| XX                                     | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXX                                    | वीर सेवा मन्दिर 🎇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XXX                                    | दिल्ली 🧏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X<br>X<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XXXX                                   | X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KXXX)                                  | कम संख्या  काल नं ( 2 ) 2 ( 2 ) अंति-गाँ  खण्ड  सम्बद्धां अस्ति सम्बद्धां स |
| XXX                                    | काल नं (७५)२ (५४) अंतेन्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KXXX                                   | खगइ 🔭 💥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| X                                      | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

हिन्ने भानों - दिनीय वर्षे सन् १९३९

लाम ब्री

वीर - सेना - मानेर सरमाना

( जि. सरारन पुर्

₹. A



ॐ ब्रह्म

## अनेकान्त

सत्य, शान्ति भौर लोकहितके संदेशका पत्र

नीति-विज्ञान-दर्शन-इतिहास-साहित्य-कला और समाजशास्त्रके पीट विचारोंसे परिपूर्ण

सचित्र मासिक

सम्पादक

जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर'

ऋषिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर' (समन्तभद्राश्रम)

मरसावा जि॰ महारनपुर

## द्वितीय वर्ष

[ कार्तिकसे ऋारिवन, वीर नि० सं० २४६५ ]

संचालक

तनसुखराय जैन

कनाट सर्कस, पो० बोक्स नं० ४८, न्यू देहली।

नापिक मूल्य श्रदाई रूपये एक प्रतिका चार श्राने श्रक्टृबर सन १९३९ ई० श्रागामी बाट मूल्य तीन रूपये एक प्रतिका पाँच भाना

| विषय श्रीर लेखक                                     | 98             | विषय श्रोर लेखक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>पृष्ठ</b>    |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| विपत्तिका वरदान—[बा॰महावीरप्रसाद जैन बी.ए.          |                | समन्तभद्र-प्रग्रथन [सम्पादक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.5            |
| बीरजयन्ती पर भाषणं—[लोकनायक ऋणे,                    | •              | समन्तभद्र प्रयचन ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३२७             |
|                                                     | ४२३            | समन्तभद्र-भारती ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४८३             |
| वीरजयन्ती पर भाषगा—[ संठ गोविंददासर्ज।              |                | ममन्तभद्र-माहात्म्य ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>५६</b> १     |
| एम. एल. ए.                                          | ४२५            | ममन्तभद्र-षंदन "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७६             |
| बीरजयन्ती पर भाषण[ श्री बैजनाथजी बाजोरि             |                | ममन्तभद्र-वाणी ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३५             |
| एस. एस. ए.स.                                        | ४२७            | ममन्तभद्र-विनिवेदन ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६६३             |
| वीर निर्वाण (कविता) [कल्याणकुमार जैन 'शरि           | ग्र' २         | ममन्तमद्र-शामन ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५३५             |
| वीर प्रभुके धर्ममें जाति भेदको स्थान नहीं है        |                | समन्तभद्र-स्तवन ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १२६             |
| —[्बा <b>ं सूरजभानु</b> जी वकीन,                    | ४६ ३           | ममन्तभद्र-स्मरगा ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ų               |
| वीर भगवानका वैज्ञानिकधर्म [वारुस्रज्ञधानु ६२        | ३,६४१          | समन्तभद्र-हृदिस्थापन ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>&amp;</b> 60 |
| ः वीरशासन (कविता)—[ पं० हरिवसाद शर्मा               |                | सम्पादकीय टिप्पिखाँ ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 'श्रुविकसित'                                        | <b>?</b> ፞፞፞ዿፘ | मंमारकी सम्पत्ति कैमी ? ( कविता )—[ कविधर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| वीरशासन का महत्व—[ कुमारी विद्यादेवी जैन            |                | बनारसीदास गी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इं१७            |
| ंप्रभाकर, श्रॉनर्स                                  | <b>५</b> ⊏२ ्  | Six Daryas—[K. B. Jinaraja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ` •             |
|                                                     | ४७६            | Hedge B. Sc. M. L. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊆8</b>       |
| वीरसेनाचार्य[ ऋयोध्याप्रशाद गोवलीय                  | २३५            | सिंद्ध प्राभृत [ पं० हीरालालजी जैन शास्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <u> </u>      |
| वीरसेवा मन्दिर, उसका काम श्रीर भविष्य —             |                | सिद्धसेन दिवाकर—् पं∘रतनलालजी जैन संघवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| [ या० माईदयाल जैन बी.ए. श्रानर्म                    | પ્ર⊏૭          | न्यायतीर्थ-विशारद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 883,786         |
| वीरसेवा मन्दिरके प्रति मेरी श्रद्धाञ्जलि—[ ऋजितप्र  | ासाद जी        | सुग्यदृख— श्रीनज्जायतीजेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36€             |
| जैन.एडवोकेट                                         | 480            | सुभाषित (कविताऐं) ३००,३४७,४४२, ४५२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| वे द्याये (कविता)—[ पं० रतनचन्द जैन 'रतन'           | '६५७           | सुभाषित (गद्य) २५२,३८६,५५७,५६१, ५६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               |
| शिकारी (कहानी)—[ श्रीयशपाल                          | २४८            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| शिद्धा (कहानी)—[ श्रीयशपाल                          | 888            | सुभाषित मग्गियां—[ कुन्दकुन्दादि श्राचार्यवाक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६६५.            |
| शिचाका महत्व—[ पं० परमानन्द जैन शास्त्री            | ३४०            | सुन्तिमृक्तावली (कविता)—कविवर बनारसीदासज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| शिलालेखंसि जैनधर्मकी उदारता                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ।।२८७<br>४१⊏    |
| — बार्ष्कामताप्रसाद जी जैन                          | ⊏३             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| श्रावगुकुष्गाप्रतिपदाकीस्मरगीयतिथि                  |                | संवाधमं (कहानी)—[श्री भैय्यालाल जैन.पी.एच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| — पं० परमानन्द जी जैन शास्त्री                      | ४७३            | साहित्य रत्न,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११=             |
| न्त्री कुन्दकुन्द श्रीर यतिबुपभमें पूर्ववती कौन ?   | •              | <del>'र्</del> सवीधर्मदिग्दर्शन—[ सम्पादक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38              |
| — सम्पादक                                           | ₹              | स्त्री-शिद्धा[ श्रीमती हे बलता जैन 'हिन्दी-प्रभाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ' २३⊏           |
| श्रीनाथ्रामप्रेमी—[श्री जैनेन्द्रकुममार             | ३५३            | स्त्रीशिद्धापद्धति [ श्रीभवानीदत्त शर्मा 'प्रशान्त'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६२०             |
| श्रीपालचरित्र साहित्य[श्रीग्रगरचन्द जी नाहटा,       |                | स्वतन्त्रतादेवीका सन्देश—[ 'नीतिविज्ञान'से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 855             |
| भीपूच्यपाद श्रीर उनकी रचनाएँ [ सम्पादक              | 3.35           | स्वागत-गान (कविता)—[श्री०कल्याणकुमारजैन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शशि २           |
| श्रुतज्ञानका स्त्राधार—[पं० इन्द्रचन्दजीशास्त्री ३⊂ |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५३७             |
| सकाम धर्म साधन—िसम्पादक                             | २२६            | हमारा जैनधर्म (कविता)—[पं०सूरजचन्दजी डांग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गी <b>३</b> ६८  |
| संत्संग (कविता) श्रिज्ञात्                          | ३३४            | हरी साग सब्जीका त्याग—[बा॰सूरजभानुजी५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ૦,૫૭૫           |
| समन्तभद्र-श्रभिनन्दन [सम्पादक                       | २७५            | हिन्दीजैनसाहित्य स्त्रीर हमारा कर्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| समन्तभद्र-कीतंन 23                                  | २३७            | श्रीग्रगरचन्द नाहटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५०             |
| समन्तभद्र-जनधोत ,,                                  |                | , हेमचन्द्राचार्य श्लौर जैन ज्ञान मन्दिर [ सम्पादक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४३२             |
| ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |                | Parameter and the second secon |                 |

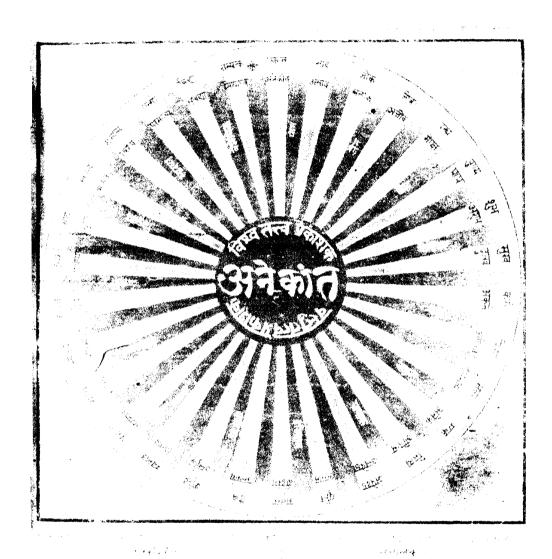

'तनस्यराय जैन

र प्राण्या २ शाहित्रम १२ फिरण २ वीर निर्मा २५६७ अस्टबर १५६५

वाधिक मृत्य नाः



नगण्ड -जुगलिकशोर मुस्तार रे क्वांबयाना बीर-सेवार्सान्टर सरमान्य (सहार-ण्य) र

ननन्तर — ननमुखगय तेन

कर्नाट सहस्य था व . न॰ प्रदान्य देशली

महरू अ - पन शह अय रागमान गाँवन य र

## विषय-सूची-

|                                                                                         |      | पृष्ठ |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|
| ь–३ समन्तभद्र-जयघोष, समन्तभद्र-विनिवेदन, समन्तभद्र-हदिस्थापनः                           |      | ۹,₹   |  |
| ४ वीरभगवानका वैज्ञानिक धर्म - िया० सूरजभान वर्काल                                       |      | ६४३   |  |
| ४ भ० महावीरका जीवनचरित्र ∹्रिश्री ज्योतिष्रसाद जैन 'दास'                                |      | ६४७   |  |
| ६ यह सितमगर क्रव —[ श्रीकुमारी पुरपलना                                                  |      | ६५६   |  |
| ७ सुभाषित—[ तिरुवज्ञवर                                                                  | ६४४, | ६६४   |  |
| मन्दिरोंके उद्देश्यकी हानि [ पं० कमलकुमार जैन शास्त्री                                  |      | ६५५   |  |
| <b>६ वे स्रा</b> ये (कविता)—[पं० स्वचन्द्र जैन                                          |      | ६५७   |  |
| १० श्रतीतके पृष्टोंसे — [ 'भगवत्' जैन                                                   |      | ६४८   |  |
| ९२ योनिप्राभृत द्यौर प्रयोगमाला—[ पं० नाथुराम प्रेमी                                    |      | ६६६   |  |
| १२ कथा कहानी - [बा० माईदयाल बी. ए., बी. टी.                                             |      | ६६६   |  |
| १६ मनुष्योंमें उच्चता नीचता क्यों ?—[ पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य                          |      | ६७६   |  |
| १४ गोत्रलचग्रोंकी सदोपता—[ पं० ताराच्च्द जैन दर्शनशास्त्री                              |      | ξ ⊏ ο |  |
| १५ जगत्सुन्दर्रा-प्रयोगमाला की पूर्णना[सम्पादकीय                                        |      | ६८४   |  |
| १६ श्री० बाबू छोटेलालजी जैन रईस कलकत्ताके विशुद्ध हृदयोदगार श्रीर ४००) रू० की रहस्यपर्ण | મેંટ | टा०३  |  |



## वीरसेवामन्दिरको सहायता

हालमें वीरसेवामन्दिर सरमावाको निम्न सङ्जनोकी द्योगमें २८) कर की सहायता प्राप्त हुई है, जिसके लिये दातार महाशय धन्यवादके पात्र हैं :—

२५) बाबू लालचन्द्रजी जैन, एडवीकेट, रोहनक ।

- २) बाब् रोशनलाल जैन, हेड क्लर्क रेल्व फीरोजपुर ।
- १) बाब् देसरा तजी जैन ऋबीहर (पंजाब)

२⊏)





नीति-विरोध-ध्वंसी लोक-व्यवहार-वर्त्तकः सम्यक् । परमागमस्य बीजं भुवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान-वीर-सेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा, जि॰ सहारनपुर प्रकाशन-स्थान-कर्नाट सर्कस, पो॰ व॰ नं॰ ४८, न्यू देहली स्थाशिवन, वीरनिर्वाण्डसं० २४६५, विक्रम सं० १९९६

किरगा १२

## समन्तमद्र-जयघोष

सरस्वती-स्वेर-विहारभृमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः। जयन्ति वाग्वज्र-निपात-पाटित-प्रतीपराज्ञान्त-महीधकोटयः॥

- गचचिन्तामणी, वादीमसिंहाचार्यः

वे प्रधान मुनीश्वर स्वामी समन्तभद्र जयवन्त हैं—सदा ही जयशील हैं, श्रपने पाठकों तथा श्रमुंचिन्तकों के श्रम्तः करण पर श्रपना सिका जमानेवाले हैं —,जो सरस्वतीकी स्वच्छन्द्विहारभूमि ये—जिनके हृद्यमिन्द्रमें सरस्वतीहेवी बिना किसी रोक-टोकके पूरी श्राजादीके साथ विचारती थी, श्रीर इसलिये जो श्रसाधारण विद्याके धनी थे श्रीर उनमें कवित्व-वाग्मित्वादि शक्तियाँ उचकोटिके विकासको प्राप्त हुई थीं—श्रीर जिनके वचनरूपी वश्रके निपातसे प्रतिपत्ती सिद्धान्तिका पर्वतोंकी चोटियाँ खण्ड खण्ड होगई थीं—श्रथांत् समन्तभद्रके श्रागे बड़े बड़े प्रतिपत्ती सिद्धान्तींका प्रायः कुछ भी गौरव नहीं रहा था श्रीर न उनके प्रतिपादक प्रतिवादी जन ऊँचा मुँह करके ही सामने खड़े होसकते थे।

समन्तभद्र-विनिवेदन

समन्तमद्रादिमहाकवीश्वराः कुर्वादिविद्याजयलन्धकीर्तयः । सुतर्कशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकोद्विणि ॥ —वरागवरित्रे, श्रीवर्द्धमानस्रिः जो समीचीन-तर्कशास्त्ररूपी अमृतके सार सागर थे और दुर्वाद्यों (प्रतिवादियों ) की विद्यापर जयलाभ करके यशस्वी हुए थे वे महाकवीश्वर—उत्तमोत्तम नृतन सन्दर्भोंकी रचना करनेवाले—स्वामी समन्तभद्र मुक्त कविता-काँची पर प्रसन्न होवें—अर्थान् उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमें स्फुरायमान होकर मुक्ते सफल-मनोरथ करे, यह मेरा एक विशेष निवेदन हैं।

श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुंजरसंचयम् । मुनियन्द्यं जनानन्दं नमामि वचनश्रिये ।

#### ग्रलंकारचिन्तामणी, ग्रजितसेनाचार्यः

मुनियोंके द्वारा वन्दनीय और जगनजनोंको आनिन्दत करनेवाले कविश्रेष्ठ श्रीसमन्तभद्र आ-चार्यको मैं अपनी 'वचनश्री'के लिये—वचनोंकी शोभा वढ़ाने अथवा उनमें शक्ति उत्तम करनेके लिये— नमस्कार करता हूँ—स्वामी समन्तभद्रका यह बन्दन-आराधन मुक्ते समर्थ लेखक बनानेमें समर्थ होवे।

> श्रीमत्समन्तभद्राधाः काव्यमाणिक्यरोहणाः। सन्त नः संततोत्कृष्टाः सुक्तिरुलोत्करप्रदाः॥

#### ---यशोधरचरिते, वादिराजसूरिः

जो काव्यों —नृतन सन्दर्मों —क्रपी माणिक्यों (रक्षों) की उत्पत्तिके स्थान हैं वे अति उत्कृष्ट श्री समन्तभद्र स्वामी हमें सृक्तिरूपी रक्षसमृहोंको प्रदान करनेवाले होवें —अर्थान स्वामी समन्तभद्रके आराधन और उनकी भारतीके भले प्रकार अध्ययन और मननके प्रमादमे हम अच्छी अच्छी सुन्दर जैंची-तुली रचनाएँ करनेमें समर्थ होवें।

#### समन्तभद्र-इदिस्थापन

स्वामी समन्तगद्रीमे ऽहर्गनशं मानसे ऽनघः । तिष्ठताज्ञिनराजोद्यच्छासनाम्ब्र्धिचन्द्रमाः ॥

#### ---रत्नमालायां, शिथकोठ्याचार्यः

वे निष्कलंक स्वामी समन्तभद्र मेरे हृदयमें रात-दिन तिष्ठो जो जिनराजके—भगवान महाबीर-के—ऊँचे उठते हुए शासन-समुद्रको बढ़ानेकं लिये चन्द्रमा हैं—श्रर्थान जिनके उदयका निमित्त पाकर वीर भगवानका तीर्थ-समुद्र सूब बृद्धिको प्राप्त हुश्रा है श्रीर उसका प्रभाव सर्वत्र फैला है 🕸 ।

. श बेलूर ताझुकेके शिक्षालेख नं ०१७ (E.C., V.) में भी, जो रामानुजाचार्य मन्दिरके बहातेके बन्दर सौम्य-नायकी-मंदिरकी वृतके एक पत्थरपर उत्कीर्या है और जिसमें उसके उत्कीर्या होनेका समय शक सं ० १०५६ दिया है, ऐसा उन्नेख पाया जाता है कि श्रुतकेविजयों तथा और भी कुछ बाचार्योंके बाद समस्तमद्भवामी श्रीवर्द्यमान महाबोरस्वामीके तीर्थकी —जैन मार्गकी —सहस्रगुणी बृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए हैं।

## वीर भगवान्का वैज्ञानिक धर्म

[ सेलक—वा॰ स्रवभानु वकीस ] ( गतांक से चागे )

भपनी प्रकृतिके भनुकृत वा प्रतिकृत जैसी भी ख़्राक हम खाते हैं वैसा ही उसका अच्छा बरा असर इमको भगतना पड़ता है, किसी वस्तुके खानेसे प्रसन्नता होती है किसोसे दुख, किसीसे तन्दु रुस्ती और किसीसे बीमारी, यहाँ तक कि ज़हर ख़ानेसे मृत्यु तक हो जाय भीर अनुकृत जीवधि सेवन करनेसे भारीसे भारी रोग दूर हो जाय । स्वानेकी इन वस्तुओंका असर आपसे आप उन वस्तकों के स्वभावके कारण ही होता है। खाने वालेकी शारीरिक प्रकृतिके साथ उन बस्तुचोंके स्वभावका सम्बन्ध होकर भला बुरा जो भी फल प्राप्त होता है वह भापसे भाप ही होजाता है; इस फल प्राप्तिके लिये किसी द मरी शक्तिकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम श्रवनी शारीरिक शक्तिमे श्रधिक परिश्रम करते हैं तो थकःन होकर शरीर शिथिल होजाता है, बहुतही ज़्यादा मेहनत की जाती है तो बुख़ार तक होजाता है। यह सब हमारी उस अनचित मेहनतके फल स्वरूप आपसे आप ही हो जाता है। इस ही प्रकार प्रत्येक समय जैसे हमारे भाव होते रहते हैं, जैसी हमारी नीयत होती है, जिस प्रकार कषाय वामहक उठती है, उसका भी बंधन हमारे उपर भापसे भाप ही होता रहता है और वह हमको भगतना पड़ता है। इसको इसारे कर्मीका फल देनेवाला कोई दूसरा ही है ऐसी कल्पना कर लेने पर तो इसको स्वार्थवश यह ख़याल भाना भी भनिवार्य हो जाता है कि खुशामद्रमे, स्तुति-बन्दना करने से, दीन-हीन वनकर गिड्गिवाने चौर भेट चढानेसे, अपने अपराध चमा करा जेंगे। इस ही कारण जो स्रोग कोई कर्मफल

दाता की कल्पना किये हुए हैं वे पाप करनेसे बचनेके स्थानमें बहुत करके उस फल दाताकी भेंट प्जामें ही जगे रहते हैं; इस ही कारण पापों के तर करनेके जिये घनेकानेक धर्मीकी उत्पत्ति होने पर भी पापोंकी कमी नहीं होती है, किन्तु नवीन नवीन विधि विधानोंके द्वारा भेंट पत्रा चौर स्तुति बन्दनाकी वृद्धि ज़रूर होवाती है। परन्तु वैज्ञानिक रीतिसे वस्तु स्वभावकी स्रोज करने पर जब यह असकी बात माख्य हो जाती है कि प्रत्येक कियाका फल आपसे आपडी निकलता रहता है, कोई फलदाता नहीं है जिसकी खुशामद की जावे तो अपनी कियायों को श्रम न्यवस्थित करने, अपनी नियतों को दुरुस्त रखने और परिकामोंकी संभाज रखनेके लिवाय अपने कल्यायाका और कोई रास्ता ही नहीं सुमता है. यह दसरी बात है कि इस अपनी कवायवहा अर्थात् श्रपनी बिगर्डा हुई भादतके कारण भच्छी तरह सममते बुमते हुए अपने कल्यायाके रास्ते पर न चलें। मिरच साने की भारत वाला जिस प्रकार भाँखों में दर्द होने पर भी मिर्च खाता है, इस ही प्रकार विषय क्यायोंकी प्रवस्ता होनेके कारण विषय कपायोंको अस्यन्त हानिकर जानते हुए भी उनको न छोद सकें, परन्तु उनके हृदयमें यह ल्याल कभी न उठ सकेगा कि स्तुनि बन्दना और मेंट पुजासे अपने पापोंको कमा करा क्षेंगे । इस कारख पाप करते भी उनको यह भय ज़रूर बना रहेगा कि इसका खोटा फल धवश्य भोगना पड़ेगा; इसकिये इर बक्त पापसे बचनेकी ही फ्रिकर रहेगी और पापका फल भोगनेके इस घटन निरचयके कारण वे पापोंकी जल्दी

ही छोद भी सर्केंगे; बेफ्रिक होक्त नहीं बैठे रहेंगे।

वैज्ञानिक रीतिसे खोज करने पर ग्रर्थात वस्त स्वभाव की जांच करने पर यह पता चलता है कि विना दूसरे पदार्थके मेलके वस्तुमें कोई विगाद नहीं आसकता है, ऐसा ही श्री वीर भगवानने सममाया है भौर खोब-कर बताया है कि जीवारमामें भी जो विगाद भाता है वह भजीवके मेलसे ही भाता है: जिस प्रकार जेबघडी-की डिवियाके अन्दर जो हवा होती है, उसमें धूलके जो बहुत ही बारीक कण होते हैं वे घड़ीके पुजोंमें सगी हुई चिकनाईके कारण उन पुजौंसे चिपट जाते हैं और घड़ीकी चालको बिगाइ देते हैं, इस ही प्रकार जब यह संसारी जीव राग देच आदिके द्वारा मनवचनकावकी कोई किया करता है तो इस कियाके साथ शरीरके धन्दर की जीवारमा भी हिजती है और उसके हिजनेसे उसके बासपासके महा सूचम परमाणु जो उस जीवासमा में चुल मिस्र सकते हों उसमें घुलमिल जाते हैं। जिसमे रागद्वेष भादिके कारण जो संस्कार जीवास्मामें पैदा हुचा है चर्थात् जो भावबन्ध हुचा है उसका वह बन्ध इन अजीव परमाखुओं के मिलनेसे पका हो जाता है। भावार्थ,- घड़ीके पुर्जीकी तरह उसमें भी मैल लगकर उसकी चालमें विगाद आजाता है, बार बार रागहेच पैदा होनेका कारण बंध जाता है, इस ही की जन्यबंध चर्यात दूसरे पदार्थीं के मिलनेका बंध कहते हैं।

इस प्रकार रागद्वेषरूप भाव होनेसे भाववंध और भाववन्धके होनेसे द्रष्यवंध, और फिर इस द्रष्यवंधके फलस्वरूप रागद्वेषका पैदा होना धर्धात भाववंधका होना, इस प्रकार एक चक्करसा चलता रहता है, इस ही से संसरय धर्धात संसार परिश्रमण होता रहता है। कभी किसी पर्यायमें और कभी किसीमें, धर्धात् कभी कीहा मकोदा, कभी हाथी घोडा, कभी मनुष्य, कभी गरकमें और कभी स्वर्गमें, कभी किसी अवस्थामें और कभी किसीमें; इन सबका मृतकारण रागद्वेष व मान माया आदि कषायें ही होती हैं. तीव वा मंद, हल्की वा भारी, बरी वा भवी जैसी कषाय होती है, बैसा ही कर्मबन्ध होता है, और वैसा ही उसका फल मिलता है: इस कारण जैन धर्मका तो एकमात्र मूलमंत्र कषायों को जीतना और अपने परिकामोंकी संभाज रखना ही है। इसके सिवाय जैनधर्म तो और किसी भी भ्राडम्बरों-में फसने की सलाह नहीं देता है, जो कुछ भी उपाय बताता है वह सब परिणामोंकी दुरुस्तीके वास्ते ही सुमाता है। उन तर्कीबोंका भी कोई भटल नियम नहीं बनाता है, किन्तु जिस विधिसे चपने भावों चौर परि-गामों की संभाल चौर दुरुस्ती हो सके ही वैसा करनेका उपदेश देता है। जिन धर्मोंने ईश्वरका राज्य स्थापित किया है, उन्होंने राजाज्ञाके समान अपने अपने अजग अलग ऐसे विधि विधान भी बांध दिये हैं जिनके अनु-सार करनेये ही ईश्वर राज़ी होता है। सुसलमान जिस प्रकार खंडे होकर सककर बैठकर और माथा टेक कर नमाज पदते हैं और भपने ईश्वरको राज़ी करते हैं उस प्रकार वन्दना करनेसे हिन्दु शोंका ईरवर राजी नहीं हो सकता है। भीर जिस प्रकार हिन्दू बन्दना करते हैं उस विधिसे मुसलमानोंका ईश्वर प्रसन्ध नहीं होता है; इस ही कारण सब ही धर्मवाले एक दूसरे की विधिको घृषा की दृष्टिये देखते हैं और द्वेष करते हैं। परन्तु बीर भग-वान्ने तो कोई ईरवरीयराज्य कायम नहीं किया है, किन्तु बस्तु स्वभाव और जीवात्माके विगवने संभवनेके कारखोंको वैज्ञानिक रीतिसे वर्धन कर जिस विधिसे भी होसके उसकी संभाव रखनेका ही उपदेश दिया है. इस ही कारख न कोई ख़ास विधी विधान बांधा है. भीर न बंध ही सकता है; यह सब प्रत्येक जीवकी चव-

#### स्था और बोम्बता पर ही खोद दिया है।

जिम प्रकार जो ज़राक इस साते हैं उससे हड़ी ख़न मांस चौर खाब चादि सब ही पदार्थ चौर चाँख नाक भादि सब ही भवयब बनते हैं, इस ही प्रकार रागद्रेष वा कवायके पैदा होनेसे भी जो कर्मबन्ध होता है उसमे धनेकानेक परिवास निकारते हैं। उसके फल-स्वरूप आगेकी तरह तरह की कवाय भी उत्पन्न होती हैं. जानमें भी मंदता भानी हैं. प्रसन्न चित्त वा क्रेपित रहनेका स्वभाव पदना, सुर्खी दुःखी रहना, पर्याय बदलना, उच पर्याय प्राप्त करना वा नीच भादि भनेक भवस्थायं होती हैं। इन सब श्रवस्थाश्रोंको वीरभगवान-ने चाठ प्रकारके मूल भेदोंमें बाँटकर कर्मीके चाठ भेद बताये हैं और जिस प्रकार चतुर वैद्य यह बता देता है कि अमुक वस्तुके खाने न शरीरका अमुक पदार्थ अधिक पैदा होगा वा श्रमुक पदार्थमें श्रधिक विगाइ या संभाव होगी और असक अंकोंको अधिक पुष्टि वा अधिक चति पहुँचेगी, इस ही प्रकार वीर भगवानूने भी बैज्ञानिक रीतिसे मोटेरूप दिग्दर्शनके तौर पर यह बताया है कि किस प्रकारके परिखामोंसे किस कर्मकी अधिक उत्पत्ति वा वृद्धि होती है। जिसमें अपने परियामींकी संभालमें बहुत कुछ मदद मिलती है। रष्टान्त जीवारमाके स्वरूप की जांच पहताल न कर बाप दादा से चलते आये हये धर्मश्रद्धानको ही महामोहके कारण श्रांख मीचकर अद्भान करतेना, उसके विरुद्ध कुछ भी सुनने को तैयार न होना, उल्टा लडनेको नय्यार हो जाना, किसीको अपना श्रद्धान श्रपना धर्म प्रकट न करने देना. पत्रपात-से उसमें दोष जगाना, मठी बदनामी करना तथा अपने पक्षके कुठे सिद्धान्तोंकी भी प्रशंसा करना आदि मुठे पचपातसे मिथ्या श्रद्धान करानेवासे मिथ्यास्व कर्म-का बंध होता है। अधिक कवाय परिवास रखनेसे. भवनेमें वा वृसरोंमें कवायके भवकानेसे, ग्रभ भावों व शान्त परिकामोंकी निन्दा करने, त्यागी-व्रतियोंको महा मूर्ख भोंद और नामई कहने, कवाय भावसे वत धारक वा कोई धर्म किया करनेसे कवाब उत्पन्न करनेवाले कर्मका संस्कार पडता है। हॅसी मज़ील करनेंकी भारत रखना धर्मात्माओं की चौर धार्मिक कार्योंकी हँसी उड़ाना, दीन हीनको देखकर हँसना. मख़ीब करना, फबतियाँ सुनाना, फ्रिज्ज बकबाद करते रहना, इससे इस ही प्रकारका संस्कार पदता है। खेल तमाशों और दिल बहलावेमें ही लगे रहनेसे ऐसे ही संस्कार पदजाते हैं । वृसरोंमें प्यार मुहब्बतको तुबवाकर वैमनस्य पैदा कराने, पापका स्वभाव रखने चादिसे भरति कर्म बंधता है। हृदयमें शोक उपजाना, शोक युक्त रहना, बात बातमें रंज करना, दूसरोंको रंजमें देखकर ख़श होना, इससे शोक कर्मका बंध होता है। ग्लानि करनेसे ग्लानि करनेका स्वभाव पहला है। बात बातमें भयभीत रहने, दूसरोंको भय उपजानेसं भय करनेके संस्कार पड़ते हैं। बहुत राग करने, माथाचार करने नहाने घोने चौर श्रंगारका अधिक शौक होने तथा दसरोंके दोष निकासनेसे कियों जैसा स्वभाव बनता है। थोड़ा कोध वस्तुआंमें थोड़ी रुचि नहाने-धोने और श्रंगार चादिका चित्रक शीक न होते. काम-वासना बहुत कम रखनेसे पुरुषों जैसा स्वभाव पड़ता है। काम भोग और व्यक्तिचारकी अधिकतासे हीजडेपन का स्वभाव पदना है। हीजवेमें काम श्रमिकाया बेहत होती है।

दुःस शोक रंज फिक करना, रोना-पीटना-चिन्नाना, दृसरोंको भी रंज फिक और शोकमें दालना भादिने दुली स्वभाव रहनेका संस्कार पदता है। सब ही जीवों पर द्या भाव रचना, नीच-ऊँच धर्मी भ्रथमी, सरेसोटे, दुष्ट श्रीर सजन, सब ही का भला चाहना, दुलियोंका दुःख दूर करना, दान देना, गृहस्थी धर्मात्माओं और त्यागी महात्माभोंकी ज़रूरतोंको पुरा करना, जीवहिंसा-से बचना,इन्द्रियों पर काब् रखना, विषयोंके वशम न होना, सबकी भजाईका ही ध्यान रखना, जोभका कम होना, दूसरोंकी सेवा करने तथा दूसरोंके काम श्रानेका भाव रखना, इसमे सुन्ती रहनेका संस्कार पड़ता है। किसी ज्ञानी की प्रशंसा सुनकर दुष्टभाव पैदा करना, अपने ज्ञानको छिपाना, दूसरोंको न बताना, दूसरोंकी ज्ञान प्राप्तिमें विष्न डालना, ज्ञानके प्रचारमें रोक पैदा करना, किसी सच्चे ज्ञानकी बुराई करना, उसकी गुलत ठहराना, इससे ज्ञानमें मंदता ग्रानेका कर्म बंधता है। सांसारिक कामोंमें बहुत ज्यादा लगे रहनेसे, सांसारिक वस्तुचोंसे चिधक मोह रखने, हरवक्त संसारके ही सोच फ्रिकमें ड्वे रहनेसे, अति दुः वदायी नरकमें रहनेका बंध होता है। मायाचारसे निर्यञ्च प्रायुका बंध होना है। थोड़ा बारंभ करने, सांसारिक वस्तुभ्रोंसे थोड़ा मोह रखने, धमंड न करनेये, भद्र परिवामी होने, सरल सीधा व्यवहार, मंद कपाय, भीर कोमल स्वभावके होनेसं मनुष्य पर्याय पाने योग्य कर्म बंधता है। दिसा मृठ चौरी कामभोग ग्रांर संसारकी वस्तुश्रोंका समन्व इन पांच पापों के पूर्ण रूप वा मर्यादा रूप त्यागमे देव पर्याय पानेका बंध होता है। मनमें कुछ, अधनमें कुछ भीर कियामें कुछ, इस प्रकारको कुटिलना, दूसरोंकी मूठी बुराई करने, चंचल चित्त रहनेसे, माप तोलके मूठे भौजार रखने, कम देने भौर ज़्यादा लेने, खरी चोज़में खोटी मिलाकर देने, मूठी गवाही देने, दूसरोंकी निम्दा अपनी प्रशंसा करने, दूसरोंका मखील उड़ाने, तीवकोध, तीवमान, तीवलोभ, बहुत मायाचार, पापकी भाजीविका भाविसे स्वोटी गतिमें जाने भौर स्वोटी पर्याव

पानेका कर्म बंधता है। मन वचन कावकी सरलता. उत्तम परियाम रहने, सबकी भलाई चाहनेसे, नेकीका न्यवहार रखनेसे अच्छी पर्यांय पाने व श्रच्छी गतिमें जानेका बंध होता है। दूसरोंकी निन्दा और श्रपनी प्रशंसा करना, दूसरोंके अच्छे गुण छिपाना और बुरे जाहिर करना, अपने बुरे गुवाेंको छिपाना और अच्छे प्रगट करना, अपनी जाति और कुल आदिका घमंड करना, दूसरोंका तिरस्कार होता देख प्रसन्न होना, दूसरोंका तिरस्कार करना, श्रपनी मृठी बड़ाई करना, दसरोंकी मठी बुराई करना इससे नीच और निन्दित ुभव पानेका कर्म बंधता है। अपनी निन्दा और पराई प्रशंसा करने, श्रभिमान छोड़ श्रपनी लघता प्रकट करने. श्रपनी जाति कुल श्रादिका घमंड नहीं करने, श्रपने श्रद्धे श्रद्धे गुर्णोकी भी प्रशंसा नहीं करनेसे. विनयवान रहने, उदंडता नहीं करनेसे, ईर्व्या नहीं करने, किसी की हॅमी नहीं उड़ानेसे और तिरस्कार नहीं करनेये सन्मानयोग्य ऊँचा भव पानेका कर्म बंधता है।

इस प्रकार वीर भगवान्ने स्पष्ट रीतिसे यह सम-भाया है कि जीवोंके भले बुरे भावों चौर परिणामोंके श्रनुसार ही वस्तु स्वभावके सुवाफ्रिक वैज्ञानिक रीतिसे ही भने जुरे कर्म बंधने रहते हैं चौर वस्तु स्वभावके प्रजुसार श्रापमे चाप ही उनका फल भी मिलता रहता है। वीर भगवान्के इस महान उपनेशके कारण ही जगतमें यह प्रसिद्धि हो रही है कि फल नियतका ही मिलता है, बाह्य कियाका नहीं; जैसी नीयत होगी श्रयांत् जैसे ग्रंतरंग भाव होंगे वैसे ही फलकी प्राप्ति होगी; बाह्य किया चाहे जैसी भी हो उससे कुछ न होगा।

देश देशके भारता भारता शीति रिवाण होते हैं। योख्य बहुत ठंडा मुल्क हैं; वहाँ बेहद बरफ पदती है, इस कारख वहाँके जोग धरती पर बैठकर कोई काम नहीं कर सकते हैं। लुहार बढ़ाई भी खड़े होकर मेज़ पर ही प्रपना सब काम करते हैं। इस ही कारण खाना भी वहां जते और भारी कपड़े पहने हवे मेज़ पर ही खाया जाता है। हिन्दुस्तान बहुत गरम मुक्क है, यहां सब काम जते उतारकर श्रीर धोती श्रादि बहुत इल्के कपडे पहनकर धरती पर बैठकर ही किया जाता है, रोटी भी इस ही कारण जुते उतार, धोती आदि इल्के कपड़े पहन, धरती पर बैठकर ही खाया जाता है। इस ही प्रकार मरने जीने.ज्याह शादी श्रापसमें रोटी बेटी ज्यव हार, मनुष्यों की जातियोंकी तकसीम, उनके श्रलगर काम, श्रालग २ श्रधिकार, सांसारिक व्यवहारके नियम, देश देश श्रीर जाति २ के अलग २ ही होते हैं श्रीर परिस्थितिके श्रनुसार, राज परिवर्तन वा श्रन्य श्रनेक कारणों में, बदलते भी रहा करते हैं, घाम २ की प्रत्येक समाजके नियम भी जदे ही होते हैं और जरूरतके श्रनमार समाजके द्वारा बदलते भी रहा करते हैं। कभी दो समाजोंमें मित्रता होती है. श्रीर कभी बैर. इसहीसे उनके द्यापसके व्यवहार भी बदल जाते हैं। जो समाज बेरी समभी गई उसके हाथका पानी पीना नो क्या उसमे बात करना तक पाप समका जाता है। यह ही व्यवहारिक नियम बहुत दिनों तक चालु रहनेसे धर्मका स्वरूप धारण करके ईश्वरीय नियम बन जाते हैं श्रीर पोथी पन्नों में भी दर्ज हो जाते हैं।

ईरवरके राज्यमें वस्तुस्वभाव और आतम शुद्धि पर नो अधिक प्यान होता ही नहीं है, जो कुछ होता है वह ईरवरके कोपसे बचनेका ही होता है। इसही कारण जोग इन व्यवहारिक नियमोंको ही ईरवरीय नियम मान, इनके न पालनेको ईरवरके कोपका कारण और पालने को उसकी प्रसन्नताके हेतु समझने बग जाते हैं। परन्तु वीर भगवानुका धर्म तो किसी राज्यशासनके नियम न होकर एकमात्र वस्तु स्वभाव पर ही निर्भर है. जो सदाके क्रिये घटल है भीर हेत प्रमायकी कसीटी पर कसकर विज्ञानके द्वारा जिनकी सदा परीचाकी जासकती है। जो सांसारिक स्ववहारों भीर सामाजिक वंधनों पर निर्भर है। किन्तु एकमात्र जीवके परिवासों पर ही जिसकी नीव स्थित है। इस कारण वीतरागको यह भी साफ २ बता देना पढ़ा कि जैनी ऐसे सब ही जौकिक व्यवहारों भ्रीर विधि विधानोंकी भएना सकते हैं, चाहे जैसे रीति रिवाजों पर चल सकते हैं जिनसे जीवात्माके स्वरूपके सच्चे श्रद्धानमें भीर हिंसा मठ चोरी, कुशील भीर परिश्रहरूप पाँच पापोंके त्यागर्मे फरक न श्राता हो, शर्थात् जिन जीकिक व्यवहारींसे सम्यक्त और वर्तोंमें दृष्ण नहीं भाता है, वे चाहे जिस देशके, चाहे जिस जाति वा समाजके हों, उनपर चाहे जिमतरह चला जावे. उससे धर्ममें कोई बाधा नहीं श्राती है। इन लांकिक स्ववहारोंके अनुकूल न चलनेसे देश, जाति, समाज वा कुल भादिका भपराभी भले ही होता हो, परन्तु धर्मका अपराधी किसी तरह भी नहीं होता है। धर्मका चपराधी वह तो बेशक हो जायगा जो इन लांकिक व्यवहारोंको धर्मके नियम मानकर श्रपने श्रद्धानको भ्रष्ट करेगा, जैन शास्त्रका यह बास्य खास तीरपर ध्यान देने योग्य हैं:-

सर्व एव हि जैनाना प्रमाणं लौकिको विधिः। यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न त्रतदृष्णम् ॥

किसी किसी धर्ममें भाज कल जाति भेद और उसके कारण किसी किसी जातिसे घृणा करने, उनको धर्मसे वंचित रखने भीर किसी किसी जाति वालेको जन्मसे ही ऊँच। समक उसका पूजन किसी जाती वाले के हाथका पानी नहीं पीने, किसी जाति वालेके हाथकी रोटी नहीं खाने, किसी जाति वालेसे बेटी व्यवहार नहीं करने. स्नान करने. बदन साफ़ रखने, कपड़े निकालकर चौकेमें बैठकर रोटी खाने, चौकेके चन्य भी चनेक बाह्य नियमों के पासने को ही महाधर्म समसते हैं: जो इन नियमोंको पालन करता है वह ही धर्मारमा और जो किचितमात्र भी नियम भंग करता है वह ही धर्मी पापी भौर पतित समका जाता है। नेकी, बदी, नेकचलनी, बद्चलनी पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है: यहाँ तक कि कोई चाहे कितना ही दुराचारी हो परन्तु जाति भेद और चौकेके यह सब नियम पालता हो नो वह धर्मसे पतित नहीं है, भीर जो प्रा सदाचारी है परन्तु इन नियमोंको भंग करता है तो वह अधर्मी और पापी है। ब्राह्मणोंकी श्रनेक जातियोंमें मांस खाना उचित है, उनके चौकेमें मांस पकते हुये भी दूसरी जातिका कोई स्नादमी जिसके हाथका वह पानी पीते हों परन्त रोटी न खाते हों. यदि उनके चौकेकी धरती भी छदेगा नो उनका चौका भृष्ट हो जायगा । परन्तु मांस पकनेसे अष्ट नहीं होगा, इसही प्रकार हिन्दुस्तानकी हज़ारों जातियोंके इस चुल्हे चौकेके विषयमें बालग २ नियम हैं श्रीर फिर देश देशके नियम भी एक दूसरेले नहीं मिलते हैं. तो भी प्रत्येक जानि भौर प्रत्येक देश भ्रपने जिये अपने ही नियमोंको ईश्वरीय नियम मानते हैं श्रीर उन ही के पार्लनको धर्म और भंग करनेको अधर्म जानते हैं।

वीर भगवान्का धर्म विल्कुल ही इसके प्रतिकृत है, यह इन सब ही लोकिक नियमों, विधि विधानों, रू-दियों और रीति रिवाजोंको लौकिक मानकर सुख्ये लौकिक जीवन व्यतीत करनेके वास्ते पालनेको मना नहीं करता है; किन्तु इनको धार्मिक नियम मानकर इनके पालनसे धर्मपालन होना और न पालनेसे अधर्म और पाप हो जाना माननेको महा मिथ्यास्व और धर्मका रूप विगाद कर उसे विकृत करदेना ही बनाता है; जिसका फल पापके सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता है। बीरभगवान्के बनाये धर्मका स्वरूप श्री आचार्योंके ग्रन्थोंसे ही मालूम हो सकता है। उन्होंने अपने ग्रंथोंसे यनेक ज़ोरदार गुक्तियों और ग्रमाखोंसे यह सिद्ध किय

है कि वीरभगवानके धर्ममें जातिभेदको कोई भी स्थान नहीं है, जैसा कि भ्रादिपराया, उत्तरपुराय, पद्मपुराय, धर्म परीचा, वारांगचरित्र और प्रमेय कमलमार्तरहके कथनोंको दिखाकर श्रीर उनके श्रोक पेश करके श्रनेकान्त किरण म वर्ष २ में सिद्ध किया गया है। इस ही प्रकार रतकरण्डश्रावकाचार, चारित्रपाहड स्वामिकार्तिकेयानु-प्रेचाके श्लोक टेकर अनेकान्त वर्ष २ किरण ४ में यह सिद्ध किया है कि जातिभेद सम्यक्तका घातक है। इस ही प्रकार श्रनेकान्त वर्ष २ किरसा३ में रत्नकरण्ड श्रावकाचार, सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, श्रोकवार्तिक जैसे महान मंथोंके द्वारा यह दिखाया है कि जैन धर्मको शारीरिक शुद्धि श्रशुद्धिसे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ तक कि उपवास जैसी धर्मक्रियामें स्नान करना मना बताया है. स्नान करनेको भोगोपभोग परिमाण बनमें भी एक प्रकारका भोग बताकर त्याग करनेका उपदेश किया है, पद्मनंदिपंचिंवशतिकामें तो स्नानको साचात् ही महामु हिंसा सिद्ध किया है। जैन शास्त्रोंमें तो श्रन्तरात्मा की शुद्धिको ही वास्तविक शुद्धि बताया है, दशल तथा धर्ममें शोच भी एक धर्म है। जिसका श्रर्थ लोभ न करना ही किया है। सुख प्राप्त करानेवाला मातावेदनीय जो कर्म है उसकी उत्पत्तिका कारण दया-शीच श्रीर शांति श्रादि बताया है, यहाँ भी शौचका श्रर्थ जोभका न होना ही कहा है; इत्यादिक सर्वत्र मनकी शुद्धिको ही धर्म ठहराया है। पाठकोंसे निवेदन है कि वे जैन धर्मका वास्त्रविक स्वरूप जाननेके लिये इन सब ही बोखोंको ज़रूर पहें, फिर उनको जो सन्य मालम पड़े उसको प्रहण करें और मृठ को त्यागें।

श्रन्तमें पाठकों से प्रेरणा की जाती है कि वे वीर-प्रमुके वस्तुस्वभावी वैज्ञानिकधर्म श्रीर श्रम्य मित्यों की ईरवरीय राज्यश्राज्ञा वा रूदि धर्मकी तुलना श्रम्ब्बी तरहमें करके सस्य स्वाभाविक धर्मको श्रंगीकार करें श्रीर श्रम्य मित्यों के संगति श्रीर प्रावल्यसे जो दुछ श्रंश उनके धर्मका हमारेमें श्रागया हो श्रीर वस्तु स्व-भावी धर्मसे मेल न खाता हो उसके त्यागने में जरा भी हिचकि श्राहट न करें।

## भगवान महावीरका जीवन चरित्र

[ बेलक-ज्योतिप्रसाद जैन 'दास' ]

वर्ष हुए मेरे एक श्रजैन मित्रने मुक्तसे भगवान् महावीरका कोई श्रच्छासा जीवन चरित्र पढ़नेको माँगा, परन्तु बहुत दुःखके साथ मैंने यही कहकर टाल दिया कि 'श्रच्छा भाई ! बताऊँगा।' यह मेरे मित्र एक श्रार्थ्यसमाजी हैं श्रीर जैनधर्मसे पहिले उन्हें बड़ी चिढ थी। मेरी अक्सर उनसे धर्मचर्चा हुआ करती थी। दो चार जैन धर्म संबन्धी पुस्तकें मैंने उनको दीं। एक बार त्रागरा राजामगडीके जैनमन्दिरमें भी मैं इनको लेगया। मन्दिरके दँगको देखकर ये महाशय दँग रह गये। प्रतिमात्रोंके सामने हाथ जोड़कर मुक्तसे कहने लगे "इस मनोजताके देखनेकी तो मुक्ते आशा न थी, किसी भी मन्दिरमें ऐसी सफ़ाई श्रौर शान्ति नहीं देखी।" दूसरे दिन प्रातःकाल इन महाशयको मैं लोहामण्डीके जैन स्थानकमं लेगया, जहाँ उस समय एक वद्ध श्रार्थिका श्रपने मधुर कराठसे विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दे रही थी। मेंने कहा कि यह ब्रापकी ब्रार्घ्यसमाजकी तल्हके हमारे जैनसमाजका मन्दिर है, जहाँ मूर्तिप्जाका निषेध है श्रीर जहाँ साधु श्रीर साध्वी समय समय पर पधार कर धर्म उपदेश इसी प्रकार दिया करते हैं। इन महाशयने उत्तर दिया कि 'संसारके सारे धर्म सम्प्रदायोंको आलो-ननात्मक दृष्टिसे देखकर एक सभ्य श्रीर निष्पद्ध मनुष्य को श्रापके धर्म श्रीर श्रापकी धर्म-सम्प्रदायोंको उच्च कोटिका कहना पड़ेगा।" इन सब बातांसे उन महाशयको जैन-धर्म पर बड़ी श्रद्धा होगई थी। भगवान महावीरके जीवन चरित्र पड़नेकी उत्करठा उनकी स्वाभाविक थी । मेरे पास भ गवान् महावीरका एक काफी बड़ा श्रीर नामी

जीवनचरित्र महाराज श्री चौथमलजी द्वारा लिखित था भी, परन्तु इस जीवन चरित्रको इन महाशयको मैंने नहीं दिया। इसका कारण श्रीर भगवान महावीरके इस श्रादर्श जीवन चरित्रकी समालोचना लिखना ही मेरे इस लेखका विषय है।

श्रव तक भगवान् महावीरके श्रीर भी कई जीवन-चरित्र मैंने पढ़े हैं, परन्तु जीवनचरित्र-संबन्धी मसालेका सर्वथा श्रमाय देखा। श्री चौथमलजी महाराज-द्वारा लिखित इस मोटी पुस्तकको देखकर मुक्ते भगवानके जीवनचरित्र-सम्बन्धी बार्ते जाननेकी इससे बड़ी श्राशा हुई श्रीर मैंने बड़ी उत्करठासे पढ़ना शुरू किया। परन्तु मुक्तको उसे पढ़कर बड़ी निराशा हुई।

महाराजजीके लिखे इस जीवन चरित्रकी समाली-चना लिखनेसे पहिले में श्रापकी मावना श्रीर श्रापके उद्योग पर वधाई देता हूँ। श्रापने इस काम पर हाथ डाला जिसके बिना सारा जैनधर्म-साहित्य नीरम बना हुआ है। मेरा तो विश्वास है कि इसी कमीके ही कारण श्राज जैनधर्मका प्रचार नहीं हो सका है, इसी कमीके कारण जैनधर्मको समफने श्रीर समकानेमें बड़ी बड़ी भूलें हुई हैं। सो ऐसे श्रावश्यक श्रीर कठिन कार्यमें उद्योग करनेवालेको बार बार बधाई है। पाठक महोदय! मेरे विचारको महाराजको मेरे गुरू हैं, मेरे हृदयमें उनका श्रादर है। परन्तु इतना श्रवश्य कहूँगा कि यह जीवन चरित्र लिखते समय महाराजजीने विचारपूर्वक कार्य नहीं किया, धर्मप्रभावनाके श्रावेशमें उसे लिखा है। जीवनकरित्र कलाके विज्ञ विद्वान पाठक मेरे इस नम्र निवेदन पर कृपया ध्यान दें।

किसी महापुरुषके जीवनचरित्रका जो गहरा श्रमाव होता है वह उसके उपदेशका नहीं होता। कारण यह है कि 'उपदेश' आचरवाकी श्रंतिम सीदी पर पहुँचकर उस महापुरुषकी झावाज़ होती है, जिसके शब्द श्रटपटे, भाव गंभीर श्रीर ध्वनिमें एक विलक्क्य गाम्भीर्घ्य होता है, जो सर्वसाधारसकी सममके पर की बात होती है। उस ऊँचाई पर पहुँचना सर्वसाधारसको ऋसम्भव जान पड़ता है। परन्तु जीवनचरित्रमें यह बात नहीं होती, उसमें वह महापुष्प सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता दीखता है, उसकी भूल, उसका साहस, उसके जीवनका सारा उतार चढ़ाव दृष्टिगोचर होता है, जिसमें पाठक श्रपना रागात्मिक सम्बन्ध श्रनुभव करता है। उस महापुरुषके जीवनके प्रत्येक उत्थानको देखता हुन्ना पाठक उसे श्रंतिम छोर तक देख लेता है। फिर उस महाप्रपको उस ऊँचाई पर देखकर पाठकके मुँहसे निकलती है "बाह बाह बाह।" जीवनचरित्रको पढकर ही सर्वसाधा-रखको एक महापुरुषके उपदेश श्रीर उसकी लीलाग्रोंमं स्वाभाविकता भलकती है, तभी महापुरुषकी ऊँचाईका कुछ श्रन्दाजा लग पाता है। उसी समय उस महापुरुष का उपदेश श्रदार २ समभमें श्राता है।

महाराजजीने लगभग ७०० पन्नोमं यह जीवनचरित्र लिखा है। शुरूमें काफ़ी बड़ी भूमिका दी है।
इसमें जैनधर्मके अनुसार कालचक्रपर अच्छा प्रकाश
डाला है। परन्तु कुछ अनावश्यक भाग हटाकर उसके
स्थानपर आवागमन और कर्मबन्धनके सिद्धान्तों पर
थोड़ासा प्रकाश डालना और आवश्यक था; क्योंकि
इसके बाद महाराजने भगवान्के अनेक पूर्वजन्मोंकी
चर्चा की है। आवागमनके सिद्धान्तको न माननेवालोंको

विना उसके इस चर्चामें ऋनन्द नहीं इस डकता। कई सौ पन्ने आपने भगवानके पूर्व जन्मोपर लिखे हैं। इससे महाराजका एक यही उद्देश्य समक्तमें आता है कि किस प्रकार भगवान्की आत्मा अनेक योनियोंमें भ्रमख करती हुई तीर्थकर कर्मको बांधकर अवतरी। बिना इस उद्देश्यको विचारमें लाये हुए कई सौ पन्नोका पूर्वजन्मों पर लिखना बेकार दीखता है। परन्तु इस वर्णनमें यह बात कहीं भी नहीं मलकती।

भगवान् महावीरने ३१ वर्षकी ऋायु तक गाईस्थ्य-जीवन व्यतीत किया। श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार भगवानने विवाह भी किया। उनके सन्तान भी थी। जीवनचरित्रमें रागात्मिकता लानेके लिये नायकके साथ नायिकाका संयोग श्रौर वियोग सोनेमें सहागा है। उसके श्चितिरिक्त भगवान महावीरके जीवनमें एक श्लौर बड़ी विशेषता रही है, जिसकी कमीके कारण मनोविज्ञानी दार्शनिक विद्वानीने भगवान् बृद्धपर भी लाञ्छन लगाया है। वह विशेषता भगवान्का दिनके समयमें श्रपनी स्त्री, भाई बन्धु ब्रादिकी रज़ामन्दीसे सारी प्रजाके सामने दीज्ञा लेना है, जबिक भगववान् बुद्ध रात्रिके समय सोते हुए परिवारजनोंको छोड़कर भाग निकले ये। इतने रागात्मिक मसालेके साथ कैसा रूखा जीवनचरित्र लिखा गया है। एक भी मार्मिक स्थल क्क्रमा नहीं गया। तलसीदासने रामचरित्र मानस लिखा है। रामजी उपदेश देते कहीं भी नहीं दीख पड़ते । परन्तु सारं उपनिषदोंके उपदेशके निचोइसे गोस्वामीने एक ऐसे श्रादर्श मानव-चरित्रका चित्र खींचा है जिसकी सुंदरता पर सारा संसार मुख है। प्रत्येक मार्मिक स्थलपर गोस्वामीजीने अपनी भावुकताका परिचय दिया, जिसके कारण श्राज राम-चरित्र-मानस ग्रमर होगया, रामजीका जीवन एक मर्यादा-पुरुषोत्तमका जीवन बन गया।

महापुरुषकी प्रत्येक लीलामें ऋसाधारखता होती है। भगवान् महावीरका विवाह, उनका दाम्पत्य प्रेस, उनका राज्य श्रीर परिवार-त्याग श्रीर १२ वर्ष उपसर्ग सहन श्रीर श्रलपड तप, भगवान् शमके स्वयंवर, क्नगमन श्रीर १४ वर्षों तक कष्टबहनसे कीन कम मार्मिक कहा जा सकता है। परन्त इस महावीर-जीवनचरित्रमें कहां है वह मार्मिकता, हृदयको उमडानेवाले वे दृश्य कहाँ ? यदि कहा जाय कि महावीर स्वामीके जीवनचरित्रके लिये शास्त्रोमें इससे अधिक वर्णन ही कहाँ है ? तो इसका में उत्तर यह देता हूँ कि शास्त्रोमें इसके लिबे श्रावश्यकतासे श्रधिक मसाला है। कमी केवल लेखक-के हृदयकी भावकता और स्वतंत्र विचारकी है। तुलसी-दास, बालमीकिके रामचरित्रसे, जो उन्हींके समयका लिखा माना जाता है, सैंकडों जगह लीक काटकर चले हैं, तो क्या इससे तुलसीके मानसमें बहा लग-गया १ उल्टा चार चाँद लग गये। वाल्मीकीका लिखा 'मानस' रामजीके समयका ही लिखा माना जाता है. इमिलिये वह ग्राधिक प्रमाशित भी कहा जा सकता है: लेकिन उस तल्मीके मानसके मकाबलेमें कोई दो कौडी को भी नहीं पृछ्ठता---तुलसीका मानस सर्वत्र पुजता है। इसका कारण लेखककी भावकता श्रीर जीवनचरित्र कलाके साथ नायकके जीवनकी कुछ मुख्य घटनाम्नीका मेल है। तुलसीको कब ऋौर किस दैवी शक्तिने वनगमन समयके राम- कीशल्या, राम सीता, राम लच्चमण श्रीर राम-निषाद व लंकाके रावण-सीता संवाद सुनाये थे, फिर भी उस भावक और कलाविश लेखककी लेखनीसे निकाल श्रद्धर २ सत्य श्रीर प्रमाणित माना जाता है। भगवान महावीर भी तो नावसे दरिया पार उत्तरे थे परन्तु कहाँ है वह भावुकता, हृदयको पिघलानेवाला वह दृश्य कहाँ तुलसीको पंचवटीवाला भरत-मिलापके दर-

बारका फिल्म कौनवी कम्पनीने दिखाया था, को उसने करण-रसका सर्वोत्तम संड लिख डाला ? यह तब उलसीदासकी एक सिद्धान्तके झाधार पर उपज थी। यह एक सत्य गर्भित कल्पना है; यही जीवनचरित्र-कला है, जिसका भगवान महावीरके प्रत्येक जीवनचरित्रमें मेंने झमाव पाया है। बरना मगवान महावीरके जीवनचरित्रमें शास्त्रमें शास्त्रमें शास्त्रमें ज्ञार तिरखें झौर सिद्धान्तकी झौर मुँह करके खड़े होकर देखनेसे भगवान महावीरकी जीवनलीलामें भरत-मिलाप जैसे एक नहीं झनेक करणा और वीर-रससे लवालव हरूय दीख सकते हैं। किसी जीवन चरित्रको सफल बनानेके लिखे शास्त्रीय झाधारके साथ २ 'जीवनचरित्र-कला' को भी साथ साथ लेकर चलना होगा, वरना वह न तो शास्त्र ही होगा और न जीवनी ही।

लगभग २५-३० पन्नोमें मुख्यजीवन-लीला समाप्त कर महाराजजी उनके तत्त्वज्ञानपर स्ना विराजे हैं, जिसने लगभग पस्तकके तिहाई भागको घेरा है। सच तो यह है कि पूर्वजन्म-चर्चा और तस्वज्ञान ही इस जीवनचरित्र में सब कुछ है। मैं पूछता हूँ कि तत्वज्ञानसे तो सारा जैनधर्म-स्रागम साहित्य भरा पड़ा है, जीवनचरित्र लिख-कर झावश्यकतातो इस बातकी थी कि झाचरणकी जिस सभ्यताको ग्रसम्भव कहा जाता है उसको इस जीवन सचिमें दालकर दिखाते कि 'यों है इस सभ्यवामें स्वा-भाविकता और इस प्रकार है इस धर्ममें सत्यता ।' तभी यह जीवनचरित्र कहा जा सकता था। जिस धर्म फिला-स्भीको पढकर संसारके बड़े बड़े फिलास्पर चिकत हो-गये । संसार प्रसिद्ध जर्मनीके बड़े धुरन्घर विद्वान जिस प्रवर्तकके तत्त्वज्ञानको ''संसारमें जहां भ्रीर धर्मोंके सस्यज्ञानकी खोज समाप्त होती है वहाँसे जैनधर्मके तत्त्वज्ञाकी खोज ग्रुरू होती है" ऐसा कहते हैं उस तत्त्व हानके प्रवर्तक महाप्रमु भगवान महावीरका कैसा साधा-रख जीवनचरित्र लिखा गया है।

श्रव में इसके अंग्रेज़ी श्रन्वाद पर भी कुछ शब्द लिखनेकी महाराजजीसे आशा चाहता हूँ। पिछले वर्ष देहली महाराजजीका दर्शन लाभ हुआ । श्रापके शिष्य महाराज गणीजीने मुक्ते बताया कि 'इस जीवनचरित्रका श्रंमेजी श्रनुवाद भी कराया जा रहा है। भें इस श्रभ भावनापर महाराजजीको बार बार बधाई देता हूँ। लेकिन फिर भी महाराजकी इस शुभ भावनाको सादर हृदयमें स्थान देते हुए महाराजकी कार्य्यप्रणाली पर फिर तीखी श्रालोचना लिखता हूँ । महाराजजीने मुभे टाइप किये हुए कई सी पन्ने दिखाये। उस पन्द्रह बीस-मिनटके समयमें उन पन्नोंको जहाँ तहाँसे पढ़कर मैं इसी निर्णाय पर पहुँचा कि यह ऋँभेज़ीका जीवनचरित्र हिन्दीवाले का कोरा शब्द अनुवाद हो रहा है। इसपर कुछ समय तक मैंने महाराजजीसे चर्चा भी की। मैंने कहा कि 'महाराज ! ऋँगेज़ीमें लिखनेका उद्देश्यतो विदेशियों श्रीर मुख्यतया श्रॅंगेज़ोंके ही लिये हो सकता है, इसलिये श्रंभेजी जीवन-कला-शेली श्रॅंभेज मनीवृति श्रीर श्रॅंभेजी-के ईसाई धर्मके विश्वासके विपरीत जहाँ सिद्धान्तकी टकर होती हो वह विशेष टोका टिप्पणीके साथ यह जीवनचरित्र लिखाना चाहिये वरना इस कोरे म्रानवादसे लोगहँसाई श्रीर उपकारके बदले श्रपकार होगा । महा राजसे कुछ देर उसपर चर्चा करनेके बाद में तो इस निर्याय पर पहुँचा था कि महाराजजीको उस ग्रानवादसे बहुत बड़े उपकारकी ग़लत श्राशा है। इस हिन्दीकी जीवनीका मेरी बुद्धिके अनुसार केवल छाया अनुवाद होनेकी आवश्यकता थी और वह भी एक अँग्रेज़ी भाषा के धुरन्धर पंडित, श्राचरणकी सम्यताके प्रेमी श्रीर महावीर भक्त-द्वारा । यह अनुवाद सम्भव है अभी छप-कर तैयार न हुन्ना हो। में समाजके विद्वानोंसे यह निवेदन करता हूँ श्रीर महाराज जीसे प्रार्थना करता हूँ कि इस अनुवादको किसी योग्य मनुष्य-द्वारा संशोधित कराकर छुपाया जावे। जल्दवाजी करके परिश्रम और धर्मकी व्यर्थ और लोग-हँसाई न कराई जावे। मैं सम्माजसे इस बातकी अपील करता हूँ कि भगवान महा-वीरका जीवनचरित्र पहिले हिन्दी भाषामें ही लिखनेके लिये किसी बड़ी-सी संस्थाके साथ एक अलग विभाग खोलें, जिसमें कुछ योग्य मनुष्य चर्चा और खोज द्वारा भगवानके जीवन-समाचार प्राप्त करनेका प्रयक्ष करें और कोई धुरंघर भावुककलाविज्ञ विद्वान उसको लिखे। इसके बाद दूसरी भाषाओं अनुवादकी और बढ़ा जावे।

श्चन्तमें में यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने किसी द्वेषवश यह ऋालोचना नहीं लिखी। श्रद्धाके साथ इस जीवनचरित्रको पटुकर हृदयमें जो भाव स्वाभाविक ही त्राये थे उन्हींको लिखा है। संभव है लेख लिखनेका श्रभ्यास न होने व भाषाज्ञानकी कमीके कारण में इस श्रालोचनामें महाराज जीके प्रति श्रपनी श्रद्धासे विचलित हुआ दीखता हूँ, परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। मेरी महारा जजीके प्रति श्रद्धा है, श्रापके व्याख्यानों पर मैं मुग्ध हूँ। मेरा यह सब लिखनेका अभिप्राय केवल इतना है कि मेरे मतानुसार महाराजजीने जैनधर्म-साहित्य में एक बड़ी भारी कमीको ऋनुभव करके, उसको पूरा करने के लिये भक्ति ऋौर धर्म प्रभावके ऋावेशमं, जीवन-चरित्र कलापर ध्यान न देते हुए, श्रौर संकुचित विचा-रोंके दायरेमें रहकर इस जीवनचरित्रको लिखा है स्त्रौर श्रनुवाद श्रादि कार्य करा रहे हैं, जिसके कारण न इस हिन्दी जीवनचरित्रमें महाराजजीकी श्राशा फली है श्रीर न श्रागे ही ऐसी संभावना है। बस यह मेरे इस लेखका निचोड़ है। यदि इस लेखमें कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ कटाच रूप भी हो तो मैं उदार पाटकोंसे निवेदन करता हूँ कि वह ऐसा ऋर्य कभी न लगावें। क्योंकि ऐसी मेरी भावना नहीं है। अन्तमें मैं महाराजजी को वंदना करता हुआ इस लेखको समाप्त करता है।



## यह सितमगर कृत्र !

[ ले॰--श्री कुमारी पुत्पलता ]

[यह लेख पर्दा-प्रथाके विरोधमें बड़ा ही मार्मिक है और पुरुष वर्ग तथा खीवर्ग दोनोंहीके लिये खूब गंभीरताके साथ ध्यान देनेके योग्य है। इसे 'बोसवाल' पत्रमें देते हुए उसके विद्वान् सम्पादकने जो नोट दिया है वह इस प्रकार है—

"इस लेखमें विदुषी महिलाने बड़ी चुलबुल और आधात करने वाली भाषामें हमारी पदां प्रथाके दो चार चित्र खींचे हैं, जिनकी भीषणता और दानवी लीलासे कोई भी पाठक दो मिनटके लिये हतबुद्धि-सा हो उठेगा। पदांकी उत्पत्ति,उ हेरच, लाभ, हानि आदि पर आज तक न मालूम कितने लेख लिखे गये हैं पर इस प्रकार भीतरी आधात करने वाले चलचित्र बहुत कम देखनेमें आते हैं। यद्यपि लेखिका कहीं पर भी उपदेशक के तौर पर पाठकों से यह-वह करनेका आहेरा नहीं देती है, वह तो सिर्फ इनकी जिन्दा मगर घिनौनी तस्वीरोंको खींच चुप हो जाती हैं; पर पाठकों धीर युवकों से प्रार्थना है कि जितना जल्दी इस प्रथा का अन्त किया जाय उतना ही सच्छा होगा।"

पके देशमें नैतिकताका अर्थ बहुत ही संकुचित दायरेमें लिया जाता है"—यू-रूपकी एक महिलाने भारतीय कियोंकी सभामें बोलते हुए एक बार कहा था। "जिस देशकी कियाँ गुएडों और बदमाशोंकी फिट्टियोंका घूंट चुपचाप पीलें, अपने आस-पास उन्हें कामी भौरों-सी भीड़ जमाकर बैठने दें, यदि कोई हाथा पाई कर भी ले

तो चुपचाप उस जहरके प्यालेको हृद्यमें उँडेल लें वह देश किस स्ती-गौरवकी महिमा गानेका फतवा दे सकता हैं ? उस देशकी स्त्रियोंसे सीता और दमयन्तीके आदर्शोंकी क्या आशा की जा सकती हैं ? जिसे संसारकी विकट परिस्थितियों और उलमनोंको देखनेका मौका नहीं मिला, जिसने युद्धके भीषण दृश्योंका नजारा नहीं देखा, जिसे

मात्रवके उच आदशीकी शिक्षा व्यवहृतरूपमें पानेका नसीव नहीं मिला, जिसे पर्देके भीतर ही सारा संसार मनोनीत करना पड़ा वह स्त्री क्या तो संसदों और कट्टोंका सामना कर सकेगी और क्या अपने पुत्रोंको युद्धमें भेजनेका गर्व हासिल कर सकेगी ? उसकी नैतिकताकी कची दिवार तो-डनेका प्रयत्न कौन व्यक्ति करनमें ऋपनेको ऋसमर्थ पायगा ? वह किस बूतकं बल पर अपने सतीत्वकी रचा श्रकबरकी छाती पर चढ़कर खून भरी कटार से लेनेकी हिम्मत कर सकंगी ? यह थोथा विचार कि इम पर्देकं भीतर रहकर सतीत्व श्रीर नैतिकता की रत्ता कर रही हैं कितना बेहदा और हास्यास्पद है ! इस कथन पर किस महिलाको, जिसने स्वतंत्र वायमें पतकर जीवनकी स्फूर्ति पायी ह, खूले मुँह रहकर संसारकी भीषण वृत्तियांका संप्राम देखा है, हैंसी न आयगी?

एक लम्बे असे पहले कहे गये ये उद्गार आज भी हमारे समाजके विचारवान की और पुरुपके दिमाग़ पर जोरसं कील ठोक सकते हैं—उन्हें अपनी संकुचित नैतिकताकी मर्यादाका भान करा सकते हैं। मैं सोचती हूँ, हमारे समाजके अधि-काश व्यक्ति हमारे महिला-समाजकी नैतिकताके लिये और किसी देशकी खियोंकी नैतिकतासे तुलना करने पर गर्व करेंगे और कई अंशोंमें उनका गर्व करना ठीक भी है पर मैं यह जानना चाहती हूँ कि कामी और बेहूदापितकी अनुचित मांगोंका चुपचाप पालन करते रहना ही क्या खी समाजकी नैतिकताकी अंतिम सीढ़ी हैं? एक गायके माफिक दिन और रात लोइनों और फिल्तयोंके कड़वे घटोंको पीते रहना ही क्या पतिभक्तिका सचा नमूना है ? पर्देकी कब्रमें जिन्दा दफनाई जाने पर भी श्राह-ऊह न करना ही क्या स्त्रीके गुर्णोंकी चरम सीमा हो गई ?

हमारे सामन दो सियोंका उदाहर ए हैं -- पाठक देखें श्रीर फिर निर्णय करें कि नैतिकतामें कौन आगे बढ़ी-चढ़ी हैं। एक स्त्री ख़ुलें मुँह चारों श्रोर निश्चित्त हो स्वेच्छापूर्वक आ जा सकती है। उसे न तो इधर-उधर घूमनेमें डर है और न अपनेमें श्रविश्वास । वह निधड़क हो सैकड़ों गुएडोंके बीच होकर गुजर जाती है-किसीकी मजाल है कि उसके स्त्रीत्वके आगे चं चपड़ कर सके! दूसरी श्रोर एक श्रीर स्त्री है जो सफेद कन्नके कारए दूषित हवासे निर्वल श्रीर पस्त हिम्मत बनादी गई है। चारों श्रोर वह घूम फिर भी नहीं सकती, लज्जा और शर्मके मारे वह श्रपना सर तो पहले ही से छिपा बैठी थी कि गुएडांका एक समुद उधर श्रा निकला-दिलके सभी उबार उसने श्रारतीलसे श्रारतील भाषामें निकाल डाले पर इन बातोंको सुनकर न तो वह लाजवन्ती पृथ्वीमें घसी ऋौर न पहाड़से गिरी! पत्थरकी मूर्ति-सो वहीं की वहीं बैठी रही। श्रब यहीं इस उदाहरण-को पेश करनेके बाद मैं अपने समाजके पुरुष और स्त्री वर्गसे पछती हूँ कि यहाँ पर कौन स्त्री नैतिक दृष्टिसे बढी-चढी हैं ? पर्देमें मुख छिपाए दुष्टोंकी राजलें च्पचाप सुननेवाली या निधड़क सिंहनी-सी इधर-उधर घूमनेवाली-जिसकी आंखोंके तेजके सामने कामी कुत्ते ठहर ही नहीं सकते, देखना श्रीर बोलना तो दूर रहा ?

इस उदाहर एमें यदि आप पर्देवालीकी नैतिक शक्तिको गई गुजरी सममते हैं तो मैं यह विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा कोई भी उदाहरण हमारे सा-मने नहीं जहां हम पर्देवालीकी नैतिकताकी दाद दे सकें! फिर किस उस्तूलके मरोसे हम पर्दा प्रथाको पकड़े रहें?

पुरुष पाठक इस बातको शायद नहीं जानते हैं

कि इस कबमें जीवित दफनाई जानेके कारण
आज मातृजातिमें प्राण्यायिनी शक्तिका नाम शेष
ही नहीं बचा है। हमारे जीवनकी विकसित होती
हुई शक्तियां इस कबमें हमेशाके लिये असमयमें
दफनादी गई। श्राज हम पर्देकी इस चहारिद्वारी
के अन्दर बन्द होकर एक क़ैदीकी अवस्थासे किसी
भी प्रकार अच्छी नहीं हैं। हमें न संसारकी विचित्र लीलाओंकी जानकारी है और न भविष्यकी
कल्यनाएँ करनेका मौका। यदि सच कहा जाय तो
कहना होगा कि आज हम मानव शरीर धारण
कर भी पशुआंसे किमी भी हिष्टसे श्रेष्ट नहीं हैं।

जब शास्त्रों श्रोर धर्मश्रंथों में यह लिखा पाती हूं कि स्त्री पतिके कार्यों में भाग ले, उसे श्रपनी गृत्थियों को सुलमाने में सहयोग दे तब यह बिल्कुल ही नहीं समममें श्राता कि वह कबके भीतर रहकर जीवनके कीनसे पहलुश्रों से जानकारी रख सकती है। वर्तमानकी क्या श्रार्थिक श्रोर क्या राजनीतिक, क्या सामाजिक श्रोर क्या धार्मिक सभी गृत्थियां हमारे ज्ञानके लिये एवरेस्ट हे समान श्रलंध्य हैं तब उन्हें सुलमाने में सहयोग देनका सवाल तो लाखों कोस दूर रहा। हम नहीं समम पातीं इस चहारिवारी के भीतर बन्द कर हमारे प्राणाधार पति हमारी निर्वलता श्रोर बीमारियों को बढ़ाकर कीनसा फायदा उठाते हैं ? इस प्रकार हमें सदाके लिये व्याधियोंका घर बनाकर क्या हमारे प्रिय

पति हमारे जिये ही कसाई बन क्रज खोदनेका प्र-यक्ष नहीं करते ?

हम यह जानती हैं कि वर्तमानका युक्क वर्ग इस बेह्दा रूढ़ीकी हानियोंको महसूस करने लगा है पर उसमें इतना पुरुषार्थ अवशेष ही नहीं रहा है कि वह दो कदम आगे बढ़ इस बीमारीसे हमारा उद्धार करें। इस खूंखार ज्याधिक मुख्यमें फँसी हुई देखकर उसकी आत्म तिलमिला रही हैं, हद्यमें आवेगों और जोशका तृकान आ रहा हैं, दिमारामें विचारों और तर्कोंका बवएडर मचा है पर अभी उसमें इतना आत्म-विश्वास पैदा नहीं हुआ कि वह इस जालिम दुश्मनके खिलाक जेहाद खड़ाकर दे। उसकी नैतिकतामें वह फफकारती ज्वाला नहीं जो पल मारते ही उसकी फूठी मर्यादाओंको जला-कर खाक करदे।

पर यहाँ में यह बात स्पष्ट कह देना चाहती हैं कि ये मर्यादाएँ बिल्कुल बिना सर पैरकी हैं। वर्षों पहले किन्हीं खाम उद्देश्योंको पाने के लिये यह प्रथा चल पड़ी थी किन्तु आज न तो व उद्देश्य ही हमारे दृष्ट्रिपथमें रहे हैं और न वह परिस्थित। मगर जिस प्रकार प्राग्णशक्ति निकल जानेपर मानवका विकृत अस्थिपञ्जर रह जाता है वैमे ही यह पद्दी स्त्रियोंके लिये कन्न बन रहा है। इस पर्देका परिगाम आज-कल तो यही हो रहा है कि हमारी माताएँ और बहनें अपने स्वामियोंके साथ खेलने-पढ़नेवाले सभ्य पुरुषोंको देख नहीं पातीं, उनकी उच्च विचारधाराका लाभ नहीं उठा पातीं पर ये ही आसूर्य पश्याएं कहारों और नौकरोंके गन्दे और काले कल्टे अंगोंको खुली आंखों देखती हैं, उनकी नीच प्रवृतियोंकी कीड़ा पर कभी कभी मनोविनोद

भी किया करती हैं! इससे बढ़कर हमारी मर्या-दाओं का दिवालियापन किस प्रकार निकाला जा-सकता है? जो सभ्य हैं, शिक्षित हैं और उन्नत विचारों के हैं उनसे तो पर्दा, उनसे श्रमहयोग; पर जिन्हें न कपड़े पहनने की तमीज है, न उचित बातें करनेका शऊर, उनसे हमी दिल्लागी! थूथू! क्या कममें जीवित गाड़कर इसी उद्देश्यको पानेकी अभिलाषा हमारे पुरुषवर्गकी थी? क्या इसी नैतिकताका ढोंग यदा-कदा करनेका मौक्र उन्हें हमारा पर्दा दे दिया करता है ? क्या इसी नैतिक चरित्रका गर्व उन्हें आजतक है ? बिलहारी है इन मदौंकी बुद्धि की ! इस विषयमें इतना लिखना भी उनके मुखपर कीचड़ फेंकनेका इल्जाम लगाने वाला सिद्ध होगा ! पर उक्र यह सितमगर क्रज !

'भ्रोसवाह्मसे'



## सुमाषित

'धर्मसे बढ़कर दूसरी चौर कोई नेकी नहीं, और उसे भुला देनेसे बढ़कर दूसरी कोई बुराई भी नहीं है। 'संसार भरके धर्मग्रन्थ सस्यवक्ता महारमाओंको महिमाकी घोषणा करते हैं।'

'मपना मन पवित्र रक्लो, धर्मका समस्त सार बस एक इसी उपदेशमें समाया हुआ है। बाक़ी और सब बातें कुछ नहीं, केवल शब्दाढम्बर मात्र हैं।'

'धन-वैभव और इन्द्रिय सुखके तृफानी समुद्रको वही पार कर सकते हैं कि जो उस धर्म-सिन्धु मुनीश्वर के चरवों में बीन रहते हैं।'

'केवल धर्म जनित सुख ही वास्तविक सुख है। बाकी सब तो पीडा श्रीर जज्जा मात्र हैं।'

'भजाई बुराई तो सभी को भाती है, मगर एक न्यायानिष्ठ दिख बुद्धिमानोंके गर्वकी चीज़ है।'

'बाबस्यमें दरिद्रताका वास है, मगर जो बाबस्य नहीं करता, उसके परिश्रममें कमला बसती है।'

'बक्प्पन इमेशाही दूसरों की कमज़ोरियों पर पर्दा डालना चाहती है; मगर घोछापन दूसरोंकी ऐबजीइके सिवा चौर कुछ करनाही नहीं जानता।'

'कायक लोगोंके भाचरवाकी सुन्दरताही उनकी वास्तविक सुन्दरना है; शारीरिक सुन्दरता उनकी सुन्दरतामें किसी तरहकी भभिवृद्धि नहीं करती है।'

'ज़ाकसारी—नम्रता बजवानोंकी शक्ति है भीर वह तुरमनोंके मुकाबजेमें खायक जोगोंके जिये कवचका काम भी देती है।'

—तिरुवरनुवर





## मन्दिरोंके उद्देश्यकी हानि

[ले०-पं० कमलकुमार जैन शास्त्री 'कुमुद' ]

महिक रूपमें उच जीवन बनानेके हेतु, राष्ट्रकें महान् आत्माओं और सत्पुरुषोंकी स्मृतिमें जो स्थान निश्चित किये जाते हैं उनको देवस्थान, देवाजय, देवल अथवा देवमन्दिर कहते हैं। उनका जीवन पवित्र और लोकोपकारी होनेके कारख ही उन स्थानोंको पवित्र माना जाता है। ये स्थान राष्ट्रके आदर्श स्थान हैं— वे किसी जाति विशेषकी वपौती सम्पत्ति नहीं हो सकते। हरएक इन्सान उनसे लाभ उठानेका पूरा पृशा अधिकारी है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसिनये वह अकेला नहीं रह सकता। उसका यह स्वभाव है कि समाजमें रहे और निरम्तर सामाजिक संगठन तथा उन्नतिकी चर्चा करे। इन्हीं स्वामाविक गुर्खोंसे प्रेरित होकर वह चाहता है कि उसके वैयक्तिक और कौटुम्बिक जीवनका दायरा बदकर सामाजिक होवे, सामाजिक दायरेमें माकर वह उससे भी तृप्त नहीं होता चौर अपनी श-कियोंका विकास करता हुआ राष्ट्रीय तथा विश्वजीवन-के दायरेमें आनेका प्रयक्ष करता है। चुंकि भारमा स्वभावसे ही प्रयक्षशील-प्रगतिशील श्रीर सुर्खोकी कामना करनेवाला है इसिकए वह सुर्खोके दायरेको बदानेमें निरन्तर तथ्यर रहता है। इस प्रकार वह उन्नति करना हुन्ना वैयक्तिकसे कीटुन्विक, कीटुन्विकसे सामाजिक श्रीर सामाजिकसे "वसुर्वेवकुटुन्वकम्" के सार्वजनिक सिद्धान्तक। माननेवाला बनता तथा अपने समान प्राणी-मानके करूयायाकी कामना करने लगताहै।

इन्हीं स्वाभाविक गुयोंसे प्रेरित होकर ही मनुष्यने सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनकी उन्नतिके लिए एक सामान्य स्थानकी रचना की भीरवहाँ जाति तथा राष्ट्रके महान् पुरुषोंकी प्रतिमाएँ स्थापित कीं, ताकि लोग वहाँ एकत्र होवें भीर भापसमें मिल-जुलकर भपने भादर्शको ऊँचा बनावें व परस्परमें मिलकर उन्नति करें। ऐसे स्थान "देवमन्दिर" कहलाते हैं भीर उनके निर्मायमें सोकसंग्रह तथा सामाजिक उत्थानका मारी तस्य संनि-हित है। उदार जैनधर्मने राष्ट्रके भँगरूप प्रत्येक मनुष्य-को राष्ट्रकी सम्पत्ति माना भीर उसके धार्मिक तथा सामाजिक श्रविकारोंकी रचा करते हुए को प्रायः सब समान प्रधिकार दिया। बीर-सम्तान जब तक इस सिद्धान्तको इसके प्रस्त्वी स्वरूपमें मानती रही तब तक उसने दुःखों भीर संकटोंका धनुभव तक न किया वरन् चक्रवर्ति राज्य तकका भी सुख भोगती रही।

आज दिन देव और उनके स्थान ऐसे स्थितियों के हाथों में पढ़े हैं जो स्वयं उन लोकोपकारी महान् आरमाओं के जीवन चरित्र तकको पूर्ण रूपसे नहीं जानते, विद्याध्ययन तथा विद्याभ्यास करना कराना भी जिन्हें नहीं रूपता, और जो अपनी अज्ञानता तथा मूर्खताको खतुराईसे छिपा रखने के लिए रूदिवादको ही धर्मचादकी छाप लगा रहे हैं, जनसाधारण में इस बातकी जड़ जमा रहे हैं कि जो कुछ उस्टा-सीधा हमारे बाप-दादे करते आये हैं उसको छोड़कर धर्म कर्म कोई चीज़ नहीं है। वेय भूषा तथा तिलक छापकी पूजा करने से ही मोक्षका द्वार खुब जावेगा। इनके मतमें भावना और अद्यान ही प्रधान धर्म हैं, पग्नु वे यह नहीं समस्तते कि किया वस्तु के असली स्वरूपको जाने विना शुद्ध भावना और सखा पूर्व रद श्रद्धान कैये हो सकता है!

जातिको स्सातलमें पहुँचानेवाली ऐसी ही बातोंने उत्तम आचरण, उच्छादर्श और सद्भावनाओं को पदद- लित कर दिया, मन्दिरों को उनके आदर्शसे गिरा दिया, अकर्मव्यता, आलस्य, ब्राह्मण भोजन, मामृली दानतीर्थ- ब्रत आदिसे ही मुक्तिका प्राप्त होना बतला दिया और आर्मिक ब्रन्थोंका स्वाध्याय-मनन अनुशीलन तथा योग-समाधि, संयम और सामायिक जैसे आवश्यक कर्मों को अनावश्यक ठहरा दिया! नतीजा यह हुआ कि समाजमें मुर्खताका साम्राज्य वद गया, जाति स्वाभिमान तथा स्वावजन्यनसे शून्य होकर अपनी शक्तियों को विकास करने में साहस हीन तथा निरूत्साही हो गई और सस्तिक तथा विवेकसे काम जेना विश्वक ही

भूज गई— यह अपने उन्नतिके मार्गको भयके भूतोंसे भरा हुआ देखने कगी है। यह भय और भी वद जाता है जब स्वार्थीजन उन मिथ्या भयके भूतोंका विराट्-स्वरूप जोगोंको बतजाते हैं, इससे वे वहीं ठिठककर शन्यवत् हो जाते हैं।

जाति सामृहिक रूपमें उस्नति करे और उस्नतिके उस शिखरपर आरूद होवे, इसके लिए जातिके कर्या-धार अनेकों प्रकारकी कठिनाइयों और संकटोंको सहते हुए सतत परिश्रम कर रहे हैं, उनका बलिदान पर बलिदान हो रहा है; परन्तु हमारे धर्माधिकारी पंच-पटेल टसपे मस होना नहीं चाहते छोर धर्मकी दुहाई देकर आगे आनेवालोंको पीछे घसीटते हुए उन्हें 'सुधा रक बाबू' का फ्रतवा दे देते हैं। जातिको एकताके सूत्र में संगठित करनेमें जो मूल्य सच्चे सुधारक दे रहे हैं उसकी वे कुछ भी चिन्ता नहीं करते। नहीं मालूम उन्हें कब सुदुद्धिकी प्राप्ति होगी।

इन पंच-पटेलोंकी कृपासे तैन समाजमें श्रष्टूत श्रीर दिलत (दस्सा विनैकावार) कहलाए जानेवाले हमारे ही तैनी भाई, जो जिनेन्द्रदेवका नाम लेते, अपनेको भगवान् महाबीरकी सन्तान मानते, उनके शादेशों पर चलते और उनकी भिक्तसे मुक्ति मानते हैं, वे जिनेन्द्रका दर्शन तथा प्जा-प्रखाल करने देवालयों में नहीं जा सकते और सिद्धान्त शाखोंका स्वाध्याय मी नहीं कर सकते ! पंच पटेलों और उनके धार्मिक-सामाजिक अधिकारकी इस मिध्या और नाजायज्ञ सक्ताने दो लाखसे ऊपर महाबीरके सच्चे भक्तोंको उनके जन्म सिद्ध अधिकारोंसे वंचित कर रखा है !! जरा हम ही विचारकर देखें क्या यह घृण्यित सक्ता तैन-जातिके लिए घातक नहीं है ! भगवान् महाबीर पतित पावन हैं, उनकी कथा सुनने और उनका दर्शन करनेसे महापातकी भी पवित्र हो जाता है; फिर उनका दर्शन-पूजा करनेसे पतित कहे जानेवाले जैनी क्यों रोके जाते हैं ? पतित तो वे हैं जो भगवान महाबीरके भक्तोंसे घृषा करते हैं, उनको वीर प्रभुके पास जानेसे रोकते हैं और इस तरह मन्दि-रोंके उद्देशको ही हानि पहुँचाते हैं।

यह विश्वास भौर धारणा कि मैं पवित्र हूँ भौर वह भपवित्र है तथा उसके (दस्सादिके) प्रवेशसे मंदिर भपवित्र हो जावेंगे भौर मूर्तियोंकी भितशयता गायब हो जायगी ऐसा घृष्यित पाप है जो जैन जातिको रसा-तलमें पहुँचाये बिना न रहेगा। जैन जातिका ही क्यों, वरन समूचे राष्ट्रका कोई भी भंग भपवित्र भथवा नीच नहीं है। इसके विपरीत यह मानना कि अग्रुक जंग अप-चित्र जौर नीच है राष्ट्र-धर्म-जाति और देशके प्रति भर्य-कर पाप है। जिस किसीमें धार्मिकता, जानीयता जौर राष्ट्रीयता नहीं वह मयुष्यरूपमें पश्च समान है और इस पवित्र भारत वसुन्धरा पर भार रूप है।

यह मान्यता कि देवालयों में स्थित जिनेन्द्रदेवकी मूर्तियाँ किसी व्यक्ति अथवा समुदाय-विहोक्की सन्पत्ति हैं निरी मिथ्या और निराधार है और मन्दिरोंके उद्देशको भारी हानि पहुँचानेवाली है।

दृसरोंके स्वाभाविक धर्माधिकारको इदपना निःस-न्देह सहा नीचता है—घोर पाप है।

## वे आये

[ ले॰—पं॰ रतनचन्द जैन 'रतन' ] हिंसाकी ज्वालामें जीवन-धार लिये वे ऋाये । शरत-चंद्रिका-सा शीतल संसार लिये वे ऋाये ॥

र्थापमका था ऋंत ऋादि था वर्षा ऋतुका सुंदर ।

मुरिमत सा समीर करता था मुदित राजसी मंदिर ।।

ऊषाका शुभनव प्रभात जग प्यार लिये वे ऋाये ।

हिंसाकी ज्वालामें जीवनधार लिये वे ऋाये ॥

धन्य नुम्हारा श्रंचल त्रिशला जीवन ज्योति जगाता ।

वीर श्रेष्ठ उन महावीरसे यह संसार सुहाता ॥

उमड़ पड़ा ऋानन्द वीर वाणी जब हम सुन पाये ।

हिंसाकी ज्वालामें जीवन धार लिये वे ऋाये ॥

मंत्र ऋहिसा गौरवमय दुनियाने सीखा जिनसे।
परिहत निज बिलदान करें कैमे यह सीखाजिनसे।।
सुप्त हृदयमें जो जागृतिका विगुल फूंकने ऋषे।
हिंसाकी ज्वालामें जीवन धार लिये वे ऋषे।।
ऋरुणी ऋाज संसार ऋहो! जिनकी पावन कृतियोंका।
नत-मस्तक होगया विश्वकं सभी तीर्थ-पतियोंका।।
जगके लिये जन्म हीसे उपकार लये ऋषे।
हिंसाकी ज्वालामें जीवन धार लिये ऋषे।।

वे सन्मति श्रीवीर त्राज फिर सुधाधार वर्षादें । वरसादें त्रानन्द मही पर त्र्यत्याचार बहादें ॥ पराधीन जगमें स्वतंत्रता सार लिये वे त्राये । हिंसाकी ज्वालामें जीवनधार लिये वे त्राये ॥

# त्रतीतके पृष्ठोंसे बिकक-"भगवत्" वैन]

#### [ एक ]

रा हृदय नहीं कहता कि तुम्हारी बातको ठुक-राऊँ—प्राणेश्वरी! लेकिन "मुश्किल तो यह है कि ""!

'क्या ?'

'तुम्हीं एक बार सोचो—क्या तुम्हारा यह हट, यह प्रेरणा उचित है ? मुक्तसेकहीं श्रधिक तुम इस पर विचार कर सकती हो, इसलिए कि तुम्हारी अस्वाभाविक-प्रेरणाका सम्बन्ध तुम्हींसे अधिक रहता है, वह तुम्हारी ही चीज है !'

'ठीक कह रहे हो—नाथ! मगर श्रपने ध्येय-से विमुख होकर स्वार्थ-साधनको ही सब-कुछ समम बैठना भी तो नहीं बनता! मेरी त्रुटिका अभिशाप आपके लिए हो, यह मेरे लिए कितनी अवाँछनीय बात है! बस, वहीं मेरा कर्तव्य बन जाता है—अपने प्राप्त-अधिकारकी आहुति देकर भालपर लगे हुए कलंकको मिटाना, उजड़े-कानन में बसन्तका आहुन करना!'

'मगर तब ! जब मैं उस श्रमिशापकी विभी-षिकासे भीर बनकर उसके प्रतिकारके लिए श्रव-लम्ब खोजने लगूं ! जरा गंभीरतासे विचारो— क्या इस प्रेरणाका क्रियात्मकरूप तुम्हारे प्रति मेरा श्रत्याचार न होगा ?—संसार क्या कहेगा— उसे ?' 'संसार ?—संसारकी बात कोई सिद्धान्त नहीं! वह त्याज्य-वातोंको भी 'अच्छा' कह देता है! मेरा विश्वास है—वैवाहिक-जीवनका ध्येय वासना तृप्ति नहीं, सन्तानोत्पत्ति हैं! और सन्ता-नोत्पत्तिके लिए, एक पत्नीके सिवा दूसरी शादी करना भी कोई सम्य-अपराध नहीं! जो अपराध नहीं, वह अत्याचार नहीं हो सकता!

'लेकिन मैं सोचता हूँ ......!'

'तुम्हारा सोचना है वह मेरा प्रेम है, उपाय नहीं, जीवनकी पूर्णता नहीं !'

'किन्तु मुक्ते अपने जीवनमें अभाव भी तो नहीं दीखता, जिसे पूर्णताका रूप देनेके लिए सचेष्ट बनूं ! प्रिये ...! विवश न करो ! मैंने वैवा-हिक-जीवनकी बाँछनीय-पूर्णता तुममें पाली है ! सन्तानके अभावकी स्मृतितक मेरे हृदयमें नहीं ! और इसके बाद भी, मेरी धारणा है—कि दाम्प-त्तिक-जीवन प्राकृतिक-प्रेमका ही उपनाम है ! बही प्राकृतिकता जिसको भग्न नहीं किया जा सकता ! विकृति करना ही उसका विनाश कहलाता है !'

एक छोटा-सा उदासी मिश्रित मौन !…

राजगृहीके धन-कुबेर सेठ ऋषभदास पत्नीके उदास-मुखकी श्रोर देखकर मर्माहत हुए बरौर न रह सके! मन, बेदना सी महसूस करने लगा! बिकट-परिस्थित सामने थी, सोचने लगे—'क्या

करना चाहिए ?'--कि .....

दो गोल-गोल आँसू!

श्रारक्त कपोल !!

श्रधरोंका श्रस्वाभाविक स्पन्दन !!!

पूंजीपतिका हृदय नवनीत बनने लगा ! स्वोजने लगे रुधनकी गहराईमें स्वकर्तव्यकी रूप-रेखा ! उनके विचार बाँध ट्टी नदीकी भाँति निखरे जा रहे थे ! तभी—

'मेरी एक छोटो-सी 'माँग' भी स्वीकृति नहीं पाती, इससे श्रिधिक श्रीर दुर्भाग्य क्या होगा— मेरा ?'—जिनदत्ताके सुन्दराकार मुखके द्वारा हृद्यस्थ-पीड़ा बोली !

'सुन्दरी! मैं यदि तुम्हारी प्रेरणा-रह्माके लिए दितीय विवाह कर भी लूं तो क्या तुम सोचती हो, यह मेरा स्तुत्य-कृत्य होगा? कदापि नहीं! वह तुम्हारो गहरी-भूल होगी! जो हमारे-तुम्हारे दोनों के लिए घातक सिद्ध होगी, विष सिद्ध होगी। किसीका सत्वापहरण कर, किसीकी रस भरी दुनियाँको उजाड़कर, कोई सुखकी नींद सो सके यह रौर मुमिकन हैं!…'—ऋषभदासकी दृढ़ताने वोलते-बोलते गंभीर रूप धारण कर लिया! लेकिन जिनदत्ताके हृद्यपर उसका कुछ प्रभाव न हुआ, आखिर था न स्ती हठ?

वह बोली--'किसकी दुनियाँमें प्रलय मचती है--इससे ? किसका श्रिधकार श्रपहरण होता है ? मैंने सोच लिया--'किसीका भी नहीं!' श्रगर होता भी है तो सिर्फ मेरा! जिसकी मुक्ते 'परवाह' नही! इसके बाद--इस उजड़े नन्दन-काननमें बसन्तकी सुर्भि महकेगी, तमसान्वित-सदनमें श्राशाका दीपक प्रज्वज्ञित होगा! चाँद-सा सुहावना नव-जात शिशु पूर्णताका सन्देश सुना येगा ! तभी......!

विद्वता-सी जिनदत्ता उन्मीतित नेत्रोंसे देखती हुई, च्रा-भरके लिए रुकी ! फिर--

'…तभी मेरी त्रुटि मुफे भूल सकेगी, तभी मेरा कलंक मुफे घुला-सा प्रतीत होगा! खौर तभी मेरा बंध्यत्व पराजित हो सकेगा! इसके लिए मैं अधिकार ही नहीं, नारीत्व तककी आहुति देनेके लिए प्रस्तुत हूँ!'—जिनदत्ता—पतिव्रता, धर्माचा-रिग्री, विदुषी जिनदत्ता—ने अपनी आन्तरिकता-को समन रखा!

'… किन्तु प्रिये! ऐसा पाणिग्रहण, पाणिग्रहण नहीं, बन्धन हैं! जिसमें एक निर्मुक्त भोली बालिका का जीवन, अनमेल साथीके विकसित-जीवनके साथ निर्देशता-पूर्वक बाँध दिशा जाता है! इसका परिणाम— विषाक्त परिणाम— भविष्यके गहन-पटलोंमें छिपा रहनेपर भी, मुभे वर्तमानकी तरह दिखाई दे रहा है! मैं चाहता हूँ तुम अपनी प्रेरणाको वापिस लेलो, मुभे भाग्य-निर्णय पर छोड़ दो!'

चिंगिक स्तन्धता !!!

'जीवन-मूल ! इतने निष्ठुर न बनो ! न ठुक-राद्यो मेरी प्रेम-प्रेरणाको ! मैं तुमसे भिन्ना माँगती हुँ—प्यारे ! कहो, ...कहो, बस, कहदो—'हाँ!'

—श्रीर तभी ऋषभदासके श्रसमंजसमें पड़े हुए हृदयसे निकलती है, प्रेमसे श्रोत-प्रोत, गंभीर किन्तु मीठी—

'宦"!!!

**% %** 

### [दो]

नवागता दुल्हनका नाम था—कनकश्री! जैसी ही कनकश्रीने गृह-प्रवेश किया कि जिनदत्ताको ऐसा लगा, जैसे सफल मनोरथ पा लिया हो! लेकिन कनकश्रीने समम्ब उसे शूल! स्वाभाविक ही था—साथीकी तलाश दुखके लिए होती है, सुखके लिए नहीं! फिर म्नी-हृदयकी ईर्घा, क्या पूछना उसका ? अवश्य ही, एक दूसरीका गाढ़ परिचय न था!

कनकश्रीकी माँ--'बन्धश्री'--राजगृहकी ही निवासिनी थी ! परिवार भरमें दो ही प्राणी थे---माँ-बेटी ! जिनदत्ताने रखा अपने पतिके लिए कनकश्रीका प्रस्ताव ::! बृद्धियाको जैसे मुँह-माँगी मुराद मिली ! तुषातुरके पास जलाशय आया ! ऐसा सुयोग भला वह चुक सकती थी? उसका दुनियावी तर्जुबा—साँसारिक अनुभव-काकी पु-राना था ? उसने सोचा—'लड़कीका पर-गृह जाना निश्चित ही है ! ऋौर अभी, नि:प्रयक्ष ही उसे समृद्धशाली 'वर' मिल रहा है ! पुत्री सुखी रहेगी, यही चाहिए भी ! थोड़ी उम्र जरा ऋधिक है, पर इससे क्या ? घरमें खराक भी तो है ?--गरीबोंके नौजवान भी बरौर ख़ुराकके बढ़े दिखाई देते हैं! रह जाती है पहली प्रतीकी बात ! सो वह भोली स्वयं ही कह रही हैं! फिर शंकाके लिए स्थान नहीं ! इसके बाद भी--है तो वह पुरुष-हृदय ही न ? जो सर्वदा नवीनताकी खोजमें ही विवेक हीन बना रहना जानता है, जो सौन्दर्य शिखापर शलभ की भाति प्राण चढ़ाने तकमें 'पीछे रहना' नहीं जानता ! " अवश्य ही, पूर्व पत्नीको कनकश्रीके लिए जगह खाली कर देनी होगी ! प्रेम केवल

कनकश्रीके श्रधिकारकी वस्तु बन जायगा, इसमें सन्देह नहीं !'

इसके बाद—बुढ़ियाकी स्वीकारता श्रौर विवा-होत्सव दोनों एक-साथही लोगोंके सामने श्राए !

' बहिन! आजसे इस घरको अपनाही 'घर' समभो! तुम्हारे पित बड़े सरल स्वभावके हैं, मी-जीले भी ख़ब हैं—वह! मेरी आन्तरिक अभिलाषा है—तुम दोनों प्रमन्त रह कर अनेकों वर्ष जियो! तुम्हारी भरी-गोद देख सकूँ, मैं इन आखोंसे! —जिनदत्ताने स-प्रेम कनकश्रीसे कहा ! लेकिन वह रही चुप, आभार प्रदर्शक एक-शब्द भी उसके मुँह से न निकला! किन्तु जिनदत्ताने इसे महसूम तक न किया, अगर कुछ समभा भी तो निराभोलापन!

फिर कहने लगी वह—'और मेरा, तुम्हारे पति से, तुम्हारे घरसे प्रायः सम्बन्ध विच्छेद ! सुबह श्रीर शाम केवल भोजन-निवृत्तिके लिये श्राया कहाँगी ! बाकी समय 'देवालय' में—प्रभु-पद शरण में—बिताऊँगी !'

मौन!

इस बार जिनदत्ताने कनकश्रीके मुखकी श्रोर कुछ खोजनेकी दृष्टिसे देखा। पर मुग्ध-हृदय फिर भी भ्रम रहित न हो सका, उसने समभी—नारी-सुलभ बीड़ा!

**8**8 **9**8 **9**8

दिन-पर-दिन निकलते चले गए ! बहुत-दिन बाद एक दिन !—

बन्धुश्रीने प्रवेश किया । कनकश्रीने जैसे ही 'माँ'को भाती देखा, तो स्वागतार्थ उठ खड़ी हुई ! स-सन्मान उच्चासन पर बैठाया !… बुढ़ियाने वैभवकी गोदमें जो अपनी पुत्रीको देखा, तो पुल-कित हो उठी! देखने लगी—अचंभित-नजरोंसे इधर-उधर! आजसे कुछ दिन पूर्व जैसा समुज्ज्वल-भविष्य उसके चित्त पर रेखांकित हुआ था, ठीक वही वर्तमान बना हुआ उसके सामने था .... उसके रुचिर अनुमानकी सार्थकता!

जैसं वह स्वर्ग में हैं, प्रतिमासित होने लगा— उसे ! और वास्तविकता भी यही थी ! कनकथी पूर्ण सुखी थी ! उसके पास पतिका प्रेम था, वैभव था, और थे सुखके सभी आवश्यकीय-साधन ! जिनदत्ताने उसके लिये भरसक प्रयत्न किए कि वह प्रसन्न रहे, यही सब थे उसके सुख-साधन !

•••दोनों बैठी ! माँकी मुखाकृतिमें थी मन्तोप-रेखा! श्रीर पुत्रीकी में श्रमर उदासी! वातें होने लगीं! •• कुछ देर धन महत्ताकी; इसके पश्चान—जैसीकि बातें होनेका प्रायः सिस्टम होता है—सुख-दुख विषयक!—

'बेटी ! ऋौर जो हैं वह तो ठीक ! पर तृ सुखी तो हैं न ?'—बुढ़ियाने साधारणतः प्रश्न किया।

'सुखी '' ? नरकमें ढकेल कर मेरे सुखकी बात पृद्धती हो-- माँ ?'—बातको साधकर मार्मिक-ढंग से कनकश्रीने उत्तर दिया।

काले भुजंग पर जैसे बुढ़ियाका पैर पड़ गया हो, हिमालयकी चोटीसे गिर पड़ी हो;या हुआ हो आकस्मिक त्रआघात ! वह घबड़ाकर बोली— क्यों…..???'

'रहने दो माँ इस 'क्यों' को ! मुक्ते वेदना करती है यह 'क्यों' सहानुभृति नहीं ! मेरे भाग्यमें जो है, भोग लूँगी ! अब चर्चासे क्या लाभ ?'... —श्रीर रोने लगी, कनकश्री जार-जार !

बुढिया श्रवाक् !

सन्दिग्ध !!

रहस्यसे श्रविदित !!!

बोली ममतामयी स्वरमें — 'क्यों रोती हो, मेरी बेटी? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कहो न? अपनी माँसे छिपाओगी?—न, ऐसा न करो, मेरा मन दुख पायेगा— मैं शोक में डूबने लगूँगी और ………!'

कनकश्री के आंसू थमे ! मुख पर कुछ शान्ति आई, बैसी ही, जैसी तृफानके बाद रत्नाकरमें ! कहने लगी वह—

'उनका' प्रेम 'उसी'से हैं! मुक्ते तो फूटी-आँखों देखना तक उन्हें पसन्द नहीं! रात-दिन इस घर की नीरवतासे जूकना मेरा काम हैं! एकान्त... दिन-रात एकान्त !...मां! एक स्त्री के होते हुए फर मुक्ते और सोंपते वक्त मेरे सुख दुखकी बात भी तोसोच लेती—कुछ!

बुढ़िया संज्ञा-हीन-सी हो रही थी उमकी चैतन्यता उसके साथ विश्वासघात किये जा रही थी ! वह चुप ही रही !

कनकश्री ने अपना क्रम भंग न होनं दिया— 'मैं नहीं समस पाती कि तुमने क्या सोचा, क्या विचारा? स्त्री के लिये इससे अधिक और दुखकी बात क्या होती हैं? ''प्रेमकं दो खण्ड नहीं होतें— माँ! फिर उसका नाम 'प्रेम' न होकर 'दम्भ' हो जाता हैं!'

वह रुकी ! बुढ़ियाको अवसर मिला, उसके मुख पर रौद्रता, पैशाचिकता नाच रही थी,कोधसे काँपते खोठोंसे निकला—'हूँ ! यहाँ तक ? मैं नहीं जानती थी !....'

सन्नाटा!

बुढ़िया फिर श्रापही वड़ बड़ाने लगी—'पागल है, निरा पागल ! नवयौवनाको छोड़ कर उस !!

कनकश्रीके मुँह पर भी एक मधुर—मुस्कान ! 'बेटी! चिन्ता न कर तू! मैं तेरे उस 'कांटे' को समूझ नष्ट करके रहूँगी! जब न रहेगी वह, वब तेरे श्रागे ही सिर भुकाना पड़ेगा उसे!'— बुदियाके मानसिक पीड़ासे व्याकुल हृदयने सान्त्वनात्मक शब्दोंमें भीष्म-प्रतिज्ञा की!

> 8\$ 8\$ श\$ ितीन }े

'माँ भिन्ना!'

'ठहरो, श्रभी लाती हूँ !'

—श्रीर बन्धुश्री ने उस दानवाकार मिलन-ष, कपालिक-जोगीकी हाँडी भर दी ! वह चला गया—हाथके त्रिश्लको श्रम्वाभाविक ढंगसे हिलाता हुश्रा!

इसके बाद—दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया; फिर वह रोजका कम बन गया ! वह आकर दर्वाचे पर आवाज देता ! आवाजके साथ बुढ़िया उठती और उसकी हांडी भर देती, वह चला जाता अपनी मस्तानी-चालसे, स्वछन्द !

भिन्ना-दानके धरातलमें पुन्यकी लालसा नहीं थी ! बुद्धिया को लेना था उस अधीरी-कपालिकसे कार्य ! बह भी साधारण नहीं, भयंकर, खतरनाक, हैंन्जरस् !!!

पर कहनेकी रूप-रेखाही नहीं बनती थी ! क्या कहे ?—कैसे कहे ! हिम्मत आ आकर लौट जाती !…

सहसा, एक-दिन कपालिकने स्वयंही सोचा— वृद्धा मेरा पोषण कर रही है, पोषण करने वाली होती है—मां ! शायद मांको कोई कष्ट हो, पुत्र लेना मेरा कर्तव्य है !'

दूसरे दिन उसने पूछा ! बुढ़ियाकी समस्या हल होगई ! क्याँसी-सूरत बनाकर बोली—'बेटा ! मेरा कष्ट क्या पूछते हो तुम ? जिसके मारे न रात चैन न दिन !'

'ऐसी क्या वेदना है मां ?'—क्रपालिकने पूछा! बुढ़ियाने समभाया—'तेरी बहन कनक्ष्री का पाणिप्रहण जिनके साथ हुआ है, उनके एक स्त्री और है जिनदत्ता! वह मूढ़ उसीसे रत है! बेचारी कनकश्रीका जीवन भार होरहा है, कष्टमें बीत रहे हैं उसके दिन! इसी दुखके मारे मैं मरी जारही हूँ...'—बुढ़ियाकी आंखें छलछला आई।

'उपाय इसका ?'

'उपाय बड़ा कठिन हैं—बेटा ? तुमसे न हो सकेगा !'

क्यों ? कहो तो ?'—कापालिककी ताक्रतकी उपेच्छाकी गई हो जैसे ! तिलमिलाकर उसने पूछा !

त्र्यगर तुम कर सको तो ... ?—यह उपाय है 'बेटा ! ... कि जिनदत्ताको जानसे मार दो '— बुढ़ियाने इच्छा प्रकट की !

कापालिकने एक पैशाचिक ऋट्टहास किया! बढ़िया मौन! वह बोला—

'यह मेरे लिए क्या बड़ी बात है मां ?—दूसरे की जान लेना तो मेरा खेल है! अवश्य ही बहिन-कनकश्रीका दुख दूर कहँगा! तुम निश्चिन्त रहो! अगर ऐसा न कर सकूँ तो जीवित अग्नि-प्रवेश करलूँ!,—कापालिकके विद्या-श्रहंकारने व्यक्त किया!

बुढ़िया ख़ुशीके मारे बोल भी न सकी!

× 88 8¥

श्मशानमें !--

चतुर्दशीकी काली खराबनी रात ! नर-मुड ! श्राम्थ न्वण्ड !! श्रीर धधकती हुई चिताएँ !!! घृणित-भस्म, पल-भद्मी-पशु, श्रीर विकट मन्नाटा! इसके बाद भी, मध्य रात्रि !!!

कापालिक श्रासन मार कर बैठ गया, देवीकी श्राराधनामें निर्भय श्रीर प्रसन्न-मुख! जैसी कि उसे श्राशा थी, श्राराधना विफल न हुई, बैताली श्राई! ... कुछ ही देर बाद!

कापालिकनं सिर मुकाकर श्राभवादन किया। फिर बोला—'मां! ऋषभदासकी प्रथम पत्नी— जिनदत्ता—का प्राणान्त करदो, यही चाहता हूँ!'

वह चली गई ! श्रपने साधककी इच्छा तृप्तिके हेत् जिनदत्ताके बधके लिए !

जिनदत्ता थी बे खबर, इन सब प्रपंचोंसे ! उस पता तक नहीं किस प्रकार बैताली उसके वय के लिए आई, और उसके धर्म-प्रभावसे बरीर प्राणान्त किए ही लौट गई!…

उधर ! कापालिकने पुनःदेवीकी श्राराधना की! वह श्राई ! बोली—

'क्या चाहता है ?'

'जिनदत्ताका वध!'—कापालिकने उत्तर दिया ! नहीं होगा मुक्तसे ! उसका धर्म-तेज टिकने ही नहीं देता मुक्ते ! वह धर्मकी देवी हैं, छोड़दें हठा-मह !'—बैतालीने परिस्थितिको स्पष्ट किया !

'मां ! जैसे भी हो इसे तो करो ही !'

—कापालिकने साम्रह प्रार्थना की ! साधककी ऋनुरोध-रत्ताका भार लेकर बैताली फिर चली,—निरपराधकी हत्याके लिए...!

फिर वही बात, वही प्रसंग ! जिनदत्ताके पातीव्रत-धर्म और प्रभु-भक्तिकी प्रखरताके सन्मुख देवीकी सारी शक्ति निर्जीव होगई ! उसने हाथ उठाये, न उठे ! कदम बढ़ाना चाहा, वह भी नहीं! लौट आई आखिर हार कर !…

कापालिककी व्यवता उधर फिर बढ़ी, फिर उसने देवीका बाह्वान किया ! वह ब्राई, इस बार उसके साथ कोध था, क्रुंकलाहट थी: श्रौर साधककी मूर्खताके प्रति श्रक्ति !

'क्या कहता है—योल ?'—बैतालीने मङ्जाकर तीखे-स्वरमें कहा!

कापालिककी मानों घिष्मी वेंघ गई. होश हवास गुम! घवड़ाकर बोला—

'दोनोंमें जो दुष्ट हो, उसे गार दो—

देवी चली—कनकश्रीकं शयनागारकी तरफ! कोधमे विचुब्ध! श्रीर दृसरे ही चग्ग कनकश्रीके रक्तमे रखित खड़ग लिए बाहर निकली!

उधर ! कापालिकको इसबार श्रिधिक प्रतीचा न करनी पड़ो ! उसने बैतालीको शीघ्र ही वापस लौटते देखा !

'देख !'—रक्त-विन्दुश्रोको तीद्दण खड़गसं पोंछते हुए बैनालीने कहा—'मारदी गई!'

88 \$K \*

[चार]

'सच…?'

'विश्वास करो—मां ! मैं सचही कह रहा हूँ—

खत्म हो चुकी वह !' कापालिकने दृढ़ता पूर्वक प्रकट किया!

'बेटा…?'

'HI !

'तुम कितने चच्छे हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर पारही !' × × ×

बुढ़ियाके हर्षोन्मत्त-मनकी दशाका चित्रण करना दुरुह था ! वह अपने आपेको भूली जा रही थी ! नरक-कीटको जैसे स्वर्गमें स्थान दे दिया गया हो, सःशरीर !

प्रभातकी प्रतीज्ञामें उत्कटप्रतीज्ञामें एक-एक पत्न बिताना शुरू किया बुढ़िया ! सोचने नगी चंनो, काँटा दूर हुआ कनकश्री सुखी रहेगी अब !'

कारा ! इन्हीं शब्दोंकी कोई उसे यथार्थता बतलाता ! कनकश्री सुखी रहेगी ? हाँ, सुखी रहेगी ! जहां भी रहेगी, इस घातक-ईर्षा-आगसे अलग ! ...

आखिर नियतिक बन्धनने प्रभातको ला ढकेला ! जैसे ही उपाकी सौन्दर्य-लालिमाने पृथ्वी को क्रीड्रा-चेत्र बनाया, बन्धुश्री अपनी पुत्रीको सुख-सन्देश और अपनी प्रतिक्रा-पूर्तिकी बात सुनाने चल पड़ी !

शयनागारके दर्बाजेतक बुढ़ियाके हृदयमें हर्ष, मुख पर प्रसन्नता और वाणीमें उमंग भरी हुई थी! लेकिन जैसे ही चौखटके भीतर क़दम रखा कि सब अन्तर्ध्यान!

'यह क्या हुचा—रे ?'—वेतहाशा चिल्ला कर रोने लगी! कैसा वीभत्स दृश्य था-

कल्पनासी कोमल-शैय्या पर कनकश्रीका खण्ड खण्ड हन्त्रा शरीर ! रक्तसे च्रोत-प्रोत वस्त्र !…

बुढ़ियाका हृद्य फटने लगा। च्राग्भर पहिले-को 'ख़ुशी' खब 'रंज' बन गई थी! उसके भावों की विषमताका अन्दाजा लगा सकना और भी कठिन था—श्रव!

दूसरेके लिए बोये हुए काँटे अपने ही पैरोंमें चुभे ! नारायण पर चलाये जानेवाले चक्रने अपना ही सर्वनाश किया।

वन्धुभीके उतग-रोदनसे भवन प्रकम्पित हो गया। राज-कर्मचारियोंने दरयाफ्त किया! तो...

बुढ़ियाकी बूढ़ी दुष्टताने जहर उगला—

'ऋषभदास श्रौर जिनदत्ताने मेरी प्यारी पुत्री-को मार डाला, हत्या कर डाली उसकी!'

— और वह थे दोनों इस समय देवालयमें, ईश्वराराधनामें तत्पर ! दुर्घटनासे अविदित !

2K 2K 2K

हत्याका स्रभियोग ! वह भी साधारण नाग-रिकके यहां नहीं, एक धन कुवेरके विलास गृहमें ! महाराजने स्राज्ञा दी—

'जिनदत्ता चौर ऋषभदासको दर्बारमें हाजिर किया जाए।'

श्राज्ञा-पालनके लिए श्रविलम्ब सैनिक-दल चला !···देवालयकी श्रोर !

लेकिन ः ?---

आश्चर्य !!!

एक भी बलवान्-सैनिक देवालयकी सीढ़ी तक पर पैर व रख सका ! सब, ज्योंके त्यों कीलित ।… देव-माया !!! पुरुयात्मा जिनदत्ताके धर्म-प्रेमका प्रभाव !

% 8

**%** 

दोनोंने सुना ! कनकश्रीकी असामयिक-मृत्यु-का सम्वाद ! कुछ आश्चर्य, कुछ शोक ! और सिर पर महान संकटके घनधोर बादल !

'कहा था न ? इस प्रकारके विवाह सम्बन्धका परिगाम शुभ नहीं होता !'—ऋषभदासने कहा !

'ठीक हैं—नाथ !'—जिनदत्ताने दबी जुबानसे उत्तर दिया !

'श्रव जो हो श्रवना भाग्य!'

% % **%** 

कापालिक चिल्लाता नगर परिक्रम कर रहा था—'कनकश्री को मैंने मारा है, जिनदत्ता और ऋपभदास निर्दोष हैं! बन्धुश्रीने मुक्ते जिनदत्ताको मरवा देनेके लिए कहा था, लेकिन जिनदत्ता चपने धर्म-प्रभावसे साफ बच गई! जो दुष्टा थी! मारी गई वह!'

यह-नगर-देवताकी प्रेरणाका फल था। सत्यता छिपी न रह सकी। ...... महाराजने सुना तो परचा-तापसे मुलसने लगे, 'ऐसी पवित्रात्माचों पर यह कलंक ?...जो देव पूज्य हैं!'

बन्धुश्री पर महाराजकी कोपाग्नि धधक उठी ! दिया गया उसे घोर-दरुड !— 'गधे पर चढ़ाकर देश-निर्वासन !'

\* \*

जनताने देखा—ऋषभदास और जिनदत्ता पर पुष्प वर्षा हो रही हैं! और आकाश हो रहा है धन्य धन्य शब्दोंसे व्याप्त!

श्रवित्य धर्म शक्ति !!!

## सुमाषित

'सन्त लोगोंका धर्म है ऋहिंसा; मगर योग्य पुरुषोंका धर्म इस बातमें है कि वे दूसरोंकी निन्दा करनेसे परहेज करें।'

'ख़ुश इख्लाक़ी मेहरवानी और नेक तरवियत इन दो मिफ्तोंके मजमुएसे पैदा होती है ।'

'समृद्ध श्रवस्थामें तो नम्नता श्रौर विनयकी विम्फूर्ति करो; लेकिन हीन स्थितिके समय मान-मर्यादाका पूरा स्वयाल रक्स्वो।'

'प्रतिष्ठित कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्यके दोष पर चन्द्रमाके कलक्ककी तरह विशेषरूपसे सबकी नजर पड़ती है।'

'रास्तवाजी श्रीर ह्यादारी स्वभावतः उन्हीं लोगोंमें होती है, जो श्रन्छे कुलमें जन्म लेते हैं।' 'सदाचार, सत्य प्रियता श्रीर सलज्जता इन तीन चीजोंसे कुलीनपुरुष कभी पदस्वित नहीं होते।' 'योग्य पुरुषोंकी मित्रता दिव्य प्रन्थोंके स्वाध्यायके समान है; जितनी ही उनके साथ तुन्हारी घनिष्ठता होती जायगी उतनीही श्राधिक खूबियाँ तुन्हें उनके श्रन्दर दिखाई पड़ने लगेंगी।'

—तिरुवल्लुवर

## योनिप्राभृत श्रीर प्रयोगमाला

[ लेखक-श्री पं० नाथ्रामजी प्रेमी, बम्बई ]

#### 

जी लेख प्रकाशित हुन्ना है उभीके सम्बन्धमें कुछ निवेदन करनेके लिए ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ।

मेरी समभमें 'बृहद्विपणिका' नामको सूचीमें जो विक्रम संवत् १५५६में तैयार की गई थी जिस 'योनि-प्राभृत' का उल्लेख है वह उस समय जुरूर मौजूद रहा होगा । वह सूची एक श्वेताम्बर विद्वान्ने प्रत्येक प्रन्थ देखकर तैयार की थी श्रीर श्रमी तक वह बहुत ही प्रमा-णिक समभी जाती है। उसमें जो योनियास्तको धर-सेनाचार्य कत बतलाया है और उसकी क्ष्रोकसंख्या कोई कारण नहीं मालम होता । हाँ, उसमें को इस ग्रंथ के निर्मित होनेका समय बीर नि० संवत ६०० दिया है, वह धरमेन कब हुए-इस विषयमें जो परम्परा चली श्रा रही थी उसीके श्रन्भार लिग्व दिया गया होगा। उसके बिल्कुल ठीट होनेकी तो एक प्रंथ-सूचीकत्तीसे श्राशा भी नहीं की जा सकती। श्रुतावतारके कर्त्ता-इन्द्र-नन्दि तकने जब यह लिखा है कि गुराधर श्रीर धरसेन-की पूर्वपरम्परा ऋौर पश्चात्परम्परा हम लोगोंको मालम नहीं है † तब एक श्वेताम्बर विद्वान उनके समक्को टीक टीक कैसे लिख सकेगा ?

भवत ग्रंथमें जिस 'तीसी पाहड़' का उल्लेख किया गया है हमारी समक्तमें वही धरसेनकृत योनिप्रामृत होगा जिसकी प्रति बृहड्डिप्पसकारके सामने थी। श्रव

† गुराधर-धरसेनान्वयगुर्वीः पूर्वापरक्रमोऽस्माभिः । न ज्ञायते तदम्बय-कथकागमसुनिजनाभावान् ॥ रहा पूनेके भांडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटका योनिशाभृत, सो उसके विषयमें निश्चयपूर्वक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता परन्तु संभवतः वह पंडित हरिपेणका ही बनाया हुआ होगा।

पं० बेचरदास जीने और उन्हींका अनुगमन करके पं० जुगलिकशोरजीने जो यह अनुमान किया है कि योनिप्राभृत संभवतः अभिमानमेर (महाकवि पुष्पदन्त) का भी बनाया हुआ हो सो मुक्ते ठीक नहीं मालूम होता। क्योंकि एक तो 'अहिमार्गेण विरइयं' (अभिमानेन विरचितं) पदमें केवल 'अभिमान' शब्द आया है और पुष्पदन्तका उपनाम 'अभिमान' नहीं किन्तु 'अभिमानमेर' है और दूसरे उक्त पद जिस गाथाका है उसका अर्थ समक्तनेमें ही मुल हो गई है।

## कुवियगुरुपाय मूले न हु लखं धन्हि पाहुडं गंथं। धहिमारोण विरइवं इस अहिवारं सुस अग्ने॥

इस गाथाका सीधा और सरल अर्थ यह होता है कि कुपित या क्रोधित गुरु चरगों के समीप जब मुक्ते (पं० हरिषेणको) प्राभृत ग्रंथ नहीं मिला तब मैंने अभिमानस इस अधिकारकी रचना की।

यही बात उनके निम्नलिग्वित वाक्यसे भी ध्वनित होती है--

इति पविडतहरिषेशेख मया योनिमाभृताजाभे स्वसमयपरसमयवैधकशास्त्रसारं गृहीत्वा जगत्सुन्दरी-योगमाजाधिकारः विरचितः।

श्चर्थात् (गुरुके पाससे ) योनिप्राभृतके न मिलने पर मेंने--पं हिंग्पेशने--जैन श्चजैन वैद्यक-शास्त्रोंका सार लेकर यह योगमालाधिकार रचा।

यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि किसी कारणसे ना-राज़ होकर गुरुदेवने प्राभृत ग्रंथ नहीं दिया हो श्रीर तब रूठकर श्रभिमानी हरिषेणने इसकी रचना कर डाली हो।

पंडित वेचरदासजीके बाद मैंने भी योनिप्राभृत प्रन्थकी प्रति बहुत करके सन् १६२२ में पूने जाकर देखीथी श्रीर उसके कुछ नोट्स लेकर एक 'ग्रंथ-परिचय' लेख लिखनेका विचार किया था। पं वेचरदासजीके वे नोट्स भी इसी लिए मँगा लिये थे जिनके श्राधारसे श्रमेकान्तका उक्त लेख लिखा गया है।

यद्यपि इस बातको लगभग १७ वर्ष हो चुके हैं, फिर भी योनिप्राभृतकी उक्त प्रतिकी लिपि श्रीर श्राकार-प्रकारका जहाँ तक मुक्ते स्मरण है वह एक ही लेखककी लिम्बी हुई एक ही पुस्तक मालूम होती थी। दो जुदा-जुदा ग्रंथोंके पत्र एकत्र हो गये हो ऐसा नहीं जान पड़ता था। प्रतिकी हालत इतनी शोचनीय थी कि उसमें हाथ लगात हुए डर लगता था कि कहींसे कोई ऋंश भड़ न जाय । बहुत पुरानी होनेसे ही प्रति जीर्ण हो गई हो सो बात नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि कभी किसी-की श्रमावधानीसे वह भीग गई है श्रीर फिर उसी हालत में पड़ी रहनेसे गल गई है। मेरा खयाल है कि या तो यह सम्पूर्ण ग्रंथ पं० हरिषेणका ही सम्पादित किया हुन्ना है न्त्रीर 'जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला' उसीका एक भाग है, जिसे उन्होंने अनेक वैद्यक अन्थोंके आधारस लिखा है श्रीर या योनिपामृतका कुछ श्रंश उन्हें मिला हो त्रीर उसके बाद गुरुकी श्राप्रसन्नतासे शेष श्रंश न मिला हो ऋौर तब उन्होंने ऋभिमानवश उसे स्वयं प्रा कर डाला हो।

स्रपने जगत्सुन्दरी योगाधिकारको वे भी शायद योगिधाभृतमे जुदा नहीं मानते हैं—उभीका एक स्रंश समकते हैं, यह इस बातसे भी जान पड़ता है कि २०वें पत्रके दूसरे पृष्ठ पर 'भगोंमि जयसुंदरी नाम' के प्रतिज्ञा-वाक्यके बाद ही कुछ खागे चलकर लिखा है 'योनिप्राभृते बालानां चिकित्सा समाप्ता।' यह मैं पं० बेचरदासजीके लिये हुए नोटोंके खाधार पर ही लिख रहा हूँ। संभव है, नोटोंमें पत्रसंख्या लिखते हुए कुछ भूल हो गई हो।

योनिप्राभृतके एक बिना झंकके पत्रकी नकल उभी समयकी की हुई मेरी नोटबुकमें भी सुरक्तित है। उसे मैं यहाँ ज्योंकी त्यों दिये देता हूँ --

"सं। सर्वीषधि रिक्सिस्युक्तं॥ ?

कांतारकोसं भाश्रयंमहोदधिः करशिकारवरवाकरां यंत्रमातृका विश्वकर्मा "रिग्रं भन्यजनोपकारकं मिष्या-द्रष्टिनिरसनपटीयसं कप्र्त्यंचेताचं कस्तृरिकानेपावं कुट-घन। निजराजमंदमसक्ष्तकेत् ' ' सागरोर्मिवडवानबं ज्वर-भृत-शाकिनी ध्वान्त मार्तवडं समस्तशाकोत्पत्ति योनि विद्वजनचित्तचमस्कारं पंचमकालसर्वज्ञं सर्व-विद्याधातुवाद्गिधानं जनम्यवहारचंद्रचंद्रिकाचकोर **भागुर्वेदरचितममस्तस**स्वं प्रश्वश्ववामहा मुनिकुप्मा डिनीमहादेग्या उपदिष्टं पुष्पदंतादिभृतबिबिसिप्य हृष्टिदायकं इत्थंभृतं योनिष्राभृत ग्रंथं ॥ छ ॥ किकाले सम्बर्ह जो जाग्रह जोग्रिपाहुई गंथं। जच्छ गद्यो तच्छ गद्यो चउवमां महच्छि "इ॥ १ सुरयवालद्वपसंसं सुवववासहियं च रोस्दुहर " वं । भव्यवयार प्राचकी कीसं पाहुइ यं॥ २ दरवियसियम्म भइविय सियाउबहुया "ई तु। नायंति जस्सउवरे का उवमा पुंडरीकस्स ॥ ३ हो उद्दामवियंभं तसं मिलंतावि मुडलियकवोका । विमक्दयम्मि करियो नठये प्रह "रिच्छा ॥४ 'वडीएका उवमा। चाइ प्राप्यमाकागयके सम सीसी नेव गावेगा। ४

हीससत्तात्म सह मे सहि सीए सदकः

"क्षित्रह स्वास्त्रेतिम सत्तासे ॥ ६

प्रतेषं च प्रयम्बं स्वहे जो मुनह हक सहियारं ।

सो गद्द्वरिदिः सम्ब सहियारी ॥ ७

कासः मना मनीहन नृत्यामहंत्मते स्वाहति—
र्यंचेतः त्रियधर्मकः पृथुषशाः सीप्उपपादो गुरुः ।

"म प्रोह्यत्वितामित्वः

सोनिप्राभृतसंज्ञशास्त्रममसं देवासुराभ्यांततं ॥ ८

ताविन्मध्यादशां तेजो मंत्रबंत्रादिषु स्फुटं'।

"म श्र्यंति भीमतः ॥ ६

इति श्रीमहाप्रंथंयोनिप्राभृतं श्रीपद्वश्रवसमुनि-विरचितं समासं ॥इ॥

पंडित बेचरदास जीके नोटोंकी अपपेक्ता इसमें कुछ अधिक है, यद्याप अधिक महात्म्यके अप्रतिरिक्त विशेष उल्लेखनीय कुछ नहीं मालूम होता और बीच बीचके अब्दर गल जानेंसे टीक ठीक अर्थ भी नहीं लगाया जा सकता है।

इस अंशके लिए पंडित नीके नोटोंमें लिखा हुआ है कि 'योनियाभृतनुं छेलु अने अंक बिनानुं एक कोर कोरूं पानुं' अर्थात् योनियाभृतका अन्तिम और बिना अंकका एक त्रक कोरा पत्र । इस पत्रमें अन्थकी समाप्ति और अंथ लिखे जानेका समय दिया है और इसके आगी-क पत्र बिल्कुल कोरा है । मेरी समक्तमें सम्पूर्ण अन्थका यही अन्तिम पृष्ठ होना चाहिए ।

उक्त पत्रमें जो विशेषण दिये गये हैं वे भी भीहरिषेणके लिखे हुए ही जान पहते हैं। 'प्रश्नभवण

महामुनि-कुष्मांडिनमहादेव्या उपदिष्टं स्त्रीर 'पुष्पदन्ता-दिभूतबिलिशिष्यद्धष्टिदायकं' ये विशेषण स्वयं प्रश्न-श्रवण मुनिके दिये हुए तो नहीं हो सकते।

इसके सिवाय शुरूके १७ पृष्ठों में से जो हर्ष चिकित्सा, विचर्चिका चिकित्मा, धर्मप्रयोग, श्रमृतगुटिका, शिव-गुटिका, विषररण श्रादि विषय हैं श्रीर जिन्हें योनिप्रा-मृतके श्रंश माना है, वे जगसुन्दरी योगमालाके प्रमेहा-धिकार, मूत्रचिकित्सा श्रादि विषयोंसे कुछ श्रनोखे नहीं हैं, दोनों ही ऐसे हैं जो हारीत, गर्ग,सुभुत श्रादि ग्रंथोंमें-से संग्रह किये जा सकते हैं। तब श्रिधिक संभव यही है कि सम्पूर्ण प्रनथ हरिषेणका ही सम्पादित किया हुआ होगा।

'प्रश्नश्रवण' यह नाम भी कुछ श्रद्धत है। इस तरहका कोई नाम श्रभी तक देखनेमे नहीं श्राया। प्राकृतमें मच जगह 'प्रह-समणमृणि' लिखा है, यहाँ तक कि 'इति महाग्रंथं योनिप्राभृतं श्रीपवहसवणमुनि विरचितं समाप्तं' इस संस्कृत पुष्पिकामें भी प्रवहसवण ही लिखा है जो प्रवहसमण है श्रीर जिसका संस्कृतरूप प्रजाश्रमण होता है। प्रजाश्रमणत्व एक श्रुद्धि है जिसके धारण करनेवाले मुनि प्रजाश्रमण कहलाते थे। 'तिलोय-प्रणात' की गाथा नं०००में लिखा है—

#### पबइसमखेसु चरिमो बइरजसो खाम .....।

श्रर्थात् प्रज्ञाश्रमणोर्मे श्रन्तिम मुनि वज्रयश हुए । उनके बाद कोई प्रज्ञाश्रमण ऋदिका भारी नहीं हुआ। । श्रत्यन्त सूद्तम श्रर्थको सन्देहरहित निरूपण करनेवाली जो शक्ति है उसे प्रज्ञाशक्ति कहते हैं ।

इससे तो ऐसा मालूम होता है कि प्रज्ञाश्रमण नाम नहीं किन्तु किसी मुनिका विशेषण है।

ग्रनेकान्तके पृ० ४८७ की टिप्पसीमें इस नात पर शंका की है कि पं० येचरदासनीने भृतवलि पुष्पदन्तको जो 'लघु' विशेषण दिया है वह मूलमें नहीं है। परन्तु पडित नीने यह विशेषण अपनी तरफ़से नहीं दिया है, विलेक उनके नोटोंमें मूलग्रन्थकी नीचे लिखी हुई पंक्ति दी हुई है, जिसे शायद पं॰ जुगलिकशोरजी उक्त नोटोंकी कापी करते समय छोड़ गये हैं। पत्र १६की दूसरी तरफ़ 'सिरिपच्हसमयसुनिना संखेवेचं च बाक्ततंतं च। ६१६' के बाद ही यह पंक्ति दी हुई है—

"भन्य उवयारहेउ भिष्यं सहुपुष्कयंतस्य" श्रीर इस पंक्तिपर नं० ११ दिया हुश्रा है। श्रर्थात् बालतंत्र श्रिपकारके समाप्त होनेके बाद जो दूसरा श्रिपिकार श्रुरू हुश्रा है उसकी यह ग्यारहवीं गाथा है श्रीर शायद श्रिषकार समाप्तिकी गाथा है।

यह 'ल्पु' विशेषण भी बड़ा विलक्षण है। पं० हरिषेणको यह माल्म था कि भूतविल पुष्पदन्त घरसेना-भार्यके शिष्य थे, तब प्रश्नश्रवण (१) के शिष्य भी भृतविल पुष्पदन्त कैसे हो सकेंगे, शायद इसी असमंज-समें पड़कर उन्होंने यह 'लपु' विशेषण देकर श्रपना भमाधान कर लिया होगा। हमारा ऋनुमान है कि पं॰ हरिषेशा किसी भट्टारक-के शिष्य हैं और बहुत पुराने नहीं हैं। अपने गुब्से रूठकर उन्होंने यह प्रन्थ बनाया है।

यह एक श्रीर श्राश्चर्यजनक नात है कि हरिषेगाकृत जगत्सुन्दरी योगमालाके ही समान इसी नामका एक श्रीर ग्रंथ मुनिजसइत्ति (यशःकर्ति) कृत भी है श्रीर उसकी भी एक श्रध्री प्रति (३५ से ५३ श्रध्याय तक) भागडारकर श्रोरियगटल इन्स्टिश्च्ट (नं० १२४२ श्रॉफ मन् १८८६-६२) में है। योनिप्राभृतकी प्रति देखते समय मैंने उसे भी देखा था श्रीर कुछ, नोट ले लिये थे। हरिषेगाकी योगमालापर विचार करते समय उसको भी श्रोकल नहीं किया जा सकता।

श्रभी श्रभी पता लगा कि वह प्रनथ (३५ से ४३ श्रध्याय तक) छुप गया है श्रीर श्राज में उसकी एक प्रति लेकर श्रमेकान्त-सम्पादक के पास भेज रहा हूँ। पाठकों को शीघ ही उनके द्वारा उक्त ग्रंथका परिचय मिलेगा, ऐसी श्राशा करनी चाहिए।

वम्बई, रज्ञाबन्धन २६-८-३६

कथा कहानी

ले०-बाब् माईदयाल जैन बी.ए., बी.टी.

DEPENDENT DEPENDENT DEPENDENT DEPENDENT DE

#### १ रोनेका कारण

११०१ ईस्वीमें रूस और आपानमें घोर युद्ध छिड़ा हुआ था। एक दिन एक जापानी विधवा अपने धरमें वैठी थी। उसका पति तथा दो जवान बड़के बुद्धमें काम आयुके थे। यह कुछ रो रही थी और बड़ी उदास थी। पड़ीसमेंसे किसीने आकर उसके रोनेका कारब पृक्षा और कहा कि क्या तुम इसिक्षण रो रही हो कि तुम्हारा पित और दो जबके बुद्धमें मारे गये हैं ? उस विभवाने जबाब दिया, "नहीं, मैं इसिक्षण नहीं रो रही कि मेरा पित और दो पुत्र खड़ाईमें मारे गये। मैं तो इसिक्षण रो रही हूँ कि अब मेरे पास और कोई पुत्र नहीं है जिसे मैं देशके जिए खड़नेको भेजरूँ।"

& **\*** \$€ ` `\*8

#### २ देशके लिए

रूसी सेनाको धोका देनेके बिए जापानी समुद्री सेनाके कमान्दरने यह सोचा कि एक जापानी जहाज़ रूसी सेमाकी चाँखोंके सामने समुद्रमें द्वाया जाय, जिससे वे जहाज़के इब जानेपर भागे बढ़ भावें। कमान्डर ने अपनी फ्रीजके नाम गुप्त अपील निकाली कि जी सिपाडी एक जान जोखमके कामके वास्ते अपने आपको पेश करना चाहते हों वे शोध अपनी स्वीकृतिका पत्र फ्रौजी दफ़्तरमें भेजरें। कमान्डरके चारखर्यकी कोई सीमा न रही जब उसने अगले दिन दो डाई हज़ार स्वीकृतिपत्र दप्रतरमें देखे। हरएक सिवाहीने अपने पत्रमें यह पार्थना की थी कि उस विकट कामके लिए उसे ज़रूर चुना जाय। कमान्डरके लिए चुनाव करना कठिन होगवा । श्रगले दिन उसने फिर लिखा कि उन्हीं सिपाडियोंको चुना जायगा जो अपनी अजियाँ अपने ख़ृनसे विसकर भेजेंगे। अवकी बार जापानी सिपाहि-योंके ख़्नसे जिखे पहिजेसे भी अधिक स्वीकृति पत्र दफ़तरमें भाए । कमान्डर भारचर्य भीर ख़ुशीसे कुर्सीसे उद्युव पड़ा भीर कहने लगा ''कोई कारवा नज़र नहीं भाता कि इस युद्धमें जापानकी हार हो। इसारी विजय निरिचत है।" कमान्डरने अपनी स्कीमके अनु-सार एक पुराने जहाज़में कुछ सिपाहियोंको बिटाकर रूसी फ्रीजोंके सामने जहाजको समुद्रमें दुववा दिया। रूसी धोकेमें भागए भीर जापानकी विजय होगई।

३ देशभक्त वीर सिपाही

रूस-जापान-युद्धमें कुछ जापानी सिपाहियोंको

88

यह हुकम दिया गया था कि वे एक रूसी क्रिकेके दर-बाज़ेको बारूदसे उड़ादें। सगभग वे सभी जापानी सिपादी यह प्रयक्ष करते हुए गोलियोंसे उड़ादिए गये। केवल चन्द सिपादी बाक्री बच्चे और उस दरवाज़े तक पहुँच सके। उनके पास बारूदके फ़्लीते थे, जिन्हें किवाड़ोंसे चिपकाकर उड़ाना था। उन सिपादियोंने फ़्लीतोंको किवाड़ों पर रखकर चपनी छातियोंसे उन्हें दबाया और चाग सगादी। एक ज़ोरका धमाका हुआ और दरवाज़ा तथा वे सिपादी साफ्र उड़ गये। उनके इस बिसदान और मास्मस्थागके कारण धन्य जापानी सिपादी क्रिलेमें दाख़िल हुए और विजय प्राप्त की।

a¥ a¥ a¥

४ यह न कहना कि जापान में....

स्व० महर्षि शिववततात एक बार जापानमें रेल हारा सफ़र कर रहे थे। भाप मांस नहीं खाते थे। यात्रामें निरामिष भोजन मिलना कठिन हो गया। एक स्टेशन पर महर्षि खानेकी तलाशमें जितित-से बैठे थे। इतनेमें एक जापानी नवयुवक उनके सामने भाषा भीर उनकी जिताका कारक पृद्धा। शिववतत्वालजीने समका कि यह कोई दुकानदार लड़का है भीर उससे भपना समस्त हाल कहकर निरामिष भोजन बानेको कहा। थोनी ही देशमें वह युवक काफ़ी खाना लेकर उनके सामने भाग्या। खाना ले चुकनेके बाद शिववतत्वालजीने उससे खानेके दाम पृद्धे। उस जापानी नवयुवकने बड़ो विनयसे प्रार्थना करते हुए कहा—"इस खानेकी कीमत कुछ नहीं है। जब भाप भारतवर्ष लीटें उस समय कृषा कर यह न कहना कि जापानमें मुक्ते खाना मिलने में कष्ट हुआ।"



## मनुष्योंमें उच्चता-नीचता क्यों ?

[ लेखक - पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य ]

कले लेम्बमें हमने यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि मनुष्यों जो उच्चता-नीचताका भेद है वह आगम विरुद्ध नहीं है। कर्मकांड, लब्धिसार श्रीर जय- भवलाके जिन प्रमाणोंके बल पर श्रीमान् बाबू सूरज- भानुजी वकील मनुष्योंको केवल उच्चगोत्री सिद्ध करना चाहते हैं उन्हीं प्रमाणोंके आधार पर मनुष्य उच्च श्रीर नीच दोनों गोत्रवाले सिद्ध होते हैं। लेकिन यह बात श्रवश्य है कि मूलप्रश्न श्रमी भी जैमाका तैसा जटिल बना हुआ है श्रर्थात् शास्त्रीय प्रमाणोंके आधार पर मनुष्योंमें उच्च श्रीर नीच दोनों गोत्रोंका उदय सिद्ध हो जाने पर भी उच्चता श्रीर नीचताका स्पष्ट परिज्ञान हुए विना यह केसे जाना जा सकता है कि श्रमुक मनुष्य उच्चगोत्री है श्रीर श्रमुक नीच गोवी ?

यद्यपि पहले लेखमें शास्त्रीय प्रमाणोंके आधार पर हमने यह भी बतलानेका प्रयक्त किया है कि सम्मूर्छन, अन्तर्हीपज व म्लेच्छ्रखंडींमं रहनेवाले सभी मनुष्य नीचगोत्री हैं, आर्यखंडमें रहनेवाले शूद्ध व म्लेच्छ भी नीचगोत्री हैं तथा भोगभूमिज व आर्यखंडमें रहनेवाले 'वैश्य, लित्रय, ब्राह्मण श्रीर साधु उद्यगोत्री ‡ हैं; परन्तु जबतक उद्यगोत्र श्रीर नीच गोत्रका व्यावहारिक परिजान न हो जावे तब तक क्यों तो सम्मूर्छनादि मनुष्य नीच-गोत्री हैं श्रीर क्यों भोगभूमिज श्रादि मनुष्य उद्यगोत्री हैं १ इस प्रश्नका समाधान किटन ही नहीं श्रसंभव सा जान पड़ता है, श्रीर सबसे श्रधिक जिटल समस्या तो श्रार्यखंडमें बसनेवाले मनुष्योंकी है जिनमें मनुष्य जाति की श्रपेत्ता समानता † होनेपर भी किसीको नीच श्रीर किसीको उद्य बतलाया जाता है, इसलिये इन बातोंका निर्णय करनेके लिये गोत्रकर्म, उसका कार्य (ज्यावहारिकरूप) उसमें उद्याता नीचताका भेद श्रादि श्रीर भी प्रासंगिक एवं श्रावश्यक वार्तों पर विचार किया जाता है।

- ्रै विधाधर श्रेकियों में बसनेवासे मनुष्यों में भार्य-संदके समान भपने भपने भाषरण के भनुसार ही गोत्र का व्यवहार समकता चाहिये।
- † मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मीद्योद्भवा । वृत्ति-भेदा हि तद्भेदेदाबानुर्विष्यमिहारनुने ॥ (बादिपुराख)

#### गोत्रकर्म श्रीर उसका कार्य

विद्वानंका श्राज जो गोत्रकर्मके विषयमें विवाद है वह उसके श्रस्तित्वका विवाद नहीं है, इसका कारण यही मालूम पड़ता है कि यदि सर्वज्ञ-कथित होनेसे ज्ञानावरणादि कर्मोंका श्रस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है तो सर्वज्ञ-कथित होनेसे गोत्रकर्मके श्रस्तित्वमें भी विवाद उठानेकी गुंजाइश नहीं है। धवल \* सिद्धान्तमें गोत्रकर्मके श्रस्तित्वको स्वीकार करनेमें यही बात प्रमाण स्पसे उपस्थित की गई है, जिसका समर्थन श्रीयुत मुख्नार सार ने "उच्चगोत्रका व्यवहार कहाँ ?" शीर्पक लेखमें किया है।

जीवके साथ संबन्ध होनेस कार्मण वर्गणाकी जो पर्यायिवशेषरूप परिणति ‡ होती है उसीका नाम कर्म है। गोत्रकर्म इसी कर्मका एक भेद है और इसका कार्य जीवकी आचरणविशेषरूप प्रवृत्ति कराना है—नात्पर्य यह कि कार्माण वर्गणारूप पुर्गलस्कंध आगममें प्रति-पादित विशेष निमित्तोंकी महकारितास जीवके साथ संवन्ध करके गोत्रकर्मरूप परिणत हो जाते हैं और गोत्र-कर्मरूप परिणत हुए वे ही पुद्गलस्कन्ध बाह्य निमित्तों-की अनुकुलतापूर्वक जीवकी आचरणविशेषरूप प्रवृत्ति कराने लगते हैं। कर्मकांड में जीवकी इस प्रवृत्तिको ही

" न ( गोत्रकर्माभावः ), जिनवचनस्यासस्यत्वःविरोधानः"

( मुख्तार सा० के "उचगोत्रका व्यवहार कहाँ ?" शीर्षक लेखसे उद्धृत )

‡ कार्माणवर्गणामं जीवके क्षिये फल देने रूप शक्तियोंका पदा होजाना कार्माणवर्गणाकी 'पर्याय वि शेषरूप परिणति' कहलाती है।

† ''संताखकमेखागयजीवायरखस्स गोदमिदिसरुखा'' (कर्म॰ गा० ५३) गोत्रकर्मका कार्य बतलाया है श्रीर जिस कुलमें जीव पैदा होता है उस कुलको इस कार्यमें गोत्रकर्मका सहायक निमित्त बतलाया गया है। इसी सहायक निमित्तताकी ब जहसे ही "श्रक्षं वै प्राणाः" की तरह कारणमें कार्य-का उपचार करके राजवार्तिक, स्ठोकवार्तिक, सर्वार्थ-

श्रथं — जो जीव जिस कुलमें पैदा होता है उस कुलमें होनेवाले लौकिक श्राचरण (वृत्ति) के श्रनुसार वह जिस प्रकारके लौकिक श्राचरण (वृत्ति) को श्रपनाता है वह गोश्रकर्मका कार्य है।

इसमें जीवके आचरणविशेष अर्थात् लौकिक आचरण (वृत्ति) को गोत्रकर्मका कार्य और कुलगत आचरणको उसका सहायक निमिन स्पष्ट रूपसे बत-लाया है। इसी आशयको निम्न गाथांश भी प्रगट करते हैं—

"भवमस्सिय ग्रीचुच्चं" ( कर्म॰ गा० १८ ) "उच्चस्सुच्चं देहं ग्रीचं ग्रीचस्स होदि ग्रोकम्मं (गा०८४)

इन दोनों गाथांशों में वर्णित नीच आचरण श्रीर उच्च आचरण क्रमसे नीचगोत्रकर्म श्रीर उच्चगोत्रकर्मके कार्य हैं तथा नीचगोत्रकर्म श्रीर उच्चगोत्रकर्म गोत्रकर्म-के ही भेद हैं इसिलये इनका भी यही श्राशय निकलता है कि जीवका श्राचरणविशेष ही गोत्रकर्मका कार्य है श्रीर नरकादि कुल व उन कुलों में पैदा हुशा जीवका शरीर इसमें सहायक निमित्त हैं।

इस टिप्पणी व मूल लेखमें जो 'कुल' शब्द आया है उससे नोकर्मवर्गणाके भेदरूप कुलोंको नहीं ग्रहण करना चाहिये किन्तु सामान्यतया नरक, तिर्यंच, मजुष्य, देव इन चारों गतियोंको व विशेषतया इन गतियोंमें जीवके श्राचरणमें निमित्तभूत यथासंभव जो जातियाँ क्रायम हैं उनको 'कुल' शब्दसे प्रहण करना चाहिये। यह ग्रागे स्पष्ट किया जायगा। मिद्धि व धवलसिद्धान्तमें नरकगित, तिर्यगाति, मनुष्य-गित श्रीर देवगित व इनके श्रवान्तर भेदरूप कुलोंमें प्राप्त साधनोंके श्रानुसार जीवकी श्राचरणिवशेषरूप प्रवृत्ति ही मानी गयी है।

जीवके इस ब्रान्चरणविशेषका मतलय उसके लीकिक ब्रान्चरण ब्रथ्मंत् वृत्तिसे हैं। तात्तर्य यह है कि
संसारी जीव नरकादि गतियों (कुलों) में ‡ जीवन से
साह्यक रखनेवाले खाने पीने, रहन-महन ब्रादि ब्रावस्यक द्यवहारोंमें जो लोकमान्य या लोकनिंद्यक्प प्रवृत्ति
करता है व उनकी पूर्तिके लिये यथा संभव जो लोकमान्य या लोकनिंद्यसाधनोंको ब्रपनाता है यह मच जीवका लोकिक ब्रान्चरण कहलाता है। यह लौकिक ब्राचरण ही लोकव्यवहारमें 'वृत्ति' शब्दसे कहा जाता है
ब्रीर यही गोत्रकर्मका कार्य है कारण कि इसके द्वारा
ही जीवके उद्यगीत्री व नीचगीत्री होनेका निर्णय
हीता है।

‡ जीवनका श्रर्थ है जीवका शरीरसे संयोग । यह
संयोग जबतक कायम रहता है तब तक उसको खानेपीने रहन सहन श्रादि लौकिक श्राचरणोंको करना
पड़ता है व यथासंभव उनके निमित्तोंको भी जुटानेका
प्रयत्न जीव करता है, यह सब जीवके गोत्रकर्मके उदयसे
होता है।

# गोम्मटसार - कर्मकाण्डकी गाथा नं० १३ में प्रयुक्त हुए 'श्राचरण' शौर 'चरख' शब्दोंकी इस प्रकार की वृत्तिरूप व्याख्या क्या किसी सिद्धान्त प्रन्थके भ्रा-धार पर की गई है भ्रथवा भ्रपनी भोरसे ही कल्पित की गई है ? इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

' ' ---सम्पादक

#### गोत्रकर्मके भेद

शास्त्रोमें योत्रकर्मके दो भेद बतलाये हैं—उच्चगोत्र-कर्म श्रीर नीचगोत्रकर्म । उच्चगोत्रकर्मके उदयसे जीव उच्चवृत्तिको श्रपनाता है श्रीर नीचगोत्रकर्मके उदयसे जीव नीच वृतिको धारण करता है । इसलिये लोक-व्यवहारमें जिस जीवकी उच्चवृत्ति हो उस उच्चगोत्री श्रथात् उसके उच्च गोत्रकर्मका उदय श्रीर लोकव्यवहारमें जिस जीवकी नीचवृत्ति हो उसे नीचगोत्रो श्रथात् उसके नीचगोत्रकर्मका उदय समक्तना चाहिये ।

यहाँ पर वृक्तिकी उच्चताका ऋर्य धार्मिकता ऋरीर नीचताका ऋर्य ऋधार्मिकता नहीं है ऋर्यात् जीवकी उच्चगोत्रकर्मके उदयसं धर्मानुकृतवृक्ति ऋरीर नीचगोत्र-

† "उच्चं ग्रीचं चरशं उच्चं ग्रीचं हवे गोरं।" (कर्म० गाथा० १३)

जीवका उद्यागेत्रकर्मके उदयमे उद्य श्राचरण भीर नीचगोत्र कर्मके उदयसे नीच श्राचरण होता है, इस प्रकार उच्चगोत्रकर्म भीर नीचगोत्रकर्मके भेदसे गोत्र-कर्म दो प्रकार है।

यद्यपि "यस्योदयाक्कोकमूजितेषु कुलेषु जन्म ततुस्चैगोंत्रम्, गिर्हतेषु यस्कृतं तक्कीचैगोंत्रम्' राजवार्तिकके
इस उल्लेखमें तथा "दीकायोग्यसाध्वाचाराणां, साध्वाचारैः कृतसंबन्धानां, धार्यप्रस्यमाभिधानस्यवहारिनबन्धनानां पुरुपाणां संतानः उस्चैगोंत्रम्, तत्रोत्पिक्तितुकमप्युस्चैगोंत्रम् । "" तिहपरीतं नीचेगोंत्रम् ।"
धवलसिद्धान्तके इस उल्लेखमें भी उस्पकृत व नीचकृतमं जीवकी उत्पत्ति होना मात्र कमसे उस्चगोत्रकमं धौर
नीचगोत्रकमंका कार्य बतलाया है; परन्तु यह कथन
कारणमें कार्यका उपचार मानकर किया गया है। यह
हम पहिले कह चुके हैं।

कर्मके उदयसे अध्मानुकूलवृत्ति होती है ऐसा नहीं है, किन्तु जिस वृत्तिके कारण जीव लोकव्यवहारमें उच्च समका जाय उस वृत्तिको उच्चवृत्ति श्रीर जिस वृत्तिके कारण जीव लोकव्यवहारमें नीच समका जाय उस वृत्तिको नीचवृत्ति समकना चाहिये \* !

तात्पर्य यह है कि धार्मिकताका अर्थ हिंसादि पंच पापोंसे निर्वृत्ति और अधार्मिकताका अर्थ हिंसादि पंच पापोंमें प्रवृत्ति होता है, जिसका भाव यह है कि धार्मि-कतासे प्राणियोंका जीवन उन्नत एवं आदर्श बनता है और अधार्मिकतासे उनका जीवन पतित हो जाता है। अब यदि धर्मानुकुलवृत्तिको उच्चवृत्ति और अधार्मिक वृत्ति-में कमसे उच्चगोत्रकर्म और नीचगोत्र कर्मको कारण माना जायगा तो प्रत्येक उच्चगोत्रीका जीवन उन्नत एवं आदर्श तथा प्रत्येक नीचगोत्रीका जीवन पतित (पाप-मय) ही मानना पड़ेगा; परन्तु ऐमा मानना आगम-प्रमाण व लोकच्यतहारके विकद्ध है। कारण कि आगममंथोंसे सिद्ध है कि एक अभव्य मिध्यादृष्टि जीव-अधार्मिक होता हुआ भी लोकमान्य (उच्च) वृत्तिके कारण उच्चगोत्री माना जाता है व एक ज्ञायिक सम्य-

अ यदि लोकिकजनोंकी समसके उपर ही वृत्तिकी उचता और नीचता निर्भर है तो किसी वृत्तिके संबन्धमें लौकिकजनोंकी समस्र विभिन्न होनेके कारण वह वृत्ति उंच या नीच न रहेगी। यदि उच्च माननेवालोंकी अपेचा उसे नीच और नीच माननेवालोंकी अपेचा नीच कहा जायगा और तदनुरूप ही गोत्रकर्मके उदयकी व्यवस्थाकी आयगी तो गोत्रकर्मके उच्च-नीच भेत्रकी कोई वास्तिविकता न रहेगी—जिसे नीचगोत्री कहा जायगा उसे ही उच्चगोत्री भी कहना होगा।

ग्दृष्टि पंचमगुणस्थानवतीं मनुष्य धार्मिक होता हुआ भी लोकनिंद्य (नीच) वृत्तिके कारण नीचगोत्री माना जाता है। लोकव्यवहारमें भी—जैसा कि आगे स्पष्ट् किया जायगा—पशु अपनी अधम वृत्तिके कारण नीचगोत्री व मनुष्योंमें शूद्ध व म्लेच्छ भी अपनी अधम (नीच) वृत्तिके कारण नीचगोत्री तथा वैश्य, च्तिय, ब्राह्मण और साधु अपनी अपनी यथायोग्य उच्चवृत्तिके कारण उच्चगोत्री समफे जाते हैं &।

यदि कहा जाय कि पाश्चास्य देशोंमें तो हिन्दुस्तान-की तरह उच्च ऋौर नीच सभी तरहकी वृत्तिवाले मनुष्य होतेपरभी वर्णव्यवस्थाका ऋभाव होनेसे उच्चता-नीचना-

क्ष जो जोग बाह्यण चत्रिय-वैश्य-कुर्जोमें जन्म नेकर अपने योग्य उश्चवृत्ति धारण नहीं करते हैं--नीच वितको भ्रपनाते हैं, भ्राने पद्ये बहुत ही इल्के टहल चाकरी तथा भीख मांगने तकके काम करते हैं अथवा कन्या-विकट-तेये अध्यम कृत्योंको करते-कराते हैं और उनके द्वारा भ्रपना लौकिक स्वार्थ सिद्ध करने तथा पेट पालनेके लिये सुकुमार कन्यात्रोंको बुढ़े बाबात्रोंके साथ विवाहकर उनका जीवन नष्ट करते हैं, वे लोकव्यवहारमें तो भ्रापने उक्त कुलों में जन्म सेनेके कारण उच्चगोत्री सममे जाते हैं, तब ऐसे लोगोंके विषयमें गोत्रकर्मकी क्या व्यवस्था रहेगी ? क्या लौकिक सममके श्रनुसार उन्हें उच्चगोत्री ही मानना चाहिये प्रथवा वत्तिके प्रनु-रूप नीचगोत्री ? लौकिक सममके अनुसार उचगोत्री माननेमें वृत्तिके इस सब कथन अथवा गोत्रकर्मके साथ उसके सम्बन्धनिर्देशका कोई महत्व नहीं रहेगा। श्रीर वृत्तिके प्रमुरूप नीचगोत्र माननेमें उस लोकसमक अथवा लोकमान्यताका कोई गौरव नहीं रहता जिसे इस लेखमें बहुत कुछ महन्द दिया गया है।

का भेद नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है; कारण कि यदापि पाश्चात्य देशोंमें वैदिक व जैनधर्म-तेमी वर्ण्व्यवस्थाका अभावहै फिर भी वृत्तिके आधार पर उनमें भी ऐसी वर्णव्यवस्थाकी कल्पना की जा-मकती है। श्रथवा वर्षान्यवस्थाका श्रभाव होने पर भी उनमें वृत्तिकी लोकमान्यता श्रीर नियताके भेदसे उचता श्रीर नीचताका कोई प्रतिषे धनहीं कर सकता है। उनमें भी भंगीकी वृत्तिको नीचवृत्ति ही समका जाता है व पादरी त्रादि की वृत्तिको उचवृत्ति समका जाता है, इसमे यह बात निश्चित है कि पाश्चात्य देशोंमें वृत्तिभेद के कारण उचना नीचताका भेद तो है परन्तु यह बात दुमरी है कि इनमें उच्च समभी जानेवाले लोग मंगी जैमी श्रधम वृत्ति करनेवाले मनुष्योंको मनुष्यताके नाते मनुष्योचित व्यवहारींसे वंचित नहीं रखते हैं। यह हिन्दुस्तानके वैदिकधर्म व जैनधर्मकी ही विचित्रता है कि जिनके अन्यायी अपनेको उच्च समभते हुए कुल-मदमं मत्त होकर श्रथमवृत्तिवाले लोगोंको पशुस्रोंस भी गया बीता समभते हैं श्रीर मनुष्योचित व्यवहारींकी तो बात ही क्या ? पशु जैसा भी व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहते हैं !!

यदि कहा जाय कि उल्लिखित उच्च श्रीर नीच वृत्ति पाश्चात्य देशांके मनुष्योमें पायी जानेपर भी उच्चवृत्तिन वाले लोगोंका नीचवृत्तिवाले लोगोंके साथ समानताका व्यवहार होनेसे ही तो वे 'म्लेच्छ' माने गये हैं। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, कारण कि जिस गये बीते जमानेमें इन देशोंमें धर्म-कर्म-प्रवृत्तिका श्रभाय था, हिन्दुस्तान श्रपनी लौकिक सम्यता श्रीर संस्कृतिमें बढ़ा-चढ़ा था श्रीर ये देश सम्यता श्रीर संस्कृतिमें बिल्कुल गिरे हुए ये उस जमानेमें इन लोगोंको भले ही 'म्लेच्छ' सानना उचित हो, परन्तु श्राज तो उनकी सम्यता श्रीर

संस्कृति इतनी व्यापक क्रीर प्रभावशाली है कि उसका प्रभाव हिन्दुस्तानके ऊपर भी पड़ रहा है, इसिबंधे बाजके समक्तें डनको 'म्लेक्ड्र' मानना निरी मूर्जता ही कही जावगी। क्रीर फिर ये पाश्चात्य देश भी तो श्रायंखंडमें ही शामिल हैं, इसिलये वहाँके बाशिंदा लोग जन्मसे तो म्लेब्छ्र माने नहीं जा सकते हैं कर्मसे म्लेब्छ्र श्रवश्य कहे जा सकते हैं: लेकिन जिस समय इनको वृत्ति श्रायंत् लौकिक ब्राचरण क्रूरता लिये हुए था उस समय इनको म्लेब्छ्र कहा जाता था परन्तु ब्राज तो वे किसी न किसी धर्मको भी मानते हैं, ब्राह्मण, च्रिय, वैश्य और श्रुद्ध जैसी वृत्तिको भी धारण किये हुए हैं। ऐसी हालतमें उस सभीको 'म्लेक्ड्र' नहीं माना जा सकता है। वे भी हिन्दुस्तान-जैसे ब्राह्मण, च्रिय, वैश्य श्रीर श्रुद्ध वृत्ति वाले य उद्य-नीचगीत्रवाले माने जा सकते हैं।

इस कथनसे यह तात्पर्य निकलता है कि धर्म और
श्रधमंका ताज्ञक कमसे श्रात्मोग्नति श्रीर श्रात्म-पतनमे
है, लेकिन वृत्तिका ताज्ञक शरीर श्रीर श्रात्माके संयोगरूप जीवनके श्रावश्यक व्यवहारोंसे है। यही करण है
कि प्राण्यिकों जीवनमें जो धार्मिकता श्राती है उसका
कारण श्रात्मपृष्ठपार्थ-जाएति वतलाया है। यह श्रात्मपृष्ठपार्थ-जाएति श्रपने बाधक कर्मोंके श्रभावसे होती है,
इसलिये श्रात्मपृष्ठपार्थ-जाएतिका वास्तविक कारण
उसके बाधक कर्मका श्रभाव ही माना जा सकता है,
उच्चगोत्रकों भी कारण मान लिया गया है पर ज यह
कारणता शरीरमें मोज्ञकारणता माननेके समान है।
फिर भी ऐसी कारणता तो किसी हद तक या किसी रूपमें नीचगोत्रमें भी पायी जाती है; स्योंकि नीचगोत्री
जीव भी तो कमसे कम देशवती आवक हो सकता है ब

चायिक सम्यग्दृष्टि भी होसकता है। श्राथवा किसी रूपमें उचगोत्रकर्म भी धार्मिकताका कारण नहीं हो सकता है, कारणिक श्रभव्यसिध्यादृष्टि तकके उच्चगोत्रकर्मका उदय निषिद्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वृत्तिकी उचता श्रीर नीचतासे धार्मिकता श्रीर श्रधार्मिकताका कोई नियमित संबन्ध नहीं है क्ष । लोकव्यवहारमें उच्च मानी जाने वाली वृत्तिको धारण करनेवाला भी ऋधार्मिक हो सकता है श्रीर लोकव्यवहारमं नीच मानी जानेवाली वृत्तिको धारस करनेवाला यथायोग्य धार्मिक (पंचपापरहित) हो सकता है, इसलिये धार्मिकता और अधार्मिकताका विचार किये विना ही जो वित्त लोकमान्य (उत्तम) हो उसका कारण उच्चगोत्रकर्मका उदय है, श्लौर यही कारण है कि उसका धारक जीव हिंसादि पंच पापोंको करता हुन्ना भी उचगोत्री समका जाता है, तथा जो वृत्ति लोकव्यवहारमें ऋषम समभी जाती हो उसका का-रण नीचगोत्रकर्मका उद्य है श्रीर यही कारण है कि उसका धारक जीव हिंसादि पापोंको नहीं करता हुन्ना भी नीचगोत्री माना जाता है।

लोकव्यवहारमें स्वाभिमानपूर्ण वृत्तिकी उत्तम (उच्च) माना गया है श्रीर दीनता श्रथवा क्र्यतपूर्ण वृत्तिकी श्रथम (नीच) माना गया है, इसलिये जिस जीवकी वृत्ति स्वाभिमानपूर्ण होती है वह जीव उच्चगोत्री माना जाता है श्रीर जिस जीवकी वृत्ति दीनता श्रथवा क्र्यतापूर्ण होती है वह जीव नीचगोत्री माना जाता है !!

% यदि ऐसा कोई नियत सम्बन्ध नहीं है तो फिर एक नीचगोत्री छुटे गुणस्थानवर्ती सुनि क्यों नहीं हो-सकता। उसके उस धार्मिक अनुष्टानमें नीचगोत्रका उदय बाधक क्यों है ? — सम्पादक

‡ कहाँ माना जाता है ? खोकमें सर्वत्र या किसी वर्गविशेष श्रथवा सम्प्रदाय विशेषके मनुष्योंमें ? ऐसी

यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस जीवकी वृत्तिरूप बाह्य प्रवृत्ति लोकव्यवहारमें दीनता श्रथवा क्रतापूर्ण समभी जाती हो, भले ही उससे उस जीवकी ऋंतरंगमें घृगा ही क्यों न हो, तो भी वह जीब नीचगोत्री ही माना जायगा । इतना ऋवश्य है कि यदि किमी जीवको अपनी दीनतापर्ण व करतापुर्ण ऐसी वृत्तिमे वृग्ण है तो उस जीवके उच्चगोत्रकर्मका बन्ध हो मकता है श्रीर यदि वह श्रपनी इस वृत्तिमें ही मस्त है तो उसके नीचगोत्रकर्मका ही बन्ध होगा । इसी प्रकार जिस जीवकी वृत्तिरूप बाह्यप्रवृत्ति लोकव्यवहारमें स्वाभि-मानपर्ण समभी जाती हो उसे ही उचगोत्री माना जा-यगा लेकिन यदि ऐसा जीव अपनेको ऊँच ग्रीर दूसरीको उनकी नीचवृक्तिके कारण नीच समक्रकर उनसे घृणा करता है तो उसके उच्चगोत्री होनेपर भी नीचगोत्रकर्मका बन्ध होगा: तात्पर्य यह है कि अन्तरंग परिगातिकी श्रपेद्धारहित जब तक जीवकी बाह्यवृत्ति उच श्रथवा नीच रूपमें कायम रहती है तबतक वह जीव उसी रूप-वृत्ति शायद ही कोई हो जिसे लोकके सभी मन्य ऊँच श्रथवा सभी मनुष्य नीच मानते हों। कुछ मनुष्योंका किसी वृत्तिको ऊँच मानना और कुछका नीच मान लेना इस बानके लिये कोई नियामक नहीं हो सकता कि वह वृत्ति ऊँच है या नीचः, तर मान्यताको ऐसी विचित्रताके प्राधार पर किसीको उच्चगोत्री श्रीर किसी को नीचगोबी प्रतिपादिन करना संगत प्रदीत नहीं होता, और न सिद्धान्त पन्थोंसे ही ऐसा कुछ माल्म होता है कि नीच-ऊँच गोत्रका उदय किसी की मान्यता पर अवलम्बित है। यदि ऐसा हो तो गोन्नकर्मकी बड़ी ही मिही खराव हो जायगी-उसे भिश्व भिश्व मान्यताके अनुसार एक ही वक्तमें ऊँच और नीच दोनों बनना पड़ेगा !! --सम्पादक

में उच्च भ्रथवा नीचगोत्री ही माना जायगा।

कर्मकांडमं पठित 'श्राचार', शब्दका वृत्तिस्य लीकिक श्राचार श्रर्थ करनेका यह श्राश्य है कि जब कोई
तीव सिर्फ़ श्रपनी श्राजीविका के श्रर्थात् जीवन संबन्धी
श्रावश्यकताश्रोंकी पृतिके लिये ही दीनतापूर्ण श्रथवा
करनापूर्ण कार्य करता है तभी वह जीव नीचगोत्री माना
जायगा। यही कारण है कि सेवाभाव या कर्तव्यपालन
श्रादिकी वजहमं यदि कोई जीव इस प्रकारके कार्यकरना भी है तो भी वह जीव लोकव्यवहारमें नीचगोत्री
नहीं माना जाता है। जैसे भंगी श्रथवा भिखारी सिर्फ़
श्रपना पेट भरनेके लिये ही दीनतापूर्ण लोकनिंद्य कार्य
करता है तथा ठगी श्रथवा डाकेज़नी करनेवाले लोग
सिर्फ़ श्रपना पेट भरनेके लिये ही बड़ी निर्दयता श्रीर
करनाके माथ दूसरे प्राणियोंको ठगना श्रादि कार्य किया
करते हैं, इसलिये ये तो नीचगोत्री ही माने जाते हैं †
परना सेवाभावमं श्राज कल कांग्रेस श्रादि संस्थाश्रांके

पंगाने जाते हैं या लेखकजीके मतानुसार माने जाने वाहियं? एक बात यहाँपर खास नीरमें स्पष्ट होनेकी हैं और वह यह कि व्यापारमें जो उगी करते हैं वे उग हैं याकि नहीं? और एक राजा दूसरेके राज्यको अपने राज्यमें और दूसरोंकी सम्पत्तिको अपनी सम्पत्तिमें मिलानेके लियं जो दूसरे राजापर चढ़ाई करता है और उसके राज्यको नथा वहाँकी प्रजाकी बहुतसी सम्पत्तिको जीनकर हदप कर जाता है वह डाकेज़न अथवा संगठित हकन हैं या कि नहीं? यदि ऐसा है तो वैसे उग व्यापारियों (वैश्यों) और राजाओंको भी नीक्योची कहना होगा—भन्ने ही वे मरत जैसे चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हों। परन्तु उन्हें नीक्योची नहीं माना जाता है, तब नीक उक्योचकी मान्यता का नियम क्या रहा?—सम्पादक

ऋषिवेशनों मं मंगीका भी काम करनेवाले स्वयंसेवकों को, कर्तन्य-पालनकी वजहसे प्रतिदिन श्रपने बच्चांका मेला साफ करनेवाली भाताको, दूसरों को श्रच्छा (निरोग) करनेकी भावनासे बड़ी निर्दयतापूर्वक चीरा-फाड़ीका काम करनेवाले डाक्टरको, ज्ञानवृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवाले शिष्यको तथा श्रम्मर्थ श्रीर श्रमहाय लोगोंकी सहायता श्रादिके लिये भीन्य तक मांगनेवाले बड़े बड़े विद्वानों श्रीर श्रीमानोंको लोकव्यव-हारमें न केयल नीच नहीं माना जाता है बल्कि ऐसे लोग लोकव्यवहारमें श्रादरकी दृष्टिसे ही देखे जाते हैं; क्योंकि इनके हृदयमें इन कार्योंको करते समय सेवाभाव व कर्तव्यपालनकी भावना जायत रहती है। इतना श्रवश्य है कि यदि इन कार्योंको करनेमें कोई श्रनुचित स्वार्थभावना प्रेरकनिमित्त बन जाती है तो इनको उस समय नियमसे नीचगोत्रकर्मका बन्ध होगा।

इसी प्रकार वैदिक धर्मग्रन्थों प्रतिपादित श्रश्यमध,
नरमेघ श्रादि पज यद्यपि करू कर्म कहे जा सकते हैं
परन्तु इनके पीछे धर्मका संबन्ध जुड़ा हुआ है, इसांनये
इनको करनेवाला ब्राह्मण दूसरे धर्मानुयायियोंकी दृष्मि
पापी तो कहा जा सकता है परन्तु इनका ताक्क सिर्फ उसकी श्राजीविकांम न होनेके कारण लोकव्यवहारमें
वह नीचगोत्री नहीं माना जाता है। श्रीर तो क्या रात्रुताके लिहाजंस बदला लेनेकी भावनांसे प्रेरित होकर दूसरे प्राण्यायोंको जानसे मार देनेवाला ध्यक्ति भी लोक-में अधार्मिकतो माना जाता है परन्तु इस तरहसे उसको कोई नीचगोत्री नहीं मानता है; क्योंकि यह कार्य उसने श्रपनी श्राजीविकांके लिये नहीं किया है। इसी तरहका श्राह्मय उच्चगोत्रके विषयमें भी लेना चाहिये। जैसे भंगी श्रपने पेशोंको करते हुए समय पड़नेपर मरनेकी संभावना होनेपर भी यदि भीख माँगनेको तैयार न हो, व भिन्वारी श्रपने पेशेको करते हुए समय पड़ने पर मरनेकी संभावना होने पर भी भंगीका काम करनेके लिये तैयार न हो तो भी ये दोनों नीचगोत्री ही माने जाते हैं ‡ उच्चगोत्री नहीं, इतना श्रवश्य है कि उस समय मानसिक परि-णति स्वाभिमानपूर्ण होनेकी वजहसे इनके उच्चगोत्रकर्म का ही बन्ध होगा।

#### किस गुणस्थानमें कीनसे गोत्रकर्मका उदय रहता है ?

ऊपरके कथनसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जीवकी दीनता श्रीर क्रूरताप्र्यवृत्ति नीचगोत्र-कर्मके उदयसे होती है श्रीर स्वाभिमानपूर्य वृति उच-गोत्रकर्मके उदयसे होती है ।, इसलिये जिस गुर्गस्थानमें जो वृत्ति पायी जाती हो उस गुर्गस्थानमें उसी गोत्र-कर्मका उदय समसना चाहिये।

मुक्त जीव शरीरके संयोगरूप जीवनसे रहित हैं, इसलिये किसी भी प्रकारकी वृत्ति उनके नहीं है श्रीर यही कारण है कि वृत्तिका कारणभूत गोत्रकर्मका संव-न्ध भी मुक्त जीवोंके नहीं माना गया है। यद्यपि समस्त संसारी जीवोंके गोत्रकर्मका उदय बतलाया गया है परन्तु जिन जीवोंका लौकिक जीवनसे संबन्ध ख़ूट जाता है श्रर्थात् लोकोक्तर जीवन बन जाता है उनके शरीर-का संयोगरूप जीवनका सद्भाव रहते हुए भी लौकिक जीवनके सभी व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। यह उनके

्रैयदि नीचगोत्री ही माने जाते हैं "तो जिस जीव-की वृत्ति स्वाभिमानपूर्ण होती है वह जीव उचगोत्री माना जाता है" इस लेखकजीके वाक्यके साथ उसका विरोध चाता है। —सम्पादक

† परन्तु यह नियम कौनसे भागम श्रन्थमें दिया
है ऐसा कहीं भी स्पष्ट करके नहीं बतवाया गया, जिसके
बतवानेकी ज़रूरत थी। —सम्पादक

जीवनकी श्रमाधारण महत्ता है, यही कारण है कि ऐसे लोकोत्तर जीवनवाले जीवोंके उच्चगोत्रकर्मका ही उदय माना गया है। लोकोत्तर जीवन सातवें गुणस्थानसे प्रारंभ होता है श्रीर तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीव पूर्ण लोकोत्तर-जीवनवाले हो जाते हैं। इस प्रकार सातवें गुणस्थानसे चौदहवें गुणस्थान तकके जीवोंके उच्चगोत्र-कर्मका ही उदय बतलाया गया है ÷।

छुटे गुणस्थानवर्ती जीवींका जीवन यद्यपि लौिकक जीवन है, इसलिये उनमें लौिकक जीवन संबन्धी दथा-योग्य व्यवहार पाये जाते हैं परन्तु उनका जीवन इतना सार्वजनिक होजाता है कि विना स्वाभिमान पूर्ण वृत्तिके वे जीव उम गुणस्थानमें स्थित ही नहीं रह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि छुट्टागुणस्थानवर्ती जीव (मनुष्य)माधु कहलाता है, वह हम जैसे गृहस्थ मनुष्योंके लिये श्रादर्श होता है; क्यांकि लौिकक जीवनकी उलतिकी पराकाष्टा इसीके हुश्चा करती है, इसलिये इसके (माधुके) जीवनमें दीनता व अरूतापूर्णवृत्ति संभवित नहीं है, यहां तक कि जो वृत्तिस्वाभिमान पूर्ण होते हुए भी श्रारम्भ पूर्ण होती है उस वृत्तिसे भी वह परे रहता है। वह पूर्ण-संयमी श्रीर सभी जीवोमें पूर्ण दयावान श्रपने जीवन

÷ जब खेखकजीने खाने पीने बादि सम्बन्धी बौक्कि बाबरणस्प वृत्तिको ही गोत्रकर्मका कार्य बत-साया है चौर किखा है कि "इस ( वृत्ति ) के द्वारा ही जीवके उचगोत्री व नीचगोत्री होनेका निर्वाप होता है" चौर वह वृत्ति जीवनके सभी व्यवहार नष्ट होजानेके कारण इन गुखस्थानों में है नहीं, तब इन गुखस्थानों में उचगोत्रका उदय बतलाना कैसे संगत हो सकता है? इससे पूर्व कथनके साथ विरोध बाता है, एक नियम नहीं रहता और इच्छानुकृत कुछ बींचातानी जैसी बात जान पदती है। ——सम्पादक को बना लेता है, इसीलिये बड़ी भक्तिके साथ दूसरे मनच्य श्रपना श्रहोभाग्य समक्तकर उसकी जीवन-संबन्धी संभवित श्रावश्यकताश्रोंकी पूर्ति किया करते हैं, उसका कर्तव्य केवल यह है कि वह श्रपने जीवनसंबन्धी मंभवित स्नावश्यकतास्रोंका दूसरे मन्ध्योंको ज्ञान करानेके लिये मूक प्रयक्त करता है। यह प्रयक्त ही उस-के (माधके ) जीवन-संबन्धी आवश्यकता श्रोंकी पर्तिमें निमित्त होनेके कारण 'वृत्ति' शब्दसे कहा गया है। माधुकी यह वृत्ति स्त्रागममें प्रतिपादित चर्याविधानके अनुसार बहुत ही स्वाभिमानपूर्ण हुआ करती है, यही कारण है कि साध्को (छह्टे गुणस्थानवर्ती जीवको) उच्चगोत्री बतलाया गया है। बाकी पहले गुणस्थानमे लेकर पंचम गुग्रस्थान तकके जीवोंकी वृत्ति जपर कहे अनुसार उच्च श्रीर नीच दोनों प्रकारकी हो सकती है इसलिये वे दोनों गोत्र वाले बतलाये गये हैं। इसका मतलब यह है कि एक नीच वृत्ति वाला मनुष्य भी हिंसादि पंच पापोंका एक देश त्याग करके पंचम गुरूस्थान तक पहुँच सकता है। आगो वह क्यों नहीं बढ़ सकता इसका कारण यह है कि छट्टागुणस्थान वर्ती जीवकी अनिवार्य परिस्थित इस प्रकारकी हो जाया करती है कि वहाँ पर नीच वृत्तिकी संभावना ही नहीं रहती है। तालर्य यह है कि कोई नीच वृत्ति वासा मनुष्य यदि साधु होगा तो उसकी वह नीच वृत्ति प्रपने भाप छूट जायगी, यह करणानुयोगकी पद्धति है। चरगान्योगकी पद्धतिमें इससे कुछ विशेषता है, वह वतलाताहै कि एक नीच वृत्ति वाला मनुष्य श्रपने वर्तमान भवमें साधु नहीं बन सकता है, वह ऋषिकसे श्रिषक पुरुषार्थ करेगा तो देशवती श्रावक ही बन सकेगा। इसका कारण यह है - जैसाकि हम पहिले बतला

श्राये हैं-किसाधुका जीवन सार्वजनिक जीवन बन जाता है ऋरेर नीचवृत्ति वाला मनुष्य श्रपने पर्वजीवनमें नीच वृत्ति के कारण सर्व साधारण लोगोंकी निगाहमें गिरा हुन्ना रहता है, इसलिये उसके जीवनका सर्वसाधारगाके लिये श्रादर्श बन जाना कुछ कठिन-सा माल्म पड़ता है श्रीर जीवनकी श्रादर्शताके श्रभावमें उसके प्रति मर्वः साधारखकी ऐसी भक्ति पैदा होना कठिन है, जिसके श्राधार पर वह श्रपनी शास्त्रसंमत स्वाभिमानपर्ग वृत्ति क्नायम रख सके, इसीलिये चरणान्योग नीचवृत्ति वालोंको साभुदीचाका निषेध करता है; लेकिन, जैसा कि आगे बतलाया जायगा। नीचवृत्ति वाले मनुष्य भी वृत्ति बदल कर गीत्र परिवर्तन करके अपने गाईरूप जीवनमें ही सर्वसाधारण खोगोंकी निगाइमें यदि उच सममे जाने जगते हैं तो ऐसे मनुष्योंके जिये चरणान्-योग भी दीकाका निषेध नहीं करता है, इसलिये चर-गान्योगका करगान्योगके साथ कोई विरोध भी नहीं क्योंकि एक नीचगोत्री मनुष्यको भपने रहता; वर्तमान भवमें साधु बननेका हक करवानुयोगकी तरह चरणानुयोग भी देता है। तालर्य यह है कि जब साधु-का जीवन लौकिक जीवन है स्त्रीर वह सर्वसाधारणके लिये ब्रादर्शरूप है तो लोकव्यवहारमं उसकी प्रतिष्ठा कायम रहना ही चाहिये, इसलिये साधुत्व जिस तरहसे लोकमें प्रतिष्ठित रह सकता है उस तरहकी व्यवस्था चरणान्योगको निगाहमें रखकर द्रव्य, चैत्र, काल श्रीर भावके श्रन्सार चरणानुयोग प्रतिपादित करता है। इतना श्रवश्य है कि द्रव्य, च्रेत्र, काल श्रीर भावके श्रनुसार चरणानुयोगकी व्यवस्था बदलती रहती है श्रीर करगानुयोगकी व्यवस्था सदा एकरूप ही रहा करती (शेप ग्रगली किरणमें )

## गोत्रलक्षणोंकी सदोषता

[ ले॰-पं॰ ताराचन्द जैन, दर्शनशास्त्री ]

#### -------

निसद्धान्तमें अन्य कर्मोंकी तरह गोत्र-कर्म पर भी विचार किया गया है; परन्तु गोत्र-सम्बन्धी जो कथन सिद्धान्तमंथोंमें पाया जाता है वह इतना न्यून-थोड़ा है कि उससे गोत्र कर्मकी उलक्षन सुलक नहीं पाती और न गोत्र-कर्मका जिक्कासु उस परसे किसी ठीक नतीजे पर ही पहुँच पाता है । मंथोंमें गोत्रके जितने लच्चण देखनेमें आते हैं वे या तो लच्चणात्मक ही नहीं हैं और यदि उनको लच्चण गरक मान भी लिया जावे तो वे सदोप, अपूर्ण और असंगत ही जैंचते हैं। उन लच्चणोंसे 'गोत्र-कर्म क्या है? इस प्रश्नका उत्तर नहीं के बराबर मिलता है और गोत्र विषय जैसाका तैसा ही अस्पष्ट और विवादका विषय बना रहता है।

श्राचार पृज्यपाद स्वामी गोत्र-विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं—'उच्चेनीचेश्च ग्यंत शब्दात इति वा गोत्रम्' (सर्वार्थः = १) श्रर्थान्—जिससं जीव कॅच-नीच कहा या समका जावे उसे गोत्र कहते हैं। यदि उक्त वाक्य पर गौर किया जाय तो यह वाक्य व्याकरण-शास्त्रानुसार गोत्रशब्दकी व्युत्पत्तिमात्र है, गोत्रका लच्चण नहीं। शब्द-व्युत्पत्तिमात्र है, गोत्रका लच्चण नहीं। शब्द-व्युत्पत्तिसे उस शब्दद्वारा कहा गया श्रर्थ नियमसं वैसा ही हो, ऐसा सिद्धान्त नहीं है। जैसे- 'गच्छ-तीति गोः' सर्थान् जो गमन कर रही हो उसे गौ या गाय कहते हैं। इस व्युत्पत्तिके स्ननुसार बैठी, खड़ी वा लेटी हुई गाय को 'गो'न कहना चाहियं,

श्रीर गमन करते हुए मनुष्य, घोड़ा, हाथी, बन्दर श्रादिको भी उस समय 'गाय' कहना श्रनुचित न सममा जाना चाहिये। परन्तु बात इसमें उलटी ही है श्राथित बैठी, खड़ी वा लेटी किसी भी श्रवस्थामें विद्यमान गायको हम 'गो' रुद्धि शब्द द्वारा गल-कंवल सींग श्रीर पृंछ बाले पशुविशेष (गाय) का ही प्रहण् बोध करेंगे। श्रीर 'गो' शब्दकी व्युत्पत्ति से कहे गये श्रार्थके श्रनुमार चलेंगे तो प्रायः प्रत्येक शब्दार्थमें दोप पाये जावेंगे श्रीर किसी श्रार्थका शब्दार्थमें दोप पाये जावेंगे श्रीर किसी श्रार्थका शब्दार्थमें दोप पाये जावेंगे श्रीर किसी श्रार्थका शब्दार्थ किसी शब्दकी व्यत्पत्तिको उस शब्द द्वाग कहे जाने वाले पदार्थका लच्चण नहीं माना जा सकता।

वास्तवमें वस्तुका लक्षण ऐसा होना चाहिये जो उम वस्तुको दृसरे समस्त पदार्थों में भिन्न जुटा बतला सके। जिस लक्षण के खूबी नहीं पायी जाती वह लक्षण कच्चणकोटिसे वहिष्कृत समका जाता है और जो लक्षण कच्च पदार्थ—जिस पदार्थका लक्षण किया जाता है—में पूरी तरह नहीं पाया जाता, अर्थात् लच्यके एक देशमें रहता है वह भी सदोष कहलाता है। ऐसे लक्षणको 'अञ्चाप लक्षण' कहा जाता है। न्यायशास्त्रमें लक्षणके तीन दोष—अञ्चाप्ति, अतिञ्चापि और असंभव बतलाये गये हैं। जिन लक्षणोंमें उक्त दोषत्रयका सर्वथा अभाव पाया जाता है, वे लज्ञ्ण ही समीचीन और कार्यसाधक होते हैं। गोत्रके जितने लज्ञ्ण उपलब्ध होते हैं वे सभी सदोष हैं। उनमें अव्याप्ति दोष अनिवार्यरूपसे पाया जाता है। आचार्य पूज्यपादने, गोत्रकर्मके उच्च-नीच भेदोंका उक्लंख करते हुए, उनका स्वरूप निम्न प्रकार दिया है—

यस्योदयाल्लोकपजितेषु कुलेषु जन्म तदुःचैगींत्रम्, यदुदयादगहितेषु कुलेषु जन्म तन्नीचैगींत्रम्।

-सर्वार्थ०, घ० म से १२

चर्थात् — जिसके उदयसे लोक सन्मान्य कुल-में जन्म हो उसे 'उचगोत्र' चौर जिसके उदयमें निन्दित कुलमें जन्म होता है उसे 'नीचगोत्र' कहते हैं।

श्रीश्रकलंकदेव उक्त सच्चागेंको श्रापनाते हुए इन्हें श्रापनी वृत्तिमें श्रीर भी सुलामा तौर पर व्यक्त करते हैं। यथा---

लोकपजितेषु कुलेषु प्रथितमाहात्म्येषु-इच्त्राकुयः दुकुरुजातिप्रभृतिषु जन्म यस्योदयाद्भवति तदुःच्चेगोः त्रमवसंयम् । गहितेषु दरिद्राप्रतिज्ञातदुःखाकुलेषु यर्हतं प्राणिनां जन्म तन्नीचेगोत्रमवसेयम् ।'

--तत्वा०राज०, भ०८ स्०१२

श्रशीत—जिस कर्मके उदयसे जिनका महत्व—वड्ण्यन—ससारमें प्रसिद्ध हो चुका है ऐसे लोक प्रजित इदवाकु, यदु, कुरु श्रादि कुलोंमें जन्म हो उसे 'इच गोत्र' कहते हैं और जिस कर्मके उदयसे जीव निन्दित, दरिद्र-निधन, और दुखी कुलोंमें जन्म पावें उसे 'नीचगोत्र' समफना चाहिये।

उन-नीच गांत्रके इन लक्स्सोंपर विचार करने मालृम होता है कि ये लक्स्स केवल आर्यसंडों- के मनुष्योंमें ही घटित हो सकते हैं। आर्थखंडके मनुष्योंके भी इन गोत्र-कर्मोंका उदय सार्वकालिक-हमेशाके लिये-नहीं माना जा सकता, केवल कर्मभूमिके समय ही यद्वंशादिकी उत्पत्ति-कल्पना मानी गई है। भोगभुमिज मानवींमें परस्पर उब-नीचका भेद विलक्कल नहीं पाया जाता, सभी मनुष्य एक समान व्यवहारवाले होते हैं। इसलिये चन्हें उचता नीचताकी खाई नहीं बनाना पड़ती। जब भरत-ऐरावत क्षेत्रोंमें कर्मभूमिका प्रादुर्भाव होता है तभी इन कुरु, सोम, निन्दित आदि कुलों को जन्म दिया जाता है। इस अवमर्पिणी काल-चक्रमें पहले पहल कुल-जातिकी मृष्टि भगवान अवभिनेवने ही की थी। उससे पहले कुलादिका मदभाव नहीं था। लच्चणोंमें बतलाया गया है कि श्रमुक गोत्र कर्मके उदयमे श्रमुक कुलमें जन्म पाना ही उसका वह लज्ञाग है अर्थान गोत्र-कर्मका कार्य केवल इतना ही है कि वह जीवको कँच नीच माने जाने वाले कुलोंमें जन्म देवे । जन्मप्रहण् करनेके बाद जीवके किम गोत्रका उदय माना जाय इसका लचगोंमें कोई जिक्र नहीं किया गया। यदि इन लक्ष्मणोंका यह अभिमत है कि जीवका जिस कुलमें जन्म होता है जन्म पानेके बाद भी उसका वही गोत्र रहता है जो उस कुलमें जन्म देनेमें हेतु रहा हो तो इसका मतलब यह हुआ कि जीवन भर-जब तक उस शरीरसे सम्बन्ध रहेगा जो जीवने उस भवमें प्राप्त किया है। तब तक-केंच या नीच गोत्रका ही उद्ध रहेगा । जन्म पानेके बाद भले ही जीव उस कुलके अनुकूल आचरण-व्यवहार-न करे, उस प्रतिकृत चाचरणसे उस गोत्रका कोई बिगाड नहीं होता। परन्तु यह बात सिद्धान्तसे विरुद्ध पड़ती है, सिद्धान्तप्रन्थोंमें गोत्र-का संक्रमण—कॅचसे नीच और नीचसे कॅच गोत्र बदलना—माना गया है !।

माचार्य वीरसेन धवला टीकामें उचगोत्रके व्यवहारके विषयमें अनेक शंकाएँ उठाते हुए उसकी श्रसंभवता बतलाते हैं। यथा—"ततो निष्फल-म्ह्रीगीत्रं, तत एव न तस्य कर्मत्वमिपः तदभावेन नी-चैगोंत्रमपि द्वयोरन्योन्याविनाभावित्वातः, ततो गोत्र-कर्माभावः" 🕸 अर्थात्—जब राजा, महात्रती श्रादि जीवोंमें उद्य-गोत्रका व्यवहार ठीक नहीं बनता, तब उचगोत्र निष्फल जान पडता है: इसलिये उचगोत्रका कर्मपना भी बनता नहीं। उचगोत्रके अभावसे नीचगोत्रका भी श्रभाव हो जाता है: क्योंकि दोनोंमें अविनाभाव सम्बन्ध है-एकके श्रभावमें दूसरेका भी श्रभाव नियमसे होता है। श्रीर जब उब-नीच-गोत्रका श्रभाव है, तब उन दोनोंसे भिन्न कोई अन्य गोत्रकर्म ठहरता नहीं, इसिवये उसका भी श्रभाव सिद्ध होता है। इस पूर्व पत्तके बाद गोत्रकर्मकी निष्फलता हटाने और उसका श्रस्तित्व सिद्ध करनेके लिये उक्त आ चार्य उष-नीच-गोत्रका लच्चण निम्न प्रकार लिखते ₹—

"दी सायोग्यसाध्वाचाराणां साध्वाचारैः कृतसः म्बन्धानामार्यप्रत्ययाभिधानव्यवहारः निबन्धनानां पु-रुषाणां सन्तानः उच्चैगों त्रम्, तत्रोत्पत्तिहेत्कमप्युच्चै- गोंत्रम् । न चात्र पूर्वोक्तदोषाः संभवन्ति विरोधात् । तद्विपरीतं नीचैगोंत्रम् ।"

श्रथीत्—उन पुरुषोंकी सन्तान उच्चगोत्र होती है जो दोचायोग्य साधु-श्राचारसे सहित हों, जिनने साधु-श्राचारवालोंके साथ सम्बन्ध किया हो, श्रीर जो श्रार्य होनेके कारणों—ज्यवहारोंसे सहित हों। तथा ऐसे पुरुषोंकी सन्तान होनेमें जो कर्महेतु होता है उसे भी उच्चगोत्र कहते हैं। इस उच्चगोत्रके लच्चणमें पूर्वपच्चमें लिखे गये समस्त दोषोंका श्रमाव है;क्योंकि उक्त लच्चण श्रीर दोषोंमें विरोध है श्रथान लच्चण बिलकुल ही निर्दोष है। उच्चगोत्रसे विपरीत नीचगोत्र है—जो लोग उक्त पुरुषोंकी सन्तान नहीं हैं श्रीर उनसे भिन्न श्राचार-ज्यवहार वालोंकी सन्तान हैं वे सब नीच-गोत्र कहलाते हैं, ऐसे लोगोंकी सन्तानकी उत्पत्तिमें जो कर्म कारण होता है उसे भी नीचगोत्र कहते हैं।

यद्यपि श्री वीरसंनाचार श्रपने लच्च एको निदोंघ बतलाते हैं, परन्तु उक्त लच्च ए दोषोंसे खाली
नहीं हैं। देवोंका उपपाद-जन्म माना गया है, इसलिये वे किसी साधु-श्राचारवाले श्रादि मनुष्योंकी
सन्तान नहीं माने जा सकते, फिर उन्हें उश्वगोत्री
क्यों माना गया ? नारिकयोंको भी श्रीपपादिक
जन्मवाला माना गया है, श्रतः उन्हें भी किन्हीं
श्रसाधु-व्यवहारवाले श्रादि मनुष्योंकी सन्तित नहीं
कहा जा सकता, फिर उन्हें नीचगोत्री क्यों कहा
गया ? पंचेन्द्रिय तिर्यव्चोंको छोड़ शेष सभी एकेनिद्रय,द्वीन्द्रिय,त्रीन्द्रिय श्रीरचतुरिन्द्रय तिर्यव्चोंकी
भी सन्तित नहीं चलती,वेसम्मूच्छन जन्मवाले माने
जाते हैं श्रीर पंचेन्द्रिय तिर्यक्व भी किन्हीं हीनाचारी
पुरुषोंकी सन्तान नहीं होते, फिर उन्हें क्यों नीच-

<sup>🏌</sup> देखो, गोम्मटसार-कर्मकावड गाथा ४४१ ।

क्ष इस प्रकारक और भगने भनतरक निये देलो 'भनेकान्त' वर्ष २ की किरख २ का 'ऊँचगोत्रका म्य-वहार कहाँ।' शोकिक सम्पादकीय खेला।

गोत्री माना गया ? इसी तरह सम्मूर्क्ट्यन मनुष्यों-में भी सन्तानाभाव पाया जाता है, फिर उन्हें भी क्यों नीचगोत्री माना गया ? भोगभूमिज-जीवोंमें भी उक्त प्रकारकी व्यवस्था नहीं पायी जाती । इस-लिये उक्त उच्च-नीच गोत्र-लज्ञणोंको किसी भी तरह दोपरहित नहीं कहा जा सकता । ये लज्ञण अ-व्याप्ति दोपसे दूपित हैं; क्योंकि अपने लज्यके एक देशमें ही पाये जाते हैं।

धवला टीकाकारने गोत्रकर्म (गोत्रसामान्य) का लक्षण निम्न प्रकार दिया है—

उचनीच कुलंसु उप्पादश्रो पोग्गलक्लंघो मिच्छ-त्तादिपचएहि जीवसंबंधो गोदमिदि उचदे \*।'

श्चर्थात्—मिथ्यात्वादि कारणके द्वारा जीवके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुए ऊँच-नीच-कुलमें उत्पन्न करानेवाले पुगद्लस्कंधको 'गोत्र' कहते हैं।

यद्यपि यह लज्ञ्ण गोत्रकर्मके अन्य लज्ञ्णोंसे बहुत कुछ संगत और गोत्रकर्मकी स्थिति कायम करनेमें बहुत कुछ सहायक माल्म होता है, तो भी इम लज्ञ्णके 'कुलेसु' 'उप्पादश्री' ये शब्द सन्देहमें डाल देते हैं; क्योंकि यदि 'कुल' शब्दका अर्थ यहाँपर पितृ-कुल माना जायगा तो ऊपर लिखे समस्त दोष लज्ञ्णको कमजोर बना देंगे और गोत्रकर्मकी व्यवस्था न बन सकेगी। हाँ, यदि 'कुल' शब्दका अर्थ सजातीय-जीवसमूह अभिप्रेत हो तो गोत्रव्यवस्था बन सकती हैं; परन्तु यह क्रिष्ट-कल्पना है,जो शायद लज्ञ्णकारको स्वयं अभीष्ट न रही हो। दूसरे, इस लज्ञ्णमें जो 'उ

पादश्री' शब्द पड़ा है वह स्वच्छाकी निर्दोषतामें प्रवल बाधक हैं, क्योंकि इससे यही ध्वनित होता है कि गोत्रका मात्र इतना ही कार्य है कि वह जीवको ऊँच-नीच-दुलमें पैदा करानेमें सहायक हो। जन्म-प्रहणके बाद गोत्रकी क्या व्यवस्था हो, इसका कुछ पता नहीं। इस तरह यह लच्छा भी निर्दोष नहीं कहा जा सकता।

श्रीनेमिचन्द्राचार्यने जिस गोत्र-लच्चएको जन्म दिया है वह अपने ही ढँगका है। यथा—

'संताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिदि स-एणा।' अर्थात् सन्तानक्रमसं—कुलपरिपाटीसे— चले आये जीवके आचरण्की 'गोत्र' संज्ञा है— सन्तान परंपराके आचरण्का नाम 'गोत्र' है।

यहाँपर जीवाचर एको गोत्र बतलाया है। जैन प्रंथों में गोत्रकर्मको पौदुगलिक स्कंध माना गया है;परन्तु श्राचरण या जीवाचरणको कहींपर भी बैसा पौद्ग-लिकस्कंधनहीं लिखा। श्राचरणका श्रर्थहै अनुष्ठान, चालचलन,प्रवृत्ति आदि । इसलिये 'जीवायरण'का श्रर्थ हुश्रा जीवका चाल-चलन श्रादि । जब जीवका श्राचरण वह पौदुर्गालक स्कन्ध नहीं जो मिध्या-त्वादि कारणोंके द्वारा जीवके साथ सम्बन्धको प्राप्त होता है तब उसे 'गोत्रकर्म'--जो कि बैसा पौद्ग-लिक स्कन्ध होता है-कैसे माना जाय? हां, जीवके आचरगाको गोत्रकर्मका कार्य माना जा सकता है: परन्तु उसको गोत्रकर्म मानना सिद्धान्तानुकूल जँचता नहीं। श्रन्य कर्मोंकी तरह गोत्रकर्मका स-म्बन्ध या उदय चारों गतियों के जीवों में बतलाया गया है। संसारमें ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके गोत्रका उदय न हो। इसलिये गोत्रका ऐसा व्या-पक लक्ष्मण होना चाहिये जो जीवमात्रके साथ

 <sup>#</sup> गोत्रसच्चाकी ये पंक्तियाँ पं० जुगसकिशोरजी
मुक्तारकी नोटबुक्से सी गई हैं और वे 'जीवहासा' की
प्रथम चूलिका की हैं।

उसका सम्बन्ध घोषित करे। गोम्मटसार-कर्मका-एडके उक्त गोत्र-लच्चए पर दृष्टि डालनेसे इच्छित अर्थकी सिद्धि नहीं होती, उल्टा यह मुश्किलसे क्रक्र मन्द्रयों तक ही सीमित सिद्ध होता है; क्योंकि संसारमें ऐसे अनंतानंत जीव हैं जिनकी सन्तान कतई नहीं चलती, इसका मैं पूर्व ही धवलाके उब नीच-गोत्रके लच्चगोंके जिक्रमें उल्लेख कर आया हूँ। इसलिये देव, नारको, सम्मुच्छीन-मनुष्य श्रीर विकलत्रयमें सन्तानक्रमका स्थान होनेसे उनमें उक्त प्रकारके गोत्रका श्रमाव मानना ही पडेगा। यदि 'जीवायरगा' का अर्थ यहां पर जीवकी जी-विका साधन या पेशा अपेक्तित हो तो वह केवल कर्मभूमिज मनुष्योंमें ही मिल सकेगा। अवशिष्ट देव, नारकी, तिर्यच और भोगभूमिज जीवोंके तो असि, मषि, कृषि आदि कोई भी पेशा नहीं होता: इसलिये उनमें बैसे आवरणका अभाव होनेसे गोत्र-व्यवस्था भी नहीं बनती। इसी तरह 'श्राचरण' का अर्थ धर्मपाल न, त्रतादिधारण त्रादि मानने पर भी अनेक दूषण आते हैं, जिनका यहां लेख बढ़जानेके भयसे उल्लेख नहीं किया जाता।

जीवका जैसे श्राचरणवाले कुलमें जन्म हुश्रा यदि भविष्यमें उसका उसी सन्तान-परिपाटी के मुताबिक ही श्राचरण रहा तब तो उसे उस गोत्रका कहा जावेगा श्रथांत् श्रमुक सन्तान-परंपराके श्राचरणके कारण उसे उस गोत्रका उदय रहेगा। श्रीर यदि उस जीवने श्रपनी कुल-परिपाटीका माचरण छोड़कर—जैसा कि म्राजकल मक्सर देखा जाता है-भविष्यमें भिन्न ही प्रकारके श्रावरएको अपना लिया हो तो उस जीवके उस सन्तानक्रमके गोत्रका उदय नहीं माना जासकता; क्योंकि उसने उस सन्तानक्रमके श्राच-रणका परित्याग कर दिया है। तथा वर्तमान श्राच-रएके श्रनुसार उस जीवके उस गोत्रका उदय भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि वह त्राचरण उसका सन्तानकमका श्राचरण नहीं । इसीलिये कुल-परिपाटीके श्राचरणके श्रभावमें जीवके किसी भी गोत्रका उदय न माना-जाना च।हिये और ऊँच वा नीच भी नहीं सममना चाहिये। यदि उँच-नीच समभा भी जावे तो उस गोत्रोदयकी वजहसे नहीं; किन्तु किसी अन्य कमोंदय या किसी श्रीर ही वजहसे उसे वैसा मानना युक्ति संगत होगा।

उपरके इस सब विवेचन परसे, में सममता हूँ, पाठक महानुभाव यह महज ही में समभ सकेंगे कि गोत्रलवणों में ऐमा कोई लच्चण नहीं दीखता जो निर्दोष कहा जासके । प्रायः प्रत्येक लच्चण श्रव्याप्ति दोषसे दृषित है। श्रंतमें विचार-शील विद्वानों से मेरा सानुरोध निवेदन है कि वे उक्त विषयके निर्णायकी श्रोर सविशेष रूपसे ध्यान देनेकी कृपा करें श्रीर यदि हो सके तो इस वातको स्पष्ट करनेका जरूर कष्ट उठाएँ कि मान्य मन्थों में ये सदोष लच्चण किस हिष्टको लेकर लिखे गये हैं। वीर-सेवा-मन्दिर, सरसावा, ता०१६-९-३६

# जगत्सुन्दरी-प्रयोगमालाकी पूर्णता

[सम्पादकीय]

्रीनेकान्तकी गत ११वीं किरवामें प्रकाशित 'जगत्सुः मृत्री-प्रयोगमाला' नामक लेखपर मैंने जो सम्पाः दर्कीय नोट दिया था, उसमें यह प्रकट किया गया था कि जगत्सन्दरी-प्रयोगमालाकी जितनी भी प्रतियोंका अवतक पता चला है वे सब अधुरी हैं और पूर्णप्रतिकी तलाशके लिए प्रेरणा की गई थी। उक्त लेखके छप-जानेके बाद मेरे पास बन्बईसे एक स्वीपत्र भाषा, जिससे माजम हमा कि 'जगस्तुन्दरी उपयोगमाजा' नामका कोई प्रन्थ प्रकाशित हुआ है। यह देखते ही मुभे ख़याल हो आया कि हो-न-हो यह जगरसुन्दरी-प्रयोगमाला नामका हो प्रंथ होगा, घौर इसलिये सैने उसको मँगानेका विचार स्थिर किया: इधर एक दो दिन बाद ही प्रोफेसर ए० एन० उपाध्यायजीका पत्र कोल्हा-पुरने प्राप्त हजा, जिसमें उन्होंने उसी सुचीपत्रके हवालेस उक्त प्रनथका उल्लेख करके उसे मँगाकर देखनेकी प्रेरणा की । श्रतः मैंने सुहृद्वर पं० नाथुरामजी प्रेमीको बम्बई जिल दिया कि वे उक्त यन्यकी एक प्रति शीघ ख़रीदकर भेज देवें। तदनुसार उन्होंने बन्धकी प्रति मेरे पास भे बदी ।

प्रन्थके प्राते ही मैं उसी दिन रोगशस्यापर पड़े हुए ही उस पर फादिसे घन्त तक सरसरी नज़र हाल गया। देखनेसे मालूम हुमा कि यह १३४ पृष्टोंका पत्राकार प्रन्थ जगस्युन्दरी-प्रयोगमालाका ही एक घंश है, घार वह है उसका ३४ वें 'कीतूहल' प्रधिकारसे लेकर ४३ वें 'स्वरोदय' घथवा 'स्वरोपदेश' नामक प्रधिकार तकका घन्तिम भाग-प्रकाशकने भी यह प्रकट किया है कि हमें प्रन्थका इतना ही भाग उपलब्ध हुआ है, प्रा प्रस्थ जिस किसीके पास हो वे हमें स्थित करें। साथ ही, वह मी मालूम हुआ कि ग्रंथ महाअशुद्ध, बेढंगा क्ष और सम्पादनकवासे विद्दीन छुपा है। मालूम होता है कि उसकी मेसकापी किसी भी प्राह्मत जानने बाके हे हारा संशोधित और संपादित नहीं कराई गई और न मूल प्रति परसे कापी करने वाला पुरानी ग्रंथ-खिपिको ठीक पढ़ना ही जानता था। परन्तु ज़ैर, इस ग्रम्थ प्रति परसे इनना तो ज़रूर मालूम होजाना है कि जगत्सुन्द्री-प्रयोगमाला ग्रंथ अधूरा नहीं रहा बल्कि प्रा रचा गया है। उसके शुक्के १४ अधिकार केकड़ी नथा नसीरावाद की प्रतियोंमें सुरचित हैं और शेष ये बाठ अधिकार स्त्री प्रतियोंमें सुरचित हैं और शेष ये बाठ अधिकार स्त्री प्रतियों के आती है, और यह प्रसचताकी वात है। अवश्यही किसी भंडार में ग्रन्थकी प्राचीन प्र्यं प्रति भी होगी, जिसे खोज कर इन अशुद्ध प्रतियोंके पाठोंको शुद्ध कर लेनेकी ज़रूरत हैं।

उक्त मुद्रित प्रतिमें प्रम्थकारकी प्रशस्ति भी जगी हुई है, जिससे यह स्पष्ट मालूम होजाता है कि यह प्रथ यशःकीर्ति मुनिका ही बनाया हुआ है और इस-लिये जिन दो गाथाओं के पाठको लेकर यह कल्पना की-गई थी कि यह प्रम्थ यशःकीर्ति मुनिका बनाया हुआ न हो कर उनके किसी शिल्यका बनाया हुआ है वह ठीक नहीं रही। इस प्रम्थके यशःकीर्तिकृत होनेकी हालत

श्च गाथात्रों के कमा है साधारण यू चना माक्यों, गद्यभाग तथा संधियों पर भी कमशः डाले गये हैं ज्योर बहुधा समासयुक्त पदोंको ज्यलग जालग जीर समासविहीन पदोंको मिलाकर जापा गया है, इस तरह कितना ही गोलमाल ज्यथवा बेढंगापन पाया जाता है।

में बाबतंत्राधिकारकी मन्तिम गाथाका "जसइतिमुशिसरे एत्थ"पाठ मशुद्ध जान पड़ता है वह जसइतिमुशिसरे एत्थ"पाठ मशुद्ध जान पड़ता है वह जसइतिमुशिसरे एत्थ" होना चाहिये मौर तब उस गाथाका
बह मर्थ हो सकेगा कि 'रावयदिकथित 'बाबतंत्र'को
जानकर यशःकीर्ति मुनिने उसे इस मन्थमें संजिसक्पसे
दिया है।' मौर प्रारम्भिक १३वीं गाथामें पड़े हुए
'शाउणा' (ज्ञास्ता ) पदका सम्बन्ध 'किलस्त्रत्रं' पद
के साथ सगा जिया जायगा, भौर तब उस गाथाका
यह मर्थ हो जायगा कि 'किलकाजके स्वरूपको जानकर
वशःकीर्ति मुनिने यह मन्य कहा है, जिससे व्याधि
मसित भव्यजीव मिथ्यास्वमें न पड़ें।'

ये यशःकीर्तिमुनि विमलकीर्तिके शिष्य छीर रामकीर्तिके प्रशिष्य थे, और वे बागइसंघमें हुए हैं; जैसा कि ग्रंथकी निग्न गाथाओंसे प्रकट है:—

श्चासि पुरा विच्त्रिग्रेण वायडसंघे ससंकासो (भो) ।
मुिणरामइतिधीरो गिरिवणईसुव्नगंभीरो ॥ १८॥
संजातउ(?)तस्स सीसोविबुहोसिरिविमलइतिविक्खाश्र
विमलपरित्सखिडया धविलया धरणीयगयणाययुले॥१६
तप्पायपो भिमगो सीसो संसारगमणभयभीश्रो ।
उप्पण्णो पयसिहश्रो हिय-पिय-मिय-महुरभासिक्षो॥२०
मंतांगमाहिदत्थो चरियपुराणसत्थपरियारो ।
दिययंचंदिदुरउ (?) वयविहिकुसलो जियाणंगो ॥२१
गयणुव्यसुद्धहियश्रो श्रहिवणमेहुव्वपीणियजणोहो ।
पंचाणुव्यसुद्धसंगो मयमत्तकरिव्यमत्तगई ॥ २२ ॥

(इसके बाद दो पद्य संस्कृतके हैं जो असम्बद्ध भीर प्रकिस जान पदते हैं )

मलित्तंगिव विमलो शिज्जियभयमई विभवभीत्रो । गरागच्ज्जविसग्गंथो शिम्महियमउविदयसहित्रो ॥२५ जसइत्तिशामपयडो पयपयरुहजुत्रलपिडयभव्वयशो सत्थिमशंजशादुलहं तेशा हृहिय (?)तमुद्धरियं ॥ २६ रामकीर्तिनामके एक दिगम्बर मुनि, जो जयकीर्ति मुनिके शिष्य हुए हैं, विक्रम संवत १२०७ में मौजूद थे : इस संवत्में उन्होंने एक प्रशस्ति-लिखी है जो चालुक्य-राजा कुमारपालके 'चित्तौदगद-शिलालेख' के नामसे नामाद्वित है और प्पिप्रेक्तिया इंडिकाकी दूसरी जिल्द (E. I. Vol II.) में प्रकाशित हुई है; नैसा कि उक्त शिलालेखकी निन्न २८वीं पंक्तिसे प्रकट है—

"श्रीज [य] कीर्तिशिष्येण दिगंव (ब) रगणेशिना। प्रशस्तिरीदृशी चक्रेःःःशी रामकीर्तिना।।

संवत् १२०७ सूत्रधा ....."

यदि ये रामकीर्ति ही यशःकीर्ति मुनिके दादागुरु थे तो कहना होगा कि जगत्सुन्दरी-प्रयोगमालाके कर्ता यशः-कीर्तिमुनि विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके उत्तराईमें होगये हैं; भौर तब यह सममना चाहिये कि इस प्रथ को बने हुए श्राज ७०० वर्षके करीब हो चुके हैं।

इस ग्रंथमें कितनी ही विचित्र बातोंका उच्चेल हैं भौर बहुतसी बातें प्रकट करने तथा जाननेके योम्य हैं, जिन पर फिर किसी भवकाशके समय पर प्रकाश डाला जा सकेगा। ३ मवें श्रधिकारका नाम जो पं॰ दीपचंदजी पांड्याको स्पष्ट नहीं हुआ था वह इस ग्रंथपरसे 'प्रकीर्या-काधिकार, जान पड़ता है।

हाँ, एक बात और भी प्रकट करदेने की है और वह यह है कि इस अंथके अन्तिम भागमें भी "कृतियगुरुपायमले" नामकी गाथा नहीं है और न पं॰ हरिषेणके नामोल्लेख वाला और उसके कर्तृस्वको स्चित करने वाला वह गश-वाक्य ही है, और इससे ऐसा मालूम होता है कि पृनाका 'जगत्सुन्दरी-योगमाला' अधिकार और यशःकीर्तिका वह समूचा अंथ दोनों एक दूसरेसे भिन्न हैं। विशेषनिर्णय पृनाकी प्रति-के साथ इस प्रतिका मिलान करनेसे ही हो सकता है। आशा है कोई विद्वान् महानुभाव इसके लिए ज़रूर प्रयक्ष करेंगे।

वीरसेवामन्दिर, सरसावा ता० २०-६-३६



#### बीमारी स्रोर स्राभार

में ११ द्यगस्तमं बीमार पड़गया था। बीमारी-के ऋधिक बढनेपर पं० परमानन्दजी शास्त्रीने उसकी मूचना गत किरणमे अनेकान्तके पाठकोंको दी थी। सूचनाको पाकर जिन सज्जनीने मेरे दु-त्वमें ऋपनी हमदर्दी ऋौर सहानभृति प्रकट की हैं श्रीर मेरे शीघ नीरोग होनेके लिये शुभकामनाएँ तथा भावनाएँ की हैं उन सबका मैं हृदयसे बहुत ही त्राभारी हूँ। मेरा संकट यद्यपि टलगया जान पहता है, परन्तु कमजोरी अभी बहुत ज्यादा है ब्रीर इसका तथा बीमारीके इतना लम्बा खिचने-का एक कारण यह भी है कि मुक्ते रोगशय्यापर पडं पडे भी श्रानेकान्तका सम्पादनादि विषयक कितना कार्य करना पड़ा है-सम्पादन कार्यमें किमीका भी सहयोग प्राप्त होनेके कारण मैं उसकी चिन्तासे सर्वेथा मुक्त नहीं रह सका हूँ। आशा है श्री वीरप्रमु श्रीर भगवान समन्तभद्रके पण्य-स्मरणीं श्रीर पाठकोंकी शुभ भावनाश्रोंके बलपर यह कमजोरी भी शीघ दूर हो जायगी और मैं कुछ दिन बाद ही ऋपना कार्य पर्ववन करनेमें समर्थ हो सकूँगा।

जुगलिकशोर मुख्तार

#### श्रगले वर्षकी सूचना

कृपालु लेखकों, किवयों. प्राह्कों, पाठकों श्रोर श्रन्य हितेषी बन्धुश्रोंकी श्रमीम श्रनुकम्पाके बल-पर श्रनेकातन्का यह द्वितीय वर्ष समाप्त हो रहा है श्रपनी सामर्थ्यके श्रनुसार श्रनेकान्तको यथायोग्य वनानेका प्रयन्त किया गया है। इसकी संवामें जो भी समय श्रीर पैसा लगता है उसे हम श्रपने जीवनका श्रमूलय श्रीर सदुपयोगी भाग समभते हैं।

यद्यपि श्रमेकान्तको बहुत कुछ उन्नत बनानेमें हमारी सभी प्रकारकी शक्तियाँ सीमित श्रीर तुच्छ हैं फिर भी हमारी भावना यही है कि श्रमेकान्त का ज्यापक प्रचार हो, 'श्रमेकान्त' जिनेन्द्रभगवानका घर घरमें सन्देश-वाहक हो।

प्रथम वर्षमें ४) कर मृत्यमें टाइटिल सहित् ७२० पृष्ठ दिए गए थे, इस द्वितीय वर्षमें २॥) करु में ही टाइटिल सहित ७३६ पृष्ठ दिए गए हैं। फिर भी स्थानाभावके कारण कितने ही उपयोगी लेख प्रकाशित नहीं किए जा सके। खतः कुछ हितेपी बन्धुक्रोंके आप्रहसे २॥) करु के स्थानमें अनेकान्त-का वार्षिक मृत्य इस तृतीय वर्षसे ३) करु किया जा रहा है और पृष्ठ संस्था ७३६ से बढ़ाकर ६५० देनेकी अभिलाधा है। यद्यपि युद्धके कारण काराज वरोरहकी तेजीने अन्य पत्र संचालकोंको मृत्य बढ़ाने और पृष्ठ घटानेकं लिए विवशकर दिया है। पर, अनेकान्तमें यह परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

श्राठ श्राना मृत्य बढ़ा देने पर १०० पृष्ट श्राधिक श्रीर चार श्राना पोष्ट्रेजके यानी २।) क० मनिश्रांडरमें भेज देने पर दो उपहारी प्रंथ तथा ८५० पृष्ट श्रानेकान्तके मिलेंगे। श्राशा है छपालु प्राहकोंको यह योजना पसन्द श्राएगी। श्रीर बह शीघ ही मनिश्रांडरमें २।) क० भेजकर श्रानेकान्तकं प्राहक होने हुए उपहार भी प्राप्त करेंगें।

> —विनीत उत्रवस्थापक

#### 'अनेकान्त' का उपहार

'अनेकान्त'के उपहारमें दो प्रन्थोंकी तजबीज की गई है और वे दोनों ही तय्यार हैं—एक समाधितंत्र सटीक, दूसरा जैनसमाज दर्पण । पहला यन्थ श्रीपृज्यपाद आचार्यकृत मृल संस्कृत संस्कृतहीका तथा प्रभाचन्द्राचायकृत पं० परमानन्द शास्त्रीकृत हिन्दी टीका श्रीर मुख्तार श्री जगलिकशोर जीकी महत्वपूर्ण प्रस्तावना के माथ वीर-सेवा-मन्दिर प्रन्थमालामे प्रकट हुआ है-सम्पादन भी इसका मुख्तार साहिबने ही किया है। यह प्रन्थ बड़े ज्याकारके १४० पृष्टीमें उत्तम काराज पर छवा है। दुसरा प्रनथ २०×३० साइजके १६ पेजी आकारमें छपा है, जिसकी पृष्ट संख्या १४४ है । इस प्रंथमें १०८ विषयों पर अनेक विद्वानोंकी अच्छी अच्छी कविताओंका संपद्द है श्रीर इसका सम्पादन पंट्र कमलकुमारजी जैन शासीने किया है। दूसरे मंथकी सिर्फ ५०० प्रतियाँ ही उपहारके लिये श्रीमान सेठ नाथालालजी जैन छावड़ा, बस्बई बाजार खर्ण्डवाकी छोरसे भेंट स्वरूप प्राप्त हुई हैं, इसलिये जिन ५०० प्राहकोंका अगले बर्षका मूल्य सबसे पहले प्राप्त होगा उन्हें ही वे भेंटमें दी जायंगी और समाधितंत्र मंथ उन सब प्राहकोंको दिया जायगा जिनका मूल्य विशेषा हु निकलनेसे पहले मनिष्पार्छर आदिसे बसूल हो जायगा अथवा विशेषा हुकी बी. पी. द्वारा प्राप्त हो जायगा। अथवा विशेषा हुकी बी. पी. द्वारा प्राप्त हो जायगा। अवः प्राहकोंको, जहाँ तक भी हो सके, अगले वर्षका मूल्य मनिष्ठा हरसे भेजनेकी शीघता करनी चाहिये।

जिन प्राहकोंका मूल्य विशेषाङ्क निकलनेसे पहले प्राप्त नहीं होगा, उन्हें विशेषाङ्क २। ≥) की बी० पी० सं भेजा जायगा, जिसमें तीन कपया मूल्यके ऋति-रिक्त।) उपहारी पोष्ठेज खर्च और ≥) बी.पी. खर्च का शामिल होगा।

जो सज्जन किसी कारण्वश अगले वर्ष प्राहक न रहना चाहें वे कुपया १२वीं किरण्के पहुँचने पर उससे निम्न पतेपर सूचित करदेवें, जिससे अने-कान्त-कार्यालयको बीठ पीठ करके व्यर्थका नुकमान न उठाना पड़े। कोई सूचना न देनवाले सज्जन अगले वर्षके लिये प्राहक समसे जायँगे और उन्हें विशेषाङ्क वीठ पीठ से सेजा जायगा।

व्यवस्थापक 'श्रनेकान्त' कनॉट सर्कस, पो० बोक्स नं० ४८, न्यू देहली।

#### 'अनेकान्त' का विशेषाङ्क

'श्रनेकान्त' की श्रगली किरण श्रथीत तृतीय वर्षका प्रथम श्रद्ध 'वीर शासनाङ्क' नामका विशे-षाङ्क होगा। पृष्ठ संख्या भी इसकी पिञ्जले विशेषाङ्क-से श्रिक १५० पेजके क़रीब होगी। इसमें श्रन्छे-श्रच्छे विद्वानोंके महत्वपूर्ण लेख रहेंगे और उनके द्वारा कितनी ही महत्वकी ऐसी बातें पाठकोंके सामने श्राएँगी, जिनका उन्हें सभी तक प्रायः कोई पता नहीं था। सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि इस श्रंकसे धवलादि 'श्तपरिचव' को मूल सूत्रादि

सहित निकालना प्रारम्भ किया जायगा और इस श्रंकमें उसके कमसे कम आठ पेज जरूर रहेंगे। माथ ही, सामग्रीके संकलन 'एतिहासिक जैनकोश' का भी निकलना प्रारम्भ किया जायगा और उसके भी प पेजके रूपमें प्रायः एक फार्म जुदा रहेगा। इस कोशमें महावीरभगवानके समयसे लेकर प्राय: खब तकके उन सभी दि० जैन मुनियों त्राचार्यों, भट्टा-रकों, मंघों, गलों, विद्वानीं, प्रंथकारों, राजाश्रीं, मंत्रियों श्रौर दसरे खास खास जिनशासन सेवियों-का उनकी कृतियों सहित संचेपमें वह परिचय रहेगा जो अनेक प्रंथीं, प्रन्थ प्रशस्तियों, शिलालेखों श्रीर ताम्रपत्रादिकमें बिखरा हुआ पड़ा है। इससे भारतीय ऐतिहासिक चेत्रमें कितना ही नया प्रकाश पड़ेगा। श्रीर फिर एक व्यवस्थित जैन इतिहास सहज ही में तथ्यार होसकेगा। इसके सिवाय, जो 'जैनलक्त्यावली' वीरसेवामन्दिरमें दो ढाई वर्षसे तच्यार हो रही हैं उसका एक नमूना भी सर्वसा-धारएके परिचय तथा विद्वानोंके परामर्शके लिये साथमें देनेका विचार हैं, जो प्रायः एक फार्मका होगा ।

जिन प्राहकोंका मृल्य पेशगी वम्ल हो जायगा उन्हें यह श्रंक प्रकाशित होते ही शीघ समय पर मिल जायगा, शेपको बी० पी० से भंजा जायगा। चूंक डाकखाना बहुतसे बी० पी० पैकट एक साथ नहीं लेता है—थोड़े थोड़े करके कितने ही दिनोंमें लेता है—इसलिये जिन प्राहकोंका मृल्य पेशगी नहीं श्रायेगा उन्हें विशेषाङ्क बहुत कुछ देरसे मिलनेकी संभावना है। साथ ही, बी० पी० के खर्चका तीन श्राना चार्ज भी श्रीर बढ़ जायगा। इसलिये यह मुनासिब मालूम होता है कि प्राहक जन श्रागामी वर्षके लिये निश्चित मूल्य २) क० उपहारी पोष्टेज। सहित शीघ मनिश्चाईर श्रादि हागा नीचे लिखे पतेपर भेज देवें। २।) श्राते ही उन्हें उपहारकी पुस्तकें भेजदी जावेंगी। जो सज्जन उपहार म लेना चाहें वे ३) ही भेज सकते हैं।

#### व्यवस्थापक 'अनेकान्त'

कर्नाट सर्कम, पो० बोक्स नं० ४८, न्यू देहल ।

## श्रीमान् वाबू छोटेलालजी जैन रईम कलकत्ताके विशुद्ध हृदयोदगार ५००) रु० की रहस्यपूर्ण मेंट

श्रिनेकालकी गत किरण्सं मेरी बीमारीके समाचारोंको पाकर मित्रवर बाव छोटेलाल की जैन रईस कलकताको बहुत ही कए पहुँचा है, आप उस समय स्वयं रोगश्य्या पर पड़े हुए थे। रोग श्य्यापरमें ही आपने मुक्तें जो पत्र ३१ अगस्तको लिखा है वह बड़ा ही भामिक तथा विशुद्ध हृदयोदगारोंको लिखे हुए है। उसके द्वारा उन्होंने मेरे दुखमें भागी संबदना, और सहानुभृति प्रकट करनेके आतिरिक्त मेरे व्याक्तिय, मेरी मंबाओं और मेरे आध्रमके प्रति जो गाढ़ अद्धा, भक्ति और प्रेमभाव प्रदर्शित किया है उस सबके लिये में उनका बहुत ही आभारी हैं। मुक्ते इस पत्रसे बड़ा ही आश्वासन तथा प्रोत्साहन मिला है। पत्रमें ५०० क० मेजनेकी जो बात कहीं गई है वह बड़ी ही रहस्यपूर्ण जान पड़ती है। निःसन्देह शुद्धान्तःकरणसे हट अद्धानकिके साथ भगवान् समन्तभद्रस्वामीका पवित्र नामस्मर्ण बड़ा ही कार्णसाधक है। उन्तयत्र अनेकानके पाटिकोंके जानने योग्य है, अतः उसे नीचे ज्योंका त्यों प्रकट किया जाता है। — मम्पादक पत्रम मुख्तार साहब साहर प्रणाम।

कल संध्याको सुक्ते श्रनेकान्त मिला था । गत कई दिनोंसे थोड़ा थोड़ा ज्वर श्रीर दस्त लग रहे हैं, इससे विद्योंना पर ही पड़ा रहना हूँ। 'अनेकान्न' प्राप्त होनेसे उसे पढ़ने लगा । पढ़ते पढ़ते जब श्रंतकी विज्ञास देखी तो मालुम हुआ कि आप बहुनही बीमार हो गये थे और अब कुछ कुछ ठीक तो हैं अभी भी अन्यधिक दुर्बलता है श्रीर ज्वर भी । इन समाचारोंने मुक्ते बहुत चिन्तित कर दिया है । मैं श्रीजिनेन्द्रदेव से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आपको शीघ स्वस्थ्य करें। आपके इलाजमें किसीभी प्रकारकी कमी न रहनी चाहिये, आप किसी भा प्रकारकी चिना न रखें श्रीर चित्तको प्रयन्न रखें। मेरे योग्य जिस प्रकारकी सेवा श्राप श्रादेश करेंगे मैं सहपं उसे शिरोधार्य करूँगा । सेवास्थ्रपा और श्रोपधोपचारमें किसी भी प्रकारकी कमी न रहे, इसके लिये जो कुछ खर्चकी श्रावश्यकता समभें मुभे श्राप तुरन्त लिख देवें, मैं बड़ा श्राभारी होऊँगा । मुख्तार साहब मैंने ये पंक्तिया त्राप जैये महान पुरुषको लिखनेका नाहम किया है, इसे श्राप दुस्साहस न समक्रकर श्रापके एक सन्चे अक्तकं हद्योद्गार समभे । मेरे तुच्छ हद्यमें श्रापके प्रति कितनी श्रद्धा है यह मैं श्रभी तक प्रस्यत्त न कर सका है । श्रापने जैनसमाजको जो कुछ प्रदान किया है उसका बदला नो यह जैन समाज न चुका सकेगी, पर भावी जैन समाज ग्रवश्य ही कृतज्ञता प्रकट करेगी । साहित्यिक श्रानुसंधान कार्य करनेकी शिचा, विश्वविद्यालयोंसे प्राप्त करनी पड़ती है पर श्रापके श्रनेकान्तमें प्रकाशित लेखोंको पढ़कर ही श्रनेक विद्वान श्राज श्रद्धे श्रद्धे लेख लिखने लगे हैं। श्रनेकांत निकलनेके पूर्वके लेख श्रांर तत्पश्चातके लेखांको यदि सामने रखकर तुलनाकां जाय तो यह <sup>स्पुष्ट</sup> हो जायगा । श्रापकी कार्य-प्रखार्लामें मोलिकना है । इस प्रकारकी विशेष बानें इस समय में लिखकर श्रापको कप नहीं पहेंचाना चाहता हैं। पर तो भी इतना ही निवेदन है कि श्रभी आपसे बहुत कुछ लेना है।

इस समय में श्रपनी गत कई मासकी गाथा नहीं लिखना चाहता पर तो भी इतना बता देना चाहता हूँ कि मेरे यह भाईसाहबके छोटे पुत्र (चिरंजीलाल) बहुत बीमार होगये थे। दो दिन ऐसी हालत हो गई थी कि वंशोंने समभ लिया था कि एक दो घन्टोंमें यात्रा समाप्त होने वाली है। उस समय मेंने भगवान समन्तभद्रके नाम पर चलने वाले श्रापके—श्राथमको स्मरण किया श्रांर यह संकल्प किया कि मेरा भनीजा शीघ श्रारोग्य हो जाय इसलिये समन्तभद्राश्रमके साहित्यिक कार्यके लिये २००) पांचसी रुपये प्रदान करूँगा। में सफल मनोग्य हुआ, इसका कारण इस श्राथमके प्रति हद विश्वास श्रीर भावना है। पांचसी रुपया श्रापको दो तीन दिनमें भेज देंगा।

श्रापकी बड़ी कृपा होगी यदि भ्राप किसीस दो पंक्तियाँ भी जिन्ववाकर भ्रपनी तिबयतका हाल लिखेंगे और सुभे संतुष्ट करेंगे। भगवान् श्रापको शीघ्र श्रारोग्य करें। श्रामकारी

छोटेलाल जैन



# जर्मनीकी एयरो (Aero)

कपड़ा सीनेकी मंजीन संदोत्तम हैं

भारत के प्रत्येक देहात शोर करवे में जर्मन की मज़बूत और पायदीर एयरो (Aero) कपड़ा सीने की मझीन की एजेसी के इच्छुक श्रीय पत्र-व्यवहार की के एजेसी के लिये मारत कि स्थान से

ोत एजेएस्

डी॰ के॰ जैन एण्ड क्रम्पनी,

कनाट सर्वस, पो० व० नं० ४८, न्यू देहली ।

नेमचन्द जैन साहित्र के प्रकारते 'बीट प्रेस साँक इश्विस ' क्वांट सकेंस स नेहती में स्पा

जब वर्षाद्व र्ट २ विस्तरण १ कार्तिक चीर नि० सं० २४६४ ४ सवस्थर १६३५

वारक सुरुव रा।) इस किरण का ॥)

क्यादक जुगळकिसोर सुख्तार

लवा बीरचेवा सन्दिर सरमावा (सहारनपुर)

धमालक— तनसुखराय जैन

कर्नाट सरकम पी० वर्ज नंद ५८ म्ब केली

सुद्रक और प्रकाशक - अशोध्याप्रसाद गोयलीय । गोण्डल्स प्रस कर्नाट सरकत न्यू देशनी में लुप

| * 1474 (7,41 * | 米 | विषय-सूची | * |
|----------------|---|-----------|---|
|----------------|---|-----------|---|

|             | ·                                                                             |       | ÷.           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>?</b> .  | समन्तभद्र-स्मरण                                                               | • • • | ę            |
| ٦.          | म्बागत–गान (कविता)—[श्री० कल्याग्यकुमार जैन ''शशि''                           | • • • | 5            |
| ₹.          | र्वार–निर्वाण (कविता)—[श्री० कल्याणकुमार जैन "शशि"                            | • • • | 5            |
| 8.          | श्रीकुन्दकुन्द ऋौर यतिवृपभमें पूर्ववर्ती कौन ?—[सम्पादकीय                     | • • • | ą            |
| <b>y</b> .  | त्रात्माका बोध (कहानी)—[श्री० यशपाल बी० ए० एल० एल० बी०                        | • • • | १३           |
| <b>ξ</b> .  | उपरम्भा (कहानी)—[श्री० भगवनस्वरूप जैन ''भगवन''                                | • • • | १६           |
| <b>y</b> .  | श्चनेकान्तवाद—[पं <b>० र</b> ाशीचोधमल                                         |       | <b>၁</b> န   |
| ۲.          | दीपावलाका एक दीप (कविना)—[श्री० স্বज्ञेय (भग्नदूत)                            | • • • | ခုန          |
| £.,         | <b>त्र्यनेकान्त ऋाँग स्याद्वाद—[श्री० पं० वंशीधर त्याकरणाचार्य न्यायतीर्थ</b> |       | ى ټ          |
| <b>१0.</b>  | क्रान्ति–पथे (कविता)—[भग्नदृत                                                 | • • • | ३२           |
| ११.         | गोत्रकर्माश्रित ऊँच–नीचता —[श्री० वा० स्रजभान वकील                            |       | <b>રે</b> રે |
| १२.         | धर्म क्या ?—[श्री० जैनेन्द्रकुमार                                             | • • • | ४उ           |
| १३.         | र्त्रानित्यता (र्कावता)⊶[श्री० शोभाचन्द्र भारिल्ल                             | • • • | 8=           |
| <b>१</b> ४. | सेवाधर्म-दिग्दर्शन[सम्पादकीय                                                  | • • • | 86           |
| <b>१У</b> . | भगवती ऋाराधनाको दृसरी प्राचीन टीका टिप्पिएियाँ—[सम्पादकीय                     | • • • | ૡઙ           |
| १६.         | भ(वना (कविना)—[युगवीर                                                         | ,     | ٤٥           |
| १७.         | प्रभाचन्द्रके समयको सामग्री—[श्री० पं० महेन्द्रकुमार                          |       | ફ્           |
| ?ㄷ.         | उत्मर्पिर्गा श्रीर श्रवमर्पिगी—[श्री० स्वामी कर्मानन्द                        | ,     | ફ્રપ્ર       |
| 38          | भक्तामरस्तात्र—[श्री० पं० त्र्यजितकुमार शास्त्री                              | ,     | <b>်</b> န်  |
| ٥.          | जैनसमाज क्यों मिट रहा है ?— [ऋयोध्याप्रसाद गोयलीय                             | • • • | હર્ફ         |
| <b>२</b> १. | शिलालेग्वांसे जैनधर्मकी उदारता—[वा० कामताप्रमाद साहित्यमनीपी                  | • • • | <b>=</b> \$  |
| 55.         | Six Dravyas—[K. B. Janaraja                                                   | • • • | <b>=</b> 5   |
| <b>રફ</b> . | त्र्रहिंसाधर्म और निर्देयता [श्री० चन्द्रशेखर शास्त्री                        | • • • | =£           |
| ર્ષ્ટ્ર.    | प्रास्ताविक निवेदन, लुप्तप्राय प्रन्थोंकी खोज—[सम्पादकीय                      | • • • | १००          |
| ર્પ્ર.      | चाणक्य श्रीर उसका धर्म—[र्मुानश्रीन्यायविजयजी                                 |       | १०४          |
| २६.         | मेवाधर्म (कहानी)—[डा० भैयालाल पी० एच० डी०                                     | • • • | ११८          |
| ર્હ.        | श्रिधिकार (कल्याम्से)—[                                                       | • • • | १२०          |
| २८.         | सुर्भाषित मण्याँ—्[                                                           | • • • | १२१          |
| ર્દ.        | भगवान महावीर ऋौर उनका मिशन—[स्वर्गीय श्रीवार्ड़ालाल मोर्तालाल शाह             | • • • | १२३          |
|             |                                                                               |       |              |

#### पृष्ठ १६ की पूर्ति

'श्रनेकात' पृष्ठ १६के प्रथम कालमके नीचे निम्न फुट नोट छूट गया—छपनेसे रह गया है पाठक जन नेम्बकी छठी पंक्तिमें प्रयुक्त हुए 'जो दृषित हैं शब्दोंके श्रनन्तर यह « चिन्ह देकर उसके नीचे बनानेबें

\* परन्तु उस जीवन-पुस्तकके कुळु पृष्ठ गुम हैं श्रीर उनके विषयकी जो सूचना मिलती है उसपरसे दावेक साथ यह नहीं कहा जासकता कि उसमेंसे कोई भी पृष्ठ दूर्णित श्रथवा थोड़ा-बहुत काला नहीं है।—सम्पादक ।



नीति-विरोध-ध्वंसी लोक-व्यवहार-वर्त्तकः सम्यक् । परमागमस्य बीजं अवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-म्थान—वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम), सरसावा जि० सहारनपुर प्रकाशन-स्थान—कर्नाट सर्कस पो० व० नं० ४८ न्यू देहली कार्तिकशुक्ल, वीरनिर्वाण सं० २४६४, विक्रम सं० १६६५

किरग् १

#### समन्तभद्र-स्मरण

येनाऽशेष-कुनीति-वृत्ति-सरितः प्रेचायतां शोषिताः, यद्वाचोऽष्यकलंकनीति-रुचिरास्तत्त्वार्थ-सार्थयुतः । स श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभृद्भृयाद्विभ्रभीनुमान्, विद्याऽऽनन्द्-यनप्रदोऽनवधियां स्याद्वादमार्गाप्रणीः ॥

जिन्होंने परी हावानों के लिये सम्पूर्ण कुनीति और कुर्युक्तिम्पी नदियों को सुखा दिया है, जिनके बचन निर्दोषनीति-स्याद्वादन्याय-को लिये हुए होने के कारण मनोहर हैं नथा तत्त्वार्थममूहके द्योतक हैं वे यितियों के नायक, स्यद्वादमार्ग के नेता, विभु—सामर्थ्यवान—और भनुमान—सूर्य के समान देदी प्यमान अथवा ने जस्वी—श्री समन्तभद्रस्वामी कलुपित-स्राशय रहित प्राणियों को—सज्जनों स्रथवा मुधीजनों को—विद्या और स्रानन्द्वन के प्रदान करनेवाले हो बें—उनके प्रसादसे (प्रमन्नतापूर्वक उन्हें चित्तमें धारण करनेसे )सवों के हृदयमें ग्रुद्धकान और स्रानन्द्वी वर्षा हो वे।

#### स्वागत-गान

(रचयिता-कल्याग्यकुमार जैन 'शशि')

१
मलयानिल कोकिल किलकाएँ
करतीं श्रमर प्रेम-प्रचाल ।
नवजीवनके मुक्त-करठमें
डाल डाल सुन्दर वरमाल ॥
२
श्राज चिरंतन दिव्य ज्योतिसे
दीख रहा है विश्व विशाल ।
नव किरणोंसे श्राच्छादित हो,
तरु-लितकाएँ हुई निहाल ॥

'श्रनेकान्त' नृतन साकृति बन,
पाकर कर्ण-कर्णमें विस्तार ।
श्राविल जगतमें पुनःप्रवाहित—
हो, बनकर पुनीत रस-धार ॥
४
सुख-सोभाग्य-कीर्ति-यशका हो—
प्राप्त तुम्हें नृतन-वरदान ।
इसी हेतु श्रानन्दित हो कररहे तुम्हारा स्वागत-गान ॥

#### वीर-निर्वाग्

(रचयिता-कल्याणकुमार जैन 'शशि')

फिर सरसता जग उठी हैं

प्राण्में संचरित होकर ।

मानसरमें भर रहा है

कौन यह जीवन निरन्तर ?

२

फिर नया-सा हो रहा है

रोम रोम प्रदीप्त-प्रमुदित ।

बज उठेगी उल्लसित हो

प्राज हत्तंत्री कदाचित ॥

लग रहा है श्रीर कुछ ही—
श्राज मुमको दिन्य जीवन ।
श्राज मानों लहलहाया—
हो शतोमुख विश्व-उपवन ॥
४
प्राणके प्रत्येक करणमें—
श्राप-न्याप्त नवीनता है ।
मन्न हो, जय-केतु बन, फहरा रही स्वाधीनता है ॥

हाँ, इसिलये त्रानन्द हैं सर्वत्र खग-नर-देव-घर । त्राज पाया हैं महाप्रभु-'वीर' ने निर्वाण गुरुतर ॥



### श्रीकुन्दकुन्द श्रोर यतिवृषभमें पूर्ववर्ती कौन ?

(सम्पादकीय)

जिन समाजक प्राचीन प्रधान प्रथकारों-में श्री 'कुन्दकुन्द' श्रीर 'यतिवृपभ' नामक आचार्यों के नाम खास तोरसे उल्लेखनीय हैं । कुन्दकुन्दकं रचे हुए प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, समयसार, नियमनार, द्वादशानुप्रेत्वा श्रीर दर्शन-प्राभनादि प्राकृत प्रथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कितने ही तो संसारको ऋपने गुणोंसे बहुत ही सुग्ध कर रहे हैं। यतिवृषभके मंथ अभी तक बहुत ही कम प्रकाश में ऋाए हैं, फिर भी उनमें मुख्यतया नीन प्राकृत प्रथाका पता चलता है-एक ते। गुणधराचार्य के 'कमायपाइड' की चूर्गि है, जिसकी सूत्रसंख्या छह हजार श्लोक-परिमाण है श्रीर जिसे साथमें लंकर ही बीरसन जिनसेना-चार्योने उक्त पाहुड पर 'जयधवला' नामकी विशाल टीका लिखी है; दूसरा प्रथ 'त्रिले क-प्रज्ञित है, जिसकी संख्या आह हजार श्लोक-परिमाण है और जिसका प्रकाशन भी जैन-सिद्धान्त-भाम्करमें शुरु होगया है ; तीसरा ग्रंथ है 'करणस्त्ररूप', जिसका उल्लेख त्रिलोकप्रज्ञप्रिके श्चन्तके निम्न वाक्यमें पाया जाता है श्रीर उसपरसे जिसका परिमाण भी दो हजार श्लोक-जितना जान पड़ता है ; क्योंकि इस परिमाणको चूर्णिसूत्रके परिमाण (६ हजार) के साथ जोड़ देनेसे ही ब्राठ हजार श्लोकका वह परिमाग

त्र्याना है जिसे त्रिलोकप्रज्ञिपका परिमाण बतलाया गया है—

> चुिणसरूवं श्रत्थं करण-सरूवप्पमाण होदि कि जनं। श्रद्धसहस्मपमाणं निलोयपरणित्तिणामाए॥

'करणस्वरूप' प्रंथ श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। बहुत सम्भव है कि यह प्रंथ उन करणसृत्रों-का ही समृह हो जो गिर्णतसूत्र कहलाते हैं। श्रीर जिनका कितना ही उल्लेख त्रिलोकप्रक्राप्ति, गोम्मट-सार, त्रिलोकसार श्रीर धवला जैसे प्रंथों में पाया जाता है। श्रम्तु।

श्रव प्रकृत यह है कि इन दोनों श्राचार्यों में पूर्ववर्ती कीन हे और उत्तरवर्ती कीन ?

इन्द्रनन्दीने अपने 'श्रुनावतार' में, 'पट्खरहा-गम' सिद्धान्तकी उत्पत्तिका वर्णन देकर, द्वितीय सिद्धान्तमंथ 'कपायमाभृत' की उत्पत्तिको बतलाने हुए लिखा है कि —गुराण्यराचार्य ने इस मंथकी मृल-गाथाश्रों तथा विवरण-गाथाश्रोंको रचकर उन्हें नागहस्ति और आर्यमंश्लु नामके मुनियोंको ज्याख्या करके वतला दिया था। उन दोनों मुनियोंके पाससे यनिवृपमने उक्त सूत्रगाथाश्रोंका अध्ययन करके उनके ऊपर वृत्तिक्ष्यसं छह हजार रलोक-प्रमाण वृ्णिस्त्रोंकी रचना की। उन चृ्णिस्त्रोंको पढ़कर उच्चारणाचार्यने उच्चारणस्त्र रचे, जिनकी संख्या १२हजार रलोकप्रमाण हैं। संचेष्तः गाथास्त्रों, चृ्णिस्त्रों और उच्चारणस्त्रोंमें गुण्धर, यतिवृषम एवं उच्चारणाचार्योंके द्वारा 'कपाय-प्राभृत' उपसंहत हुआ है। इस तरह दोनों सिद्धान्त-मंथ द्रव्यभावकपसे पुस्तकाक हुए गुरू-परिपार्टासे कों इकुन्दनगरमें 'पद्मनन्दी' मुनिको प्राप्त हुए और उनके द्वारा भले प्रकार जाने तथा समझे गये। पद्मनर्दाने जो कुन्दकुन्दका ही पहला दीचानाम है—पट्ख्याग्रमके प्रथम तीन खण्डों पर 'परिकर्म' नामके एक प्रथकी रचना की, जिसका परिमाण १२ हजार रलोक-जितना है।' इस कथन के पिछले तीन पर्य इस प्रकार हैं:—

गाथाच् एर्युच्चारणास्त्रेरुपसंहतं कपायाख्य-प्राभृतमेवं गुणधरयतिष्टपभोच्चारणाचार्यः ॥ एवं दिविधो द्रव्यभावपुस्तकगतः समागच्छन् । गुरुपरिपाट्या ज्ञातः सिद्धान्तः कोण्डकुन्दपुरे॥ श्रीपग्रनन्दिग्रनिना सोऽपिद्वादशसहस्त्रपरिमाणः। ग्रन्थपरिकर्मकर्ता पट्खण्डा-ऽऽद्यत्रिखण्डस्य॥\*

-नं० १५९, १६०, १६१

इन्द्रनन्दिक इस कथनके आधारपर अवतक यह समभा और माना जाता रहा है कि दुन्द-कुन्दाचार्य यतिष्टपभाचार्यके बाद हुए हैं। विबुध-श्रीधरने, दूसरी कुछ बातोंमें मत भेद रखते हुए भी, श्रपने 'श्रुतावतार' प्रकरण × के निम्न वाक्यों-द्वारा भविष्य-कथनके रूपमें इसी वातको पुष्ट किया है:—

''ज्ञानप्रवादपर्वस्य नामत्रयोदशमो-वस्तुकस्तदीयतृतीयप्राभृतवेत्तागुणधरनामग-गी मुनिर्भिविष्यति । सोऽपि नागहस्तिमुनेः पुरतस्तेपांद्धत्राणामर्थान्प्रतिपाद्यिष्यति । तयो गुण्धरनागहस्तिनामभङ्गारकयोरुपकंठे पठि-त्वा तानि स्त्राणि यतिनायकाभिधो स्निस्ते-पां गाथासूत्राणां वृत्तिरूपेण प्रमागा-'चर्णिशास्त्रं' करिष्यति तेपां चृर्णि-शास्त्राणां समुद्धरणानामाम्ननिद्वीदशसहस्त्रप्र-मितां तडीकांरचियपित निजनामालंकृतांइति सुरिपरंपरया द्विविधसिद्धान्ते। वजन सुनीनद्र-कुन्दकुन्दाचार्यसमीपे सिद्धान्तं हात्वा कुन्द-कीर्तिनामा पट्खंडानां मध्ये प्रथंमत्रिखंडानां द्वादशसहस्रप्रमितं 'परिकर्म' नामशास्त्रं करिष्यति । "

इन्हीं सब वातेंकि श्राधारपर वनी तथा पुष्ट हुई मान्यताके फलस्वरूप, सुहद्वर पं० नाथूरामजी प्रेमीने, 'त्रिलोकप्रइ प्रि' का परिचय देते हुए, जव उसमें प्रवचनसारकी 'फ्स सुरासुरमखुसिंदवंदियं'

× यह प्रकरण 'पंचाधिकार' नामक शास्त्रका चौथा परिच्छेद है स्प्रीर उक्त माणिकचन्द्रसंथमालाके २१ वें संधर्मग्रहमें प्रकाशित हुस्ना है।

<sup>#</sup> देखो, 'माणिकचंदग्रंथमाला' में प्रकाशित 'तत्त्वानुशासनादिसंग्रह' के श्रुन्तर्गत 'श्रुतावतार'।

नामकी पहली मंगलाचरण गाथाको देखा तो कुड श्रहतियातके साथ यह लिख दिया कि "यदि त्रिलोक-प्रक्रिक कर्त्ता यतिष्यभ ही हैं (जो कि हैं ही) तो यह मानना पड़ेगा कि प्रवचनसारमें यह गाथा इसी ब्रंथपरसे ली गई हैं ; क्योंकि इन्द्रनन्दी के कथनानुसार कुन्दकुन्दाचार्य यतिवृषभसं पीछे हुए हैं-यित्रप्रभक्ते बाद ही उन्होंने सिद्धान प्रंथींको टीका लिखी है।" साथ ही दबे शब्दोंमें यह लिख कर कछ पृष्टि भी करदी कि 'त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें यह गाथा उर्धृत नहीं जान पड़ती; क्योंकि वहाँ यह तीर्थकरोके कमागत स्तवन में कही गई हैं ' 🐇 । परन्त प्रचलित मान्यताके प्रभाववश उन्हें यह खयाल नहीं श्राया कि प्रवचनसारमें भी यह गाथा कुद्र उद्धृत नहीं जान पड़ती । बहाँ तो बह एक एसं मौलिक प्रंथकी खादिम मंगलाचरगानाथा है जिसके कर्ता महान आचार्य श्रीकुन्दगुन्दके विषयमें यह कल्पना भी नहीं की जासकती कि उन्होंने ऋपने ऐसे महत्वशाली ब्रंथके लिये मंगलाचरणकी गाथा भी कहींसे उठाकर अथवा उधार लेकर र सर्वा होगी-उसे वे स्वयं न बना सके होंगे। दुसरे, संगलाचरएकी दूसरी गाथा 'संसं पूरा तितथयरें ०' के माथ वह इतनी ऋधिक सुसम्बद्ध है कि उसके बिना 'संसे पूरा किथ्ययें' वाक्यका कोई भी स्पष्ट श्रर्थ नहीं बैठता। जो महानुभाव 'संसेपूर्णितत्थयरे' जैसी चार महत्वपूर्ण गाथात्रोंकी रचना ऋपने मंगजाचरणके लिये कर सकता हो उसके लिये 'पससुरासुर' नामकी गाथाकी रचना कौन बड़ी बात है ? तीसरे,

पुरातनाचार्य श्रीस्त्रपराजितसृरिने 'भगवती स्त्राराधना' की टीकाके शुक्तमें इस गाथको तीर्थकरोंमें भी सबसे पहले स्नन्तिम तीर्थंकर श्री-वर्द्धमानको नमस्कार करनेके उदाहरणस्वरूप स्रथवा स्त्रादिय मंगलाचरणके नमूनके तीरपर दिया है। साथमें, 'संसे पुणतित्थयरे' वाली दूसरी गाथा भी एक ही विद्वानकी कृतिरूपसे दी है, जिससे इस गाथाके कुन्दकुन्द-कृत होने में सन्देह नहीं रहता।

प्रत्यत इसके, त्रिलोकप्रक्रप्ति में यह गाथा इतनी ऋधिक सम्मन्बद्ध श्रीर ऋनिवार्य मालूम नहीं होती--वहाँपर 'मिद्रलोकप्रज्ञपि ' श्चरितम् महाधिकार् के चरमाधिकार 'भावना' को समाप्त करके और 'एवं भावना सम्मना' तक लिखकर कुन्धजिनेन्द्र से बर्डमान पर्यंत श्राठ नीर्थवरोकी स्तृति श्राट गाथाश्रोमें दी हैं -- उन्हीं में उक्त गाथा भी शामिल है। ये सब गाथाएँ वहाँ पर कोई विशेष स्त्रावश्यक मालुम नहीं होती-खासकर ऐसी हालतमें जबकि एक पहाके बाद ही, जिसकी स्थिति भी संदिग्ध है, २४ तीर्थंकरों को अन्तमंगलके तौरपर नमस्कार किया गया है; वहाँ प्राकृत गाथाका 'एस' पर भी कुछ खटकता हुआ जान पड़ता है श्रीर ये सब गाथाएँ 'उद्धत' भी हो सकती हैं। त्रिलोकप्रज्ञप्रिके इसी धर्वे श्रविकारमें तथा श्रन्यत्र भी कुन्द्कुन्द्के प्रवचन-सार्गाद प्रथेकी श्रीर भी कितनी ही गाथाएँ ज्यों-की त्यों अथवा कुछ परिवर्तन या पाटभेदके साथ उद्धृत पाई जाती हैं, जिनके दो तीन नमृते इस प्रकार हैं:---

<sup>🕸</sup> देखो, जैनहितेषी भाग१३, ऋंक १२, पृष्ठ ५३०-३१ ।

णाहं होमि परेसिं ण मे परे संति छ।।णमहमेको। इदि जो भायदि भागे सो अप्पाणं हवदि भादा।। —प्रवचनसार, २-६६

'त्रिलोकप्रज्ञाप्ति' के उक्त अन्तिम अधिकारमें यह गाथा ज्यों की त्यों नं० ३५ पर दी हैं। ऋौर २५ वें नम्बर पर इसी गाथाके पहले तीन चरण देकर चौथा चरण 'सो मुखइ अदुकम्मेहिं' बना दिया है। इस तरह एकही अधिकार में इस गाथा की पुनरावृत्ति कीगई है।

एवं गागिप्पागं दंसगभृदं अदिदियमहत्थं । धुवमचलमगालंबं मएगे हं श्रप्पगं सुद्धं ॥ —प्रवचनसार, २-१००

यह गाथा, जो पूर्वोक्त गाथाके अनन्तर की सुसम्बद्ध गाथा है, त्रिलोकप्रक्षांत्रके उक्त अधिकारमें पहले नं० ३४ पर दी है इसमें सिर्फ "मण्णोहं अप्पर्य" पेठ बना दिया गया है।

जो एवं जागित्ता भादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा। सागारोऽगागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठिं॥ —प्रवचनसार २-१०२

जो एवं जागित्ता भादि परं श्रप्पयं विसुद्धप्पा । श्रगुत्रममपारदिसयं सोक्स्वं पावेदि सो जीवो ॥

--- त्रिलोकप्रज्ञिति ६-३६

श्चहमिको खलु सुद्धो दंसग्रागाग्रमक्ष्मो सदारूवी ग्रावि श्चत्थि मज्भ किंचिवि श्रग्रांतपरमाग्रुमित्तंपि।।

- समयसार, ४३

यह गाथा त्रिलोकप्रज्ञप्ति के उक्त धर्वे श्राधि-कारमें नंक २७ पर दी हुई है, सिर्फ '**णाणमइश्रो-**सदा' के स्थानपर **णाणप्यगासगा**' पाठ दिया है, जिसमें श्रार्थभेद प्रायः कुछ भी नहीं है।

खंधं सयलसमत्थं तस्स दुश्रद्धं भणंति देसो ति श्रद्धबद्धं च पदेसा परमाण् चेवश्रविभागी ॥ एयरसवएणगंधं दोफासं सदकारणमसद्दं । खंधंतरिदं दव्वं परमाणु तं वियाणेहि ॥ —पंचास्तिकाय ७५, ८१,

कुन्दकुन्दकी ये दोनों गाथाएँ त्रिलोकप्रक्राप्ति के प्रथमाधिकारमें क्रमशः नं ० ६५ श्रीर ६७ पर प्रायः ज्योंकी त्यों पाई जाती हैं, दोनों का सिर्फ चौथा चरण वदला हुश्रा है—श्रथीन पहलीका चौथा चरण 'श्रविभागी होदि परमाण्,' श्रीर दूसरीका 'तंपरमाणु भणंति बुधा' दिया है, जिससे कोई श्रथभेंद नहीं होता श्रीर जिसे साधारण पाठभेद भी कह सकते हैं।

ऐसी हालतमें यह नहीं कहा जासकता कि तिलोकप्रक्राप्तिपर से कोई भी वाक्य कुन्दकुन्दके किसी प्रंथमें उद्धृत किया गया है। कुन्दकुन्द श्रीर यतिवृषभ की रचनामें ही बहुत बड़ा श्रन्तर है—कुन्दकुन्दकी रचनामें जो प्रौढ़ता, गम्भीरता श्रीर स्त्रकपता श्रामतीरपर पाई जाती है वह यतिवृषभकी रचनाश्रों में प्राय: देखनेको नहीं मिलती। त्रिलोकप्रक्राप्ति में तो दूसरे प्राचीन प्रंथवाक्योंका कितना ही संग्रह जान पड़ता है। श्रीर इसलिये त्रिलोकप्रक्राप्ति के किसी वाक्यको कुन्दकुन्दके प्रंथमें देखकर यह श्रनुमान लगाना ठीक नहीं है कि

कुन्दकुन्द यतिवृषभके बाद हुए हैं।

कुन्दकुन्दको यतिवृषभके बादका विद्वान बतलानेवाला यदि कोई भी प्रमाण है तो वह मुख्यतया इन्द्रनन्दि-श्रतावतारका उक्त उल्लेख है। विवृध श्रीधरका कथन उसको पृष्ट जरूर करता है परन्तु वह स्वयं ऋन्य प्रकारसे बहुत कुछ आपत्तिके योग्य है। उसमें प्रथमतो कपायप्राभृतको ज्ञानप्रवाद पूर्वकी त्रयोदशम वस्तुके ऋन्तर्गत किया है, जबकि स्वयं श्री गुण्धराचार्यने "पुव्यस्मि पंचमस्मि द् 'दसमे बत्थम्मि पाइडे तदिये" इस सूत्रगाथा-वाक्यके द्वारा उमे दशमवस्तु का तृतीय प्राभृत बतलाया है। दूसरे, यतिवृषभको गुण्धरा चार्यका मात्तान शिष्य वनला दिया है, जबकि गुग्धर-मूत्रगाथात्र्यांकी ब्रहद्दीका 'जयधवला' नागहस्ति तकको गुण्धराचार्यका सावान शिष्य नहीं वतलाती स्रोर यतिवृषभ स्रपनी चूर्णिमें भी कहीं अपनेको गुण्धराचार्यका माज्ञान शिष्य सचित नहीं करते; प्रत्यृत इसके सूत्रगाथात्र्यांपर होनेवाले पूर्ववती आचार्योके अर्थभेद अथवा मतभेदको प्रकट करते हैं, जिससे वे गुण्धराचार्यसे बहुत-कुछ बादके प्रथकार मालूम होते हैं; श्रीर तीसरं चूर्णिक टीकाकारका नाम 'समुद्धरण' श्रीर उस टीकाका नाम समुद्धरण टीका घोषित किया है, जबकि 'जयधवला' में पचासों जगह उक्त टीका-५रसे वाक्यें\को उद्धृत करते हुए श्रीरसेन-जिनसेना-चार्योंने उसे उच्चारणाचार्यको कृति, टोकाका नाम 'उच्चारणावृत्ति' श्रीर उसके वाक्योंको उच्चारणा-सृत्र' के नामसे उल्लेखित किया है । ऐसी मोटी मोटी भूलोंके कारण विवुध श्रीधरकी इस वात पर भी सहसा विश्वास नहीं होता कि 'परिकर्म' नाम की टीका कुन्दकुन्दकी कृति न होकर उनके शिष्य कुन्दकीर्ति-द्वारा लिखी गई है—कुन्दकीर्तिका नाम कुन्दकुन्दके शिष्य रूपमें श्रम्यत्र कहीं से भी उपलब्ध नहीं होता। जान पड़ता है विबुध श्रीधरने योंही इधर-उधरसे मुन-सुनाकर कुछ बातें लिखदी हैं—उसे किसी श्रम्छे प्रामाग्तिक पुरुषसे ठीक परिचय प्राप्त नहीं हुआ। श्रीर इसलिये उसके उल्लेखपर कोई विशेष जोर नहीं दिया जासकता श्रीर न उसे प्रमाग्तकोटिमें ही रक्खा जासकता है।

श्रव देखना है, इन्द्रनन्दीके श्रुतावतारका वह उल्लेख कहाँ तक ठीक है जो प्रचलित मान्यताका मुख्य श्राधार बना हुश्रा है। कुछ श्रमें पहले में समभता था कि वह ठीक ही होगा; परन्तु उमकी विशेष जाँचके लिये मेरा प्रयत्न बराबर जारी रहा है। हालमें विशेष साहित्यके श्रध्ययन-द्वारा मुक्ते यह निश्चित होगया है कि इन्द्रनन्दीने श्रपने पदा नं० १६० में 'द्विविधसिद्धान्त' के उल्लेख-द्वारा यदि कपायप्राभृतको उसकी टीकाश्रो-सहित कुन्द-कुन्दनक पहुँचाया है तो वह जम्बर ही रालत है श्रीर किसी रालत सूचना श्रथवा रालत-फहमीका परिगाम है। निःसंदेह, श्रीकुन्दकुन्दाचार्य यतिवृ-पभसे पहले हुए हैं। नीचे इन्हीं सब बातोंको स्पष्ट किया जाना है:—

(१) इन्द्रनग्दीने यह तो लिखा है कि गुग्धर श्रीर धरमेनाचार्योंकी गुरुपरम्पराका पूर्वाऽपरक्रम उसे मालूम नहीं हैं; क्योंकि उनके वंश का कथन करने वाले शास्त्रों तथा मुनिजनोंका उम समय श्रभाव हैं†; परन्तु दोनों मिद्धान्तप्रन्थोंके श्रवतार-का जो कथन दिया है वह भी उन प्रन्थों तथा शायते तदस्वमकथकागम-मनिजनाभाषात ॥१५०॥

† गुराधर-धरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरकःमोऽस्माभिनं शायते तदन्वमकथकागम-मुनिजनाभायात् ॥१५०॥

उनकी टोकाश्चोंको स्वय देखकर लिखा गया माछम नहीं होता—श्रीर तो क्या, पिछली 'धवला' श्रीर 'जयधवला' नामकी टीकान्त्रों तकका इन्द्रनन्दी के सामने मौजूद होता नहीं पायाजाता। इसीसे उन्हों-ने ऋपने 'श्रुतावतार ' में 'धवला ' को ' पट्खण्डा-गम ' के छहीं खरडों की टीका बतला दिया है \*, जबिक वह प्रथम चार खरडोंकी ही टोका हैं! दूसरे, श्रार्यमंत्र श्रीर नागहस्ता नामके श्राचार्यों को गुग्धराचार्यका साजात शिष्य घीपित कर दिया श्रीर लिखदिया है कि गुणधराचार्यने 'कसाय-पाहुड, की सूत्रगाथात्र्यांको रचकर उन्हें स्वयंही उनकी व्याख्या करके आर्यमंत्रु और नागहस्ती को पड़ाया था †; जबकि जयधवला में स्पष्ट लिखा है कि 'गुणधराचार्यकी उक्त सूत्रगाथाएँ त्राचार्यपरम्परा-से चली त्राती हुई त्रार्यमंत्र और नागहस्तीको प्राप्त हुई थीं--गुणधराचार्यसे उन्हें उनका सीधा (direct) श्रादान-प्रदान नहीं हुआ था। यथा:-

"पुणो तात्रो सुत्तगाहात्रो त्राईरिय-परंपराए त्रागच्छमाणात्रो त्राज्जमंखु-णागहत्थीणं पत्तात्रो "।

—श्राराप्रति, पत्र नं० १०

यदि श्रार्यमंतु श्रीर नागहस्ती को गुण्धराचार्य के साज्ञात् शिष्य ही मान लिया जाय श्रीर साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया जाय कि यतिवृषभाचार्य-ने उन दोनों के पाससे उक्त गाथासूत्रोंको पढ़ा था,

ऋति पर्यणां खर्ण्डानां ब्रन्थसहस्त्रेद्धि-सप्तत्या ॥१८१॥
 प्राकृत-संस्कृतिमिश्रां टीका विलिख्य धवला-ख्याम्॥१८२॥
 † एवं गाथासूत्राणि पंचदशमहाधिकाराणि ।
 प्रविरच्य व्याचख्यो सनागहस्त्यार्यमंतुभ्याम्॥१५४॥

जैसा कि इन्द्रनन्दीने "पार्श्वे तयोर्द्धयोरप्यधीत्य सृत्राणि तानि यतिवृषभः" इस वाक्यके द्वारा सूचित किया है, तो यतिवृपभका समय षट्खण्डा-गमकी रचनासे पूर्वका नहीं तो समकालीन जरूर मानना पड़ेगा: क्यांकि पटखण्डागमके वेदनाखण्ड-में त्रार्थमंत श्रीर नागहस्तीके मतभेदों तकका उल्लेख है हैं। चंकि यतिवृपभका ऋस्तित्वकाल, जैसांकि त्यांगे स्पष्ट किया जायगा, शकु संवत् ३८० (वि० सं०५१५) के वादका पाया जाता है ऋौर कुन्दकुन्दका समय इससे बहुत पहलेका उपलब्ध होता है। ऐसी हालतमें कुन्दकुन्दके द्वारा पट्खण्डा-गमके किसीभी खरडपर टीकाका लिखा जाना नहीं बनता। 'श्रीर जब टीका ही नहीं बनती तो उसके रचनाक्रमके आधार पर कुन्दकुन्दको यति-वृषभसे बादका बिडान करार देन। विल्कुल ही निरर्थक श्रीर निर्मूल हैं।

(२) यतिवृषभकी त्रिलोकप्रज्ञप्तिके स्रानेक पद्यों में 'लोकविभाग' नामके मंथका स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। यथाः—

> जलसिहरे विकलंभो जलिणहिणो जोयणा दससहस्सा। एवं संगाइणिए लोयविभाए विणि-हिट्ठं॥ अ० ४ लोयविणच्छयगंथे लोयविभागम्मि सन्वसिद्धाणं। श्रोगाहणपरिमाणं भाणिदं किंचूण चरिमदेहसमो॥ अ० ६

५ "कम्मिट्टिश्चिश्योगद्दारेहि भएग्यमाणो व उवदे-सा होति जहएगुक्कस्सिट्टिरीगं पमाणपक्ष्यणा कम्मिट्टिरिफ्बगोत्ति ग्रागहित्थल्यमासमणा भगांति, अञ्जमंखुल्यमासमणा पुण कम्मिट्टिरसंचिदसंतकम्म-परूवणा कमिट्टिरिफ्बगोत्ति भगांति।"

-धवल सिद्धान्त, श्रारा-प्रति, पत्र नं ०११०९

यह 'लोकविभाग' मंथ उस प्राकृत लोक विभाग मंथसे भिन्न माळूम नहीं होता जिसे प्राचीन समय में सर्वनन्दी श्राचार्य ने लिखा था, जो कांची के राजा सिंहवर्मा के राज्यके २२ वें वर्ष — उस समय जबकि उत्तराषाढ़ नज्ञ में शानिश्चर, वृषराशिम्में वृहस्पति, उत्तराफाल्गुनी नज्ञ में चन्द्रमा था, शुल्कपच्च था—शक संवत् ३८० में लिखकर पाएराष्ट्र के पाटलिक माम में पूरा किया गया था श्रीर जिसका उल्लेख सिंहसूरि के उस संस्कृत 'लोकविभाग' के निम्न पद्यों में पाया जाता है, जो कि प्राय: सर्वनन्दी के लोकविभागको सामने रखकर ही भाषा के परिवर्तनादिद्वारा ('भाषाया: परिवर्तनेन') रचागया है:—

वैश्वे स्थिते रिश्ति वृषभे च जीवे, राजोत्तरेषु सितपद्मग्रुपेत्य चन्द्रे । ग्रामे च पाटलिकनामनि पाणराष्ट्रे, शास्त्रं पुरा लिखितवान्ग्रुनि सर्वनन्दी॥३॥ संवत्सरे तु द्वाविशे कांचीशसिहवर्मणः । अशीत्यग्रे शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये॥४॥

त्रिलोकप्रक्षप्तिकी उक्त दोनों गाथाश्रोंमें जिन विशेषवर्णानोंका उल्लेख 'लोकविभाग' श्रादि प्रंथोंके श्राधारपर किया गया है वे सब संस्कृत लोक-विभाग में भी पाये जाते हैं \*, जोकि विक्रमकी ११वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है; क्योंकि उसमें त्रिलोकसारसे भी कुछ गाथाएँ, त्रिलोकसारका नाम साथमें देते हुए भी, 'उकंच' रूपसे उन्धृत की गई

\*"दशैवैषसहस्त्राणि मूलेऽझेपि पृथुर्मतः "। प्रकः २

हैं। श्रीर इसलिये यह बात श्रीर भी स्पष्ट होजाती है कि संस्कृतका उपलब्ध लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविभागको सामने रखकर ही लिखा गया है।

इस सम्बन्धमें एक बात श्रीर भी प्रकट करदेने-की है श्रीर वह यह कि संस्कृत लोकविभागमें उक्त दोनों पद्यों के बाद एक पद्य निम्न प्रकार दिया है — पंचादशशतान्याहु: षट्त्रिंशदधिकानि वै। शास्त्रस्य संग्रहरूदेदं छंदसानुष्टभेन च ॥५॥

इसमें प्रंथकी संख्या १५३६ श्लोक-परिमाण बतलाई है, जबिक उपलब्ध संस्कृत लोकिवभागमें वह २०३० के करीब जान पड़ती है। मालूम होता है यह १४३६ की श्लोकसंख्या उसी पुराने प्राकृत लोकविभाग की है-यहाँ उसके संख्यासूचक पदा-का भी श्रनुवाद करके रखदिया है। इस संस्कृत-प्रंथमें जो ५०० श्लोक जितना पाठ श्रिधिक है वह प्राय: उन 'उक्तंच' पद्योंका परिमाण है जो इस प्रथमें दूसरे प्रथीसे उद्धृत करके रक्खे गये हैं-१०० से ऋधिक गाथाएँ तो त्रिलोकप्रहामिकी ही हैं, २०० के करीब श्लोक आदिपुराणमं उठाकर रक्खें गयं हैं श्रीर शेष उपरके पद्य त्रिलोकसार तथा जम्बृद्धीप प्रज्ञप्ति ऋादि प्रथासे लिये गये हैं। इस तरह इस अंथमें भाषाके परिवर्तन ख्रौर दूसरे प्रंथों सं कुछ पर्गोके 'उक्तंच' रूपसे उद्धरणके सिवाय सिंहसूरिकी प्रायः श्रीर कुछ भी कृति माखूम नहीं होती। श्रीर इसलिये इस सारी परिस्थितिपर से यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता कि त्रिलोकप्रक्रिप्त में जिसलोकविभागका उल्लेख है वह वही सर्वनन्दीका प्राकृत लोकविभाग है, जिसका उल्लेख ही नहीं किंतु

''<del>ब्र</del>त्यकायप्रमा<mark>खासुं किंचित्त्रंकुचितात्मकाः''</mark> ॥ प्रक०११

श्रनुवादितरूप संस्कृत लोकविभागमें पाया जाता है। चूंकि उस लोकविभागका रचनाकाल शकसं० ३८० है, श्रतः त्रिलोकप्रकृष्टिके रचियता यतिवृषभ शकसं० ३८० के बाद हुए हैं, इसमें जराभी संदेह नहीं है। श्रव देखना यह है कि कितने बाद हुए हैं ?

(३) त्रिलोकप्रक्राप्ति में श्रमेक कालगणनाश्रों के श्राधारपर, चतुर्मुखनामक किल्किकी मृत्यु वीरिनर्वाण स्व कहजार वर्ष बाद बतलाई है, उसका राज्यकाल ४२ वर्ष दिया है, उसके श्रत्याचार तथा मारं जानेकी घटनाश्रोंका उल्लेख किया है श्रीर मृत्युपर उसके पुत्र श्राजितंजयका हो वर्षतक धर्मराज्य होना लिखा है। साथही, बादको धर्मकी क्रमश: हानि बतलाकर श्रीर किसी राजाका उल्लेख नहीं किया है श्री इस घटनाचक परसे यह साफ मालूम होता है कि त्रिलोकप्रक्राप्तिकी रचना किल्कराजाकी मृत्युसे १०-१२ वर्षसे श्रिधक बादकी नहीं है। यदि श्रिधक बादकी होती तो ग्रंथपद्धतिको देखते हुए यह संभव नहीं था कि उसमें किसी दूसरे प्रधान राज्य श्रथवा राजाका उल्लेख न किया जाता। श्रस्तु; वीरिनर्वाण

\*इस प्रकरण्कीकुळ गाथाएँ इसप्रकार है. जोकि पालकादि राजाच्चोंके राज्यकाल ९५८ का उल्लेख करने के बाद दीगई है:---

तत्तो ककी जादो इंदसुदो तस्स चउमुहो ग्रामो।
सत्तिदिसा भाऊ विगुग्गिय-इगिवीसरजत्तो॥९९॥
भाचारांगधरादो पग्रहत्तरिजुत्तदुसयवासेषुं।
बोलीगोसुं बद्धो पट्टो ककीसग्ररवहग्गो॥ १००॥
किक्सुदो श्रजिदंजय ग्रामो रक्खित ग्रमदि तथरगो।
तं रक्खिद श्रसुरदेश्रो धम्मे रज्जं करेज्जंति॥१०४॥
तत्तो दोवे वासो सम्मं धम्मो पयट्ठदि जग्रागा।
कमसो दिवसे दिवसे कासम्बद्धिग् हाम्दे॥१०५॥

शकराजा श्रथवा शकसंवतसे ६०५ वर्ष ५ महीने पहले हुश्रा है, जिसका उल्लेख त्रिलोकप्रकृप्ति में भी पाया जाता है ‡। एकहजार वर्ष में से इस संख्याको घटानेपर ३६४ वर्ष ७ महीने श्रवशिष्ट रहते हैं। यही (शकसंवत ३६५) किल्किकी मृत्युका समय है। श्रीर इसलिये त्रिलोकप्रकृप्ति का रचनाकाल शक सं० ४०५ के करीबका जान पड़ता है, जबिक लोकविभाग को बनेहुए २५ वर्ष के करीब होचुके थे, श्रीर यह श्रमी लोकविभागकी प्रसिद्धि तथा यतिवृषभ तक उसके पहुँचनेके लिये पर्याप्त है।

(४) कुर्ग इन्सिक्रप्शन्स ( E. C. I. ) में मर्कराका एक ताम्रपत्र प्रकट हुआ है, जो कुन्दकुन्दके वंशमें होनेवाले कुछ आचार्यों के उल्लेखको लिये हुए है और जिसमें उसके लिखेजानेका समय भी शक-संवत् ३८८ दिया है। उसका प्रकृत अंश इस प्रकार है:—

‡ "िणव्वाणे वौरिजिणे छव्वाससदेसु पंचवरसेसु । पणमासेसु गदेसुं संजादो सगिणिश्रो महवा ॥"

--- त्रिलोकप्रश्रप्ति

''पगाछस्सय बस्सं पगामासजुदं गमिय वीरिणव्वृह् दो। सगराजो तो कक्की चदुगावितयमहियसगमासं॥'' —ित्रलोकसार

वीरनिर्वाण चौर शकसंवत्की विशेष जानकारीके लिये, लेखककी 'भगवान महावीर चौर उनका समय' नामकी पुस्तक देखनी चाहिये।

"" श्रीमान् कोंगिश्व-महाधिराज अविनीतनामधेयदत्तस्य देसिगणं कोण्ड-कुन्दान्वय-गुणाचन्द्रभटार-शिष्यस्य अभ[य] णांदिभटार तस्य शिष्यस्य शीलभद्रभटार-शिष्यस्य जनाणांदिभटारशिष्यस्य गुणाणांदि-भटार-शिष्यस्य वन्द्रणान्दिभटारगों अष्ट-अशीति-उत्तरस्य त्रयो-शतस्य सम्वत्सरस्य माधमासं....."

इस ताम्र पत्र से स्पष्ट है कि शकसंवत ३८८ में जिन श्राचार्य वन्दनन्दीको जिनालयके लिये एक गाँव दान किया गया है वे गुरागनन्दीके शिष्य थे, गुरागनंदी जनानंदीके, जनानंदी शीलभद्रके, शीलभद्र श्रभयनंदीके श्रीर श्रभयनंदी गुरागचन्द्राचार्यके शिष्य थे। इस तरह गुरागचन्द्राचार्य वन्दनंदीसे पाँच पीड़ी पहले हुए हैं श्रीर वे कोएकुन्दके वंशज थे— उनके कोई साज्ञान शिष्य नहीं थे।

श्रव यदि मोटं म्हपसे गुण्चंद्रादि छह श्राचारों का समय १५० वर्ष ही कल्पना किया जाय, जो उस समयकी श्रायुकायादिककी स्थितिको देखते हुए श्रियक नहीं कहा जासकता, तो कुंदकुंदके वंशमें होनेवाले गुण्चंद्रका समय शक संवत २३८ (वि० सं० ३७३) के लगभग ठहरता है। श्रीर चूंकि गुण् चंद्राचार्य कुंदकुंदके साझान शिष्य या प्रशिष्य नहीं थे बल्कि कुन्दकुन्द के श्रन्वय (वंश) में हुए हैं श्रीर श्रन्वयके प्रतिष्ठित होने के लिये कम से कम ५० वर्षका समय मानलेना कोई वड़ी बात नहीं

बहु गाया इस प्रकार है:—
 "चउदहमेदा भिण्दा तेरिच्छा सुरगणा चउक्मेदा।

है। ऐसी हालत में कुन्दकुन्दका पिछला समय उक्त ताम्रपत्रसे २०० वर्ष पूर्वका तो सहज ही में हो जाता है। श्रीर इसलिये कहना होगा कि कुन्दकुन्दा-चार्य यतिवृषभ से २०० वर्ष से भी श्रिधिक पहले हुए हैं।

मर्कराके इस ताम्रपत्रसे यह बात भी स्पष्ट होजाती है कि कुन्दकृत्वके नियमसारकी एक गाथा में \* जो 'लोयविभागेसु' पद पड़ा हुन्ना है उसका श्रमिप्राय सर्वनन्दीके उक्त लोकविभाग प्रंथ-सं नहीं है श्रीर न हो सकता है; बल्कि बहुवचनान्त पद होनेसे वह 'लोकविभाग' नामके किसी एक प्रथविशेष का भी वाचक नहीं है । वह तो लोकविभा-गविषयक कथनवाले ऋनेक प्रंथों ऋथवा प्रकरणों-के संकेतको लिये हुए जान पड़ता है ऋौर उसमें खुद कुन्दकुन्द के 'लोयपाहुड'-'संठाणपाहुड' जैसे प्रंथ तथा दूसरे लोकानुयोग श्रथवा लोकालोकके विभागको लिये हुए करणानुयोग-सम्बंधी प्रंथ भी शामिल किये जा सकते हैं। बहुबचनान्त पद-के साथ होनेसे वह उल्लेख तो सर्वार्थसिद्धिके "इतरो विशेषो लोकानुयोगतो वेदितव्यः (३-२) ~ इस उल्लेखसं भी श्रधिक स्पष्ट है, जिसमें विशेष कथन के लिये 'लोकानुयोग' को देखने की प्रेरणा की गई है, जोकि किसी प्रंथ-विशेषका नाम नहीं किन्तु लोकविषयक प्रथसमूहका बाचक है। श्रीर इसलिये 'लोयविभागेसु' इस पदका जो श्रर्थ कई शताब्दियों पीछे के टीकाकार पद्मप्रभने "लोक-विभागाभिधानपरमागमे" ऐसा एक वचनान्त किया है वह ठीक नहीं है। उपलब्ध लोकविभाग-

एदेसि वितथारं लोयविभागेसु खादव्यं" ॥ १७॥

में, जोकि सर्वनन्दी के प्राकृत 'लोकविभाग' का ही प्रायः श्रमुवादितरूप है, तियंचोंके उन चौदह भेदों के विस्तार—कथनका कोई पता भी नहीं है, जिसका उल्लेख नियमसार की उक्त गाथा में किया गया है। श्रीर इससे उक्त कथन श्रथवा स्पष्टीकरण श्रीर भी ज्यादा पुष्ट हो जाता है।

(५) कुन्दकुन्द-कृत 'बोधपाहुड' के श्रन्त में एक गाथा (६१) निम्न प्रकार से पाई जाती हैं :—

सद्दियारो हुन्त्रो भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं। सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्दबाहुस्स ।।

इसमें बतलाया है कि 'जिनेन्द्रने—भगवान् महावीरने—श्वर्थरूपसे जो कथन किया है वह भाषासूत्रों में शब्दविकार को प्राप्त हुश्रा है—श्वनेक प्रकार के शब्दों में गूथा गया है—भद्रबाहु के सुम शिष्यने उन भाषासूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना है श्रीर (जानकर इस मंथ में) कथन किया है।

इससे बोधपाहुड के कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य भद्र-वाहु के शिष्य मालूम होते हैं। श्रीर ये भद्रवाहु-श्रुतकेवली से भिन्न द्वितीय भद्रवाहु जानपड़ते हैं, जिन्हें प्राचीन मंथकारों ने 'श्राचारांग' नामक प्रथम श्रुंगके धारियों में तृतीय विद्वान् सूचित किया है, श्रोर जिनका समय जैनकालगणनाश्रों \* के श्रानु-सार वीर निर्वाण संवत् ६१२ श्र्यात् विक्रम संवत् १४२ से पहले भले ही हो परन्तु पीछे का मालूम नहीं होता। श्रीर इसलिये कुन्दकुन्दका समय विक्रम की दूसरी श्रीर तीसरी शताब्दी तो हो सकता है परन्तु तीसरी शताब्दीसे बादका वह किसी तरह भी नहीं बनता।

यहांपर इतना श्रोर भी प्रकट करदेना उचित मालूम होता है कि 'बोधपाहुड' की उक्त गाथाके श्वनन्तर निम्न गाथा नं० (६२) श्रोर दी है, जिसमें श्रुतकेवली भद्रबाहु का जयघोष किया गया है:— बारसञ्चंगवियाणं चौटसपुञ्वंगतिपुल वत्थरणं। सुयगाणिभद्दबाहु गमयगुरूभयव श्रो जयऊ॥

इस परसे यह कहा जासकता है कि पहली गाथा (नं० ६१) में जिन भद्रबाहु का उल्लेख है वे द्वितीय भद्रबाहु न होकर भद्रबाहु-श्रतकेवली ही हैं श्रीर कुन्दकुन्दने श्रपनेको उनका जो शिष्य बतलाया है वह परम्परा शिष्यके रूप में उल्लेख है। परन्त ऐसा नहीं हैं। पहली गाथा में वर्णित भद्र-बाहु श्रुतकेवली मालूम नहीं होते; क्योंकि केवली भद्रबाहुके समयमें जिन कथित श्रतमें ऐसा कोई खास विकार उपस्थित नहीं हुन्ना था, जिसे उक्त गाथा में "सद्दवियारो हुन्नो भासास्तेसु जं जिले कहियं" इन शब्दों द्वारा सचित किया गया है-वह अविच्छिन्न चला आया था। परन्तु दूसरे भद्रबाह के समयमें वह स्थिति नहीं रही थी-कितना ही श्रृतज्ञान लुप्त हो चुका था श्रौर जो श्रव-शिष्ट था वह अनेक भाषासूत्रों में परिवर्तित होगया था। इससे ६१ वीं गाथाके भद्रवाहु भद्रवाहुद्वितीय ही जान पड़ते हैं। ६२ वीं गाथा में उसी नाम से प्रसिद्ध होने वाले प्रथम भद्रबाहुका अन्त्यमंगलके तौर पर जयघोष किया गया है ऋौर उन्हें साफ तौर से 'गमकगुरु' लिखा है। इस तरह दोनों गाथात्र्यों-में दो श्रलग श्रलग भद्रबाहुश्रों का उल्लेख होना श्रधिक युक्तियुक्त श्रौर बुद्धिगम्य हे । श्रस्तु ।

उपरके इस समप्र श्रनुसंधान एवं स्पष्टी-करणसे, मैं समभता हूँ, विद्वानोंको इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहेगा कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य यति-गृषभसे पूर्ववर्ती ही नहीं, किन्तु कई शताब्दी पहलेके विद्वान हैं। जिन्हें कुछ श्रापत्ति हो वे सप्रमाण लिखनेकी कृपा करें, जिससे यह विषय श्रीर भी श्रधिक स्पष्ट हो जाय।

वीरसेवामन्दिर, सरसावा, ता० ३-८-१९३८

जैनकालगणनाद्योंका विशेष जाननेके लिये देखों, 'स्वामी समन्तभद्र' (इतिहास) का 'समय-निर्णय' प्रकरण तथा 'भगवान् महाबीर ख्रौर उनका समय' नामक पुस्तक पृष्ठ ३१ से ।



# **ग्रात्मा का बोध**

(ले०--श्री यशपाल बी० ए०, एल० एल० बी०)

उर्डलपुरके यशस्त्री राजा सिद्धार्थकी मृत्युके कई वर्ष बादकी बात है। युवराज वर्द्धमान गृहस्थ-श्राश्रम पारकर राज-पाटको छोड़ वनमें चलेगये थे श्रीर कुण्डलपुरके सिंहासनपर उनका ज्येष्ठ श्राता नंदिवर्द्धन श्रासीन होगया था। युवराज के नगर छोड़देनेपर श्रभी चारोंश्रोर श्रशान्ति फैली हुई थी।

उन्हीं दिनों कनखल तापसाश्रममें बड़ा आतंक छागया। वर्षोंसे निवास करनेवाले तपस्वी आश्रम छोड़-छोड़कर अन्यत्र बसने जाने लगे। भला कौन उस आश्रमके समीप रहनेवाले विषधरकी मात्र एक दृष्टि से भस्म होजाना चाहता ? तपस्वी सामान उठाकर चलते जाते थे और चर्चा करते जाते थे।

कोई कहता—भैया, जंगलोंमें रहते-रहते हीं मेरी उमर बीती हैं; लेकिन ऐसा श्वजगर मैंन कभी नहीं देखा।

दूसरा कहता— हाय, साँप है कि आफत है। जिसकी ओर वह एकबार दृष्टि डालदेता है वह वहीं भस्म होजाता है। क्या मजाल कि एक साँस भी तो लेले।

तीसरा कहता—सच कहता हूं, मेरी आँखों देखी बात है। वहाँ (उँगली से संकेत करके) वह तपस्वी बैठता था न ? विचारा छिनभरमें भस्म होगया । उस भुजङ्गीके आगे किसीकी नहीं बसियाती।

श्रीर पगडरहीके सहारे विलाप करती हुई म्ही मृत-प्राय होचली थी । उसका चार-पाँच बरसका श्रबोध बालक उसकी छातीपर चढ़ा उसके मुखे स्तनका पान कर रहा था श्रीर दृध न पीकर श्रनायासही चीख मारकर रो उठता था। स्त्री बेसुध-सी पड़ी थी। रो रही है, बिलख रही है, इसका भी उसे ध्यान नहीं था। श्रचेतनावस्थामें ही वह देखरही थी कि कैसे वह जरा-सी देरमें सधवा से विधवा बनगई। उसी श्रजगरने तो उसके पतिको राख कर दिया। बेचारे वे लोग श्राश्रम से दूर श्रपनो छोटी-सी कुटियामें श्रानन्द का जीवन व्यतीत कर रहे थे; लेकिन श्रभागेसे वह सुख न देखा गया।

श्रमल बात यह थी कि उस तापसाश्रमके पास एक सर्प इनिंदनों श्रा बसा था। उसका विष इतना तीत्र था कि जिसकी श्रोर वह एकबार देख भी देता, वही जलकर राख होजाता। श्राश्रमके कई तपस्वी उसके शिकार बन गए। जो बचे उन्होंने उचित समभा कि श्राश्रम छोड़दें श्रौर किसी दूसरे स्थानपर जा बसें। वे श्राश्रम छोड़-छोड़कर जाने लगे श्रौर उस रास्तेसे पथिकोंने भी श्राना-जाना छोड़ दिया। थोड़े दिनोंमें ही वहाँपर भयंकरता व्यापने लगी।

× × × × संध्या होने को थी। वर्द्धमान बनमें चकर लगाते लगाते उसी मार्गपर श्रागए जिसपर कुछ श्रागे चलकर चंडकोसिया (सर्पका नाम था) की बिवर थी। लोगोंने उन्हें उस सांपका विस्तृत हाल सुनाया श्रोर श्रामह किया कि वह उस मार्गपर श्रागे न बढ़ें; लेकिन वर्द्धमानने एक न सुनी। वह उसी मार्गपर चलते गए, चलते गए। उन्होंने उस सर्पको बोध देनेका विचार करिलया था। इसीसे वह श्रपने विचारपर टढ़ रहे, विचलित न हुए।

साँपकी बिवर श्रागई श्रौर वर्द्धमान उसीके ऊपर ध्यानावस्थ होगए। लोग डरके मारे दूर हट गए। किसोको साहस न हुन्या कि वहाँ पर ठहरकर त्र्यपने इष्ट-देवकी उस विष-धरसे रत्ता करता; लेकिन वर्द्धमान तनिक भी भयभीत न हुए श्रीर शान्ति-पूर्वक ध्यानमें लगे ही रहे।

कुछ देरके बाद सर्प श्रपने बिलसे निकला, श्रौर श्रपनी बिवर पर एक श्रादमीको बैठा देख-कर क्रोधसे लाल हो उठा। उसने कई बार श्रपनी जीभ मुँह्से भीतर-बाहर की श्रौर विषभरी श्राँखोंसे उस मूर्ति-वत् बैठे व्यक्ति की श्रोर देखा; लेकिन उस श्रसाधारण मानवका कुछ भी न बिगडा।

सर्पने देखा उसकी वह दृष्टि जिसके आगे कभी कोई भस्म होनेसे नहीं बचा, उस आदमीपर अपना प्रभाव डालनेमें असमर्थ प्रमाणित हुई है तो उसका क्रोध और बढ़गया। आँखोंसे चिनगारियाँ बरसने लगीं और उसने कई बार अपना फन धरतीमें मारा, जैसे उसके भीतर भरा गुस्सा उससे सहा नहीं जारहा है।

वह त्रागे बढ़ा श्रौर जोरसे उसने वर्द्ध मानके पैर पर श्रपना मुँह मार दिया। त्रणभर रुका, मानो देखना चाहता था कि उसका शिकार श्रब भस्म हुश्रा, श्रब भस्म हुश्रा। लेकिन वर्द्ध मान ज्यों के त्यों ध्यानमें लगे रहे जैसे सर्पकी शक्ति श्रीर कोपका उन्हें लेशमात्र भी बोध नहीं है।

सर्प श्रपनी श्रसमर्थतापर खीम उठा। उसने मुंमलाकर कई बार वर्द्धमानके पैर पर मुँह मारे; लेकिन जरा-सा रुधिर निकालनेके श्रतिरिक्त वह उन्हें कोई कष्ट न पहुंचा सका। इतने में वर्द्धमान की समाधि दूटी। उन्होंने देखा सामने एक सर्प कोधसे लाल श्रपनी विवशता पर खीजता हुआ खड़ा है।

उन्होंने उसे संकेत कर कहा-कोधित क्यों होते हो, श्रो सर्पदेव ? श्राश्रो, लो काट लो न ?

चंडकोसिया चुप! वह क्या कहे ? क्या यह उसकी पराजय नहीं है ? उसने एक निरपराधी व्यक्ति को कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न किया श्रीर वहीं व्यक्ति शान्तिपूर्वक उसके साथ भाई-चारे का व्यवहार कर रहा है! जरा भी रोष उसे नहीं है।

वर्द्धमानने फिर कहा—श्रो, नागराज ! किस द्विविधा में हो ? लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। बचने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ चाहो काट सकते हो।

चंडकंसिया धरती फटजाय तो उसमें समा जाय। वह त्राज कितना छुद्र है। उसकी शक्ति उस बली, वञ्जऋषभ नाराच संहननके धारकके सामने कितनी सीमित हैं?

वर्छमान ने कुछ ठहर कर कहा—भैया तुम क्या सोच रहे हो ? मैं तैयार हूँ। तुम मुँह मार सकते हो। एक नहीं, जितने चाहो।

चंडकोसिया ने लज्जा से शिर भुका लिया। षोला, "भगवन, मुक्ते चमा करो। मैं श्रपराधी हूँ।..."

वर्द्धमानने बीचमें ही रोककर कहा, 'हैं—हैं, ऐसा न कहो, नागदेव ! तुम शक्तिमान हो ! तुमने श्रमित व्यक्तियोंको श्रपने तेज-बलसे भस्म करियों है।''

चंडकोसिया श्रव क्या करे ? क्या मर जाए ? उसने कहा, "भगवान् मुफे, दण्ड दीजिये। मैं जमा करने योग्य नहीं हूं।"

श्रीर वह वर्द्धमानके चरनोंमें सिर हालकर रोने लगा।

वर्द्धमानने उसे उठाया। बोले, "बन्धु, यह दीनता कैसी? उठो सीखो कि भविष्यमें कभी किसीको कष्ट न दोगे!"

चंडकोसिया ज्यों का त्यों पड़ा रहा।

वर्द्धमानने कहा, "उठो, उठो, श्रपने श्रात्म-स्वरूपको पहचानो, मनमें दया रक्खो श्रोर मनसे वचनसे तथा कर्मसे जहाँतक होसके कभी किसी को दुख मत पहुंचाश्रो"।

चंडकोसिया को जातिस्मरण हो श्राया उसने वर्द्धमानकी बाणीसे तृष्त होकर कहा, "भगवन …"

श्रीर सिर मुका-मुकाकर उसने श्रनेकों बार वर्द्धमानके सदुपदेशके प्रति कृतज्ञता प्रगट की, जैसे प्रदर्शित करना चाहता हो कि हे भगवान, तुमने मुभे श्रात्माका बोध कराया। मैं तो मूर्ख था, निरा श्रज्ञानी!

वर्द्धमानने ऋशीर्वाद दिया ऋौर वह ऋपनी विवरमें चला गया।

उसदिनसे फिर कभी किसीने चंडकोसिया को हिंसक नहीं पाया। विवरसे निकलता था श्रौर मनुष्योंके साथ भाई-जैसा व्यवहार करता था।

थोड़े ही दिनोंमें उस उजड़े स्थानपर फिर तपस्वी त्रा बसे त्रीर तपस्या करने लगे क्षा

\* इस कहानी की मूल कथावस्तु श्वेताम्बर-प्रत्थाश्रित है; परन्तु उसे भी यहाँ कुछ, परिवर्तित करके रक्ता गया है।

—सम्पादक

## उपरम्भा



#### [लेखक--श्री भगवत्स्वरूप जैन 'भगवत्']

मर्थादा-पुरुपोत्तम-रामकी—प्राणेश्वरी—सीता-का रावणाने हरण किया। इस कृत्यने संसार-की नजरों में उसे कितना गिराया,यह आप श्रच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि वह कितना महान था ? उसकी जीवन-पुस्तक में केवल एकही पृष्ठ हैं। ... जो दूषित हैं। वरन् सारी पुस्तक प्यारकी वस्तु हैं। ... इसे पढ़िये इसमें चित्रका दूसरा पहलू हैं। जो ......!

[ ? ]

#### श्रन्तःपुरमें—

'.....श्रीर कुछ देर तक तो 'विचित्र-माला' स्वामिनीके हृदय-रहस्यसे श्रानिभिज्ञ ही रही। स्पष्ट-भाषा श्रीर विस्तृत-भूमिका कही जानेपर भी उसकी समभमें कुछ न श्राया।

वह चतुर थी। दासित्व का श्रमुभव उसका बहुत पुराना था। स्वामिनीका 'रुख' किथर हैं, यह बात वह श्रविलम्ब पहिचान लेती थी। किन्तु श्राज, जैसे उसकी समग्र चतुरतापर तुपार-पात हो गया। यह पहला मौका था, जब वह इस तरह परास्त हुई। शायद इसलिए कि उसकी स्वामिनीने आज जो कार्य सौंपा, जो प्रस्ताव सामने रखा, वह सर्वथा नवीन, सर्वथा श्रमूठा श्रीर सर्वथा

श्राश्चर्यप्रद् था। जिसकी कल्पना तक उसके हृद्य-में मौजूद न थी।

उसने श्रानुभव किया-- श्राज उसकी स्वामिनीकी मनोवृत्ति में श्रामृल परिवर्तन हैं। स्वभावतः मुखमण्डलपर विराजने वाला तेज, दर्प, विलीन हो चुका है। वाणी की प्रखरतामें याचक-कण्ठ की कोमलता छिप गई है। उसके व्यवहारमें श्राज शासकता नहीं, दलित-प्रजाकी चीण-पुकार श्रव-शिष्ट है। लेकिन यह सब है क्यों?—यह वह न समम सकी।

उस सुसज्जित-भव्य-भवन में केवल दो-ही तो हैं। फिर उसकी स्वामिनी हृदयस्थ-बातको क्यों इतना संकोचके साथ बयान करना चाहती है ? क्या वास्तवमें कोई गूइ-रहस्य है ? श्रीर वह रहस्य कहीं प्रेम-पथका तो नहीं ?

नारी-हृदयका ऋन्वेषण-कार्य प्रारम्भ हुऋा। वह विचारने लगी 'इतने बड़े प्रतापशाली महाराज-की पटरानी क्या किसीका हृदयमें ऋाव्हान कर सकती हैं ? छि: पर-पुरुष।...कोरी विडम्बना!!'

पर उसी समय, उसकी एक श्रम्तरशक्तिने इसकी प्रतिद्वन्दता स्वीकारकी। ''···हाँ, हृदय, हृदय है। उसका तक्काजा ठुकराया नहीं जाता। वह सब-कुछ कर सकता है। उसकी शक्ति सामर्थ्य सुदूर-सीमावर्तिनी है।

मनके संघर्षको दबाये, वह स्वामिनीकी तरफ देखती-भर रही। इस श्राशासे कि वे कुछ स्पष्ट कहें। श्रीर तभी—

स्वामिनीके युगल-श्रधरोंमें स्पन्दन हुश्रा।
शुभ्र-दन्त-पंक्तिको सीमित-कारावासके बाहर क्या
है ?—यह देखनेकी इजाजत मिली, श्रक्रण,
कोमल कपोलोंपर लालिमाकी एक रेखा खिंची।
परचान्—नव-परिणीता-पत्नीकी भाँति सलज्ज—
वाणी प्रस्कृटित हुई!—

'तू मेरी प्यारी सहेली हैं, तुमसे मेरा क्या छिपा है। कुछ छिपाया भी तो नहीं जासकता। भेदकी गुप्त-बात तुमसे न कहूँ तो, कहूँ फिर किससे...?—सखीको छोड़, ऐसा फिर कौन ?... मेरे दुख-सुखकी बात.....।'—रानी साहिबाने बातको श्रधूरा ही रहने दिया। बात कुछ बन ही न पड़ी इसलिये, या देखें सखीका क्या श्राइडिया है —श्रभिमत है, यह जाननेके लिए।

सर्वाको महारानीसे कुछ प्रेम था, सिर्फ वेतन या दासित्व तक की ही मर्यादा न थी। समस्याका कुछ श्राभास मिलते ही उसने श्रपने हृदय उद्गारोंको बाहर निकाला श्राप ठीक कह रही हैं, महारानी, कोई भी बात श्रापको मुमसे न छिपाना चाहिये। श्रीर में शक्ति-साध्य कार्य भी यदि श्रापके लिये सम्पन्न न कर सकी तो—मेरा जीवन धिक्कार। श्राप विश्वास कीजिए—मुमसे कही हुई बात श्रापके लिये सुखप्रद हो सकती है। दुखकर कदापि नहीं। श्रापकी श्रीभलाषाको मुम्न तक श्राना चाहिये, बगैर संकोच, मिमकके! इसके बाद

उसे पूर्णताका रूप देना—मेरा काम! मैं उसे प्रार्णों की बाजी लगाकर भी पूरा करनेकी चेष्ठा करूँगी।

'''लेकिन सखी! बात इतनी घृणित है, इतनी पाप-पूर्ण है, जो मुँहसे निकाले नहीं निकलती। मैं जानती हूँ—ऐसा प्रस्ताव मुक्ते मुँहपर भी न लाना चाहिए। मगर लाचारी है, हृदय समकाये नहीं समकता। एक ऐसा नशा सवार है, जो—या तो मिलन या प्राण्-विसर्जन—पर तुला बैठा है। मैं उसे ठुकरा नहीं सकती। कलंक लग जायेगा, इसका मुक्ते भय नहीं। लोग क्या कहेंगे, इसकी मुक्ते चिन्ता नहीं। मैं…तो बस, अपने हृदयके ईश्वरको चाहतीहूँ। ''' महारानीके विव्हलक्एठने प्रगट किया। शायद श्रीर भी कुछ प्रगट होता, कि विचित्रमालाने बीच ही में टोका—''परन्तु वह ईश्वर है कीन?'

'लंकेश्वर-महाराज-रावण!'—अधमुँदी-आँलोंमें स्वर्ग-सुखका आव्हान करती-सी, महारानी कहने
लगी—'शायद तू नहीं जानती ! मैं उस पुरुषोत्तमपर, आजसे नहीं विवाहित होनेके पूर्वसे ही,
प्रेम रखती हुँ, मोहित हूँ। तभीसे उसके गुणोंकी.
रूपकी, और वीरताकी, हृदयमें पूजा करती आ
रही हूँ। लेकिन कोई उचित, उपयुक्त अवसर न
मिलनेसे चुप थी, परन्तु—अब आज वह शुभ
दिवस सामने है, जब मैं उसतक अपनी इच्छा
पहुँचा सकूं। उसके दर्शनकर, चरणोंमें स्थान
पाकर, अपनी अन्तराग्नि शान्त कर सकूं !! वह
आज समीप ही पधारे हैं। हमारे देशपर विजयपताका फहराना उनका ध्येय है। अश्वरा ! उन्हें
माल्म होता कि देशकी महारानीके हृदयपर वह
कबसे शासन कर गहे हैं!

'तो''?'—विचित्रमालाने स्वयं भी कुछ कहना चाहा। पर महारानोने मौक्रा ही न दिया! वह बोलीं—'मैं कुछ सुनना नहीं चाहती—विचित्रमाला! बस, मुमे तो कहनाही है, सिर्फ कहनामर!—श्रोर शायद श्रान्तिम! 'श्राप्य तुम मेरा जीवन चाहती हो, तो मुमे श्राज उनसे मिलादो, नहीं, मैं श्रात्मघातकर प्यारेकी श्राराधना-वेदीपर बलिदान होजाऊँगी।'

'इतनी कठिनता न ऋपनाश्चो—स्वामिनी,
मुभपर विश्वास रखो, मैं ऋभी उनसे जाकर
निवेदनकर, तुम्हारी ऋभिलाषा पूर्ण कराऊँगी।
मेरा धर्म तुम्हारी ऋाज्ञा पालनमें है, इसे मैं खूब
जानती हूँ। धैर्य रखो—मैं इस कार्यमें जो बन
पड़ेगा, सब कहँगी।'

महारानी गत्गद् होगई ।

दूसरे ही च्रण विचित्रमाला महारानीकी सुदीर्घ, कोमल, बाहु-पाशमें श्राबद्ध थी।

× × ×

िरी

'कौन ? महाराज नलकुँवरकी पटरानी उप-रम्भाकी दासी · · · ? · · · '

'हाँ, महाराज!'

'क्या चाहती है ?—इतनी रात बीते यहाँ त्र्यानेका कारण ?

'ज्ञात नहीं ! वह श्रापसे एकान्तमें मिलनेकी इच्छा प्रगट करती है ! बतलाती है, बात श्रत्यन्त गोपनीय है, प्रगट नहीं की जासकती।'

··· लंकेश्वरने एक भेद-भरी दृष्टि विभीषण्

पर डाली, वे बोले—साज्ञात् करनेमें कोई हानि नहीं! सम्भव है, गढ़विजयकी कोई युक्ति बत-लाये।

'श्रच्छा भेजदों, पिछले खेमेमें।' 'जो श्राज्ञा!'—प्रहरी चला गया। लंकेश एकान्त-खेमेमें उसकी प्रतीज्ञा करने

उसी समय, श्याम-त्रक्षोंसे सुसज्जित विचित्र मालाने प्रवेश किया !

लगे। विभीषण बराबरके शिविरमें विराजे रहे।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

' उनका नाम है — उपरम्भा ! हैं तो नारी, परन्तु किन्नरी भी उनके सौन्दर्यका लोहा मानती है। वह पृथ्वीकी रम्भा हैं। वाँद-सा बदन, कोयल-सा स्वर, पराल-सी गति ख्रोर सौन्दर्यकी साचात प्रतिमूर्ति ! यौवनका विराम-सदन ! महाराज नल-कुंवर, जिनकी यशस्विता सर्वत्र व्याप्त है, उनकी प्राण-प्यारी पटरानी हैं—-वह !' — दासीने अपनी सफलताकी भूमिका बाँधी ! लेकिन दशाननने मुँहपर अक्रचिका भाव लाते हुए कहा—

'श्रच्छा। श्रव मतलवकी वात कहो।'

दासी चुप। '···क्या ये बे मतलबकी बार्ते हैं ? ··· व्यर्थ हैं ··· ? '—वह फिर कहने लगी—'मैं महारानी उपरम्भाकी श्रन्तरंग-सखी हूँ, मुझे उन्हींने श्रापके पास भेजा है।'

'किसलिए ?'—गंभीर प्रश्न हुन्ना।

इसलिए कि वह श्रापपर मोहित हैं। श्रापकी कृपा-काँचिएी हैं। संयोग-याचना करती हैं। वह बहुत-दिनसे आपके नामकी माला जपती आरही हैं। अब उनका जीवन केवल आपके कृपा-दान पर ही निर्भर हैं। उनका हृदयांचल सिर्फ एक वस्तु चाहता है—भिलन या मृत्यु।'—विचित्र-मालाने स-शीघ स्वामिनीका सन्देश सामने रख़ दिया।

उधर—किठनता-पूर्वक महाराज रावण, मर्यादा श्रीर उज्वल चिरित्रके उपासक—उपर्युक्त-शब्दोंको सुन सके। जैसेही दासीका मुँह बन्द हुश्रा कि—दोनों कानोंपर हाथ रख, खेद-भरे स्वरमें बोले—'उक् ! उक् !! यह मैं क्या सुन रहा हूँ। यह जघन्य-पाप॥ भद्रे ! श्रपनी स्वामिनीसे कहना कि मैं पर-नारी को श्रंग-दान देनेके लिये दिर्द्री हूँ। एक-दम श्रसमर्थ हूँ। सुमसे ……।'

दासी अवाक्!

यह मनुष्य है या देवता ? · · गृहस्थ है या वासना-विजयी-साधु ? दुर्लभ-प्राप्त प्रेमीकी यह श्रवहेलना ?—यह निरादर ?

उसी समय बराबरके शिबिरका पट-हिला।
महाराज रावण उधर चले। सामने विभीषण।
वह बोले—'भूलते हो—भाई! यह राजनीति है।
केवल सत्यसे यहाँ काम नहीं चलता। · · · इसे
ऐसा कोरा जवाब न दो। श्रवश्य ही उपरम्भा वश
होकर गढ़-विजयकी कोई गुप्त-युक्ति बतलाएगी।
क्या तुम्हें माळ्म नहीं, नलकुँवरने कैसा दुर्भेंच,
मायामयी प्रासाद निर्माण किया है ? जिसके समीप
जाना तक दुरूह।'

रावण लौटे। मुखपर प्रसन्नता थी। बोले— 'मैं ऐसा जघन्य-पाप हर्गिज्ञ न करता। लेकिन जब वह प्राणान्त तकके लिए जद्यत है, तो · · · उसकी प्राण-रत्ताके निमित्त मुमे सब कुछ करना होगा। जाश्रो उसे शीघ्र ही मेरे समीप ले श्रास्रो। मैं उसकी प्रतीत्तामें हूँ। '

दासीके हर्षका क्या ठिकाना ? वह वाणीसे, आकृतिसे, सारे शरीरसे श्रभिवादन करती, खेमेसे बाहर निकली। उसके हृदयमें सफल-चेष्ठा-की खुशी लहरें ले रही थी।

[३]
धन्य ! उस यौवन श्रीर सोन्दर्यकी मूर्तिमान्
प्रतिमा-उपरम्भा-को देखकर भी राबणका हृदय
विचलित न हुश्रा । वह श्रटल-भावसे उसकी श्रीर
देखता रहा ।

उपरम्भाकी वेश-भूषा श्राज नित्यकी श्रपेत्ता कहीं, बहुमूल्य, श्राकर्षक श्रीर नेत्रप्रिय थी। उसने श्राज लगनके साथ शृंगार किया था। भूषणोंके श्राधिक्यके कारण वह भारान्त्रित थी श्रवश्य। पर उसका पैर श्राज फूल-सा पड़ता था। मनमें खुशी जो थी, फूल जो थी। ...

वह त्र्याई । उसने त्र्यभिवादन किया । रावणने एक मधुर-मुस्कानमें उसका प्रत्युत्तर दिया । संकेत प्राप्त कर, योग्य-स्थानपर वह बैठ गई ।

वह मधु-निशीथ ! चतुर्दिक नीरवताका साम्राज्य । बाहर ज्योत्स्ना रजत-राशि बखेर रही थी।मलय-समीर मन्थर-गतिसे बिहार कर रहाथा।

—श्रीर उसी समय, उस भव्य खेमेमें उप-रम्भाने श्रपनी मधुर-ध्वनि-द्वारा निस्तब्धता भंग की।—

'प्राग्रेश्वर! मेरी श्रभिलाषा श्राप तक पहुँच

चुकी है। श्रीर श्रापने उसका सन्मान भी किया है। श्रव इस वियोगाग्निको श्रंग-दान द्वारा शान्ति दीजिए। विलम्ब श्रसहनीय बन रहा है—प्रभु! श्राश्रो …।

तभी उसने बढ़कर महाराज रावणके कण्ठमें श्रपनी बाहु-पाश डालनी चाही। रावणने देखा— उपरम्भाके हृदयमें वासना श्राँधी-प्रलयका सन्देश सुना देनेके लिए व्यम्न होरही है। श्राँखें उन्मादसे श्रोत-प्रोत होरही हैं। वाणीमें विव्हलता समाचुकी है। श्रौर वह एक दम पागल है। उसे श्रपनी मर्यादाका ध्यान नहीं।

'भद्रे! तुम्हारी इच्छा मुक्तसे छिपी नहीं। मेरी इच्छा भी तुम्हारे श्रनुकूल ही है। परन्तु थोड़ा श्रन्तर है। मैं चाहता हूँ—तुम्हारा समागम स्वाधी-नतापूर्वक राज-प्रासादके भीतर ही हो। यों जंगलों-में पशुश्रोंकी तरह क्या श्रानन्द ?—कहो, तुम क्या सम्मति रखती हो? …'—रावणने उसके श्रालिंगन-श्रवसरको व्यर्थ करते हुए, जरा मिठास-पूर्वक पृद्धा।

' जैसी तुम्हारी इच्छा हो—प्यारे ! तुम्हारी ख़ुशीमें ही मेरा श्रानन्द है, सुख है !! · · · · '
—उपरम्भाके उत्तेजित-मनने व्यक्त किया।
'तो उस मायामय-गढ़-श्वंसका उपाय · · · ? '

—बातको बहुत साधारण ढंगकी बनाते हुए, रावण-ने प्रश्न किया।

'उपाय · · · ?—जब तुमसे मेरी इच्छा छिपी न रह सकी, तो उपाय कैसे रह सकता है। सुनो गढ़-ध्वंशका उपाय यह है कि · · · · · · · · ·

-- श्रीर उस मुग्धाने बग़ैर इसकी चिन्ता किये

कि उसके पतिका कितना पराभव होगा, क्या होगा; गढ़-ध्वंस-कारिगी-विद्यारावणको देही दी।

श्रोफ् ! नारीके विचलित-हृदय !

× × × ×

[8]

#### दूसरे ही दिन-

वह दुर्भेंग्न-नगर महाराज-रावणके आधीन था। सारी प्रजाके मुँहपर रावणके नामका जयघोष था। वह भयंकर मायापूर्ण-दुर्ग विलीन हो चुका था। कलतक सिंहासनपर विराजने वाले महाराज नलक्कॅवर श्राज बन्दीके रूपमें—रावणके प्रचण्ड-तेजके श्रागे खड़े हुएथे। शेष सब ज्योंका त्यों था। ...

उपरम्भा श्रपने पितके समीप खड़ी हुई थी। हृदयमें द्वन्द चल रहा था—पता नहीं कैसा · · · ? · · · सब दरबारी उपस्थित थे।

'मुनो । '—रावणने उपरम्भाको संकेत करते हुए कहा—'तुम स्वयं जानती हो, पर-पुरुष-संगम कितना जघन्य-पाप है। श्रीर इसके श्रातिरिक्त—तुमने मुझे विद्या-दान दिया है, श्रातः तुम मेरी 'गुरानी' हो, पूज्य हो। मैं तुम्हारे श्रानन्द, मुख श्रीर सम्भोगके लिए महाराज नल- कुँवरको बन्धन-मुक्त कर तुम्हें देरहा हूँ। जाश्रो, उनके साथ श्रानन्द करो। पुरुष-पुरुषमें कोई भेद नहीं, मुझे जमा करो। …'

उपरम्भाका हृदय श्रात्म-ग्लानिसे भर गया। उसने समभा—रावण कितना महान है! कितना उस है! वह पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम है! वन्दनीय है!!....



# **ग्रनेकान्तवाद**

[लेखक-पं० मुनि श्रीचौथमलजी]

जिन-धर्म एवं जैनदर्शनमें जिन बहुमूल्य साधारणका सिद्धान्त बन जाना चाहिए सिद्धान्तोंका प्ररूपण किया गया है उनमें 'श्रने- था वह सिर्फ जैन-दर्शन तक ही सीमित

कान्त' मुख्य है। श्चनेकान्तवादकी म-उपयोगिता हत्ता. ऋौर वास्तविकताको देखते हए, उसे जैन-साहित्यमें जो स्थान प्राप्तहृत्र्या है वह सर्व-था उचित ही जान पड़ता है। अनेका-न्तवाद वस्तुतः जैन-दर्शनका प्राण है। यहापि इसे ऋन्यान्य दर्शनकारोंने भी कहीं-कहीं ऋपनाया है पर ऋधिकांशमें उन्होंने

इस लेखके लेखक मुनि श्रीचाँथमलजी रवे० स्थानकवासी जैनसमाजके एक प्रधान साचर साधु श्रीर प्रसिद्ध वक्ता हैं। श्रापका यह लेख महत्वपूर्ण हैं श्रीर उसपरसे मालूम होता है कि श्रापने श्रनेकान्त-तत्त्वका श्रच्छा मनन श्रीर परिशीलन किया है; तभी श्राप विषयको इतने सरल ढंगसे समभाकर लिख सके हैं। लेख परसे पाठकों-को श्रनेकान्त-तत्त्वके समभनेमें बहुत कुछ श्रासानी होगी। श्राशा हैं सेवाधर्मके लिये दीचित मुनिजीके लेख इसी तरह बराबर श्रनेकान्त' के पाठकोंकी सेवा करते रहेंगे। तक हो सीमित
रह गया श्रीरउसेभी
साम्प्रदायिकताकारूप
धारण करना पड़ा।
दूसरे,दर्शनशास्त्रींके
परस्पर विरोधोद्दृष्टिकोण, जो जनताको
श्रममें डालतेहैं, एकदूसरेसेपृथक् ही बने
रहे—उनका समन्वय
न होसका।दर्शनशाश्रोंक इस पृथक्त्वने
साम्प्रदायिकताखड़ी
करके जनतामें धार्मिक श्रसहिष्णुताको

इसकी उपेचाही की हूँ। इस उपेचाका एक उत्पन्न किया सो तो किया ही, पर उसने फल तो यह हुआ कि जो 'स्रनेकान्त' सर्व अखरड सत्यका प्रकाशन भी न होने दिया। कुछ दार्शनिक विद्वानोंने तो श्रनेकान्तवाद-के विरोधका भी प्रयत्न किया है; पर उन्हें श्रस-फल होना ही चाहिए था श्रीर वैसा हुआ भी, यह हम नहीं श्राजके जैनेतर निष्पच विद्वान भी स्वीकार करते हैं। कुछ लोगोंने श्रनेकान्तवादको संशयवाद कहकर भी श्रपनी श्रनभिज्ञता प्रदर्शित की है, पर उसके विवेचनकी यहाँ श्रावश्यकता नहीं है।

हम संसारमें जो भी दृश्य पदार्श्व देखते हैं
अथवा आत्मा आदि जो साधारणतया अदृश्य
पदार्थ हैं, उन सबके अविकल ज्ञानकी कुंजी
अनेकान्तवाद है। अनेकान्तवादका आश्रय लिए
बिना हम किसी भी वस्तुके परिपूर्ण स्वरूपसे
अवगत नहीं होसकते। अतएव अन्य शब्दोंमें यह
कहा जासकता है कि 'अनेकान्त' वह सिद्ध यंत्र
है जिसके द्वारा अख्युष्ड सत्यका निर्माण होता है
और जिसके बिना हम कदापि पूर्णतासे परिचित
नहीं होसकते।

प्रत्येक पदार्थ श्रपिरिमत शक्तियों—गुणां— श्रंशोंका एक श्रखण्ड पिण्ड है। पदार्थकी वे शक्तियाँ ऐसी विचित्र हैं कि एक साथ मित्रभावसे रहती हैं, फिर भी एक दूसरेसे विरोधी-सी जान पड़ती हैं, उन विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियों का समन्वय करने, उन्हें यथायोग्य रूपसे वस्तुमें स्थापित करनेकी कला 'श्रनेकान्तवाद' है। जैसे श्रन्यान्य कलाश्रोंके लिए कुछ उपादान श्रपेदित हैं उसी प्रकार श्रनेकान्तकलाके लिए भी उपादानों-की श्रावश्यकता है। उन उपादानोंका जैन—दर्शनमें विस्तृत विवेचन किया गया है। सप्तभंगीवाद श्रौर नयवाद उनमें मुख्य हैं। नयवाद वस्तुमें विभिन्न धर्मोंका श्रायोजन करता है श्रीर सप्तभंगीवाद एक- एक धर्मका विश्लेषण करता है। कुछ उदाहरणों द्वारा नीचे इसी विषयको स्पष्ट किया जाता है:—

बौद्ध दार्शनिक प्रत्येक पदार्थको ज्ञणभंगुर मानते हैं। उनके मतसे पदार्थ चरा-चरा नष्ट होता जाता है और अव्यवहित दूसरे न्एमें ज्यों का त्यों नवीन पदार्थ हो जाता है। इसके विरुद्ध कपिलका सांख्य दर्शन कूटस्थ नित्यवादको ऋंगी-कार करता है। इसके मतसे सतका कभी विनाश नहीं होता श्रौर श्रसत्का उत्पाद नहीं होता। अतएव कोई भी पदार्थ न तो कभी नष्ट होता है. न उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वेदान्त दर्शनके श्रनुसार इस विशाल विश्वमें वस्तुश्रोंकी जो विवि-धता दृष्टिगोचर हो रही है सो भ्रम-मात्र है। वस्तुतः परम-ब्रह्मके श्रातिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। वस्तुश्रोंकी विविधता सत्ता-रूप ब्रह्मके ही विविध रूपान्तर हैं। इस प्रकार वेदान्त ऋहैत-वादको अंगीकार करता है। इसके विरुद्ध अनेक दार्शनिक परमात्मा, जीवात्मा श्रीर जड़की पृथक् पृथक सत्ता स्वीकार करते हैं श्रीर कोई-कांई जीव श्रीर जडका द्वेत मानकर शेष समस्त पदार्थीका इन्होंमें ऋन्तर्भाव करते हैं।

जब कोई भद्र जिज्ञासु दर्शन-शास्त्रोंकी इस विवेचनाका श्रध्ययन करता है तो वह बड़े श्रस-मंजस में पड़जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं श्रपनेको ज्ञिणक समभूं या कूटस्थ नित्य मानऌँ ? मैं श्रपने श्रापको परम ब्रह्मस्वरूप मान- कर कृतार्थ हो ऊँ या उससे भिन्न जीवात्मा समभूं ? यदि सचमुच मैं चिएक हूँ—उत्तरकालीन चएमें ही यदि मेरा समूल विध्वंस होने जारहा है तो फिर धर्मशास्त्रोंमें उपदिष्ट अनेकानेक अनुष्ठानोंका क्या प्रयोजन हैं ? चएभंगुर आत्मा उत्पन्न होते ही नष्ट होजाता है तो चारित्र आदि का अनुष्ठान कौन किसके लिये करेगा ? यदि मैं चएभंगुर न होकर कूटस्थ नित्य हूँ—मुक्तमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कदापि होना संभव नहीं है, तो अन-न्तकाल तक मैं वर्त्तमान कालीन अवस्थामें ही रहूँगा। फिर संयम और तपश्चरए के संकटों में पड़ने की क्या आवश्यकता है ?

श्रीर यदि वेदान्त-दर्शनकी प्ररूपणाके श्रमुसार प्रत्येक पदार्थ परमबद्धा ही हैं तबतो हमें किसी प्रकारकी साधना श्रपेत्तित ही नहीं है। ब्रह्मसे उच्चतर पद तो कोई दूसरा है नहीं जिसकी प्राप्तिके लिए उद्योग किया जाय? यदि परमात्मा मूलतः जीवात्मासे भिन्न है तो जीवात्मा कभी परमात्मपद्का श्रिथकारी न हो सकेगा। फिर परमात्मपद प्राप्त करनेके लिए प्रयास करना निर्थक है।

इस प्रकार विरोधी विचारोंके कारण किसी भी जिज्ञासुमुमुक्तका गड़बड़में पड़ जाना स्वामा-विक है। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति निराश होजाता है तो अनेकान्तवाद उसका पथ-प्रदर्शन करके उसे उत्साह प्रदान करता है। वह इन विरोधोंका मथन करके उलभी हुई समस्याओंको सुलमा देता है। अनेकान्तवाद विरोधी प्रतीत होनेवाले क्षिक्ववाद और नित्यवादको विभिन्न दृष्टिबिन्दुओंसे अविरोधी सिद्ध करके उनका साहचर्य सिद्ध करता है।

श्रनेकान्तवाद बतलाता है कि वस्तु द्रव्य-रूप भी है पर्यायरूप भी। मनुष्य, सिर्फ मनुष्य ही नहीं है बल्कि वह जीव भी है श्रीर जीव सिर्फ जीवही नहीं वरन मनुष्य, पशु स्त्रादि पर्याय-रूप भी है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु द्रव्य भी है श्रीर पर्यायभी है। यद्यपि द्रव्य श्रीर पर्यायका पृथक-करण नहीं किया जामकता फिरभी उनकी भिन्न-ताका अनुभव किया जासकता है। यदि कोई कागजके एक दकड़ेको अग्निमें जलादे और इस प्रकार उसकी श्रवस्था-पर्यायको परिवर्तित करहे तो ऐसा करके वह उसके जडत्वको कदापि नहीं बदल सकता। इससे यह स्पष्ट है कि पर्यायोंका उलटफेर तो होता है परन्तु द्रव्य सदैन एक सा बना रहता है। पर्यायोंके परिवर्तनकी यदि हम सावधानोसं अनुभव करें तो हमें प्रतीत होगा कि परिवर्ततका कम प्रतिच्चा जारी रहता है। कोईभी नई वस्तु किसी खास नियत समयपर पुरानी नहीं होती। बालक किसी एक नियत समय पर युवक नहीं बनता । बननेका क्रम प्रतिच्चारही चालू रहता है। इस प्रकार द्रव्यकी पर्यार्थे प्रतिच्राण पल-टती रहती हैं। ऋतः पर्यायकी ऋपेता वस्तुको प्रतिवाग विनश्वर कहा जासकता है। किन्तु द्रव्य श्रपने मूल स्वरूपका कभी परित्याग नहीं करता। जो जीव है वह भले ही कभी मनुष्य हो, कभी पशु-पत्ती हो, कभी कीड़ा-मकोड़ा हो, पर वह जीव तो रहेगा ही। द्रव्यरूपसे पदार्थका व्यय कदापि नहीं हो सकता। स्रतः द्रव्यकी स्रपेत्ता प्रत्येक वस्त् नित्य कही जासकती है। इस प्रकार अनेकान्त-वाद नित्यत्व श्रीर श्रनित्यत्वका समन्वय करता 81

स्वामी श्रपने सेवकसे कहता है-'एक जान-बर लाश्रो।' सेवक गाय, भैंस या घोड़ा कुछभी ले श्राता है श्रीर स्वामी इससे परितृष्ट होजाता है। फिर स्वामी कहता है-- 'गाय लाम्त्रो।' संवक यदि घोड़ा लेम्राता है तो स्वामीको सन्तोष नहीं होता। क्यों ? इसीलिये कि पहले श्रादेशमें सामान्यका निर्देश था श्रीर उस निर्देशके श्रनुसार प्रत्येक जानवर एक ही कोटिमें था। दूसरे आदेशमें विशे-षका निर्देश किया गया है और उसके अनुसार गाय श्रन्य पश्चश्रोंसे भिन्न कोटिमें श्रागई है। इस प्रकार जान पडता है कि सामान्यकी श्रपेत्ता प्रत्येक पदार्थ एक है श्रीर विशेषकी श्रपेता सब जुदा-जुदा हैं। जब ऐसा है तो सामान्य-रूपसे (सत्ताकी श्रपेत्ता) समस्त पदार्थीको एक रूप कहा जा सकता है श्रीर इस प्रकार वेदान्तका श्रद्धेतवाद तर्कसंगत सिद्ध होजाता है। किन्तु जब हमारा लदय विशेष होता है तो प्रत्येक पदार्थ हमें एक दसरेसे भिन्न नजर स्राता है स्रतः विशेषकी श्रपेत्ता द्वैतवाद संगत है। इस प्रकार श्रनेकान्त-वाद द्वैत श्रौर श्रद्धैतको समस्याका समाधान करता है।

उपर जिन श्रपेत्ताश्रों, दृष्टिकोणों या श्रभि-प्रायोंका उल्लेख किया गया है वेही जैन-दर्शन-सम्मत नय हैं। नय, बोधके वे श्रंश हैं जिनके द्वारा समूची वस्तुमेंसे किसी एक विवत्तित गुणको प्रहृण किया जाता है श्रीर इतर गुणोंके प्रति उपेत्ता-भाव धारण किया जाता है। इन नयोंके द्वारा ही विरोधी धर्मोंका ठीक-ठीक समन्वय किया जाता है। जो दृष्टिकोण द्रव्यको मुख्य मानता है उसे दृव्यार्थिक-नय कहते हैं श्रीर जो श्रभिप्राय

पर्याय को मुख्यता प्रदान करता है वह पर्यायार्थिक-नय कहलाता है। जैसे संगीत कलाका आधार नाद है उसी प्रकार समन्वय-कला या अनेकान्त-वादका आधार नय है। नयोंका यहाँ विस्तृत विवे-चन करना संभव नहीं है। नयवाद बड़ा विस्तृत है। कहा है—"जावइया वयलपहा तावइया चेव हुंति नयवाया।" अर्थात वचनके जितने मार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं।

श्रमेकान्त-सिद्धान्त का दूसरा श्राधार सप्त-भंगीवाद है। सप्तभंगीवाद, जैसा कि पहले कहा गया है, प्रत्येक-धर्म का विश्लेषण करता रहता है श्रीर उससे यह मालूम होता है कि कोई भी धर्म वस्तु में किस प्रकार रहता है। एक ही वस्तु के श्रमन्त-धर्मोंमें से किसी एक धर्मके विषयमें विरोध-रहित सात प्रकारके वचन प्रयोगको सप्त-भंगी कहते हैं। उदाहरणार्थ श्रस्तित्व-धर्म को लीजिए। श्रस्तित्व-धर्मके विषयमें सात भंग इस प्रकार बनते हैं—

- (१) स्यादस्ति घटः—ऋर्थात् घटमें घटविषयक श्रस्ति पाया जाता है। घटमें घट-संबंधी ऋस्तित्व न माना जाय तो वह ख़रविषाणकी भांति ऋवस्तु-नाचीज ठहरेगा।
- (२) स्यान्नास्ति घटः—इसका अर्थ यह है कि घटमें, घटातिरिक्त अन्य पट आदिमें पाया जाने वाला अस्तित्व नहीं पाया जाता। यदि पटादि-विषयक अस्तित्वका निषेध न किया जाय तो घट, पट आदि भी हो जायगा। इस प्रकार एक ही वस्तुमें अन्य समस्त वस्तुओंकी सत्ता होने- से वस्तुका स्वरूप स्थिर न हो सकेगा। अतएव

633

2 1

प्रत्येक वस्तुमें, उसके श्रतिरिक्त श्रन्य वस्तुर्श्रों-की श्रसत्ता मानना श्रनिवार्य है।

- (३) स्यादस्ति नास्ति घटः— क्रमशः स्वरूप श्रौर पररूपकी श्रपेत्तासे वस्तुका विधान किया जायतो पूर्वोक्त दोनों वाक्योंका जो निष्कर्ष निकलता है वही तीसरा श्रंग है।
- (४) स्यादवक्त ज्यो घट: वस्तुमें अनन्त धर्म हैं। भाषा द्वारा उन सबका एक साथ विधान नहीं किया जा सकता। इस अपेचा वस्तुका स्वरूप कहा नहीं जा सकता है अर्थात् घट अवक्त ज्य है।

इसी प्रकार स्यादिस्त अवक्तव्यो घट:, स्यान्ना-स्ति अवक्तव्योघट:, और स्यादिस्त-नास्ति-अवक्तव्यो घट:, यह तीन भंग पूर्वोक्त भंगोंके संयोगसे बनते हैं। अत: पूर्वोक्त दिशासे इन्हें भी घटित कर लेना चाहिए।

उपरसे यह सिद्धान्त एक पहेली-सा जान पड़ता है; किन्तु गंभीरतापूर्वक मनन करनेसे इस में रहे हुए शुद्ध सत्यकी प्रतीति होने लगती है। सुप्रसिद्ध विद्वान क्षेटोने एक जगह लिखा है—

When we speak of not being we speak, I suppose, not of something opposed to being but only different.

त्रर्थात् जब हम असत्ताके विषयमें कुछ कहते हैं तो मैं मानता हूँ, हम सत्ताके विरुद्ध कुछ नहीं कहते, सिर्फ भिन्नके अर्थमें कहते हैं। इस प्रकार सप्तभंगीवाद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक धर्म वस्तुमें किस अपेचासे रहता है श्रीर किस अपेचासे नहीं रहता।

श्रनेकान्तवादकी तात्विक उपयोगिता-वस्त-स्वरूपका वास्तविक परिचय देना है। किन्तु इस-की व्यावहारिक उपयोगिता भी कुछ कम नहीं है। यदि हम अनेकान्तवादके मर्मको समभले और जीवनमें उसका प्रयोग करें तो यह विवेकशून्य सम्प्रदायिकता, जिसकी बदौलत धर्म बदनाम हो रहा है. धर्मको सर्व साधारण लोग त्रयका कीटाए समभने लगे हैं. आये दिन सिर फटीव्वल होती है, श्रीर जिसने धर्मके श्रमली उज्ज्वल रूपको तिरोहित कर दिया है, शीघ ही हट सकती है। इसके लिए दूसरेके दृष्टिबिन्दु को सम्मने श्रीर सहन करनेकी श्रावश्यकता है। विश्व-शान्तिके लिए जैसे 'जीन्त्रो न्त्रौर दसरोंको जीने हो' इस सिद्धान्तके अनुसरणकी आवश्य-कता है उसी प्रकार दार्शनिक जगत्की शान्ति के लिए 'मैं सही श्रीर दूसरे भी सही' का श्रनुसर्ण करना होगा। श्रनेकान्तकी यही खबी है कि वह हमें यह बतलाता है कि हम तभी तक सही रास्तेपर हैं जब तक दूसरोंको गुलत रास्तेपर नहीं कहते। दसरोंको जब हम भ्रान्त या मिथ्या कहते हैं तो हम स्वयमेव मिथ्या हो जाते हैं: क्योंकि ऐसा करनेमें अन्य दृष्टिकोए का निषेध हो जाता है, जो किसी अपेदासे वस्तु में पाया, ज़ाता है। अतएव यदि हम सत्यका अर्थेक्स करना बाहें तो हमारा कर्तव्य होगा मिल्हम दुसरेंके विचीरको समर्मे, उसकी अपेका

को सोचें श्रौर तब श्रमुक नयसे उसे संगतियुक्त स्वीकार करलें।

लेख समाप्त करनेसे पहले हमें खेदपूर्व यह स्वीकार करना चाहिये कि जैनेतरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं जैनोंने भी एक प्रकारसे श्रनेकान्तवाद को भुला दिया है। जो श्रनेकान्त नास्तिकवाद जैसे जघन्य माने जाने वाले वादोंका भी समन्वय करनेमें समर्थ है उसे स्वीकार करते हुएभी जैन-समाज श्रपने जुदूतर मतभेदोंका श्राज समन्वय नहीं कर सकता। श्राज श्रनेकान्तवाद 'पोथीका बैगन' बन गया है, वह विद्वानोंकी चर्चाका

विषय बना हुआ है और उसपर हम श्रिभमान करते हैं; पर उसका व्यवहार हमने नहीं किया। यही कारण है कि जिनके श्राँगनमें कल्पवृत्त खड़ा है वेही श्राज संताप भोग रहे हैं श्रौर श्रपनी शक्तियोंको विभाजित करके श्रशक्त एवं दीन बन गये हैं। क्या यह संभव नहीं है कि श्रनेकान्तवादके उपासक श्रपने मतभेदोंका श्रनेकान्तवादके द्वारा निपटारा करें श्रौर सत्यके श्रिषक सिन्नकट पहुँचकर एक श्रखंड श्रौर विशाल संघका पुनर्निर्माण करें। यदि ऐसा हुश्रा तो सममना चाहिए कि श्रनेकान्त श्रवभी जीवित है श्रौर भविष्यमें भी जीवित रहेगा। श्रस्तु।

# दीपावलीका एक दीप

(१)

दीपक हूँ मस्तकपर मेरे ऋग्नि-शिखा है नाच रही— यही सोच सममा था शायद ऋादर मेरा करें सभी !

(२)

किन्तु जल गया प्राण-सूत्र जब स्तेह सभी निःशेष हुन्ना— बुभी ज्योति मेरे जीवनकी शवसे उठने लगा धुन्नाँ; ( 3 )

नहीं किसीके हदय-पटल पर खिंची कृतज्ञताकी रेखा, नहीं किसीकी श्राँखों में श्राँस् तक भी मैंने देखा!

(8)

मुफे विजित लखकर मी दर्शक नहीं मौन हो रहते हैं, तिरस्कार विद्रूप भरे वे बचन मुझे ह्या कहते हैं—

(4)

'बना रखी थी हमने दीपों— की सुन्दर ज्योतिमीला— रे कृतन्त, तूने बुफ कर क्यों इसको खरिडत कर हाला ९,

### वीरशासनके मूलतत्व

# श्रनेकान्तवाद श्रौर स्याद्वाद

( ले॰ श्री पं॰ वंशीधर व्याकरणाचार्य, न्यायतीर्थ व साहित्यशास्त्री )

हं भी धर्मप्रवर्तक अपने शासनको स्थायी श्रीर व्यापक-रूप देनेके लिये मनुष्य समाजके सामने दो बातोंको पेश करता है—एकतो धर्मका उद्देश्य-रूप और दूसरा उसका विधेय-रूप। दूसरे शब्दोंमें धर्मके उद्देश्य-रूपको साध्य, कार्य या सिद्धान्त कह सकते हैं श्रीर उसके विधेय-रूपको साधन, कारण या आचरण कह सकते हैं। वीरशासनके पारिभाषिक शब्दोंमें धर्मके इन दोनों रूपोंको कमसे निश्चयधर्म और व्यवहारधर्म कहा गया है। प्राणिमात्रके लिये आत्मकल्याण में यही निश्चय-धर्म उद्दिष्ट वस्तु है श्रीर व्यवहारधर्म इं इस निश्चय-धर्मकी प्राप्तिके लिये उसका कर्तव्य मार्ग।

इन दोनों बातोंको जो धर्मप्रवर्तक जितना सरल,स्पष्ट श्रोर व्यवस्थित रोतिसे रखनेका प्रयत्न करता है उसका शासन संसारमें सबसे श्रधिक महत्वशाली सममा जा सकता है। इतना ही नहीं, वह सबसे श्रधिक प्राणियों को हितकर हो सकता है। इसलिये प्रत्येक धर्मप्रवर्तकका लद्द्य दार्श-निक सिद्धान्तकी श्रोर दौड़ता है। बीरभगवानका ध्यान भी इस श्रोर गया श्रोर उन्होंने दार्शनिक तस्त्वोंको व्यवस्थित रूपसे उनकी तध्यपूर्ण स्थिति तक पहुँचानेके लिये दर्शनशास्त्रके श्राधारस्तम्भ- रूप श्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वाद इन दो तत्वींका श्राविभाव किया।

श्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वाद यं दोनों दर्शनशास्त्र के लिये महान् गड़ हैं। जैनदर्शन इन्हींकी सीमामें विचरता हुन्या संसारके समस्त दर्शनोंके लिये श्राज तक श्रजेय बना हुन्या है। दूसरे दर्शन जैन दर्शनको जीतनेका प्रयास करते तो हैं परंतु इन दुर्गोंके देखने मात्रसे उनको नि:शक्त होकर बैठ जाना पड़ता है—किसी के भी पास इनके तोड़नेके साधन मौजूद नहीं हैं।

जहाँ श्रनेकान्तवाद श्रौर स्याद्वादका इतना
महत्व बढ़ा हुश्रा है वहाँ यह भी निःसंकोच
कहा जा सकता है कि साधारण जनकी तो बात ही
क्या ? श्रजैन विद्वानोंके साथ साथ प्रायः जैन
विद्वान भी इनका विश्लेषण करनेमें श्रसमर्थ हैं।

अनेकान्त और स्यात् ये दोनों शब्द एकार्थक हैं या भिन्नार्थक ? अनेकान्तवाद और स्याद्वादका स्वतन्त्र स्वरूप क्या है ? अनेकान्तवाद और स्याद्वाद दोनोंका प्रयोगस्थल एक है या स्वतन्त्र ? आदि समस्याएँ आज हमारे सामने उपस्थित हैं।

यद्यपि इन समस्यात्रोंका हमारी व दर्शनशास्त्र-की उन्नति या अवनति से प्रत्यत्त रूपमें कोई संबन्ध नहीं है परन्तु अप्रत्यत्तरूपमें ये हानिकर श्रवश्य हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक ग्रामीण कवि छंद, श्रलंकार, रस, रीति श्रादिका शास्त्रीय परिज्ञान न करके भी छंद श्रलंकार श्रादिसे सुसज्जित श्रपनी भावपूर्ण कवितासे जगतको प्रभावित करनेमें समर्थ होता है उसी प्रकार सर्वसाधारण लोग अनेकान्तवाद श्रीर स्यादादके शास्त्रीय परि-ज्ञानसे शून्य होने पर भी परस्पर विरोधी जीवन-संबन्धी समस्यात्र्योका इन्हीं दोनों तत्त्वोंके बल-पर श्रविरोध रूपसे समन्वय करते हुए श्रपने जीवन-संबन्धी व्यवहारोंको यद्यपि व्यवस्थित बना लेते हैं परंतु फिर भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जीवन-संबन्धी व्यवहारोंमें परस्पर विरोधीपन होनेके कारण जो लड़ाई-मगड़े पैदा होते हैं वे सब श्रनेकान्तवाद श्रीर स्यादादके रूपको न समभनेका ही परिणाम है। इसी तरह श्रजैन दार्शनिक विद्वान भी श्रनेकान्तवाद श्रीर स्यादादको दर्शनशास्त्र के ऋंग न मानकरके भी ऋपने सिद्धान्तोंमें उप-स्थित हुई परस्पर विरोधी समस्यात्रोंको इन्हींके बलपर हल करते हुए यद्यपि दार्शनिक तत्त्वोंकी व्यवस्था करनेमें समर्थ होते हुए नजर आ रहे हैं तो भी भिन्न भिन्न दार्शनिकोंके सिद्धान्तोंमें परस्पर विरोधीपन होनेके कारण उनके द्वारा अपने सिद्धान्तीं को सत्य श्रीर महत्वशाली तथा दूसरेके सिद्धान्त को श्रमत्य श्रीर महत्वरहित सिद्ध करनेकी जो श्रसफल चेष्टा की जाती है वह भी श्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वादके स्वरूपको न सममनेका ही फल है।

सारांश यह कि लोकमें एक दूसरेके प्रति जो विरोधी भावनाएँ तथा धर्मों में जो साम्प्रदायिकता माज दिखाई दे रही है उसका कारण त्रानेकान्तवाद श्रीर स्याद्वादको न समभना ही कहा जा सकता है। जैनी लोग यद्यपि श्रनेकान्तवादी श्रीर स्याद्वादी कहे जाते हैं श्रीर वे खुद भी श्रपनेको ऐसा कहते हैं, फिरभी उनके मोजूदा प्रचलित धर्ममें जो साम्प्रदायिकता श्रीर उनके हदयोंमें दूसरोंके प्रति जो विरोधी भावनाएँ पाई जाती हैं उसके दो कारण हैं—एकतो यह कि उनमें भी श्रपने धर्मको सर्वथा सत्य श्रीर महत्वशील तथा दूसरे धर्मोंको सर्वथा श्रसत्य श्रीर महत्वशील तथा दूसरे धर्मोंको सर्वथा श्रसत्य श्रीर महत्वशील तथा दूसरे धर्मोंको सर्वथा श्रसत्य श्रीर महत्व रहित सममनेकी श्रहंकारवृति पैदा होजानेसे उन्होंने श्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वादको चेत्रको विलक्कल संकुचित बना डाला है, श्रीर दूसरे यह कि श्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वादकी व्यावहारिक उपयोगिताको वे भी भूले हुए हैं।

### अनेकान्त और स्यात् का अर्थभेद

बहुतसे विद्वान इन दोनों शब्दोंका एक अर्थ स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि अनेकान्त रूप-पदार्थ ही स्यात् शब्दका वाच्य है और इसी-लिये वे अनेकान्त और स्याद्वादमें वाच्य-वाचक संबन्ध स्थापित करते हैं—उनके मतसे अनेकान्त वाच्य है और स्याद्वाद उसका वाचक है। परन्तु "वाक्येष्वनेकान्तवोती" इत्यादि कारिकामें पड़े हुए "द्योती" शब्दके द्वारा स्वामी समन्त-भद्र स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि 'स्यात्' शब्द अनेकान्तका द्योतक है वाचक नहीं।

यद्यपि कुछ शास्त्रकारोंने भी कहीं कहीं स्यात् शब्दको श्रनेकान्त श्रर्थका वोधक स्वीकार किया है, परन्तु वह श्रर्थ व्यवहारोपयोगी नहीं माल्स्म पड़ता है—केवल स्यात् शब्दका श्रनेकान्तरूप रूढ़ हार्थ मानकरके इन दोनों शब्दोंकी समानार्थकता सिद्ध की गई है । यद्यपि रूदिसे शब्दोंके श्रनेक ऋर्थ हुआ करते हैं श्रौर वे असंगत भी नहीं कहे जाते हैं फिरभी यह मानना ही पड़ेगा कि स्यात् शब्दका अनेकान्तरूप अर्थ प्रसिद्धार्थ नहीं है। जिस शब्दसे जिस ऋर्थका सीधे तौरपर जल्दीसे बोध हो सके वह उस शब्दका प्रसिद्ध माना जाता है ऋौर वही प्राय: व्यवहारोपयोगी हुन्ना करता है; जैसे गो शब्द पश्च, भूमि, वाणी श्रादि श्रनेक श्रथोंमें रूढ़ है परन्तु उसका प्रसिद्ध श्चर्थ पशु ही है, इसिल्ये वही व्यवहारोपयोगी माना जाता है। श्रीर तो क्या ? हिन्दीमें गौ या गाय शब्द जो कि गो शब्दके ऋपभंश हैं केवल स्त्री गो में ही व्यवहृत होते हैं पुरुष गो ऋर्थात् बैल रूप ऋथेमें नहीं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे बैल रूप अर्थके वाचक ही नहीं हैं किन्तु बैल रूप अर्थ उनका प्रसिद्ध ऋर्थ नहीं ऐसा ही समभना चाहिये। स्यात शब्द उच्चारगाके साथ साथ कथंचित् श्रर्थकी श्रोर संकेत करता है श्रनेकान्त-रूप श्रर्थकी त्र्योर नहीं, इसलिये कथंचित् शब्दका ऋर्थ ही स्यात शब्दका अर्थ अथवा प्रसिद्ध अर्थ सममना चाहिये।

#### त्र्यनेकान्तवाद त्रीर स्यादादका स्वरूप

श्रनेकान्तवाद शब्दके तीन शब्दांश हैं —श्रनेक, श्रन्त श्रौर वाद । इसलिये श्रनेक-नाना, श्रन्त-वस्तु धर्मोकां, वाद-मान्यताका नाम' श्रनेकान्तवाद' हैं। एक वस्तुमें नाना धर्मों (स्वभावों) को प्रायः सभी दर्शन स्वीकार करते हैं, जिससे श्रनेकान्तवादकी कोई विशेषता नहीं रह जाती हैं श्रौर इसलिये उन धर्मोंका क्वचित् विरोधीपन भी श्रनायास सिद्ध हो जाता है, तब एक वस्तुमें परस्पर विरोधी श्रौर श्रविरोधी नाना धर्मोंकी मान्यताका नाम श्रनेकान्तवाद समभना चाहिये। यही श्रनेकान्त-वादका श्रविकलस्वरूप कहा जा सकता है।

स्याद्वाद शब्दके दो शब्दांश हैं-स्यात् श्रीर वाद । ऊपर लिखे अनुसार स्यात और कथंचित ये दोनों शब्द एक ऋर्थके बोधक हैं-कथंचित शब्दका ऋर्थ है "किसीप्रकार" यही ऋर्थ स्यान शब्दका समभना चाहिये। वाद शब्दका ऋर्थ है मान्यता। "किसी प्रकारसे ऋर्थात एक दृष्टिसे-एक श्रपेत्तासे या एक श्रभिष्रायसे" इस प्रकारकी मान्यताका नाम स्याद्वाद है। तात्पर्य यह कि विरोधी श्रौर श्रविरोधी नाना धर्मवाली वस्तुमें श्रमुक धर्म श्रमुक हिटसे या श्रमुक श्रपेता या श्रमुक श्रमिप्रायसे है तथा व्यवहारमें "श्रमुक कथन, अमुक विचार, या अमुक कार्य, अमुक दृष्टि, श्रमुक श्रपेता, या श्रमुक श्रभिप्राय को लिये हुए है " इस प्रकार वस्तुके किसीभी धर्म तथा व्यव-हारवी सामंजस्यता की सिद्धिके लिये उसके दृष्टि-कोण या श्रपेत्ताका ध्यान रखना ही स्यादादका स्वरूप माना जासकता है।

### त्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वाद के प्रयोगका स्थल भेट

- (१) इन दोनोंके उल्लिखित स्वरूपपर ध्यान देनेसे मालूम पड़ता है कि जहाँ श्रनेकान्तवाद हमारी बुद्धिको वस्तुके समस्त धर्मोंका श्रोर समान रूपसे खींचता है वहाँ स्याद्वाद वस्तुके एक धर्म-का ही प्रधान रूपसे बोध करानेमें समर्थ है ।
- (२) श्रनेकान्तवाद एक वस्तुमें परस्पर विरोधी सौर श्रविरोधी धर्मोंका विधाता है—वह वस्तु-को नाना धर्मात्मक बतलाकर ही चरितार्थ हो

जाता है। स्याद्वाद उस वस्तुको उन नान। धर्मोंके दृष्टिभेदोंको बतला कर हमारे व्यवहारमें आने योग्य बना देता है—अर्थात् वह नाना धर्मात्मक षस्तु हमारे लिये किस हालतमें किस तरह उपयोगी होसकती है यह यात स्याद्वाद बतलाता है। थोड़ेसे शब्दोंमें यों कहसकते हैं कि अनेकान्तवादका फल विधानात्मक है और स्याद्वादका फल उपयोगात्मक है।

(३) यहभी कहा जासकता है कि श्रनेकान्तवाद-का फल स्याद्वाद है-श्रनेकान्तवादकी मान्यताने ही स्याद्वादकी मान्यताको जन्म दिया है। क्योंकि जहाँ नानाधमी का विधान नहीं है वहाँ दृष्टिभेदकी कल्पना हो ही कैसे सकती है?

उल्लिखित तीन कारणों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अनेकान्तवाद और स्याद्वादका प्रयोग भिन्न २ स्थलों में होना चाहिये। इस तरह यह बात भलीभांति सिद्ध हो जाती है कि अनेकान्तवाद और स्याद्वाद ये दोनों एक नहीं हैं; परन्तु परस्पर सापेन्न अवश्य हैं। यदि अनेकान्तवादकी मान्यताके बिना स्याद्वादकी मान्यताकी कोई आवश्यकता नहीं है तो स्याद्वादकी मान्यताके बिना अनेकान्तवादकी मान्यताके बिना अनेकान्तवादकी मान्यता भी निर्थंकही नहीं बिल्क असंगत ही सिद्ध होगी। हम वस्तुको नानाधर्मात्मक मान करके भी जबतक उन नानाधर्मोंका दृष्टिभेद नहीं समर्भेंगे तवतक उन धर्मोंकी मान्यता अनुपयोगी तो होगी ही, साथही बह मान्यता युक्ति-संगत भी नहीं कही जा सकेगी।

जैसे लंघन रोगीके लिये उपयोगी भी है श्रीर श्रनुपयोगी भी, यह तो हुआ लंघनके विषय में अनेकान्तवाद । लेकिन किस रोगीके लिये वह उपयोगी है और किस रोगीके लिये वह अनुप-योगी है, इस दृष्टिभेदको बतलाने वाला यदि स्याद्वाद न माना गया तो यह मान्यता न केवल व्यर्थ ही होगी बल्कि ित्तज्यरशाला रोगी लंघन-की सामान्य तौरपर उपयोगिता समभकर यदि लंघन करने लगेगा तो उसे उस लंघनके द्वारा हानि ही उठानी पड़ेगी । इसलिये अनेकान्तवादके द्वारा रोगीके संबन्ध में लंघनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता रूप दो धर्मोंको मान करके भी वह लंघन अमुक रोगीके लिये उपयोगी और अमुक रोगीके लिये अनुपयोगी है इस दृष्टि-भेदको बतलाने वाला स्याद्वाद मानना ही पड़ेगा।

एक बात श्रीर है, श्रनेकान्तवाद वक्तासे श्रिधक संबन्ध रखता है; क्योंकि वक्ताकी दृष्टि ही विधानात्मक रहती है। इसी प्रकार स्याद्वाद श्रीता से श्रिधक संबन्ध रखता है; क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा उपयोगात्मक रहा करती है। वक्ता श्रनेकान्तवादके द्वारा नानाधर्मिविशिष्ट वस्तुका दिग्दर्शन कराता है श्रीर श्रीता स्याद्वादके जिरये से उस वस्तुके केवल श्रपने लिये उपयोगी श्रंशको प्रहण करता है।

इस कथन से यह तात्पर्यं नहीं लेना चाहिये कि वका 'स्यात' को मान्यताको श्रोर श्रोता 'श्रानेकान्त'की मान्यताको ध्यान में नहीं रखता है। यदि वक्ता 'स्यात'की मान्यताको ध्यान में नहीं रक्खेगा तो वह एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्मों-का समन्वय न कर सकनेके कारण उन विरोधी धर्मोंका उस वस्तु में विधान ही कैसे करेगा ! ऐसा करने समय विरोधरूपी सिपाही चोरकी तरह उसका पीछा करनेको हमेशा तैयार रहेगा। इसी तरह यदि श्रोता 'श्रनेकान्त'को मान्यताको ध्यान में नहीं रक्खेगा तो वह दृष्टिभेद किस विषय में करेगा? क्योंकि दृष्टिभेदका विषय श्रनेकान्त श्रर्थात् वस्तुके नाना धर्म ही तो हैं।

इसिलये उपरके कथनसे केवल इतना तात्पर्य लेना चाहिये कि वक्ताके लिये विधान प्रधान है-वह स्यात्की मान्यतापूर्वक अनेकान्तकी मान्यताको अपनाता है; श्रीर श्रोताके लिये उपयोग प्रधान है वह अनेकान्तकी मान्यतापूर्वक स्यात्की मान्यता को अपनाता है।

मान लिया जाय कि एक मनुष्य है, ऋनेकान्तवादके जरिये हम इस नतीजेपर पहुँचे कि वह
मनुष्य वस्तुत्वके नाते नानाधर्मात्मक है—वह
पिता है, पुत्र है, मामा है, भाई है छादि छादि
बहुत कुछ है। हमने वक्ताकी हैसियत से उसके
इन सम्पूर्ण धर्मोंका निरूपण किया। स्याद्वाद से
यह बात तय हुई कि वह पिता है स्यात्-किसी
प्रकारसे-टिश्विशेपसे-छथान छपने पुत्रकी छपेचा,
वह पुत्र है, स्यान्-किसी प्रकार छथान छपने पिताकी
छपेचा, वह मामा है स्यान्-किसी प्रकार छथान

अपने भानजे की अपेत्ता, वह भाई है स्यात्-किसी प्रकार-अर्थात् अपने भाई की अपेता।

श्रव यदि श्रोता लोग उस मनुष्यसे इन दृष्टियों में से किसी भी दृष्टि से संबन्ध हैं तो वे श्रपनी श्रपनी दृष्टिसे श्रपने लिये उपयोगी धर्मको प्रह्मा करते जावेंगे। पुत्र उनको पिता कहेगा, पिता उसको पाना कहेगा, भानजा उसको मामा कहेगा श्रोर भाई उसको भाई कहेगा; लेकिन श्रनेकान्तवादको ध्यान में रखते हुए वे एक दूसरेके व्यवहारको श्रसंगत नहीं ठहरावेंगे। श्रस्तु।

इस प्रकार श्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वादके विश्लेषण्का यह यथाशक्ति प्रयत्न है। श्राशा है इससे पाठकजन इन दोनोंके स्वरूपको समभने में सफल होनेके साथ साथ वीर-भगवानके शासन को गम्भीरताका सहज ही में श्रनुभव करेंगे श्रीर इन दोनों तत्वोंके द्वारा सांप्रदायिकताके परदेको हटा कर विशुद्ध धर्मकी श्राराधना करते हुए श्रनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वादके व्यावहारिक रूपको श्रापने जीवन में उतार कर वीर-भगवानके शासनकी श्रद्धितीय लोकोपकारिताको सिद्ध करने में समर्थ होंगे।

'मैं' श्रीर 'मेरे' के जो भाव हैं, वे घमएड श्रीर ख़ुदनुमाईके श्रविरिक्त श्रीर कुछ नहीं है। जो मनुष्य उनका दमन कर लेता है वह देवलोकसे भी उचलोक को प्राप्त होता है।'

'दुनियामें दो चीर्जे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलतीं। धन-सम्पत्ति एक चीज है चौर साधुना तथा पवित्रता बिल्कुल दूसरी चीज'।

—तिरुवल्लुवर



(?)

(8)

धधक उठे श्रन्तस्तल में फिर

क्रान्ति गीतिका की मंकार—

विह्वल, विकल, विवश, पागल

तोड़ो मृदुल वहकी के ये सिसक सिसक रोते से तार, दूर करो संगीत कुझ से कृत्रिम फूलों का शृङ्गार!

हो नाच उठे उन्मद संसार!

( ? )

भूलो कोमल, स्फीत स्तेह-स्वर भूलो कीड़ा का व्यापार, हृदय पटल से आज मिटा दो स्मृतियों का श्रभिनय-श्रागार! (4)

दाप्त हो उठे उरस्थली में श्राशा की ज्वाला साकार, नस नस में उद्देग्ड हो उठे नव यौवन रस का सञ्चार!

(३)

भैरव शंख नाद की गूंज फिर फिर वीरोचित ललकार, मुरमाए हृदयों में फिर से उठे गगन भेदी हुङ्कार ! ( & )

तोड़ो वाद्य, छोड़ दो गायन, तज दो सकरुण हाहाकार; श्रागे है श्रव युद्ध-चेत्र—फिर, उसके श्रागे—कारागार !

—भग्नदृत

### मोन्नकमो श्रितः द्वीय-नीयता - (ले० श्री० वा० म्रजभानुजी, वसील)

कर्मकी आठ मूल प्रकृतियों में 'गोत्र' नाम का भी एक कर्म है, जो जीवके श्रमली स्वभाव को घात नहीं करता: इसी कारण श्रघातिया कहलाता है। केवल-शान प्राप्त कर लेने के गद श्रर्थात तरहवे गुरा-स्थानमं भी इसका उदय बना रहता है, इतना ही किन्त चौदहवें गुरास्थानमं भी श्रन्त समय के पूर्व तक इसका उदय बराबर चला जाता चौदहवेंके समयमं इसकी व्युच्छित्ति होती हैं: जैसा कि श्री गोम्मटसार— कर्मकाएड के निम्न वाक्यसे प्रकट हे ---

तदियंवकं मणुवगदी,पंचि हैं दियमुभगतसितगादंज्जं । है जसितत्थं मणुवाऊ, उच्चं है च श्रजोगिचरिमम्हि ॥ है गाथा २७३ है

इससे यह बात भी स्पष्ट होजाती है कि गोत्र-

इस लेखके लेखक श्रद्धेय बाबू सूरजभानजी हु इत लखक लखक अद्ध य थाबू सूरजमानजा है वकील समाजके उन पुराने प्रमुख सेवकों एवं लेखकों है में से हैं जिन्होंने शुरू शुरूमें समाज को ऊंचा उठाने, उसमें जीवन फूंकने श्रीर जायित उत्पन्न करनेका भारी काम किया था। श्राज जैन समाजमें सभा सोमाइटियों की स्थापना, श्राश्रमों-विद्यालयोंकी योजना, वेश्या- है नृत्यादि जैसी कुरीतियोंका निवारण, प्रन्थां तथा पत्रों का प्रकाशनादिरूपसे जो भी जायितका कार्य देखने हैं में श्राता है वह सब प्रायः श्रापकी ही बीजरूप सेवाश्रों में आता है वह सब प्राय: आपकी ही बीजरूप सेवाओं का प्रतिफल है। ऋसं से वृद्धावस्था श्रादि के कारण 🖁 श्राप कुछ विरक्त संहो गये थे श्रीर श्रापने लिखना-पढ़ना सब छोड़ दिया था: लेकिन बहुत दिनोंसे मेरी श्राप से यह बराबर प्रेरणा श्रीर प्रार्थना रही है कि श्राप वीर-सेवा-मन्दिरमें श्राकर सेवा कार्य में मेरा हाथ बटाएँ श्रीर श्रपना शेष जीवन संवासय होकरही व्यतीत करें। बहुत कुछ त्र्याशा-निराशाके बाद अन्त हैं को मेरी भावना सफल हुई श्रीर श्रव वाबू साहव कई हैं महीनेसे वीर-सेवा-मन्दिरमें विराज रहे श्राश्रममं श्राते ही श्रापने श्रपनी निःस्वार्थ सेवाश्री से श्राश्रम वासियोंको चिकत कर दिया! श्राप दिन-रात सेवा-कार्य में लगे रहते हैं, चर्चा-वार्ना करते हुए प्रति दिन दो घंटे कन्या-विद्यालयमें कन्याश्रोंका शिक्षा देते हैं, दो घंटे शास्त्र-सभामें व्याख्यान करते हैं श्रीर शेष सारा समय श्रापका प्रन्थी पर से खोज करने तथा लेख लिखने-जैसे गम्भीर कार्य में ही व्यतीत होता है। यह लेख भापके उसी परिश्रम का पहला फल है, जिसे प्रकाशित करनेमें 'स्रनेकान्त' श्रपनः गौरव समभता है। श्राशा है श्रव श्रापके लेख बराबर 'श्रानेकान्त' के पाठकों की सेवा करते रहेंगे। इस लेखमें विद्वानोंके लिये विचारकी पर्याप्त सामग्री है। विद्वानों को उस पर विचार कर श्रापना श्राभिमत प्रकट करना चाहिये, जिससे यह विषय भले प्रकार स्पष्ट होकर खब रोशनी में ब्रा जाय।

कर्मसे जीवोंके भावोंका कोई खास सम्बन्ध नहीं है। जैन शास्त्रों में इस कर्मके ऊँच भीर नीच ऐसे दो भेद बता कर यह भी बता दिया है कि भ्रास्तित्व तो नीचगोत्रका भी केवल-ज्ञान प्राप्त करनेके बाद तेरहवें गुगा-स्थानमें बना रहता है तथा १४वें गुग्रस्थानमें भी भन्तसमयके पूर्व तक पाया जाता है। यथा—

र्णाचुचारोकदरं, बंधुदया होंति संभवद्वारो । दो सत्ता जोगिति य, चरिमे उच्चं हवे मत्तं॥ —गो० कर्म० ६३६

जब नीच गोत्रका
प्रस्तित्व केवल-ज्ञान
प्राप्त होनेके बाद सयोगकेवली श्रोर श्रयोगकेवली
के भी बना रहता है
श्रीर उसमे उन श्राप्तपुरुषोंके सश्चिदानन्द
स्वरूपमें कुछ भी बाधा
नहीं श्राती तय इस बात
में कोई सन्देह नहीं रहता

कि, नीच हो या उच्च, गोत्रकर्म अपने ऋस्तित्वमे जीवोंके भावों पर कोई असर नहीं डालता है।

गोम्मटसारके कर्मकाएडमें ऊँच और नीच गोत्रकीं जो पहचान बतलाई है वह इस प्रकार है — संताणकमंशागयजीवायरश्रस्म गोदमिदि संश्शा । उच्चं शीचं चरशं उच्चं शीचं हवे गोदं ॥ १३॥

श्रथीत्—कुलकी परिपार्टीके क्रममें चला श्राया जो जीयका श्राचरण उसको गीत्र कहते हैं; वह श्राचरण कँचा हो तो उसे 'कँचगीत्र' श्रीर नीचा हो तो 'नोचगीत्र' समक्तना चाहिये।

इस गाथामं कुल-परम्परांस चले आये ऊँच-नीच
आचरणसे ही ऊँच-नीच गोत्रका भेद किया गया है
अर्थात् ऊँच-नीच गोत्रक पहचाननेमं कुलका आचरण
ही एकमात्र कारण बतलाया है। इससे अब केवल यह
बात जाननेको रह गई कि इस आचरणसे सम्यक्
चारित्र और मिथ्या चारित्रसे— खरे खोटे धर्माचरणसे
— मतलब है या लौकिक आचरणसे— अर्थात् लोकव्यवहारमं एक तो व्यवहार-योग्य कुल बाला होता है,
जिसको आजकलकी भाषामं नागरिक कहते हैं और
दूसरा ठग-डकेत आदि कुल बाला होता है, जो लोकव्यवहारमें व्यवहारयोग्य नहीं माना जाता— निंद्य गिना
जाता है, अथवा यों कहिये कि एक तो सभ्य कहे जाने
वालांका कुल होता है और दूसरा उन लोगोंका जो
असभ्य कहे जाते हैं। इनमें से कौनसे कुलका आचरण
यहाँ अभियंत हैं!

मर्वार्थीसिद्धमें, श्रीपृज्यपाद स्वामीने, तत्त्वार्थसूत्र, ऋष्याय ८ सूत्र १२ की टीका लिखते हुए, ऊँच-नीच गोत्र की निम्न पहचान बतलाई है। यस्योदयात लोकपृजितेषु कुलेषु जन्म तदुःचैगींत्रं । यदुदयाद्गहिंतेषु कुलेषु जन्म तकीचैगींत्रम् ॥

अर्थात्- जिसके उदयसे लोकमान्य कुलोमें जन्म हो वह उच्च गोत्र श्रीर निंदा श्रर्थात बदनाम कुलोंमें जनम हो तो वह नीच गोत्र। ऐसा ही लक्षण ऊँच-नीच गोत्रका श्रीत्रकलंकदेवन राजवार्तिकमें विद्यानंदस्वामीने श्लोकवार्तिकमें दिया है । इससे इतनी बात तो बिलकुल स्पष्ट होजाती है कि सम्बक् चारित्र श्रीर मिथ्या चारित्र अर्थात् धर्माचरगा अधर्माः चरगामे यहाँ कोई मतलब नहीं है - एकमात्र लौकिक व्यवहारमे ही मतलब है। श्रीर यह बात इस कथनस त्रीर भी ज्यादा पष्ट हो जाती है कि 'सबही देव श्रीर भोगभभिया जीव-चाह वे सम्यग्द्ध हो वा मिथ्या-दृष्टि--जो अगुमात्र भी चारित्र नहीं ग्रहण कर सकते हैं वे तो उच्चगोत्री हैं: परन्त मंत्री पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्र्यात् हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी ऋादि देशचारित्र धारण कर सकने वाले-पंचमगुणस्थान तक पहुँच कर श्रावक के बन तक ग्रह्मा करनेवाले--जीव नीच-गांत्री ही हैं । दुसरे शब्दोंमें यो कहिये कि जो ब्रती-श्रावकके योग्य धर्माचरण धारण नहीं कर सकते वे तो उद्यगोत्री और जो धारण कर सकते हैं वे नीचगोत्री। इससे ज्यादा और क्या सबूत इस बातका हो सकता है कि गोत्रकर्मकी ऊँच-नीचताका धर्म विशेषमे कोई मम्बन्ध नहीं है। उसका आधार एकमात्र लोकमें किसी कुलकी ऊँच-नीच-मान्यता है, जो प्रायः लोक-व्यवहार पर अवलम्बित होती है । लोकमें देव शक्तिशाली होने के कारण ऊँचे माने जाते हैं, इस कारण वे तो उद्यगोत्री हुए; ब्रौर पशु जो ब्रापने पशुपनेके कारण हीन माने जाते हैं वे नीचगोत्री उहरे।

'सब ही देव उच्चगांत्री हैं' यह बात हृदयमें धारण करके, जब हम उनके भेद-प्रभेदों तथा जातियों श्रीर कृत्यों की तरफ ध्यान देते हैं तो यह बात श्रीर भी ज्यादा स्पष्ट हो ज ती है कि गांत्रकर्म क्या है श्रीर उसने संसारभरके सारे प्राणियोंको ऊँच-नीच रूप दो भागों में किस तरह बांट रक्खा है। मीटे रूपसे देव चार प्रकारके हैं—भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी श्रीर कल्प-वासी श्रथवा बैमानिक। इनमें में भवनवासी, व्यंतर श्रीर ज्योतिषी देवों में सम्यग्दृष्टि जन्म ही नहीं लेता—इन कुलों में पैदा ही नहीं होता है। इन सबके प्रायः कृष्ण, नील, कापोत ये तीन खोटी लेश्याएँ ही होती हैं, चौथी पीत लेश्या तो किंचित्मात्र ही हो सकती हैं। यथा—

कृप्णा नीला च कापोता लेश्याश्च द्रव्यभावतः । तेजोलेश्या जघऱ्या च ज्योतिपान्तेषु भाषिताः ॥ —हरिवंशपुराण, ६०००

वाकी रहीं पद्म और शुक्ल दो उत्तम लेश्याएँ, ये उनके होती ही नहीं हैं। परिणाम उनके प्रायः अशुभ ही रहते हैं और इसी से वे बहुधा पाप ही उपार्जन किया करते हैं। परन्तु संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंक छहीं लेश्याएँ होती हैं अर्थात् पीत पद्म और शुक्ल ये तीनो पुरुष उपजानेवाली लेश्याएँ भी उनके हुआ करती हैं का इस प्रकार धर्माचरण बहुत कुछ उच्च हो जाने पर भी संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच तो नीच गोत्री ही बने रहते हैं और पापाचारी होने पर भी भवन वासी-व्यंतर-जैसे

 \* "गारितरयागं श्रोघो" (गो० जी० ५३०) ।
 टीका 'नरितरश्चां प्रत्येकं श्रोघः सामा योत्कृष्ट-पट्लेश्याः स्युः'—केशववर्गा । 'पट्नृतिर्यज्ञु० २६७' —पंचसंप्रहे श्रमितगितः । देव उचगोत्री कहलाते हैं। सारांश यह कि धर्म-अधर्म-रूप प्रवर्तने, पाप-पुर्यरूप क्रियाओं में रत रहने अथवा सम्यन्दिष्ट निभ्यादिष्ट होने पर उच्च और नीच गोत्रका कोई भेद नहीं है— धर्म विशेषसे उसका कोई सम्यन्ध ही नहीं है। उसका सम्यन्ध है एकमात्र लोकव्यवहार से।

कल्पवासी देव भी सब एक समान नहीं होते— उनमें भी राजा, प्रजा, सिपाही, प्यादे, नौकर, चाकर और किल्विप ब्रादि अनेक जातियां होती हैं। पाप कर्म के उदयसे चांडालों के समान नीच काम करने वाले, नगरसे बाहर रहनेवाले और ब्रह्मत माने जानेवाले नीच जाति के देव 'किल्विप' कहलाते हैं। अनेक देव हाथी घोड़ा ब्रादि बनकर इन्द्रादिक की सवारी का काम देते हैं; परन्तु ये सब भी उच्च गोत्री ही हैं।

भवनवासी भी अनेक प्रकार के हैं, जिनमें से अम्यावरीय आदि असुरकुमार जातिके देव प्रथम नरक के ऊपरके हिस्सेके दूसरे भागमें रहते हैं। पूर्व भवमें अति तीव संक्लेश भावांसे जो पापकर्म उपार्जन किया था, उसके उदयम निरन्तर संक्लेश-युक्त परिगाम वाले होकर ये नारिकयों को दुख पहुँचाने के वास्त नरककी तीमरी पृथिवी तक जाते हैं ×, जहां नारिकयोंको पिघला हुआ गरम लोहा पिलाया जाता है, गरम लोहे के स्वम्मों से उनके शरीर को बांधा जाता है, कुल्हा इायसूला आदि से उनका शरीर छीला जाता है, पकते हुए गरम तेल में पकाया जाता है, कोल्हें में पेला जाता है,

× पूर्वज मिन सम्भावितेनातितीत्रं ण संक्लेश-परिणामेन यदुपार्जितं पापकमं तस्योदयात्सततं क्लिष्टाः संक्लिष्टा श्वमुगः संक्लिष्टामुगः'। इत्यादि – सर्वार्थमिद्धि ३-५ इत्यादिक अनेक प्रकार की वेदनाएँ नारिकयोंको दिल-वाकर ये असुरकुमार अपना खेल किया करते हैं। परन्तु ऐसा नीचकृत्य करते रहने पर भी ये उध्योत्री ही यने रहते हैं।

व्यंतरदेवोंकी भी यक्त, राक्तस, भृत, पिशाच श्रादि स्रानेक जातियां हैं। इनमेंसे भृत, पिशाच श्रीर राक्तसों के कृत्यों को वर्णन करनेकी कोई ज़रूरत मालूम नहीं होती। इनकी हृदय-विदारक कहानियां तो कथा-शास्त्रों से स्रान्सर सुननेमें स्राती रहती हैं, भृत-पिशाचोंके कृत्यों को भी प्रायः सभी जानते हैं श्रीर यह भी मानते हैं कि इनकी स्रत्यन्त ही नीच पर्याय है, जो इनको इनके पाप कर्मोंके कारण ही मिलती है। परन्तु ये सब देव भी उन्नगोत्री ही हैं।

हरिवंशपुराण का कथन है कि कंस को जब यह मालूम हुआ कि उसका मारनेवाला पैदा हो गया है तो उसने अपने पहले जन्म की सिद्ध की हुई देवियों को याद किया, याद करते ही वे तुरन्त हाजिर हुई और बोली कि हम तुम्हारे वैरी को एक चला में मार डाल सकतीं हैं। कंसने उनको ऐसा ही करनेका हुक्म दिया, जिस पर उन्होंने कृष्णके मारनेकी बहुत ही तदबीरें की। सिद्ध की हुई ऐसी देवियोंक ऐसे ऐसे अनेक दुष्कृत्योंकी कथाएँ जैन प्रन्योंमें भरी पड़ी हैं। फिर भी ये सब देवियां उच्च गोत्री ही हैं।

श्चव ज़रा तियंचोंकी भी जांच कर लीजिए श्रीर सबसे पहले बनस्पति को ही लीजिए, जिसमें चन्दन, केसर श्रीर श्चगर श्चादि बनस्पतियां बहुत ही उच जातिकी हैं, बड़-पीपल भी बहुत प्रतिष्ठा पाते हैं श्रीर २० करोड़ हिंदुश्चोंके द्वारा पूजे जाते हैं; फूलों में कमल तो सब से भेष्ठ है ही— उसकी उपमा तो तीर्थेकरों के श्रंगों तक को दी गई है, चम्पा, चमेली, गुलाब भी कुछ कम प्रतिष्य नहीं पा रहे हैं; फलों में भी श्रानार, संतरा, श्रंगूर, सेव श्रीर श्राम बहुत क़दर पाए हुए हैं।

पशुत्रोंमें भी सफेद हाथीकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा है: सिंह तो मृगराज व वनका राजा माना ही जाता है, जिस के बल-पाराकम-साहस-दृढता श्रीर निर्भाकतादिकी उपमा बड़े बड़े राजा महाराजाश्रो तथा महान तपस्वियों तक को दी जाती है श्रीर जिसके दहाइने की श्रावाज से अच्छे अच्छों के छक्के छट जाते हैं, गी माता २० करोड़ हिंदुओं की तो पूज्य देवता है ही, किन्तु संसार के श्रान्य भी सब ही मनुष्य उसके श्रमृतीपम दूध के कारण उसकी बहुत उत्कृष्ट मानते हैं। श्रमरीका, श्राष्ट्रे लिया श्रादि देशोमें तो, जहां गायके सिवाय भैंस-वकरीका दध पीना पसन्द नहीं किया जाता है, गायों की बड़ी भारी टहल की जाती है, अपनेसे भी ज्यादा उनको इतना खिलाया-पिलाया जाता है कि वहां की गायें एक बार दुहनेमं एक मन भर तक दूध देने लग गई हैं श्रीर पांच हजारसे भी श्रधिक मूल्यको मिलती हैं। इतना सब कुछ होने पर भी ये सब तिर्यंच नीचगोत्री हैं। तियेंचों की हज़ारों-लाखों जातियों में श्राकाश-पाताल-का भन्तर होने श्रीर उनमं बहुत कुछ ऊंच-नीचपना माना जाने पर भी गोत्र कर्म के बटवारे के अनुसार सब ही तियेंच नीच गोत्र की पंक्ति में विठायं गये हैं।

जिस प्रकार देवों की अनेक जातियों में ऊँच-नीच का साचात् भेद होने पर भी सब देव उद्यगोत्री और तियंचों में अनेक प्रतिष्ठित तथा पूज्य जातियां होने पर भी सब तिर्येच नीच गोत्री हैं उसी प्रकार नरकोंमें भी यद्यपि प्रथम नरकसे दूसरे नरकके नारकी नीच हैं, दूसरेसे तीसरेके, तीसरेसे चौथेके, चौथेसे पांचवेंके, पांचवेंसे छठेके श्रीर छठेसे सातवेंके नोच हैं; परन्तु ये सब नारकी भी नीच गोत्रकी ही पंक्तिमें रखे गए हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि नरक, तियंच, देव श्रीर मनुष्य गति रूप जो बटवारा संसारीजीवोंका हो रहा है गोत्रकर्म के श्रनुसार उसमें से एक एक गति के सारे ही जीव ऊँच वा नीचरूप एकही पंक्तिमें रक्खे गए हैं। सब ही नारकी तथा सब ही तियंच नीचगोत्री श्रीर सबही देव उद्यगोत्री, ऐसा ठहराव हो रहा है।

श्रव रहे मन्ष्य, उनमें भी श्रनेक भेद हैं। श्रफ-रीका आदिके हबशी तथा अन्य जंगली मनुष्य कोई तों ऐसे हैं जो श्राग जलाना तक नहीं जानते, स्त्री-पुरुप सब ही नंगे रहते हैं, जंगल के जीवों का शिकार करके कचा ही खाजाते हैं, लड़ाईमें जो बैरी हाथ आ जाय उसको भी मारकर खाजाते हैं; कोई ऐसे हैं जो मनुष्यी को खाते तो नहीं हैं, किंतु मनुष्योंका मारना ही अपना मनुष्यत्त्व समभते हैं, जिसने अधिक मनुष्य मारे हो और जो उनकी खोपरियां श्रपने गलेमें पहने फिरता हो उस ही को स्त्रियां ऋधिक चाव से ऋपना पति बनाती हैं; कोई ऐसे हैं जो माता पिताके बूढ़े होने पर उनका मार डालते हैं: कोई ऐसे हैं जो श्रपनी कमजोर सन्तान की मार डालते हैं। यहां इस आर्यवर्तमें भी उचवर्ण श्रीर उच्चगोत्रका श्राभमान रखने वाले च्चित्रय राजपूत श्रापनी कन्यात्रों को पैदा होते ही मार डालते थे और इसकी श्रपने उश्वकुल का बड़ा भारी गौरव समभते य; ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य यं तीनों ही उद्यवर्ण श्रीर उद्यगोत्रके माननीय पुरुष ऋपने घरकी स्त्रियोंको विधवा होने पर पति के साथ जल मरने का प्रोत्साहन देते थे भीर उनके जल मरने पर अपना भारी गौरव मानतं थे।

श्रफरीका के हिन्शियों की श्रान्य भी श्रानेक जातियां हैं, जिनमें एक दूसरेकी अपेचा बहुत कुछ नीचता-ऊँचता है। यहां हिंदुस्तान में भी श्रानेक ऐसी जातियां थीं और कुछ अब भी हैं जो मनुष्यहत्या और लुटमार-को ही अपनी जातिका गौरव समभते हैं। भील, गौंड कोल, संथाल और कोरक आदि जो जंगलों में रहते हैं श्रीर खेती-बाड़ी वा मेहनत-मज़दूरी करते हैं वे उन डकैतंसि तो श्रेष्ठ हैं, तो भी नगरमें रहने वालोंसे तो नीच ही हैं। नगरनिवासियोंमें भी कोई चांडाल हैं, कोई विष्ठा उठाते हैं, कोई गंदगी साफ़ करते हैं, कोई मरे हुए पशुश्रोंका चमड़ा उतारनेका काम करते हैं, भ्रन्य भी श्रानेक जातियां हैं जो गंदा काम करती हैं, कोई जाति धोबीका काम करती है, कोई नाईका, कोई लुहारका, कोई बाढ़ीका कोई सेवा-चाकरीका, कोई रोटी पकानेका, कोई पानी भरनेका,कोई खेती,कोई-कोई वराज, व्यापारका, कोई ज़र्मादार है श्रीर कोई सरदार इत्यादि । अन्य देशोंमें भी कोई राजघराना है, कोई बड़े बड़े लाडों श्रीर पदवी-धारियोंका कुल है, कोई धर्म-उपदेशक हैं, कोई मेहनत मज़दूरी करने वालोका कुल हैं कोई पूँजीपतियोंका, इत्यादि अनेक भेद-प्रभेद हो रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य जातिमें भी देवों श्रीर तियंचों की तरह एक से एक ऊँचे होते होते ऊँच-नीच की अपेक्षासे हज़ार श्रेणियां हो गई हैं: परन्तु मनुष्य जातिकी अपेक्षा वे सब एक ही हैं। जैसा कि आदि पुराण के निम्न वाक्य से प्रकट है-

मनुष्यजातिरेकैंग जातिकमीदयोद्भवा। वृत्तिभेदा हि तद्भदाचातुर्विध्यमिहाश्नुते॥

श्चर्यात्—मनुष्यजाति नामा नाम कर्म के उदय से पैदा होने के कारण समस्त मनुष्यजाति एक ही है--- पेशे के भेदसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रीर श्रूद्र ये चार भेद किए गए हैं।

देवों मं भवनवासी, व्यंतर, ज्योतियी और वैमानिक ये जो चार भेद हैं उनके चार अलग निकाय हैं, इस कारण ज्योतिषी बदलकर वैमानिक नहीं हो सकता और न वैमानिक बदलकर ज्योतियी ही बन सकता है। इस-ही प्रकार अन्य भी किसी एक निकाय का देव दूसरे निकायमं नहीं बदल सकता।

तिर्यंचों में भी जो दक्ष हैं वे कीड़े मकोड़े नहीं हो-सकते, कीड़े मकोड़े पक्षी नहीं हो सकते, जो पक्षी हैं वे पशु नहीं हो सकते; वनस्पतियों में भी जो श्राम हैं वह श्रमरूद नहीं हो सकता, जो श्रमार है वह श्रंगूर नहीं हो सकता; पक्षियों में भी तीता कबूतर नहीं हो सकता, मक्खी चील या कौश्रा नहीं वन सकता; पशुश्रों में भी कुत्ता गधा नहीं वन सकता; घोड़ा गाय नहीं वन सकता इत्यादि, परन्तु मनुष्यों में ऐसा कोई भेद नहीं है। इसी से श्री गुण्भदाचार्यने कहा है—

वर्णाकृत्यादिभेदनां देहेऽस्मित्र च दर्शनात् बाह्यस्यादिषु शूद्राधैर्गर्भाधानप्रवर्तनान् ॥ नास्ति जातिकृतों भेदो मनुष्यासां गवाश्ववत् ॥ स्वाकृतिप्रहस्मात्तस्मादःयथा परिकल्प्यते ॥ —उत्तरपुरास पर्व ७४

श्चर्यात् — मनुष्यांक शरीरोमं ब्राह्मणादि वर्णों की श्चपेक्षा श्चाकृति श्चादि का कोई ख़ास भेद न होनेसं श्चीर शूद्ध श्चादिकां के द्वारा ब्राह्मणी श्चादि में गर्भ की प्रवृत्ति होसकनेसे उनमें जातिकृत कोई ऐसा भेद नहीं है जैसा कि वैल पोड़े श्चादि में पाया जाता है।

यह भेद न होनेके कारण ही तो भरत महाराजने म्लेच्छों की कन्याश्रोंसे न्याह किया है। श्रादिपुराण में

उन कन्यात्रांको 'कन्यारत्न' कहा है । इन म्लेच्छ कन्या-श्रोंके साथ ब्याह करनेके बाद वेही भरत महाराज संयम धारण कर श्रीर केवलज्ञान प्राप्तकर उसही भव से मोक्ष गए हैं। भरत भहाराजके साथियों ने भी म्लेच्छ-कन्याएँ ब्याही हैं। इसही प्रकार सबही समयोंमें उच्चजाति के लोग म्लेच्छ कन्याएँ ब्याहते आए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय. वैश्य ये सब ही शुद्ध कन्यात्रोंको ज्याह सकते हैं। ऐसी त्राज्ञा तो त्रादि पुराणमें स्पष्ट ही लिखी है #। हिंदु श्री के मान्यग्रन्थ मनुंस्मृतिमें भी ऐसाही लिखा है 🗙 । अवसे सौ दां सौ बरस पहले अरव के लोग अफ़रीका के हब्शियोंको जंगली पशुत्रों की तरह पकड़ लाते थे. श्रीर देश देशान्तरोंमें लेजाकर पशुत्रों ही के समान बेच देते थे, जो खरीदते थे वे उनको गुलाम बनाकर पशु समान ही काम लेते थे। ऋनुमान सौ बरस से गुलामी की प्रथा बन्द हो जानेके कारण वे लोग अब आज़ाद हो गए हैं स्त्रीर विद्याध्ययन करके बड़े बड़े विद्वान् तथा गुरावान बन गए हैं - यहां तक कि उनमें से कोई कोई तो अमरीका जैसे विशाल राज्यका सभापति चना गया है श्रीर उसने बड़ी योग्यता के साथ वहाँ राज्य किया है।

मनुष्यपर्याय सब पर्यायोंमं उच्चतम मानी गई है, यहाँ तक कि वह देवोंसे भी ऊँची है; तब ही तो उच्चजाति के देव भी इस मनुष्य पर्यायको पाने के लिए लालायित रहते हैं, मनुष्य पर्यायकी प्रशंसा सभी शास्त्रों ने मुक्त-कर्म गाई है। यहां हमको मनुष्यजातिको देवोंसे उच्च सिद्ध नहीं करना है, कवल इतना ही करना है कि देवोंक समान मनुष्य भी सब उच्चगोत्री ही हैं। जिस प्रकार देवों-

शृद्रा शृद्रेण वोढव्या नान्था स्वां तां च नैगमः ।
 वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा किचिच ताः ॥
 ×शृद्रेव भार्या शृद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।
 ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चायजन्मनः ॥

में नौकर, चाकर, हाथी घोड़ा आदि सवारी बनाने वाले, चएडालका काम करने वाले अल्लूत, भूत-प्रेत-राक्षस और व्यंतर जैसे नीच काम करनेवाले पापी देव सबही उच्चगोत्री हैं, उसही प्रकार मनुष्य भी घटिया से घटिया और बढ़िया से बढ़िया सब ही उच्चगोत्री हैं। गोमटसार-कर्मकाएड गाथा नं० १८ में यह बात साफ़ तौर में बताई गई है कि नीच-उच्चगोत्र भावोंके अर्थात् गतियोंके आश्रित हैं। जिससे यह स्पष्टतया ध्वनित है कि नरक-भव और तिर्यंच-भव केसव जीव जिस प्रकार नीचगोत्री हैं उसी प्रकार देव और मनुष्य-भव वाले सब जीव भी उच्चगोत्री हैं। यथा—

#### "भवमस्सिय र्णाचुन्चं इदि गोदं।"

तत्वार्थसूत्र अध्याय = सूत्र २५ की प्रसिद्ध टीकाओं मं—मर्वार्थसिद्धि, राजवातिक और श्लोकवार्तिकमें— देव और मनुष्य ये दो गतियां शुभ वा श्रेष्ठ और उच्च बताई हैं और नरक तथा तिर्येच ये दो गतियां अशुभ वा नीच, इसी कारण गोम्मटमार कर्मकाएड गाथा रूप्प में मनुष्यगति और देवगति में उच्चगोत्रका उदय बताया है। यथा—

गदित्राणुत्राउउदत्रों सपदे भृपुराग्बादरे तात्रों । उच्चुदत्रो ग्रारदेवे थीग्रातिगुदत्रों ग्रारे तिरिये ॥

इसी प्रकार गाथा २९० और २९४ के द्वारा नार-कीयों तथा तियेंचें में नीचगोत्रका उदय बताया हैं, जिससे चारों ही गतियोंका बटवारा ऊंच और नीच दो गोत्रों में इस प्रकार हो गया है कि नरक और तियंच ये दो भव तो नीचगोत्री और देव तथा मनुष्य ये दो भव उचगोत्री हैं। 'जिस प्रकार सभी नारकी और सभी तियेंच नीचगोत्री हैं उसी प्रकार सभी देव और सभी मनुष्य उच्चगोत्री हैं, ऐसा गोमटसार में लिखा है,' यह बात सुनकर हमारे बहुत से भाई चौंकेंगे! 'सभी देव उच्चगोत्री हैं,' इसका तो शायद उन्हें कुछ फिकर न होगा; परन्तु 'सभी मनुष्य उच्चगोत्री हैं', यह बात एक-दम माननी उनके लिये मुश्किल जरूर होगी, इस कारण इसके लिये कुछ और भी प्रवल प्रमाण देनेकी ज़रूरत है। श्रीतत्त्वार्थसूत्रमें आर्य और म्लेच्छ ये दो भेद मनुष्य-जातिक बताये गये हैं, आगर प्रवल शास्त्रीय प्रमाणों से यह बात सिद्ध हो जावे कि म्लेच्छ खण्डोंके म्लेच्छ भी सब उच्चगोत्री हैं तो आशा है कि उनका यह भूम दूर हो जायगा। श्रम्तु।

गोम्मटसार-कर्मकाण्ड गाथा २६७ श्रीर ३०० के कथनानुसार नीचगोत्रका उदय पांचवें गुण्स्थान तक ही रहता है, इसके ऊपर नहीं \* श्रथांत् छुठे गुण्स्थान श्रीर उसके ऊपर के गुण्स्थानोंमें नीचगोत्रका उदय नहीं है श्रथवा यों किहये कि नीचगोत्री पांचवें गुण्स्थानसे ऊपर नहीं चढ़ सकता, छुठा गुण्स्थानी नहीं हो सकता श्रीर न सकल संयम ही धारण कर सकता है। बहुधा हमार जैनी भाई श्रीधवल श्रीर जयधवल श्रादि सिद्धान्त ग्रन्थोंको नमस्त्रार करनेके वास्त जैनिविद्री-मृडविद्रीकी यात्रा करते हैं। उनमें से श्रीजयधवल ग्रन्थमें स्पष्ट तीर पर सिद्ध किय है कि स्लेच्छुत्वएडों के स्लेच्छु भी सकल संयम धारण कर सकते हैं—छुठे गुण्स्थानी मृनि साध हो सकते हैं। दिगम्बर श्राम्नाय में यह शास्त्र बहुत ही ज्यादा माननीय हैं। इसके सिवाय, श्रीनिध्धारकी

 इंस तदियक्तमाया तिरिया उज्जोव गाचिति-रियगदी । ऋंद्रे श्राहारदुगंथीगितियं उदयवोच्छिगगा ॥ २६७॥

देसे तदियकसाया गाचि एमेव भगुससामग्रे। पज्जतेविय इत्थी वदाऽपज्जतिपरिहीगा ॥ २००॥ संस्कृति टीका में भी ज्यों का त्यों ऐसा ही कथन मिलता है। ये दोनों महान् प्रमाण नीचे उद्धृत किये जाते हैं —

"जइ एवं कुदो तत्थ संजमग्गहण्यसंभवो ति णासंकिण्जं । दिसाविजयहचक्कविद्वसंधावारेण् सह मिज्मिमखंडमागयाणं मिलेच्छरायाणं तत्थ चक्कविद्वश्चादीहिं सह जादवेवाहियसंबंधाणं संजम-पिडवत्तीए विरोहाभावादो । श्रहवा तत्तत्क यकानां चक्कवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेषृत्पना मातृपद्मापेद्मया स्वयमकर्मभूमिजा इतीह विविद्यताः ततो न किश्चिद्वप्रतिषिद्धम् । तथाजातीयकानां दीद्मार्हत्वं प्रतिवेधाभावादिति ।"

—जयधवला, श्रारा-प्रति, पत्र ८२७-२८

"म्लेच्छ्रभूमिज-मनुष्याणां सकलसंयमग्रहणं कथं भवतीति नाशंकितव्यम् । दिग्विजयकाले चक-वर्तिना सह श्रार्थखण्डमागतानां संयमप्रतिपत्ते-रिवरोधात् । श्रथवा तत्कःयानां चक्रवर्त्यादि परिणी-तानां गर्भेषृत्पचस्य मातृपद्मापेद्मया म्लेच्छ्रव्यपदंश-भाजः संयमसम्भवात् तथाजातीयकानां दीद्माईत्वे प्रतिषेधाभावात् ।"

---लब्धिसार-टीका (गाथा १९३ वीं)

इन दोनों लेखोंका भावार्थ इस प्रकार है कि— 'म्लेच्छ भूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके सकल संयम कैंम हो सकता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि दिग्वजय के समय चक्रवर्तांके साथ भ्राए हुए उन म्लेच्छ राजाभोंके, जिनके चक्रवर्ती भ्रादिके साथ वैवा-हिक सम्बन्ध उत्पन्न हो गया है, संयमप्राप्तिका विरोध नहीं है; भ्रथवा चक्रवर्त्यादि के साथ विवाही हुई उनकी कन्याभों के गर्भ से उत्पन्न पुरुषोंके, जो मातृपक्षकी श्रपेक्षा म्लेच्छ ही कहलाते हैं, संयमोपलब्धिकी सम्भा-वना होनेके कारण; क्योंकि इस प्रकार की जाति वालों के लिये दीक्षाकी योग्यता का निषेध नहीं है।'

इन लेखोंमें श्रीश्राचार्य महाराजने यह वात उठाई है कि म्लेच्छ-भूमिमं पैदा हुये जो भी म्लेच्छ हैं उनके सकलसंयम होनेमं कोई शंका न होनी चाहिये-सभी म्लेच्छ सकलसंयभ धारण कर सकते हैं, मुनि हो सकते हैं श्रीर यथेष्ट धर्माचरणका पालन कर सकते हैं। उनके वास्ते कोई खास रोक-टोक नहीं है। अपने इस सिद्धान्त को पाठकों के हृदय में बिठानेके बास्ते उन्होंने दृष्टान्त-रूपमें कहा है कि जैसे भरतादि चक्रवर्तियों की दिग्व-जयके समय उनके साथ जो म्लेच्छ राजा श्राये थे श्चर्थात जिन म्लेच्छ राजाश्चोंको जीत कर श्रपने साथ श्रार्यखरडमें लाया गया था श्रीर उनकी कन्याश्रों का विवाह भी चक्रवर्ती तथा श्रन्य श्रनेक पुरुषोंके साथ हो गया था, उन म्लेच्छ राजात्र्योंके संयम प्रहण करने में कोई ऐतराज नहीं किया जाता-श्रर्थात जिस प्रकार यह बात मानी जाती है कि उनको सकलसंयम हो सकता है उसी प्रकार म्लेच्छुखंडों में रहने वाले अन्य सभी म्लेच्छ श्रार्थखएडोद्भव श्रायों की तरह सकल-संयम के पात्र हैं \*।

दूसरा दृष्टान्त यह दिया है कि जो म्लेच्छकन्याएँ चक्रवर्ती तथा श्रन्य पुरुषों से व्याही गई थीं उनके गर्भ-से उत्पन्न हुए पुरुष यद्यपि मातृपक्ष की श्रपेक्षा म्लेच्छ

<sup>\*</sup>म्लेच्छ्रखराडों में तो काल भी चतुर्थ वर्तता है; जैसा कि त्रिलोकसार की निम्न गाथा नं० द्र ३ से प्रकट है—

भरहइएवदपणपण मिलेच्छलगडेसु खयरसेढीसु । दुस्समसुसमादीदो, श्रंतोत्ति य हाणिवड्ढी य ॥

ही थे—माताकी जाति ही सन्तानकी जाति होती है, इस नियमके अनुसार जाति उनकी म्लेच्छ ही थी—तो भी मुनिदीक्षा ग्रहण करनेका उनके वास्ते निषेध नहीं है—वे सकल-संयम ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार म्लेच्छ खंड के रहने वाले दूसरे म्लेच्छ भी सकल संयम ग्रहण कर सकते हैं। परन्तु सकल संयम उद्यगोत्री ही ग्रहण कर सकते हैं। परन्तु सकल संयम उद्यगोत्री ही ग्रहण कर सकते हैं, इम कारण इन महान् पूज्य ग्रन्थों के उपर्युक्त कथनसे कोई भी संदेह इस विषयमें वाक़ी नहीं रहता कि म्लेच्छ खंडोंक रहने वाले सभी म्लेच्छ उद्यगोत्री हैं। जब कर्मभृमिज म्लेच्छ भी सभी उद्यगोत्री ह औरआर्य तो उद्यगोत्री हैं ही, तब सार यही निकला कि कर्मभृमि के सभी मनुष्य उद्यगोत्री हैं और सकल संयम ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं।

श्रव रही भोगभूमिया मनुष्योंकी बात, जो खेती वा कारीगरी आदि कोई भी कर्म नहीं करते, कल्पनृक्षांसे ही श्रापनी सब जरूरतें पूरी कर लेते हैं, लड़का श्रीर लड़की दोनों का इकट्टा जोड़ा मांके पेट से पैदा होता है, वे ही श्रापसमें पति-परनी बन जाते हैं श्रीर मन्तान पैदा करते हैं। ये सबभी उच्चगोत्री ही कहे गए हैं। हैं। इनके अतिरिक्त अन्तरद्वीपोमं अर्थात् लवग्रसमद्रादि के टापुत्रांमें रहनेवाले कुभोगर्भामया मनुष्य भी हैं, जो श्रान्तरद्वीपज म्लेच्छ कहलाते हैं। व भी कर्मभीमयों जैसे कोई कर्म नहीं करते और न कर सकते हैं। इनमेंसे कोई सीगवाले, कोई पूँछवाले. कोई ऐसे लम्बे कानी वाले जो एक कानको स्रोट लेवं स्रोर एकको विला लेवें, कोई घोड़े-जैसा मुख्याले, कोई सिंह जैसा, कोई कुने-जैसा, कोई भैंसे-जैसा, कोई उल्लू-जैसा, कोई बंदर-जैसा, कोई हाथी-जैसा, कोई गाय-जैसा, कोई मैंढे-जैसा श्रीर कोई सुश्चर-जैसा मुख वाले हैं, प्रायः पेड़ी पर रहते हैं—कोई गुफाओं में भी, कथे फल-फूल खाकर ही अपना पेट भरते हैं, कोई एक जंघावाले भी हैं और मिटी खाते हैं। इनकी शकतों तथा पेड़ों पर रहने और फल-फूल खाने आदिसे तो यही मालूम होता है कि, ये पशु ही हैं। सम्भव है कि खड़े होकर दो पैरोंसे चलने आदिकी कोई बात इनमें ऐसी हो जिससे ये मनुष्योंकी गिनतीमें गिन लिये गये हों। परन्तु कुछ भी हो, अपनी आकृति, प्रवृत्ति और लोक-पूजित कुलोंमें जन्म न होनेके कारण इनका गोत्र तो नीच ही समभना चाहिये।

नीचगोत्री जीव श्रिषकसे श्रिषक पाँचवाँ गुण्स्थान प्राप्त कर सकता है—श्रथांत् श्रावकके व्रत धारण कर सकता है—सकलसंयमधारण कर छठा गुण्स्थान प्राप्त नहीं कर सकता; जैसा कि पूर्वोद्धृत गोम्मटसार, कर्मकाण्ड गाथा २६७,३०० से प्रकट हैं। इस कथन पर पाठक यह श्राशंका कर सकते हैं कि जब गोत्रकर्मका धर्माचरण्से कोई ख़ास सम्बन्ध नहीं है, महापापी श्रमुरकुमार, भूत-पिशाच तथा राज्य-जातिक देव भी उद्यगोत्री हैं श्रीर उद्यगोत्रका लक्षण एकगोत्र लोकमान्य कुलों में पैदा होना ही है, तब यह बात कैंस संगत हो सकती है कि नीचगोत्री पंचमगुण्यान तक ही धर्माचरण् कर सकता है?

इस विषयमें पाठकगण जब इस बातपर दृष्टि डालेंगे कि व नीचगोत्री हैं कौन? तब उनकी यह शंका बिल्कुलही निर्मृल होकर उल्टी यह शंका खड़ी हो जायगी कि वे तो पंचमगुग्स्थानी भी कैसे हो सकते हैं.? नारकी, तिर्यंच श्रीर श्रम्तरद्वीपज ये ही तो नीचगोत्री हैं। इनमें से नारकी वेचारे तो भयंकर दु:खोंमें पड़े रहनेके कारण ऐसे महा संक्लेश परिणामी रहते हैं कि उनके लिए तो किसी प्रकारका बतधारण करना ही श्रर्थात् पंचमगुग्स्थानी होना भी श्रमम्भव बताया गया है। तिर्यचोंमें भी सबसे

कँची श्रवस्थावाले संज्ञी पंचेन्द्रिय हैं, उनकी भी ऐसी नीच श्रवस्था है कि उनमें न तो श्रापसमें बातचीत करनेकी ही शक्ति है, न उपदेशके सुनने सममनेकी, कोई नया विचार या कोई नई बात भी वे नहीं निकाल सकते। इसीसे वे श्रपने जीवनके नियमोंमें भी कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कौवा जैसा घोसला बनाता चला श्रा रहा है बैसाही बनाता है, चिडियाकी जो रीति है वह वैसा ही करती है, बयाकी जातिमें जैसा घोंसला बनता चला श्रारहा है वैसा ही वह बन ता है, शहदकी मक्खी श्रौर भिरड़ भी श्रपनी-श्रपनी जातिक नियमके अनुसार जैसा छत्तः बनाती आरही है वैसा ही बनाती है-रत्तीभर भी कोई फेर-फार नहीं हो सकता है। ऐसा ही दूसरे सब तिर्यचांका हाल है। इसी कारण उनकी बुद्धिको पश्चिमी विद्वानीने Instinct of Bruits अर्थात पशु-बुद्धि कहा है, जो बहुधाकर उसी प्रकार प्रवर्तती है जिस प्रकार कि युद्गलपदार्थ बिना किसी सोच समभ के अपने स्वभावानुसार प्रवर्तते हैं। ऐसी दशा में संशी पंचेन्द्रिय तिर्यंच किस प्रकार सप्ततत्त्वोका स्वरूप समभकर सम्यग्दर्शन ग्रहुण कर सकते हैं श्रीर सम्यग्दृष्टि होने पर किस प्रकार श्रावकके व्रत धारण कर पंचम गुणस्थानी हो सकते हैं ? यह बात श्रसम्भवसी ही प्रतीत होती है; परन्तु उनको जाति-हमरण हो सकता है श्रर्थात् किसी भारी निमित्त कारण के मिलने पर पूर्वभवके सब समाचार याद श्रा सकते हैं, जिससे उनकी बुद्धि जाएत होकर वे धर्म का श्रद्धान भी कर सकते हैं ऋौर नाममात्रको कुछ संयमभी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार नीचगोत्रियोंकी अत्यन्त पतित श्रवस्था होने से उनमें सकल संयम की श्रयोग्यता पाई जाती है और इसी कारण यह कहा गया है कि नीच-गोत्री पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं चढ सकते हैं।

यही हाल अन्तरद्वीपजींका समक्त लेना चाहिये, जो मोटे रूप में तियंचींक ही समान मालूम होते हैं। उनके अस्तित्वका पता आजकल मालूम न होनेसे और शास्त्रों में भी उनका विशेष वर्णन न मिलनेके कारण उनकी वावत अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, उनका नाम आते ही इतना अफसोस ज़रूर होता है कि पशु-समान अपनी पतित अवस्थाके कारण उनका नीचगोत्री होना तो ठीक ही हैं; परन्तु उनको मनुष्योंकी गणानामें रखनेसे मनुष्यजाति नाहक ही इस वातके लिये कलंकित होती है कि उनमें भी नीचगोत्री होने हैं।

जान पड़ता है अन्तरद्वीपजोंको म्लेच्छ-मनुष्योंकी कोटिमें शामिल कर देनेसे ही मनुष्योंमें ऊंच-नीचरूप उभयगोत्रकी कल्पनाका जनम हुआ है-किसी ने त्रान्तरद्वीपजोंको भी लच्यमें रखते हुए, मनुष्योंमें सामान्यरूपमें दोनों गोत्रोंका उदय बतला दिया: तब दसरोंने, वैसी दृष्टि न रखते हुये, अन्तरद्वीपजोंसे भिन्न मनुष्योंमें भी, ऊँच-नीचगोत्रकी कल्पना कर डाली है। श्चन्यथा, जो वास्तवमें मनुष्य हैं उनमें नीचगोत्रका उदय नहीं-उन्हें तो बराबर ऊँचा उठते तथा श्रपनी उन्नतिकी त्रोर कदम बढ़ात हुए देखते हैं। उदाहरण के लिये अफ़रीकाकी पतितसे पतित मनुष्यजाति भी ब्राज उन्नतिशील है—श्रपनी कहने, दूसरोंकी सुनने, उपदेश ग्रहण करने, हिताहितको समभने, व्यवहार परिवर्तन करने, श्रौर श्रन्य भी सब प्रकारसे उन्नतिशील होनेकी उसमें शक्ति है। उसके व्यक्तियोंमें Instinct of Bruits श्रर्थात् पशुबुद्धि नहीं है, किंतु मनुष्यों-जैसा उन्नतिशील दिमाग है: तबही तो वे ईसाई पाद-रियों श्रादिके उपदेशसे श्रपने श्रसभ्य श्रीर कुत्सित व्यव-

हारोंको छोड़कर दिनप्रतिदिन उन्नति करसे चले जा रहे हैं श्रीर सभ्य बनने लग गये हैं। इन्ही में से जो लोग श्ररववालोंके द्वारा एकड़े जाकर श्रमरीका में गुलाम बनाकर बेचे गये थे उन्होंने तो ऐसी श्रद्भुत उन्नति करली है कि जिसको सुनकर श्रचम्मा होता है। उनमेंसे बहुतमें तो श्राजकल कालिजों में प्रोफेसर हैं श्रीर कई श्रम्य प्रकारसे श्रद्धितीय विद्वान हैं. यहाँ तक कि कोई कोई तो श्रमरीका जैसे विशाल द्वीपके मुख्य शासक (President) रह चुके हैं। वास्तवमें सबही कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योंकी एक मनुष्य जाति है, उनमं परस्पर घोड़े-वैल जैसा श्रम्यर नहीं है, सभी में सांसारिक श्रीर परमार्थिक उन्नतिके ऊँचेंसे ऊँचे शिखरपर पहुँचने की योग्यता है, श्रीर वे सबही नारिकयों, तियंचों तथा श्रम्तर द्वीपजोंसे विल्कुलही विलक्षण हैं श्रीर बहुत ज्यादा ऊँचे पदपर प्रतिष्ठित हैं—इसीमें उच्चगोत्री हैं।

गोमटसार और श्रीजयध्यल आदि सिद्धांत ग्रन्थों के अनुसार यह बात सिद्ध करनेके बाद कि आर्थ और म्लेच्छ सब ही कर्मभृमिया मनुष्य उच्चगोत्री हैं, अब हम श्रीविद्यानन्द स्वामीके मतका उल्लेख करते हैं, जो उन्हों-ने श्लोक वार्तिक अध्याय ३, सूत्र ३७ के प्रथम वार्तिक-की निम्न टीकामें दिया है—

"उच्चेगीत्रोदयादेगर्याः, नीचेगीत्रोदयादेश्च म्लेच्छाः।" श्रथीत्—उच्च गोत्रके उदयके साथ श्रन्य कार हों के मिलने से आर्य और नीचगोत्रके उदय के साथ श्रन्य कार होता है \*। भावार्थ जो श्रायं है उसके उद्यगोत्र का उदय क़रूर है और जो म्लेच्छ है उसके नीच गांत्रका उदय श्रवश्य है। आर्थ और म्लेच्छ कौन हैं, इसको श्री अमृतचन्द्राचार्यने तत्वार्थसार अध्याय १, श्लोक २१२ में इस प्रकार बतलाया है—

श्रार्यखराडोद्धवा श्रार्या म्लेच्छाः केचिच्छकादयः। म्लेच्छखराडोद्धवा भ्लेच्छा श्रन्तरद्वीपजा श्राप ॥

श्चर्थात् — जो मनुष्य श्चार्यखरह में पैदा हो वे सब श्चार्य हैं, जो म्लेच्छुखरडों में उत्पन्न होने वाले शकादिक हैं वे सब म्लेच्छु हैं। श्चौर जो श्चन्तरद्वीपों में उत्पन्न होते हैं वे भी सब म्लेच्छु ही हैं। श्लोकवार्तिक में म्लेच्छुं-का पता इस प्रकार दिया है

''तथान्तद्वीपजा म्लेच्छाः परे स्युः कर्मभूमिजाः।''... ''कर्मभूमिभवा म्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनादयः।''...

त्रर्थात् — म्लेच्छोंके 'श्रन्तरद्वीपज' श्रीर 'कर्मभूमिज' ऐसे दो भेद हैं। जो कर्मभूमिमें पैदा हुए म्लेच्छ हैं वे यवन श्रादि प्रसिद्ध हैं। इससे स्पष्ट है कि श्रीविद्यानन्द श्राचार्यने यवनादिकको म्लेच्छ खरडोद्धय म्लेच्छ माना है, श्रीर इस तरह उनके तथा श्रमृतचन्द्राचार्यके कथन की एक वाक्यता सिद्ध होकर दोनों की संगति ठीक बैठ जाती हैं — शकादिक श्रीर यवनादिक कहने में वस्तुतः

---सम्पादक

\* श्री गोम्मटसारादि सिद्धान्त यथों के उक्त कथनकी रोशनी में विद्यान-दाचार्यका यह ऋार्य-म्लंच्छ्र विषयक स्वरूप-कथन कुछ सदोष जान पड़ता है। पूज्यपाद-ऋकलंकादि दूसरे किसी भी प्राचीन ऋाचार्य का ऐसा ऋभिमत देखने में नहीं ऋाता। ऋतः जिन विद्वानों को यह कथन निर्दोष जान पड़े उनसे निवेदन है कि वे स्वरूपकथन में प्रयुक्त हुए 'ऋादि' शब्द के वाच्य को स्पष्ट करते हुए ऋागम तथा सिद्धातों प्रन्थों के इस कथन की संगति टीक करने की ऋषा करें, जिससे यह विषय ऋषिक प्रकाश में लाया जा सके। कोई अन्तर नहीं । सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक आदि अन्यों में शक, यवन, शबर, पुलिन्दादिको कर्मभूमिज म्लेच्छ बतलाया ही हैं । अस्तु ये शक, यवनादिक कौन ये और अब इनका क्या हुआ ? इसपर एक विस्तृत लेख के लिखे जानेकी ज़रूरत हैं जिससे यह विषय साफ-साफ रोशनी में आजाय । हो सका तो इसके अनन्तर उसके लिखनेकी कोशिश की जावेगी।

यहाँ सबसे पहले यह जाननेकी ज़रूरत हैं कि आर्य-खंडकी हद कहाँ तक है। भरतचेत्रकी चौड़ाई ५२६ योजन ६ कला है। इसके ठीक मध्यमें ५० योजन चौड़ा विजयार्ध पर्वत है, जिसे घटाकर दो का भाग देनेसे २३८ योजन ३ कलाका परिमाण आता है; यही आर्य खरडकी चौड़ाई बड़े योजनों से है, जिसके ४७६००० से भी अधिक कोस होते हैं, और यह संख्या आजकलकी जानी हुई सारी पृथिवीकी पैमाइशसे बहुतही ज्यादा-कई गुणी अधिक है। भावार्थ इसका यह है कि आज कल की जानी हुई सारी पृथिवी तो आर्यखरड ज़रूर ही है और आजकलकी जानी हुई इस सारी पृथिवी पर रहने वाले सभी मनुष्य आर्य होनेसे उच्चगोत्री भी ज़रूर ही है।

सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक और श्लोकवार्तिक आदि
महान् प्रन्थोंमें चेत्र-आर्य, जाति-आर्य, कर्म-आर्य, चारित्रभार्य और दर्शन-आर्य ऐसे पांच प्रकारके आर्य बतलाये
हैं। जो आर्यखएडमें उत्पन्न हुए हैं— बाहाए हों वा
शूद्ध, ख़ूत हों वा अख़ूत यहाँके क़दीम रहने वाले
(आदिम निवासी) हों वा म्लेच्छुखएडों से आकर बसे हुये
स्त्री-पुरुषोंकी सन्तानसे हों, वे सब चेत्र-आर्य हैं। जातिआर्य वे कहलाये जा सकते हें, जो सन्तान क्रमसे आर्य
हैं, परन्तु इस समय आर्य-चेत्रों में न रहकर म्लेच्छु-

देशों में जायसे हैं। पहले, दूसरे श्रीर तीसरे कालमें इस श्रार्यखरडमें भोगभूमिया रहते थे, जो श्रातिउत्तम श्रार्य तथा उच्चगोत्री थे श्रीर कल्पवृक्षोंसे ही श्रपनी सब हिन्छत वस्तुएँ प्राप्त कर लेते थे। तीसरे कालके श्रन्त में कल्पवृत्त समाप्त हो गए, तब श्रीश्रृपभदेव भगवान् ने उनको क्षत्रिय, वैश्य, श्रीर श्र्द्ररूप तीन भेदों में वाँट कर, खेती, पशु-पालन, ब्यापार, सेवा श्रीर सिपाही-गीरी श्रादिक कर्म सिखाए। तत्पश्चात् भरत महत्राज ने उन्हीं तीनों में से कुछ मनुष्योंकी एक चौथी ब्राह्मण जाति बनाई। इन चारों ही जातियोंकी सन्तानें, जिनमें छूत-श्राछूत सभी शामिल हैं, श्रार्य-सन्तान होनेसे जाति-श्रार्य हैं।

कर्म आयोंका वर्णन करते हुए श्री अकलंकदेवने राजवार्तिकमें लिखा है कि वे तीन प्रकारके हैं-एक सावद्यकर्मायं दूसरे अल्पसावद्यकर्मार्यं, तीसरे असावद्य-कर्म-आर्य। पिछले दो भेदीका अभिप्राय देशव्यतियो तथा महाव्रतियोंसे हैं। रह सावद्यकर्मार्य, वे ऐसे कर्मोंसे आजी-वका करने वाले होते हैं जिनमें प्रायः पाप हुआ करता है। उनके छह भेद हैं — (१) जो तीर तलवार आदि हथियार चलाने में होशियार हीं- फौज, पुलिस के सिपाही श्रीर शिकारी श्रादि वे श्रसिकर्मार्थ (२) जो श्रामद खर्च श्रादि लिखने में दच हो वे मसिकर्मार्थ (३) जो खेतीके श्रीजार चलाना जानने वाले, स्वयं खेतीहर, हलचलाने, खेत नौराने, भाइभुंड काटने, घास खोदने, पानी सीचने, खेती काटने, ईख छीलने आदि खेतक कामकी मज़दूरी करने वालं हों वे कृषिकमार्थ, (४) जो चित्रकारी त्रादि ७२ प्रकारके कलाकार-जैसे चित्रकार, बहुरूपिये, नट, बादी, नाचनेवाले, गानेवाले, दोल-मृदञ्ज-वीगा-वांसरी-सारङ्गी-दोतारा-सितार बजानेवालं, बाजेवालं, इन्द्रजालियं, ऋर्थात् बाजीगर,

जुए के खिलाड़ी उबटन श्रादि सुगन्ध वस्तु बनाने वाले शरीरको मलने श्रीर पैर चापी करने वाले, चिनाई के वास्ते इंट बनाने वाले, चुना फंकने वाले, पत्थर काटने वाले, जर्राही श्रर्थात् शरीर को फाइने चीरने वाले, लोकरंजन आदि करने वाले भाँड, कुश्तीके पहलवान, डएडों से लड़ने वाले पटेवाज श्रादि विद्याकर्मार्थ, (५) धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार, सुनार आदि-आदि शब्दसे, मरे पशुत्रों की खाल उतारने वाले, जुता बनाने वाले चर्मकार, बास की टांकरी और ल्लाज बनानेवाले बँसफोड श्रादि शिल्पकर्मार्य, (६) चन्दनादि गन्धद्रब्य, घी श्रादि रस, चावल श्रादि श्रनाज श्रीर हुई-कपास माती श्रादिका संग्रह करके व्यापार करनेवाले विशाकमार्य । इस तरह ये छहों प्रकारके कर्म करनेवाले श्री श्रकलंकदेवके कथना-नुसार सावद्यकर्म-श्रार्थ हैं। परन्तु ये उपरोक्त छहीं कर्म-न्नेत्र-श्रार्यश्रीर जाति-श्रार्य तो करते ही हैं, तब ये कर्म-त्रार्य म्लेच्छ खंडोंमं रहनेवाले म्लेच्छ ही होसकते हैं, जो श्रायों के समान उपर्यक्त कर्म करने लगे हैं, इसीसे कर्म-त्रार्य कहलाते हैं।

ये सभी प्रकारके आर्य श्रीविद्यानन्दके मतानुसार उद्यगोत्री होत हैं अर्थात् कर्मभूमिकं सब म्लेच्छ भी आयों के समान कर्म करने से कर्म-आर्य हो जाते हैं। इनको छोड़ कर जो म्लेच्छ वच रहे हो वे ही नीचगोत्री रह जाते हैं, और वे सिवाय अन्तरद्वीपजोंके और कोई भी नहीं हो सकते हैं— वे ही खेती, कारीगरी आदि कोई भी आर्य-कर्म करने के योग्य नहीं हैं और न आर्य-चेत्रों में उनका अगमन अथवा निवास ही बनता है। इस प्रकार विद्यानन्दस्वामीकं मतानुसार भी यही परिशाम निकल आता है कि अन्तरद्वीपजोंके सिवाय वर्तमान संसारके सभी मनुष्य उच्चगोत्री हैं।

श्चन्तमें व्यावहारिक दृष्टिसे ऊँच-नीचताका विचार करनेके लिये पाठकोंसे हमारा यह नम्र निवेदन है कि वे श्रीप्रभाचन्द्राचार्य-रचित प्रमेयकमलमार्तएडके चतुर्थ श्रध्यायको श्रवस्य पढ़ें, जिसमें श्रीश्राचार्य महाराजने अनेक अकाट्य युक्तियों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि जाति सब मनुष्योंकी एक ही है, जन्मसे उसमं भेद नहीं है, जो जैसा काम करने लगता है वह वैसा ही कहलाता है। प्रतिपक्षी इस विषयमें जो भी कुछ तर्क उठा सकत। है उस सबका एक-एक करके श्रीश्राचार्य महाराजने बड़ी प्रवत युक्तियांसे खंडन किया है, जिससे यह कथन बहुत विस्तृत हो गया है। इसी से उसको हम यहां उद्धृत नहीं कर सके हैं। उसको पाठक स्वयं पढलें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हाँ अन्य प्रन्थंकि कुछ वाक्य लिखेजाते हैं, जिनसे व्यवहारिक दृष्टिकी ऊँच-नीचताके विषयमें पूर्वाच।यौँ का कुछ श्रभिमत मालूम होसके श्रौर उससे हृदयमें येठी हुई चिरकालकी मिथ्या रूढिका विनाश होकर सत्यकी खोज के लिए उत्करठा पैदा होसके, श्रीर पूरी खोज होजानेपर श्रनादि कालका मिथ्यात्व दूर होकर सम्यक्श्रद्धान पैदा होसके । वे वाक्य इस प्रकार हैं,

दीं द्वायोग्यास्त्रयो वर्णाश्चतुर्थश्च विधीचितः। मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वे ऽपि जन्त्वः॥ उच्चायचजनप्रायः समयोऽयं जिनेशिनाम्। नैकिम्मन् पुरुषं तिष्ठदेकस्तम्भ इवालयः॥ —यशस्तिलक चम्पू

भावार्थ — ब्राह्मण, च्रिय, वैश्य ये तीनं तो दीचा के योग्य हैं ही, किन्तु शुद्ध भी विधि द्वारा दीक्षाके योग्य हैं। मन-वचन-कायसे पालन किये जाने वाले धर्मके सब ही अधिकारी हैं। जिनेन्द्र भगवानका यह धर्म-जँच नीच दोनों ही प्रकारके मनुष्योंके आधार पर टिका हुआ है। एक स्तम्भके आधार पर जिस तरह मकान नहीं ठहर सकता उसही तरह ऊँच वा नीचरूप एकही प्रकारके मनुष्यंकि आधार पर धर्म नहीं ठहर सकता है।

न जातिर्गर्हिता काचिद् गुरााः कल्याराकारराम् । व्रतस्थमपि चागडालं तं देवा बाह्मरां विदु ॥ —पद्मचरित

भावार्थ-कोई भी जाति निन्दनीय नहीं है, मनुष्य के गुग्ग ही कल्याग्ग करनेवाले होते हैं, व्रतधारी चांडाल भी महापुरुषों द्वारा ब्राह्मण् माना जाता है।

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम् । देवा देवं विदुर्भस्मगृढांगारान्तरीजसम् ॥ —र**ज**करण्डजात

भावार्थ—चाराडालकी सन्तानभी सम्यग्दर्शन ग्रहरा करनेसे देवों द्वारा देव ( श्राराध्य ) मानी जाती है ।

चातुर्वगर्य यथान्यच चागडालादिविशेषग्गम् । सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धि भुवने गतम् ॥

भावार्थ---ब्रह्मस्, चत्रिय, वैश्य, शुद्ध और चांडाल सब भाचारसके मेदसे ही मेद रूप माने जाते हैं।

श्राचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पनम् । न जातिर्भाक्षणीयास्ति नियता कापि तात्विभी ॥ गुर्गोः सभ्पद्यते जातिर्गुण्ध्वंसैर्विपद्यते । — धर्मपरीचा

भावार्थ--- ब्राह्मणादि जाति कोई वास्तविक जाति नहीं है, एकमात्र आचारके मेदसे ही जातिमेदकी कल्पना होती है। गुरांकि प्राप्त करनेसे जाति प्राप्त होती है और गुरांकि नाश होने से वह नष्ट भी होजाती है। चिह्नानि विटजातस्य सन्ति नाङ्गेषु कानिचित्।
अनार्यामाचरन् किञ्चिज्जायते नीचगोचरः॥
—पद्मचरित

भावार्थ—व्यभिचारसे ऋर्थात् हरामसे पैदा हुएका कोई निशान शरीरमें नहीं होता है, जिससे वह नीच समभा जावे। ऋतः जिसका ऋाचरण ऋनार्य ऋर्थात् नीच हो वहहीं लोकव्यवहार में नीच समभा जाता है— गोत्रकर्म मनुष्योंको नीच नहीं बनाता।

विप्रज्ञत्रियविट्श्र्द्राः प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः । जैनधर्मे पराः शक्तास्ते सर्वे बा धवोपमाः ॥ —धर्मरसिक

भावार्थ—श्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य श्रीर शुद्ध ये सब अपनी अपनी कुछ क्रियाविशेषके कारण ही भेदरूप कहे जाते हैं। वास्तवमें जैनधर्मको धारण करने के लिये सभी समर्थहैं, श्रीर उसे पालन करते हुए सब परस्परमं भाई भाईके समान हैं। श्रस्तु।

श्रव इस गोत्र कर्मके लेखको समाप्त करनेसे पहले यह भी प्रकट कर देना ज़रूरी हैं कि किन कारणोंसे उच्चगोत्र कर्मका बन्ध होता हैं श्रीर किन कारणोंसे नीच गोत्रका। इसकी बावत तत्वार्थसूत्र, श्रध्याय ६ टे के सूत्र नं० २५, २६ इस प्रकार हैं:—

''परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्घावने च नीचैगौत्रस्य ॥ २५ ॥''

"तद्विपर्ययो नीचैर्वृ त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥" २६ ॥

इनमें बतलाया है किश्रपनी बड़ाई श्रीर दूसरोंकी निंदा करनेसे—दूसरोंके विद्यमान गुर्णोकोभी ढाँकने श्रीर श्रपने श्रनहोते गुर्णोकोभी प्रकट करनेसे नीचगोत्रकर्म पैदा होता है। प्रत्युत इसके दूसरोंकी बड़ाई श्रीर अपनी निन्दा ब्रादि करने तथा नम्नता धारण करनेसे उच्च-गोत्रकर्मका उपार्जन होता है।

नीच श्रीर ऊँच गोत्र कर्मके पैदा होनेके इस सिद्धान्तको श्रच्छी तरह ध्यानमें रखकर हमको मन, बचन, कायकी प्रत्येक क्रियामें बहुत ही सावधान रहनेकी ज़रूरत है। ऐसा न हो कि अपनी अकड़, अह-म्मन्यता वा असावधानीसे हम नीचगोत्र बांधलें, जिससे नरकोंमें पटके जावें या दृक्ष और कीड़-मकीड़े आदि बनकर तिर्येचगति में पड़-पड़े सड़ा करें अथवा कुभोग-भूमिया बनकर तिर्येचों-जैसा जीवन व्यतीत करनेके लिये बाध्य होवें।

### धर्म क्या ?

(ले०-श्री० जैनेन्द्रकुमारजी)

बड़ा श्रच्छा प्रश्न किया गया है कि धर्म क्या है ! जैन धागम में कथन है कि वस्तुका स्वभाव ही धर्म है। इस तरह स्वभावच्युत होना श्रधर्म और स्वनिष्ठ

रहना धर्म हुआ।

मानवका धर्म मानवता। दूसरे शब्दों में उसका
अर्थ हुआ आत्मनिष्ठा।

मनुष्यमें सदा ही थोड़ा-बहुत द्वित्व रहता है। इच्छा और कर्म में फ़ासला दीखता है। मन कुछ चाहता है, तन उस मनको बांधे रखता है। तन पूरी तरह मनके बसमें नहीं रहता, और न मन ही एक दम तन के ताबे हो सकता है। इसी द्वित्वका नाम क्लेश है। यहीं से तुःख और पाप उपजता है।

इस द्वित्वकी अपेद्धा में हम मानवको देखें तो कहा जासकता है कि मन (अथवा आतमा) उसका स्व है, तन पर है। तन विकारकी ओर जाता है, मन स्वच्छ स्वप्न की ओर। तन की प्रकृतिका विकार स्वीकार करने पर मन में भी मिलनता आजाती है और उसकी शाक्ति क्षीया हो जाती है। इससे तन की गुलामी परा-धीनता है और तन को मन के वश रखना और मन को आत्मा के वश में रखना स्व-निष्ठा स्वास्थ्य और स्वा-धीनता की परिभाषा है।

संचेप में सब समय श्रौर सब स्थिति में श्रात्मानुकूल वर्तन करना धर्माचरणी होना है। उस से श्रन्यथा वर्तन करना धर्म-विमुख होना है। श्रसंयम श्रधर्म है; क्योंकि इसका श्रर्थ मानव का श्रपनी श्रात्मा के निषेध पर देह के क़ाबू हो जाना है । इसके प्रतिकृत संयम धर्मा स्यास है।

इस दृष्टि से देखा जाय तो धर्म को कहीं भी खोजने जाना नहीं हैं। वह आत्मगत हैं। याहर प्रन्यों भीर प्रन्थियों में वह नहीं पायगा, वह तो भीतर ही हैं। भीतर एक लौ हैं। वह सदा जगी रहती हैं। खुभी, कि वहीं प्राची की मृत्यु हैं। मनुष्य प्रमाद से उसे चाहे न सुने, पर वह श्रंतपर्वीन कभी नहीं सोती। चाहे तो उसे भन-सुना कर दो, पर वह तो नुम्हें सुनाती ही हैं। प्रांत क्षचा वह नुम्हें सुभाती रहती हैं कि यह नुम्हारा स्वभाव नहीं हैं, यह नहीं हैं।

उसी लो में ध्यान लगाये रहना; उसी श्रंतर्ध्वनि के श्रादेश को सुनना श्रार तदनुकूल वर्तना; उसके श्रातिरिक्त कुछ भी श्रोर की विंता न करना; सर्वर्थेव उसी के हो रहना श्रोर श्रपने समूचे श्रस्तित्व को उसमें होम देना, उसी में जलना श्रोर उसी में जीना—यही धर्मका सार है।

युने महल में दिया जगाले । उसकी लो में लो लगा बैठ । श्रासन से मत डोल । बाहर की मत सुन । सब बाहर को श्रन्तर्गत हो जाने दे । तब त्रिभुवन में तू ही होगा श्रीर त्रिभुवन तुम्फ में, श्रीर तू उस लो में । धर्मकी यही इष्ठावस्था है । यहाँ द्वित्व नष्ट हो जाता है । श्रात्मा की ही एक सत्ता रहती है । विकार श्रसत् हो रहते हैं, जैसे प्रकाश के श्रागे श्रन्थकार ।

## **ऋनित्यता**

[ ले॰ -- श्री॰ शोभाचन्द्र भारिल्ल, न्यायतीर्थ ]

PENERANAN KANGRANAN K

(१)

दहला देता था बीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उँगली पर नचता था यह भूमंडल सारा। ये कल तक जो शूरबीर रशाधीर अभय सेनानी, पड़े तड़पते आज न पाते हैं खुल्लू-भर पानी !

( २ )

ममर मानकर निज जीवनको पर-भव हाय भुलाया, चाँदी-सोने के दुकड़ों में फूला नहीं समाया । देख मूढ़ता यह मानव की उधर काल मुस्काया, मगले पल ले चला यहाँपर नाम-निशान न पाया!

( ३ )

उच्छातों के मित्र से प्रतिपल प्राण् भागते जाते, बादल की-सी छाया काया पाकर क्या इठलाते ? कौन सदा रख सका इन्हें फिर क्या तूही रख लेगा ? पायम का संकेत तनिक-सा तू प्रस्थान करेगा ?

 $(\mathbf{Y})$ 

बिजली की क्षण-भंगुर आभा कहती-देखा आओ, तेरे-मेरे जीवन में हैं कितना भेद वताओं ? जल-बुद्-बुद् मानां दुनियां को अमर सीख देता हैं— मौत तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता है।

**(** )

बड़े भीर चहुँ ऋरो ललाई जो भूपर छाई थी, नभ से उत्तर प्रभा दिनकर की मध्य दिवस ऋाई थी। सन्ध्या राग रॅगीला मन को तुरत मोहने वाला, इाय!कहाँ ऋब जब फैला है यह भीपण तम काला! ( ६ )

लहरें लोल जलिथ हैं श्रापनी श्राज जहाँ लहराता, हा! संसार मरुस्थल उसको थोड़े दिन में पाता! मनइर कानन में सौरभ-मय सुंदर सुमन खिले हैं, श्रांधी के इलके भौंके से श्रव वे धूल मिले हैं!

( b )

है संसार सराय जहाँ हैं पिथक आय जुट जाते, लेकर टुक विश्राम राह को अपनी-अपनी जाते । जो आये थे गये सभी, जो आये हैं जाएँगे, अपने-अपने कर्मों का फल सभी आप पाएँगे ॥

(5)

जीवन-तन-धन-भयन न रहि हैं, स्वजन-प्रान छूटेंगे, दुनियाँके संबंध विदाई की वेला टूटेंगे । यह क्रम चलता रहा ऋदि से, ऋबभी चलता भाई, संयोगों का एकमात्र फल-केवल सदा जुदाई ॥

( 🐧 )

कोटि-कोटि कर कोट श्रोटमें उनकी तू छिप जाना, पद-पद पर प्रहरी नियुक्त करके पहरा विठलाना। रक्षग्र-हेतु सदा हो सेन सजी हुई चतुरङ्गी, काल बली ले जाएगा, ताकोंगें साथी-सङ्गी॥ (१०)

धन-दौलत का कहाँ ठिकाना, वह कय तक ठहरेगी? चार सुयश की विमल पताका क्या सदैव फहरेगी? पिता-पुत्र-पत्नी-पोतों का संग चार दिन का है, फिर चिर-काल वियोग-वेदना-वेदन फल इनका है।

(११)

जीवन का सींदर्य सुनहरा शेशव कहा गया रे! आंधी-सा मतमाता यौवन भी तो चला गया रे! अर्क्समृत्युमय बृहापन भी जाने को श्राया है, हा! सारा ही जीवन जैसे वादल की स्त्राया है!!



## सेवाधर्म-दिग्दर्शन

#### [ सम्पादकीय ]

हिसाधर्म, दयाधर्म, दशतज्ञण्धर्म, रस्नत्रय धर्म, सदाचारधर्म, अथवा हिन्दुधर्म, मुसल-मानधर्म, ईसाईधर्म, जैनधर्म, बौद्धधर्म इत्यादि धर्म नामोंसे हम बहुत कुछ परिचित हैं;परन्तु 'संवाधर्म' हमारे लिये अभी तक बहुत ही अपरिचितसा बना हुआ है। हम प्राय: समभते ही नहीं कि सेवाधर्मभी कोई धर्म है श्रथवा प्रधान धर्म है। कितनों ही ने तो सेवाधर्मको सर्वथा शद्भक्मी मान रक्खा है, वे सेवकको ग्रुलाम सममते हैं श्रीर गुलामीमं धर्म कहाँ ? इसीसं उनकी तद्रप संस्कारों में पत्नी हुई बुद्धि सेवाधर्मको कोई धर्म श्रथवा महत्वका धर्म माननेके लिये तैय्यार नहीं-वे समभ ही नहीं पाते कि एक भाड़ेके संवक, श्रनिच्छा पूर्वक मजबूरीसे काम करने वाले परतंत्र संवक श्रीर स्वेच्छासं श्रवना कर्तव्य समभकर सेवाधर्म का अनुष्ठान करने वाले अथवा लोक-

संवा बजानेवाले स्वयंसेवक में कितना बड़ा अन्तर है। ऐसे लोग सेवाधर्म को शायद किसी धर्मकी ही सृष्टि सममते हों, परन्तु ऐसा सममता ठीक नहीं है। वास्तव में संवाधर्म सब धर्मों में ओत-प्रोत है और सबमं प्रधान है। बिना इस धर्म के सब धर्म निष्प्राण हैं, निसत्व हैं और उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। क्योंकि मन-वचन-कायसे स्वेच्छा एवं विवेकपूर्वक ऐसी क्रियाओं का छोड़ना जो किसी के लिये हानिकारक हों और ऐसी क्रियाओं का करना जो उपकारक हों संवाधर्म कहलाता है।

'मेरे द्वारा किसी जीवको कष्ट अथवा हाति न पहुँचे में सावद्ययोग से विरक्त होता हूँ,' लोक-संवाकी ऐसी भावना के बिना अहिंसाधर्म कुछ भी नहीं रहता और 'मैं दूसरों का दुख-कष्ट दृर करने में कैसे प्रवृत्त हूँ' इस सेबा-भावनाको यदि व्याधर्मसे निकाल दिया जाय तो किर वह क्या श्रवशिष्ट रहेगा ? इसे सहृद्य पाठक स्वयं समभ सकते हैं। इसी तरह दूसरे धर्मी का हाल है, सेवा-धर्म की भावनाको निकाल देने से वे सब थोथे श्रीर निर्जीव हो जाते हैं। सेवाधर्म ही उन सब में, अपनी मात्रा के अनुसार प्राण्यतिष्ठा करने वाला है। इसलिये संवाधर्मका महत्व बहत ही बढ़ा चढ़ा है और वह एक प्रकार से अवर्शनीय है। अहिंसादिक सब धर्म उसीके श्रंग श्रथवा प्रकार हैं श्रीर वह सब में व्यापक है। ईश्वरादिक की पूजा भक्ति श्रीर उपासना भी उसी में शामिल (गर्भित) है, जो कि अपने पुज्य एवं उपकारी पुरुषोंके प्रति किये जाने वाले अपने कर्तव्यके पालनादि स्वरूप होती है। इसी से उसको 'देव-सेवा' भी कहा गया है। किसी देव अथवा धर्म प्रवर्तकके गुणों का कीर्तन करना, उसके शासन को स्वयं मानना सदुपदेशको अपने जीवन में उतारना श्रीर शासन का प्रचार करना, यह सब उस देव अथवा धर्म-प्रवर्तक की संवा है और इसके द्वारा अपनी तथा अन्य प्राणियोंकी जो सेवा होती है वह सब इससे भिन्न दूसरी आत्म-सेवा अथवा लोकसेवा है। इस तरह एक सेवा में दूसरी संवाएँ भी शामिल होती हैं।

स्वामी समन्तभद्र ने अपने इष्टरेव भगवान् महावीरके विषयमें अपनी सेवाओंका और अपने को उनकी फलप्राप्तिका जो उल्लेख एक पश्चमें किया है वह पाठकोंके जानने योग्य है और उससे उन्हें देवसेवाके कुछ प्रकारोंका बोध होगा और साथ ही, यह भी मालूम होगा कि सब्चे हृदयसे और पूर्ण तन्मयताके साथ की हुई वीर-प्रमुकी सेवा कैसे उत्तम फलको फलती है। इस्रीसे उस पद्यको उनके 'स्तुतिविद्या' नामक प्रन्थ (जिनशतक) से यहाँ उदुध्रत किया जाता है:—

सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरिष त्वय्यचनं चापि ते हस्तावं जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽचि संप्रचते। सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिषरं सेवेद्दशी येन ते तेजस्वीसुजनोऽहमेव सुकृत तेनैव तेजःपते॥११४॥

इसमें बतलाया है कि—'हे भगवन्! आपके मतमें अथवा आपके ही विषयमें मेरी सुश्रद्धा है— अन्धश्रद्धा नहीं—, मेरी स्मृति भी आपको ही अपना विषय बनाये हुए है, मैं पूजन भी आपका ही करता हूँ, मेरे हाथ आपको ही प्रणामांजिल करनेके निमित्त हैं, मेरे कान आपकी ही ग्रणकथा सुननेमें लीन रहते हैं, मेरी आँखें आपके ही रूपको देखती हैं, मुक्ते जो न्यसन है वह भी आपको ही सुन्दर स्तुतियों क्षिके रचनेका है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करनेमं तत्पर रहता है; इस प्रकारकी चूँकि मेरी सेवा है—मैं निरन्तर ही आपका इस तरह पर सेवन किया करता हूँ—इसीलिये हे तेज:पते! (केवलज्ञान स्वामिन्) मैं तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ और सुकृति (पुरुयवान्) हूँ।'

यहाँ पर किसीको यह न समभ लेना चाहिये कि सेवा तो बड़ोंकी—पूज्य पुरुषों एवं महात्माद्यों-की होती है और उसीसे कुछ फल भी मिलता है,

<sup>\*</sup> समन्तभद्रकी देवागम, युक्त्यनुशासन भौर स्वयंभूस्तोत्र नामको स्तुतियाँ बड़े ही महत्वकी एवं प्रभावशालिनी है भौर उनमें सूत्ररूपसे जैनागम भथवा वीरशासन भरा पड़ा है।

ह्योटों-चसमथौं, अथवा दीन-दु:खियों आदिकी संवामें क्या घरा है ? ऐसा सममना भूल होगा। जितने भी बड़े पूज्य, महात्मा अथवा महापुरुष हैं वे सब छोटों, ऋसमथीं, ऋसहायों एवं दीन-दु: खियोंकी सेवासे ही हए हैं -- सेवा ही सेवककी सेव्य बनाती अथवा ऊँचा उठाती है। और इस लिये ऐसे महान् लोक-सेवकोंकी सेवा अथवा पूजा भक्तिका यह अभिपाय नहीं कि हम उनका कोरा गुगागान किया करें अथवा उनकी ऊपरी (श्रीप-चारिक ) सेवा चाकरीमें ही लगाये रक्खं- उन्हें तो अपने व्यक्तित्वके लिये हमारी सेवाकी जरूरत भी नहीं है-कृतकृतयोंको उसकी जरूरत भी क्या हो सकती है ? इसीसे स्वामी समन्तभद्रने कहा है-- ''न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे''-श्रर्थात् हे भगवन्, पूजा भक्तिमं आपका कोई प्रयोजन नहीं है: क्योंकि आप वीतरागी हैं-रागका अंश भी श्रापके श्रात्मामं विद्यमान नहीं है, जिसके कारण किसीकी पूजा-सेवासे श्राप प्रसन्न होते । वास्तवमें ऐसे महान् पुरुषांको सेवा-उपासनाका मुख्य उद्देश्य उपकारस्मरण श्रीर कृतज्ञताव्यक्तीकरणकं साथ 'तद्गु एल विध' - उनके गुर्णोकी संप्राप्ति-होता है। इसी बातको श्री पुज्यपादाचार्यने 'सर्वार्थ सिद्धि' के मंगलाचरण ('मोच्च मार्गस्यनेतारं' इत्यादि ) में ''वन्दे तद्गुगालब्धये'' पदके द्वारा व्यक्त किया है। तद्गुण लब्धिके लिये तद्रूप आचरणकी जरूरत है, और इसलिये जो तद्गुण लब्धिकी इच्छा करता है वह पहले तदुरूप आवरण को श्रपनाता है-अपने आराध्यके श्रनुकृत वर्तन करना अथवा उसके नक्षरोक्तदम पर चलना प्रारंभ

करता है। उसके लिये लोकसेवा अनिवार्य हो जाती है-दीनों, दु:खितों, पीड़ितों, पतितों, अस-हायों, असमथीं, अज्ञां और पश्चम्रष्टींकी सेवा करना उसका पहला कर्तव्यकमी बन जाता है। जो ऐसान करके अथवा उक्त ध्येयको सामने न रखकर ईश्वर-परमात्मा या पूज्य महात्मात्रोंकी भक्तिके कोरे गीत गाता है वह या तो दंभी है. ठग है- अपनेको तथा दूसरोंको ठगता है- और या उन जड़ मशीनोंकी तरह अविवेकी है जिन्हें श्रपनी क्रियाश्रोंका कुछ भी रहस्य मालूम नहीं होता। श्रीर इसलिये भक्तिके रूपमें उसकी सारी उछल-कृद् तथा जयकारोंका-जय जयके नारोंका — कुछ भी मूल्य नहीं है। वे सब दंभपूर्ण अथवा भावशून्य होनेसं बकरीके गलेमें लटकते हुए स्तनों (थनों) के समान निरर्थक होते हैं--उनका कुछ भी बास्तविक फल नहीं होता।

महात्मा गांधीजीने कई बार ऐसं लोगोंको लच्य करके कहा है कि 'वे मेरे मुँह पर थूकें तो अच्छा, जो भारतीय होकर भी स्वदंशी बस्त्र नहीं पहनते और सिरसं पैर तक विदंशी बस्त्रोंको धारण किये हुये मेरी जय बोलते हैं। ऐसे लोग जिस प्रकार गांधीजी के भक्त अथवा संवक नहीं कहे जाते बल्कि मजाक उड़ाने वाले समसे जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग अपने पूच्य महापुरुषोंके अनुकूल आचरण नहीं करते—अनुकूल आचरण की भावना तक नहीं रखते—खुशी सं विरुद्धाचरण करते हैं और उस कुत्सित आचरण को करते हुए ही पूज्य पुरुषकी वंदनादि किया करते तथा जय बोलते हैं, उन्हें उस महापुरुषको संवक अथवा

उपासक नहीं कहा जासकता—वे भी उस पूज्य व्यक्तिका उपहास करने-कराने वाले ही होते हैं। अथवा यह कहना होगा कि वे अपने उस आचरण के लिये जड़ मशीनों की तरह स्वाधीन नहीं हैं। और ऐसे पराधीनोंका कोई धर्म नहीं होता। सेवा धर्मके लिये स्वेच्छापूर्वक कार्यका होना आवश्यक है; क्योंकि स्वपरहित साधन की दृष्टि से स्वेच्छा-पूर्वक अपना कर्तव्य सममकर जो निष्काम कर्म अथवा कर्मत्याग किया जाता है, वह सञ्चा सेवा-धर्म है।

जब पूज्य महात्माश्रांकी सेवाके लिये गरीबों, दीन-दुखितोंकी, पीड़ितों-पिततोंकी, श्रमहायोंअसमर्थोंकी, श्रक्कों श्रीर पथश्रष्टोंकी सेवा
श्रमियार्थ है—उस सेवाका प्रधान श्रग है, बिना
इसके वह बनती ही नहीं—तब यह नहीं कहा जा
सकता श्रीर न कहना उचित ही होगा कि 'छोटोंअसमर्थों' श्रथवा दीन-दु:खितों श्रादिकी सेवा में
क्या घरा है ?' यह सेवा तो श्रहंकारादि दोषों
को दूर करके श्रात्मा को ऊँचा उठाने वाली है,
तद्गुण्-लिब्बिक उद्देश्यको पूरा करने वाली है श्रीर
हर तरह से श्रात्मिवकास में सहायक है, इसलिये
परमधर्म है श्रीर सेवाधर्मका प्रधान श्रम है।
जिस धर्मके श्रनुष्टानसे श्रमना कुछ भी श्रात्मलोभ न होता हो वह तो वास्तवमें धर्म ही
नहीं है।

इसके सिवाय, श्रानादिकालसे हम निर्वल, श्रसहाय, दीन, दु:खित, पीड़ित, पतित, मार्गच्युत श्रीर श्रक्क जैसी श्रवस्थाश्रोंमें ही श्रिकतर रहे हैं श्रीर उन श्रवस्थाश्रों हमने दूसरों की खूब सेवाएँ ली हैं तथा संवा-सहायताकी प्राप्तिके लिये निरन्तर भावनाएँ भी की हैं, श्रीर इसलिये उन श्रवस्थाश्रों में पड़े हुए श्रथवा उनमें से गुजरने वाले प्राणियों की सेवा करना हमारा श्रीर भी ज्यादा कर्त्तव्यकर्म है, जिसके पालनके लिये हमें श्रपनी शक्तिको जरा भी नहीं छिपाना चाहिये— उसमें जी चुराना श्रथवा श्राना-कानी करने जैसी कोई बात न होनी चाहिये। इसीको यथाशक्ति कर्त्तव्यका पालन कहते हैं।

एक बचा पैदा होते ही कितना निर्वल और श्रमहाय होता है श्रौर अपनी समस्त श्रावश्यक-ताश्रोंकी पूर्तिके लिये कितना अधिक दूसरों पर निर्भर रहता अथवा आधार रखता है। दूसरे जन उसकी खिलाने-पिलाने, उठाने-बिठाने, लिटाने-सुलाने, श्रोढनं-विद्याने, दिल बहलाने, सदी-गर्मी श्रादिसं रचा करने श्रीर शिचा देने-दिलानेकी जो भी सवाएँ करते हैं वे सब उसके लिये प्राग्यदानक समान है। समर्थ होने पर यदि वह उन सेवाधीं को भूल जाता है और घमएडमें आकर अपने डन डपकारी सेवकोंकी--माता-पितादिकोंकी**-**-सेवा नहीं करता—उनका तिरस्कार तक करने लगता है तो समभना चाहिये कि वह पतनकी ऋोर जा रहा है। ऐसे लोगोंको संसारमें कुतझ, गुरामेट और श्रहसानकरामोश जैसे दुर्नामोंस पुकारा जाता है। कृतव्नता अथवा दूसरोंके किये हुए उपकारों और ली हुई सेवाधों को भूल जाना बहुत बड़ा श्रपराध है और वह विश्वासघातादिकी तरह ऐसा बढ़ा पाप है कि उसके भारसं पूथवी भी कौपती है।

#### किसीने ठीक कहा है:--

करें विश्वासवात जो कोय, कीया कृतको विसरें जोय।

श्रापद पढ़े मित्र परिहरें, तासु भार धरणी धरहरें ॥

ऐसे ही पापोंका भार बढ़जानेसे पृथ्वी श्रवसर होता करती हैं — भूकम्प श्राया करते हैं । श्रीर इसीसे जो साधु पुरुषभ-ले श्रादमी होते हैं वे दूसरों के किये हुए उपकारों श्रथवा जी हुई सेवाश्रोंको कभी भूजते नहीं हैं — 'न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति' बदलेमें श्रपने उपकारियोंकी श्रथवा उनके श्रादशीनुसार दूसरोंकी सेवा करके श्रयणमुक्त होते रहते हैं । उनका सिद्धान्त तो 'प्रोपका-राय सतां विभूतयः' की नीतिका श्रनुसरण करते हुए प्रायः यह होता हैं: —

उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्यको गुगाः ? श्रपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते ॥

अर्थात्—अपने उपकारियों के प्रति जो साधुता का—प्रत्युपकारादिकाप सेवाका—ज्यवहार करता है उसके उस साधुपनमें कौन बड़ाईकी बात है? ऐसा करना तो साधारण जनोचित मामूली-सी बात है। सत्पुरुषोंने तो उसे सच्चा साधु बनलाया है जो अपना अपकार एवं बुरा करने वालोंके प्रति भी साधुताका ज्यवहार करता है—उनकी सेवा करके उनके आत्मासे शत्रुताके विषकों ही निकाल देना अपना कर्तज्य सममता है।

ऐसं साधु पुरुषोंकी दृष्टिमं उपकारी, अनुप-कारी और अपकारी प्रायः सभी समान होते हैं। उनकी विश्ववन्धुत्वकी भावनामं किसीका अपकार या अप्रिय आचरण कोई बाधा नहीं डालता। 'अप्रियमिप कुर्वाणो यः प्रियः प्रिय एव सः' इस उदार भावनासे उनका आत्मा सदा ऊँचा उठा रहता है। वे तो सेवाधर्मके अनुष्ठान द्वारा अपना विकाससिद्ध किया करते हैं, और इसीसे सेवाधर्मके पालनमें सब प्रकारसे दत्तचित्त होना अपना परम कर्तन्य सममते हैं।

वास्तवमें, पैदा होते ही जहाँ हम दूसरोंसे संवाएँ लेकर उनके ऋगी बनते हैं वहाँ कुछ समर्थ होने पर अपनी भोगोपभोगकी सामग्रीके जुटानेमं, श्रपनी मान-मर्यादाकी रचामें, श्रपनी कषायोंको पुष्ट करनेमें श्रीर अपने महत्व या प्रभुत्वको दूसरों पर स्थापित करनेकी धुनमें श्रपराध भी कुछ कम नहीं करते हैं। इस तरह हमारा आत्मा परकृत-उपकार भार और स्वकृत-श्रपराध भारसे बराबर दबा रहता है। इन भारों के हलका होने के साथ साथ ही आत्माक विकासका सम्बन्ध है। लोक-सेवास यह भार हलका होकर आत्मविकासकी सिद्धि होती है। इसीस सेवाको परमधर्म कहा गया है और वह इतना परम गहन है कि कभी कभी तो योगियोंके द्वारा भी अगम्य हो जाता है .--उनकी बुद्धि चकरा जाती है, वे भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं और गहरी समाधिमें उतरकर उसके रहस्यकी खोजनेका प्रयक्त करते हैं। स्नोक-संवाके क्षिये अपना सर्वस्व अर्पण कर देने पर भी उन्हें बहुधा यह कहते हुए सुनते हैं-

"हा दुटुकर्यं ! हा दुर्हु मासियं ! चितियं च हा दुर्हु ! भन्तो भन्तोऽस्थस्मि पच्छुत्तावेख वेथतो ॥" सन-वचन-कायकी प्रवृत्तिमें जहाँ जरा भी प्रमत्तता, श्रसावधानी श्रथवा श्रुटि लोकहितके विरुद्ध दीख पड़ती है वहाँ उसी समय उक्त प्रकार के उद्गार उनके मुँहसे निकल पड़ते हैं श्रार वे उनके द्वारा परचाताप करते हुए श्रपने सूद्म श्रप-राधोंका भी नित्य प्रायश्चित्त किया करते हैं। इसीसे यह प्रसिद्ध है कि—

#### ''सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः।"

सेवाधर्मकी साधनामें, निःसन्देह, बड़ी साव-धानी की जरूरत है और उसके लिये बहुत कुछ आत्मबलि-अपने लौकिक स्वार्थोंकी आहुति-देनी पड़ती है। पूर्ण सावधानी ही पूर्ण सिद्धिकी जननी है, धर्मकी पूर्णसिद्धि ही पूर्ण आत्म-विकासके लिये गारण्टी है और यह आत्मिवकास ही सेवाधर्मका प्रधान लह्य है, उद्देश्य है अथवा ध्येय है।

गनुष्यका लह्य जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक संवाधमें उसे कुछ कठिन श्रोर कष्टकर जरूर प्रतीत होता है, वह सेवा करके श्रपना श्रहसान जतलाता है, प्रतिसंवाकी—प्रत्युपकार की—वाँछा करता है, श्रथवा श्रपनी तथा दूसरों की संवाकी मापतौल किया करता है श्रीर जब उसकी मापतौल ठीक नहीं उतरती—श्रपनी सेवा से दूसरेकी सेवा कम जान पड़ती है—श्रथवा उसकी वह वाँछा ही पूरी नहीं होती श्रीर न दूसरा श्राहमी उसका श्रहसान ही मानता है, तो वह एकदम श्रुंमला उठता है, खेदखिन होता है, दु:ख मानता है, सेवा करना छोड़ देता है श्रीर

श्रनेक प्रकारके रागद्वेषोंका शिकार बनकर श्रपनी श्रातमा का हनन करता है। प्रत्युत इसके, लच्य शुद्धिके होते ही यह सब कुछ भी नहीं होता, सेवा-धर्म एकदम सुगम श्रीर सुखसाध्य बन जाता है, उसके करनेमें आनन्द ही आनन्द आने लगता है श्रीर उत्साह इतना बढ़ जाता है कि उसके फल-स्वरूप लौकिक स्वार्थी की सहज ही में बलि चढ जाती है और जरा भी कष्ट बोध होने नहीं पाता-इस दशामें जो कुछ भी किया जाता है अपना कर्तव्य समभ कर खुशीसे किया जाता है श्रीर उसके साथमें प्रतिसेवा, प्रत्युपकार अथवा अपने श्रादर-सत्कार या श्रहंकारकी कोई भावना न रहने से भविष्यमें दुःख, उद्वेग तथा कषाय भावों की उत्पत्तिका कोई कारण ही नहीं रहता: भौर इसिल्ये सहज ही में आत्मविकास सध जाता है। ऐसं लांग यदि किसीको दान भी करते हैं तो नीचे नयन करके करते हैं और उसमें श्रापना कर्तृत्व नहीं मानते । किसीने पूछा 'श्राप ऐसा क्यों करते हैं ?" तो वे उत्तर दंते हैं --

#### देनेवाला श्रीर है मैं समस्थ नहिं देन। लोग भरम मो करत हैं याते नीचे नैन।।

श्रथीत् देनेवाला कोई श्रीर ही है श्रीर वह इसका भाग्योदय है-मैं खुद कुछ भी देने के लिये समर्थ नहीं हूँ। यदि मैं दाता होता तो इसे पहले से क्यों न देता? लोग श्रमवश मुक्ते व्यर्थ ही दाता स-मक्तते हैं, इससे मुक्ते शरम श्राती है श्रार मैं नीचे नयन किये रहता हूँ। देखिये, कितना ऊँचा भाव है। आत्मविकास को अपना लच्य बनानेवाले मानवोंकी ऐसी ही परिशाति होती है। अस्तु।

त्यशुद्धिके साथ इस सेवाधर्मका अनुष्ठान हर कोई अपनी शक्तिके अनुसार कर सकता है। नौकर अपनी नौकरी, दुकानदार दुकानदारी, ककील वकालत, मुख्तार मुख्तारकारी, मुहरिंर, मुहरिंरी, ठेकेदार ठेकेदारी, आंहदंदार औहदंदारी, ढाक्टर डाक्टरी, हकीम हिकमत, वैद्य वैद्यक, शिल्पकार शिल्पकारी, किसान खेती तथा दूसरे पेशेवर अपने अपने उस पेशे का कार्य और मज-दूर अपनी मजदूरी करता हुआ। उसीमेंसे सेवा का मार्ग निकाल सकता है। सबके कार्य्यों में संवाधर्मकं लिये यथेष्ट अवकाश है-गुंजाइश है।

#### सेवाधर्मके प्रकार श्रीर मार्ग

श्रव में संत्तेष में यह बतलाना चाहता हूँ कि सेवा-धर्म कितने प्रकारका है श्रौर उसके मुख्य मार्ग कीन कीन हैं। सेवा-धर्मके मुख्य भेद दो हैं— एक क्रियात्मक श्रौर दूसरा श्रक्रियात्मक। क्रियात्मकको प्रश्वतिरूप तथा श्रक्रियात्मकको निश्वतिरूप सेवाधर्म कहते हैं। यह दोनों प्रकारका सेवाधर्म मन, वचन श्रौर काय के द्वारा चरितार्थ होता है, इसलिये सेवाके मुख्य मार्ग मानसिक, वाचिक श्रौर कायिक ऐसे तीन ही हैं—धनादिकका सम्बंध काय के साथ होने से वह भी कायिक मं ही शामिल है। इन्हीं तीनों मार्गोंसे सेवाधर्म श्रपने कार्यमें परिण् किया जाता है श्रीर उसमें श्रात्म-विकास के लिये सहायक सारं ही धर्म-समूह का समावेश होजाता है।

निवृत्तिरूप सेवाधर्ममं अहिंसा प्रधान है। उसमें हिंसारूप कियाका—सावद्यकर्मका—अथवा

प्राग्णव्यपरोपगा में कारग्रीभूत मन-वचन-कायकी प्रमत्तावस्थाका त्याग किया जाता है। मन-वचन कायकी इन्द्रिय-विषयोंमें स्वेच्छा प्रवृत्तिका भले प्रकार निरोधरूप 'गुप्ति', गमनादिकमें प्राणि-पीड़ाके परिहाररूप 'समिति', क्रोधकी अनुत्पत्ति रूप 'चमा', मानके अभावरूप 'माईव', माया श्रथवा यागवक्रता की निवृत्तिरूप 'श्राजेंब,' लीभ के परित्यागरूप 'शौच', अप्रशस्त एवं असाधु वचनोंकं त्यागरूप 'सत्य', प्राणुव्यपरापण श्रीर इन्द्रिय विषयोंक परिहाररूप 'संयम', इच्छानिरोध-रूप 'तप', दुष्ट विकल्पोंके संत्याग अथवा आहा-रादिक देय पदार्थी में से ममत्वके परिवर्जनकप 'त्याग,' वाह्य पदार्थी में मूख्यके अभावरूप 'आ किंचिन्य,' ऋब्रह्म श्रथवा मेथुनकर्मकी निवृत्तिरूप 'ब्रह्मचर्य.' (ऐसं 'दशलुच्चणुधर्म )' चुधादि वेदना-श्रोंकं उत्पन्न होने पर चित्तमं उद्घेग तथा श्रशान्ति को न होने देने रूप 'परिषहजय,' राग-द्वेषादि विषमतात्रोंकी निवृत्तिरूप 'सामायिक,' श्रीर कर्म-प्रहरण की कारणीभूत कियाश्रोंसे विरक्ति-रूप 'चारित्र,' ये सब भी निवृत्तिरूप संवाधर्मके ही अंग हैं, जिनमें से कुछ 'हिंसा' और कुछ हिंसेतर कियात्रोंके निषेधको लिये हुए हैं।

इस निवृत्ति-प्रधान संवाधर्मके अनुष्टानके लिये किसी भी कीई।-पैसेकी पासमें जरूरत नहीं है। इसमें तो अपने मन-वचन-कायकी कितनी ही कियाओं तकका रोकना होता है—उनका भी व्यय नहीं किया जाता। ही, इस धर्म पर चलनेके लिये नीचे लिखा गुरुमंत्र बड़ा ही उपयोगी है— अञ्छा मार्गदर्शक है:— "भात्मनः प्रतिक्रुलानि परेषां न समाचरेत् ।"

'जो जो बातें, क्रियाएँ, चेष्टाएँ, तुम्हारे प्रति-कूल हैं — जिनके दूसरों द्वारा किये हुए व्यवहार को तुम अपने किये पसन्द नहीं करते, अहितकर और दुखदाई सममते हो — उनका आचरण तुम दूसरोंके प्रति मत करो।'

यही पापोंसे बचनेका गुरुमंत्र है। इसमें संकेतरूपसे जो कुछ कहा गया है ज्याख्या द्वारा उसे बहुत कुछ विश्तृत तथा पल्लवित करके बत-लाया जा सकता है।

प्रवृत्तिक्षप सेवाधर्म में 'द्या' प्रधान है। दूसरों के दु:खों-कष्टों का अनुभव करके—उनसे द्रवीभूत होकर—उनके दूर करनेके लिये मन-वचन-कायकी जो प्रवृति है-ज्यापार है-उसका नाम 'द्या' है। अहिंसाधर्मका अनुष्ठाता जहाँ अपनी आंर से किसीको दु:ख-कष्ट नहीं पहुँचाता, वहाँ द्याधर्मका अनुष्ठाता दूसरों के द्वारा पहुँचाए गये दु:ख-कष्टोंकों भी दूर करनेका प्रयक्त करता है। यही दोनों में प्रधान अन्तर है। अहिंसा यदि सुन्दर पुष्प है तो द्याको उसकी सुगंध सममना चाहिये।

द्यामें सिक्रय परोपकार, दान, वैच्यावृत्य, धर्मीपदेश और दूसरोंके कल्याग्यकी भावनाएँ शामिल हैं। श्रक्षानसे पीड़ित जनता के हितार्थ विद्यालय-पाठशालाएँ खुलवानो, पुस्तकालय-वाचनालय स्थापित करना, रिसर्च इन्सटीट्यूटों का — अनुसन्धान प्रधान संस्थाओंका — जारो कराना, वैक्कानिक खोजोंको प्रोत्तेजन देन। तथा प्रस्थिनमींग और ज्याख्यानादिक द्वारा श्रक्कानाम्ध-

कारको दूर करनेका प्रयक्ष करना, रोगसे पीड़ित प्राणियोंके लिये श्रीषधालयों-चिकित्सालयोंकी व्यवस्था करना, बेरोजगारी श्रथवा भूखसे संतप्त मनुष्योंके लिये रोजगार-धन्धेका प्रबन्ध करके उनके रोटीके सवालको हल करना, श्रीर कुरीतियों कुसंस्कारों तथा बुरी श्रादतोंसं जर्जरित एवं पतनोन्मुख मनुष्य समाजके सुधारार्थ सभा-सोसाइटियोंका कायम करना श्रीर उन्हें व्यवस्थित रूपसे चलाना, ये सब उसी द्या प्रधान प्रशृतिरूप सेवाधर्मके श्रङ्ग हैं। पूज्योंकी पूजा-भक्ति-उपासना के द्वारा श्रथवा भक्तियोग-पूर्वक जो श्रपने श्रात्मा का उत्कर्ष सिद्ध किया जाता है वह सब भी मुख्यत्या प्रवृत्तिरूप सेवाधर्मका श्रङ्ग है।

इस प्रवृत्तिरूप सेवाधर्ममें भी जहाँतक अपने मन, वचन और कायसे सेवाका सम्बन्ध है वहाँ तक किसी कौड़ी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती—जहाँ सेवाके जिये दूसरे साधनोंसं काम किया जाता है वहाँही उसकी जरूरत पड़ती है। और इस तरह यह स्पष्ट है कि अधिकांश सेवाधर्म के अनुष्ठानके किये मनुष्यका टकं-पैसेकी जरूरत नहीं है। जरूरत है अपनी चित्तवृत्ति और कद्मको शुद्ध करनेकी, जिसके बिना सेवाधर्म बनता ही नहीं।

इस प्रकार संवाधर्मका यह संज्ञिप्तरूप, विवेचन अथवा दिग्दर्शन है, जिसमें सब धर्मोंका समावेश हो जाता है। आशा है यह पाठकोंको रुचिकर होगा और वे इसके फलस्वरूप अपने लच्यको शुद्ध बनाते हुये लोकसेवा करनेमें अधिकाधिक रूपसे दत्तचित्त होंगे।

> वीर सेवा मन्दिर, सरसावा, ता० २४-६-१९३८

# लुप्तप्राय जैन साहित्य

## सम्पादकोय

### भगवती आराधनाको दूसरी प्राचीन टीका-टिप्पणियाँ

कुन्तागवती द्याराधना द्यौर उसकी टीकाएँ' नामका एक विस्तृत लेख 'द्यनेकान्त' के प्रथम वर्षकी किरण ३, ४ में प्रकाशित हन्ना था। उसमें सुहृद्वर पं० नाथुरामजी प्रेमीने शिवाचार्य-प्रणीत 'भगवती आराधना' नामक महान् प्रथकी चार संस्कृत टीका श्रीका परिचय दिया था-ए श्रप-राजित सुरिका 'विजयादया,' २ पं० श्राशाधरकी 'मुलाराधना-दर्पण्', ३ श्रज्ञातकतृ का 'श्राराधना-पंजिका' ऋौर ४ पं० शिवजीलालकी 'भावार्थ-दोपिका' टीका । पं० सदासुखजीकी भाषाबच-निकाके श्रतिरिक्त उम वक्त तक इन्हीं चार टीकाओं का पता चलाथा। हाल में मूलाराधना-दर्पण-को देखते हुए मुक्ते इस प्रन्थकी कुछ दूसरी प्राचीन टीका-टिप्पियांका भी पता चला है श्रीर यह मालूम हुआ है कि इस प्रंथ पर दो संस्कृत टिप्पणों कं अतिरिक्त प्राकृत भाषाको भी एक टीका थी, जिसके होनेकी बहुत बड़ी संभावना थी; क्योंकि मृत्रप्य अधिक प्राचीन है। साथ ही, यह मा स्पष्ट हो गया कि अपराजित सूरिकी टीकाका नाम 'विजयोदया' ही है, जैसा कि मैंने अपने सम्पाद-

कीय नोट में \* सुचित किया था 'विनयोदय।' नहीं, जिसके होने पर प्रेमीजीने जोर दिया था।

एक विशेष बात और भी ज्ञात हुई है और वह
यह कि अपराजित सूरिका दूसरा नाम 'विजय'
अथवा 'श्रीविजय' था । पं० आशाधरजी ने
जगह जगह उन्हें 'श्रीविजयाचार्य' के नाम से
उल्लेखित किया है और प्राय: इसी नामके साथ
उनकी उक्त संस्कृत टीका के वाक्योंको मतभेदादिके
प्रदर्शनकरपमें उद्घृत किया है अथवा किसी
गाथाकी अमान्यतादि-विषयमं उनके इस नामको
पेश किया है। और इसिलयं टीकाकारनं टीकाको
अपने नामाङ्कित किया है, यह बात स्पष्ट हो
जाती है। स्वयं 'विजयांदया' के एक स्थल परसे
यह भी जान पड़ा है कि अपराजित सूरिने दशवैकालिक सूत्र पर भी कोई टीका किसी है और
उसका भी नाम अपने नामानुकृत 'विजयोदया'
दिया है। यथा:—

''दश्वैकालिकटीकायां श्रीविजयोदयायां प्रपंचिता उद्गमादिदाषा इति नेह प्रतन्यतं।"

--- 'उग्गमउप्पायणादि' गाथा नं ११९७

<sup>\*</sup>देखो, 'झनेकान्त, 'प्रथम वर्ष, किरख ४ १० २१०

द्यर्थात्—दशवैकालिककी 'श्रीविजयोदया' नामकी टीकामें उद्गमादिदोषोंका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है, इसीसे यहाँ पर उनका विस्तृत कथन नहीं किया जाता।

हाँ, मुलोराधना-दर्पेण परसे यह मालूम नहीं होसका कि प्राकृत टीकाके रचयिता कौन श्राचार्य हए हैं-पं॰ द्याशाधरजी ने उनका नाम साथ में नहीं दिया। शायद एक ही प्राकृत टीकाके होने के कारण इसके रचयिताका नाम देनेकी जरूरत न समभी गई हो । परन्तु कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि पं० आशाधरजीने प्राकृत टीकाके रचयिताके विषयमें अपने पाठकोंको अधिरेमें रक्खा है। दोनों टिप्पशियोंके कर्ताद्योंका नाम उन्होंने जरूर दिया है. जिनमें से एक हैं 'जयनन्दी' और दूसरे 'भीषन्द्र'। श्रीचन्द्राचार्यके दूसरे टिप्पण प्रसिद्ध हैं-एक पुष्पद्ग्त कविके प्राकृत उत्तरपुराग्यका टिप्पण है चौर दूसरा रविषेण के पद्मचरित का। पहला टिप्पण वि० सं० १०८० में स्रोर दसरा वि० सं० १०८७ में बनकर समाप्त हुआ है # । भगवती आराधना का टिप्पण भी संभवत: इन्हीं श्रीचन्द्रका जान पड़ता है, जिनके गुरुका नाम

श्रीनम्दी था और जिन्होंने वि० सं० १०७० में पुराणसार' नामका प्रन्थ भी लिखा है †।

जयनन्दी नामके यों तो अनेक मुनि होगये हैं: परन्तु पं० भ्राशाधरजी से जो पहले हुए हैं ऐसे एक ही जयनन्दी मुनिका पता मुक्ते आभी तक चला है, जोकि कनडी भाषाके प्रधान कवि आदिपम्पसे भी पहले होगये हैं; क्योंकि आदिपम्प ने अपने 'अादिपुराण' श्रीर 'भारतचम्पू' मं जिस का रचनाकाल शक सं० ८६३ (वि० सं० ९९८) है, उनका स्मरण किया है। बहत संभव है कि ये ही 'जयनन्दी' मुनि भगवती आराधनाके टिप्पणकार हों। यदि ऐसा हो तो इनका समय वि० की १०वीं शताब्दीके क़रीबका जान पहतो है; क्योंकि आदिपुराणमें बहुतसे आचार्योक स्मर्गान्तर इनका जिस प्रकारसे स्मर्गा किया गया है उस परसे ये आदिपम्पके श्राय: समकालीन श्रथवा थोड़े ही पूर्ववर्ती जोन पड़ते हैं। श्रस्त। विद्वानोंको विशेष खोज करके इस विषयों अपना निश्चित मत प्रकट करना च।हिये। जरूरत है. प्राकृतटीका और दोनों टिप्पणों को शास्त्रभण्डारों की कालकोठरियोंसे खोजकर प्रकाशमें लाने की । ये सब प्रन्थ पं० श्राशाधर जी के श्रस्तित्वकाल १३वीं-१४वीं शताब्दीमें मौजूद थे श्रीर इसिल्ये पुराने भएडारोंकी खोज द्वारा इनका पता कागाया

<sup>&</sup>quot;श्रीविकमादित्यसंवत्सरे वर्षायामशीत्यिभिकसहस्ते महा-पुराया-विषमपदिववरयां सागरसेनपरिज्ञाय मूलटिप्पयां चालोक्य कृतमिदं समुक्चय-टिप्पर्यं श्रक्षपातओंतेन श्रीमद्रलाकारगया श्री नन्याचार्य-सत्कविशिष्येय श्रीचन्द्रमुनिना, निजदोर्देडाभिभृत-रिपुराज्यविजयिन: श्रीभोजदेवस्य [राज्ये] ।१०२॥ इति उत्तर-पुरायाटिप्पयाकम्''।

<sup>&</sup>quot;बलात्कारगण-श्रीश्रीनन्याचार्यं सत्कविशिष्येण श्रीचन्द्र-मुनिना, श्रीमद्विक्तमादित्यसैनस्सरे सप्ताशीस्यिषकवर्षसङ्ग्ने श्रीमद्वा-रायां श्रीमतो राज्ये भोजदेवस्य पद्मचरिते । इति पद्मचरिते १२३ .....

<sup>†</sup> भारायां पुरि भोजदैवनृषते राज्ये जयास्युष्चकैः
श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेर्ज्ञांत्वा पुराणं महत् ।
सुक्त्यर्थं भवभीतिश्रीतंजगतां श्रीनन्दिशिष्यो नुभो
कुर्वे चारुपुराणसारममलं श्रीचन्द्रनामा सुनिः ॥१॥
श्रीविक्रमादित्यसैवत्स्वरे सप्तत्यभिकवर्षंसद्दे पुराणसाराभिभानं समाप्तम् ।

जा सकता है। देखते हैं, कौन सज्जन इन लुप्तप्राय प्रन्थोंकी खोजका श्रेय और यश प्राप्त करते हैं।

श्रव में मृलाराधना दर्पणके उन वाक्योंमेंसे कुछको नीचे उद्धृत कर देना चाहता हूँ जिन परसे उक्त टीका-टिप्पण श्रादि बातोंका पता चलता है:—

#### टीका-टिप्पण्के उल्लेख-

(१) ''षद्त्रिशद्गुणा यथा—मष्टी ज्ञाना-चारा त्रष्टी दर्शनाचाराश्च तपो द्वादशिषधं पश्च समितयस्तिस्रो गुप्तयश्चेति संस्कृतटीकायां, प्राकृतटोकायां तु श्रष्टाविंशतिम्लगुणाः श्रचारवत्वादयश्चाष्टी इति पद्ज्ञिंशत् । यदि वा दश श्रालोचनागुणा दश प्रायश्चित्तगुणा दशस्थितिकल्पाः पड्जीतगुणाश्चेति पद्त्रिंशत् ।"

---भायारवामादीया० गाथा नै० ५२६।

(२) "किमि(।गकंशलस्सव (गा० ५३७) कृमिश्रुकाहारवर्णतेतुभिरूतः कंगलः कृमिराग-कंगलस्तस्येति संस्कृतटीकायां व्याख्यानं । टिप्पणके तु कृमिरात्यकरकाहाररं जितं तु निष्पा-दितकंग्लस्येति । प्राकृत टीकायां पुनरिद्युकः — उत्तरापथे चर्मरं गम्लेच्छविषये म्लेच्छा जलौ-कामिर्मा नुषरुधिरं गृहीत्वा भंडकेषु स्थापयन्ति । ततस्तेन रुधिरेण कतिपयदिवसोत्पन्नविपन्नकृमि-केणोण्(स्त्रः रंजियत्वा कंग्लं वयन्ति । सोऽयं कृमिरागकंग्ल इत्युच्यते । स चातीवरुधिरवर्णो भवति । तस्य हि वन्हिना द्रभस्योपि स कृमि-रागो नापगच्छतीति ।"

(३) "क्र्रं भकः । श्रीचन्द्टिप्पण्के त्वेष-मुकः । भन्न कथयार्थप्रतिपत्तिर्यथा—चन्द्रनामा सपकारः ( इत्यादि )।"

—**मबतण्ठादो० गा० ५**८९

(४) ''एवं सित द्वादशस्त्री तेन ( संस्कृत-टीकाकारेण) नेष्ठा ज्ञायते । श्रस्माभिस्तु प्राकृत-टीकाकारोदिमतेनैव व्याख्यायते ।"

---चमरीबालं०, झगलंमुत्तंः गा० नं० १०५१,१०५२

(५) "कम्मेत्यादि (गा० न० १६.६६) भन्न स कममतः मिथ्यात्वादिस्तोककर्माणि । सिद्धिं सर्वार्थसिद्धिमिति जयनन्दि-टिप्पणे व्याख्या । प्राकृतटीकायां तु कम्ममलिष्णमुक्को कम्ममलेण मेलिलदो । सिद्धिं णिव्वार्ण ।"

---कम्ममलविष्यमुक्को सिक्कि० गा० १९९९।

(६) ''सम्मि समभूमिदेशस्थिते वाण वानोद्भव इति जयनन्दी । अन्ये तु वाण्वितरश्रो इत्यनेन व्यंतरमात्रमाहुः ।"

- बेमाणिश्रो थलगदो० गाथा नै० २०००

### अपराजितसूरि और श्रीविजयकी एकताके उन्नेख—

(७) श्रीविजयाचार्यस्तु मिध्यात्व सेवा-मतिचारं नेच्छति। तथा च तव्य्रन्थो-''मिध्या-त्वमश्रद्धानं तत्सेवायां मिध्यादृष्टिरेवासाविति नातिचारिता" इति ।

—सम्मत्तादीचारा० गा**०** ४४

(=) ''एतां (ग्रावमन्मिय जं पुरुषं॰ गा॰ ५६५) भीविवयो नेच्छति।"

- (६) एते (मल्लेहणाए० ६८१, एगम्मि भवग्गहणे० ६८२) श्रीविजसाचार्योनेच्छति।"
- (१०) ''श्रीविचार्योऽत्र श्राणापायवित्राग-विचयोनामधर्मध्यानं 'श्राणापायं' इत्यस्मिन्पाठे त्वपायविचयो नामेति व्याख्यत् ।"

—**क€लायपावगाया० गा० १७**१२

(११) ''श्रीविजयस्तु ' दिस्सदि दंता व उवरीति ' पाठं मन्यमानो ज्ञायते ।

---जदि तस्स उत्तमंगै० गा० १५९९

उपयुक्त उल्लेखों में विजयाचार्यके नामसं जिन वाक्योंका अथवा विशेषताओंका कथन किया गया है वे सब अपराजितस्रिकी उक्त टीकामें उयोंकी त्यों पाई जाती हैं। जिन गाथाओंको अपराजितस्रि (श्रीविजय) ने न मानकर उनकी टीका नहीं दी है उनके विषय में प्राय: इस प्रकार के वाक्य दिये हैं—''अन्नेयं गाथा स्नेऽनु-श्रयते", अन्नेमे गाथे स्नेऽनुश्रूयेते।" ऐसी

हालतमें श्रीविजय श्रीर श्रपराजितस्रिकी एकता-में कोई सन्देह नहीं रहता।

श्राशा है साहित्य-प्रेमी श्रीर जिनवाणी के भक्त महाशय शीघ ही उक्त प्राकृत टीका श्रीर दोनों टिप्पणोंको श्रपने श्रपने यहाँके शाका-भंडारोंमें खोजनेका पूरा प्रयक्त करेंगे। जो भाई खोजकर इन श्रंथोंको देखनेके जिये मेरे पास भेजेंगे उनका मैं बहुत श्राभारी हूँगा श्रीर उन श्रंथों परसे श्रीर नई नई तथा निश्चित बातें खोज करके उनके सामने रक्खूँगा। श्रपने पुरातन साहित्यकी रक्षा पर सबको ध्यान देना चाहिये। यह इस समय बहुत ही बड़ा पुर्य कार्य है। श्रंथोंके नष्ट होजाने पर किसी मूल्य पर भी उनकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी श्रीर फिर सिवाय पछतानेके श्रीर कुछ भी श्रवशिष्ट नहीं रहेगा। श्रतः समय रहते सबको चेत जाना चाहिये।

वीर-से**वा-मंदिर, सरसाता,** ता० **१०**-८-१९३⊏

#### भावना

कुनय कदाग्रह ना रहे, रहे न पापाचार।
श्रमेकान्त ! तब तेज से हो विरोध परिहार ॥१॥
स्रख जायँ दुर्गुगा सकज, पोषगा मिले श्रपार—
सद्भावोंको लोक में सुखी बने-संसार ॥२॥
—'युगवीर'

## प्रभाचन्द्रके समयकी सामग्री

(ले॰--श्रो० पं० महेन्द्रकुमार न्याय-शास्त्री, )

### वाचस्पति श्रोर जयन्तका समय

मंजरीकार भट्ट जयन्त तथा प्रशस्तपाद— मंजरीकार भट्ट जयन्त तथा प्रशस्तपाद— भाष्यकी व्योमवती टीकाके रचयिता व्योमशिवा-चार्यका समय-निर्णय अत्यंत अपेच्चणीय है; क्योंकि प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमक्तमार्तण्ड तथा न्यायकुमुद्दंद्र-पर न्यायमंजरी और व्योमवतीका स्पष्टतया प्रभाव है कि ।

जयन्तकी न्यायमंजरीका प्रथम संस्करण विजयनगर सिरीजमं सन् १८९५ में प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक म० म० गंगाधर शास्त्री मानवल्ली हैं। उन्होंने भूमिकामं लिखा है कि— 'जयन्तभट्टका गंगेशोपाध्यायने उपमानचिन्तामणि (पृ० ६१) में जरन्नैयायिक करके उल्लेख किया है। जयन्तभट्टने न्यायमंजरी (पृ० ३१२) में वाचस्पति मिश्रकी तात्पर्य-टीकासे ''जातं च सम्बद्धं चेत्येक: कालः '' यह वाक्य 'आवार्येंः' करके उद्धृत किया है। श्रतः जयन्तका समय वाचस्पति (841 A. D.) से उत्तर तथा गंगेश (1175 A. D.) से पूर्व होना चाहिये।'

डा० शतीशचन्द्र विद्याभूषण भी उक्त वाक्य के आधार पर इनका समय ९ वीं से ११ वीं शताब्दी तक मानते हैं ×। अत: जयन्तको वाचस्पति-का उत्तरकालीन माननेकी परम्पराका आधार म० म० गंगाघर शास्त्री-द्वारा ''जातं च सम्बद्धं चेत्येकः कालः' इस वाक्यको वाचस्पति सिश्रका क्रिस्त देना ही मालूम होता है।

वाचरपति मिश्रने अपना समय 'न्यायस्ची-निवन्ध' के अन्तमें स्वयं दिया है। यथा— ''न्यायस्चीनिवन्धोऽयमकारि सुधियां सुदे। श्रीवाचरपतिमिश्रेगा वसुस्वंकवसुवत्सरे॥'

इस में ८९८ वत्सर किखा है।

म० म० विन्ध्येशवरीप्रसादजीने 'बरसर' शब्द सं शक संवत् ित्या हैं†। डा० शतीशचन्द्र विद्याभूषण विक्रम संवत् लेते हैं‡। म० म० गोपीनाथ कविराज भी लिखते हैं\$ कि 'तात्पर्यटीकार्का परिशुद्धि-टीका बनाने वाले आचार्य उद्यनने अपनी 'लच्चणावली' शक सं० ९०६ (984 A. D.) में समाप्तकी है। यदि वाचस्पतिका समय शक सं० ८९८ माना जाता है तो इतनी जल्दी उस पर परिशुद्धि-जैसी टीका बन जाना

अतः विक्रम संवत् ८५८ (841 A. D.) यह वाचस्पति मिश्रका समय प्रायः सर्वसम्मत है। वाचस्पति मिश्रने वैशेषिक दर्शनको छोइकर, प्रायः सभी दर्शनों पर टीकाएँ किस्सी हैं। सर्ब-

संभव मालूम नहीं होता।

<sup>\*</sup> देखो, न्याय कुमुदचन्द्रके फुट नोट्स, तथा प्रमेय कमल मा० की मोचचर्चा तथा स्थोमवतीकी मोच चर्चा।

<sup>🗴</sup> हिस्ट्री भॉफ़ दि इण्डियन लाजिक, ५० १४६।

<sup>🕆</sup> न्यायवात्तिक-भूमिका, ५० १४५।

<sup>‡</sup> हिस्ट्री आफ दि इण्डियन लाजिक, १० १३३।

इिस्ट्री एँड विण्लोगाफी भाफ दि न्याय-वैशेषिक
 voi III. पृ० १०१ ।

प्रथम इन्होंने संदन मिश्रके विधिविवेक पर 'स्याय-किशका' नामकी टीका लिखी है; क्योंकि इनके दूसरे प्रन्थोंमें प्राय: इसका निर्देश है। उसके वाद मंडनिमश्रकी ब्रह्मसिद्धिकी व्याख्या 'ब्रह्मतत्त्व-समीचा' तथा 'तत्विषन्दु' इन दोनों प्रन्थोंका निर्देश तास्पर्य-टीकामें मिलता है, अतः उनके बाद 'तात्पर्य-टीका' लिख गई। तात्पर्य टीकाके साथही 'न्यायसूची-निबन्ध' लिखा होगा; क्योंकि म्यायसूत्रोंका निर्णय तात्पर्य-टीकामें श्रत्यन्त अपेक्तित है। 'सांख्यतत्वकौ मुदी' में तात्पर्य-टीका उद्धत है, श्रत: तात्पर्य टीकाके बाद 'सांख्यतत्व-कौमुदी' की रचना हुई । योगभाष्यकी तत्व-वैशारदी टीकामें 'सांख्यतत्त्रकौमुदी' का निर्देश है, अत: निर्देष्ट कोमुदीके बाद 'तत्ववैशारदी' रची गई। शौर इन सभी प्रन्थोंका 'भामती' टीका में निर्देश होने से 'भामती' टीका सब के अन्त में लिखी गई है।

### जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन वृद्ध हैं

वाचस्पति मिश्र श्रपनी श्राशकृति 'न्याय-किएक।' के मङ्गलाचरणमें न्यामखरीकारको बड़े महत्वपूर्ण शब्दों में गुरुरूपसे स्मरण करते हैं। यथा:—

भज्ञानितमिरशमनीं परदमनीं न्यायमञ्जरीरुचिराम् प्रसिवत्रे प्रभिवत्रे विद्यातस्ये नमो गुरवे ।।

इस रह्मोक में समृत 'न्यायमञ्जरी' भट्ट जयन्त-कृत न्यायमञ्जरी-जैसी प्रसिद्ध 'न्यायमञ्जरी' ही होनी चाहिये। श्रभी तक कोई दूसरी न्यायमञ्जरी सुनने में भी नहीं चाई। जब वाचस्पति जयन्तको गुरुक्षपसे स्मरण करते हैं तथ जयन्तको वाचस्पति के उत्तरकालीन नहीं मान सकते। यद्यपि वाचस्पति-ने तात्पर्य-टीकामें 'त्रिलोचनगुरुक्तीत' इत्यादि पद देकर अपने गुरुक्षपसे 'त्रिलोचन' का उल्लेख किया है, फिर भी जयन्तको उनके गुरु अथवा गुरुसम होने में कोई बाधा नहीं है। एक व्यक्तिके अनेक गुरु भी हो सकते हैं।

सभी तक 'जातश्च सम्बद्ध चेत्येकः कालः' इस वचन के आधार पर ही जयम्तको बाचस्पति-का उत्तरकालीन माना जाता है। पर, यह बचन वाचस्पतिकी तात्पर्य-टीकाका नहीं है, किन्तु न्याय-वार्तिककार श्री उद्योतकरका है (न्यायवार्तिक-पृ० २३६), जिस न्यायवार्तिक पर वाचस्पतिकी तात्पर्यटीका है। इनका समय धर्मकीर्ति (635-650 A.D.) से पूर्व होना निर्ववाद है।

म० म० गोपीनाथ किवराज अपनी 'हिस्ट्री एरड बिड्लोमाकी आँक न्यायवैशेषिक लिटरेचर' में लिखते हैं श्रि कि—वाचस्पति और जयन्त समकालीन होने चाहिएँ; क्योंकि जयन्तके प्रन्थों पर वाचस्पतिका कोई असर देखने में नहीं आता। 'जातश्च' इत्यादि वाक्यके विषय में भी उन्होंने सन्देह प्रकट करते हुए लिखा है कि यह बाक्य किसी पूर्वाचार्य का होना चाहिये। वाचस्पतिके पहले भी शक्कर स्वामी आदि नैयायिक हुए हैं, जिनका उल्लेख तत्वसंग्रह आदि प्रन्थोंमें पाया जाता है।

म० म० गङ्गाधर शास्त्रीने जयन्तको वाच-स्पतिका उत्तरकालीन मानकर न्यायखरी (पू०

<sup>\*</sup> सरस्वती भवन सेरीज़ III पार्ट ।

१२०) में उद्भृत 'यह्नेनानुमितोऽप्यर्थः' इस पद्य को टिल्पण्यीमें 'भामती' टीकाका लिख दिया है। पर वस्तुतः यह पद्य वाक्यपदीय (१-३४) का है और 'न्यायमञ्जरी की तरह भामती टीकामें भी उद्भृत ही है—मूलका नहीं है।

न्यायसूत्रके प्रत्यच्न-त्तच्चणसूत्र (१-१-४) की व्याख्यामें वाचस्पति मिश्र तिखते हैं कि — 'व्यव-सायात्मक' पदसे सविकल्पक प्रत्यच्च प्रहृण करना चाहिये तथा 'द्याव्यपदेश्य' पदसे निर्विकल्पक ज्ञान का । संशयज्ञानका निराकरण तो 'द्याव्यभिचारी' पदसे हो ही जाता है, इसिलये संशयज्ञानका निराकरण करना 'व्यवसायात्मक' पदका मुख्य कार्य नहीं है । यह बात मैं 'गुकन्नीत मार्ग' का अनुगमन करके कहरहा हूँ ।'

इसी तरह कोई व्याख्याकार 'ख्रयमश्वः' इत्यादि शब्दसंसृष्ट् झानको उभयज्ञान कहकर उसकी प्रत्य-स्नताका निराकरण करनेके लिए श्रव्यपदेश्य पदकी सार्थकता बताते हैं। वाचस्पति 'श्रयमश्वः' इस झानको भयज्ञान न मानकर ऐन्द्रियक कहते हैं। और वह भी अपने गुरुके द्वारा उपदिष्ट इस गाथा के श्राधार पर—

शब्दजत्वेन शाब्दश्चेत् प्रत्यसं चास्रजत्वतः । स्पष्टग्रहण्डप्रत्वात् युक्तमेन्द्रियकं हि तत् ॥

इसिलिये 'च्यव्यपदंश्य' पदका प्रयोजन निर्वि-कल्पकका संग्रह करना ही बतलाते हैं।

न्यायमञ्जरी (पृ० ७८) में 'उभयज्ञज्ञानका व्य-वच्छेद करना अव्यपदेश्यपदका कार्य है' इस मत का 'आचार्याः' इस रूप से उल्लेख किया है। उस पर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्यायमञ्जरी-कारने उभयज्ञज्ञानको स्वीकार नहीं किया है।

म० म० गङ्गाधर शास्त्रीने इस 'बाचार्याः' पदके नीचे 'तात्पर्यटीकायां वाचस्पतिमिश्राः' यह टिप्पणी की है। यहाँ यह विचारणीय है कि-यह मत वाचस्पति मिश्रका है या अन्य किसी पूर्वाचार्यका। तात्पर्य-टीका (पृ० १४८) में तो स्पष्ट हो उभयज्ञान नहीं मानकर उसे ऐन्द्रियक कहांहै। इसलिये वह मत वाचस्पतिका तो नहीं है। व्योग-वती टीका ( पृ० ५५५ ) में उभयज्ञानका स्पष्ट समर्थन है, अतः वह मत व्योमशिव। चार्यका हो सकता है। व्योमवतीमें न केवल उभयज्ञानका समर्थन ही है किन्तु उसका व्यवच्छेद भी भव्यप-देश्य पदसे किया है। हाँ, उस पर जो व्याख्याकार की अनुपरित्त है वह कदाचित् वाचस्पतिकी तरफ लग सकती है, सो भी ठीक नहीं क्योंकि बाचस्पति-नं अपने गुरुकी जिस गाथाकं अनुसार उभयज-ज्ञानको ऐन्द्रियक माना है, उससे साफ मालूम होता है कि बाचस्पतिके गुरुके सामने उभयज्ञानको माननेवाले श्राचार्य (संभवत: व्योमशिवाचार्य) की परम्परा थी, जिसका खरडन वाचस्पतिके गुढने किया। और जिस खएडनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी गाथाका प्रमाण देकर तात्पर्य-टीकामें स्थान दिया ।

इसी तरह तात्पर्य-टीकामें (प्र० १०२) 'यदा झानं तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः फलम्' इसका व्याख्यान करते हुए वाचस्पति मिश्रने उपा-देयताक्कानको 'उपादान' परसे किया है और उसका कम भी 'तायाकोचन, तोयविकल्प, दृष्टतञ्जातीय-संस्कारोद्बोध, स्मरण, 'तञ्जातीयचेदम्' इत्या-कारकपरामर्श, इत्यादि बताया है। न्यायमंत्ररी (पृ०६६) के इसी प्रकरणमें शंका की है कि-'प्रथम चालीचन ज्ञानका फल उपादानादिबुद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि उममें कई इर्णका व्यवधान पढ़ जाता है' ? इसका उत्तर देते हुए मंजरीकारने 'आचार्याः' करके उपा-देयता ज्ञानको उपादानबुद्धि कहते हैं' इस मतका उल्लेख किया है। इस 'आचार्याः' पद पर भी म० म० गंगाधर शास्त्रीने 'न्यायवार्त्तिक-तात्पर्यटीका-यां वाचस्पतिमिश्राः' ऐसा टिप्पण किया है। न्यायमंजरीके द्वितीय संस्करणके संपादक सूर्यनारायण जी न्यायाचार्यने भी उन्हींका अनुमरण करके उसे बड़े टाइपमें हेडिंग देकर वाचस्पतिका मत ही छपाया है।

मंजरीकारने इस मतके बाद भी एक व्या-ख्याताका मत दिया है जो इस परामश्रीतमक उपादेयता ज्ञानको नहीं मानता। यहाँ भी यह विचारगाीय है कि-यह मत स्वयं वाचस्पतिका है या उनके पूर्ववर्ती उनके गुरुका ? यद्यपि यहाँ चन्होंने अपने गुरुका नाम नहीं लिया है, तथापि व्योमवती जैसी प्रशस्तपादकी प्राचीन टीका (पूर्व ५६१) में इसका स्पष्ट समर्थन है, तब इस मतकी परम्परा भी प्राचीन ही मानना होगी। श्रीर 'श्राचार्याः' पदसे वाचस्पति न लिए जाकर व्योमशिव जैसे कांई प्राचीन श्राचार्य लेना होंगे। मालूम होता है म० म० गंगाधर शास्त्रीने 'जातञ्च सम्बद्धश्चेत्येकः कालः १ इस वचनको वाचस्पतिका मानने के कारण ही दां जगह 'श्राचार्याः' पद पर 'वाचस्पतिमिश्राः' ऐसी टिप्पणी करदी है, जिसकी परम्परा चलती रही । हाँ, म० म०

गापीनाथ कविराजने अवश्य ही उसे सन्देह-कोटि-में रक्खा है।

भट्ट जयन्तने कारकसाकल्यको प्रमाण माना है तथा प्रत्यच्न-लच्चणमें इन्द्रियार्थसिक्तकर्षोत्पक्त-त्वादि विशेषणोंसे स्वरूप-साममी-विशेषण-पच्च न मानकर फल-विशेषण-पच्च स्वीकृत किया है। व्योमवती टीकाके भीतरी पर्यालाचनसे मालूम हाता है कि—व्यामशिवाचार्य भी कारकसामग्रीको प्रमाण मानते हैं तथा फलविशेषण-पच्च भी उन्होंने स्वीकार किया है।

यहाँ यह भी बता देना समुचित होगा कि
व्योमवती टीका बहुत पुरानी है। मैं स्वयं इसी
लेखमालाके अगले लेखमें व्योमिशवाचार्यके
विषयमें लिखूँगा। यहाँ तो अभी तककी सामग्री
के आधार पर इतनी प्राक्त् सूचना की जा सकती
है कि जयन्तको व्योमिशवके प्रन्थोंसे कारकसाकल्य, अनर्थजत्वात् स्मृतिको अप्रमाण मानना,
फलविशेषणपन्न, प्रत्यचलच्चण सूत्रमें 'यतः' पदका
समावेश आदि विषयोंकी सूचनाएँ मिली हैं।

#### भट्ट जयन्तको समयाविध

जयन्त मंजरीमें धर्मकीर्तिके मतकी समा-लोचनाके साथ ही साथ उनके टीकाकार धर्मीत्तर-की श्रादिवाक्यकी चर्चाको स्थान देते हैं। तथा प्रक्राकरगुप्त के 'एकमेवेद हर्षविषादाद्यनेकाकार-विवर्त्त पश्यामः तत्र यथेष्टं संज्ञाः क्रियन्ताम्' (भिद्ध राहुलजीका वार्तिकाल्क्ट्रारकी प्रेसकापी पृ० ४२९) इस वचनका खंडन करते हैं, (न्याय-मंजरी० पृ० ७४)। भिद्ध राहुलजीने टिबेटियन गुरुपरम्पराके श्रनुसार धर्मकीर्तिका ६२५, प्रज्ञाकरगुप्तका ७००, धर्मोत्तर श्रीर रिवगुप्तका ७२५ ईस्वी सनका समय लिखा है। जयन्तने एक जगह रिवगुप्तका भी नाम लिया है। श्रतः जयन्तकी पूर्वाविधि ७२५ A. D. तथा उत्तराविधि ८४१ A. D. होनी चाहिए। यह समय जयन्तके पुत्र श्रीमनन्दन द्वारा दीगई जयन्तकी पूर्वजावलीसे भी संगत वैठता है। श्रीमनन्द श्रपने कादम्बरी कथासारमें लिखते हैं कि—

'भारद्वाज कुलमें शक्ति नामका गौड़ ब्राह्मण् था। उसका पुत्र मित्र, मित्रका पुत्र शक्तिस्वामी हुन्त्रा। यह शक्तिस्वामी कर्कोटवंशके राजा मुक्तापांड लिलतादित्यके मंत्री थे। शक्तिस्वामीके पुत्र कल्याणस्वामी, कल्याणस्वामीके पुत्र चन्द्र तथा चन्द्रके पुत्र जयन्त हुए, जो नववृत्तिकारके नामसे मशहूर थे। जयन्तके श्रिभनन्द नामका पुत्र हुन्त्रा।' काश्मीरके कर्कोट-वंशीय राजा मुक्तापीड लिलतादित्यका राज्य काल ७३३से ७६८ A. I). तक रहा है अ। यदि प्रत्येक पीढ़ीका समय २५ वर्ष भी मान लिया जाय तो शिक्तस्वामीके ईस्वी सन् ७३५में कल्याणस्वामी, कल्याणस्वामीके ७६०में चन्द्र, चन्द्रके ७८४ में जयन्त उत्पन्न हुए श्रीर उन्होंने ईस्वी सन् ८१५ तकमं श्रपनी 'न्याय मंजरी' बनाई होगी। इसलिये वाचस्पतिके समय में जयन्त बुद्ध होंगे श्रीर वाचस्पति इन्हें श्रादर की दृष्टिसे देखते होंगे। यही कारण है कि उन्होंने श्रपनी श्राद्यकृतिमें न्यायमंजरीकारका स्मरण किया है।

व्योमशिव श्रीर जयन्तकी तुलना तथा व्योमशिवका समय एवं उनका जैनमंथीं पर प्रभाव, ये सब विषय श्रगते तेखमें तिखे जायँगे।

**--):**\$8:(--

# उत्सर्पिंगी ग्रौर ग्रवसर्पिंगी

(ले॰ श्री स्वामी कर्मानन्द जी जैन)

मह हम दावेके साथ कह सकते हैं कि
संसारमें जितने मत-मतान्तर हैं उन
सबका आदि मूल जैन-धर्म्म है। दूसरे सम्पूर्ण
धर्म्म जब भारतीय धर्म्मोंके विकृतहृप हैं तब
अन्य भारतीय धर्म्म जैन-धर्मके हृपान्तर हैं।

जैन-धर्मका इतिहास ऋति प्राचीन एवं इसका कथन बहुत ही स्वाभाविक है। आज हम इसके कालवाचक शब्द उत्सर्पिणी श्लीर ऋवसर्पिणीपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार करेंगे। ऋति प्राचीन समयमें भारतीय शास्त्र युगके मुख्य दो भाग

<sup>#</sup> देखो, संस्कृत साहित्यका इतिहास, परिशिष्ट(ख)पृ०१५।

करते थे, जिनके नाम उत्सर्पिणी तथा श्रवसर्पिणी थे। यथा:—

उत्सर्पिणी युगार्धं च पश्चादवसर्पिणी युगार्धं च ।
मध्ये युगस्य सुषमादावन्ते दुष्णमेन्द्चात् ॥
—श्चार्यं सिद्धान्त, ३,९।

श्रर्थात्—युगके दो भाग हैं, प्रथम युगार्धका नाम उत्सर्पिणी तथा दूसरेका श्रवसर्पिणी है। उत्सर्पिणीके मध्यवती ६ विभाग हैं श्रीर इसी प्रकार श्रवसर्पिणीके भी ६ ही विभाग हैं। इन १२ विभागोंके नाम सुषमा-सुषमा श्रादि तथा दुषमा-दुषमा श्रादि हैं—उत्सर्पिणीके ६ विभागोंके नाम सुषमा-सुषमा श्रादि श्रीर श्रवसर्पिणीके विभागोंके नाम सुषमा-सुषमा श्रादि श्रीर श्रवसर्पिणीके विभागोंके नाम दुषमा-दुषमा श्रादि हैं।

यदि उपर्युक्त कथनके साथ वैदिक ज्योतिष-प्रंथ 'त्रार्य सिद्धान्त' का नाम न रखा जाय तो कोई भी व्यक्ति इसको वैदिक सिद्धान्त कहनेके लिए उद्यत न होगा; क्योंकि मूलरूपमें उपर्युक्त मान्यता शुद्ध जैन-धर्म्म की ही है—वर्त्तमान समय-में जितने भी मत हैं उनमेंसे किसीके भी यहाँ उत्सर्पिणी, श्रवसर्पिणी श्रादि शब्दोंका व्यवहार नहीं है \*।

जैन-धर्मके सर्वमान्य तत्त्वार्थसूत्रमें इनका स्पष्ट वर्णन है † तथा प्रत्येक बाल-वृद्ध जैन उत्स-पिंगी-श्रवसपिंगीको तथा उनके सुषमा-सुषमादि श्रोर दुषमा-दुषमादि विभागोंको जानता ही नहीं किन्तु कंठस्थ तक रखता है। इसी कालचकका नाम विकासवाद तथ। ह्रासवाद है। डरविनका विकासवाद एवं श्रन्य विद्वानोंका ह्वासवाद एकान्तवाद हैं: परन्त जैन-धर्म्मने प्रारम्भसं ही वस्तुके वास्तविक-स्वरूप-का कथन किया है। संसारमें हम विकास श्रीर हास दोनों ही देखते हैं, इसलिये जैनशास्त्रने दोनों पत्त माने हैं । जैनिफलासफीकी तरह वर्त्तमान विज्ञान भी इस बातको स्वीकार करता है कि कभी तो विकासका प्राधान्य होता है श्रीर कभी ह्रासका। जब विकासका प्रधान्यत्व होता है तब उत्स-र्पिणीकाल कहलाता है श्रीर जब ह्रास प्रधान है तो उसको श्रवसर्पिणीकाल कहते हैं । इन दोनोंके जो सुषमा-सुषमा श्रादि भेद हैं जैन शास्त्रोंमें उनका नाम आरे हैं। यह 'श्रारे' कालचक्रकी संज्ञाभी जैनियोंकी ही परिभाषा है-श्रन्य मतोंमें इसके लिएभी कोई स्थान नहीं है। हाँ वैदिक साहित्यमें ऋारोंका कुछ वर्णन जरूर है। यथा-

#### **छादशारं न** हि तज्जराय। **भ**० मं० १ स्० १६४ मन्त्र ११

श्रर्थात्—१२ आरे सूर्यकी वृद्धावस्थाके लिये नहीं हैं। श्रमिप्राय यह है कि सूर्य नित्य सनातन है। न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट होता है। श्रम्य श्रनेक स्थानों में भी इन श्रारोंका कुछ कथन है। परन्तु संसारके वास्तविक स्वरूप-को तदनुकुल सुन्दर शब्दों में वर्णन करनेका श्रेय जैन-धर्मको ही प्राप्त है। उत्सर्पिणी श्रीर श्रवस-

<sup>\*</sup> शब्द कल्पद्रुम कोष और आप्टेकी संस्कृत इंगलिश डिकशनरीमें भी इसे जैनियोंकी ही मान्यता बतलाया है।

<sup>---</sup>सम्पादक

<sup>†</sup> भरतैरावतयोर्द्धिहासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिययवसर्पिश्वीभ्याम् ॥ ३--२७॥

पिंग्गी जैसे मुन्दर शब्द, जो संसारकी सम्पूर्ण अस्थाओं के भावको प्रकट करते हैं, अन्य शास्त्रों तथा अन्य भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं। और इसलिये भारतवर्ष इसपर अभिमान भी कर सकता है, क्योंकि भारतके सिवा अन्य देशों में इतना मौलिक और उपयुक्त नामकरण नहीं पाया जाता है।

यह दुर्भाग्यकी बात है कि भारतमें साम्प्रदायिक कलहका बीजारोपण हुआ और उसके फल इतने कड़ वे एवं भयानक निकले कि उनके स्मरण मात्रसे हृदय काँप उठता है। बस जिस नामको जैन धर्म स्वीकार करता है उसको हम कैसे स्वीकार करें ? इस प्रकारको भावनाएँ आपसके विरोधसे उत्पन्न हो गईं! इसीलिये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके स्थानपर पुराणकारोंने सर्ग और प्रतिसर्ग नामोंकी रचना की तथा आरोंके स्वाभाविक कथनके स्थानपर मन्वन्तरोंकी कल्पना की गई और कलिया आदिकी भदी कल्पनाका भी जन्म हुआ।

मन्त्रन्तरोंकी कल्पना किस प्रकार प्रचलित हुई, इसका वर्णन हम 'भारतका श्रादि सम्राट्' पुस्तकमें कर चुके हैं। कलियुग श्रादिकी कल्पना नवीनतर है, इसको श्राजकलके प्रायः सभी ऐतिहासिकोंने मुक्त कंठसे स्वीकार किया है। वैदिक मूल संहिताश्रोमें कृत, किल श्रादि शब्द जूये (द्यूत) के पासोंके श्रार्थमें ही प्रयुक्त हुए हैं। श्रतः यह निश्चित है कि वैदिक समयमें कालके विभाग कलियुग श्रादिके नाममे नहीं थे। उसके पश्चात 'श्राह्मण' मन्थोंमें भी किल श्रादि शब्द युगके श्रा्थमें प्रयुक्त हुए नहीं देखे जाते। श्रीर इसलिये यह स्पष्ट है कि किल श्रादिकी कल्पना नवीनतम तथा श्रावैदिक है।

इसके अलावा कलियुग कब आरम्भ हुआ, इस विषयमें शास्त्रकारों तथा आधुनिक विद्वानोंमें भयानक मत-भेद पाया जाता है। यथा:—

- (१) मदरासके प्रसिद्ध विद्वान विलय्डी०के० श्रय्यर का मत है कि, कलियुगका श्रारम्भ १११६ वर्ष शक पूर्व है।
- (२) रमेशचन्द्रदत्त श्रीर श्रन्य श्रनेक पाश्चात्य परिडतोंका कथन है कि कलियुगका श्रारम्भ १३२२ वर्ष शक पूर्व है।
- (३) सिश्र-बन्धुश्रोंने सिद्ध किया है कि २०६६ वर्ष शक पूर्व कलिका श्रारम्भ हुश्रा।
- (४) राज तरंगणीके हिसाबसे २५२६ वर्ष शक पूर्व कलिका आरंभ ठहरता है।
- (५) वर्तमान पञ्चांगोंके हिसाबसे तथा लोकमान्य तिलक त्रादिके मतसे ३१७६ वर्ष शक पूर्वका समय त्राता है।
- (६) कैलाशवासी मौडकके मतसे कलिका आरम्भ समय ५००० वर्ष शक पूर्वका है।
- (७) वेदान्तशास्त्री विक्षाजी रघुनाथ लेलेके मत-स्रे ५३०६ वर्ष शक पूर्व कालका प्रारम्भ हुमा।

हमने यहाँ सात मतोंका दिग-दर्शन कराया है। इसी प्रकार श्रनेक मत हैं, जिनको स्थाना-भावसे छोड़ दिया गया है। पाठक युन्द ११००की तथा ५३००की संख्याश्रोंका भेद कितना विशाल है, इसको जरा ध्यानसे देखें। इस भारी श्रन्तरका कारण यह है कि वास्तव में कभी कलियुग श्रारम्भ ही नहीं हुआ। यह एक निराधार कल्पना है, जिसको विरोधमें उपस्थित किया गया था। इसलिये किसीने कुछ श्रनुमान लगाया तो किसीने कुछ धारणाकी। इसीप्रकार कलयुगकी समाप्तिके विषयमें भी मतभेद हैं। नागरी-प्रचारिणीपत्रिका भाग १० श्रंक १ में एक लेख भारतके सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् स्वर्गीय श्रीकाशीप्रसादजी जायसवाल, एम. ए. विद्यामहोद्धिने लिखा है। उसमें अनेक प्रमाणोंसे यह सिद्ध किया गया है कि विक्रमादित्यसे पूर्व ही कलियुग समाप्त हो चुका था, उसके पश्चात् विक्रम संवत चला जिसको प्राचीन लेखों में छत-संवत्के नामसे उल्लेख किया है। इसी भावकी पुष्टि जयचन्द्रजी विद्यालंकारने अपनी 'रूपरेखा'में की है।

इस कल्पनाका कारण यही था कि जब ब्राह्मणोंने देखा कि विक्रमादित्यके राज्यमें सब बार्ते अच्छी हैं तो उन्होंने कह दिया कि कृत-युग श्रागया श्रीर उनके संवतका नाम भी कृत- संवत रखदियाः परन्तु जब उनके पश्चातु फिर भी वही पूर्ववत् अवस्था होगई तो 'कलि-वृद्धि भविष्यति' का शोर मचा दिया श्रीर कलियुगकी श्रायुभी बढ़ादी ! इस विषयमें हम भारतके ही नहीं किन्त संसारके ज्योतिष-विद्याके सर्वश्रेष्ठ विद्वान पं० बालकृष्णजी दीचितका मत लिख देना परम श्रावश्यक समभते हैं। श्राप लिखते हैं कि ज्योतिष- प्रंथोंके मतसे शकारम्भके पूर्व ३१७६ वर्षमें कलियुग श्रारम्भ हश्रा ऐसा कहते हैं सही, किन्तु जिन प्रंथोंमें यह वर्णन है वे प्रन्थ २६०० वर्ष कलि लगनेके बादके हैं। सिवा इन ज्योतिष प्रन्थोंके प्राचीन ज्योतिष या धर्म्मशास त्रादि प्रत्थोंमें कलियुग श्रारम्भ कव हुश्रा यह देखनेमें नहीं श्राया, न पुराणों में ही खोजनेसे मिलता है। यदि कहीं होगा भी तो वह प्रसिद्ध नहीं है। हाँ यह बात तो श्रवश्य है कि कुछ ज्योतिष प्रन्थोंके कथनानुसार यह वाक्य मिलते हैं कि कलियुग के श्रारम्भमें सब मह एकत्रित थे, किन्त गिएत से यह सिद्ध नहीं होता कि ये किस समय (एकत्रित) थे। यदि थोडी देरके लिये ऐसा मान भी लें कि सब प्रह ऋस्तंगत थे किन्तु भारत श्रादि पुराणों में तो इसका उल्लेख नहीं मिलता। हाँ उल्लेख भिलता है २६०० वर्ष बादके बने सूर्य सिद्धान्त श्रादि ग्रंथोंमें ।

—भारतीय ज्योति:शास्त्र, पृ०१४१ । इसीप्रकार कृतयुग त्रारम्भकी बात है। इसके विषयमें भी शास्त्रोंका मत है कि जब सूर्य, चंद्रमा, तथा वृहस्पति एक राशीमें त्राविदे तब कृतयुगका त्रारम्भ होगा, परंतु ज्योतिर्विद् जानते हैं कि इनका एक राशीमें त्राना स्रासंभव है।

उपर्यक्त विवेचन से सिद्ध है कि कलियुग श्रादिकी कल्पना एक निराधार कल्पना है तथा नवीन कल्पना है। इस कल्पनाका मुख्य कारण स्रष्टिकी रचनाका सिद्धान्त है। जब यह माना जाने लगा कि सम्पूर्ण जगत एक समय उत्पन्न हम्रा है तो उसकी श्रायका प्रश्न उपस्थित होना भी स्वाभाविक ही था। बस इसी प्रश्नको हल करनेके लिये उपयुक्त कल्पना की गई है। इस कल्पनाका एक श्रान्य भी कारण ऐतिहासिकोंने लिखा श्रीर वह यह है कि खालडियन लोगोंमें एक युग श्रथवा सृष्टिसंवत् ४३२००० वर्षका था. उसीके श्राधारपर इस कल्पनाको जन्म दिया गया। ऋौर इसमें ४३२००० के स्थान पर चार बिन्दु बढ़ाकर चार श्ररव बर्त्तास करोड़ ४३२०००००००की संख्या करदी गई। सारांश यह है कि कालके प्राचीन श्रीर वास्तविक भेद उत्सर्पिणी स्त्रीर स्त्रवसर्पिणी ही हैं, जोकि जैन-शास्त्र की मान्यता है। यही मान्यता प्राचीन वैदिक श्रायों की मान्यता थी । वास्तव में जैन-धर्म्म मौर प्राचीन वैदिक-धर्म एक ही वस्त थी-बादमें उसके रूपान्तर होकर श्रनेक मत मतान्तरोंकी सृष्टि हुई है। नवीन वैदिक धर्मी अपने प्राचीन वास्तविक धर्म्मको भूलकर नई नई कल्पनाएँ करते हैं जैन- धर्म्म ही प्राचीन वैदिक धर्म है. इस विषयका सविस्तार श्रौर सप्रमाण विवेचन हम 'धर्मके चादि प्रवर्तक' प्रंथ में करेंगे।

## भक्तामर स्तोत्र

(ले॰ श्री॰ पं॰ श्रजितकुमार जैन शास्त्री)

मंबन्धनसं स्वतन्त्र होनेके लिये यदापि

मुख्य साधन ध्यान है—क्योंकि श्रातमध्यान द्वारा ही सिवशेषरूपसे कर्म-राशि त्त्रय होकर
श्रातमा शुद्ध होता है—किन्तु श्रात्मध्यान सतत
सर्वदा नहीं हो सकता श्रोर न श्रात्मध्यानका
ध्यसली उच्चरूप (शुवलध्यान) सर्वसाधारणको प्राप्त
ही होता है श्रतः श्रात्मशुद्धिके लिये श्रनेक प्रकारके व्रत, नियम, समिति, गुप्ति, भावना, धर्म श्रादि
कियाकलापभी नियत किये गये हैं । उनमें छह
श्रावश्यक भी एक गण्णणीय साधन है । मुनि-मार्ग
पर चलने वाले वीरात्माश्रोंक लिये सामायिक,
वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग ये
छह श्रावश्यक कर्म बतलाये हैं श्रोर गृहस्थाश्रममें
रहकर धर्मसाधन करने वालोंके लिये प्रायः
देवपूजन, गुरूउपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान
ये छह श्रावश्यक कर्तव्य निर्दिष्ठ किये हैं ।

मुनिमार्ग तथा गृह् थमार्गके इन जुदे-जुदे आवश्यकों में भक्ति-विषयक बंदना, स्तृति तथा देवपूजन, गुरूपासना ये आवश्यक मिलते जुलते हैं। मुनि भी स्तृति, बंदना-द्वारा परमेष्ठियों की भक्ति करते हैं, गृह्ध भी स्तृति-वंदना-द्वारा पंच-परमेष्ठीकी भक्ति करते हैं। यद्यपि भक्तिको कुछ प्रबल बनाने केलिये गृह्स्थ आष्ट द्रव्य, गीत, नृत्य, वादित्र आदि अन्य बाह्य साधनोंका भी अवलंबन लेता है; जब कि मुनि इन बाह्य साधनोंको दृग

छोड़कर भक्तिपूर्ण छपने भावोंका ही छवलंबन लेते हैं। परन्तु छाईन्तपद पानेकेलिये 'वीतरागता प्राप्तकरना' यह उद्देश्य दोनोंका एक ही जैसा होता है, जिसे सिद्ध करनेकी मुनि तथा गृहस्थ दोनोंही प्रतिदिन चेष्ठा करते हैं। छस्तु।

श्रह्नेन-भक्तिकेलिये मुख्यरूपसे स्तोत्रोंका सहारा लेना पड़ता है। स्तोत्रोंके द्वारा चित्त भक्तिको श्रोर श्रिधिक श्राकंपित होता है। श्रतः स्तोत्र-द्वारा भक्ति करनेकी पद्धति मुनि तथा गृहस्थोंमें सदासे चली श्रारही है। इसी कारण जबसे शास्त्रनिर्माण प्रारम्भ हुश्रा मंगलाचरण श्रादि श्रनेक रूपमें स्तृति रचना भी प्रारम्भ हुई है। जिन प्रन्थकारोंने प्रन्थ रचनाकी उन्होंने प्रायः सबसे पहले श्रह्नेत भगवान्की स्तृतिपर लेखनी चलाई—पीछे श्रन्य विषयपर कलम उठाई।

स्तुतियोंका श्रार्कपक सुन्दर रूप स्वामी समन्तभद्रावार्यक समयसे प्रारम्भ होता है। भक्त-की सबी भक्तिमें कितनी प्रबलदिव्य-शक्ति है, इस बातका उदाहरण सबसे पहले स्वामी समन्तभद्रने काशी या काञ्ची नगरमें महादेवकी पिण्डीके समन्न स्वयम्भूस्तोत्र पढ़कर संसारके सामने रक्खा। उपस्थित जनताको समन्तभद्राचार्यने दिखला दिया कि मेरा इष्ट भगवान सुमसे दृर नहीं है, मेरी हार्दिक भक्ति उसे मेरे सामने ला खड़ा करनी है। तदनुसार उपास्य श्रार्डन्त-प्रतिमा (चन्द्रप्रभु) महादेवकी मूर्तिमें स्वरूट हुई।

स्वयम्भूस्तोत्र की रचना है भी श्रनुपम। समंत-भद्राचार्यका तत्विववेचन एवं तार्किक ढंग जिस प्रकार श्रद्धत है उसी प्रकार उनकी स्तुतिरचना भी श्रद्भत है—उस शैलीकी तुलना श्रन्य किसी स्तुतिसे नहीं की जासकती।

समन्तभद्राचार्यके पीछे अनेक गणनीय साधु तथा गृहस्थ स्तुतिकार हुए हैं, जिनकी बनाई हुई स्तुतियोंमें भी बहुत भक्तिरस भरा हुआ है— किसी किसीमें तो इतना इतना गृहभाव भरा हुआ है जिसका पूर्ण-रहस्य स्वयं उस रचयिताको ही ज्ञात होगा। विषापहार—स्तोत्रमें पंडित धनक्षय-जीने इस बातमें कमाल किया है। कुछ स्तोत्रोंमें मांत्रिक शक्ति अद्भुतरूपसे रक्खी गई है, किसी-में मनोमोहक शाब्दिक लहर लहरा रही है, किसी-में सुन्दर छन्दों द्वारा लालित्य लाया गया है, इत्यादि अनेक रूपमें स्तोत्र दीख पड़ते हैं।

इनमेंसे कुछ स्तोत्र ऐसे भी हैं जिनको दिग-म्बर, श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदाय श्राम तौरपर समान श्रादर भावसं श्रपनाते हैं। श्रीमान तुंगा-चार्यके रचे हुए भक्तामरस्तोत्रको तथा कुमुदच-न्द्राचार्यके बनाये हुए कल्याणमन्दिरको दोनों सम्प्रदाय बडे श्रादरभावसे श्रपनाते हैं। ये दोनों स्तोत्र सचमुच हैं भी ऐसे ही, जिनको सब कोई श्रपना सकता है। इस बातमें हमको प्रसन्नता होनी चाहिये कि तत्वार्थसूत्रके समान हमारे दो स्तोत्र भी ऐसे हैं जिनमें दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्र-दाय समानरूपसे साभीदार हैं । दोनों स्तोत्रोंमें भक्तामरस्तोत्रकी प्रसिद्धि ऋधिक है। मानतुंगा-चार्य दिगम्बर थे या श्वेताम्बर यह बात श्रभी इतिहाससे ठीक ज्ञात नहीं होपाई है; क्योंकि न तो उनकी श्रीर कोई निर्विवाद रचना पाई जाती है, जिससे इस बातका निर्णय होसके श्रीर न भक्ता-मरस्तोत्रमें ही कहीं कुछ ऐसा शब्द-प्रयोग पाया जाता है, जिससे उनका श्वेताम्बरत्व या दिगम्ब-रत्व निर्णय किया जासके।

श्रीमान् पं० जिनदासजी न्यायतीर्थ शोला-पुरने एक बार किसी श्राधारसे लिखा था कि "मानतुङ्गाचार्य पहले श्वेताम्बर थे किन्तु एक किसी भयानक व्याधिसे छुटकारा पाने पर दिग-म्बर साधु हो गये थे।" इस कथानकमें कितना तथ्य है, यह छुछ ज्ञात नहीं। हाँ, इतना श्रवश्य है कि भक्तामरस्तोत्रमें कोई शब्द ऐसा नहीं पाया जाता जो दिगम्बरीय सिद्धान्तके प्रतिकूल हो। श्रस्तु।

उपलब्ध भक्तामर स्त्रोत्रको यदापि दिगम्बर, श्वेताम्बर उभय सम्प्रदाय मानते हैं किन्तु वे दोनों श्लोकसंख्यामें एकमत नहीं हैं। यों तो दिगम्बर सम्प्रदायमें भी भक्तामर स्तोत्रकी श्लोकसंख्य।के लिये दो मत पाये जाते हैं। प्राय: सर्व साधारण लोग ४८ रलोक ही भक्तामरमें मानते हैं श्रीर उन्हीं ४८ श्लोकोंका भक्तामरस्तोत्र श्रनेक रूपमें प्रकाशित हो चुका है। इनकी कई टीकाएँ, कई अनुवाद भी छप चुके हैं। अभी श्रीमान पं० लालारामजी शास्त्रीने. भक्तामरस्तोत्रके प्रत्येक पदा-के प्रत्येक पादको लेकर श्रीर समस्यापूर्तिके रूपमें तीन तीन पाद श्रपने नये बनाकर, २०४ श्लोकों-का भक्तामर-'शतद्वयी' नामक सुन्दर निर्माण किया है। प्रत्येक श्लोक केवल एक-एक पादकी समस्यापूर्ति करते हुए ४८ पद्योंका एक राजीमती-नेमिनाथ-विषयक काव्य भी प्रकाशित हो चुका है। यंत्र-मंत्र-सहित जो भक्तामरस्तोत्र प्रकाशित हुन्या है वह भी ४८ पद्योंका ही है।

किन्तु कुछ महानुभावोंका ख़याल है कि भक्तामरस्तोत्रमें ५२ श्लोक थे, प्रचलित भक्तामर-स्तोत्रमें ४ श्लोक कम पाये जाते हैं। वे निम्न लिखित ४ श्लोक क्रोर वतलाते हैं— ''नातः परः परमवचोभिष्येषो, लोकभयेऽपि सकलार्थविदस्ति सार्वः । उच्चैरितीव भवतःपरिघोयषन्त-,

स्ते दुर्गभीरसुरदुन्दुभयः सभायाँम् ।३२। वृष्टिर्दिवःसुमनसां परितःपपात,

प्रीतिप्रदा सुमनसां च मधुत्रतानाम् । राजीवसा सुमनसा सुकुमारसारा,

सामोदसम्पदमदाजिन ते सुदृश्यः ।३३। पूष्मामनुष्य सहसामि कोटिसंख्या,

भाजां प्रभाः प्रसरमन्वहया वहन्ति । अन्तस्तमः पटलभेदमशक्तिहीनं,

जैनी तनुबृतिरशेषतमोऽपि हन्ति ।३४। देव त्वदीय सकलामलकेवलाय,

बोधातिगाधनिरुपप्लवरत्नराशेः । घोषःस एव इति सजनतानुमेते,

गम्भीरभारभरितं तव दिव्यघोषः ।३५।

ये ४ श्लोक, जोकि भक्तामरस्तोत्रमें श्रौर श्रिथिक बतलाय जाते हैं, जिस रूपमें प्राप्त हुए हैं उसी रूपमें यहाँ रक्खे हैं।

इन श्लोकोंक विषयमें यदि इएएभरभी विचार किया जाये तो ये चारों श्लोक भक्तामर-स्तोत्रके लिये व्यर्थ ठहरते हैं; क्योंकि इन श्लोकों-में क्रमशः दुन्दुभि, पुष्पवर्षा, भामंडल तथा दिव्य-ध्वनि इन चार प्रातिहार्योंको रक्खा गया है श्लोर ये चारों प्रातिहार्य इन श्लोकोंके बिना ४८ श्लोक वाले भक्तामरस्तोत्रमें भी ठांक उसी २२-३३-३४-३५ वीं संख्याके पद्योंमें यथाकम विद्यमान हैं। खतः ये चारों श्लोक भक्तामरस्तोत्रके लिये पुनरुक्तिके रूपमें व्यर्थ ठहरते हैं तथा इनकी कविता-शैली भी भक्तामरस्तोत्रकी कविताशैलीके साथ जोड़ नहीं खार्ता। श्रातः ५२ श्लोक वाले भक्तामरस्तोत्रकी

तो कल्पना निःसार है और न श्रभी तक किसी विद्वानने समर्थन ही किया है।

श्रव श्वेताम्बर सम्प्रदायकी मान्यता पर विचार की जिये। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें कल्याण-मंदिर स्तोत्र तो दिगम्बर सम्प्रदायके समान ४४ श्लोक वालाही माना जाता है किंतु भक्तामर-स्तोत्रको श्वेताम्बर सम्प्रदाय ४८ श्लोक वाला न मानकर ४४ पद्यों वाला ही मानता है। ३२-३३-३४-३५ नम्बर के चार पद्य श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने श्रपने भक्तामरस्तोत्रमें से निकाल दिये हैं। इसीसे प्रचलित भक्तामरस्तोत्र साम्प्र-दायिक भेदसे दो हपमें पाया जाता है।

भक्तामरस्तोत्रमं दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यतानुसार ४८ श्लोक ही क्यों नहीं हैं ? इसका उत्तर तीन प्रकारस प्राप्त हुन्या। एक तो यह कि जब कल्याणमंदिरस्तोत्र ४४ श्लोकोंका है, तब उसकी जोड़का भक्तामरस्तोत्र भी ४४ श्लोकोंका है के ही होना चाहिये—वह ४८ श्लोकोंका कैसे ही ?

दूसरे, भरतत्तेत्रके २४ तीर्थंकर श्रीर विदेह त्तेत्रोंके २० वर्तमान तीर्थंकर इनकी कुल संख्या ४४ हुई, इस संख्याके श्रनुसार भक्तामर-स्तोत्रके श्लोकोंकी संख्या भी ४४ ही होनी चाहिये।

तीसरं, श्वेताम्बर जैन गुरुकुलके एक स्नातकसं यह उत्तर प्राप्त हुन्ना कि भक्तामरस्तात्र एक मंत्रशक्ति से पूर्ण स्तात्र है। उसके मंत्रोंको सिद्ध करके मनुष्य उन मत्रोंके न्याधीन देवोंको बुला २ कर तंग करते थे। देवोंने न्यपनी व्यथा मानतुगा-चार्यको सुनाई कि महाराज! न्यापने भक्तामर स्तात्र बनाकर हमारी न्यव्ही न्यापने भक्तामर स्तात्र बनाकर हमारी न्यव्ही न्यापने नहीं बैठने देते—हर समय मंत्रशक्तिसे बुलाबुलाकर हमें परशान करते हैं। मानतुगाचार्यने देवोंपर दया करके भक्तामरस्तांत्रमेंसे चार श्लोक निकाल दिये। न्यतः भक्तामर ४४ श्लोकोंबाला ही होना चाहिये।

यदि इन समाधानांपर विचार किया जाय तो तीनों ही समाधान निःसार जान पड़ते हैं। मानतुंगाचर्य श्रौर कुम रचन्द्राचार्यका श्रापसमें यह कोई समभौता नहीं था कि हम दोनों एक-सी हो संख्याके स्तोत्र बनावें। हरएक किव श्रपने श्रपने स्तोत्रकी पद्यसंख्या रखनेमें स्वतन्त्र है। दूसरे मानतुंगाचार्य कुमुद्दचन्द्राचार्यसे बहुत पहले हुए हैं। श्रतः पहली बातके श्रमुसार भक्तामरके रलोकोंकी संख्या ४४ सिद्ध नहीं होती।

दूसरा समाधान भी उपहासजनक है। भिन्न भिन्न दृष्टिसे तीर्थं करोंकी संख्या २४-४५-७२-२४० श्रादि श्रमेक बतलाई जासकती हैं। भरत-चेत्रके २४ तीर्थं कर हैं तो उनके साथ समस्त विदेहोंके बीस तीर्थं कर ही क्यों मिलाये जाते हैं। ऐरावतचेत्रके २४ तीर्थं कर श्रथवा ढाई-द्वीपके समस्त भरतचेत्रोंके तीर्थं करोंकी संख्या क्यों नहीं लीजाती १तीर्थं करोंकी संख्या क्यों नहीं लीजाती १तीर्थं करोंकी संख्या के श्रुसार स्तोत्रोंकी पद्य संख्याका हीन मानना नितान्त भोलापन हैं श्रोर वह दूसरे स्तोत्रोंकी पद्यसंख्याको भी दूषित कर देगा। श्रतः दूसरी बात भी व्यर्थ हैं।

श्रव रही तीसरी बात, उसमें भी कुछ सार प्रतीत नहीं होता; क्योंकि भक्तामरस्तोत्रका प्रत्येक रलोक जब मंत्र-शक्तिसे पूर्ण है श्रोर प्रत्येक रलोक मंत्ररूपसे कार्यमें लिया जासकता है। तब दैवोंका संकट हटानेके लिये मानतुंगाचार्य सिर्फ चार रलोकोंको ही क्यों हटाते? सबको क्यों नहीं? क्योंकि यदि सचमुच ही भक्तामरस्तोत्रके मंत्रा-राधनसे देव तंग होते थे श्रीर मानतुंगाचार्यको उन पर दया करना इष्ट था तो उन्होंने शेष ४४ रलोकोंको देवोंकी श्राफत लेनेके लिये क्यों छोड़ दिया? इसका कोई भी समुचित उत्तर नहीं हो सकता।

श्चतः इन समाधानोंसे तो भक्तामरस्तोत्रके रलोकोंकी संख्या ४४ सिद्ध नहीं होती ।

हाँ इतना जरूर है कि भक्तामर स्तोत्रको ४४ श्लोकों वाला मान लेने पर भक्तामरस्तोत्र

अधूरा अवश्य रहजाता है। क्योंकि तीर्थंकरोंके प्रातिहार्य जिस प्रकार दिगम्बर सम्प्रदायने माने हैं उसी प्रकारके श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी माने गये हैं। इन आठ प्रातिहार्यांका वर्णन जिस प्रकार कल्याणमंदिर-स्तोत्रमें है, जिसको कि श्वेताम्बर सम्प्रदायभी मानता है, उसी प्रकार भक्तामरस्तोत्रमें भी रक्खा गया है । खेताम्बर सम्प्रदायके भक्तामरस्तोत्रमें जिन ३२,३३, ३४, ३४ नम्बरके चार श्लोकोंको नहीं रक्खा गया है उनमें कमसे दुन्दुभि, पुष्पवृष्टि, भामएडल, श्रीर दिव्यध्वनि इन चार प्रातिहार्योंका वर्णन है। उक्त चार श्लोकोंको न मानने पर ये चारों प्रातिहार्य छट जाते हैं। स्रत: कहना पड़ेगा कि श्वेताम्बरीय भक्तामरस्तोत्रमें सिर्फ़ चार ही प्रातिहार्य बतलाये हैं, जबिक श्वेताम्बरीय सिद्धान्तानुसार प्रातिहार्य आठ होते हैं, श्रीर उन छोड़े हुए चार प्रातिहार्यों को कल्याग्रमंदिर-स्तोत्रमें क्रमशः २४, २०, २४ तथा २१ नम्बरके श्लोकों में गुम्फित किया गया है।

श्रतः श्वेताम्बरं सम्प्रदायके सामने दो समस्याएँ हैं। एक तो यह कि, यदि कल्याणमंदिर को वह पूर्णतया श्रपनाता है तो कल्याणमंदिर की तरह तथा श्रपने-सिद्धान्तानुसार भक्तामरस्तोत्रमें भी श्राठों प्रातिहायोंका वर्णन माने, तब उसे भक्तामरस्तोत्रके ४८ श्लोक मानने होंगे।

दूसरी यह कि, यदि भक्तामरस्तोत्रमें श्रपनी मान्यतानुसार चार प्रातिहार्य ही मानता है तो कल्याणमंदिरसे भी २०, २६, २४ तथा २४ नम्बरके श्लोकोंको निकाल कर दोनी स्तोत्रोंको समान बना देवें।

इन दोनों समस्यात्रोंमें से पहली समस्या ही रवेताम्बर समाजको श्रपनानी होगी; क्योंकि वैसा करने पर ही भक्तामरस्तोत्रका पूर्णरूप उनके पास रहेगा। श्रीर उस दशामें दिगम्बर रवेताम्बर-सम्प्रदायके भक्तामरस्तोत्रमें कुछभी अन्तर नहीं रहेगा।



श्रपनेको उस पवित्र एवं शक्तिशाली धर्मका ऋतुयायी बतलाता धर्म भूले-भटके पथिकों-दुराचारियों तथा कुमार्ग-रतोंका सन्मार्ग-प्रदर्शक था, पतित-पावन था, जिस धर्ममें धार्मिक-सङ्कीर्णता श्रीर त्रानुदारुताके लिये स्थान नहीं था, जिस धर्मने समुचे मानव-ममाजको धर्म श्रीर राजनीतिके समान अधिकार दिये थे, जिस धर्मने पशु-पित्तयों श्रीर कीट-पतंगों तककं उद्घारके उपाय बताये थे. जिस धर्मका ऋस्तित्व ही पतितोद्धार एवं लोकसेवा पर निर्भर था, जिस धर्मके अनुयायी चक्रवर्तियों. सम्राटों श्रीर श्राचार्येने करोड़ों म्लेच्छ श्रनार्य तथा श्रसभ्य कहेजाने वाले प्राणियोंको जैनधर्ममें दीन्ति करके निरामिष-भोजी, धार्मिक तथा सभ्य बनाया था, जिस धर्मके प्रसार करनेमें मौर्य, ऐल, राष्ट्रकृट, चाल्युक्य, चोल, होयसल श्रीर गंगवंशी राजात्रोंने कोई प्रयत्न उठा न रक्खा था श्रीर जो धर्म भारतमें ही नहीं किन्तु भारतके बाहर भी फैल चुका था। उस विश्व-ज्यापी जैन-धर्मके अनुयायी वे करोड़ों लाल आज कहाँ चल गये ? उन्हें कौनसा द्रिया वहा ले गया ? अथवा कौनसे भूकम्पसे वे एकदम पृथ्वीके गर्भमें समा गये ?

जो गायक अपनी स्वर-लहरीसे मृतकों में जीवन डाल देता था, वह ज्ञाज स्वयं मृत-प्राय क्यों है ? जो सरोवर पतितों-कुष्ठियोंको पवित्र वना सकता था, ज्ञाज वह दुर्गन्धित ज्ञीर मलीन क्यों है ? जो समाज सूर्यके समान अपनी प्रस्वर किरणोंके तेजसे संसारको तेजोमय कर रहा था, ज्ञाज वह स्वयं तेजहीन क्यों है ? उसे कौनसे राहूने प्रस लिया है ? ज्ञीर जो समाज अपनी कल्पतक-शास्त्राओंके नीचे सबको शरण देता था, वही जैन-समाज ज्ञाज अपनी कल्पतक-शास्त्राओं शास्त्राज काटकर बचे खुचे शरणागतोंको भी कुचलनेके लिये क्यों लालायित हो रहा है ?

यही एक प्रश्न है जो समाज-हितैषियों के हृदयको खुरच-खुरचकर खाये जारहा है। दुनियाँ द्वितीयां के चन्द्रमाके समान बढ़ती जारही है, मगर जैन-समाज पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान घटता जारहा है। आवश्यकतासे अधिक बढ़ती हुई संसारकी जन-संख्यासे घवड़ाकर अर्थ-शास्त्रियोंने घोषणा की है कि 'अब भविष्यमें और सन्तान उत्पन्न करना दुख दारिद्रथको निमंत्रण देना है।" इतने ही मानव-समूहके लिये स्थान तथा मोज्य-पदार्थका मिलना दूसर हो रहा है, इन्हींकी पूर्ति-

के लिये त्राज संसारमें संघर्ष मचा हुत्रा है श्रीर मनुष्य-मनुष्यके रक्तका प्यासा बना हुत्रा है। यदि इसी तेजीसे संसारकी जन-संख्या बढ़ती रही तो, प्रलयके श्रानेमें कुछ भी विलम्ब न होगा। श्रर्थशास्त्रियोंको संसारकी इस बढ़ती हुई जन-संख्यासे जितनी चिन्ता हो रही है, उतनी ही हमें घटती हुई जैन-जन-संख्यासे निराशा उत्पन्न हो रही है। भारतबर्षकी जन-संख्याके निम्न श्रंक इस बातके साली हैं:——

| भारतवर्षकी सम्पूर्ण |          | केवल जैन  |  |
|---------------------|----------|-----------|--|
| जन-संख्या           |          | जन-संख्या |  |
| सन् १८८१            | २⊏ करोड़ | १५००००    |  |
| सन् १८६१            | २६ करोड़ | १४१६६३=   |  |
| सन् १६०१            | ३० करोड़ | १३३४१४०   |  |
| सन् १६११            | ३१ करोड़ | १२४८१८२   |  |
| सन् १६२१            | ३३ करोड़ | ११७८५६६   |  |
| सन् १६३१            | ३४ करोड़ | १२४१३४०   |  |

उक्त श्रंकोंसे प्रकट होता है कि ४० वर्षों में भारतकी जन-संख्या ७ करोड़ बढ़ी। जब कि इन्हीं ४० वर्षों में ब्रिटिश-जर्मन युद्ध, प्लेग, इन्क्लुएँझा, तूफान, भूकम्प-जलजले, बाढ़ वगैरहमें ७—६ करोड़ भारतवासी स्वर्गस्थ होगये, तब भी उनकी जन-संख्या ७ करोड़ श्रोर बढ़ी। यदि इन मृतकों की संख्या भी जोड़ली जाय तो ४० वर्षमें भारतवर्ष-की जन-संख्या ड्योढ़ी श्रोर इसी हिसाबसे जैन-जन संख्या भी २२ लाख होनी चाहिये थी। किन्तु वह ड्योढ़ी होना तो दूर, घटकर पौनी रह गई।

तब क्या जैनी ही सबके सब लामपर चले गये थे ? इन्हींको चुन-चुनकर प्लेग आदि बीमा- रियोंने चट कर लिया ? इन्हीको बाद बहा ले गई ? श्रीर भूकम्पके धक्कोंसे भी ये ही रसातलमें समा, गये ? यदि नहीं तो ६ लाख बढ़नेके बजाय ये तीन लाख घटे क्यों ?

इस 'क्यों' के कई कारण हैं। सबसे पहले जैन-समाजकी उत्पादनशक्तिकी परीचा करें तो सन् १६३१ की मर्दमशुमारीके ऋकोंसे प्रकट होगा कि जैन-समाज में:—

| Giall Ide A                                      | श्रम-समा     | OI VI .   |          |             |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------|--|--|
| विधवा                                            | • • •        | • • •     | • • •    | १३४२४४      |  |  |
| विधुर                                            | •••          | •••       | •••      | ४२६०३       |  |  |
| १ वर्षसे १                                       | ४ वर्ष तक    | क कारे    | लड़के    | १६६२३४      |  |  |
| १४ वर्षसे                                        | 80 "         | ji · ji   | • • •    | =६२७४       |  |  |
| ४० वर्षसे                                        | ره ''        | " "       | • • •    | ६=६४        |  |  |
| १ वर्षसे १                                       | ५ वर्ष तव    | क्की कारी | लड़कियाँ | १९४८७२      |  |  |
| १५ वर्षसे                                        | %o "         | "         | "        | ६८६४        |  |  |
| ४० वर्षसे                                        | <b>৬</b> ০ " | "         | "        | <b>৩</b> ८७ |  |  |
| १ वर्षसे १४ वर्ष तकके विवाहित स्त्री-पुरुष ३६७१७ |              |           |          |             |  |  |
| १४ वर्षसे                                        | 8° "         | " "       | "        | ४२०२६४      |  |  |
| ४० वर्षसे                                        | so "         | ""        | "        | १३६२२४      |  |  |
|                                                  |              |           |          |             |  |  |

कुल योग १२४१३४०

१२४१३४० स्ती-पुरुषोंमें १४ वर्षकी आयुसे लेकर ४० वर्षकी आयुके केवल ४२०२६४ विवा-हित स्त्री-पुरुष हैं, जो सन्तान उत्पादन योग्य कहं जासकते हैं। उनमें भी आशक्त, निर्वल और रुग्ग चौथाईके लगभग अवश्य होंगे, जो सन्तानोस्पत्ति-का कार्य नहीं कर सकते। इस तरह तीन लाख-को छोड़कर ६५१३४० जैनोंकी ऐसी संख्या है, जो वैधव्य, कुमारावस्था, बाल्य और बुद्धावस्थांक कारण सन्तानोत्पादन शक्तिसे वंचित है। अर्थात् समाजका पौन भाग सन्तान उत्पन्न नहीं कररहा है।

यदि थोड़ी देरको यह मान लिया जाय कि १४ वर्षकी श्रायुसे कमके ३६७१७ विवाहित दुधमुँहे बच्चे बच्चियाँ कभी तो सन्तान-उत्पादन योग्य होंगे ही, तो भी बात नहीं बनती । क्योंकि जब य इस योग्य होंगे तब ३० से ४० की श्रायु वाले विवाहित खो-पुरुप, जो इस समय सन्तानोत्पादनका कार्य कर रहे हैं, वे बड़ी श्रायु होजानेके कारण उस समय श्रशक्त हो जाँयेंगे। श्रातः लेखा ज्यों का त्यों रहता है । श्रीर इस पर भी कहा नहीं जा सकता कि इन श्रवोध दूल्हा-दुल्हिनोंमें कितने विधुर तथा वैधव्य जीवनको प्राप्त होंगे।

जैन-समाज में ४० वर्षसे कमकी आयु वाले विवाह योग्य २५५५१० क्वारे लड़के और इसी आयुकी २०४०६६ क्वारी लड़कियाँ हैं। अर्थान् लड़कोंसे ५०७५४ लड़कियाँ कम हैं। यदि सब लड़कियाँ क्वारे लड़कोंसे ही विवाही जाँय तोभी उक्त संख्या क्वारे लड़कों की बचती है। और इसपर भी तुर्रा यह है कि इनमेंसे आधीसे भी अधिक लड़कियाँ दुवारा तिवारा शादी करनेवाले अधेड़ और वृद्ध हड़प करजाँयगे। तब उतने ही लड़के क्वारे और रहजायेंगे। अतः ४० वर्षकी आयुसे कमके ५००५४ बचे हुये क्वारे लड़के और ४० वर्षकी आयुसे कमके ५००५४ बचे हुये क्वारे लड़के और ४० वर्षकी आयुसे ०० वर्ष तककी आयुसे १२४५५ बचे हुये क्वारे लड़के लड़कियोंका विवाह तो इस जन्ममें न होकर कभी अगले ही जन्मोंमें होगा। अब प्रश्न होता है कि इस मुद्दीभर जैन-

समाजमें इतना बड़ा भाग क्वारा क्यों है ? इसका स्पष्टीकरण सन् १६ १४ की दि० जैन डिरेक्टरी के निम्न श्रकोंसे हो जाता है :—

| दि  | <b>०जैन समा</b> ज श्रन्तर्गत जातियाँ | । कुल संख्या। |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 8   | श्रमवाल                              | ६७१२१         |
| Ą   | खण्डेलवाल .                          | ६४७२६         |
| ३   | जैसवाल                               | <b>4330</b> 9 |
|     | जैसवालद्सा                           | 83            |
| 8   | परवार                                | ४१६६६         |
| ¥   | पद्मावती पुरवाल                      | ११४६१         |
| Ę   | परवार-दसा                            | 3             |
| હ   | परवार-चौसके                          | १२७७          |
| 5   | पल्लीवाल                             | ४२७२          |
| 3   | गोलालारं                             | <b>४</b> ४८२  |
| ξo  | विनेक्या                             | ३ <b>६५</b> ४ |
| ११  | गान्धीजैन                            | २०            |
| १२  | श्रोसवाल                             | હજ            |
| १३  | श्रोसवाल-बीसा                        | 84            |
| १४  | गंगेलवाल                             | ७७२           |
| १४  | बड़ेल                                | १६            |
| १६  | वरैया                                | የሄሩያ          |
| १७  | फतहपुरिया                            | १३४           |
| १८  | उपाध्याय                             | १२१६          |
| 39  | पोरवाल                               | ११४           |
| २०  | बुढ़ेले                              | ४६६           |
| २१  | लोहिया                               | ६०२           |
| ગ્ર | गोलसिघारे                            | ६२८           |
|     | खरीत्रा                              | १७४०          |
|     | <b>ल्मे</b> चु                       | १६७७          |
|     | गोलापूरव                             | १०६४०         |
| 75  | गोलापूरव पचित्रस                     | १६४           |

|                                |              | Louis of the         | (नगनायासक न,४५५ |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| २७ चरनागेर                     | १६८७         | ६७ नागदा (बीसा)      | २६४४            |
| २८ घाकड़                       | १२७२         | ४८ नागदा (दसा)       | 5 <u>5</u> 6    |
| २६ कठनेरा                      | <b>इ</b> ह्ह | ४६ चित्तौड़ा (दसा)   | ३०६             |
| ३० पोरवाड़                     | २८४          | ६० चित्तौड़ा (बीसा)  | ४५१             |
| ३१ पोरवाड़ जाँगड़ा             | १७४६         | ६१ श्रीमाल           | ७३८             |
| ३२ पोरवाङ्जाँगङ् विसा          | <b>x</b> 8°  | ६२ श्रीमाल-दसा       | <b>૪</b> ૨      |
| ३३ धवल जैन                     | ३३           | ६३ सेलवार            | ४३३             |
| ३४ कासार                       | ६६८७         | ६४ श्रावक            | ८४६७            |
| ३४ बघेरवाल                     | ४३२४         | ६४ सादर(जैन)         | ११२४१           |
| ३६ ऋयोध्यावासी (तारनपंथ)       | 335          | ६६ बोगार             | <b>२</b> ४३१    |
| ३७ श्रयोध्यावासी               | २६३          | ४७ वैश्य (जैन)       | રપ્તર           |
| ३८ लाड-जैन                     | ३८४          | ६८ इन्द्र (जैन)      | ??              |
| ३६ कुब्र्णपन्ती                | ६२           | ६६ पुरोहित           | 87              |
| ४० काम्भोज                     | પ્ર૦૯        | ७० चत्रिय (जैन)      | <b>5</b> 9      |
| ४१ समैय्या                     | ११०७         | ७१ जैन दिगम्बर       | १०६३६           |
| ४२ त्रसाटी                     | ४६७          | ७२ तगर               | 5               |
| ४३ दशा-हूमड़                   | १८०७६        | ७३ चौघले             | १६०             |
| ४४ विसा हमड़                   | રયય          | ७४ मिश्रजैन          | २४              |
| ४५ पंचम                        | ३२४४६        | ७४ संकवाल            | ४०              |
| ४६ चतुर्थ                      | ६६२८४        | ७६ खुरसाले           | २४०             |
| ४७ बदनेरे                      | ४०१          | ७७ हरदर              | <b>२३</b> ६     |
| ४७ पापड़ीवाल                   | 5            | <b>अ</b> ८ ठगर बोगार | પ્રરૂ           |
| ४६ भवसागर                      | ८०           | ७६ बाह्मगाजैन        | ५०४             |
| ४० नेमा                        | २⊏३          | ८० नाई-जैन           | 8               |
| ४१ नारसिंहपुरा( <b>बी</b> सा)  | ४४७२         | ८१ बढ़ई-जैन          | 3               |
| ४२ नरसिं <b>हपुरा (दस्सा</b> ) | २४६३         | ८२ पोकरा–जैन         | २               |
| ४३ गुर्जर                      | १४           | ८३ सुकर जैन          | 6               |
| <b>४४ सैतलाल</b>               | २०८८६        | ८४ महेश्री जैन       | १६              |
| ५५ मेबाड़ा                     | २१४८         | ८५ श्रन्यधर्मी जैन   | <u></u>         |
| ४६ मेबाड़ा (दसा)               | २            |                      | ४४०५८४          |

दक्त कोष्टकके श्रंक केवल दिगम्बरजैन सम्प्रदायकी उपजातियों श्रीर संख्याका दिग्दर्शन कराते हैं। दिगम्बर-जैनसमाजकी तरह श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी श्रनेक जाति-उपजातियाँ हैं। जिनके उल्लेखकी यहाँ श्रावश्यक्ता नहीं। कुल १२ लाख-की श्रल्पसंख्या वाल जैनसमाजमें यह सैकड़ों उपजातियाँ कोढ़में खाजका काम दे रही हैं। एक जाति दूसरी जातिसे रोटी-बेटी व्यवहार न करनेके कारण निरन्तर घटती जारही है।

उक्त कोष्ठक के श्रांक हमारी श्राँखों में उँगली डालकर बतला रहे हैं कि नाई, बढ़ई, पोकरा, मुकर, महेश्री श्रौर अन्य धर्मी नवदी ज्ञित-जैनों को श्रोड़कर दि० जैनसमाजमें ६४० तो ऐसे जैन कुलोत्पन्न स्त्री-पुरुष बालकों की संख्या है जो १८ जातियों में विभक्त है, जिनकी जाति—संख्या घटते-घटते १०० से कम २०,११,८ तथा २ तक रह गई है। श्रौर ३८४६ ऐसे स्त्री-पुरुष-बालकों की संख्या है जो १४ जातियों में विभक्त है। श्रौर जिनकी जाति—संख्या घटते-घटते ५०० से भी कम १०० तक रह गई है।

भला जिन जातियोंके व्यक्तियोंकी संख्या समस्त दुनियामें २, ८, २०, ४०, १००, २०० रह् गई हो, उन जातियोंके लड़के लड़कियोंका उसी जातिमें विवाह कैसे हो सकता है ? कितनी ही जातियोंमें लड़के ऋधिक श्रीर कितनी ही जातियोंमें लड़कियाँ ऋधिक हैं। योग्य सम्बन्ध तलाश करनेमें कितनी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, इसे वे ही जान सकते हैं जिन्हें कभी ऐसे सम्बन्धोंसे पाला पड़ा हो। यही कारण है कि जैनसमाजमें १२४४४ लड़के लड़िकयाँ तो ४० वर्षकी आयुसे ७० वर्ष तककी आयुके कारे हैं। जिनका विवाह शायद अब परलोकमें ही हो सकेगा।

जिस समाजके सीने पर इतनी बड़ी श्रायुके श्रविवाहित श्रपनी दारुण कथाएँ लिये बैठे हों, जिस समाजने विवाह-चेत्रको इतना संकीर्ण श्रीर संकुचित बना लिया हो कि उसमें जन्म लेने वाले श्रभागोंका विवाह होना ही श्रमम्भव बन गया हो; उस समाजकी उत्पादन-शक्तिका निरन्तर हास होते रहनेमें श्राश्चर्य ही क्या है! जिस धर्मने विवाहके लिये एक विशाल चेत्र निर्धारित किया था, उसी धर्मके श्रनुयायी श्राज श्रज्ञानवश श्रनुचित सीमाश्चोंके बन्धनोंमें जकड़े पड़े हैं, यह कितने दु:खकी बात है!! क्या यहां कलियुगका चमत्कार है?

जैनशास्त्रोंमें वैवाहिक उदारताके सेंकड़ों स्पष्ट प्रमाण पाये जाते हैं। यहाँ पं० परमेष्ठी-दासजी न्यायतीर्थ कृत "जैनधर्मकी उदारता" नामक पुस्तकसे कुछ अवतरण दिये जाने हैं, जो हमारी आर्खे खोलनेक लिये पर्याप्त है:—

भगवजितसेनाचार्यने श्रादिपुराणमें लिखा है कि— शृद्ध शृद्धेण वोढव्या नान्या स्वां तांच नेगमः। वहेन्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजनमा किचिश्व ताः

त्रर्थात शूटको शूटकी कन्यासे विवाह करना चाहिये, वैश्य वैश्यकी तथा शूट्रकी कन्यासे विवाह कर सकता है, इत्रिय अपने वर्णकी तथा वैश्य श्रीर शूद्रकी कन्यासे विवाह कर सकता है श्रीर ब्राह्मण श्रपने वर्णकी तथा शेष तीन वर्णोंकी कन्याश्रींसे भी विवाह कर सकता है।

इतना स्पष्ट कथन होते हुए भी जो लोग कल्पित उपजातियोंमें (ऋन्तर्जातीय) विवाह करनेमें धर्म-कर्मकी हानि सममते हैं उनके लिये क्या कहा जाय? जैनमंथोंने तो जाति कल्पनाकी धिज्ञयाँ उड़ादी हैं। यथा—

#### श्रनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वजे । कुले च कामनीमुले का जातिपरिकल्पना ॥

श्रशीन—इस श्रनादि मंसारमें कामदेव सदासे दुर्निवार चला श्रारहा है। तथा कुलका मूल कामनी है। तब इसके श्राधार पर जाति कल्पना करना कहाँ तक ठीक है? तात्पर्य यह है कि न जाने कब कौन किस प्रकार से कामदेव की चपेट में श्रागया होगा। तब जाति या उसकी उच्चता नीचताका श्राभमान करना व्यर्थ है। यही वात गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणके पर्व ७४ में श्रोर भी स्पष्ट शब्दोंमें इस प्रकार कही है

#### वर्णाकुत्यादिमेदानां देहेऽस्मिन्न च दर्शनात्। ब्राह्मएयादिषु शृद्धौद्यर्गभीधानप्रवर्तनान्।।४६१।।

श्रथीत—इस शरीरमें वर्ण या श्राकारसे कुछ भेद दिखाई नहीं देता है। तथा ब्राह्मण चित्रय वैश्योंमें श्रूद्रोंके द्वाराभी गर्भाधानकी प्रवृति देखी जाती है। तब कोई भी व्यक्ति श्रपने उत्तम या उस वर्णका श्रभिमान कैसे कर सकता है? तात्पर्य यह है कि जो वर्तमानमें सदाचारी है वह उस है श्रोर जो दुराचारी है वह नीच है। इसप्रकार जाति श्रीर वर्णकी कल्पनाको महत्व न देकर जैनाचार्योंने श्राचरण पर जोर दिया है।

जैनशास्त्रों, कथा-मंथों या प्रथमानुयोगको उठाकर देखनेपर, उनमें पद-पद पर वैवाहिक उदारता नजर श्राएगी। पहले स्वयंवर प्रथा चालू थी, उसमें जाति या कुलकी परवाह न करके गुणका ही ध्यान रखा जाता था। जो कन्या किसीभी छोटे या बड़े कुलवालेको गुण पर मुग्ध होकर विवाह लेती थी उसे कोई बुरा नहीं कहता था। हरिवंश-पुराणमें इस सम्बन्धमें स्पष्ट लिखा है कि—

कन्या वृश्णीते रुचिरं स्वयंवरगता वरं। कुलीनमकुली नं वा क्रमो नास्ति स्वयंवरे ॥ ११-७१॥

श्रर्थात्—स्वयंवरगत कन्या श्रपने पसन्द वरको स्वीकार करती है, चाहे वह कुलीन हो या श्रकुलीन। कारण कि स्वयंवरमें कुलीनता श्रकुली-नताका कोई नियम नहीं होता है। जैनशास्त्रोंमें विजातीय विवाहके श्रमेक उदाहरण पाये जाते हैं। नमूनेके तौरपर कुछका उल्लेख इस प्रकार है

१—राजा श्रेणिक (चित्रिय)ने ब्राह्मण-कन्या नन्दश्रीसे विवाह किया था श्रीर उससे श्रभय-कुमार पुत्र उत्पन्न हुश्रा था। (भवतो विप्रकन्यां सुतोऽभूदभयाह्मयः) बादमें विजातीय माता-पिता से उत्पन्न श्रभयकुमार मोच्च गया। (उत्तरपुराण पर्व ७४ श्लोक ४२३ से २६ तक)

२--राजा श्रेरिएक (ज्ञिय) ने अपनी पुत्री

धन्यकुमार 'बैश्य' को दी थी। (पुरयाश्रव कथाकोष)

३—राजा जयसेन (ज्ञिय) ने अपनी पुत्री पृथ्वीसुन्दरी प्रीतिकर (वैश्य) को दी थी। इनके ३६ वैश्य पत्नियाँ थीं और एक पत्नी राजकुमारी वसुन्धरा भी ज्ञिया थी। फिर भी वे मोज्ञ गये। (उत्तरपुराग्य पर्व ७६ श्लोक ३४६-४७)

४—कुवेरिय सेठ (वैश्य) ने अपनी पुत्री च्चियकुमारको दी थी।

४—इत्रिय राजा लोकपालकी रानी वैश्य थी। ६—भविष्यद्त्त (वैश्य) ने ऋरिंजय (इत्रिय) राजाकी पुत्री भविष्यानुरूपासे विवाह किया था तथा हस्तिनापुरके राजा भूपालकी कन्या स्वरूपा (इत्रिय) को भी विवाहा था। (पुरायाशव कथा)

७—भगवान् नेमिनाथके काका वसुदेव (चत्रिय) ने म्लेच्छ कन्या जरासे विवाह किया था । उससे जरत्कुमार उत्पन्न होकर मोच गया था। (हरिवंश-पुराण)

च-चारुद्त्त (वैश्य)की पुत्री गंधर्वसेना वसुदेव (ज्ञत्रिय) को विवाही थी । (हरि०)

६—उपाध्याय (ब्राह्मण) सुमीव श्रीर यशोमीव ने भी श्रपनी दो कन्यार्थे वसुदेव कुमार (च्रित्रय) को विवाही थीं। (हरि०)

१०-त्राह्मण् कुलमें चित्रय मातासं उत्पन्न हुई कन्या सोमश्रीको वसुदेवने विवाहा था। (हरिवंश-पुराण सर्ग २३ श्लोक ४६-४१)

११-सेठ कामदत्त 'वैश्य' ने ऋपनी पुत्री बंधु-मतीका विवाह वसुदेव चत्रियसे किया था। (हरि०) १२-महाराजा उपश्रेणिक (चत्रिय) ने भील- कन्या तिलकवतीसे विवाह किया श्रीर उससे उत्पन्न पुत्र चिलाती शैंज्याधिकारी हुश्चा। (श्रेणिकचरित्र)

१३-जयकुमारका सुलोचनासे विवाह हुआ। था। मगर इन दोनोंकी एक जाति नहीं थी।

(४-शालिभद्र सेठने विदेशमें जाकर श्रनेक विदेशीय एवं विजातीय कन्याश्रोंसे विवाह किया था।

१५-ऋग्निभूत स्वयं ब्राह्मण था, उसकी एक स्त्री ब्राह्मणी थी स्त्रीर एक वैश्य थी। (उत्तरपुराण पर्व ७५ श्लोक ७१-७२)

१६-ऋग्निभृतकी वैश्य पर्तासे चित्रसंना कन्या हुई ऋार वह देवशर्मा ब्राह्मणको विवाही गई। (उत्तरपुराण पर्व ७५ श्लोक ७३)

१०—तद्भव मोत्तगामी महाराजा भरतने ३२ हजार म्लेच्छ कन्यात्रोंसे विवाह किया था।

१८ श्रीकृष्णचन्द्रजीने ऋपने भाई गज-कुमारका विवाह चित्रय-कन्याश्रोंक श्रितिरिक्त सोमशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री सोमासे भी किया था। (हरिवंशपुराण ब्र० जिनदास ३४-२६ तथा हरिवंश पुराण जिनसेनाचार्य कृत)

१६— मदनवेगा 'गौरिक' जातिकी थी। बसुदेवजीकी जाति 'गौरिक' नहीं थी। किर भी इन दोनोंका विवाद हुआ था। यह अन्तर्जातीय विवादका अच्छा उदाहरण है। (हरिबंशपुराण जिनसेनाचार्य कृत)

२०—सिंहक नामके बैश्यका विवाह एक कौशिक-बंशीय चत्रिय कन्यासे हुन्ना था। २१—जीवंधर कुमार वैश्य थे, फिरभी राजा गयेन्द्र (चन्निय) की कन्या रत्नवतीसे विवाह किया। (उत्तरपुराण पर्व ७४ श्लोक ६४६-५१)

२२—राजा धनपति (त्तत्रिय) की कन्या पद्माको जीवंधरकुमार [वैश्य]ने विवाहा था । (त्तत्रचूड़ामणि लम्बर्थ श्लोक ४२-४६)

२३—भगवान् शान्तिनाथ (चक्रव्रती) सोलहवें तीर्थंकर हुये हैं। उनकी कई इजार पत्नियाँ तो म्लेच्छ कन्यार्थे थी। (शान्तिनाथपुराण्)

२४—गोपेन्द्र ग्वालाकी कन्या सेठ गन्धोत्कट (बैरय) के पुत्र नन्दाके साथ विवाही गई। (उत्तरपुराण पर्व ७५ श्लोक ३००)

२४—नागकुमारने तो वेश्या पुत्रियोंसे भी विवाह किया था। फिरभी उसने दिगम्बर मुनिकी दीचा प्रहणकी थी। (नागकुमार चरित्र) इतना होनेपर भी वे जैनियोंके पूज्य रह सके।

जैनशास्त्रोंमें जब इसप्रकारके सैंकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनमें विवाह सम्बन्धके लिये किसी वर्ण जाति या, धर्म तकका विचार नहीं किया गया है और ऐसे विवाह करनेवाल स्वर्ग, मुक्ति और सद्गतिको प्राप्त हुये हैं तब एक ही वर्ण, एक ही धर्म और एक ही प्रकारके जैनियोंमें पारस्परिक सम्बन्ध करनेमें कौनसी हानि है. यह समममें नहीं आता।

इन शास्त्रीय प्रमाणोंके ऋतिरिक्त ऐसं ही अनेक ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। यथा— १—सम्राट चन्द्रगुप्तने प्रीक देशके (म्लेच्छ) राजा सैल्यूकसकी कन्यासे विवाह किया था। और फिर भद्रबाहु स्वामीके निकट दिगम्बर मुनिदीत्ता लेली थी।

२—श्राबू मन्दिरके निर्माता तेजपाल प्राग्वाट (पोरवाल) जातिके थे, श्रीर उनकी पत्नी मोढ़ जातिकी थी। फिरमी वे बड़े धर्मात्मा थे। २१ हजार श्वेताम्बरों श्रीर ३ सौ दिगम्बरोंने मिलकर उन्हें 'संघपति' पदसे विभूषित किया था। यह संवत् १२२०की बात है।

३—मथुराके एक प्रतिमा लेखसे विदित हैं कि उसके प्रतिष्ठाकारक वैश्य थे। श्रीर उनकी धर्मपत्नी चत्रिया थी।

४—जोधपुरके पास घटियाला मामसे संवत् ६१८ का एक शिलालेख मिला है । कक्कुक नामके व्यक्तिके जैन मन्दिर, स्तम्भादि बनवाने का उल्लेख है। यह कक्कुक उस वंशका था जिसके पूर्व पुरुष ब्राह्मण थे श्रौर जिन्होंने चित्रय कन्यासे शादीकी थीं। (प्राचीन जैन लेख संग्रह)

४—पद्मावती पुरवालों (वैश्यों) का पाँडों (ब्राह्मणों) के साथ श्रभी भी कई जगह विवाह सम्बन्ध होता है। यह पाँड लोग ब्राह्मण हैं श्रीर पद्माववी पुरवालों में विवाह संस्कारादि कराते थे। बादमें इनका भी परस्पर बेटी व्यवहार चाल हो गया।

६—क्ररीब १४० वर्ष पूर्व जब बीजावर्गी जातिके लोगोंने खंडेलवालोंके समागमसे जैन-धर्म धारण करिलया तब जैनेतर बीजाबिर्गयोंने उनका बहिष्कार करिष्या श्रीर बंटी व्यवहारकी कठिनता दिखाई देने लगी। तब जैन बीजाबर्गी लोग घषड़ाने लगे। उस समय दूरदर्शी खंडेलवालोंने उन्हें सान्त्वना देते हुये कहा कि "जिसे धर्म-वन्धु कहते हैं उसे जाति-वन्धु कहने में हमें कुछभी संकोच नहीं होता है। आजहीं से हम तुम्हें अपनी जातिके गर्भमें डालकर एक रूप किये देते हैं।" इस प्रकार खंडेलवालोंने बीजाबर्गियोंको मिलाकर बेटी-व्यवहार चालू कर दिया। (स्याद्वादकेसरी गुरु गोपालदासजी बरैया द्वारा संपादित जैनमित्र वर्ष ६ अद्धु १ पृष्ठ १२ का एक अंशा।)

७—जोधपुरके पाससे संवत् ६०० का एक शिलालेख मिला है। जिससे प्रगट है कि सरदारने जैन-मन्दिर वनवाया था। उसका पिता चत्रिय श्रीर माता ब्राह्मणी थी।

८—राज। स्रमोघवर्षने स्रपनी कन्या विजातीय राजा राजमझ सप्तवादको विवाही थी"ॐ।

वि० सं० ४०० वर्ष पूर्व श्रोसिया नगर (राजपूताना) में पमार राजपूत श्रौर श्रन्य वर्णके मनुष्य भी रहते थे। सब बाममार्गी थे श्रौर माँस मिदरा खाते थे उन सबको लाखोंकी संख्यामें श्री० रत्नप्रभुसूरिने जैन-धर्ममें दीज्ञित किया। श्रोसिया नगर निवासी होनेके कारण वह सब श्रोसवाल कहलाये। फिर राजपूतानेमें जितने भी जैन-धर्ममें दीज्ञित हुये, वह सब श्रोसवालोंमें सम्मिलत होते गये।

संवत् ६५४ में श्री० उद्योतसूरिने उज्जैनके राजा भोजकी सन्तानको (जो द्यब मथुरामें रहने लगे थे द्यौर माथुर कहलाते थे) जैन बनाया द्यौर महाजनोंमें उनका रोटी-बेटी सम्बन्ध स्थापित किया। सं० १२०६ में श्री० बर्द्धमानसूरिने चौहानोंको श्रीर सं० ११७६ में जिनबक्षभसूरिने परिहार राजपूत राजाको श्रीर उसके कायस्थ मंत्रीको जैन धर्ममें दीचित किया श्रीर छ्टमार करने वाले खीची राजपूतोंको जैन बनाकर सन्मार्ग बताया।

जिनभद्रसूरिने राठौड़ राजपूतों श्रोर परमार राजपूतोंको संवत् ११६७ में जैन वनाया।

संवत् ११६६ में जिनदत्तसूरिने एक यदुवंशी राजाको जैन बनाया । ११६८ में एक भाटी राजपूत राजाको जैन बनाया ।

श्री जिनसंनाचार्यने तोमर, चौहान, साम, चदला, ठीमर, गौड़, सूर्य, हेम, कछवाहा, सोलंकी, कुरु, गहलोत, साठा, मोहिल, श्रादि वंशके राजपूतों को जैन-धर्ममें दीन्तित किया। जो सब खंडेलवाल जैन कहलाये श्रीर परस्पर रोटी-बंटी व्यवहार स्थापित हुआ।

श्री० लोहचार्यके उपदेशसे लाखों श्रप्रवाल फिरसे जैन-धर्मी हुये।

इस प्रकार १६ वीं शताब्दीतक जैनाचार्यों द्वारा भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें करोड़ोंकी संख्यामें जैन-धर्ममें दीन्नित किये गये।

इन नवदीि तों में सभी वर्णों के श्रौर सभी श्रेणी के राजा-रंक सदाचारी दुराचारी मानव-वर्ग था। दी चित होने के बाद कोई भेद-भाव नहीं रहता था।

जिस धर्ममें विवाहके लिये इतना विशाल चेत्र था, द्याज उसके द्यनुयायी संकुचित दायरेमें फँसकर मिटते जारहे हैं। जैनधर्मको मानने वाली कितनी ही वैभवशाली जातियाँ, जो कभी लाखों की संख्यामें थीं, श्राज श्रपना श्रास्तित्व खो बैठी हैं, कितनी ही जैन-समाजसे प्रथक हो गई हैं श्रीर कितनी ही जातियोंमें केवल दस दस पाँच-पाँच प्राणी ही बचे रहकर श्रपने समाजकी इस हीन-श्रवस्थापर श्राँसू बहा रहे हैं।

भला जिन बशोंके मुँहका दूध नहीं सूख पाया, दान्त नहीं निकलपाये, तुतलाहट नहीं छूटी, जिन्हें धोती बान्धनेकी तमीज नहीं, खड़े होनेका शकर नहीं श्रीर जो यह भी नहीं जानते कि ब्याह है क्या बला ? उन अबोध बालक-बालिकाओंको बजा हृदय माता-पितास्त्रोंने क्या सोचकर विवाह-बन्धन में जकड़ दिया? यदि उन्हें समाजके मरनेकी चिन्ता नहीं थी, तब भी श्रपने लाइले बश्चोंपर तो तरस खाना था। हा! जिस समाजने ३६७१७ दुध-मुँहे बच्च-बिच्चोंको विवाह बन्धनमें बाँध दिया हो. जिस समाजने १८७१४८ स्त्री-पुरुषोंको श्रधिकाँशमें बाल-विवाह वृद्ध-विवाह श्रौर श्रनमेल विवाह करके वैधव्य-जीवन व्यतीत करनेके लिये मजबूर करिंदया हो श्रीर जिस समाजका एक बहुत बड़ा भाग संक्रचित-चेत्र होनेके कारण श्रविवाहितही मर रहा हो, उस समाजकी उत्पादन-शक्ति कितनी चीए दशाको पहुँच सकती है, यह सहजमें ही श्रनुमान लगाया जा सकता है।

उत्पादन-शक्तिका विकास करनेके लिये हमें मबसे प्रथम श्रनमेल तथा वृद्ध विवाहोंको बड़ी सतर्कतासे रोकना चाहिये। क्योंकि ऐसे विवाहों द्वारा विवाहित दम्पत्ति प्रथम तो जनन शक्ति रखते हुये भी सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते, दूसरे उनमेंसे श्रिधकाँश विधवा श्रीर विधुर होजानेके कारण भी सन्तान उत्पादन कार्यसे बंचित हो जाते हैं। साथ ही कितने ही विधवा विधुर बह्काये जानेपर जैन-समाजको छोड़जाते हैं।

श्रतः श्रनमेल श्रीर वृद्धविवाहका शीघ्रसं शीघ्र जनाजा निकाल देना चाहिये श्रीर ऐसे विवाहोंके इच्छुक भले मानसोंका तीव्र विरोध करना चाहिये। साथही जैनकुलोत्पन्न श्रन्तरजातियोंमें विवाहका प्रचार बड़े वेगसे करना चाहिये जिससे विवाह योग्य क्वारे लड़के लड़कियाँ क्वारे न रहने पार्ये।

जब जैन समाजका बहुभाग विवाहित होकर सन्तान उत्पादन कार्य करेगा श्रौर योग्य सम्बन्ध होनेसे युवतियाँ विधवा न हांकर प्रसूता होंगी, तब निश्चय ही समाज की जन-संख्या बढ़ेगी।

—क्रमशः

'सार्वजनिक प्रेम, सलज्जताका भाव, सबके प्रति सद्व्यवहार, दूसरोंके दोषोंकी पर्दादारी श्रौर सत्य-प्रियता—ये पाँच स्तम्भ हैं जिनपर शुभ श्राचरणकी इमारतका श्रस्तित्व होता है।'

'श्रनन्त उत्साह--बस यही तो शक्ति है; जिसमें उत्साह नहीं है, वे श्रीर कुछ नहीं, केवल काठ के पुतले हैं। श्रन्तर केवल इतना ही है कि उनका शरीर मनुष्योंकासा है।'

—तिरुघल्जुवर

# शिलालेखोंसे जैन-धर्मकी उदारता

-लेखक-

### श्री॰ बाबू कामताप्रसाद जैन साहित्यमनीषी

'विश्रचत्रियविट्श्रुद्राः श्रोक्ताः क्रियाविशेषतः । जैनधर्मे पराः शक्तास्ते सर्वे बांधवोपमाः ॥'

नशास्त्रोंमें मनुष्योंकी मूलतः एक जाति घोषित की गई है-मनुष्योंमें घोड़े श्रीर बैल जैसा मौलिकभेट जैनशास्त्रोंने कहीं नहीं बनाया है। लौकिक ऋथवा जीवन-व्यवहारकी सुविधाके लिये जैनाचार्योंने कर्मकी ऋपेता मनुष्योंको ब्राह्मण-चत्रिय-वैश्य-शुद्ध-वर्गीमें विभक्त करनेकी कल्पना मात्र की है। यही कारण है कि प्राचीन कालसे लोग अपनी आजीविकाको बदल कर वर्गा-परिवर्तन करते श्राये हैं । श्राजकल उत्तर भारतके जैनियोंमें अधिकाँश वैश्य-जातियाँ अपने पूर्वजोंको चत्रिय बताती हैं-वर्ण परिवर्तन-के ये प्रत्यन्न उदाहरण हैं। श्रमवाल, श्रोसवाल लम्बकञ्चक श्रादि जातियोंके पूर्वज चत्रिय ही थे, परंतु त्र्याज उनकी ही सन्तान विशाक-वृत्ति करने के कारण वैश्य होगई है । दक्षिण-भारतके होयसल वंशके राजत्वकालमें वर्ण-परिवर्तन होनेके उल्लेख मिलते हैं । हस्सन तालुक़के एल्कोटिजिनालयके शिलालेख (नं० १३० सन ११४७ ई०)से स्पष्ट है कि होयसलनरेश विष्णु-वर्द्धनके एक सरदार पेरम्माडि नामक थे. जो

अइपीग्रेफिया कर्नाटिका, भा० ५ पृष्ट ३६ व ६७

श्रीश्रजितसेनाचार्यजीके शिष्य थे; किन्तु इन्हीं पेरम्माडि सरदारके पौत्र मसणि श्रीर श्रेष्टीपदके अधिकारी हुए थे, अर्थात् शासनकर्मके स्थान पर विश्वकर्म करने लगे थे। शिलालेखमें इसी कारण वह सरदार (शासक) न कहे जाकर श्रेष्टी कहे गये हैं। बेल्ररतालुकके शिलालेख नं० ८६ (सन ११७७) से स्पष्ट है कि होयसल-नरेश वीर बहालदेव के महादंडनायक तंत्रपाल पेम्माडि थे. जिनके पूर्वज चुड़ीके व्यापारी (Bangle sellers) मारिसेट्टी थे। मारिसेट्टी एक दका व्यापारके लिये दक्षिण भारतको श्राये श्रीर वहाँ उनकी भेंट पोयसल-देवसे हो गई। होयसलनरेश उनसे बहुत प्रसन्न हए श्रीर उन्हें एक महान शासक (Great Chief) नियुक्त किया । इन्हींके पौत्र तंत्रपाल हेम्माहियण थे। बह्णालदेवने बाक्रायदा दरबार बुलाकर ँ उनके शीशपर राजपट्ट बाँधा था% । इस शिलालेखीय सान्नीसे वर्ण-परिवर्तन की वार्ता स्पष्ट होजाती है। इसीलिये जैनाचार्य वर्णभेट की श्रपेचा मनुष्योंमें कोई मौलिक भेद स्थापित

".....होयसल श्री वीर बल्लालदेवर श्रीमान्-महा-राजधानि-दोरासमुद्रह नेलेविदिनोलु सुख-संकथा-विनोदिदि पृथिवी-राज्यं गेय्युत्तम् इरे तत्पाद-पद्मोपजीवि श्रीमान् महाप्रधान-तंत्रपाल-पेम्माडिय्-श्रन्वयब् एन्ते-न्दडे श्रय्यावले-बलेगार-मारिसेट्टी तेन्कलु-व्यवहारिदं बन्दु पोयसलदेवनं कन्दु कारुग्यं बहदु.....हृद्दु महाप्रभुवाग् इरलातमं...तंत्रपालहेम्माडियरण्म्... साम्राज्य-पट्टमं किटिसि..."हृत्यादि । नहीं करते, बल्कि वह घोषित करते हैं कि जैनधर्म-की शरणमें आकर मनुष्यमात्र भ्रातृभावको प्राप्त होते हैं---जैनी परस्पर भाई-भाई हैं। कमसे कम जैनधर्मायतनोंमें प्रत्येक वर्ण और जातिके मनुष्यके साथ समानताका व्यवहार जैनसंघमें किया जाता रहा है। इस अपने कथनकी पुष्टि में हम पाठकोंके समन्न निम्नलिखित शिलालेखीय सान्नी उपस्थित करते हैं।

इस्त्री सन्के प्रारंभ होनेसे पहलेकी बात है। मध्य ऐशिया से शक जातिके लोगोंने भारतपर श्राक्रमण किया श्रीर यहाँ वे शासनाधिकारी होगये। पंजाब श्रौर गुजरातमें उनका राज्य स्थापित हुन्त्रा था । जैनशास्त्रोंकी ऋपेचा देखा जाय तो इन शकादि लोगोंकी गणना म्लेच्छोंमें करनी चाहिये; परंतु इतिहास बताता है कि तत्कालीन भारतीयोंने इन म्लेच्छ शासकोंको जो 'छत्रप' कहलाते थे, श्रपना राजा स्वीकार किया था---यही नहीं, उन्हें भारतीय मतोंमें दीन्तित भी किया था। इन राजाश्रोंके समयमें जैन धर्मके केन्द्रस्थान (१) मथुरा (२) उज्जैनी श्रीर (३) गिरि नगर थे। इन स्थानोंके श्रासपास जैन-धर्मका बहु प्रचार था। मथुरासे मिले हुये शिला-लेखों से स्पष्ट है कि उस समय वहाँके जैनसंघ में सब ही जातियोंके लोग—देशी एवं विदेशी-राजा श्रीर रंक सम्मिलित थे । नागवंशी लोग जो मूलमें मध्य ऐशियाके निवासी थे श्रीर वहाँ से भारतमें ऋाये थे, मथुराके पुरातत्वमें जैन गुरुष्टोंके भक्त दर्शाये गये हैं। मधुराके पुरातत्वमें ऐसी बहुतसी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं जिन्हें नीच कही जानेवाली जातिके लोगोंने निर्माण कराया था । नर्तकी शिवयशाने स्रायागपट बनवाया था। जिसपर जैनस्तूप श्रंकित है श्रीर निम्नलिखित लेखभी है

''नमो ऋहैतानं कगुयशस नतकसं भयाये शिव-यशे · · · ३ · · · · ऋा · · · ऋा · · · काये ऋायागपटो कारितो ऋरहत पूजाये''।

श्रर्थात्—''श्रर्दंतोंको नमस्कार ! नर्तक फगु-यशा की स्त्री शिवयशाने · · · · श्रद्देतों की पूजाके लिये श्रायागपट बनवाया।'' (प्लेट नं० १२) इसी-तरह मथुराके होली दरवाजेसे मिले हुये स्तूप वाले श्रायागपट पर एक प्राकृत—भाषाका लेख निम्न प्रकार है:—

"नमो ऋहँतों वर्धमानस आराये गणिकायं लोखशोभिकाये थितु समस्य साविकाये नादाये गणिकाये वसु (ये) आईतो देविकुल, आयागसभा, प्रपाशिल (ा) प (रो) पतिस्ट (ा) पितो निगंथानं आई(ता) यतने स (हा) म (ा) तरे भगिनिये धितरे पुत्रेस सर्वेन च परिजनेन आईत् पूजाये।"

श्रर्थात्—श्रह्तं वर्द्धमानको नमस्कार !श्रमणों-की श्राविका श्रारायगणिका लोणशोभिका की पुत्री नादाय गणिका वसुने श्रपनी माता, पुत्री, पुत्र श्रोर श्रपने सर्व कुटुम्ब सहित श्रर्हत्का एक मंदिर, एक श्रायाग सभा, ताल, श्रौर एक शिला निमंथ श्रह्तोंके पवित्र स्थान पर बनवाये।

इन दोनों शिलालेखों से स्पष्ट है कि आजसे लगभग दो हजार वर्ष पहले जैनसंघमें 'नटी'श्रीर 'वेश्यायें' भी सम्मिलित होकर धर्माराधनकी पूर्ण अधिकारी थीं। उनका जैनधर्ममें गाढ़ श्रद्धान और अदूट भक्ति थीं। वे एक भक्तवत्सल जैनी की भाँति जिनमंदिरादि बनवातीं मिलतीं हैं। यही जैनधर्मकी उदारता है।

मधुराके जैन पुरातत्वकी दो जिन-मूर्तियों परके लेखोंसे प्रकट है कि ईस्वी पूर्व सन् ३ में एक रंगरेजकी स्त्रीने अधि स्ति २६ ई० में गंधी व्यासकी स्त्री जिनदासी ने ऋहत् भगवान्की मूर्तियाँ बनवाई थीं ! † निस्सन्देह उस समय जैनधर्मका उदार—रूप दिखाई पड़ता था ।

गिरिनगर (काठियावाड़) के एक शिलालेख-से भी जैन-धर्मका उदाररूप स्पष्ट होता है। यह शिलालेख ज्ञपनरेश रुद्रसिंह का है श्रीर इससे स्पष्ट है कि उस शकराजाने जैन-मुनियों के लिये गुफार्ये बनवाई थीं I। इसी उल्लेखसे स्पष्ट है कि वह राजा जैन-गुरुश्रोंका भक्त था—जैनाचार्योंने इन विदेशियों से घृणा नहीं की थी।

उत्तर-भारतके समान ही दिल्ला-भारतके शिलालेखों से भी जैन-धर्मके उदार-स्वरूपके दर्शन होते हैं। श्रवणवेलगोलके एक शिलालेखमें एक सुनारक समाधिमरण करनेका उल्लेख हैं। वहीं एक अन्य शिलालेखमें 'गिएत' (तेली) जातिकी आर्थिकाओं का उल्लेख हुआ हैं। शिलालेख नं० ६६ (२२७ सन् १५३६) में माली हुविडके दानका वर्णन है एवं शिलालेख नं० १४५ (३३६ सन १३२५) में लिखा हुआ है कि वेल्गोलकी नर्तकी मंगायीने 'त्रिभुवनचूड़ामणि जिनालय' निर्माण कराया था। वेल्हरतालुक्तके शिलालेख नं० १२४ (सन् ११३३ ई०) के लेखसे प्रगट है कि तेली-दास गौंडने जिन मन्दिरके लिये जैन-गुरु शान्ति-देवको भूमि का दान दिया था। उनके साथ २

रामगौंडने भगवान् पार्श्वकी ऋष्टप्रकारी पूजाके लिये भी दान दिया थाII। वेलरके शिलालेख नं० १३८ (सन् १२४८) से विदित होता है कि ऋादि गौंडने एक जिनमन्दिर निर्माण कराया था श्रीर उसकी पूजा, ऋषियोंके आहारदान श्रीर जीर्गोद्धा-रके लिए भूमि का दान दिया था 🖽 । विजयनगर-में एक तेलिनका बनवाया हुन्त्रा जिनमन्दिर 'गाग-गित्ति जिनभवन' नामसे प्रसिद्ध है। चालुक्य-नरेश श्रमभद्वितयके एक लेखसे स्पष्ट है कि उन-की प्रेयमी चामेक वेश्या जैन-धर्मकी परम उपा-सिका थी। उसने 'सर्वलोकाश्रयजिनालय' निर्माण कराया था ऋौर उसके लिये दान दिया था IV। सारांशत: यह स्पष्ट हैं कि दक्षिण-भारतके जैन-संघमें भी शुद्र श्रीर ब्राह्मण-उच्च श्रीर नीच-सबही प्रकारके मनुष्योंको श्रात्मकल्याए करनेका समान श्रवसर प्राप्त हुश्रा था।

राजपूतानामें बीजोल्या-पार्श्वनाथ एक प्रसिद्ध श्रातिशय सेत्र है। वहाँके एक शिलालेखसे स्पष्ट है कि उस तीर्थकी वन्दना करने ब्राह्मण-स्त्री-वैश्य-शूद्र-सभी श्राते थे श्रीर मनोकामना पूरी करनेके लिए वहाँके खेतीकुंडमें सभी स्नान करते थे V। गर्जा यह कि शिलालेखीय सासी जैन-धर्मकी उदारताको मुक्त कएठसे स्त्रीकार करती है। क्या वर्तमानके जैनी इससे शिसा प्रहण करेंगे श्रीर प्रत्येकको मन्दिरोंमें पूजा-प्रसाल श्रीर दान देनका श्रवसर प्रदान करेंगे ?

अध्योगेफिका इंडिका, १।३८४.
 †जर्नल आव दी रॉयल ऐशिया. सो०, भा० ५ पृष्ट १८४
 I रिपोर्ट आन दी ए'टीकटीज़ आव काठियावाड़
 एन्ड कच्छ, पृष्ट १४५-१४६।
 ‡ पतितोद्धारक जैनधर्म, पृष्ट ३५।

शि इपीग्रेफिया कर्नाटिका, मा० ५ पृ० ६३ ।
शि इपी० कर्ना०, भा० ५ पृ० ९२ ।
शि इपीग्रेफिया इंडिका, भा० ७ पृ १८२ ।
शे "रेवतीतीरकुंडेन या नारी स्नानमाचरेत् ।
सा पुत्र भतृ सौभाग्यं लक्ष्मी च लभते स्थिराम् ॥
श्राह्मणः चित्रयो वापि वेश्योवा श्रुद्धो जोऽपिवा।
.....स्नानकर्त्ता स प्रामोत्युत्तमो गतिम् ॥७६॥
जैन सिद्धान्तभास्कर, भा० २ पृष्ट ५६. ।

# ~≋≅SIX DRAVYAS

#### $\longrightarrow$ $By \longrightarrow$

(K. B. Jinaraja Hegde, B. Sc., LL. B., M. L. A.)

According to Jain Metaphysics there are only six elements in the Universe. By the word 'element' I mean a thing which cannot be further divided or destroyed or added to or subtracted from. They are independent things. And whatever one sees in this universe are either chemical compounds or mixtures of all or some of these six dravyas.

They are (1) JIVA (2) PUDGALA (3) DHARMA (4) ADHARMA (5) KALA & (6) AKASA.

#### 1. JIVA

Jiva is Atma, a conscious element which we see in human beings. animals, plants and trees. proof of the existence of this Atma in the Universe consists more in the experience of people who have genuinely felt of its existence than in several arguments that are advanced. I will only attempt to draw an inference of its existence. Many people must have heard of some people stating the experience of their previous life. Recently there was a case of a girl near about Delhi which was reported in the papers, who suddenly started relating the scenes of her past life and even named her relations in her past life, whom later on she identified. Taking this to be true how was it possible for the girl to relate any thing of her past life unless that there was something common and continuing conscious element in her, between her present and past life. And it is this common element Jainism calls as Atma or Jiva which is indestructible. A similar case was reported from Jhansi in Hindustan times in its issue dated 16/9/1938.

#### 2. PUDGALA

Pudgala is matter, it is a substance which could be percieved unlike Atma by all the five or by any one of the senses. Pudgala is a common and indestructible element that is present in all substances like earth, wood, human body, metal, air, gas, water, fire. light, sound, electricity, x-ray etc. In this connection it must be said that the 'element' once thought by the scientists as final indestructible substance is no more found to be Every 'element' known to chemistry is no more a final thing that cannot be further divided or destroyed. It is found by scientists that every atom of an element consists of two or more packets of forces (Shakti) which they have called proton and electron identified as positive and negative electricity respectively. The different properties of the elements of gold, iron, oxygen, hydrogen etc., they have proved, consists in the different numbers of electrons each element is made up of. According to this theory one element could be converted into another. could be converted into gold or into any other element. theory establishes the truth of Jaina Metaphysics beyond any doubt. Therefore one can say a table is pudgala, gold is pudgala, iron is pudgala, but pudgala is not only gold, iron and table, because pudgala is a common substance occeivable by all or any one of the senses) that is found in table. iron and gold. Sound cannot be produced without air or gas i. e., pudgala. Sound cannot exist without pudgala in some form or other, so much so, it is a character or property of pudgala and of pudgala alone and of nothing else in the universe. The property of a substance cannot exist independently of the substance of which it is the property; a substance could be known or recognised by its proper-Therefore, we sav ties alone. sound is pudgala but pudgala is not always sound, because sound is only one of the properties of pudgala.

#### з. DHARMA

Dharma according to Jainism is a medium of motion. We know sound cannot travel without the medium of air. Fish cannot float without the medium of liquid. Birds cannot fly without the

medium of air. It is found magnetic waves travel long distances, even in areas where there is no air, it travels through water, mountains, metal screens and even up to stars Air is not a medium for and sun. magnetic waves. scientists could not explain what that medium was, but they were definite that there must be a medium. It is this medium which the scientists have called it as ether (ether—something that cannot be known). They know that without this ether medium magnetic waves cannot travel. It is by these waves we hear the radio. This ether satisfies all the attributes of Dharma as explained by Jain Metaphysicists.

#### (4) ADHARMA

Adharma is another medium which has exactly the opposite character of While Dharma. Dharma is a necessary medium for motion, Adharma is a medium necessary for things to remain at rest or static. It is not character of anything in this universe to remain either in static or in motion If there should be a medium for motion we could easily conceive that there may be a medium for rest. It is found that the magnetic waves though unaffected by air, mountains water etc., do lose their intensity and finally they fail. Why? Ether does not give any resistance, because there is no substance, no strength either. The only conclusion we can come to is, that Adharma and Dharma are like Wherever light and darkness. there is light there is darkness.

We cannot conceive of light without darkness. The character of light is exactly reverse that of darkness. Therefore if there is a medium for motion there must be medium for rest also. This is also an established truth not beyond the imagination of scientists.

#### 5. KALA

Kala is time. According to Jain Metaphysics it is an element that marks, registers or roughly brings about change in everything we see and even among things beyond our vision. It may be admitted that there is nothing in this universe that is always at rest, that does not change. Sun, stars. earth, vegetation, human beings, animals all undergo change every second or even every thousand millionth part of a second. out cause there is no effect. what is the cause or what is behind all these changes. It may said, it is the very nature of things. But that answer will be only begging a question. is that nature, what is the cause of such a nature? The cause of such a nature that brings changes in things is called by Jain Metaphysicists as 'Kala'. Properly conceived it is not the character of Pudgala, Dharma, Adharma or It is independent of them and one additional element among them. Its function in the universe is different and it has independent properties uncommon with any other thing in the universe.

#### 6. AKASA

Akasa is Space. It gives room for all other five elements named above. It could not be confused with the sky we see. according to Jain meta-physicists exists even inside liquid, earth, and metals. In 10 c.c. of water you drop 1 gram of salt or sugar. it dissolves, but the volume of the liquid remains the same. Where has the extra volume of 1 gram of salt disappeared? The answer is. it has occupied the space inherent in the liquid. That space is Akasa. pervades the whole of the universe. Its character is to provide room for all things in the universe. Without Akasa nothing can exist independently of one It is due to Akasa that another. everything finds its own place. Can anyone imagine a 7th element?

It is rather difficult to explain in a short article of this size, the six dravyas contemplated by the Jain metaphysicists and remove all doubts and answer all counter arguments. The main idea of this article is to prove that the conception of Jain metaphysicists is not opposed to the present-day scientific theories. On the other hand. development of material science has made it easier to understand and appreciate the worth of Jain Metaphysicists written or told more than thousand years ago.

# ग्रहिंसाधर्म ग्रौर धार्मिक निर्दयता

लेखकः---

श्री चन्द्रशेखर शास्त्री M. O. Ph., H. M. D. काव्यतीर्थ, साहित्याचार्य, प्राच्यविद्यावारिधि ।

🗾 ब इस वातको सिद्ध करनेकी श्रावश्य-कता नहीं रह गई है, कि प्रत्येक जीव-की रज्ञा करना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है। मनुष्य श्राधुनिक विज्ञानके द्वारा उन्नति करता हुआ अपने जीवनको जितना ही अधिकसे अधिक सुखी बनाता जाता है, उतना ही पशु-पित्तयोंका भार हल्का होता जाता है। वैज्ञानिक खेतीने बैलों श्रीर घोड़ोंके हल चलाने के गुरुतर कार्यको बहुत हल्का कर दिया है। रेल, मोटरकार त्रादि वैश्वानिक यानोंने बोम ढोनेके कार्यसे अनेक पशुश्रोंको बचा लिया है। वैज्ञानिक लोगोंकी शोधका कार्य अभी तक बराबर जारी है। उनको श्रपनी शोधके विषयमें बड़ी बड़ी श्राशाएँ हैं। उनको विश्वास है कि एक दिन वे विज्ञानको इतना ऊँचा पहुँचा देंगे कि संसारका प्रत्येक कार्य बिना हाथ लगाये केवल बिजलीका एक बटन दबानेसे ही होजाया करेगा। भोजनके विषयमें उनको स्राशा है कि वह किसी ऐसे भोजनका त्राविष्कार कर सर्केंगे, जो अत्यन्त अल्पमात्रामें खाए जानेपर भी क्षधा-शान्तिके श्रितिरिक्त शरीरमें पर्याप्त मात्रामें रक्त श्रादि धातुश्रोंको भी उत्पन्न करेगा। तिसपर भी

यह भोजन यंत्रों द्वारा उत्पन्न बिल्कुल निरामिष होगा। इसप्रकार वैज्ञानिक लोग मनुष्य-पशु श्रीर पत्ती सभीके बोमको कम करनेके लिये बराबर यत्न कर रहे हैं।

यद्यपि हम भारतवासी यह दावा करते हैं कि संसारके सबसे बड़े धर्मोंकी जन्मभूमि भारतवर्ष है, किन्तु ऋत्यन्त दयावान जैन स्रोर बौद्ध धर्मी-की जन्मभूमि होते हुए भी जीवरत्ताके लिये जो कुछ विदेशोंमें किया जारहा है, भारतमें श्रभी उसकी छाया भी देखनेको नहीं मिलती। हम समभते हैं कि विदेशी लोग म्लेच्झ खंडके निवासी एवं मांसभन्ती होनेके कारण हिंसाप्रिय होते हैं, किन्तु तथ्य इसके बिलकुल विपरीत है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यूरोप श्रौर श्रमेरिका-के ऋधिकांश निवासी मांसभ ही हैं, किन्तु वे पशुत्रोंके प्रति इतने निर्दय नहीं हैं। ऋाप उनकी इस मनोवृत्तिपर श्राश्चर्य करसकते हैं, क्योंकि प्राण्घात और दयाका आपसमें कोई मेल नहीं हो सकता । किन्तु पाश्चात्य देशोंमें त्राजकल निरामिप भोजन स्त्रीर प्राणियोंके प्रति दयाका बड़ा भारी श्रान्दोलन चल रहा है। जिस प्रकार प्राचीन भार-

तीय चित्रय लोग ब्राह्मणोंके सहयोगसे हिंसामई यक्क-याक करते करते हिंसासे इतने ऊब गयेथे कि उन्होंने भगवान महावीर तथा गौतमबुद्ध जैसे अहिंसा प्रचारकोंको उत्पन्न किया उसी प्रकार आजकल पाश्चात्य देशवासी भी व्यर्थकी हिंसा श्रीर निर्दयतासे ऊब गये हैं। वहाँ प्रत्येक देशमें निरामिष भोजनका प्रचार करने वाली सभाएँ हैं। आपको यूरोप तथा अभेरिकाके प्रत्येक देशमें

शाकाहारी होटल तक मिलेंगे। ऋव वह जमाना टल गया, जब पाश्चात्य देशोंमें जानेपर बिना मांस खाए काम नहीं चलता था।

निरामिष भोजनके प्रचारके ऋतिरिक्त वहाँ प्रा-ि एयों के साथ निर्दयताका व्यवहार न करनेका ऋान्दो लन भी प्रत्येक देशमें किया जारहा है। इस समय यूरोपके प्रत्येक देश तथा ऋमेरिकामें जीवद्याप्रचा-रिएी सभाएँ (Humanitarian Leagues)



टिन्नेवेली ज़िलेके कई स्थानों में पृथ्वीपर तेज़ नोक वाले भाले या बड़े कीले सीधे गाड़कर उनके ऊपर बड़ी भारी ऊँचाईसे कई सूखर एक-एक करके इस प्रकार फेंके जाते हैं कि वे उस में विंधकर भालेके नीचे पहुंच जावें । इस प्रकार एक-एक भालेमें एकके ऊपर कई एक सूखर जीवित ही विंध जाते हैं। बादमें उन मूक प्राणियोंकी बल्ल दी जाती है।

काम कर रही हैं। जीवदयाप्रचारिणी सभाएँ प्राणियोंपर निर्दयता न करनेका प्रचार केवल ट्रेक्टों, व्याख्यानों और मैजिक लालटैनों-द्वारा ही नहीं करतीं, बल्कि वे अपने अपने देशोंमें पशु-निर्दयता-निवारक कानून (Prevention of Cruelty to Animals Act) भी बनवाती हैं। इसके अतिरिक्त वे जिस देशमें प्राणियोंके

प्रति सामृहिक श्रन्याय किये जानेकी बात सुनर्ता हैं उसका खुला विरोध भी करती हैं। पिछले दिनों श्रमेरिकाकी जीवदया-सभाने भारतसरकारके बिना किसी प्रतिबन्धके श्रमेरिकामें बंदर भेजनेके कार्यका कठोर शब्दोंमें विरोध किया था। उन्होंने १ सितम्बर १६३७ से ३१ मार्च १६३८ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके पास भी श्रनेक पत्र भेजकर उससे

अनुरोध किया था कि वह भारतसरकारकी इस प्रवृत्तिको बन्द करनेमें सहायता दें। अमरीकामें अनेक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जीवित पशुर्ओं की चीरफाड़ करके अथवा उनका ऑपरेशन करके वैज्ञानिक प्रयोग किये जाते हैं। इन बंदरों को भारतवर्षसे उन्हीं प्रयोगशालाओं के लिये भेजा जाता था, वहाँ उनको अनेक प्रकारके काटने-फाड़ने चीरने, छेदने आदिके कष्ट दिये जाते थे। इस

कार्यका चिकित्सकों, पादिरयों, जीवित प्राणियोंके श्रॉपरेशनका विरोध करने वाली सभाश्रों तथा श्रन्य भी श्रनेक व्यक्तियोंने घोर विरोध किया।

एक अमेरिका निवासीका कहना है कि वहाँ प्रतिवर्ष साठ लाख प्राणियोंका प्रयोगशालाओं में बिलदान किया जाता है। उनमें से केवल पाँच प्रति शतको ही बेहोश करके उनकी चीर-फाड़-की जाती है। शेष सब बिना बेहोश किये ही,



चिंगलेपट ज़िलेके मादमबक्तम नामक स्थानमें जीवित भेड़-बकरीके पेटको थोड़ा काटकर उसकी आतें खींचली जाती हैं और उन्हें सेक्कीयम्मन् देवीके सामने गलेमें हारकी तरह पढ़िना जाता है।

चीरे-फाड़े जाते हैं। इन प्रयोगशालाश्चों पर किसी प्रकारका निरीच्या नहीं हैं। इनमें निर्दयता पूर्ण सभी कार्य प्रयोग करने वालोंकी पूर्ण सहमिति किये जाते हैं। उन प्रयोगोंमें पशुश्चोंकी रीढ़की हड़िके उपरसे खाल श्रीर मांसको हटाकर उनकी नाड़ियोंको उत्तेजित करके उनको फासफोरससे जलाया जाता है। फिर उनको उबलते हुए पानीमें

डाल दिया जाता है यह सब कुछ उन मूक पशुर्त्रों-को बेहोश किये बिना किया जाता है ।

इन प्रयोगोंके चिकित्मामें उपयोगके विषयमें भी निश्चयसे कुछ नहीं कहा जा सकता। इन बंदरों के खूनमें से इसप्रकार निर्दयता-पूर्वक निकाले हुए पानी (Serum) को शिशु-पत्ताधातमें दिया जाता है। इस श्रोषिक विषयमें खूब बढ़ाचढ़ा कर विज्ञापन निकाल जाते हैं। किन्तु संयुक्तराज्य श्रमेरिकामें स्वाध्य-विभागका कहना है कि इस प्रकार निर्दयता-पूर्वक निकाले हुए किसी भी सीरम ने शिशु-पन्नाघातको श्रच्छा नहीं किया।

प्राणियों पर दया तथा श्रव्यर्थ महौपिध न होनेके कारण बंदरोंके ऊपर इस निर्दय तथा क्यर्थ प्रयोगका विरोध वड़े प्रभाव शाली शब्दोंमें किया गया। इस विषयमें कैलिफोर्नियाकी पशुरत्ता समिति तथा जिवित-प्राणि-शल्य विरोधी समितिके प्रधानने लिखा है—'भारतके तीर्थस्थान श्राध्यात्मिक सौन्दर्य श्रोर उन्नतिके भंडार हैं। वह मनुष्योंके श्रातिरक्त पशुश्रोंको भी प्रमभावसे रहनेकी शिक्षा देते हैं; श्रतएव ऐसी शिज्ञा देने वाला भारत पवित्र नियमका



टिन्नेवली ज़िलेमें तो इतनी
अमानुपिकता की जाती
है, कि वहाँ एक गर्भवती भेड़के गर्भाशयको
फाड़कर उसमेंसे बच्चोंको
इस लिये निकाल लिया
जाता है कि उन्हें देवकोटामें कोटयम्मापर,
मायावरममें मरियम्मापर
श्रौर पालमकोटामें श्रियरथम्मेनपर बलि चढ़ाया
जाता है।

उल्लंघन कुत्सित श्रीर नीच विदेशी पैसेके लिये नहीं कर सकता । हम संसारके सभी धर्मोंके नाम पर श्रापसे दया, सत्य श्रीर न्यायके लिये अपील करते हैं।" उन सब लोगों की यह बड़ी भारी श्रिभेलाषा है कि भारतवर्षके बन्दरोंका बाहिर भेजा जाना एक दम बंद होजावे।

यद्यपि श्राज स्पेन श्रांतरिक युद्धके कष्टसे जीवन श्रीर मृत्युके सिन्ध-स्थल पर खड़ा है, किन्तु उन मूक प्राणियों के कष्टसे उसका हृदय भी पिघल गया है। उसकी जीवदया सभाके सितम्बर १६३७ के एक पत्रमें स्पेन के उन पशुश्रों की रक्षा करनेकी श्रपील की गई है, जो श्रपने

मालिकोंके स्पेन युद्धमें मारे जाने अथवा लगे होनेके कारण स्पेनके नगरोंकी सुनसान गलियों में खाना ढूंढते हुए घूम रहे हैं। खाना न मिलने के कारण उक्त पशुत्रोंके पंजर निकल आए हैं। उन पशुत्रोंमें अनेक उच्च नस्लके कुत्तेभी हैं, जो स्पेनकी बमवर्षामें अनाथ होगए हैं। माड्रिडमें केवल एक समिति पशुरत्ताका कार्य करती थी, किन्तु वह श्रत्यम्त यत्नशील होती हुई भी उनकी बढ़ी हुई संख्याके कारण उनकी श्रावश्यकताकी पूर्ति करनेमें श्रसमर्थ है। इसिलये उक्त समितिने संसार भरके दयालु पुरुषोंसे श्रपीलकी है कि वह श्रपनी चंचल



दिल्ला श्ररकाट ज़िलेके
पूकानूर नामक स्थानमं
बकरेके गलेको नेहानी
वा छीनी से धीरे-धीरे
काटकर उसको श्रम्मामं
वेदना पहुँचाई जाती है।
बिलदानका यह कार्य
संभवतः कसाईके हलाल
करनेसे भी श्रिधिक निरद-

लद्मीका कुछ भाग स्पेन भेजकर उन पशुर्ख्योंकी रज्ञाके कार्यमें सहायता हैं।

कनाडामें भी पशुत्रोंके प्रति निर्दयता पूर्ण व्यवहारके विरुद्ध घोर श्राँदोलन किया जारहा है। रोरैंदो ह्यूमेन सोसाइटीके मैनेजिंग डाइरेक्टर मिस्टर जान मैकनलने पशुश्रोंके उपर वैज्ञानिक प्रयोग किये जानेका विरोध जोरहार शब्दोंमें किया है। कनाडाकी पशुरत्ता—समिति जीवित प्राणियोंका श्रॉपेरेशन करनेके विरुद्ध घोर श्रांदोलन कर रही है, कनाडाकी पशु-निर्दयता निवारक समिति (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) की रिपोर्टको देखने पर पता चलता है कि ममिति के पास आर्थिक साधनोंकी कमी नहीं है । उस वर्ष उसको अकेली ए० कान्ट जर्विम स्टेटसे ही दस सहस्र डालर मिले थे, इसके पदाधिकारी नगरसे बाहिर १४५ मौकों पर गए । उन्होंने १८०५ पशु निर्द्यताकी शिकायर्ते सुनीं, जिनमें से उन्होंने १३६८ को चेतावनी दंकर छोड़ दिया श्रीर ८२ मामलोंमें सजा कराई । उसने

१४४, ४८० बाड़ोंमें पशुस्रोंका निरीत्तण किया।

पशुस्रोंकी अपेत्ता हमारा पित्तयोंके प्रति भी कम उत्तरदायित्व नहीं है। जैन मंदिरों में प्राय: कबूतरोंको चारा डाला जाता है। वास्तव में हमारा उनके प्रति एक विशेष कर्तव्य है। जिन पित्तयोंको मनुष्य अपने प्रेमवश किसी स्थान विशेषमें लाता है, उनके प्रति तो उसका विशेष कर्तव्य होता जाता है। हमलोग अपने अनाजपातको साफ करके धड़ियों गेगल आदि कूड़ियों पर फेंक देते हैं, किन्तु यदि हम उसको किसी सार्वजनिक स्थान पर डलवादिया करें तो, उससे अनेक पित्तयोंको लाभ हो सकता है। अनेक लोगों की ऐसी बुरी आदत होती है कि वह उन प्रकृतिके संगीतवाहकों को लोहेके पिंजरेमें बंद करदेते हैं; अनेक व्यक्ति तोते, मैना, आदि अनेक प्रकार के पित्तयोंको पिंजरेमें बन्द रखते हैं; किन्तु वह



विज्ञगापट्टम ज़िलेके अनाकवल नामक स्थानमें
एक ऐसा बिलदान किया
जाता है जिसमें भाले जैसी
एक तेज़ नोकदार छुरीको
सूअरके गुदास्थानमें डाल
कर इतने ज़ोरसे दबाया
जाता है कि वह अंदरके
भागोंको फाइतीहुई उसवे
मुंहमें से निकल आती है

यह नहीं समभते कि प्रत्येक पित्त जितना सुन्दर खुली वायुमें स्वतन्त्रता पूर्वक श्वास लेकर गाता है जतना पिंजरे के श्रंदर बन्द रह कर कभी नहीं गा सकता। वास्तवमें हरे हरे खेतोंसे उड़ कर नीले श्वाकाशमें गाते हुए जाने वाले पित्तयोंको देखकर कितना श्वानन्द होता है ? इस गीतको सुनकर कभीभी मन नहीं भरता। किन्तु स्वार्थी मनुष्य उनको पिंजरेमें बन्द करके ही संतुष्ट नहीं होता, वह उनको पकड़ता है उनका शिकार करता है श्रीर उनपर श्रनेक प्रकारके श्रत्याचार करता है। कई एक व्यक्ति तो इन, निर्बल प्राणियों को मारकाट कर बड़ी शानसे कहा करते हैं, कि श्राज हमने इतने पिंचयोंका शिकार किया। शिकारियोंकी श्रपेका बहेलिये या चिड़ीमार लोग इनपर श्रधिक श्रत्याचार करते हैं।

कुछ वर्ष पूर्व कनाडाके क्वेबेक नामक नगरमें एक बहे लियेने एक छोटी लोमड़ीको जीवित ही जालमें पकड़ लिया। उसने उसको श्रपने घर लेजाकर उस स्थानपर टांग दिया जहाँ अर्नेक खालें टंगी हुई थीं। उस समय वहाँ एक फोटोग्रा- फर भी था। वह उन खालोंका फोटो लेना चाहता था। किन्तु उसने लोमड़ीको छटपटाते देखकर

बहेलियेके निर्वयतापूर्ण कार्यका विरोध किया श्रीर कहा कि लोमड़ीके इधर-उधर हिलते समय फोटो किस प्रकार लिया जासकता है। इसपर बहेलियेने लोमड़ीको उतारनेके स्थानमें उसकी श्रगली टांगों-को एक रस्सीमें बाँधकर श्रागेको इस प्रकार खींच कर बाँध दिया कि वह हिलडुल भी न सके। इसके बाद फोटोप्राफरने फोटो ले लिया। वह इस फोटोको पशुनिर्दयता—निवारक सभामें भेजने



दिल्लगी श्ररकाटके
विरुधचलम् तालुकके
मदुवेत्तिमंगलम् मंदिरमें
एक साथ सात भैंसोंको
काटकर उनकी बिल दी
जाती है !! श्रीर यह पूजोत्सवका वहाँ एक साधारण रूप है।

वाला था। सारांश यह है कि पशुनिर्दयता-निवारक कान्नके अनुसार अनेक व्यक्तियों को छोटे छोटे अपराधों में दंड दिया जाता है, किन्तु बहेलियों और शिकारियों पर उक्त कान्न लागू नहीं होता। किसी बच्चेके हाथमें तो जब कभी कोई कुत्ते या बिक्षीका बच्चा पड़ जाता है, उसकी आकत ही आ जाती है।

उन्नीसवीं शताब्दीमें बढ़े-बढ़े चिकित्सकोंन राग स्त्रीर मृत्युमें कष्ट कम करनेका बड़ा भारी उद्योग किया है। एडिनबरोके डाक्टर सिम्पसनको श्रॉपरेशनके समय रोगियोंका तड़पना श्रीर चिल्लाना देखकर बड़ी दया श्राई। श्रतएव उसने बेहांश करनेकी श्रीषिधको खोज निकाला।

श्रमेरिकामें पशुश्रोंके प्रति दयाभाव प्रदर्शित करनेका प्रचार रेडियो, समाचारपत्र श्रौर व्याख्यानों द्वारा किया जाता है। वहाँ श्रनेक समितियाँ जीवदयाका प्रचार कर रही हैं। इस विषयमें वहाँ प्रतिवर्ष सैकड़ों ट्रैक्ट निकलते हैं। रैवरेंड डाक्टर हान पेनहाल रीसने तो जीवद्याके विषयमें एक सहस्रसे भी श्रिथिक कविताएँ लिखी हैं।

रोरोंटोकी ह्यूमेन सोसाइटी तथा इसीप्रकारकी श्रन्य संस्थाएं वहाँ इस विषयमें श्रत्यंत उपयोगी कार्य कर रही हैं। इस विषयमें डाक्टर ऐलेन भी बड़ा भारी कार्य कर रहे हैं।

उपर्युक्त वर्णनसे प्रगट है कि यद्यपि भारत-वर्षमें शेष संसारकी श्रपेक्षा मांसाहारका प्रचार कम है, तथापि वह जीव दयाके कार्यमें उससे बहुत पीछे है। इंगलैंग्ड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन श्रीर श्रमे-रिका मांसाहारी देश होते हुये भी जीवदयाके सम्बन्धमें भारतसे बहुत श्रागे हैं। भारतवर्षका दावा है कि वह कई ऐसे विश्वधमोंकी जन्मभूमि



ट्रिचनापलीके पास
पुत्तुरके कुलुमियायी
मन्दिरमें दो तीन
माहके भेड़के बच्चोंकी
गर्दनें दौतोंसे काट
कर अथवा छुरीसे छेद
करके देवीके सामने
उनका रक्त चूसा
जाता है !! इस घोर
राच्चसी कृत्यने तो
खं्फ्वार जंगली जानवरोंको भी मात कर
दिया है।

है, जिसका श्राधार प्रेम श्रीर श्रहिंसा है, तो भी यह श्रत्यन्त खेदकी बात है कि वह जीवदया श्रीर प्राणिरत्ताके विषयमें संसारके श्रन्य देशोंसे बहुत पीछे हैं। संसारका एक बहुत पिछड़ा हुश्रा देश है।

भारतवर्षमें श्रभी तक परमात्मा श्रीर धर्मके नामपर बड़े बड़े श्रत्याचार करके प्राणियोंको प्राणांतक कष्ट दिया जाता है। दिच्या भारत इस विषयमें शेष भारतसे भी बाजी मार ले गया है। वहाँ मूक पशुत्रोंपर धर्मके नामपर बड़े-बड़े स्त्रमा-नुषिक स्नत्याचार किये जाते हैं। जिन्हें देख-सुन-कर रांगटे खड़े होते हैं स्त्रीर दिमाग चकरा जाता है। लेखमें दिये गये कुछ चित्रोंसे इन स्नत्याचारां-का स्त्राभास मिलता है। उनके यहाँ पुनः उल्लेख करनेकी स्नावश्यका प्रतीत नहीं होती। इनके अतिरिक्त दिल्लाके अनेक जिलों में यज्ञके लिये बकरों के मारनेकी यह प्रथा बहुत जोरों पर है कि बकरों के अंडकोषों को किसी मारी वस्तुसे दबाकर कुचलने आदिके अमानुषिक कर्म द्वारा उन मूक पशुत्रों को मरणान्तिक वेदना पहुँचाई जाती है।

इस प्रकार पशुच्चोंको धर्मके नाम पर श्रसहा यंत्रणा पहुँचाने वाले कुकृत्योंके श्रथवा धार्मिक निर्दयताके ये कुछ उदाहरण हैं, जो प्रायः तिलक छाप धारी हिन्दुओं के द्वारा किये जाते हैं, श्रीर किये जाते हैं खूब गा बजाकर—हिंसानन्दी रौद्र ध्यानमें मग्न होकर !! संसारके श्रीर भी भागों में इनके जैसे श्रन्य श्रनेक ऐसे कुकर्म किये जाते हैं, जिनको सुनकर हृदय काँप उठता है श्रीर समममें नहीं श्राता कि ऐसे कृर कर्मों के करने वाले मनुष्य हैं या राज्ञस श्रथवा जंगली जानवर !!



नेलोर ज़िलेके मोपेह नामक स्थानपर देवीके मंदिरके सामने एक चार फुट गहरा गढ़ा खोदकर उसमें एक भैंसेको उतार कर मज़बूतीसे बांध दिया जाता है। इसके पश्चा-त् कुछ खोग उसको भालेसे छेदकर जानसे मार डालते हैं। ये लोग पहलेसे उसको इस प्रकार मारनेकी शपथ लेते हैं।

पारचात्य देश यद्यपि मांसाहारी हैं किन्तु वहाँ प्रयोग शालाश्चोंको छोड़कर श्रन्यत्र पशुश्चों को यंत्रणा पहुँचाकर नहीं मारा जाता । वहाँ पशुश्चोंके ऊपर निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जुर्माने से लंकर जेल तकका दंड दिया जाता है। पशुश्चोंको गाड़ी में जोत कर श्रिधक चलाना,

उन पर श्रधिक बोक्ता लाइना, उनको पेटसे कम चारा देना, निर्दयतापूर्वक पीटना श्रीर पैर बांधकर लेजाना श्रादि कार्य पारचात्य देशोंमें कानून विरुद्ध घोषित करिदये गये हैं। सन १८० में माननीय मिस्टर हिनसनने भारतीय कौंसिलमें भी 'पशु निर्दयता निवारक' बिल उपस्थित किया था। यद्यपि इस ऐक्टके श्रनुसार पशुश्रोंके साथ किये जाने वाले श्रानेक निर्दयतापूर्ण कार्योंको श्रामें करार देदिया गया था, किन्तु धर्मके नामपर कीजानेवाली निर्दयताका इसमें भी श्रान्तर्भाव नहीं किया गया। इस बातको प्रत्येक व्यक्ति समभ सकता है कि मारने, पीटने, श्राधिक बोभा लादने श्रादिमें पशुश्रोंको इतना दु:ख नहीं होता. जितना बांध-जूड़कर भालोंसे छेदने, उपरसे बर्झी भाले पर ढालने, गुदाके मार्गमें लकड़ी डालकर मुँहमें से

निकालने, त्रान्तोंको खींचने क्रीर श्रण्डकोषोंको कुचलने श्रादिमें होता है। परंतु खेद है कि कानून निर्माताश्रोंने इन कार्योंको निर्दयतापूर्ण मानते हुए भी धर्ममें हस्ताचेप करनेके भयसे नहीं रोका!!

सितम्बर १६३८ में भारतीय व्यवस्थापिका सभा (Legislative Assembly)ने ऋपने शिमला-सेशन (Session) में पशु निर्दयता निवा-



दिन्त्णी श्रकीट ज़िले के विरुधचलम् ताल्लुकके मतुवेत्तिमंगलम् नामक स्थानमें सुश्रदके छोटे छोटे जीवित बच्चोंको भालेसे वींधकर श्रीर उसे विंधे रूपमें ही भालोंपर उठाए हुए श्राम सड़कोंपर जल्लूस बनाकरचलते हैं

रक क़ानून' में कुछ श्रौर संशोधन किये हैं, किन्तु धर्मके नाम पर की जाने वाली निर्दयताको उसमें भी श्रवैध नहीं किया गया, यह खेदका विषय है।

हाँ इस विषयमें ब्रिटिश भारतकी अपेक्षा देशीराज्योंने कुछ अधिक कार्य किया है निजाम हैदराबादने जून१६३८ से अपने राज्यमें गऊ और ऊँटकी क़ुरबानी करना क़ानून द्वारा बन्द कर दिया है। मैसूर, ट्रावनकोर तथा उत्तरी भारतके स्रनेक राज्योंने भी स्रापने यहाँ बलि विरोधी कुछ क़ानून बनाए हैं।

पाठकोंसे यह छिपा नहीं है कि लोकमतके प्रबल विरोधके कारण ही भारत सरकारने सती प्रथाको बन्द किया है, बालविवाहों में कुछ रुकावट डाली है, लाहौरमें वृचड़खाना बनानेके विचारका परित्याग किया है श्रीर बंगाल सरकारने श्रभी-अभी एक क़ानून बनाकर प्रांतकी फ़का प्रथाको बन्द किया है।

्डन उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि सरकार

लोकमत प्रबलताको देखकर धर्ममें भी हस्ताचेप करती है । श्रत: इमको भारतके कोने कोनेमें न्त्रान्दोलन करके धर्मके नामपर पशुत्रोंपर किये जाने वाले इन घोर ऋत्याचारोंको एकदम बंद करा देना चाहिये। इस समय महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पशुबलिको जंगली



उयनप्रक्री जैसे स्थानों में जीवि-त पशुकी बली देते समय उस-की गर्दनको थोड़ासा काट लिया जाता है फिर उस टप-कते हुए रक्तको कटोरेसे देवीके सामने पियाजा-ताहै। वेचारा पशु महावेदना भोगता हुआ तड्य २ कर प्राचा दे देता 31

भी कुछ सक्कन प्रामोंकी बाजी लगाकर प्राचलिके लनके लिये बहुत अनुकूल है \*।

प्रथा बतला कर उसका विरोध कर रहे हैं। श्रौर बिरोधमें उठे हुए हैं। श्रत: यह श्रवसर श्रान्दो-

-:\*<u>:</u>\*:-

\* इस लेखके लिखनेमें मद्रासकी साउथ इण्डियन सुमेनिटेरियन लीगकी श्रोरसे हालमें प्रकाशित (Humanitarian Outlook) नामक पुस्तकका पूरा उपयोग किया गया है-चित्रभी उसी परसे लिये गये हैं। इसके लिये हम उक्त लीगका हृदयसे आभार मानते हैं और साथ ही उसके संचालकों तथा कार्यकर्ता औका खुला धन्य-वाद करते हैं, जो मानव समाजके कवांकरूप ऐसे निर्द्य एवं कर बलिविधानों की रोकके लिये प्रयत्नशील हैं।



### १ प्रास्ताविक निवेदन

रनिर्वाण संवत् २४५७ के प्रारम्भ होते ही कार्तिक सुदिमें, 'श्रनेकान्त' के प्रथम वर्षकी १२ वीं किरणको प्रकाशित करते हुए, म्रगले वर्षकी जो सूचना निकाली गई थी उसमें समन्तभद्राश्रमका स्थान परिवर्तन, नया हिक्लेरेशन, नया प्रेस-प्रहम्ध श्रीर पोस्ट श्रॉफिसकी नई रजिस्टरी आदि कुछ कारणोंके वश दूसरे वर्ष-की प्रथम किर्णाको विशेषाङ्क रूपसे चैत्रमें निका-लनेकी सूचनाकी गई थी। उस समय किसीको स्वप्नमें भी यह खयाल नहीं था कि उक्त १२ वीं किरण श्रीर इस प्रथम किरणके मध्यमें परा श्राठ वर्षका अन्तराल होगा और मुझे इतने लम्बे समय तक श्रपने पाठकोंकी सेवासे वंचित रहना पड़ेगा---श्रीकेवली भगवान ही जानते होंगे कि इस किरण-के उदयमें उस समय ठीक स्राठ वर्षका स्राबाधा-काल पड़ा हुन्ना है। यही वजह है जो इस बीचमें किये गये प्रयत्न सफल नहीं हो सके श्रीर यदि एक महान सुवर्ण श्रवसर प्राप्त भी हुआ तो, उस समय मैं स्वयं पत्रका सम्पादनभार उठानेके लिये तच्यार न हो सका।

पाठकोंको माळूम है कि 'च्यनेकान्त' को उस-के प्रथम वर्षमें ६००) ह० के क़रीबका घाटा उठाना पड़ा था क्ष। इस घाटेको प्रदर्शित श्रीर उसकी पूर्तिके लिये श्रपील करते हुये मैंने उस समय लिखा था—

''यह घाटा बजटके भीतर ही रहा, इतनी तो सन्तोषकी बात है। श्रीर यह भी ठीक है कि समाजके प्राय: सभी पत्र घाटेसे चल रहे हैं श्रीर उनकी स्थिति स्रादिको दृष्टिसे यह घाटा कुछ श्रिधिक नहीं है । ऐसे पत्रोंको तो शुरूमें ऋौर श्रधिक पड़ता है: क्योंकि ऐसे समाजमें गंम्भीर तथा ठोस साहित्यको पढनेवालोंकी संख्या बहुत कम होती है-जैनसमाजमें तो वह श्रीर भी कम है। ऐसे पाठक तो वास्तवमें पैदा किये जाते हैं श्रीर वे तभी पैदा हो सकते हैं जब इस प्रकार-के साहित्यका जनतामें श्रानेक युक्तियोंसे श्राधका-धिक प्रचार किया जाय-प्रचारकार्यमें बडी शक्ति है, वह लोकरुचिको बदल देता है। परन्तु वह प्रचारकार्य तभी बन सकता है जब कि कुछ उदार महानुभाव ऐसे कार्यकी पीठ पर हों ऋौर उसकी सहायतामें उनका स्नास हाथ हो। जितने हिन्दी-पत्र भ्राज उन्नत दीख पड़ते हैं, उनकी उन्नतिके इतिहासमें यही रहस्य संनिहित है कि उन्होंने शुरू शुरूमें खूब घाटे उठाएँ हैं, परन्तु उन्हें उन घाटोंको पूरा करने वाले मिलते रहे हैं श्रीर इस-लिये वे उत्साहके साथ बराबर श्रागे बढ़ते रहे हैं। उदाहरणके लिये 'त्यागभूमि' को लीजिये, जिसे शुरू-शुरूमें आठ-आठ नौ-नौ हजारके करीब तक प्रतिवर्ष घाटा उठाना पड़ा है, परन्तु उसके सिर पर विडलाजी तथा जमनालालजी बजाज जैसे समयानुकूल उत्तम दानी महानुभावोंका हाथ है, जो उसके घाटोंको पूरा करते रहते हैं, इसलिये वह बराबर उन्नति करती जाती है तथा अपने साहित्यके प्रचारद्वारा लोक रुचिको बदल कर नित्य नयं पाठक उत्पन्न करती रहती है और वह दिन श्रव द्र नहीं है जब उसके घाटेका शब्द भी सुनाई नहीं पड़ेगा किन्तु लाभ ही लाभ रहेगा। 'श्रने-कान्त' को अभी तक ऐसे किसी सहायक महानु-भावका सहयोग प्राप्त नहीं है। यदि किसी उदार महानुभावने इसकी उपयोगिता श्रीर महत्ताको सममकर किसी समय इसको ऋपनाया श्रीर इसके सिरपर ऋपना हाथ रक्खा तो यह भी व्यवस्थित रूपसे अपना प्रचारकार्य कर सकेगा श्रीर श्रपनेको श्रधिकाधिक लोकप्रिय बनाता हुआ वाटेसं सदाके लियं मुक्त होजायगा । जैनसमाज का यदि ऋच्छा होना है तो जरूर किसी-न-किसी महानुभावके हृदयमें इसकी ठोस सहायताका भाव उदित होगा, ऐसा मेरा श्रंत:करण कहता है। देखता है इस घाटेको पूरा करनेके लिये कौन-कौन उदार महाशय ऋपना हाथ बढ़ाते हैं श्लीर मुके उत्साहित करते हैं। यदि ६ सज्जन सौ-सौ रुपये भी देवें तो यह घाटा सहज ही में परा हो सकता है।"

मेरी इस ऋपील एवं सामयिक निवेदन पर प्रायः कोई ध्यान नहीं दिया गया—सौ-सौ रूपये-की सहायता देनेवाल ६ सज्जन भी ऋागे नहीं ऋाए। मैं चाहता था कि या तो यह घाटा पूरा कर दिया जाय ऋौर या ऋागे को कोई सज्जन घाटा उठानेके लिये तथ्यार हो जायें तभी 'ऋनेकान्त' निकाला जाय। परन्तु दोनोंमें से एक भी बात न हो सकी! इस विषयमें लिखा पढ़ी श्रादिका जितना परिश्रम किया गया उसका नात्कालिक कोई विशेष फल न निकला। हाँ कलकत्तेके प्रसिद्ध व्यापारी, एवं प्रतिष्ठित सज्जन बायू छोटेलालजी के हृदयमें उसने स्थान जाकर बनाया, उन्होंने कुछ सहायता भी भेजी श्रीर वे श्रच्छी सहायताके लिये व्यापारादिकी श्रानुकूल परिस्थितिका श्रावसर देखने लगे।

जनवरी सन १६३४ में 'जयधवलाका प्रका शन' नामका मेरा एक लेख प्रकट हुन्ना, जिसे पढ़कर उक्त बाबू साहब बहुत ही प्रभावित हुए, उन्होंने 'श्रनेकान्त' को पुनः प्रकाशित कराकर मेरे पासका सब धन ले लेनेकी इच्छा व्यक्त की श्रीर पत्रद्वारा श्रपने हृद्गत भावकी सूचना देते हए लिखा कि, व्यापारकी अनुकूल परिस्थिति न होते हुए भी मैं श्रानेकान्तके तीन सालके घाटेके लिये इस समय ३६००) रू० एक मुश्त श्रापको भेट करनेके लिये प्रोत्साहित हूँ, आप उसे अब शीघ ही निकालें। उत्तरमें मैंने लिख दिया कि मैं इस समय वीरसेवामन्दिरके निर्माण कार्यमें लगा हुन्ना हूँ -- जरा भी श्रवकाश नहीं है-विल्डिंगकी समाप्ति श्रीर उसका उदघाटन-मुहर्त हो जानेके बाद 'श्रमेकान्त' को निकालनेका यत्न बन सकेगा. श्राप श्रपना वचन धरोहर रक्खें। चुनाँचे वीर-सेवामन्दिरके उद्घाटनके बाद सितम्बर सन् १६३६ में, 'जैनलक्षणावली' के कार्यको हाथमें लेते हुए जो सूचना निकाली गई थी उसमें यह भी सुचित कर दिया गया था कि-''श्रनेकान्तको भी निकालनेका विचार चल रहा है। यदि वह धरोहर सुरचित हुई श्रीर वीरसेवामन्दिरको ममाजके कुछ विद्वानोंका यथेष्ट सहयोग प्राप्त हो सका तो, आश्चर्य नहीं कि 'श्रनेकान्त' के पुनः प्रका-शनकी योजना शीघ्र ही प्रकट कर दी जाय।"

परन्तु वह धरोहर सुरक्तित नहीं रही। बाबू साहब धर्मकार्यके लिये संकल्पकी हुई अपनी उस रकमको श्रिधिक समय तक श्रपने पास नहीं रख सके श्रीर इसलियं उन्होंने उसे दूसरे धर्मकार्योमें दे हाला। बाद को यह स्थिर हुश्रा कि चूंकि 'जैन-लक्षणावला' श्रीर 'धवलादिश्रुत-परिचय' जैसे प्रन्थोंके कार्यको हाथमें लिया जारहा है, इसलिये 'श्रनेकान्त' के प्रकाशनको कुछ समयके लिये श्रीर स्थिगत रक्खा जाय। तदनुसार २८ जून सन् १६३० को प्रकट होनेवाली 'वारसेवामन्दिर-विज्ञप्ति' में भी इस बातकी सूचना निकाल दी गई थी।

सालभरमें जैनलज्ञ्णावली आदिकं कामपर कुछ कावू पानेके बाद में चाहता था कि गतंवीर-शासनजयन्ती'के अवसरपर 'अनेकान्त'को पुनः प्रकाशित करदिया जावे और उसका पहला अंक 'वीरशासनाङ्क' केनामसे विशेषाङ्क रहे, जिससे वीरसेवामंदिरमें होने वाले अनुसन्धान (रिसर्च) तथा साहित्यनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का जनताको परिचय मिलता रहे, परन्तु योग न भिड़ा! इसत्तरह 'अनेकान्त'को फिरसे निकालनेका विचार मेरा उसी समयसे चल रहा है—में उससे जराभी गाफिल नहीं हुआ हैं।

हर्षका विषय है कि उक्त वीरशासनजयन्तीके शुभश्रवसरपर ही श्रीमान् लाला तनसुखरायजी (मैनेजिंग डायरेक्टर तिलक बीमा कम्पनी) देहलीका, भाई श्रयोध्याप्रसादजी गोयलीय सहित, उत्सवके प्रधानकी हैसियतसे वीरसेवामन्दिरमें पधारना हुआ। श्रापने वीरसेवामन्दिरके कार्योंको देखकर 'श्रनेकान्तके' पुनः प्रकाशनकी श्रावश्यकाको महसूस किया, श्रीर गोयलीयजीको तो उसका बन्द रहना पहलेसे हो खटक रहा था—वे उसके प्रकाशक थे श्रीर उनकी देशहितार्थ जेलयात्राके वाद ही वह बन्द हुआ था। श्रतः दोनोंका श्रानुरोध हुआ कि 'श्रनेकान्त' को श्रव शीघही निकालाना चाहिये। लालाजीने घाटके भारको श्रपने उपर लेकर मुसे श्रार्थिक चिंतासे मुक्त रहनेका वचन दिया—श्रीर भी कितना ही श्राश्वासन दिया

साथ ही, उदारतापूर्वक यह भी कहा कि यदि पत्र-को लाभ रहेगा तो उस सबका मालिक वीरसेवा-मन्दिर होगा । श्रौर गोयलीयजीने पूर्ववत् प्रकाशक के भारको श्रपने ऊपर लेकर मेरी प्रकाशन तथा व्यवस्था संबन्धी चिन्ताश्चोंका मार्ग साफ करदिया। ऐसी हालतमें दीपमालिकासे—नये वीरनिर्वाण संवत्के प्रारम्भ होते ही-श्रनेकान्तको फिरसे निकालनेका विचार सुनिश्चित होगया । उसीके फलस्वरूप यह पहली किरण पाठकोंके सामने उपस्थित है ऋौर इस तरह मुफ्ते ऋपने पाठकोंकी पुनः सेवाका अवसर प्राप्त हुआ है । प्रसन्नताकी बात है कि यह किरण आठ वर्ष पहलेकी सूचना **त्र**नुसार विशेषाङ्कके रूपमें ही निकाली जारही है। इसका सारा श्रेय उक्त लालाजी तथा गोयलीयजीको प्राप्त है-स्नासकर अनेकान्तके पुनः प्रकाशनका सेहरा तो लालाजीके सरपर ही बँधना चाहिये, जिन्होंने उस ऋर्गलाको हटाकर मुभे इस पत्रकी गति देनेके लिये प्रोत्साहित किया, जो अबतक इसके मार्गमें बाधक बनी हुई थी।

इसप्रकार जब अने कान्तके पुनः प्रकाशनका सेहरा ला॰ तनसुखरायजाके सिरपर बँधना था, तब इससे पहले उसका प्रकाशन कैसे हो सकता था? ऐसा विचारकर हमें संतीष धारण करना चाहिये और वर्तमानके साथ वर्तते हुए लेखकों पाठकों तथा दूसरे सहयोगियों को पत्रके साथ सहयोग-विषयमें अपना-अपना कर्तव्य समम लेना चाहिये तथा उसके पालनमें ददसंकल्प होकर मेरा उत्साह बढ़ाना चाहिये।

यह ठीक है कि स्राठ वर्षके भीतर मेरा स्रमुभव कुछ बढ़ा जरूर है स्रोर इससे में पाठकोंको पहले से भी कहीं श्रिधिक स्रम्छी २ बातें दे सकूंगा ; परन्तु साथही यहभी सस्य है कि मेरी शारीरिक शक्ति पहलेसे स्रिधिक जीर्ण होगई है, स्रोर इसलिये सुमे सहयोगकी स्रव श्रिधिक स्रावश्यक्ता है। सुलेखकों स्रोर सच्चे सहायकोंका यथेष्ट सहयोग मुक्ते मिलना चाहिये और उन्हें 'श्रनेकान्त'को एक श्रादर्श पत्र बनानेका ध्येय श्रपने सामने रखना चाहिये। एक श्रच्छे योग्य क्रकंकी भी मुक्ते कितनेही दिनसे जरूरत है, यदि उसकी संप्राप्ति होजाय तो मेरी कितनी ही शक्तियों को संरत्स मिले और फिर बहुतसा कार्य सहज होंमें निकाला जा सकता है। मेरे सामने जैनलक्षावली, धवलादिश्रुतपरिचय और ऐतिहासिक जैनव्यक्तिकोष—जैसे महत्वपूर्ण प्रथोंके निर्माणका भी ढेरकाढेर काम सामने पड़ा हुश्रा है, समाज मेरी शक्तिको जितना ही सुरचित रक्लेगा—उसका श्रनावश्क व्यय नहीं होने देगा—उतना ही वह मुक्तसे श्रधिक सेवाकार्य ले सकेगा। मेरा तो श्रव सर्वश्व ही समाजके लिये श्रपंण है

यहाँपर किसीको यह न सममलेना चाहिये कि जब ला० तनसुखरायजी ने सारा श्रार्थिक भार श्रपने उपर ले लिया है तब चिन्ताकी कौन बात है! श्रर्थाधारपर तो श्रच्छेसे श्रच्छे योग्य क्लंक की योजनाकी जासकती है श्रौर चाहे जैसे सुलेखकोंसे लख प्राप्त कियं जासकते हैं। परन्तु ऐसा सममना ठीक नहीं है। ला० तनसुखरायजी की शक्ति परिमित है श्रौर वे श्रपनी उस शक्तिके श्रनुसार ही श्रार्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं; परन्तु समाजकी शक्ति श्रपरिमित है श्रौर 'श्रनेकान्त' को जिस ह्रपमें ऊँचा उठाने तथा व्यापक-

रूप देनेका विचार है उसके लिये अपरिमित शक्ति हो अधिक अपेक्तित है। अतः समाजको लाला-जीके आर्थिक आश्वासनके कारण अपने कर्तव्य-से विमुख न होना चाहिये; प्रत्युत, अपने सहयोग-द्वारा लालाजी को उनके कर्तव्यपालनमें बराबर प्रोत्साहित करते रहना चाहिये।

श्रन्तमें मैं श्रपने पाठकोंसे इतना श्रीर भी निवेदन करदेना चाहता हूँ कि इस पत्रकी नीति बदस्त्र श्रपने नामानुकूल वही 'श्रनेकान्त नीति' है जिसे 'जैनी नीति' भी कहते हैं, जिसका उल्लेख प्रथम वर्षकी पहली किरणके प्रष्ट ५६, ५७ पर किया गया था श्रीर जो स्वरूपसे ही सौम्य, उदार, शान्तिप्रिय, विरोधका मथन करने वाली, लोक-व्यवहारको सम्यक वर्तावने वाली, वस्तुतत्वकी प्रकाशक, लोकहितकी साधक, एवं सिद्धिकी दाता है: स्त्रौर इसलिये जिसमें सर्वथा एकान्तता, निर-पेत्त-नय वादता, ऋसत्यता, ऋनुद्वारता ऋथवा किसी सम्प्रदाय-विशेषके अनुचित पत्तपातके लिये कोई स्थान नहीं है। इस नीतिका अनुसरण करके लोकहितकी दृष्टिसं लिखं गये प्राय: उन सभी लेखोंको इस पत्रमें स्थान दिया जासकेगा, जो युक्तिपुरस्सर हों, शिष्ठ तथा सौम्य भाषामें लिखे गये हों, व्यक्तिगत श्राचेपोंसे दूर हों श्रीर जिनका लच्य किसी धर्म विशेषकी तौहीन करना न हो।

## २ लुप्तप्राय जैन-यंथोंकी खोज

'श्रनेकान्त' के प्रथम वर्षकी पहली किरणमें लुप्तप्राय जैनप्रन्थोंकी खोजके लिये एक विक्राप्त (नं०३) निकाली गई थी, जिसमें २७ ऐसे प्रन्थों-के नामादि दिये गये थे श्रीर उनकी खोजकी प्रेरणा की गई थी। बादको उन पन्थोंकी खोजके लिये बृहत्पारितोषिककी योजना करके एक दूसरी विक्रप्ति (नं०४) चौथी किरणमें प्रकट की गई थी श्रीर उसमें उन प्रन्थोंके उल्लेख शक्याद-विषय- का कुछ विशेष परिचय भी दिया गया था। यद्यपि समाजने उन प्रन्थोंकी खोजके लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर भी यह खुशीकी बात है कि उस श्रान्दोलनके फलस्बरूप तीन प्रन्थोंका पता चलगया है, जिसमें एक तो है न्यायविनिश्चय मूल, दूसरा प्रमाणसंप्रह, स्वापज्ञ भाष्यसहित (ये दोनों प्रन्थ श्रककलंकदेव के हैं) श्रीर तीसरा वराङ्गचरित। वराङ्गचरितका पता प्रोफेसर ए० एन० उपाध्याय- जीने कोल्हा पुरके लह्मी सेन-मठसं लगाया है, जहाँ वह ताड़ पत्रों पर लिखा हुआ है। साथ हो, यह भी खोज की है कि वह वास्तवमें रिविषेणाचार्यका बनाया हुआ नहीं है—जिनसेन कुत हरिवंश-पुराण के उल्लेख परसे विद्वानों को उसे रिविषेणा-चार्यका समभने में भूल हुई है—किन्तु जटाचार्य अथवा जटासिंह निन्द आचार्यका बनाया हुआ है, जिन्हें धवलक विने अपने हरिवंश पुराण में 'जटिल-मुनि' लिखा है। यह मन्थ प्रोफेसरसाह बके उद्योगसे—उन्हीं के द्वारा सम्पादित हो कर—माणिक-चन्द्र मन्थमाला में छप भी गया है और अब जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है।

स्वोपक्ष भाष्यसहित प्रमाणसंग्रह प्रन्थ पाटन (गुजरात) के रवेताम्बर भएडारसे मिला है श्रीर उसकी सम्प्राप्तिका मुख्यश्रेय मुनि पुण्यविजय तथा पं० सुखलालजी को है। यह प्रन्थ सिंधी जैन प्रन्थमालामें छप गया है श्रीर जल्दी ही प्रकट होने वाला है।

म्यायविनिश्चय मूलकी टीकापरसे उद्धृत करनेका सबसे पहला प्रयत्न शोलापुरके पंठ जिनदासपार्श्वनाथजी फडकुलेने किया । उन्होंने उसकी वह कापी मेरे पास भेजी । जाँचनेपर मुक्ते वह बहुतकुछ त्रुटिपूर्ण जान पड़ी । उसमें मूलके कितने ही श्लोकों तथा श्लोकाधोंको छोड़ दिया था खौर कितने ही ऐसे श्लोकों तथा श्लोकाधोंको मूल में शामिल कर लिया था, जो मूलके न होकर टीकासे सम्बन्ध रखते थे झौर भी कितनी ही खाशुद्धियाँ थीं । मैंने उन त्रुटियोंकी एक बृहत सूची तय्यारकी श्रीर उसे पंठ जिनदासजीके पास फिरसे जाँचने श्रादिके लिये भेजा; परन्तु उन्होंने जाँचनेका वह परिश्रम करना स्वीकार नहीं किया

श्रीर इसतरह श्रपने कर्तव्य पालनमें लापर्वाहीसे काम लिया। इसके बाद मैंने उस त्रुटिसूचीको न्यायाचार्य पं० मिण्चन्द्रजीको दिखलाया श्रीर कई बार सहारनपुर जाकर श्राराकी टीका-प्रतिपरसे जाँच कराई। जाँचसे न्यायाचार्यजीने उस त्रुटिसूचीको ठीक पाया श्रीर उसपर यह नोट दिया:—

'श्रीपंडित जुगलिकरां।रजी साहिबने भारी परिश्रम करके इस 'न्यायिविनिश्चय' के उद्घारका संशोधन किया है। यदि इतने परिश्रमके साथ यह त्रुटि-सूची तय्यार न कीजाती तो उद्धृत प्रति बहुत कुछ श्रशुद्ध श्रीर श्रधूरी ही नहीं किन्तु श्रितिरक्त श्रीर श्रसम्बद्ध भी रहती। श्रुटि-सूची स्वबुद्धानुसार ठीक पाई गयी।"

(ता० १०-११-१६३१)

इसके बाद मैंने मूलग्रंथकी एक अच्छी साफ़ कापी अपने हाथसे लिखी और विचार था कि उसे फुटनोटोंसे अलंकृत करके छपवाऊँगा । परन्तु पं० सुखलालजीने उसे जल्दी ही प्रमाणसंग्रहके साथ निकालना चाहा और मेरी वह कापी मुक्तस मंगाली। चुनाचे यह ग्रंथ भी अब प्रमाणसंग्रहके साथ सिंधीजैनग्रंथमालामें छप गया है और भूमि-कादिसे सुसज्जित होकर प्रगट होने वाला है।

मेरे उठाए हुए इस आन्दोलनमें जिन सज्जांने ने भाग लिया है और इन तीन बहुमूल्य प्रंथोंके उद्धारकार्य में परिश्रम किया है उन सबका मैं हृद्यसे आभारी हूँ। आशा है दूसरे प्रंथोंकी खोजका भी प्रयत्न किया जायगा। अभी तो और भी कितने ही प्रंथ लुप्त, हैं कुछका परिचय इस किरण में अन्यत्र दिया है और शेषका अगली किरणमें दिया जायगा।



## चाणक्य श्रीर उसका धर्म

[ लेखक— मुनि श्रीन्यायविजयजी |

मीर्यमाम्राज्यके संस्थापक, उद्घारक तथा भारतीय साम्राज्यको विस्तृत एवं व्यापक नन्दवंशके राजात्रोंके ऋत्याचार श्रौर धनिपपासा से प्रजाकी रच्चा तथा उस ऋत्याचारी नृपवंश का

> नाश करनेका श्रेयभी आप को ही था 🗱।

देनेवाले मन्त्रीश्वर चाराक्यके नामसे शायदही कोई भारतीय विद्वान श्रप-रिचित होगा । चाणक्य प्रखर विद्वान, महामुत्मही, राजकुशल और श्रद्धितीय सेनाधिपतिथे । मौर्यसाम्रा-जयकी स्थापनाके बाद, बड़े बड़े राजा-महाराश्रीको युद्ध में पछाड़कर, मौर्यसम्राट्क ष्ट्राधीन बनानेकी कुशलता श्चापमें ही थी। उस समयके विदेशी आक्रमग्रकार सि-कन्दर, सेल्युकस, युडीमीर आदि शत्रुओंके हमलोंसे

मौर्यसाम्राज्य श्रीर समस्त भारतकी रज्ञाका मुख्य श्रेय श्रापको तथा श्रापके सैनिकोंको प्राप्त था।

इस लेखके लेखक मुनि श्री न्यायविजयजी इवेताम्बर जैनसमाजके एक प्रसिद्ध लेखक हैं। श्राप बहुधा गुजराती भाषा में श्रीर गुजराती पत्री में लिखा करते हैं। शोध-खोज से श्रापको श्रच्छा प्रेम है और श्रापकी रुचि ऐतिहासिक श्रनुसन्धान की भीर विशेष रहती है। यह लेख आपकी उसी रुचिका एक नमूना है। इसमें चाराक्य के धर्म-विषयकी एक नई बात ऐतिहासिक विद्वानोंक सामने विचारके लिये प्रस्तुत कीगई है और उसके लिये कितनी ही सामग्री का सैकलन किया गया है। सम्राट् चन्द्रगुप्त के बहुत ही कुशायबुद्धि चाराक्य जैसे प्रधान मन्त्री के धर्म तथा भन्तिम जीवन के विषय में वर्त्तमानके ऐतिहासिक विद्वानों ने श्रव तक कोई खास प्रकाश नहीं डाला. यह निःसन्देह ही श्राहचर्य का विषय है ! श्राहा है श्रव उनका मौन भंग होगा श्रीर वे गम्भीर गवेषणा-द्वारा सत्य का पता लगा कर उसके प्रकट करने में संकोच नहीं करेंगे।

\* मंत्रीश्वर चाराक्यने मौर्य-साम्राज्यकी स्थापनामें कितना महान् कार्यं कियाथा, इस सम्बन्धमें 'मौर्यं-साम्राज्यके इतिहास' नामक भपनी पुस्तक (५० ८१) में गुरुकुलकाँगड़ी कं इतिहासके प्रोफेसर श्री० सत्यकेतु विद्यालकारजी लिखते हैं:---"भव चन्द्रगुप्तका समय भाता है, इस वीरने आकर सारे आरतमें एक साम्राज्यकी स्थापनाकी । पहले सिकन्दर द्वारा अधीन किए गए प्रदेशोंको स्वाभीन किया। फिर मगधकेविस्तृतराज्यको भपने भाषीन करके सारे भारतको राजनीतिकदृष्टि से भी एक किया । चन्द्रगप्तने सब विविध राष्ट्रोंको नष्टकर एक साम्राज्य स्थापित किया। चन्द्रगप्त मौर्य्यही

ुवासामा अवस्था । चन्द्रपुप्त माध्यक्ष स्वाप्त । चन्द्रपुप्त माध्यक्ष सारतका पहला ऐतिहासिक सम्राट् है । इस बड़े भारी काममें उसकी सहायता करनेवाला आचार्य चाणक्यथा । वास्तवमें सब्स्थिनिकोंको प्राप्त था । कुळ करनेवाला चाणक्यकी था" ।

म्रब यहाँ विचारणीय विषय यह है कि इतनी मामध्ये रखनेवाले महामन्त्रीश्वर किस धर्मके उपासक एवं श्रानुयायी थे ? इनके जीवनके विषय में अनेक भारतीय श्रीर पाश्चात्य विद्वानोंने बहुत कुछ लिखाई-जैन, बौद्ध श्रीर वैदिकधर्मके अनुयायियोंनेभी लिखा है। किन्तु एक को छोड़ कर श्रम्य सब धर्मावलम्बियोंने चाराक्यके धर्मके विषयमें मौनही धारण किया है। हाँ, सम्राट चन्द्रगुप्त जैनथे, इस विषय पर बहुत कुछ प्रकाश डाला जाचुका है और अनेक विद्वानोंने मुक्तकएठसे स्वीकार भी किया है कि मौर्यसम्राट् चन्द्रगुप्त जैन-धर्मातुयायी थे।लेकिन सम्राट् चन्द्रगुप्तको जैनधर्म के उपासक बनानेवाले कौन थे, इसके विषयमें जैन-प्रयोके श्रातिरिक्त प्राचीन श्रीर श्रवीचीन प्राय: सभी प्रनथकारोंने मौनका ही अवलम्बन लिया है। जैनप्रन्थोंमें मन्त्रीश्वर चार्याक्यके धर्मका उल्लेख ही नहीं किया गया, श्रपित उनके सम्पूर्ण जीवन पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। आवश्यक-निर्युक्ति और पयकासंग्रह जैसे प्राचीन प्रन्थों तक में मंत्रीश्वर चाराक्य के जैन होनेका प्रमारा मिलताहै।

प्रथमही श्राजैन साहित्यकारोंने चाणक्यके विषयमें जो कुछ लिखाहै उसका संचेपमें परि-चय देकर, मैं जैनसाहित्यमें श्रायाहुश्चा मंत्रीश्वर का जीवन-चरित्र उद्भृत कक्ष्मा। पुराणोंमं प्रायः इतनाही मिलताहै कि 'नवनन्दोंका चाणक्य ब्राह्मण नाश करेगा श्रीर वही मौर्यचन्द्रगुप्तको राज्य देगा"।

विष्णुपुराण में तिखा है कि "उसके अनन्तर

चाराक्य ब्राह्मशा इन नवनन्दोंका नाश करेगा।
नन्दोंक नष्ट होजानेपर मौर्य्यकोग पृथ्वी पर
शासन करेंगे। कौटिल्यही उत्पन्न चन्द्रगुप्तको
राज्यगद्दी पर बिठावेगा ''।

मुद्रा राच्चस नाटकके टीकाकार ढूंढीराज चार्याक्यका परिचय देते हुए लिखते हैं "××× इस ब्राह्मयाका नाम विष्णुगुप्तथा। यह द्र्याड-नीतिका बड़ा पंडित और सब विद्याओं में पारंगत था। नीतिशास्त्रका तो यह आचार्य ही था।"

कथासरित्सागरमें चागाक्यके विषयमं लिखा है कि XXX "चाणक्यने निमन्त्रण स्वीकार किया और मुख्य होता बनकर श्राद्धमें बैठ गया। एक ऋौर ब्राह्मण् सुबंधु नामक था। वह चाहताथा कि मैं श्राद्धमें मुख्य होता बनूँ। शकटार ने जाकर मामला नन्द के सामने पेश किया। नन्दने कहा सुबन्धु मुख्य होता बने। दूसरा योग्य नहीं है। भयसे काँपता हुन्ना शकटार च। ग्राक्य के पास गया। सब बात कह्सुनाई। यह सुननाथा कि चाग्रक्य कोधसे अल उठा श्रीर शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की — त्रब इस नन्द का सात दिनके अन्दरही नाश करके छोडूँगा और तभी मेरी यह खुली शिखा वँधेगी।" (मौर्य सा० इ० पु० ९६)

प्रसिद्ध बौद्धमन्थ महावंश में लिखा है कि— ''चणक्क (चाणक्य) नामक ब्राह्मणने इस धन-नन्दका प्रचण्ड क्रांधावेशसे विनाश किया और मोरियों के वंशागत चन्दगुत्त (चन्द्रगुप्त) को सकल जम्बुद्दीपका राजा बनाया ''। और इस प्रम्थके टीकाकारने चाण्य परिचय इस प्रकार दिया है—"यह उचित है कि इस स्थान पर हम इन दो व्यक्तियों के विषयों में लिखें। यदि मुक्तिसे पूछा जाय कि यह चणक कहाँ रहताथा और यह किसका पुत्रथा? तो मैं उत्तर दूँगा कि वह तक्ति शिलाके ही निवासी एक ब्राह्मणका पुत्रथा। वह तीन वेदोंका झाता, शास्त्रों में पारंगत, मंत्र विद्या में निप्रण और नीति शास्त्रका श्राचार्यथा"।

सुझ वाचक ! इन प्रमाणों से समक गए होंगे कि चाणक्य जाति का ब्राह्मण था, वेदशास्त्र, नीति-शास्त्र चौर राज्य-शास्त्र का महान् आचार्य था और सम्राट् चन्दगुप्त बौद्धमन्थ की मान्य-तानुसार सारे जम्बुद्धीपका राजा बना, यह भी उसी चाणक्य का प्रताप था।

श्रव जैनप्रन्थकारोंन मंत्रीश्वर चाणक्यको जो जैन मानाहै उसके कुछ प्रमाण उद्धृत करते हैं:—

(१) आवश्यक सूत्रकी निर्युक्तिमें चाणक्य की परिणामिकी बुद्धिके विषयमें दृष्टान्तक्रप नाम आताहै। यथा—

''खमए १० भ्रमच्चपुत्ते ११ चाणाकके १२ चेव थूलभद्देच''

भावस्यकः भा. ३ १० ५२७

(२) त्रावश्यक सूत्रकी चूर्गिमं उक्त गाथाका खुलासा करतेहुए लिखाहै:—

''चाणकेति, गांस्त्रविसए, चण्यग्गामो, तत्थचिण तो माहणो, सो श्रवगयसावगो, तस्य घरे साहृठिया, पुत्तो से जातो सह दाढाहि, साहृण पाएसु पाडितो, कहियं च, साहू हिं भिण्यं—रायाभिवस्तह, ततो मादुग्गं-ति जाहितीति दंता घंसिया पुणोषि घायरि याणा कहियं, भणंति कज्जउ एत्ताहे विवंतरियो राया भविस्सह घम्मुक बालभावेण चोह्सवि, विज्जाठाणाणि घ्रागमियाणि सोत्थ सावगो संतुहो"

भावर्थ-गोल्ल देशमें चिएक नामका गाँव था। उसमें चिणित नामको ब्राह्मण रहताथा। वह श्रावकोंके गुण से सम्पन्नथा। उसके घर पर जैन श्रमण ठहरे हुएथे। उसके घरमें दाढ़ सहित एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस लड़के को गुरुके चरणोंमें नमस्कार कराया और गुरुजी को कहा कि यह बालक जन्मसे दाढ सहित उत्पन्न क्यों हुआहै। साधुत्रोंने प्रत्युत्तर दियाकि यह बालक राजा होगा'। यह सुन कर पिताने सोचा कि राजा बननेसे दुर्गतिमें जायेगा, यह दुर्गतिमें न जाय, ऐसा सोचकर पितान उस पुत्रके दाढ़ों को घिस डाला और फिर आचार्यसे निवेदन किया । श्राचार्यने उत्तर दिया कि श्रव यह बालक राज्यका अधिकारी तो नहीं रहा, लेकिन राज्यका संचालक श्रवश्य बनेगा। श्रनुक्रम से बाल्यावस्था व्यतीत होनेके बाद वह १४ विद्या का पारगामी हुआ। श्रीर संतुष्ट चित्त वाला श्रावक बना । ( आवश्यक सूत्र, मलयागिरि टीका सहित, भाग ३, दे० ला० पु० तरफ सं प्रकाशित)

इसी सूत्रमं श्रागे चाराक्यकी बुद्धिका, नन्दराज्यके नाशका श्रीर चन्द्रगुप्तको राजा बनानेका विस्तार से विवेचन किया है। लेकिन विस्तार के भय से मैं यहाँ उसका उल्लेख नहीं करूँगा। ऐसाही उल्लेख तथा विवेचन निन्दसुत्र और उसकी टीकामें और उत्तराध्यन सूत्रकी टीकामें भी पाया जाताहै। सुज्ञ वाचक वहाँ से देख सकते हैं।

(३) पयरगासंग्रहके श्रन्तर्गत 'संथारापयरगा।' में, जो कि जैनधर्मकं महान् उपासकोंकी समाधि पूर्वक मृत्युके उल्लेखोंको लिये हुए है, तीन गाथाएँ निम्न प्रकारसे पाई जाती हैं, जिनसे मंत्रीश्वर चागुक्यका परमहितोपासक जैन होना स्पष्ट है—

पाडलिपुत्तिम पुरे, चाणको खाम विस्तुक्रो आसी।
सन्वारं मिण्यक्तो, इ'गिठीमरण अह खिवण्णो ॥७३॥
अणुलोमपूत्रखाए, अह से सत्तू जको डहर देह'।
सो तहवी डज्ममाणो, पिडवण्णो उत्तम अहं॥७४॥
गुहुयपाभोवगन्नो, सुर्वेश्वया गोव्यरे पिलवियम्म ।
डज्मतो चाणको, पिडवण्णो उत्तम अहं ॥७५॥
इनमें बतलाया है कि:—पाटलीपुत्र नगरमें
चाणक्य नामका प्रसिद्ध (विश्रुत) विद्वान (मंत्री)
हुआ। जिसनेसब सावद्यकर्मका त्याग करके जैनधर्म
सम्मत इक्तिणी मरण्यका साधन किया। अनुकृत
पूजाके पहान से उसके शत्रु (सुक्षन्धु) ने उसका
शारीर जलाया। शारीरके जलते हुएभी चाण्यक्यने
उत्तमार्थको —अपने अभिमत समाधिमरण्को —
प्राप्त किया। (समभाव हानेस) गोबाडामें प्रायोपगमन से न्यास (अनशन) लेकर बैठे हुए चाणक्य

को सुबन्धुने उपलोंके देरमें आग लगाकर जला दिया। जलता हुआ चाण्कय (समभाव होने से) उत्तमार्थको प्राप्त हुआ।

(४) मरणसमाहि मंथमें पृ० १२९ पर तिखा है:—

गुन्बर पाम्रो वगम्रो सुबुद्धिना खिऽधियोख चायको । दङ्ढोखय संचलिम्रो साहुधिई चिंतखिङनाउ ॥४७८॥

श्रर्थात्—चाण्य उपलोंके देर पर प्रायोप गमन संन्यास (श्रनशन) लेकर बैठा हुआथा उस निर्वयी सुबुद्धि (सुबन्धु) ने श्राग लगाकर जला दिया। जलता हुआभी चाण्य अपने व्रतसे चलायमान न हुआ। उसने समभाव नहीं छोड़ा। ऐसी धीरता जीवन में उतारनी चाहिये।

(४) तेरहवी राताब्दी के महाविद्वान और प्रसिद्ध इतिहासकगर श्रीहेमचन्दाचार्यजी श्रपने 'परिशिष्टपर्व' के श्राठवें सर्गमें चाणक्यका परिचय इस प्रकार देते हैं:—

"इधर गोल्लदेश में एक 'चएाक' नामका गाँव था, उस गाँव में चएी नामका एक ब्राह्मए रहता था श्रीर चरोश्वरी नामकी उसकी पत्नी थी, चएी श्रीर चरोश्वरी दोनों ही जन्मसे श्रावक (जैनी) थे। एक समय जबिक श्रितशय ज्ञानवान जैन मुनि उनके घर पर धाकर ठहरे हुएथे, 'चरोश्वरी' ने एक दौतों-सिहत पुत्रको जन्म दिया। उस बालक को लेकर चएी साधुश्रोंके पास ध्राया धौर उस बालकसे साधुश्रों को नमस्कार कराकर उसके दन्त-सिहत पैदा होनेका हाल कह सुनाया। ज्ञानी मुनि बोले-भविषय में यह लड़का राजा होगा। राज्य जनित धारम्भसं मेरा पुत्र

<sup>\*</sup> गाथा नै० ७३ की मौजूदगोमें इस गाथा की स्थिति कुछ सैदिग्ध जान पड़ती है; क्योंकि इसमें उत्तमार्थ प्राप्तिकी उसी बातको व्यर्थ दोहराया गया है। हो सकता है कि नै० ७४ की गाथा प्रश्चिप्तहो। यह गाथा दिगम्बरीय प्राचीन अन्ध 'अगवती आराधना' में 'गुट्ठ य' की जगह 'गोट्ठे' पाठभेदके साथ ज्यों की स्यों पाई जाती है।

नरक का श्रितिथ न बने, इस विचारको लेकर च्यानि पीड़ा का ख्रयाल न करते हुए लड़के के दाँतों को रगड़ दिया और यह समाचार भी उसने साधुत्रोंको कह सुनाय।। इस पर वे बोले—दाँतों के रगड़ देनेसे श्रव यह बालक बिम्बान्तरित राजा होगा। श्रर्थान् दूसरेको राज्यगद्दी पर बैठा कर राज्य-श्रद्धि भोगेगा। चर्या ने उस बालकका नाम 'चायाक्य' रक्खा। चायाक्य' भी विद्या समुद्रका पारगामी श्रावक हुआ और वह श्रमयो-पासक होनेके कारण बड़ा सन्तोषी था। एक कुलीन ब्रह्मयाकी कन्याके साथ उसका विवाह हुआ था" \*\*।

चाग्रक्यने नंदवंशका नाश क्यों किया?
कैसं किया ? किन उपायों से चन्द्रगुप्तको राजा
बनाकर मगधके साम्राज्यकां विस्तृत बनाया?
श्रीर किन-किन तरीक़ों से साम्राज्यका शासन-सूत्र संचालित किया ? इन सब बातों का भी श्रच्छा वर्णन श्री हेमचन्द्राचार्यने अपने उक्त परिशिष्ट पर्व में किया है। उसी समय बारह वर्ष का एक बड़ा भारी श्रक्ताल भी पड़ा था। श्रकाल में प्रजाकों ही खाने के लिए श्रच्छी तरह नहीं मिलता, तब साधुश्रों की भी भिचामें कठिनताका होना स्वा-भाविक है। इस प्रसंगका वर्णन करते हुए सूरि-जी महाराज लिखते हैं:—

"इधर जब वह बाग्ह वर्षका दुर्भिच्न पड़ने जगा तब सुस्थित नामके एक त्राचार्य द्यपने शिष्य परिवार के साथ चन्द्रगुप्तके नगरमें रहते थे।

दुष्कालकी वजह से वहाँ पर जब साधुझोंको भिचा दुर्लभ होने लगी-निवीह न होसका-तब श्राचार्य महाराजने श्रापने शिष्य समुद्रायको वहाँ से सभिन्न वाले देशमें भेज दिया और जाप वहीं पर रहे । उनमें से दो चुल्लक साधु गुरुभक्तिवशात वापिस लौट आये और गुरु संवामें रहते रहे। इनको भी जब भिन्ना दुर्लभ हो गई श्रीर गुरुभक्ति में बाधा पड़ने लगी. तब ये दिव्यांजनके प्रयोग द्वारा श्रदृश्य करके सम्राट् चन्द्रगुप्तकी भोजन थाली में से आहार लेखाते थे और गुरु-भक्ति करते थे। इसप्रकार कुछ दिन व्यतीत होगए। एक दिन चाग्रक्यने चन्द्रगुप्तको दुबला देखकर सोचा कि क्या कारण है जिससे चन्द्रगुप्त दुबला होता जाता है। साथही यह भी सोचा इनकी थाली में से रोज आहारका लोप होजाता है, उसका भी क्या कारण है ? अन्तकां उन्होंने अपनी तरकी ब सं जान लिया कि यहाँ दो चूलक जैन साधु आते हैं, और वे थाली में से भाजन ले जाते हैं। उस समय जैनधर्मके प्रति भक्ति होनेके कारण चाणक्य उनका बचाव करते हुए चन्द्रगुप्त सं कहते हैं:--

'श्रोहां, ये तां आप के पितृगण हैं। आपके ऊपर इनकी बड़ी कृपा है, जो ये ऋषिवेश धारण कर आपके पास आते हैं, ऐसा कह चाणक्यने उन साधुओं को वहाँ से विदा किया।"

"बाद में चाग्यक्य आचार्य महाराजके पास आकर उन खुक्कक साधुओं के अन्यायको प्रगट करता हुआ आचार्यको उपालम्भ देने लगा। सब वार्ता सुनकर आचार्य महाराज ने प्रत्युत्तर दियाः—

मूल इलोक इस लेखके परिशिष्टमें दें दिये हैं। वहाँ
 देखो इलोक नै. १९४ से २०१ तक।

"इन बेचारे छुल्लकोंका क्या दोष है ? जब तुम्हारे जैसे श्री संघके अग्रणी भी स्वोदर-पोषक हो गए। आचार्य महाराजके इन वचनोंको सुनकर चाण्क्यने अत्यन्त नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर सिवनय निवेदन किया "भगवान् ! आपने सुक प्रमादीको भले प्रकार शिचादी है। आज से जिस किसी भी सोधुको अशन-पानादिकी आवश्यकता होवे मेरे घर आएँ और आहार प्रहण् करें"। इस प्रकार का अभिग्रह करके तथा आचार्य महाराज को भिक्त पूर्वक नमस्कार करके 'चाण्क्य' अपने गृह-वास में चले गए%।"

इस प्रसंग परसे पाठक भली भाँति समम जायँगे कि च। गाक्यकी जैनधर्मके प्रति कितनो भक्ति प्रेम, एवं श्रद्धाथी । चाण्क्य ने राजा को भी जैनधर्मका उपासक एवं श्रद्धालु जैन-श्रावक बनाने में भरसक प्रयत्न कियाथा। उसी समयके विद्यमान अनेक दर्शनोंके आचार्यो तथा साधुओं सं चन्द्रगुष्तको परिचय कराया था। चन्द्रगुष्तने अन्य धर्मावलंबी साधुत्रोंको श्रपने द्रबारमें निमंत्रण भी दिया था। चाणक्यने उन साधुत्रों-की श्रस्थरित्रता दिखाकर राजाको कहा, श्रब जाप जैन श्रमण निर्मन्थोंके दर्शन करें। चाराक्यके श्राप्रह से राजाने जैन मुनियोंको निमंत्रण दिया। जैन साधु अपने आचारके मुताबिक इर्षा समिति को संशोधन करते हुए शान्तमुद्रासे आकर अपने आसनों पर बैठ गये। राजा और मंत्रीने आकर देखा कि सुनिमहाराज श्रपने श्रासनों पर शांति

से बैठे हुए हैं। उसी समय साधुत्रोंकी प्रशंसा करते हुए कहा कि:- "जैन महात्मा षड़े जितेंद्रिय श्रीर श्रपने समयको व्यर्थ नष्ट नहीं करने वाले होते हैं" जैन साधुत्रोंने राजाको प्रतिबोध देकर, -- धर्मतत्व सुनाकर श्रीर खासकर साधुधर्म पर प्रकाश डालते हुए ईड्योसिमिति शोधते हुए अपने स्थान पर चले श्राए। तब चन्द्रगुप्तको चाणुक्यने कहा ''देख बेटा! धर्म-गुरु ऐसे होते हैं। इन महात्मात्रोंका श्राना श्रीर जाना किस प्रकारका होता है ? श्रीर जब तक श्रपन लोग वहां पर नहीं आए तब तक किस प्रकार उन्होंने अपने समयकां निकाला ? ये महात्मा अपने आसनको छोड़कर कहीं भी इधर उधर नहीं भटकते। क्योंकि ये महात्मा यहाँ पर इधर उधर फिरते तो, अवश्य-मेव इस चिकनी श्रीर कोमल मिट्टीमें इनकी पद-पंक्ति र भी प्रतिविम्बित होजाती। इसप्रकार जैनमहात्माचांकी सुशीलता और जितेन्द्रियता देखकर चन्द्रगप्तकां जैन साधुत्रों पर श्रद्धा होगई भौर दूसरे पाखरडी साधुश्रोंसे विरक्ति हांगई जैसे योगियोंको विषयोंसे होती है अ ।''

द्याचार्य श्री हेमचन्द्रजीन मंत्रीश्वर चाणक्य को नैनधर्मका परम चपासक लिखा है। श्रीर

<sup>\*</sup> दुष्काल भीर साधुभोंके इस वर्णनके मूल इलोक लेखके 'परिशिष्टमें दिये हैं; वहाँ देखो, इलोक नं० ३७७ से ४१३ तक।

<sup>†</sup> अजैन साधुओं जो परीचाभी उसी तरहसे कीगई थी। अजैन साधुजब तक राजा नहीं आए थे तब तक इधर उधर घूमते रहे थे और ठेठ अन्तःपुर तक देखने लगे थे। जब िक जैन साधुओं की परीचां के लिए स्इम चिकनी मिट्टी बिछाई गई थी लेकिन जैन साधुतो इधर उधर भटके बिना अपने स्थान पर बैठे रहे और जब राजा और मंत्री आए तब धर्म-तस्व सुनाकर अपने स्थान पर गए।

<sup>\*</sup> मूल इलोकोंके लिये देखो, लेखका 'परिशिष्ट' इलोक ४३० से ४३५ तक।

पाठकोंने ऊपर पढ़भी लियाहै कि चाणक्यने चन्द्रगुप्तकों भी जैन बनाया था। आगे चन्द्रगुप्तके पुत्र बिन्दुसारकों भी चाणक्यने उनके पिताके समान जैनधर्मका उपासक बनायाथा। मंत्रीश्वर चाणक्य जैन था, किन्तु सामान्य जैन नहीं, दृद्ताकं साथ पक्का जैनधर्मका उपासक था—परम आईतोपासक एवं परम अमणोपासक था। इसका प्रबल प्रमाण उनकी मृत्युकी घटनासे प्रत्यच्च मिलता है।

सम्राट् चन्द्रगुप्तकी मृत्युके बाद उनका पुत्र बिन्दुसार भारतका सम्राट्बना। चाग्रक्य उनका भी मंत्री हुआ, श्रौर जैसे सम्राट् चन्द्रगुप्त चाराक्य की बुद्धि श्रनुसार राज्य-कार्य संचालन करतेथे श्रीर धर्मका पालन करतेथे वैसं ही बिन्दुसार भी चा गक्यकी आज्ञाका पालन करता था। किन्तु नीति शास्त्रका यह वाक्य ठीक है। ''राजा मित्रं न कस्यचित" कुछ समय बाद ऐसा बना कि सुबन्धु नामका एक दूसरा मंत्रो, जिसे चाणक्यने ही इस महत्वपूर्ण स्थानपर बैठायाथा, चाणक्यको हटानेके लिए षड्यन्त्र रचन लगा। भोला राजा इसमें फँस गया श्रीर श्रपने पिता तुल्य मंत्रीश्वर चागुक्य के प्रति उसका बहम होगया, श्रीर उसने उनकी अवज्ञा का भाव प्रदर्शित किया। महानीति विशारद चागुक्यको सारा मामला समभते देर न लगी। त्राखिरमें उन्होंने सोचाकि —"मैंन ही तो इस दुष्टको इस इस पर पर श्राह्मद किया श्रीर उसने मेरे उस उपकारका यह बद्ला दिया ? स्तर, इसके कुलके उचित यही बदला युक्त था। अब थोड़े दिनकी जिन्दगी रही है, मुक्ते राज्य- चिन्तासे भी क्या काम ? अब तो समाधि मरण सं अपना परलोक सुधारूँगा ''।

इसके बाद चाएक्य मंत्रीश्वरने मृत्युकी तैयारीकी । श्रोर जैनधर्मके नियमानुसार सब जीवोंके साथमें चमायाचना करके, खानपीनादि सब छोड़ करके, साधु जैसी त्याग दशा स्वीकार करके तथा जीवन सं भी निस्पृह बनकर श्रनशन स्वीकार किया।

परिशिष्ठ पर्वमें आचार्य श्री हेमचन्द्रजी इस विषयमें लिखते हैं कि-"चागुक्यने दीन-दु:खी श्रर्थी जनोंको दान देना शुरू कर दिया। जितनी नक्षद्र माल था उस सबको दान करके चाराक्यने नगरके बाहर समीपमें ही सुखे आरनोंके ढेर पर बैठकर कर्मनिर्जराके लिये चतुर्विधि श्राहारका त्याग कर श्रनशन धारण कर लिया। बिन्दुमार को जब अपनी धायमातासे अपनी माताकी मृत्यू का यथार्थ पता मिला तब वह पश्चाताप करता हुन्ना वहाँ न्नाया जहाँ पर 'चाग्यक्य' ध्यानारूढ़ था। उसने चाणक्यसे माफी मांगते हुए कहा:--"मेरी भूल पर श्राप कुछ ख्याल न करके मेरे राज्यकी सारसंभाल पूर्ववत् ही करो । मैं भ्रापकी श्राज्ञाका पालन करंगा भ चायक्य बोला-"राजन्! इस वक्त तो मैं अपने शरीर पर भी निस्पृह हूँ अब मुक्ते आपसे क्या और आपके राज्यसे क्या "? जैसे समुद्र श्रपनी मर्यादाम हद रहता है बैसेही चाणक्यको उसकी प्रतिकामें निश्चल देखकर 'बिन्दुसार' निराश होकर अपने घर चला आया ''।

मंत्रीश्वर चाण्क्य अनशन लेकर ध्यानमें बैठे हुए हैं, जीवनके अन्तिम च्या व्यतीत हा रहे हैं। उस समय भी दुष्ट सुबन्धु अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। उसने सोचा कि राजा मंत्रीश्वर चाणक्यके पास होकर आए हैं, और मेरे सारे षड्यन्त्रका भंडाफोड़ होचुका है, श्रव राजा मुके दंड देंगे। अतः वह राजाकं पास आया और श्रपने षड्यन्त्रकी समा-याचना करने लगा तथा कहने लगा कि मैं श्रव उन मंत्रीजीसे भी जाकर च्रमा याचना करता हैं। इसके बाद वह चाराक्य के पास जाकर मायाचार पूर्वक श्रपने श्रपराधों की ज्ञमा-याचना करने लगा । ऐसा करते हुए उसे विचार श्रायों कि कहीं यह नगरको वापिस न चला आवे, और इस कुविकल्पमें पड़कर उसने उनकी विधिपूर्वक पूजाके लिये राजासे ऋनुमति मांगी जो मिलगई। इसके बाद श्री हेमचन्द्राचार्य सुबन्धुकी दुष्टताका निम्न प्रकारसे वर्णन करते हैं--राजाकी आज्ञा पाकर सुबन्धुने चाणक्यकी पूजाका बड़ा ही सुन्दर मालूम देने वाला ढोंग रचा श्रीर उस तरह पूजांपचार करते हुए उसने चुवकेसे सुखे धूपाग्निकी एक चिंगारी उस आरनों ( उपलों ) के ढेर पर गिरादी, जिसपर चाण्क्य ध्यानारूढ़ थे। इससं ऋरने ( उपलों ) का वह ढेर श्रानुकृत पवन को पाकर एकदम दहक उठा, श्रीर उसमें चा एक्य काठकी तरह जलने लगे!! चा एक्य तो पहलसे ही चतुर्विध आहारका त्यागकर अन-शन करके बैठे थे, श्रतएव उन्हें।ने निष्प्रकृप होकर उस दहकती हुई ज्वालागं अपने प्राणोंको समर्पण

करके देव-गतिको प्राप्त किया क्ष ''।

यह प्रसंग बहुतही करुण है। जिसका कोध साम्राज्यको नष्ट करनेमें भी नहीं हिचकताथा । वही पुरुष जैनधर्म के प्रतापसं कितना शान्त, कितना गम्भीर, कितना सहनशील और कितना चमावान एवं उदार बना, इसका यह एक आदर्श नमूना है। जिसने शत्रु-सैन्यके सामने युद्धस्थल पर भयङ्कर रगा-गर्जना की थी श्रौर जिसकी गर्जनाको सुन कर विदेशी आक्रमणकारियोंक सर चक्कर खाने लगते थे, वही पुरुष मृत्युकं समय कितना शान्त एवं गम्भीर होता है, शत्रुत्रोंके प्रति कितनी उदारता तथा सहानुभूतिका परिचय देता है स्त्रीर कितने श्रानन्दसे श्रपने श्रापको कालके गालमें डाल देता है! यह दृश्य सचमुच ही श्रानुपम श्रीर श्रभूतपूर्व है। ''मृत्युरिप महोत्सवायते'' इसीका नाम है। जैनग्रन्थोंके अतिरिक्त किसी अन्य प्रनथकार्ने मौर्यसाम्राज्यके महान् निर्माता मन्त्री-श्वर चाण्यको मृत्युके समयका किञ्चितभी ठीक बृत्तान्त नहीं दिया है । मालूम होता है इसमें जरूर कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है।

श्रनशन स्वीकार करके स्वेच्छासे श्रीर सहर्ष मृत्यु प्राप्त करने में जैनधर्म बहुन महत्व मानता है। मन्त्रीश्वर चाणक्य सामान्य जैन नहीं, श्रपितु एक महान् श्राहतोपासक एवं श्रमणोपासक थे। मृत्यु कं समय वीतरागदंवका ध्यान करना, श्रपने जीवनके किए हुए पापोंकी श्रालोचना करना, शत्रुश्चोंके प्रति भी समानभाव तथा चमाभाव रखना, मन-वचन-कायसे शुद्ध बनकर संसारसे

चाणक्यके भनशनादि मृत्यु पर्यन्त वर्णनके मूल श्लोकोंके लिये देखो, लेखका 'परिशिष्ट' श्लोक नं० ४५७ से ४६९।

निम्पृहता प्राप्त करना सांसारिक सभी कार्योंका त्याग करना एवं अशनपानादि त्याग करके सम-भाव पूर्वक मृत्युकी गोदमें सोना इसीका नाम है, अनशन पूर्वक समाधिमरण इसमें क्रोधका, दीनता का, अनाथताका भाव नहीं होता। ऐसा महान् वीर मरण संप्राप्त करके मंत्रीश्वरने सद्गतिका मार्ग पकड़ा है। जैन-दर्शनने इसका नाम "पंडित मरण" रक्खा है। धन्य है ऐसे वीर पुरुषोंको जिन्होंने अपना जीवन भारतमाताकी सेवामें लगाया, पापियोंका नाशकर धर्मका राज्य चलाया और अन्तमें श्री जिनेन्द्रदेवकी शरण स्वीकार कर आत्म-कल्याण किया।

दिगम्बर प्रन्थकारोंने भी मन्त्रीश्वर चाण्कय के विषयमें ख़ूब ही लिखा है। भगवती आराधना पुण्याश्रव कथाकोष और आराधना कथाकोषमें इनका चल्लेख मिलता है।

(६) भगवती चाराधनामें, जोकि बहुत प्राचीन प्रन्थ है, एक गांथा तिम्नप्रकारसे पाई जाती है—

''गोट्ठे पात्रोवगदो सुवंधुणा गोब्बरे पलियदम्भि । डज्मन्तो चाणको पडिवगणो उत्तमं श्रद्धम् ॥१४५६॥

इसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि—गोबाडाके स्थान पर चाएाक्य प्रायोपगमन संन्यास लिए हुए बैठा था, सुबन्धुने उपलोंके ढेरमें आग लगाकर उसे जलाया और वह जलता हुआ (समभावके कारण) उत्तमार्थको अपने अभिमतसमाधिमरणको प्राप्त हुआ। इस कथनके द्वारा सुत्र रूपसे चाएाक्यके जैनविधिसे अनशन लेने आदिकी वह सब सूचना कीगई है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।

(७) पुर्याश्रव कथाकोषमें ( निन्दिमित्रकी कथाके अन्तर्गत ) नन्दराज द्वारा चार्यक्यके युत्त-वर्यान करनेके अनन्तर लिखा है:—

"श्रव चाण्यक्यको कोष श्राया शौर वह नगरसे निकलकर बाहर जाने लगा। मार्गमें चाण्यक्यने चिल्लाकर कहा—''जो कोई मेरे परम शत्रु राजा नन्दका राज्य लेना चाहता हो, वह मेरे पीछे पीछे चला श्रावे"। चाण्यक्यके ऐसे बाक्य सुनकर एक चन्द्रगुप्त नामका च्रत्रिय, जोकि श्रत्यन्त निर्धन था यह विचार कर कि इसमें मेरा क्या बिगड़ता है? चाण्यक्यके पीछे होलिया। चाण्यक्य चन्द्रगुप्तको लेकर नन्दके किसी प्रबल शत्रुसे जो मिला श्रीर किसी उपायसे नन्दका सकुटुम्ब नाश करके उसने चन्द्रगुप्तको वहाँका राजा बनाया। चन्द्रगुप्तने बहुत कालतक राज्य करके श्रपने पुत्र विन्दुसारको राज्य दे, चाण्यक्य के साथ जिनदीचा प्रहण की। (प्रष्ठ १५७)

(८) श्राराधना कथाकाषके तृतीय भागमें, जोकि जैनिमत्रके १७वें वर्षके उपहारक्ष्पमं प्रकट हुआ था, चाएक्यके पिताका नाम कपिल पुरोहित मातोका नाम देविला दिया है और लिखा है कि उस समय पाटलीपुत्रके नम्दराज्यके तीन मन्त्री थे—कावि, सुबन्धु श्रीर शकटाल। शेष चाएक्य की जो कथा दी है उसका संद्रिप्तसार इस प्रकार है—

"कावि मन्त्रीने एक समय शत्रु राजाको राजा नन्दके कहनेसे धन देकर वापिस लौटा दिया था। पीछेसे धन कमती होजानेसे राजाने कावि मन्त्रीको उनके कुटुम्ब सहित जेलमें डाल दिया। काविको इससे बहुत गुस्सा भाया। थोड़े समय बाद दूसरा शत्रुराजा युद्धके लिए चढ़ा। इस समय राजाको कावि मन्त्रीकी याद आई। राजाने मंत्री को जेलसे बाहर निकाला और राज्यकी रक्षाके लिए कोई तरकीब निकालनेको कहा। काविने अपने बुद्धिबलसे शत्रु राजाको तो वापिस लौटा दिया, किन्तु प्रतिहिंसाकी भावनासे प्रेरित होकर बाएक्यको राज्यके विरुद्ध उक्तसाया। चाएक्यने नम्द राजाको मार दिया और खुद राजा बन वैठा बहुत वर्षो तक राज्य चलाकर संसार छोड़कर दिगम्बर धर्मके महिधर आचार्यके पासमें दिगम्बर दीक्षा स्वीकार की। चाएक्य मुनि बड़े भारी बाहन और तेजस्वी थे। इसलिये थांड़े ही समय मं उन्हें आचार्यपद मिल गया। चाएक्य मुनि ४०० शिड्योंके साथमें भूतल पर विचरने लगे।

नन्दराजा का दूसरा मन्त्री सुबन्धु था।
नन्दराजकी मृत्युके बाद सुबन्धु क्रोंचपुरके राजा
का मंत्री बना। चाणक्य मुनि विद्वार करते करते
क्रोंचपुरमें चाए। मंत्री सुबन्धुको चाणक्य मुनि
के प्रति द्वेष प्रकट हुचा। नन्द राजाका बदला
लेनेके लिये मुनि संघके चारों तरफ घास ढलवा
कर (?) उनको जिन्दा जलवाने के लिए चाग
लगादी गई। चौतरफसं चाग जलने लगी मुनि
संघ ध्यानमें रहा। चाणक्य मुनि भी शुक्त ध्यान
ध्याते-ध्याते कर्मोंको च्चय कर मोच्चमें पहुँचे (?)
इस कथनके पिछले दो श्लोक इस प्रकार हैं—

पापी सुबन्धु नामा च मंत्री मिथ्यात्वदूषित: । समीपे तन्मुनीन्द्रयो कारीवारिन कुषीर्देदौ ॥४१॥ तदा ते मुनयो धीरा, शुक्त ध्यानेन संस्थिताः। इत्वाकर्माणि नि:शेर्षं, प्राप्त: सिर्क्कि जगद् हिताम् ॥४२॥ (हिन्दी अनुवाद ५० ४६-५३, मूलकथा ५० ३१०)

यद्यपि इस कथामें भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तका उक्केल नहीं है। तबभी चाण्यक्यका चित्र तो अपने को अच्छी तरहसे मिलता है। दिगम्बर मन्थकारों ने मंत्रीश्वर चाण्यक्यको सामान्य श्रावक नहीं, सामान्य साधु नहीं, किन्तु महान् आचार्य मानाहै। इतना ही नहीं किन्तु, इस किलकालमें — पद्धम युग में —भी इनको अपने शिष्यों सहित मोच्नमें जाने तकका उक्लेख किया है । लेकिन अपनेको इसमें से इतना ही फिलतार्थ निकालना है कि मंत्रीश्वर चाण्यक्य जैनधर्मी था।

श्रव जरा इतिहासकी तरफभी नजर छालिये।
मंत्री चाण्क्य सम्राट् विन्दुसारके समयमें भी
विद्यमानथे और सम्राट् विन्दुसारने उनकी ही
सहायतासे राज्य विस्तृत कियाथा यह बात वर्तमान समयके इतिहासक्षोंको भी मान्य है। देखिये,
मौर्य्य साम्राज्यके इतिहासमें विद्वान् लेखक लिखते
हैं कि "१६ वी शताब्दिके प्रसिद्ध तिब्बती लेखक
तारानाथने लिखा है कि "बिन्दुसारने चाण्क्यकी
सहायतासे संलिह राज्यों पर विजय प्राप्तकी '।
फिर श्रागे लिखा है कि "यह बात श्रसंभव नहीं

<sup>\*</sup> कथाकारका यह उक्लेख निरा भूलभरा जान पड़ता है। दूसरे किसी भी मान्यदिगम्बर ग्रन्थसे इसका समर्थन नहीं होता। ऐसा मालूम होता है कि 'पडिबायो उत्तमं श्रहं' जैसे वाक्यमें प्रयुक्त हुए 'उत्तमार्थ' राज्यका झर्थ उसने मोच्च समक लिया है; जबकि पुराने अपराजितसूरि जैसे टोकाकार उसका अर्थ 'रक्षत्रय' देते हैं और प्रसंगसे भी वह बोधि-समाधिका सूचक जान पड़ता है।

— सम्पादक।

है कि चाएक्य सम्राट् बिन्दुसारके समय तक विद्यमानहो और मौर्य्य-साम्राज्यको सुदृढ़ करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहा हो। बस्तुतः आचार्य चाएक्य भारतके इतिहासमें ही नहीं, अपितु संसारके इतिहासमें एक अद्वितीय और अपूर्व महापुरुष है। मौर्य्य-साम्राज्यके रूपमें सम्पूर्ण भारतको संगठित करना तथा भारतको इतना शिक्तशाली बनाना आचार्य चाएक्यका ही कार्य है "।

सुझ वाचक ! ऊपरके वाक्योंसे समक्त गए होंगे कि मंत्रीश्वर चाणक्यने ही भारतीय महा-साम्राज्यका सर्जन किया था। मंत्रीश्वर चाणक्य जातिके ब्राह्मण थे लेकिन धर्मसे दृढ़ जैनीथे। मुके ख्याल है कि पृ० पा० आचार्य श्रीविजयेन्द्रसूरि जी महाराजने 'प्राचीन भारतवर्णका सिंहावलो-कन' नामक अपनी पुरनकके पृ० २६ में लिखा है कि 'तेश्रो चाणक्यने पण जैन गणावे छे पठा शास्त्रकारो एम कहे छे के चाणक्य जैन न हता "। श्रव मुक्ते विश्वास है कि पू० पा० श्राचार्य महाराज मेरे दिए हुए उपर्युक्त प्रमाणोंसे अपने विचारों में श्रवश्य परिवर्तन करेंगे। मंत्रीश्वर चाणक्य जैन थे, इसके विश्वमं श्वेताम्बर और दिगम्बरके प्राचीन-श्रवाचीन सभी साहित्यका एक मत है।

चाराक्यके कीटिल्य, चाराक्य घीर विष्णुगुप्त ये तीन नाम तो प्रसिद्ध हैं, किन्तु घाचार्य भी हेमचन्द्रजीन घपने घभिधान चिन्तामणि नामक सुप्रसिद्ध कोश प्रन्थमें चाराक्यकं घाठ नाम दिए हैं। यथा—

वास्त्यायनो मिल्लनागः कुटिलहचणकारमजः।
द्रामिलः पिन्नल स्वामो विष्णुगुप्तोऽङ् गुलहच सः।
डार्थात्-वात्स्यायन, मिल्लनाग, कुटिल(कौटिल्य),
चाणक्य (पालीभाषामें 'चणक्क' और प्राकृतमें
चाणक होता है) द्रामिल, पिन्नलस्वामी, विष्णुगुप्त

श्रीर श्रंगुल, ये चाणक्यके नाम हैं।

यद्यपि अजैन प्रन्थकारोंने मंत्रीश्वर चाण्क्य के विषयमें बहुत कुछ ितस्या है, परण्तु इनके धर्मक विषयमें किसीने इशारा तक भी नहीं किया; जब कि सभी जैन प्रन्थकारोंने एक मत होकर मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि मंत्रीश्वर चाण्क्य जैन थे। भारतीय ऐतिहासिक साहित्यमें जैन साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस तरफ इम उपेक्षा नहीं कर सकते। साहित्य व इतिहासप्रेमी विद्वानों को मेरा सादर निमत्रण है कि वे मंत्रीश्वर चाण्क्यके धर्मके विषयमें मैंने जो प्रमाण दिए हैं उनको ध्यानसे पढ़ें, विचारविनिमय तथा चर्च करें और सत्य बातको स्वीकार करें। यही मेरी इस्मेच्छा है।

### परिशिष्ट

( श्री हेमचन्द्राचार्य-विरचित परिशिष्ट पर्व के व्व सर्ग के-चाणुक्य-विषयक कुछ श्रीश )

''इतश्र गोल्ल विषये ग्रामे चण्कनामिन । ब्राह्मणोऽस्चणी नाम तद् भार्या च चणेश्वरी ।।१६४।। ब्रथ्न जन्म प्रभृति श्रानकत्व चण्रचणी । ज्ञानिनो जैन मुनयः पर्यवात्सुश्च तद् पृहे ।।१६४।। श्रान्यदा तृद्गतैर्दन्तैश्वणेश्वर्या सुतोऽजनि । जातं च तेभ्यः साधुभ्यस्तं नमोऽकारयच्चणी ।।१६६।। तं जातदन्तं जातं च मुनिभ्योऽकथयचणी । ज्ञानिनो मुनयोऽप्याख्यन्मावी राजेष बालकः ।।१६७।। राज्यारम्भेण मत्पुत्रो मा भूकरकमागिति । श्रवर्षयत्तस्य दन्तान्पीडामगण्यंश्वर्णी ।।१६८।। स मुनिभ्यस्तद्प्याख्यन्मुनयोऽप्येवमृचिरे । भाव्येष विम्बान्तरितो राजा रदनवर्षणात् ।।१६६।। चणी चाण्क्य इत्याख्यां ददो तस्याङ्ग जन्मनः । चाण्क्योऽपिश्रावकोऽभूत्सर्व विद्याब्धि पारगः २००।। श्रमणोपासकत्वेन स सन्तोपधनः सदा । कुलीन ब्राह्मण्स्यै कामेव कन्यामुपायत ।।२०१।।

इतश्रतिस्मिन्दुष्काले कराले द्वादशान्दके। श्राचार्यः सुस्थितो नाम चन्द्रगुप्त पुरेऽवसत् ।।२७७॥ श्रक्दोःस्थ्येन निर्वाद्दाभावाकि जगणं स तु । देशान्तराय व्यस्जित्तेवास्थात्स्वयं पुनः ।।२७८॥ व्यापुट्यन्नुलुको द्वो तु तत्रैवाजग्मतुःपुनः । श्राचार्येश्व किमाया ताविति पृष्टा वशंसताम् ।।२७६॥ वियोगं गुरु पादानां न द्वावां सो दुमीश्वहे । तद्वः पार्श्वे जीवितं वा मरणं वावयोः शुभम् ।।३८०॥ श्राचार्यः स्माह न कृतं युवाभ्यां साध्वमुत्रहि । श्रगाधे क्लेश जलाधी युवां ग्रुग्धी प्रतिष्यथः २८१॥ इत्युक्त्वा तावनुज्ञाती गुरुणा तत्र तस्थतुः । भक्त्या शुश्रूषमाणी तं तत्पदाम्भोजपट पदी २८२॥ तत्रो दुर्भित्त माहात्म्यद्भित्त्वपात्यल्प लब्ध्या । सारियत्वा गुरुणां ती श्रुञ्जानावत्यसीदताम् २८२॥ श्रद्धयीश्वय सम्भ्य तो द्वो तत्रैव वासरे । मोजनावसरे चन्द्रगुप्तस्याभ्यर्णभीपतुः ।।३८०॥ श्रद्धयाभी तो ज्ञुल्लो चन्द्रगुप्तस्य भाजने । बुश्रुजाते यथाकामं वन्ध्र प्राण् प्रियाचिवा ।।३८८॥ एवं दिने तिने ताभ्यां श्रुञ्जानांभ्यां महीपतिः । ऊनोदरत्वे नोदस्थात्तपस्वीव जितेन्द्रियः ।।३८८॥ कृष्णपत्तत्त्वपाजापानिखित्तामः शनैः शनैः । चन्द्रगुप्तनरेन्द्रोऽभृताभ्यामाच्छित्रक्षमोजनः ।।३६०॥ इतिद्वितीय दिवसे चाणक्यो भोजनीकित । भोजनावसरे भूमंद्वचिभेद्यमकारयत् ।।४०१॥ सनञ्जनदृशो तो तु श्रुञ्जानौ तत्र भाजने । दृष्टी नरेन्द्र लोकेन कोपाद्मुकुटि कारिणा ॥४०६॥ वितिरावृत्विक्रपेण युवां हि परमेश्वरी । कृत्वा प्रसाद मस्मासु स्वस्मै स्थानाय गच्छतम् ॥४०६॥

एवं च मीर्यं सम्बोध्याचार्याणांश्वमेत्यत्च । चाणक्यीऽदादुपालम्भ चु्ह्वान्यायं प्रकाशयन् ॥४१०॥ मचार्यः स्माहको दोष जुल्लयो रनयोर्नेतु । स्वकृत्तिम्भरयः सङ्गपुरुषायद्भवादशाः ॥४११॥ चाण्यांऽपितमाचार्यं मिथ्या दुष्कृत पूर्वकम् । वन्दित्वाभिद्धे साधु शिक्तितोऽस्मि प्रमद्धरः ४१२॥ श्रद्यप्रभृति यद्भक्त पानोपकरणादिकम् । साधुनामुपकुरुते तदादेयं मदोकसि ॥४१३॥

सज्जातप्रत्यये राज्ञि द्वितीयेऽहनि तद्गुरुः । धर्ममाख्यातुमाह्वास्त तत्र जैन मुनीनपि ॥४३०॥ निषेदुस्ते प्रथमतोऽप्यासनेष्वेव साधवः । स्वाध्यायावश्यके नाथ नृपागमम् पालयन् ॥४३१॥ ततश्च धर्ममारूयाय साधवो वसर्तिययुः । इर्यासमितिलीन त्वात्पश्यन्तो भुवमेवते ॥४३२॥ गवाचाविवराधस्तास्त्रोष चूर्णं समीच्यतम् । चाण्यस्यश्रनद्रगुप्ताय तद्यथायस्थमद्रशेयत् ॥४३३॥ ऊचे च नैतं मुनयः पाषिराडव दिहाययुः । तत्पाद प्रतिविम्बानि न दश्यन्ते क्रुतौऽन्यथा ॥४३४॥ उत्पन्न प्रत्ययः साधून गुरूनमेनेऽथ पर्थिवः । पाषगिड्यु विरक्तौऽभृद्विषयेष्विव योगवित् ॥४३५॥

गेहान्तर्न्यस्य तां गेहसर्व स्वमित्र पेटिकाम् । दीनानाथादि पात्रेभ्यश्वाग्यक्यो न्यददाद्धम् ॥४५७॥ ततश्च नगरा सन्न करीषस्थल मुधेनि । निषद्यानशनं चक्रे चाग्रक्यो निर्जरोद्यतः ।।४५८॥ यथा विवन जननी बृत्तान्तं धात्रिका मुखात् । विज्ञाय विन्दुमारोऽनुशयानस्तत्र चाययो ॥४५६॥ उनाच ज्ञमयित्ना च चाग्रक्यं चन्द्रगुप्तसुः । पुनर्वर्तय मे राज्यं तनादेश कुरसम्यहम् ॥४६०॥ मीर्याचार्योऽभ्यधादा जन्कतं प्रार्थनयानया । शरीरेडपि निरीहोडस्मि साम्प्रतं कि त्वयामम् ४६१॥ श्रचलन्तं प्रतिज्ञाया मर्यादाय इवार्षात्रम् । चन्द्रगप्तगुरुं ज्ञात्वा बिन्दुसारी ययौ गृहम् ॥४६२॥ चुकोष गत मात्रोडिप बिन्दसारः सुबन्धवे । सुबन्धुरपि शीतार्त इवाचे कम्पमुद्रह्नु ॥४६३॥ देव सम्यग विज्ञाय चार्याक्यो दृषितो मया । गत्वा तं ज्ञमयाम्यद्य यावत्तावत्त्रसीदमे ॥४६४॥ इति गत्वासुबन्धुस्तं ज्ञमयामास मायया । श्रचिन्तयच मा भ्रयोऽप्यसी ब्रजतु पत्तने ॥४६५॥ श्रमुना कुवि कल्पेन स राजानं व्यजिञ्जपत । चाण्यक्यं पूजियण्यामि तस्यापकृति कार्यहम् ॥४६६॥ भनुज्ञातस्ततो राज्ञा सुबन्धुश्रार्गा जन्मनः । पूजामनशनस्थस्य विधातुसुपचक्रमे ।। ४६७ ॥ पूजां सुबन्धुरापातवन्धुरां विरचय्य च । धूपाङ्गारं करीपान्तश्चित्तेपान्यैर लिखतः ॥४६८॥

> ध्रपाङ्गारेग्गानिस्कालितेन प्रोद्यज्ज्ञाले द्राकरिषस्थले तु । दारुवायो दद्यमानोऽप्यकम्यो मौर्याचार्योदेव्यभूतत्र मृत्वा ॥४६६॥



### सेवा-धर्म

[ लेखक-श्री डा० भैयालाल जैन, पी-एच० डी०, साहित्यरस्न ]

( १ )

सरका—पतिहीना, गृह-होना, श्राश्रयहीना सरका—संसारके कड् वे श्रानुभवोंसे घबराकर, उसमें सारका लेश भी न देखकर, श्राज हिमालय की किसी निर्जन कंदरामें, श्रपने जीवनके शेष दिन बितानेकी इच्छासे निकल पड़ी है। उसका मन एकबारगी ही विरक्त होगया है। क्या यह संसार रहनेके याग्य है क्या यहाँ की विकार-युक्त दूषित वायु साँस लेने के उपयुक्त है श यहाँका दुर्गन्धमय घृणित जीवन क्या कोई जीवन है श इसमें कीनसी सार्थकता है श इक, प्रपंच, घोका, स्वार्थ; ऐसी सृष्टिकी रचना करके, हे परमात्मा ! तू कौनसी अल्लय कीर्त कमाना चाहता है श क्या इसमें भी इन्छ रहस्य है श

सरता चली । सुकुमार शरीर चागे नहीं जाना चाहताथा; पर उसमें जो बिलिष्ट चास्मा था, उह उसे बलपूर्वक घसीटे लिए जाता था। श्रपने भविष्य जीवनकी मुखमयी कल्पना करती हुई, सरला आगे बढ़ती ही जा रही थी। एक चट्टानसे दूसरी चट्टान पर होती हुई, एक माड़ीसे निकलकर, दूसरीमें उलमती हुई, वह जैसे-तैसे एक सुरम्य स्थल पर पहुँच गई। श्रहा! कैसा मनारम स्थान है! कैसी पवित्र भूमि है! प्रकृति की कैसी अनुपम शोभा है! संसारके ईर्षा-द्वेष की लपटें, वहाँका अन्याय श्रीर पापाचार क्या यहाँ प्रवेश कर सकता है ? कदापि नहीं। बस, यही स्थान मेरे अनुकूल है। बन्यवृत्तोंके मधुर फलोंका स्वास्थ्यकर भोजन, सुविस्तृत भीलका निर्मल जल, सुकोमल तृगाच्छ।दित भूमि पर शयन, नम्र प्रकृतिके पशु-पित्तयोंका संग, इससे अधिक मुम्ने और क्या चाहिए ? जीवनकी समस्त भावश्यक वस्तुएँ यहाँ उपलब्ध हैं। सरकाने मन-

ही-मन ईश्वरको नमन किया। हे परमात्मन ! तूने अपनी सृष्टिमें सब कुछ सिरजा है। मनुष्यकी रुचिका ही दोष है। थोड़ा कष्ट सहन करनेसे जब कि वह सुरिच्चत और स्वर्गीय आनन्ददायक महल में पहुँच सकता है, तब वह अन्धा बनकर खाईमें क्यों गिर पड़ता है ?

#### ( ? )

श्रवानक सरका चौंकी। मनके विचार मनहीं में लीन हो गये। जहाँ की तहाँ ठककर खड़ी हो गई। घूमकर देखा। विस्मय बढ़ा। श्रागन्तुक ज्यों-ज्यों पास श्राता गया, त्यों त्यों सरलाके नेत्र श्राश्चर्यसे श्रिधिकाधिक विस्फरित होते गये। पहिचान लेने पर, वह सहसा चिल्ला उठी — भैया!

विस्मय त्रानन्दमं परिण्यत होगया । द्रुत गति से सरका सपटी । हाँपती हुई जाकर, भाईके कन्धेका सहारा लेकर खड़ी होगई । दोनोंके मन-मार हर्णसे नृत्य करने लगे, मुख कमल खिल गये। मन्द-मन्द मुसकराती हुई सरका बोली— सैया!

देवेन्द्रकुमारने विस्मित दृष्टिसं देखा। क्या यह वहीं दुखिया सरला है ? कैसा श्रद्धत श्राकस्मिक परिवर्तन है ? मुख पर की चिरस्थायी शोक-छाया विलीन होगई है। उसके स्थान पर विमल कान्ति, श्रपूर्व शांभा श्रोर मूर्तिमान तेज विराज रहा है। कुशांग कैसं पुष्ट दीखते हैं!

सरला सुमधुर हास्यके साथ बोली—भैया ! किन विचारोमें तन्मय हो रहे हो ?

देवेन्द्र—मैं सोच रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा रूप अचानक कैसा निखर गया है! स्वर्ग से चतरकर आई हुई जैसे कोई देव-कन्या हो। बहिन सरला, तुम मुक्ते इस च्या साचात देवी ही जान पड़ती हो। देवी, तुम्हारे तेजस्वी रूपका संमारके प्राणियों पर कितना गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है?

सरलाने मुस्कराते हुए कहा—भौर क्या सोचते हो, भैया ?

देवेन्द्र—श्रीर सोच रहा हूँ कि यदि तुम घर लीट चलो तो कैसा श्रम्छा हो!

सरताने एकाएक गम्भीरभाव धारण करितया।
फिर उस ऊँचे टीले पर घूमकर चारों जार
अगुँ लीके संकेतसे दिखाया और बोली, कहाँ लीट
चलनेकां कहते हो, भैया १ देखते हो संसार में
क्या हा रहा है १ एक दूसरेको खाये जाता है।
काई अपनेकां अपना नहीं समम्भता। स्वार्थाम्ध
हांकर लांग कैसे कैसे पापपूर्ण आचार कर रहे
हैं १ स्वर्गके द्वार तक आकर फिर नरक-कुण्डकी
आंर लीट चलूँ भैया १ क्या यह बुद्धिमानीका
काम होगा १

देवेन्द्रकुमार खांजस्वी वाणी में बोले—बहिन, चमा करना, स्वार्थान्ध कौन है, उस तुमने ठीकसे नहीं पहिचाना। जो इन दीन-दुखियोंको तुम दिखा रही हो, वे घार, श्रज्ञानान्धकारमें पड़े हुए हैं। श्रपने-पराये, भले-बुरे श्रीर स्वार्थ-परमार्थका झान उन्हें नहीं है। वे जो कुछ करते हैं, समम-बूमकर नहीं करते। उनकी बुद्धि लोप हो गई है। माया-मोहमें फँसे हुए हैं। पर बहिन! तुमता वैसी नहीं हो। फिर उन श्रापत्तिमस्त दुखियोंको श्रकेला छोड़कर, किनारा क्यों काट रही हो? श्रपना

जीवन आनन्दसे न्यतीत करनेकं लिए—अपने स्वार्थसाधनके हेतु—तुम इन निर्वेत्नोंकी—अनाथों की अवहेतना क्यों कर रही हो ? बोत्नों, बहिन, उत्तर दो । इन बेचारे दीनोंकी सहायता न करके, तुम अपने एक अलग ही मार्ग पर जा रही हो । क्या यह स्वार्थपरता नहीं है ?

सरताका हृद्य हित उठा। नेत्रों मं अशु छत-छता छाये। हाथ जांड्कर, उसने भाईके सम्मुख घुटने टेक दिये। बोली—भैया, सचमुच ही मैं अत्यन्त स्वार्थी और पामर हूँ। मुक्ते सुमार्ग दिखाओ।

देवेन्द्रकुमार भी अपने अश्रु-प्रवाहको न रोक सके। देर तक दोनों एक दूसरेके मुखकी और देखकर, हदन करते गहे! कैसा हृदय-द्रावक दृश्य था! शान्त होने पर देवेन्द्रवे सरलाका हाथ पकड़ कर उठाया और कहा, बहिन, मैं तुम्हें सुगार्ग क्या दिखा सकता हूँ? मैं भी सबके जैसा चुद्र और तुच्छ हूँ। तब चलो, हम दोनों ही मिलकर, जगत के हितके लिए कुछ करें। हम लोगों के लिए सब कार्यों से उत्तम एक संवा-मार्ग है। आओ, उसी पर दृद रहकर, दीन-दुखियों की विपत्ति में हाथ बटावें। अपने ही करोड़ों अछूत कहे जाने वाले भाइयों को ऊँचा चठाकर, गले, लगावें श्रीर उन्हें दुरदुराते रहने तथा उनसे घृणा करनेके कारण, समाजके माथे जो कलङ्कका टीका लग गया है, उसे सदाके लिए घो डालें।

हिमालयसे लौटकर, देवेन्द्रक्रमार श्रीर सरला देवी दोनों सेवा-सेत्रमें ऋवतीर्ग हो गये हैं। त्राहि त्राहि करते हुए, प्रागियोंने अब शरण पाई। दु:खो जनोंका जिस प्रकारकी सेवाकी आवश्यक्ता होती है, वह दंवेन्द्र श्रीर सरलाके द्वारा तुरन्तकी जाती है। श्रनाथ बालकोंके लिए, भोजन-वस्त्र तथा शिचा-दीचाका सुप्रबन्ध किया जाता है। छुत्रा-छूतका भूत सदाके लिए, देशमं निकाल बाहर कर दिया गया है। अब कोई अञ्चत नहीं है। जो पहिले श्रञ्जूत कहे जाते थे वे श्रव हरिजन के नामसे प्रकारे जाते हैं। अब उन्हें सर्वसाधारण कुत्रों पर जल भरनेकी कोई रोक-टोक नहीं है। मन्दिरोंमें जाकर प्रसन्नतास देव-दर्शन करते हैं। श्रव वे बड़ी सफाईसे रहते हैं। सभा-सुसायटी तथा प्रीति-भोजोंमें सब लोगोंके साथ सम्मिलित होते हैं। विद्या पढ़ते हैं। ईति-भीति कोसों दर भाग गई। सर्वत्र सराज हो गया।

#### अधिकार

निरीह पत्तीको मारकर घातकने उसं नीचे गिरा दिया, दयालु-हृदय महात्मा बुद्धने दौड़कर उसे उठाया और वे अपने कामल हाथ उसके शरीर पर फेरने लगे । घातकने कहा, "तुमने मेरा शिकार क्यों ले लिया" ? बुद्धने कहा—"भाई, तुमे बनके एक निरीह पत्तीको बाग्र मारकर गिरानेका अधिकार है तो, क्या मुमे उसे उठाकर पुचकारनेका भी अधिकार नहीं है" ? (कर्याण)



प्राकृत--

रत्तो बंधदि कम्मं मुचदि कम्मेहि शगरहिदप्या । एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥

—कुन्दकृन्दाचार्य ।

'जो रागी है-विषयादिकमें आसक्त है—वह निश्चयसे कर्मका बन्धन करता है, श्रीर जो राग रहित है—श्रनासक्त चित्त है—वह कर्मोंके बन्धन-से खूटता है—उसे कर्मका बन्धन नहीं होता तथा पूर्व बँधे कर्मोंकी निर्जरा होजाती है। इस प्रकार जीवोंके बन्ध-मोत्तका यह संचिपमें रहस्य है।'

वउ तव संजमु सीलु जिय ए सब्वह अकयत्थु । जाव ण जाणह इक्क परु सुद्ध अाउ पवित्तु ॥

—योगीन्दुदेव ।

'त्रत, तप, संयम श्रीर शीलका श्रनुष्ठान उस वक्त तक निरर्थक है जब तक इस जीवको श्रपने परम पवित्र एक शुद्ध रूपका बोध नहीं होता है।' मूढा देविक देउ णवि णवि सिक्षि किष्णह विचि। दे।-देविक देउ जिणु, सो बुज्हाहि समचिचि॥

—योगीन्दुदेव ।

'हे मृद दंबालय में देव नहीं, पत्थर-शिला, लेप तथा चित्र में भी देव नहीं है। जिन-देवती देह-देवालय में रहते हैं, इस बातको तू सम- चित्त होकर अनुभव कर—अर्थात् समचित्त होकर विचार करेगा, तो तुमे मालूम पढ़ेगा कि शरीरमें रहने वाला आत्माही शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे देव है—आराध्य है। और इस तरह कोईभी देहधारी तिरस्कारके योग्य नहीं है।

णिस्संगो चेव सदा कसायसक्डेहणं कुणदि भिक्खू।
संगा ह उदीरांति कसाए अग्गीव कट्टाणि ॥
—शिवार्ष ।

'परिम्नह-रहित साधुही सदा कषायों के क्रश करनेमें समर्थ होता है-परिम्नही नहीं; क्योंकि परिम्नह ही वास्तव में कषायों को उत्पन्न करते तथा बढ़ाते हैं, जैसे कि सुखी लकड़ियाँ ऋमिकी उत्पत्ति एवं वृद्धि में सहायक होती हैं।'

जो आहरूसेदि पुण्णं सकसाओ विसयसोक्खतण्हाए।
दूरे तस्स विसोही विसोहिमूळाणि पुण्णाणि॥
—स्वामिकार्तिकेय।

'जो मनुष्य कपायवशवती हुन्ना विषय-सौख्य की तृष्णा से—न्नाधकायिक विषय—सुख की प्राप्तिके लिये— पुण्य कर्म करना चाहता है उसके विशुद्ध-चित्त की शुद्धि-नहीं बनती श्रोर जब बिशुद्धही नहीं बनती तब पुण्य-कर्म कहाँ सं बन सकता है ? क्योंकि पुण्य कर्मों का मृत कारण चित्त शुद्धि है।' संस्कृत--

मामपदयस्यं कोको न मे शत्रुनं च प्रियः। मां प्रपदयस्यं कोको न मे शत्रुनं च प्रियः॥

--पूज्यपादाचार्य ।

'यह श्रह जगत जो मुमे—मेरे शुद्ध स्वरूप को—दंखता जानता ही नहीं, मेरा शत्रु नहीं है और न मित्र है—श्रपरिचित व्यक्ति के साथ शत्रुवा—मित्रता बन नहीं सकती। श्रीर यह ज्ञानी जोक जो मुमे—मेरे श्रात्मस्वरूप को—भले प्रकार देखता—जानता है, मेरा शत्रु नहीं है श्रीर न मित्र है— हो नहीं सकता; क्योंकि श्रात्मा का दर्शन होने पर राग द्वेपादिका नाश होजाता है और राग द्वेपादिके श्रभाव में शत्रुता—मित्रता बनती नहीं। इस तरह न मैं किसीका शत्रु-मित्र हूँ और न मेरा कोई शत्रु-मित्र है।

िब्यतो मारथिष्यामि दुर्जनान् गगनोपमान्। मारिते क्रोधिचते तु मारिताः सर्वशत्रवः॥

--बोधिचर्यावतार।

'श्रपकार करनेवाले कितन दुर्जनोंको में मार सक्ँगा ? दुर्जन तो श्रनन्त श्राकाशकी तरह सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। हाँ, यदि मैं श्रपने चित्त की क्रोध परिणितको मार डालूँ — क्रोध शत्रु पर विजय प्राप्त करलूँ — तो सारे शत्रु स्वयमेव ही मर जायेंगे —; क्यों कि उनके श्रपकारकी गणना न करते हुये ज्ञमा धारण करने से बैर श्रसंभव हो जायगा, बैर के श्रसम्भव हो जाने से शत्रुता नहीं रहेगी श्रौर शत्रुता का न रहना ही शत्रुश्चों का मरण है।

"विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवधीरा:।" —कालिटास ।

'विकार का कारण उपिस्थित होने पर, जिनके चित्तों में विकार नहीं आता—जो राग, द्वेष, मोह और शोकादिके बशीभूत नहीं होते—वे ही वास्तव में धीर-वीर हैं।

विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्च रति निःस्पृहः । निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

---भगवद्गीता।

'जो मनुष्य सर्व कामनाश्रों का परित्याग कर नि:स्पृह-निरिच्छ होकर रहता है और श्रहंकार ममकार जिसके पास नहीं फटकते, वही सुख-शान्तिको प्राप्त करता है—शेष सब श्रशान्तिके ही शिकार बने रहते हैं।'

हेयोपादेयविज्ञानं नोचेद् स्यर्थः श्रमः श्रुतौ ।

- वादीभसिंहाचार्य ।

–अमोघवर्ष ।

'यदि शास्त्रों को पढ़कर हेयोपादेय का विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ—यह भले प्रकार समभ नहीं पड़ा कि किसमें आत्माका हित है और किसमें आहित है—तो उस सारे ही सुताभ्यास के परिश्रमको व्यर्थ समभना चाहिये।' कोऽन्धो योऽकायरतः को विधरो यः श्रणोति न हितानि। को मुको यः काले पियाणि वक्तुं न जानाति॥

'श्रन्धा कीन है? जो न करने योग्य बुरे कामोंके करनेमें लीन रहता है। बहरा कीन है शो हितकी बातें नहीं सुनता। श्रीर गूंगा कीन है शो समय पर मधुर भाषण करना— प्रिय वचन बोलना—नहीं जानता।



#### भगवान् महावीरका सेवामय जोवन और सर्वोपयोगी मिशन

ि ले॰ स्वर्गीय श्री॰ बाड़ीकाक मोतीकाल शाह

मूलक, क्रियात्रों श्रीर वहमोंको देशसे निकाल बाहर करनेके लिए जिस महावीर नामक महान सुधारक श्रोर विचारकने तीम वर्ष तक उपदेश दिया था वह उपदेश प्रत्येक देश.प्रत्येक समाज श्रीर प्रत्येक व्यक्तिका उद्धार करनेके लिए समर्थ है। परन्तु धर्मगुरुओं या परिडतोंकी श्रजा नता श्रीर श्रावकोंकी **ऋ**न्धश्रद्धाके कारण महावीर श्राज श्रीर वह जैनधर्म श्रना-हत हो रहा है। सायंस

ि भ० महावीर का निर्वाण हुये २४६५ वर्षे बीत गये। उस वक्त में बराबर ही हम हरसार दीपावली पर उनका निर्वाणोत्सव मनाते आरहे हैं। इस अवसर पर इम केवल पूत्रा करके जय जयकार बोलकर और लडड चढाकर ही अपने करोब्य की इतिश्री समझ लेते हैं, और इस बात की जहरत नहीं देखते कि भगवान के जीवन पर कुछ गहरा विचार करें और उससे कोई शिक्षा भी प्रहण करें ! इस्रोसे हमारे जीवन में कोई प्रगति नहीं हो रही है और हम जहाँ के तहाँ ही नहां पड़े है बिल्क यांत्रिकचरित्रके अधिक अभ्यास द्वारा अथवा जड मशीनों की नरह कार्य करते रहनेसे जड और पनित तक होते जारहे हैं। जरूरत है ऐये अवसरों पर खास तौर से भ० महाबीर के सेवामय जीवन और सर्वोपकारी मिशन पर विचार काने की तथा उसे अपने जीवनमें उतारनेकी। ऐसा करकेही हम भ० महावीर के सुच्चे भक्त कहलासकते हैं और अपना तथा छो क का दित साधन कर सकते हैं। इस संबन्धमें अर्सा हुआ श्रीयत स्वर्गीय भाई बाडीलाल मोतीलालजी शाह ने एक महत्वका भाषण प्रार्थना समाज बंबई के वार्षिकोत्सव पर दिया था और वर उस समय जैनकान्फ्रेन्स हेरल्ड तथा जैनहितैयी में प्रकट हुआ था। इस अवसर के लिये उसे बहुत ही उप-युक्त समझ कर यहाँ उद्घृत किया जाता है। आशा है पाठक जन इससे यथेष्ठ लाभ उठायेंगे ।

का हिमायती, सा-मान्यबुद्धि (Common Sense) को विक-सित करनेवाला,श्रन्तः शक्तिको प्रकाशित करनेकी चाबी देने प्राणिमात्रको वाला. बन्धुत्व। की साँकलमं जोड़ेनेवाला. श्रथवा स्वात्म-मंश्रयका पाठ सिखला कर रोवनी श्रीर कमें वादिनी दुनिया का जवाँमर्द तथा कर्मवीर बनानवाला, एक नहीं किन्तु पश्चीस दृष्टियों से प्रत्येक वस्तु श्रीर प्रत्येक घटना पर वि-चार करनेकी विशाल-

हिष्ट अर्पण करनेवाला और अपने लाभको छोड़कर दूसरोंका हित साधन करनेकी प्रेरणा करनेवाला—इस तरहका अतिशय उपकारी व्यावहारिक (Practical) और सीधासादा महा-वीरका उपदेश भले ही आज जैनसमुदाय समभने का प्रयत्न न करे, परन्तु ऐसा समय आरहा है कि वह प्रार्थनासमाज, ब्रह्मसमाज, थियोसोफि-कल सुसाइटी और यूरोप अमेरिकाके संशोधकोंके मस्तक में अवश्य निवास करेगा।

सारे संसारको अपना कुटुम्ब माननेवाले महाबीर गुरुका उपदेश न पत्तपाती है श्रीर न किसी ख़ास समृहके लिए है। उनके धर्मको 'जैनधर्म' कहते हैं, परन्तु इसमें 'जैन' शब्द केवल 'धर्म' का विशेषण है । जड़भाव, स्वार्थबुद्धि, संक्रचितः दृष्टि, इन्द्रियपरता, श्रादि पर जय प्राप्त करानेकी चाबी देनेवाला श्रीर इस तरह संसारमें रहते हए भी श्रमर श्रीर श्रानन्दस्वरूप तत्त्वका स्वाद चखानेवाला जो उपदेश है उसीको जैनधर्म कहते हैं श्रीर यही महावीरोपदेशित धर्म है। तत्त्ववेत्ता महावीर इस रहस्यसे श्रपरिचित नहीं थे कि वास्तविक धर्म, तत्त्व, सत्य श्रथवा श्रात्मा काल, चेत्र, नाम आदिके बन्धन या मर्यादाको कभी सहन नहीं कर सकता श्रीर इसीलिए उन्होंने कहा था कि "धर्म उत्कृष्ट मंगल है श्रीर धर्म श्रीर कुछ नहीं श्रहिंसा, संयम श्रीर तपका एकत्र समावेश है।" उन्होंने यह नहीं कहा कि 'जैनधर्म ही उत्कृष्ट मङ्गल हैं अथवा 'में जो उपदेश देता हूँ वही उत्क्रष्ट मंगल है। कन्तु श्रहिंसा (जिसमें द्या. निर्मल प्रेम, भ्रातृभावका समावेश होता है) संयम (जिससे मन श्रीर इन्द्रियोंको वश्यें रख

कर श्रात्मरमणता प्राप्त की जाती है) श्रीर तप ( जिसमें परसेवाजन्य श्रम, ध्यान श्रीर श्रध्ययनका समावेश होता है) इन तत्त्वोंका एकत्र समावेश ही धर्म श्रथवा जैनधर्म है श्रौर वही मेरे शिष्योंको तथा सारे संसारको महण करना चाहिए, यह जताकर उन्होंने इन तीनों तत्त्वोंका उपदेश विद्वानोंकी संस्कृत भाषामें नहीं: परन्तु उस समय की जनसाधारणको भाषामें प्रत्येकवर्णके स्त्री पुरुषोंके सामने दिया था श्रीर जातिभेदको तोङ्कर चत्रिय महाराजाओं. ब्राह्मण परिडतों श्रीर श्रधमसे श्रधम गिने जानेवाले मनुष्योंको भी जैन बनाया था तथा िखयोंके दर्जेको भी ऊँचा उठाकर वास्तविक सघार की नींव डाली थी। उनके 'मिशन' श्रथवा 'संघ' में पुरुष श्रीर स्त्रियाँ दोनों हैं श्रीर स्त्री-उपदेशिकायें परुषोंके सामने भी उपदेश देतीं हैं। इन बातोंसे साफ मालम होता है कि महाबीर किसी एक समह के गरु नहीं, किन्तु सारे मनुष्य समाज के सार्वकालिक गुरु हैं श्रीर उनके उपदेशों में से वास्तविक सुधार श्रीर देशोन्नति हो सकती है। इसलिए इस सुधारमार्गके शोधक समय को श्रीर देशको तो यह धर्म बहुत ही उपयोगी श्रीर उपकारी है। इसलिए कंबल श्रावक कुल में जनमे हए लोगों में ही छुपे हुए इस धर्म रत्नको यत्न-पूर्वक प्रकाश में लानेकी बहुतही आवश्य-कता है।

प्राचीन समय में इतिहास इतिहासकी दृष्टि से शायद ही लिखे जाते थे। श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर सम्प्रदाय के जुदा-जुदा प्रम्थों से, पाश्चा-त्य विद्वानों की पुस्तकों से तथा श्रम्यान्य साधनों से महावीर-चरित्र तैयार करना पड़ेगा। किसी भी सूत्र में या प्रन्थ में महावीर भगवान का पूरा जीवन चरित नहीं है श्रीर जुदा-जुदा प्रन्थकारों का मतभेद भी है। उस समय दन्त कथायें, ऋति-शयोक्तियुक्त चरित श्रौर सुद्दम बातों को स्थूल रूप में बतलानेके लिये उपमामय वर्णन लिखन की ऋधिक पद्धति थी ऋौर यह पद्धति केवल जैनोंमें ही नहीं, किन्तु ब्राह्मण, ईसाई आदि के सभी प्रन्थों में दिखलाई देती है। इसलिए यदि श्राज कोई पुरुष पूर्वके किसी महापुरुषका बुद्धिगम्य चरित लिखना चाहे तो उसके लिए उपर्युक्त स्थूल वर्णनों, दन्तकथात्रों श्रीर भक्तिवश लिग्वी हुई श्राश्चर्यजनक बातों में सं खोज करके वास्तविक मनुष्य-चरित लिखने हा-यह बतलाने का कि श्रमुक महात्मा किस प्रकार श्रीर कैसे कामोंसे उत्कान्त होते गये श्रीर उनकी उक्कान्ति जगत को कितनी लाभदायक हुई--काम बहुत ही जोखिमका है।

राजा सिद्धार्थकी मगध देशके कुएडग्रामक रानी त्रिशलादेवीकं गर्भसे महावीरका जन्म ई० स० से ५२८ वर्ष (?) पहले हुआ। श्वीताम्बर मन्थकर्ता कहते हैं कि पहले वे एक ब्राह्मणी के गर्भ में आयेथे: परन्तु पीछे देवताने उन्हें त्रिशला चत्रियाणीके गभमें लादिया! इस बातको दिगम्बरम्बथकर्ता स्वीकार नही करते। ऐसा मालूम होता है कि ब्राह्मणों स्त्रीर जैनोंक बीच जो पारस्परिक स्पर्धा बढ़ रही थी, उसके कारण बहुत से ब्राह्मण विद्वानोंने जैनोंको श्रीर बहुत से जैनाचार्योंने ब्राह्मणोंको अपने अपने **प्रन्थों में** श्रपमानित करनेक प्रयत्न कियं हैं। यह गर्भसंक्रमण की कथा भी उन्हीं प्रयक्षोंमें का एक उदाहरण जान पड़ता है। इससं यह सिद्ध किया गया है कि ब्राह्मणुकुल महापुरुषों के जन्म लेने के योग्य नहीं है। इस कथा का ऋभिप्राय यह भी हो सकता है कि महावीर पहले ब्राह्मण स्त्रीर पीछे चत्रिय बने, श्रर्थात् पहले ब्रह्मचर्यकी रचापूर्वक शक्तिशाली विचारक (Thinker) बने, पूर्व भवों में घीरे-घीरे विचार-बलको बढ़ाया-ज्ञानयोगी बने और फिर चत्रिय अथवा कर्मयोगी—संसार के हित के लिए स्वार्थ त्याग करनेवाले वीर बने।

बालक महाबीर के पालन पोषण के लिये पाँच प्रवीण धायें रक्खी गई थीं श्रीर उनके द्वारा उन्हें बनपन से वीररस के काव्यों का शीक लगाया गया था। दिगम्बरों की मानता के अन-सार उन्होंने स्राठवें वर्ष श्रावकके बारह व्रत अंगीकार किये और जगत के उद्घार के लिये दीचा लेने के पहले उद्धार की योजना हृदयंगत करने का प्रारम्भ इतनी ही उम्र से कर दिया। श्राभिपाय यह कि वे बाल ब्रह्मचारी रहे। श्रोता-मबरी कहते हैं कि उन्होंने ३२ वर्ष की श्रवस्था तक इन्द्रियों के विषय भागे-इयाह किया, पिता बंग श्रीर उत्तम प्रकार का गृहवास (जलकमलवत्) किस प्रकार से किया जाता है इसका एक उदा-हरण वे जगतके समत्त उपस्थित कर गये। जब दीका लेनेकी इच्छा प्रकटकी तब माता-पिता को दुःख हुआ, इससे वे उनके स्वर्गवास तक गृहस्थाश्रम में रहे। २८ वें वर्ष दीचा की तैयारी की गई किन्तु बड़े भाईने रोक दिया। तब दो वर्ष तक और भी गृहस्थाश्रम में ही ध्यान तप श्रादि करते हुए रहे। श्रन्तिम वर्षमें श्वेताम्बर प्रन्थों के अनुसार करोड़ों रूपयों का दान दिया। महाबीर भगवान का दान श्रीर दीचा में विलम्ब ये दो बातें बहुत विचारणीय हैं। दान, शील, तप श्रीर भावना इन चार मार्गी में से पहला मार्ग सबसे सहज है। ऋँगुलियों के निजीव नखीं के काट डालन के समान ही 'दान' करना सहज है। करुचं नख के काटनेकं समान 'शील' पालना है। श्रॅगली काटने के समान 'तप' है श्रीर सारे शरीर पर से स्वत्व उठाकर आत्माको उसके प्रेचकके समान तटस्य बना देना 'भावना' है। यह सबसे कठित है। इन चारों का क्रमिक रहस्य अपने दृष्टान्त से स्पष्ट कर देने के लिए भगवानने पहले दान किया, फिर संयम श्रङ्गीकार किया और संयंम की श्रोर लो लग गई थी, तो भी गुरुजनों की श्राज्ञा जब तक न मिली, तब तक बाह्य त्याग नहीं लिया। वर्तमान जैनसमाज इस पद्धति का श्रनुकरण करे तो बहुत लाभहो।

३० वर्षकी उम्रमें भगवान् ने जगदुद्धार की दीचा ली और अपने हाथसे कंशलोंच किया। श्रपने हाथोंसे श्रपने बाल उखाड़नेकी किया श्रात्माभिमुखी दृष्टि की एक कसौटी है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका मेरो कोरंली के 'टेम्पारलपावर' नामक रसिकमन्थ में जुल्मी राजाको सुधारनेक लिए स्थापितकी हुई एक गुप्तमण्डलीका एक नियम यह बतलाया गया है कि मण्डली का सदस्य एक गुप्त स्थान में जाहर अपने हाथ की नसमें तलवार कंद्वारा खुन निकालता था और फिर उस खुन से वह एक प्रतिज्ञापत्र में हस्ताचर करता था ! जो मनुष्य जरासा खन गिराने में डरता हो वह देश रत्ता कं महान कार्य के लिये अपना शरीर अर्पण कदापि नहीं कर सकता। इसी तरह जो पुरुष विश्वोद्धार के 'मिशन' में योग देना चाहता हो उसे आत्मा और शरीर का भिन्नत्व इतनी स्पष्टता के साथ अनुभव करना चाहिये कि बाल उखाड़ते समय जरा भी कष्ट न हो। जब तक मनोबलका इतना विकास न हो जाय, तब तक दीचा लेन स जगत का शायदही कुछ उपकार होसके।

महावीर भगवान पहले १२ वर्ष तक तप श्रीर ध्यान ही में निमग्न रहे। उनके किये हुये तप उनके श्रात्मबलका परिचय देते हैं। यह एक विचारणीय बात है कि उन्होंने तप श्रीर ध्यान के द्वारा विशेष योग्यता प्राप्त करनेक बाद ही उपदेश का कार्य हाथ में लिया। जो लोग बेचल 'संवा करो,—'संवा करो' की पुकार मचाते हैं उनसे जगत् का कल्याण नहीं हो सकता। संवा का रहस्य क्या है, संवा कैसे करना चाहिये, जगत के कीन-कीन कामों में सहायता की श्रावश्यकता है, थोड़े समय श्रीर थोड़े परिश्रम से श्रिधक संवा कैसे हो सकती है, इन सब बातों का जिन्होंन

ज्ञान प्राप्त नहीं किया—अभ्यास नहीं किया, वे लोग सम्भव है कि लाभ के बदले हानि करनेवाले हो जाँय। 'पहले ज्ञान और शक्ति प्राप्त करो, पीछे सेवा के लिए तत्पर होखों' तथा 'पहले योग्यता और पीछे सार्वजानक कार्य' ये अमृल्य सिद्धान्त भगवान् के चरित से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रत्येक पुरुष को सीखना चाहिए।

योग्यता सम्पादन करनेकं बाद भगवानने लगा-तार ३० वर्षों तक परिश्रम करके अपना 'मिशन' चलाया। इस 'मिशन' की चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने 'श्रावक-श्राविका' श्रीर 'साधु-सा-ध्वयों' का संघ या स्वयंसेवक मण्डल बनाया। क्राइस्ट के जैसे १२ एपाम्टल्स थे, वैसे उन्होंने ११ गणधर बनाये और उन्हें गण अथवा गुरुकुलों की रचाका भार दिया। इन गुरुकुलों में ४२०० मुनि, १० हजार उम्मदवार मुनि श्रीर ३६ हजार श्रायीयें शिचा लेती थीं। उनके संघ में १५९००० श्रावक श्रीर ३००००० श्राविकायें थीं । रेल, तार, पोस्ट त्र्यादि साधनों के बिना तीस वर्ष में जिस पुरुषने प्रचार का कार्य इतना श्राधिक बढ़ाया था, उसके उत्साह, धैर्य, सहन शीज़ता, ज्ञान, वीर्य, तेज कितनी उच्चकोटि के होंगे इसका अनुमान सहज ही हो मकता है।

पहले पहल भगवान्ने मगधमें उपदेश दिया।
फिर ब्रह्मदेश से हिमालय तक और पश्चिम प्रान्तों
में उम विहार करके लोगों के बहमों को, श्वन्धश्रद्धा
को, श्वज्ञानितिमिरको, इन्द्रियलोलुपताको और
जड़वादको दूर किया। विदेहके राजा चेटक,
श्चांगदेशके राजा शतानीक, राजगृहके राजा श्रेणिक
और प्रसन्नचन्द्र श्वादि राजाशों के तथा बड़े बड़े
धनिकों को श्वपना मक्त बनाया। जातिमेद और
लिंगभेद का उन्होंने बहिष्कार किया। जंगली
जातियों के उद्धार के लिए भी उन्होंने उद्योग किया
और उसमें श्वनेक प्र सहै।

महावीर भगवान चोटोमेटिक(Automatic) उपदेशक नथे, चर्थात् किसी गुरु की बतलाई

बातों या विधियों को पकड़े रहनेवाले (Conservative ) कन्सरवेटिव पुरुष नहीं थे: किन्त स्व-तंत्र विचारक बनकर देशकाल के श्रमुक्तप स्वांग में सत्य का बोध करनेवाले थे। श्वेताम्बर सम्प्र-दाय के उत्तराध्ययन सत्र में जो केशी स्वामी श्रीर गौतम खामी की शान्त कान्फरें सका वर्णन दिया है, उससे मालूम होता है कि उन्होंने पहले तीर्थ-करकी बाँधी हुई विधिव्यवस्था में फे फार करके उसे नया खरूप दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उच श्रेणीके लोगों में बोली जानेवाली संस्कृत भाषा में नहीं, किन्तु साधारण जनता की मागधी भाषा में श्रपना उपदेश दिया था। इस बातसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें अपन शास्त्र, पूजा पाठ, सामाधिकादि के पाठ, पुरानी, सावारण लांगों के लिये दुर्बीय भाषा में नहीं किन्तु उनके रूपान्तर, मूलभाव क्रायम रखके वर्तमान बोलचाल की भाषात्रों में. देशकालानुरूप कर डालना चाहिए।

महावीर भगवान् का ज्ञान बहुत ही विशाल था। उन्होंने षड्द्रव्यकं स्वरूपमें सारे विश्वकी व्यवस्था बतला दी है। शब्दका वेग लोकके अन्त तक जाता है, इसमें उन्होंने बिना कहे ही टेलो-प्राफो समभा दी है। भाषा पुद्गलात्मका होती है. यह कह कर टेलीकान श्रीर फोनोग्राफ के श्चाविष्कारकी नींव डाली है। मल, मूत्र श्रादि १४ स्थानों में सृदमजीव उत्पन्न हुत्रा करते हैं, इसमें छत के रोगों का सिद्धान्त बतलाया है। पृथ्वी. वनस्पति आदिमें जीव है, उनके इस सिद्धान्तकां आज डाक्टर वसुने सिद्ध कर दिया है। उनका श्रध्यात्मवाद श्रोर स्याद्वाद वर्तमान के विचा-रकों के लिए पथप्रदर्शक का काम देने वाला है। उनका बतलाया हुआ लेश्याओं का और लव्यियों का स्वरूप वर्तमान थि श्रोसोफिस्टों की शांधों से सत्य सिद्ध होता है। पदार्थविज्ञान, मानसशाम श्रीर श्रध्यात्मकं विषयमें भी श्रदाई हजार वर्ष पहले हए महाबीर भगवान कुशल थे। वे पदार्थ-

विज्ञान को मानसशास्त्र श्रीर श्रध्यात्मशास्त्र के ही समान धर्मप्रभावनाका श्रंग मानते थे। क्योंकि उन्होंने जो श्राठ प्रकारके प्रभावक बतलाये हैं उनमें विद्या-प्रभावकों का श्रधीत् साइन्सके ज्ञान से धर्मकी प्रभावना करनेवालोंका भी समावेश होता है।

भगवान्का उपदेश बहुत ही व्यवहारी (प्राक्टिकन) है और वह आज कलके लागों की शारीरिक, नैतिक, हार्दिक, राजकीय आर सामाजिक उन्नतिक लिये बहत ही श्रनिवार्य जान पडता है। जो महावीर स्वामीक उपदेशों का रहस्य समभता है वह इस वितंदावाद में नहीं पड़ सकता कि अमुक धर्म सचा है और दूसरे सब भूठे हैं। क्योंकि उन्होंने स्याद्वादशैली बतलाकर नयनिचेपादि २५ दृष्टियोंसे विचार करने की शिवादी है। उन्होंन द्रव्य (पदार्थ प्रकृति ) चेत्र (देश), काल (जमाना) और भाव इन चारोंका ऋपने उपदेशमें ऋादर किया है। ऐसा नहीं कहा कि 'हमेशा ऐसा ही करना, दुसरी तरहसे नहीं।' मनुष्यातमा स्वतंत्र है, उसे स्वतंत्र रहने देना—केवल मार्गसूचन करके श्रीर त्रमक देश कालमें श्रमुक रीतिसं चलना श्र<del>च</del>्छा होगा. यह बतलाकर उस श्रवने देश कालादि संयोगों में किस रीतिसे बर्ताव करना चाहिये. यह मीच लेने की स्वतंत्रता दे देना-यही स्याद्धा-दशैलीके उपदेशकका कर्तव्य है। भगवानने दशवैकालिक सूत्रमें मिखलाया है कि खाते-पंति, चलते, काम करते, सीतं हुए हर समय यत्नाचार पालो, अर्थान "Work with attentiveness or balanced mind" प्रत्येक कार्यकां चित्त-की एकामता पूर्वक-समतोलवृत्तिपूर्वक करो। कार्यकी सफलताके लिए इससे अच्छा नियम काई भी मानसतत्त्वज्ञ नहीं बतला सकता। उन्होंने पवित्र और उच्च जीवनकी पहली सीड़ी न्यायोपार्जित द्रव्य प्राप्त करनेकी शक्ति को बतलाया है और इस शक्तिसे युक्त जीवको

'मार्गानुसारी' कहा है। इसके आगे 'श्रावक' वर्ग बतलाया है. जिसे बारह बत पालन करने पड़ते हैं श्रीर उससे श्रधिक उत्कान्त-उन्नत हुए लोगों के लिए सम्पूर्ण त्यागवाला 'साधु-न्याश्रम' बत-लाया है। देखिए, कैसी सगम स्वाभाविक श्रीर प्राक्टिकल योजना है। श्रावक के बारह बतों में सादा. सितव्ययी श्रीर संयमी जीवन व्यतीत करने की आज्ञा दी है। एक व्रत में खदेशरचाका गृप्त सन्त्र भी समाया हुआ है, एक ब्रत में सबसे बन्धत्व रखनकी आज्ञा है, एक जतमें ब्रह्म वयपालन (स्वक्रीसन्तोष) का नियम है, जो शरीरबल की ब्ह्या करता**है**,एक अत बालविवाह, वृद्धविवाह श्रीर पुनर्विवाहके लिए खड़े होनेको स्थान नहीं देता है. एक व्रत जिससे आर्थिक, आत्मिक या राष्ट्रीय हित न होता हो ऐसे किसी भी काम में, तर्क वितर्क में, अपध्यान में, चिन्ता उद्वेग और शोक में. समय और शरीरबलके खोनेका निषेध करता है श्रीर एक व्रत श्रात्मा में स्थिर रहने का श्रभ्यास डालने के लिए कहता है। इन सब व्रतींका पालन करनेवाला श्रावक श्रपनी उत्क्रान्ति श्रीर समाज तथा देशकी सेवा बहुत अच्छी तरह कर सकता है।

जब भगवान की ऋायु में ७ दिन शेष थे तब उन्होंने ऋपने समीप उपस्थित हुए बड़े भारी जन समृद्र के सामने लगातार ६ दिन तक उपदेश की ऋखर इधारा बहाई और सातवें दिन ऋपने मुख्य शिष्य गांतम ऋषि को जान बूक्तकर ऋाका दी कि तुम समीप के गांवों में धमंत्रचारके लिए जाओ, जब महाबीर का मोच हो गया, तब गौतम ऋषि लौटकर ऋाये। उन्हें गुरु-वियोग से शोक होने लगा। पीछे उन्हें विचार हुआ कि "ऋहा मेरी यह कितनी बड़ी भूल है! भला, महाबीर भगवान को झान और मोच किसने दिया था? मेरा मोच भी मेरे ही हाथ में है। फिर उसके लिए उयर्थ ही क्यों अशान्ति भोगूं?" इस पौरुष या

मर्शनगो से भरे हुये विचार से—इस स्वावलम्बन की भावनासे उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया और देवदुन्दुभि बज उठे! "तुम अपने पैरों पर खड़े हहना सीखो, तुम्हें कोई दूसग सामाजिक, राजकीय या आत्मक मोच नहीं देसकता, तुम्हारा हर तरहका मोच तुम्हारे ही हाथमें है।"यह महामंत्र महावीर भगवान अपने शिष्य गौतमको शब्दोंसे नहीं, किन्तु बिना कहे सिखला गये और इसी लिए उन्होंने गौतमको बाहर भेज दिया था। समाजसुधारकोंको, देशभक्तों और आत्ममोचके अभिलाषियोंको यह मंत्र अपने प्रत्येक रक्तबिन्दुके साथ प्रवाहित करना चाहिए।

महावीर भगवानके उपदेशोंका विस्तृत बिब-रण करनेके लिए महीनों चाहिए। उन्होंने प्रत्येक विषयका प्रत्यच श्रीर परोचरीतिसं विवेचन किया है। उनके उपदेशोंका संप्रह उनके बहुत पीछे देविधगणिने - जो उनके २७ वें पट्टमें हुए हैं -किया है और उसमें भो देशकाल लागोंकी शक्ति वगैरहका विचार करके कितनी ही तान्त्रिक बातों पर स्थूल अलंकारोंकी पोशाक चढ़ा दो है जिसमे इस समय उनका गुप्त भाव अथवा Mvs ticism समज्ञनेवाले पुरुष बहुत ही थोड़े है। इन गप्त भावोंका प्रकाश उसी समय होगा जब कुशा-प्रवृद्धिवाले और आदिमक आनन्द्के अभिलाषी सैकड़ों विद्वान् साइन्स, मानसशास्त्र, दर्शनशास्त्र श्रादिकी सहायतासे जैनशास्त्रोंका श्रभ्यास करेंगे श्रीर उनके छुपे हुए तत्त्वोंकी खोज करेंगे।जैनधर्म किसी एक वर्ण या किसी एक देशका धर्म नहीं: किन्तु सारी दुनियाके सारे लोगोंके लिए स्पष्ट किये दुए सत्योंका संमह है। जिस समय देशविदेशोंके स्वतंन्त्र विचारशाली पुरुपोंके मस्तक इसकी श्रीर लगेंगे, उसी समय इस पवित्र जैनधर्मकी जो इस के जन्मसिद्ध ठेकेदार बने हुए लोगोंके हाथसे मिट्टी पत्तीद हो रही है वह बन्द होगी और तभी यह विश्वका धर्म बनेगा।

#### अनेकान्त के नियम

अनेकान्तका वार्षिक मूल्य २॥) रु० पशगी है। बीठ पीठ से मंगान पर तीन स्त्राने रजिस्ट्रीके अधिक देने पड़ने हैं। साधारण ४ प्रतिका मृल्य चार श्राना श्रीर इस नव-वर्षाङ्का मृत्य बारह स्थाना है। श्चनेकान्त प्रत्येक इँग्रेजी माहकी प्रथम तारीखको प्रकाशित हुआ करेगा। श्रानेकान्तक एक वर्षमे कमके ब्राहक नहीं वनाये जाते । ब्राहक प्रथम किरणसं ४२ वी किरण नकके ही बनाये जाते हैं। एक वर्ष के बीचकी किसी किरगासे दुसरे वर्षकी। उस किरण तक नहीं बनाय जाते। श्रनेकान्तका नदीन वर्ष दीपावलीसे प्रारम्भ होता है। पता बदलनका सूचना ता० २० तक कार्यालय में पहुच जानी चाहिये। महिने-दो महिनेक लिये पना बदलवाना हो तो अपने यहाँके डाकघरको ही लिखकर प्रबन्ध करलेना चाहिये। ब्राहकोंको पत्र व्यवहार करते समय उत्तरके लिये पास्टेज खर्च भेजना चाहिये। साथ ही ऋपना म्राहक नम्बर ऋीर पताभी स्पष्ट लिखना चाहिये, श्रन्यथा उत्तर-के लिये कोई भरोमा नहीं रखना चाहिये। कार्यालयसे अनेकान्त अच्छी तरह जाँच करके भेजा जाता है। यदि किसी मासका श्रनेकान्त ठीक समय पर न मिले तो, श्रपने डाकघरसे लिखा पढी करनी चाहिये । बहाँसे जो उत्तर मिले, वह श्रगली किरगा प्रकाशित होनेसे सात रोज पूर्व तक कार्यालयमें पहुँच जाना चाहिये । देर होनेसे, डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे, दूसरी प्रति विना मृल्य मिलनेम वड़ी श्रड्चन पड़ेगी। त्रनेकान्तका मृत्य श्रोर प्रवन्ध सम्बन्धी पत्र किसी व्यक्ति विशेषका नाम न लिख-कर निम्न पतेसे भेजना चाहिये।

त्र्यवस्थापक "स्त्रनेकान्त" कनॉट सर्कस पो० व० नं० ४≒ न्यू देहली

## प्रार्थनाएँ

- १. "श्रनेकान्त" किसी स्वार्थ बुद्धिसे प्रेरित होकर श्रथवा श्रार्थिक उद्देश्यको लेकर नहीं निकाला जाता है, किन्तु वीरसेवामन्दिरके महान उद्देश्योंको सफल बनाने हुए लोकहितको साधना तथा सची सेवा बजाना ही इस पत्र-का एक मात्र ध्येय हैं। श्रतः सभी सज्जनों को इसकी उन्नतिमें महायक होना चाहिये।
- जिन सज्जनोंको अनेकान्तक जो लेख पसन्द आयें, उन्हें चाहिये कि वे जितने भी अधिक भाइयोंको उसका परिचय करा सकें जरूर करायें।
- ३. यदि कोई लेख अथवा लेखका अंश ठीक मालम न हो, अथवा धर्मित्र दिखाई दे, तो महज उमीकी वजहसे किसीको लेखक या सम्पादकसे द्वेप-भाव न धारण करना चाहिये, किन्तु अनेकान्त-नीतिकी उदारतासे काम लेना चाहिये श्रीर हो सके तो युक्ति-पुरस्सर संयत भा में लेखकको उसकी भूल सुकानी चाहिये।
- अप्रेनेकान्त" की नीति और उद्देश्यक अनु-सार लेख लिखकर भेजनेके लिये देश तथा समाजके सभी सुलेखोंको आमन्त्रण है।
- भ "श्रानेकान्त" को भेजे जाने वाले लेखादिक कागज की एक श्रोर हाशिया छोड़कर सुवाच्य श्राहरोंमें लिखे होने चाहियें। लेखोंको घटाने, बढ़ाने, प्रकाशित करने न करने, लौटाने न लोटानेका सम्पूर्ण श्रीधकार सम्पादकको है। श्रास्वीकृत लेख वापिस मँगानेके लिये पोस्टेज खर्च भेजना श्रावश्यक है। लेख निम्न पत्रेस भेजना चाहिये:—

जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादक श्रनेकान्त सरसावा जि० सहारनपुर क्या श्रापने मुना

होनहार विरवान के होत चीकन पात



भारत की उदीयमान राष्ट्रीय

## तिलक वीमा

कम्पर्ना

अपने पहिले ही वर्ष में ११ **लाख ४३ हजार रुपये** 

का विजीनस प्राप्त करके पचासों पुरानी कम्पनियों से स्त्रागे स्त्राई है ।

प्रत्येक शहर और गाँव में बीमे का कार्य करने के लिये परिश्रमी, प्रतिष्ठित छीर प्रभावशाली व्यक्तियों की अवसर दिया जा सकता है। योग्यतानुसार वेतन, कर्मा शन और एलाउन्स मिलेगा। विशेष विवरण के लिये लिखें:---

मैनेजर—तिलक बीमा कम्पनी लिमिटेड, न्यु देहली ।

्रिक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरूक्तकरू प्राथमान्य विद्यापार हो। विद्यापार हो। विद्यापार मृत्य रा॥) हे हो। विद्यापार १८३६ है। विद्यापार १८३६ है। विद्यापार १८३६ है। विद्यापार १८३६ है। विद्यापार १८३६ है।



्रा सम्पाद्क— मंत्रालक— संवालक— १ मम्पाद्क— १ मम्पाद्कम मान्त्रम मान

क्या आपने सुना क

होनहार बिग्बान के होत चीकने पात

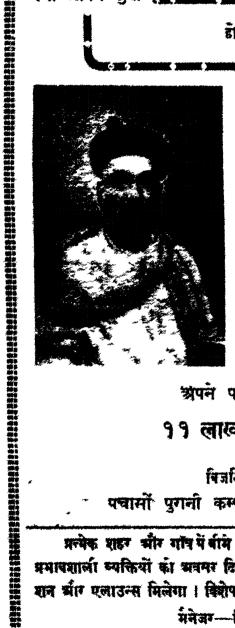

भाग्त की उठीयमान राष्ट्रीय

## तिलक बीमा

कम्पनी

श्रपने पहिले ही वर्ष में ११ **लाख ४३ हज़ार रुपये** 

का विजिनिस प्राप्त करके पद्मार्सी पुरानी कस्पनियों में श्रामें श्रार्ड हैं ।

प्रत्येक शहर और गांच पेंबीमें का कार्य करने के लिये परिश्रमी, प्रतिष्ठित श्रीर प्रभावशाली व्यक्तियों की अवसर दिया जा सकता है। योग्यतानुमार वेतन, कर्णा-शन और एलाउन्स मिलेगा। विशेष विवरण के लिये लिग्नें:—

र्मनेजर-निलक बीमा कम्पनी लिमिटेड, न्यू टेडली ।

वर्ष - कियाग न

मार्गाञ्चार वीर निक्स २५३४ १ डिसम्बर १६३८

वार्षिक मृत्य ना)



मम्पादक— जुगळकिशार मुख्नार

श्चवित्राना वारमवा मान्तर मरमावा (महारम्बुर)

ननसुखनाय जैन

क्रमोट मरक्य पाँठ ४० न० ४८ म्यु हेडली

| विषय-सूची  |                                                      |       | মূদ্র |
|------------|------------------------------------------------------|-------|-------|
| ٧.         | समन्तभद्र-स्तवन                                      | •••   | १२६   |
| ٠,٠        | फॅच-गोत्रका व्यवहार कहाँ ?—िसम्पादकीय                |       | १३१   |
| ₹.         | भगवान महाबीरके बादका इतिहास—श्री० या० सूरजभातु वकील  | • • • | १३७   |
| 8.         | वीर शामन (कविता)—[ए० हरिप्रसाद शर्मा 'श्रविकसित'     | • • • | १५४   |
|            | श्रीपाल-चरित्र साहित्य[श्री० श्रगरचन्दजी नाहटा       | • • • | १४४   |
| ξ.         | द्यधिकार ! (कविता)—[श्री० भगवतस्वरूप जैन 'भगवत'      | • •   | १६५   |
| <b>y</b> . | प्रतिज्ञा ! (कविता)—[श्री० कल्याग्यकुमार जैन 'शशि'   | • • • | १६५   |
| 5.         | जैन-समाज क्यों मिट रहा है ?- श्रियोध्याप्रसाद गायलीय | • • • | १६६   |
| ٤.         | हाकिया (कहानी)—[श्री० भगवनस्वरूप जैन                 | • • • | १७३   |
| ٧o.        | 'श्रनेकान्त' पर लोकमन                                | • • • | १७७   |

#### ऋनेकान्त के नियम

- श्रमेकान्तका वार्षिक मूल्य २॥) क० पेशागी है। वी० पी० से मंगाने पर तीन श्राने राजस्त्रीके अधिक देने पड़ते हैं। साधारण १ प्रतिका मृल्य चार श्राना है।
- श्रमेकान्त प्रत्येक इँग्रेजी माहकी प्रथम तारीख़को प्रकाशित हुआ करेगा।
- ३. श्रमेकान्तके एक वर्षसे कमके प्राहक नहीं बनाये जाते । प्राहक प्रथम किरण्से १२वीं किरण् तकके ही बनाये जाते हैं । एक वर्षके बीचकी किसी किरण्से दूसरे वर्षकी उस किरण् तक नहीं बनाये जाते । श्रमेकान्तका नवीन वर्ष दीपावलीसे प्रारम्भ होता है ।
- ४. श्रमेकान्तको भेजे जाने वाले लेखादिक काग्रज़की एक श्रोर हाशिया छोड़कर मुवाच्य श्रान्रोंमें लिखे होने चाहियें। लेखोंको घटाने, बढ़ाने, प्रकाशित करने या न करने श्रीर लीटाने या न लीटानेका सम्पूर्ण श्रीधकार सम्पादकको है। श्रस्वीकृत लेख पीस्टेज टिकिट श्राने पर ही वापिस किये जा सकेंगे।
- प्र. सब तरहका पत्र व्यवहार इसपतेसे करना चाहिये। व्यवस्थापक "श्रुनेका*न्त*"

कर्नाट सर्कम, पां० य० नं० ४८ न्यू देहली।

## प्रार्थनाएँ

- १. 'अनेकान्त" किसी स्वार्थ बुद्धिसे प्रीरत होकर अथवा आर्थिक उद्देश्यको लेकर नहीं निकाला जाता है, किन्तु वीरसेवामन्दिरके महान् उद्देश्यों को सफल बनाते हुए लोकहितको साधना तथा सबी सेवा बजाना ही इस पत्रका एक मात्र ध्येय है। अत: सभी सजनोंको इसकी उन्नतिमें सहायक है।ना चाहिये।
- जिन सजनीको अनेकान्तक जो लेख पसन्द आयं, उन्हें चाहिये कि वे जितने भी अधिक भाइयोंको उसका परिचय करा सकें ज़रूर करायें।
- ३. यदि कोई लेख अथवा लेखका अंश ठीक मालूम न हो, अथवा धर्मविरुद्ध दिखाई दे, तो महज़ उमीकी वजहसे किमीको लेखक या मम्पादकसे द्वेप भाव न धारण करना चाहिये, किन्तु अने-कान्त-नीतिकी उदारतासे काम लेना चाहिये और हो सके तो युक्ति पुरस्सर संयत भाषामें लेख-कको उसकी भूल सुभानी चाहिये।
- 'श्रमेकान्त' की नीति श्रीर उद्देश्यके श्रमुसार लेख लिखकर भेजनेके लिये देश तथा समाजके सभी सुलेखोंको श्रामन्त्रण है।

—मम्पादक।



नीति-विरोध-ध्वंसी लोक-च्यवहार-वर्त्तकः सम्यक् । परमागमस्य बीजं भ्रुवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान-वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम), सरसावा जि० सहारनपुर प्रकाशन-स्थान-कर्नाट सकस पो० व० नं० ४८ न्यू देहली मार्गशीर्षशुक्ल, बीरनिर्वाण सं० २४६४, विक्रम सं० १६६५

किरण २

#### तमन्तमप्र-स्तवन

-crese

समन्तभद्रं सद्घोधं स्तुवे बरगुखालयम् । निर्मलं यद्यशष्कान्तं बभृव श्वनत्रयम् ॥ —जिनशतकटीकायां, नरसिंडभट्टः।

उन स्वामी समन्तभद्रका में स्तवन करता हूँ, जो सद्बोधरूप बे—सम्यग्झानकी मूर्ति ये—, श्रेष्ठ गुर्गोके त्रावास थे—उत्तम गुर्गोने जिन्हें अपना आभयस्थान बनाया था—, श्रीर जिनकी यरा:कान्तिसे तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और मध्य वे तीनों विभाग कान्तिमान वे—आर्थात् जिनका यरास्तेज सर्वत्र फैला हुआ था।

> समन्तमद्रो मद्रार्थो मातु भारतभूषवः । देवागमेन येनाञ्त व्यक्तो देवागमः कृतः ॥ —शब्दक्युराके सम्बन्धारार्थः।

जिन्होंने, देवागम, नामक अपने प्रवचनके द्वारा देवागमको—जिनेन्द्रदेवके आगमको—इस लोकमें व्यक्त कर दिया है, वे भारतभूषण और एकमात्र भद्र-प्रयोजनके धारक श्रीसमन्तभद्र लोकमें प्रकाशमान् होर्वे—अर्थात् अपनी विद्या और गुणोंके आस्तोकसे लोगोंके हृद्यान्धकारको दूर करनेमें समर्थ होर्वे।

यद्भारत्याः कविः सर्वोऽभवत्सज्ञानपारगः। तं कविनायकं स्तौमि समन्तभद्र-योगिनम्।।
—चन्द्रपभचरिते, कविदामोदरः।

जिनकी भारतीके प्रसादसे—झानभाएडारह्म मौलिक कृतियोंके अभ्याससे—समस्त कविसमृह सम्यग्झानका पारगामी हो गया, उन कविनायक—नई नई मौलिक रचनाएँ करने वालोंके शिरोमिए-योगी श्री समन्तभद्रको मैं अपनी स्तुतिका विषय बनाता हूँ—वे मेरे स्तुत्य हैं, पूज्य हैं।

जीयात्समन्तमद्रोऽसी भव्य-करक-चन्द्रमाः । दुर्वादि-वाद-कराइनां शमनेकमहोषधिः ॥
--हनुमाषरित्रे, ब्रह्म ऋजितः ।

वे स्वामी समन्तभद्र जयवन्त हों—अपने ज्ञान तेजसे हमारे हृदयोंको प्रभावित करें—जो भन्य-रूपी कुमुदोंको प्रफुक्ति करनेवाले चन्द्रमा थे और दुर्वादियोंकी वादरूपी खाज (खुजली) को मिटानेके लिये अदितीय महौषधि थे—जिन्होंने कुवादियोंकी बढ़ती हुई वादाभिलाषाको ही नष्ट कर दिया था।

समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीभ-वज्रांकुश-सक्तिजाल:।
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वंध्यास दुर्वादुक-वार्त्तयाऽपि।।
—श्रवणबेल्गोल-शिलालेख नं० १०५।

वे स्वामी समन्तभद्र चिरजयी हों—चिरकाल तक हमारे हृदयोंमें सविजय निवास करें—, जिनका सूक्तिसमूह—सुन्दर-प्रौढ युक्तियोंको लिए हुए प्रवचन—बादिरूपी हस्तियोंको वशमें करने के लिये व आंकुश का काम देता है और जिनके प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी एकबार दुर्वादकोंकी वार्तासे भी विहीन होगई थी—उनकी कोई बात भी नहीं करता था।

समन्तभद्रस्संस्तुत्यः कस्य न स्यान्ध्रनीरवरः । वाराखसीरवरस्याग्रे निर्जिता येन विद्विषः ॥ —तिक्रमकृष्ठकुनरसीपुर शि० लेख नं० १०५ ।

जिन्होंने वाराणसी (बनारस) के राजाके सामने विद्वेषियोंको—सर्वथा एकान्तवादी मिथ्या-दृष्टियोंको—पराजित कर दिया था, वे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं ! ऋर्थात् , सभीकें द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके बोग्ब हैं।



# ऊँच-गोत्रका व्यवहार कहाँ ?

( घवल सिद्धान्तका एक मनोरञ्जक वर्णन )

[सम्पादकीय]

प्रद्यवरहागमके 'वेदना' नामका खतुर्थ खरह-के चौबीस अधिकारोंमें से पाँचवें 'पयहि' (प्रकृति) नामक अधिकारका वर्णन करते हुए, श्रीभूतवली आचार्यने गोन्नकर्म-विषयक एक सूत्र निम्न प्रकार दिया है:—

"गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीच्चो उचा-गोदं चेव गीचागोदं चेव एवदियाच्चो पय-डीच्चो ॥ १२६॥"

श्रीवीरसेनाचार्यने ज्ञपनी धवला-टीकामें, इस सूत्रपर जो टीका लिखी है वह बढ़ी ही मनोरंजक है और उससे ज्ञनेक नई नई बार्ते प्रकारामें जाती हैं—गोत्रकर्म पर तो अच्छा खासा प्रकाश पढ़ता है और वह मालूम होता है कि वीरसेनाचार्यके ज्ञास्तित्वसमय अथवा धवलाटीका (धवलसिद्धान्त) के निर्माण-समय (शक सं० ७३८) सक गोत्रकर्म- पर क्या कुछ श्रापित की जाती भी ? श्रपने पाठकों के सामने विचारकी श्रक्की सामग्री प्रस्तुत करने श्रीर चनकी विवेकषृद्धिके लिये मैं उसे क्रमशः यहाँ देना चाइता हैं।

टीकाका प्रारम्भ करते हुए, सबसे पहले यह प्रश्न उठाया गया है कि—"उच्चैगॉबस्य क्व व्यापार: ?"—श्चर्यात् ऊँच गोत्रका व्यापार-व्यव-हार कहाँ ?—किन्हें उचगोत्री सममा जाय ? इसके बाद प्रश्नको स्पष्ट करते हुए श्रीर उसके समाधानरूपमें जो जो बातें कही जाती हैं, उन्हें सदीप बतलाते हुए जो कुछ कहा गया है, वह सब कमश: इस प्रकार है:—

(१) ''न ताबद्राज्यादिलच्यायां संपदि ज्यापारः], तस्याः सडोबतस्सद्धत्यत्तेः।'' श्रर्थात्—यदि राज्यादि-लक्षण्याली सम्पदाके साथ उच्चगोत्रका व्यापार माना जाय—ऐसे सम्पित्तशालियोंको ही उच्चगोत्री कहा जाय—तो यह बात नहीं बनती; क्योंकि ऐसी सम्पित्तकी समुत्पत्ति श्रथवा सम्प्राप्ति सातावेदनीय कर्मके निमित्तसे होती है—उच्चगोत्रका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) ''नाऽपि पंचमहात्रतग्रहण-योग्यता उचै-गीत्रेण क्रियते, देवेष्वभव्येषु च तद्-ग्रहणं प्रत्ययोग्येषु उचैगीत्रस्य उदया-भावप्रसंगात ।''

ऋर्थात्—यदि यह कहा जाय कि उच्चगोत्रके उदयसे पँचमहाव्रतोंके प्रह् एकी योग्यता उत्पन्न होती है और इसिलये जिनमें पँचमहाव्रतोंके प्रह एकी योग्यता उत्पन्न प्रह एकी योग्यता पाई जाय उन्हें ही उच्चगोत्री सममा जाय, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने पर देवोंमें और अभव्योंमें, जोकि पँचमहाव्रत-प्रह एके अयोग्य होते हैं, उच्चगोत्रके उदयका अभाव मानना पड़ेगा—; परन्तु देवोंके उच्चगोत्रका उदय माना गया है और अभव्योंके भी उसके उदयका निषेध नहीं किया गया है।

(३) ''न सम्यग्झानोत्पत्ती व्यापारः, झाना-वरता-स्रयोपशम-सहाय-सम्यग्दर्शनतस्त-दुत्पत्तेः, तिर्यक्नारकेष्वपि उच्चेर्गीत्रं तत्र सम्यग्झानस्य सत्त्वात ।''

ज्यर्थात्—यदि सन्यग्ज्ञानकी उत्पत्तिके साथमें ऊँच गोत्रका व्यापार माना जाय—जो जो सम्य- ग्रानी हों उन्हें उचगोत्री कहा जाय—तो यह बात भी ठीक घटित नहीं होती; क्योंकि प्रथम तो ज्ञानावरण कर्मके स्वयोपशमकी सहायता-पूर्वक सम्यग्दर्शनसे सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति होती है—उच-गोत्रका उदय उसकी उत्पत्तिमें कोई कारण नहीं है। दूसरे, तियँच श्रीर नारिकयोंमें भी सम्यग्ज्ञानका सद्भाव पाया जाता है; तब उनमें भी उचगोत्रका उदय मानना पड़ेगा श्रीर यह बात सिद्धान्तके विरुद्ध होगी—सिद्धान्तमें नारिकयों श्रीर तियँचों-के नीच गोत्रका उदय बतलाया है।

(४) "नादेयत्वे यशसि सौभाग्ये वा व्यापार-स्तेषां नामतस्सम्रत्पत्तेः ।"

श्रर्थात—यदि श्रादेयत्व, यश श्रथवा सौभाग्यके साथमें उचगोत्रका व्यवहार माना जाय—जो झादे-यगुणसे विशिष्ट (कान्तिमान् ), यशस्वी श्रथवा सौभाग्यशाली हों उन्हेंही उचगोत्री कहा जाय—तो यह बात भी नहीं बनती; क्योंकि इन गुणोंकी उत्पत्ति श्रादेय, यशः श्रीर सुभग नामक नामकर्म-प्रकृतियोंके उदयसे होती है—उचगोत्र उनकी उत्पत्तिमें कोई कारण नहीं है।

(५) ''नेच्वाकुकुलाद्युत्पत्ती [व्यापारः], कान्पनिकानां तेषां परमार्थतोऽसत्वाद्, विड्-ब्राह्मण-साधु (ग्रुद्धे ?) प्वपि उच्चे-र्मोत्रस्योदयदर्शनात्।''

धर्थात्—यदि इत्त्वाकु-कुलादिमें उत्पन्न होने के साथ ऊँच गोत्रका व्यापार माना जाय—जो इन इत्रियकुलोंमें उत्पन्न हों उन्हें ही उचगोत्री कहा जाय—तो यह बात भी समुचित मतीत नहीं होती; क्योंकि प्रथम तो इत्वाकुआदि सत्रियकुल काल्प-निक हैं, परमार्थसे (बास्तवमें) उनका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरे, बैश्यों, ब्राह्मणों और शूदोंमें भी उबगोत्रके उदयका विधान पाया जाता है।

(६) "न सम्पन्नेभ्यो जीवोत्पत्तौ तद्व्यापारः, म्लेछराज-सम्रुत्पन्न-पृथुकस्यापि उचै-र्गोत्रोदयप्रसंगात् ।"

श्रथीत्—सम्पन्न (समृद्ध) पुरुषोंसे उत्पन्न होने वाले जीवोंमें यदि उद्यगोत्रका व्यापार माना जाय— समृद्धों एवं धनाढ्योंकी सन्तानको ही उद्यगीत्री कहा जाय—तो म्लेच्छ राजासे उत्पन्न हुए पृथुककं भी उद्यगोत्रका उदय मानना पड़ेगा—श्रौर ऐसा माना नहीं जाता। (इसके सिवाय, जो सम्पन्नोंसे उत्पन्न न होकर निर्धनोंसे उत्पन्न होंगे, उनके उद्य-गोत्रका निषेध भी करना पड़ेगा, श्रौर यह बात सिद्धान्तके विरुद्ध जायगी।)

(७) ''नाञ्णुत्रतिभ्यः सम्रत्यत्ती तद्व्यापारः, देवेष्वीपपादिकेषु उच्चैर्गोत्रोदयस्य अस-त्वप्रसंगात्, नामेयश्च (स्य १) नीचै-गोंत्रतापत्तेश्च ।''

श्रर्थान—श्रशुश्रितयोंसं उत्पन्न होने वालं व्यक्तियोंमें यदि उचगोत्रका व्यापार माना जाय श्रशुश्रितयोंकी सन्तानोंको ही उचगोत्री कहा जाय— तो यह बात भी सुचटित नहीं होती; क्योंकि ऐसा मानने पर देवोंमें, जिनका जन्म श्रीपपादिक होता है श्रीर जो श्रसुश्रितयोंसं पैदा नहीं होतं, उचगोत्रके उदयका श्रमाय मानना पदेगा, श्रीर साथ ही नाभिराजाके पुत्र श्रीऋषभदेव (आदि-तीर्थंकर) को भी नीषगोत्री बतलाना पड़ेगा; क्यों-कि नाभिराजा अगुव्रती नहीं के—उस समय तो व्रतोंका कोई विधान भी नहीं हो पाया था।

(=) "ततो निष्फलग्रुचैगोंत्रं, तत एव न तस्य कर्मत्वमिपः, तदभावेन नीचैगोंत्र-मिप द्वयोरन्योन्याविनाभावित्वातः, ततो गोत्रकर्माभाव इति #।"

अर्थात्—जब उक्त प्रकारसे उद्यगोद्धका व्यव-हार कहीं ठींक बैठता नहीं, तब उद्यगोत्र निष्फल जान पड़ता है और इसीलिए उसके कर्मपना भी कुछ बनता नहीं। उद्यगोत्रके अभाव से नीच गोत्र-का भी अभाव हो जाता है; क्योंकि दोनोंमें पर-स्पर अविनाभाव सम्बन्ध है—एकके बिना दूसरे-का अस्तित्व बनता नहीं। और इसलिये गोत्रकर्म-का ही अभाव सिद्ध होता है।

इस तरह गोत्रकर्मपर आपित्तका यह 'पूर्वपत्त' किया गया है, और इससे स्पष्ट जाना जाता है कि गोत्रकर्म अथवा उसका ऊँच-नीच-विभाग आज ही कुछ आपित्तका विषय बना हुआ नहीं है, बिल्क आजसे ११०० वर्षसे भी अधिक समय पहलेसे वह आपित्तका विषय बना हुआ था—गोत्रकर्माश्रित ऊँच-नीचता पर लोग तरह तरहकी आशंकाएँ उठाते थे और इस बातको जाननेक

# ये सब भवतरका भीर भागंक भवतरका भी भाराके जैन-सिद्धान्त भवनकी प्रति परसे लिये गये हैं। लिए बड़े ही उत्करिठत रहते थे कि गोत्रकर्मके श्राधारपर किसका ऊँच श्रीर किसका नीच कहा जाय ?-- उसकी कोई कसौटी मालूम होनी चाहिए। पाठक भी यह जाननेके लिए बढ़े उत्सक होंगे कि श्रास्त्रिर वीरसेनाचार्यने श्रपनी धवला-टीकामें. उक्त पूर्वपत्तका क्या 'उत्तरपत्त' दिया है श्रीर कैसे उन प्रधान श्रापत्तियोंका समाधान किया है जो पूर्व-पक्के आठवें विभागमें खड़ी की गई हैं। अत: मैं भी श्रव उस उत्तरपत्तको प्रकट करनेमें विलम्ब करना नहीं चाहता। पूर्व-पत्तके आठवें विभागमें जो आपत्तियां खड़ी की गई हैं वे संसेपत: दो भागोंमें बाँटी जा सकती हैं-एक तो ऊँच गोत्रका व्यवहार कहीं ठीक न बननेसे ऊँच गोत्रकी निष्फ लता और दसरा गोत्रकर्मका श्रभाव। इसीलिए उत्तरपद्मको भी दो भागों में बांटा गया है, पिछले भागका उत्तर पहले और पूर्व विभागका उत्तर बादको दिया गया है-शीर वह सब क्रमशः इस प्रकार है:-

(१) "[इति] न, जिनवचनस्याञ्सत्यत्व-विरोधातः; तद्विरोघोऽपि तत्र तत्कारणाभाव-तोऽवगम्यते । न च केवलज्ञानविषयीकृते-ष्वर्थेषु सकलेष्वपि रजोजुषां ज्ञानानि प्रवर्तन्ते येनाऽनुपलंभाज्जिनवचनस्याञ्जमास्यत्व-सुच्येत ।"

अर्थात्—इस प्रकार गोत्रकर्मका स्रभाव कहना ठीक नहीं है; क्योंकि गोत्रकर्मका निर्देश जिन-वयन-द्वारा हुस्रा है सीर जिनवयन स्रसत्यका विरोधी है। जिनवयन स्रसत्यका विरोधी है, यह बात इतने परसे ही जानी जासकती है कि उसके वक्त श्रीजिनेन्द्रदेव ऐसे आप्तपुरुष होते हैं जिनमें असत्य के कारणभूत राग-देष-मोहादिक दोषोंका सद्भाव ही नहीं रहता । जहां असत्य-कथनका कोई कारण ही विद्यमान न हो वहाँसे असत्यकी उत्पत्ति भी नहीं होसकती, और इसलिये जिनेन्द्र-कथित गोत्रकर्मका अस्तित्व जरूर है।

इसके सिवाय, जो भी पदार्थ केवलज्ञानके विषय होते हैं उन सबमें रागीजीवोंके कान प्रवृत्त नहीं होते, जिससे उन्हें उनकी उपलब्धि न होनेपर जिनवचनको अप्रमाण कहा जासके। अर्थान् केवल-क्वानगोचर कितनी ही बातें ऐसी भी होती हैं जो इद्यास्थोंके क्वानका विषय नहीं बन सकतीं, और इसलिए रागाकान्त इद्यास्थोंको यदि उनके अस्तित्व-का स्पष्ट अनुभव न हो सके तो इतने पर से ही उन्हें अप्रमाण या असत्य नहीं कहा जा सकता।

(२) "न च निष्कलं [उषैः]गोत्रं, दीद्यायोग्य-साध्वाचाराणं साध्वाचारैः कृतसम्ब-न्धानामार्थप्रत्ययाभिधानव्यवहार-निब-न्धनानां पुरुषाणां संतानः उषैगोत्रम्। तत्रोत्पत्तिहेतुकमप्युषैगोत्रम्। न चाऽत्र पूर्वोक्तदोषाः संभवन्ति विरोधात्।

# जैसा कि 'घवला' के ही प्रथम खग्डमें उद्धृत निम्न बाक्योंसे प्रकट है:—

> भागमो सात वचनं भातं दोषक्यं विदुः । त्वकदोषोऽनृतं वाक्यं न क्र्याद्धेगत्वसंभवात् ॥ रागाद्वा द्वेवादा मोद्दाद्वा वाक्यमुच्यते सनृतम् । यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकार्यं नास्ति ॥

#### तद्वीपरीतं नीचैर्गोत्रम् । एवं गोत्रस्य द्वे एव प्रकृती भवतः ।"

अर्थात-उपगोत्र निष्फल नहीं है; क्योंकि उन परुषोंकी सन्तान उचगोत्र होती है जो दीचा-योग्य साधुत्राचारों से युक्त हों, साधु-त्राचार-वालोंके साथ जिन्होंने सम्बन्ध किया हो, तथा श्रायीभिमत नामक व्यवहारींसे जो वॅंधे हों। ऐसे पुरुषोंके यहाँ उत्पत्तिका-उनकी सन्तान वननेका-जो कारण है वह भी उच्चगोत्र है। गोत्रके इस स्वरूपकथनमें पूर्वोक्त दोवोंकी संभा-वना नहीं है: क्योंकि इस स्वरूपके साथ उन दोषोंका विरोध है-जनगोत्रका ऐसा स्वरूप श्रथवा ऐसे पुरुषोंकी सन्तानमें उच्छोत्र का व्यवहार मान-लेनेपर पूर्व-पत्तमें उद्भूत किये हुए होष नहीं बन मकते। उचगोत्रके विपरीत नीचगोत्र है जो लोग उक्त पुरुषोंकी सन्तान नहीं हैं श्रथवा उनसे विपरीत श्राचार-त्र्यवहार-वालोंकी सन्तान है वे सब नीचगोत्र-पट के बाच्य हैं, ऐसे लोगोंमें जन्म लेने के कारणभूत कर्मको भी नीचगोत्र कहते हैं। इस तरह गोत्रकर्म की दो ही प्रकृतियाँ होती हैं।

यह उत्तरपद्म पूर्वपद्मके मुकाबलेमें कितना सवल है, कहाँ तक विषयको स्पष्ट करता है श्रीर किस हद तक सन्तोषजनक है, इसे सहदय पाठक एवं विद्वान महातुभाव स्वयं श्रमुभव कर सकत है। मैं तो, अपनी समक्ष के श्रमुसार, यहाँपर सिर्फ इतना ही बचलाना चाहता हूँ कि इस उत्तर-पद्म का पहला विभाग तो बहुत कुछ स्पष्ट है। गोत्रकर्म जिनागमकी स्वास बस्तु है श्रीर उसका वह उपदेश जो उक्त मुलसूत्र में मंनिविष्ट है, श्रवि किञ्चन ऋषि-परम्परासे बराबर चला आता है। जिना-गमके उपदेष्टा जिलेन्द्रदेश-भ० महाबीर-राग, द्रेष. मोह और अज्ञानांदि दोषोंसे रहित थे। ये ही दोष असत्ववचनके कारण होते हैं। कारण के अभावमें कार्यका भी अभाव हो जाता है, और इसलिए सर्वज्ञ-बीतराग-कथित इस गोत्रकर्म-को असत्य नहीं कहा जासकता, न उसका अभाष ही माना जासकता है । कम-से-कम ऋगगम-प्रमाण-द्वारा उसका श्रस्तित्व सिद्ध है। पूर्वपक्षमें भी उसके ऋभावपर कोई बिशेष जोर नहीं दिया गया-मात्र उच्योत्रके व्यवहारका यथेष्ठ निर्णय न हो सकनेके कारण उकताकर श्रथवा श्रानुपंगिक-रूपसे गोत्रकर्मका श्रभाव बतला दिया है। इसके लिये जो दसरा उत्तर दिया गया है वह भी ठीक ही है। निःसन्देह, केबल ज्ञान-गोचर कितनी ही ऐसी सूरम बातें भी होती हैं जो लौकिक ज्ञानोंका विषय नहीं हो सकतीं श्रथवा लौकिक साधनोंसे जिनका ठीक बोध नहीं होता. श्रीर इसलिये श्रपने ज्ञानका विषय न होने श्रथवा श्रपनी समम में ठीक न बैठनेके कारण ही किसी बस्तु-तत्वक श्रास्तत्वसे इनकार नहीं किया जासकता।

हाँ, उत्तरपत्तका दूसरा विभाग मुझे बहुत कुछ अस्पष्ट जान पड़ता है। उसमें जिन पुरुषोंकी संतानको उचगोत्र नाम दिया गया है उनके विशे पणों पर से उनका ठीक स्पष्टीकरण नहीं होता— यह मालुम नहीं होता कि—१ दीक्षायोग्य साधु-भाषारोंसे कौनसे आचार विशेष अभिमेत हैं? २ 'दीजा' शब्दमें मुनिदीक्षाका ही अभिमाय है या आवकदीक्षाका भी ?—क्योंकि प्रतिमाओं के अति-

रिक्त शावकोंके बारह व्रतभी द्वादशदीचा-भेद कह-लाते हैं \*; ३ सा बुद्धाचार-वालों के साथ सम्बन्ध करनेकी जो बात कही गई है वह उन्हीं दीवायोग्य साधुन्धाचार बालोंसे सम्बन्ध रखती है या दूसरे साधुचाचार वालोंसे ? ४ सम्बन्ध करनेका च्रिमप्राय विवाह-सम्बन्धका ही है या दूसरा उपदेश, सह-निवास, सहकार्य, और व्यापारादिका सम्बन्धभी उसमें शामिल है ? ४ आर्याभिमत अथवा आर्य-प्रत्ययाभिधान नामक व्यवहारोंसे कौनसे व्यवहारों-का प्रयोजन है ? ६ और इन विशेषगोंका एकत्र समवाय होना आवश्यक है अथवा प्रथक-प्रथक भी ये उच्चगोत्रके व्यंजक हैं? जबतक ये सब बार्वे स्पष्ट नहीं होतीं, तबतक उत्तरको सन्तोपजनक नहीं कहा जासकता, न उससे किसीकी पूरी तसही हो सकती है और न उक्त प्रश्न ही यथेष्ट रूपमें हल हो सकता है। साथही इस कथनकी भी पूरी जाँच नहीं हो सकती कि 'गोत्रके इस स्वरूप-कथनमें पूर्वोक्त दोषोंकी सम्भावना नहीं है।' क्योंकि कल्पनाद्वारा जब उक्त बातोंका स्पष्टीकरण किया जाता है तो उक्त स्वरूप-कथनमें कितने ही दोष त्राकर खड़े हो जाते हैं। उदाहर एके लिए यदि 'दीना' का श्रमिप्राय मुनिदीनाका ही लिया जाय तो देवोंको उचगोत्री नहीं कहा जायगा, किसी पुरुषकी सन्तान न होकर श्रीपपादिक जन्मवाले

\* जैसा कि तस्वार्थश्लोकवार्तिकमें दिये हुए भी-विद्यानन्द बाव्यर्थके निम्न बाक्य से प्रकट है :—

"तेन गृहस्थस्य पंचाखुकतानि सप्तशीलानि गुरावत शिक्तकत-व्यपदेशमान्त्रीति द्वादशदीक्तामेदाः सम्यक-पूर्वकाः सस्लेखनान्तास्य मदावत-तच्छीलवत्।"

होनेसे भी वे उचगोत्री नहीं रहेंगे। यदि श्रावक-के व्रत भी दीचामें शामिल हैं तो तिर्यंच पशु भी उचगोत्री ठहरेंगे; क्योंकि वे भी श्रावकके व्रत धारण करनेके पात्र कहे गए हैं श्रीर श्रक्सर श्रावकके व्रत धारण करते चाए हैं। तथा देव इससे भी उचगोत्री नहीं रहेंगे; क्योंकि उनके किसी प्रकार का व्रत नहीं होता-वे अव्रती कहे गए हैं। यदि सम्बन्ध का श्रमिप्राय विवाह सम्बन्धसे ही हो; जैसा कि म्लेच्छ-खएडोंसे आए हुए म्लेच्छोंका चक्रवर्ती आदिके साथ होता है और फिर वे म्लेच्छ मुनिदोन्ना तकके पात्र समझे जाते हैं, तब भी देवतागरा उच्चगोत्री नहीं रहेंगे; क्योंकि उनका विवाह-सम्बन्ध ऐसे दीनायोग्य साध्वाचारोंके साथ नहीं होता है। श्रौर यदि सम्बन्धका श्रभिप्राय उपदेश आदि दसरे प्रकारके सम्बन्धोंसे हो तो शक, यवन, शबर, पुलिंद और चाण्डालादिककी तो बात ही क्या ? तिर्यंच भी उचगोत्री हो जायँगे; क्योंकि वे साध्वाचारोंके साथ उपदेशादिके सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं और साज्ञान भगवान के समव सर्ग में भी पहुँच जाते हैं। इस प्रकार श्रीर भी कितनी ही आपत्तियाँ खड़ी हो जाती हैं।

श्राशा है विद्वान् लोग श्रीवीरसेनाचार्यके उक्त स्वरूप-विषयक कथनपर गहरा विचार करके उन छहों बातोंका स्पष्टीकरण करने आदिकी कृपा करेंगे जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, जिससे यह विषय भले प्रकार प्रकाशमें आसके और उक्त प्रशनका सर्वोंके समक्ष में आने योग्य हल होसके।

बीरसेवामन्दिर सरसाबा, ता० २१-११-१९३८

# भगवान महावीरके बादका इतिहास [ले॰ श्री॰ बाब मरजभानु वकील]

महाबीरम्बामीका निर्वाण ईसासे ५२८ बरस पहले हुआ, भगवान बुद्धका निर्वाण १५ वरस पहले होचुकाथा। महाबीर भगवानके समयमें मगध देशमें, जिनकी राजधानी राजगृह थी, शिशुनाग वंशी राजा श्रेंगिक (बिम्ब-मार) राज्य करता था । ईसासे ६४२ बरम पहले शिशुनागने इस राज्यकी स्थापना की थी। श्रेणिक इस वंशका पाँचवाँ राजा था। ईसासे ५८२ बरस पहले वह राजगही पर बैठा, २८ बरस राज किया श्रीर श्रंग देशको जीतकर श्रपने राज्यमें मिलाया। श्रेशिकके द्वारा जैन-धर्मका बडा भारी प्रचार हन्ता। ईसासे ४४२ वरम पहले उमका बेटा श्रजातशत्र (कुिंग्क) गद्दी पर बैठा । उसने ऋपने मामार्क्कोस लडकर वैशाली ऋौर कौशलके राज्य भी जीत लिये। श्रजातरात्रभी जैनो थाः परन्तु बौद्ध प्रन्थोंमें उसको बौद्ध लिखा है। ईसासं ५१८ वरस पहले उसका देहान्त होगया, जिसके बाद उसका बंटा दर्शक राजा हुन्ना । उसके बाद् ईसासे ४८३ बरस पहले उसका बेटा अजउदयी राजा हुआ। उसने उज्जैनको भी जीत लिया श्रीर मगधकी राजधानी राजगृहसे हटाकर पाटलीपुत्र (पटना)

में कायम की। उसके बाद उसके बेटे अनुरुद्ध का, फिर मुंहका, फिर नन्दीका, राज्य हुआ। नन्दीको नन्दवर्धन भी कहते हैं। उसने उड़ीसा तक सब देश जीत लिया और सार हिन्द्स्तानका राजा हो गया। उस समय उड़ीसामें जैन-धर्म फैला हचा थाः नन्दिवर्धन कट्टर बौद्ध था, जैन-धर्मसे द्वेष रखता थाः इसकारण वह वहाँसे जैन मृतियाँ उठा लाया । उसके बाद उसका बेटा महा-नन्द राजा हुआ; उसके पीछे उसका बेटा महा-पद्मनन्द् राजा हुन्ना, वह भी सारे हिन्द्स्तानका एक छत्र राजा हुआ ऋौर दुनियामें प्रसिद्ध हुआ, उसके पीछे उसके खाठ बेटोंका राज्य हजा, जिनमें मुख्य मामल्यनन्द्र या धननन्द्र था, प्रजा उनसे बहुत दुखी थी। ईसासे ३२६ बरस पहले, चद्रगप्त नामके एक जैनीने उनसे राज्य स्त्रीन लिया. जिसका कथन श्रागे किया जायगा।

इनदिनों हिन्दुस्तानकी पश्चिमी सीमासे लेकर यूरूपके यूनान देश तक ईरान (कारिस) के महाराजा दाराका राज्य था। इस वंशके राजा वड़े श्राभिमानके साथ श्रापनेको श्रार्थ-पुत्र कहा करते थे। मिसर, हम (टर्की) आदि सब देश उसके ऋाधीन थे। पारस राजधानी थी, इसही नगरीके नामसं यह देश फारस कहलाया। उस समय सिकन्दरका पिता किलप यूनानके एक छोटे से पहाड़ी इलाक़े-मक़दोनियाका राजा था और दाराकी त्राधीनता मानता था। वह यवन था। युनानके रहने वाले योन या यवन कहलाते थे। उसके मरने पर उसके महाप्रतापी बेटे सिकन्दरने सारं यूनान पर ऋधिकार करिलया; फिर मिश्र श्रीर टर्कीको जीतता हुआ ईरान पर चढ़ गया, दाराको मारा, ईरान पर क्रब्जा किया, फिर ईसास ३३० बरस पहले सीस्तान (शर्कोंके रहनेका स्थान) को जीतकर कंधारको जीता, फिर बास्तर पहुँचा, समरक्रंद, बुखारा आदि सब देश जीते, यहाँ भी शक लोग रहा करते थे। उधर ही एक हिन्दुस्तानी राजा शशिगुप्तका राज्य था; उसको भी जीतकर साथ लिया श्रीर पंजाब पर चढ़ाई की। रावल-पिंडीसं उत्तरमें तत्त्रशिला (गांधार देश) के राजा श्राम्भिने दुरसे ही उसकी श्राधीनता स्वीकार कर ली श्रीर उसके साथ होलिया। पश्चिमी कंघारका राजा हस्थी खुब लड़ा; परन्तु हार गया, सिकन्दरने उसका राज्य, उसके साथी संजयको देदिया, फिर मवर्गाको जीतकर शशिगुप्तको वहाँका राज्य दिया, फिर तच्चिता होता हुआ के कय देश (जहलम, शाहपुर, गुजरात) पर भाया । वहाँका राजा पुरु बड़ी बहादुरीसे लड़ा, आम्भिने हमला करके उसको पकड़ लिया। सिकन्दरने उसको भी अपना सेना-पति बनालिया स्त्रीर ग्लुचुकायन देशको जीतकर उसके आधीन किया, चिनाबनदीके उसपार मुद्रक देशका राजा पुरुका भतीजा था, वह भी विना लड़े

ही श्राधीन हो गया। स्यालकोटके मुकामपर माफा के कठ लोग श्रीर क्षुद्रक श्रीर मालवाके राजा खूब लड़े, परन्तु पुरुकी सहायतासे सिकन्दरकी जीत हुई। श्रागे रावी श्रीर व्यास नदीके पास पहुँचने पर नन्द राजाकी शक्ति श्रीर प्रभावसे भयभीत होकर सिकन्दरकी सेनाने श्रागे बढ़नेसे इनकार कर दिया। यह ईसासे ३२७ बरस पहले की बात है।

लाचार सिकन्दर जहलुम नदी तक बापिस श्राया श्रौर वहाँसे दक्खिनकी तरफ बढ़ा। शिवि-राजने बिना लड़े ही श्राधीनता मानली । श्रगलस्य, मालव और चुद्रक जातिवाले लड़े। इस लड़ाईमें सिकन्दरकी छातीमें घाव होगया। स्रागे चलने पर **ऋ**म्बष्ट, वसाति ऋौर शौद्र जातिके लोगोंने मुक़ा-बिला नहीं किया।वहाँसे सिंधकी तरफ बढ़ा, मुचि-कर्ण राज्यने भी मुकाबिला नहीं किया। ब्राह्मण राजा ने मुक्ताबिला किया, परन्तु सिकन्दरने उसको बहुत निर्दयतासे दबाया । फिर पातानप्रस्थ (हेद-राबाद सिंध) पहुँचा। लोग देश छोड़कर भाग गये, फिर पश्चिमके रास्ते हिन्दुस्तानसे बाहर हो गया और ईसासे ३२३ बरस पहले रास्तेमें ही उसका देहान्त होगया। पीछे उसके जीते हुए देशोंको उसके सेनापितयोंने दबालिया । सिकन्दर ने ऋपने इस संप्रामके समयमें यूनानियों. ईरा नियों और हिन्दुतानियोंके बीच आपसमें विवाह संबन्ध होनेका बहुत ज्यादा रिवाज डाला था।

इन दिनों मगधमें नन्द राजाका राज्य था। प्रजा उससे दुखी थी। जैन-धर्मी चन्द्रगुप्तने ईसासे ३२१ बरस पहले उससे राज्य झीन लिया। कहते हैं कि वह नन्द राजाकी मुरा नामकी दासीका बटा था. इसही कारण मौर्य कहलाया। परन्तु उसके कट्टर जैनी होनेके कारण ही उसको द्वेषसे बटनाम किया जाता है। मौर्य नामके ज्ञियोंका राज्य हिमालयकी तराईमें, नैपालके पास था। बुद्ध भग-वानके निर्वाण होनेपर पिष्पली बनके मौर्य तत्रियों-ने भी उसकी चिताकी राखका भाग माँगा था। भगवान महावीरके गणुधरोंमें भी एक मोरिय-पत्र था। चन्द्रग्रम बालपनेमें ही वड़ा साहसी था। नन्द राजाने उसके अनुपम साहसकी देखकर ही उसके मार डालनेका हक्म दिया था। वह भागकर पंजाब चला गया। वहाँ सिकन्दरसे मिला, परन्तु उससे भी श्रनवन होगई जिससे सिकन्दरने भी उसके मार डालनकी श्राज्ञा दी। वह साहसी बीर वहाँसे भी भाग निकला, वहीं पंजाबमें ही उसकी चाराक्य नामका एक महानीतिक ब्राह्मरा मिल गया । सिकन्दरके चल जानेपर चन्द्रगृपने चाराक्य की मलाहसे सिकन्दरके जीते हुए प्रदेशोंमें बिद्रोह कराकर स्वयं उनका शासक बन बैठा । फिर उनहीं लोगोंकी फीज बना कर सगधपर चढ़ाई कर दी। श्रीर नन्द राजाको जीतकर वहाँका राजा होगया ।

सिकन्दरके मरने पर उसके सेनापित मैल्यू-कसने उसका जीता हुआ राज्य दवाकर हिन्दु-म्तानकी पश्चिमी हह तक अपना अधिकार जमा लिया था। ईसामे २०५ बरस पहले उसने पंजाब पर भी चढ़ाई कर दी, परन्तु चन्द्रगुप्तने उमको ऐसी मात दी कि उसने हिन्दुम्तानके बाहरके चार सूबे कंधार, हिरात, किलात और लालबेला चन्द्रगुप्तको देकर और अपनी बेटी उसको व्याह कर अपनी जान बचाई। फिर कारमीरसे उत्तर का इलाक़ा काम्बोज और बदम्बशां भी चन्द्रगुप्तके आधीन हो गया। वह सारे हिन्दुस्तानका महा प्रतापी राजा हुआ और जैन-धर्मका भारी प्रचार किया। २४ बरस राज्य करके १२ बरसका भारी दुर्भिच पड़ने पर अपने बंटे बिन्दुसारको राज दे, श्री भद्रबाहु आचार्य के साथ, कर्णाटक देश-का चला गया, और मुनिदीचा लेकर भारी तप किया।

बिन्दुसारने भी बहुत योग्यताके साथ राज्य किया, परन्तु उसने बौद्ध धर्म प्रहण् कर, दुनिया भरमें उसका प्रचार किया। उसके पीछे उसका बटा अशोक जो ब्राह्मण रानीसे पैदा हुआ था, राजा हुन्ना। वह चक्रवर्तीके समान महाप्रतापी राजा हन्त्रा । उसने मध्यएशियामें खुतनको न्त्रीर तिब्बतके उत्तरमें नानार देशको भी जीता, जिसको ब्रह्म पुरागामें उत्तर कर लिखा है। इस तरह चीन की हह तक उसका राज्य फैल गया। पश्चिममें उसका राज्य यूनान तक फैला। उड़ीसाके राजाके माथ उसकी भारी लड़ाई हुई, जिसमें लाखें। श्रादमी मरते देखकर उसको लड़ाई करने मे घुगा हो गई। तबसे उसने लड़ाई लड़ना छोड़कर बौद्ध-धर्मके द्वारा ऋहिंसा परमोधर्मः का प्रचार करना शुरू कर दिया । दृर दुर तक सबही देशों में धर्म उपदेशक भेजे, हक्सनामे जारी किये, जिन-में हिंसाबन्द करनेकी कड़ी आज्ञा थी। जगह २ बहु २ स्तम्भ वनवाक्त उनपर अपनी आज्ञाये खुरवाई. यह बादिक धर्म-अनुष्टानोंमें भी राजाका द्वारा पदाहिंसा बंद की: जिससे वैदिक

धर्मका प्रचार बहुत कुछ कम हो गया । श्रीर ब्राह्मणोंका जोर घट गया। जात-पाँतका भगड़ा दूर होकर सबहीको लौकिक श्रीर धार्मिक उन्नति करनेका श्रवसर प्राप्त हो गया।

श्रशोकके पीछे उसका बेटा क्रणाल राजा हुआ। उसके पीछे उसका बेटा दशरथ राजा हुआ, जिसको सम्प्रति भी कहते हैं। उसको श्री ऋाचार्य महाराज सहस्तीने जैनी बनाया, उसने जैन-धर्मका ऐसाही भारी प्रचार किया जैसा ऋशोकने बौद्ध-धर्मका किया था। उसने ऋकग्रानिस्तान, ईरान, बलस्त्र, बुखारा, कारागर, बदखराान आदि पश्चि-मोत्तर देशोंमें भी धर्म-प्रचारके ऋर्थ जैन साधु भेजे, जहाँ शक, यवन श्रीर पह्नव श्रादि जातियाँ रहती थीं। जगह २ जैनमन्दिर बनवाये । राज-पुतानेमें उसके बनवाये मन्दिरोंके निशान ऋब तक मिलते हैं। वह सारे हिन्दुस्तानका महा प्रतापी राजा हुन्या। उसके बाद शालिशुक, उसके बाद सोमधर्मा (देवधर्मा) उसके बाद शतधनुष, उसके बाद बृहद्रथ राजा हुन्ना; इसप्रकार ईसासे २८५ बरस पहले तक मौर्य-बंशका राज रहा।

इसी समय बृहद्रथके ब्राह्मण सेनापित पुष्य-मित्रने तलवारसे राजाका सिर काट स्थयं मगध-का राजा बन बैठा, तभीसे शुग-वंशका राज बला। परन्तु राजपूतानेमें मौर्यवंशी जैनी राजाओं का राज ईसाकी आठवीं शताब्दी तक बराबर बना रहा। चित्तोङ्का किला मौर्य राजा चित्रांगदने बनवाया। मानसरोवर मौर्य-वंशी राजामानने ७१३ ईसवीमें बनवाया। कोटा राज्यमें ७३८ ईसवीका शिलालेख मौर्य-राजा धवलका मिला है। बम्बईके स्नानदेश जिलेमें १०६६ ईसवीके शिला-लेखमें वहांके २० मौर्य राजाश्रोंके नाम हैं, जिनके वंशज श्रवतक दिल्लामें हैं श्रीर मोरे कहलाते हैं।

इसप्रकार श्रीमहावीरस्वामी श्रीर भगवान बुद्धके समयसे लेकर चारसी बरस तक जैन-धर्मी राजा श्रेग्शिककी सन्तान श्रीर जैन-धर्मी महाराजा चन्द्रगुप्त मौर्यकी सन्तानका राज्य मगध-की गद्दी पर बना रहकर सारे हिन्दुस्तानमें श्रीर हिन्दुरतानके बाहरभी दूर-दूर तक जैन-धर्म श्रीर बौद्ध-धर्मका खूब प्रचार रहा । हिंसामय कर्म कांडोंके स्थानमें ऋहिंसा परमो धर्म:का डंका बजा श्रीर सबही को धर्म पालनका श्रधिकार मिला; जिसके बाद ऋब फिर पुष्यमित्र ब्राह्मण के द्वारा हिंसा मय वैदिक धर्मका प्रचार शुरु हुआ, उसने स्वयम् दो बार अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मणोंका महत्व प्रारम्भ हुन्ना, वैदिक-धर्मको न मानने वाले, धर्मश्रनुष्ठानोंमें न करने वाले शुद्ध वा म्लेच्छ कहलाये जाकर घुणा की दृष्टिसे देखे जाने लगे, जात-पातका भेद जोरोंके साथ उठ खड़ा हुआ। मगधसे लेकर पंजाबमें जालंधर तक पुष्यमित्रने जैन स्रौर बौद्ध साधुत्र्योंको कृत्ल कराया, उनके मठ मन्दिर श्रौर बिहार जलवाये; जिससे उनमेंसे बहुतोंने दूसरे देशों में जाकर जान बचाई। ३६ बरस उसका राज्य रहा, इस बीचमें उसने जैनों श्रीर बौद्धोंका जड़ मूल नाश करनेके वास्ते क्या कुछ नहीं किया?

इधर हिन्दुस्तानसे बाहर क्राबुल, ईरान, बलख,

बदस्तरामिं बड़ी गड़ बड़ होरही थी। बलख-बुम्हारा में सीरियाके यूनानी राज्यकी तरफसे यूनानी गवर्नर (चत्रप) राज्य करता था । ईसासे २५० बरस पहले जन्नप दियोदोतने अपने राज्यको सीरियाके राज्यसे आजाद करिलया । बलख के पच्छिम तरफ खुरासानमें पार्थव जातिका राज्य था, जो पह्नव कहलाते थे. वहाँ उस समय शकों की एक जाति पर्एा आवसी थी, इन शकोंकी सरदारीमें सारे पार्थव यूनानी राज्यके खिलाफ होकर ईसासे २४८ बरस पहले स्वतंत्र होगये. फिर उन्होंने सारं ईरान पर ऋधिकार करिलया श्रीर चार सौ बरस तक राज्य किया । बखतरमें यूनानियोंका कुछ राज बना रहा, सीरियाके यूनानी राजा अन्तियोकने ईसासे २०८ बरस पहले वास्ततर पर चढाईकी; वहाँ देवदातका पोता एकथिदिम राज्य करता थाः उसने श्रपने बेटे दिमेत्रकी मारफत सुलह करली । श्रन्तियोक ने दिमेत्रको अपनी बेटी व्याह दी और उसकी सहायतासे काबूल पर चढ़ाई की । वहाँके राजा सुभागसेनने सुलह करला । यहाँसं ऋन्तियोक वापिस चला गया, उसके वापिस चले जाने पर दिमेत्रका राज खूब बढ़ा। सुभागसेनके मरने पर ईसासे १६० बरम पहले दिमंत्रने हरात, काफिरस्थान, क्रंधार श्रीर सीम्तान पर कब्जा करिलया। फिर दिमेत्रने हिन्दम्तान पर चढ़ाई की. श्रीर मद्र देशकी राजधानी सियालकोटको जीतकर, मथुरा और मध्य देशभी जीता, और फिर मगध परभी चढ़ाई करदी । इनहीं दिनों पुष्यमित्र बाह्मणने मौर्य राजाका सिर काटकर मगधका राज्य ऋपने हाथमें लिया था, वह दिमंत्र

के मुकाबिलेको खड़ा हुन्ता।

इनही दिनों उड़ीसामें एक महाप्रतापी जैन राजा खारवेल राज्य करता था। उसने देखा कि पुष्यमित्र उसका मुक्काबिला नहीं कर सकेगा श्रौर दिमेत्र उसको जीतकर उड़ीसा परभी चढ़ श्रावेगा; इसकारण खारवेल खुद दिमेत्रके मुकाबिले-को आया और दिमेत्रको वापिस भगाते २ पंजाबसे बाहर निकाल कर श्राया। लौटते हुए खारवेल मगध परभी चढ़ श्राया , परन्तु पुष्यमित्रने उसके पैरों पर पडकर श्रपना राज्य बचा लिया। पिछले दिनों नन्द राजा जो जैन मूर्तियाँ उड़ीसा सं उठा लाया था, उनको वापिस लंकर खारवेल वापिस घर चला गया। खारवेल चक्रवर्तीके समान महादिग्विजयी गुजा हुन्ना है। उसने सारं दक्खन श्रीर बंग।लको जीत कर वहाँ जैन-धर्मका प्रचार किया, परन्तु उसके मरने पर उसका राज्य स्नागे नहीं चला । खारवेलके मरने पर पुष्यमित्रने फिर जोर पकड़ा । दिमेत्रको खदेड़ कर जिस पंजाब पर खारवेलका राज्य होगया था उसपर ऋब पृष्यमित्रने कच्चा करके ऋथमेथ यज्ञ किया । ईमासं ११४ वरम पहले दिमेत्र युनानीका बेटा मेनेन्द्र फिर हिन्दुस्तान पर चढ कर श्राया, परन्तु श्रवकी श्रार उसने मग्ध पर चढ़ाई नहीं की: किन्तु श्राञ्चल पंजाब पर क्रव्या करके फिर दक्खनकी तरफ जीतता हुआ काठिया-बाड़ तक अपना राज्य जमा लिया। हिन्द्स्तानसे बाहरभी चीन तक उसका राज्य होगया, उसने बृद्धधर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध-प्रन्थोंमें उसको मिलिन्द लिखा है।

पुष्यमित्रकं पीछं उसके वंशके धराजा राज्य करते रहे। इस प्रकार शुंगवंशी ब्राह्मणोंका यह राज ११२ बरस तक रहा; जबकि राजाक मंत्री वासुदेव नामके कएव ब्राह्मणने राजाको मरवा कर स्वयम राज्य पर कड़जा कर लिया। उसके बाद करव वंशके तीन राजा श्रीर हुए, परन्तु इस वंशका राज्य कुल ४५ बरस तक ही रहा। उसके बाद ईसासे २७ बरस पहले ऋंध वंशके एक राजाने जो सातवाहन वा सातकारिंग कहलाने थे श्रीर जिनका राज्य मारे दक्खनमें फैला हुन्न। था। कण्ववंशके राजा सुश्रमणको मारकर राज्य छीन लिया । ये लोग द्राविड् थे श्रीर बहुत समयसे दक्खनमें राज्य कररहे थे। पीछे येही लोग सालबाहनभी कहलाने लगे थे: इनके समयमें प्राकृतका बहुत भारी प्रचार हुआ श्रीर संस्कृतका प्रचार दब गया।

शुंगवंश और करववंशक राज्य कालमें जैन और बौद्धधर्मक स्थानमें वैदिकधर्मका सूब प्रचार हुआ। शैवधर्म और भागवतधर्म (बैद्यावधर्म) की उत्पत्ति हुई और बहुत प्रचार हुआ। सौ डंद सौ बरसके अन्दर ही अन्दर इन धर्मोंका ऐसा भारी प्रचार होगया कि उस समय तक्षशिलाके एक यूनानी गजाने जो अपना एक यूनानी दृत यहाँके गजा भागभद्रके पास भेजा था; उस यूनानी दृतने भी यहाँ विद्या भगवानका एक गरुडध्वज बनवाया; जिसपर खुदे लेखका इस्व इसप्रकार है:—

"देवोंके देव वासुदेवका यह गरुडध्यज यहाँ बनवाया, महाराज अन्तिलिकतके यहाँसे राजा कासीपुत्त भागभद्र त्राताके—जोकि अपने राजके १४ वें बरसमें हैं, उसके पास आये हुए तस्वसिला निवासी दियके पुत्र यवनदृत नागवत हेलि-उदोरने"

इनही दिनों विक्रम संवत् चला। इस संवत्के विषयमें पुरानी खोज करने वाले विद्वान बड़ी भारी गड़-बड़में पड़े हुए थे-कुछभी पता नहीं लगा सके थे कि यह संवत् कब चला और किसने चलाया; परन्तु कालकाचार्य नामकी एक जैन कथासे यह गुत्थी विल्कुल सुलभ गई है श्रीर सब विद्वानोंने मानली है। उसके अनुसार उज्जैनके गर्वभिष्ठ जातिके एक हिन्दू राजा विक्रमा-दित्यन जैन-धर्मकी रचा करने वाले शकोंको मध्य भारतसं निकाल कर ईसासे ५० बरस पहले विक्रम संवत चलाया । शक जातिका वृत्तान्त आगे लिखा जाता है, जिन्होंने विक्रमा दित्यके पिता गर्देशिहको हराकर उज्जैन पर अपना श्रिधकार कर लिया था, परन्त उनका यह श्रिधकार केवल चार ही बरस रहा; पीछे विक्रमादित्य ने उनसे ही राज्य छीन अपना संवन चलाया था, इसके १३४ बरस पीछे उज्जैन पर फिर शकों का राज हो गया, तब उन्हें ने शक संबन् चलाया, जो ऋब तक चल रहा है। दक्तिए। देशके सबही जैन प्रंथोंमें शक संवन ही लिखा जाता रहा **È** 1

शक लोग तिब्बतके उत्तर और चीनके पिछ्छिम में तातार देशके रहने बाले थे। ये लोग आर्य भाषा बोलते थे और रहन सहन धर्म विश्वास आदिमें भी ऐसे ही थे जैसा वर्णन सबसे पुरानी पुस्तक वेदोंमें वा ईरान (कारिस) देशकी धर्म पुस्तक जिन्दावस्था (छन्द व्यवस्था) में मिलता है। इनकी एक टोली बहुत दिनोंसे काबुलसे पश्चिम तरफ त्राबमी थी: इसहीसे उस स्थानका नाम शक स्थान वा सीस्तान होगया था। फिर जब ईसासं २४६ बरस पहले चीनके राजाने अपने देशको हुए नामकी एक जंगली जातिकी ऌट मारसे वचानेके वास्ते चीनके पश्चिममें ४०० मील लम्बी एक दीवार बनवादी। तबसं यह हुए। लोग शकों पर छूट मार करने लगे, उनसे तंग आकर ताहिया वा तुखार नामकी शक जाति काश्मीरके उत्तरमें श्राबसी थी, उसीके कारण पामीर, कम्बोज, बलख और बदम्बरानका सारा देश तुस्तार वा तुर्खार-म्नान कहलाने लगा था, इसके कुछ दिनों बाद ईसासे १६५ बरस पहले युइश या ऋषिक नामकी एक और शक जाति बाखतरमें आबसी, तस्तार भी इनके आधीन हांगये, फिर इनही शकोंकी एक टोली हरातमें भी जावसी ऋौर कुछ सीस्तानमें आवमें, जहाँ पहलेसे ही शक लोग रहते थे।

मीस्तान उस समय ईरानके पार्थव राजके आधीन था; परन्तु अब नवीन आगन्तुक भाइयोन का बल पाकर शक लोग पार्थवोंसे लड़ पढ़े; पार्थव राजा फावन लड़ाईमें मारागया। उसके बेटे आर्च बानने तुख़ारोंपर चढ़ाईकी, परन्तु वह भी मारागया, उसके बेटे मिथूदानने शकोंका पूरा पूरा दमन किया, शकोंने उस समय राजाधिराजकी पदवी धारण कर रकवी थी। ईरान (कारिस) का राजा साहुआनसाह अर्थान साधुआंका भी साधु

कहलाता था। पीछेसे यह ही शब्द बिगड़कर शाहनशाह होगया। श्रपने बाप दादाका बदला लेनेके वास्ते फारिसके राजाने शक सर्दारोंके पास एक कटारी भेजी कि श्रपने परिवारको बचाना चाहते हो तो श्रपने सिरकाटकर भेजदो, नहीं तो सर्वनाश करदिया जावेगा।

इनदिनों उज्जैनमें गर्दभिष्ठ जातिका राज्या, जिनके ऋत्याचारोंसे तंग ऋाकर जैनाचार्य कालक सीसतानमें चलागया था। उसने शक सरदारोंको समभाया कि लड़ाई करके क्यों अपना सर्वनाश करते हो ? मेरे माथ हिन्द्स्तान चले चला । शक सरदारोंने उसकी बात मानली श्रीर ६६ सरदार श्रपनी श्रपनी सेना सहित हिन्दस्तान श्रागय । पहले सिंध आये वहाँ राज्य कायम किया, किर काठियावाड़ पहुँचे, वहाँ भी राज्य स्थापित किया । जगह २ गवर्नर नियत किये जो चत्रप वा महा ज्ञत्रय कहलाये। फिर गुजरातके राजात्र्योंकी सहा-यतासे उज्जैनपर चढाई की श्रीर श्रपना राज स्थापित किया परन्तु उज्जैनमें उनका यह राज चार बरस ही रहा, जिसके बाद गर्दाभक्क बेटे विक्रमा-दित्यने उनसे राज्य छीनकर ईसासे ४० बरम पहले विक्रम संवत् चलाया।

उस समय शकोंका गजा नहपान था जो चहरात बंशका था, जिसका जमाई उपवदात (ऋषभद्त्त) शक था, जिसका एक लेख नासिक (बस्बई छहाता) के पास मिला है, जिसका ऋथं इसप्रकार है:—

पराजा स**ह**रान सत्रप नहपानके जमाई

दीनिक के बंदे, तीनलाख गउन्नोंका दान करनेवाले वार्णासापर स्वर्ण दान करने श्रीर तीर्थ बनवाने वाले, देवताश्रों श्रीर बाह्मणोंको २६ गाँव देनेवाले बरसभर लाख बाह्मणोंको खिलाने वाले, पुन्य तीर्थ प्रभासमें बाह्मणोंको श्राठ भार्या देने वाले धर्मात्मा उपवदात (ऋषभदत्त) ने यह लेख बनवाई, पाखरांमें जाकर स्नान किया, तीनहजार गौ श्रीर गाँव दिये, श्रश्वभूति बाह्मणको खेत दिये"

इसही प्रकार नहपानकी बेटी दत्तमित्राका भी दान है। उपवदातक भी अन्य कई भारी २ दान हैं। उसके बेटे मित्रदेवएकका भी दान है। नहपानके अमात्य वत्सगोत्री अयमका भी दान है।

उज्जैनकं बाद शकोंने मथुरा जीता, फिर पंजाब भी लेलिया श्रीर यबनेंका श्रन्त कर दिया, मथुरामें उनका एक लेख मिला है जिसका श्रर्थ इस प्रकार है:—

"महाज्ञत्रप र जुलकी पटरानी युवराज खर-श्रोस्तसा बर्टा की मां श्रयस्य कमुइश्चने श्रपनी मां दादी भतीजी सहित राजा मुकि श्रीर उसके घोड़ेकी भूषा करके शाक्य मुनि बुद्ध-का शरीर धातु प्रतिष्टापन किया, स्तूप श्रीर संघाराम भी"

इसही प्रकार एक और लेखमें महाचत्रप रजुलके बेट शुडसने बौद्ध संघकी पूजाके लिये और सारे शकस्तानकी पूजाके लिये प्रथ्वी दान की इससे सिद्ध है कि यह शक कुछ तो बौद्ध धर्मी होगये थे और कुछ बाझगा धर्मी।

पंजाबके कैकय देशमें एक शक राजा मोगका श्रिथकार ईसासे ६४ बरस पहले होगया। फिर ईसासे ६० बरस पहले उनका राज्य हजारा जिले तक होगया। ईसास ४४ बरस पहले तक्तशिलामें बुद्धकी मूर्ति स्थापित कराई, जिसके लेखका ऋर्थ इस प्रकार है :—

"तहरात चतुका तत्रप लिश्रक कुसुलुक, उसका पुत्र पतिक तत्तरिशामें भगवान बुद्धकी मूर्ति प्रतिष्ठित कराना है, संघाराम भी, बुद्धोंकी पूजाके वास्ते," इससे सिद्ध है कि इस समय राकोंका राज चत्र श्रर्थात श्रदक तक पहुँच गया था श्रीर वे परम बौद्ध धर्मी थे। राक राजा मोगके सिक्क पंजाबमें बहुत मिलते हैं जिनपर लिखा होता है 'राजितराज महतस मोश्रस"

इन्ही दिनों दक्खनमें गोतमी पुत्र राजा मात-कर्णिने शकेंसि राज छीनना शुरू कर दिया था. उज्जैन उनसे छिन ही गया था. इसकारण अब उनका राज केवल सिंध झौर गांधारमें ही रहगया था । गोतमी पुशके शिलालेखमें उसको शक, यवन और पह्नवीं (पार्थिवों) का नाश करने वाला श्रीर वर्गोंका संकर रोकने वाला लिखा है जिससे साफ जाहिर है कि वह कट्टर ब्राह्मण धर्म को पालने वाला था. जात पातके भेटको खब प्रचार देता था. श्रीर शकोंके साथ विवाह सम्बंध-को सख्तीके साथ रोकता था। गोतमी पुत्रका बटा वसिष्टिपुत्र राजा हुन्ना, उसने राज्यको त्र्रौर भी ज्यादा बढाया; मगध देश भी जीता श्रीर उड़ीसा भी। ये सब राजा सातबाहनके नामसे प्रसिद्ध हुए श्रीर सालबाहन भी कहलाये। ईस्वी सन ६० तक इनका राज रहा: इसके बाद ऋषिक तुःसार नामकी शक जातिने हिन्दुस्तानपर चढ़ाई करके उनसे राज्य छीन लिया।

इधर तो सीस्तानके राकोंका ऋधिकार हिन्दुस्तानसे उठरहा था लेकिन दूसरी तरफ बलमा बदस्वशांके ऋषिक तुम्बार जातिके शक दिरबिजय करते हुए हिन्दुस्तानकी तरफ आरहे थे, वे लोग काशरार, चतराल और दरद देश होते हुए हजारेसे गांधार पहुँचे। उनकी पाँच रियासते थीं। ये लोग साहु कह्लाते थे। ईसासं २० बरस पहले इनमें एक रियासतका राजा कुशान हुआ, उसने अन्य चारों रियासतोंको भी जीत लिया, फिर पार्थवोंसे काबुलभी लेलिया, फिर क्रंधारभी। वह बौद्ध था, और अपनेको धर्मथिद (धर्म-स्थित) लिखता था, पीछं वह अपनेको देवपुत्रभी कहने लगा था, उसहीने सबसे पहले चीनमें बौद्ध-धर्मका प्रचार करनेके लिये चीनके राजाके पास अपने दूत भेजे थे। पिशावर और तत्तशिलामें भी उसका राज होगया था, वहाँ एक लेख मिला है जिसमें लिखा है कि 'महाराज राजातिराज देवपुत्र कुषणके आरोग्यके लिये बुद्धदेवकी मूर्ति स्थापित कराई।'

ईस्वी ३६ में उसका देहान्त होनेपर उसका बेटा विम राजा हुन्ना। ईस्वी ६० में उसने पंजाब-पर दखल किया, फिर मथुराकी तरफ बढ़ता हुआ बनारस तक जीतता हन्ना चला गया। उसहीने सातबाहनसं उज्जैनका राज्य छीना । उसके सिक्की पर " महरजस रजदिरजस सर्वलोग ईश्वरस महि-श्वरस विम" लिखा रहता है। मधुरामें एक देव-मंदिर मिला है, जिसमें एक मूर्ति बिमर्का भी है, मूर्तिके नीचे लिखा है "महाराज राजातिराजो देव पुत्रो कुषाए पुत्रो शाहि वेम " बिम बहा प्रतापी राजा हुआ, उसका राज पूर्वमें चीन तक, पश्चिममें रूम तक श्रौर हिन्दुस्तानमें बनारस तक फैल गया था। राजधानी उसकी बदखशां थी। हिन्दस्तानका राज्य वह ऋपने ज्ञत्रपों द्वारा करता था। ईस्वी ६८ में हिन्दुस्तानसे कश्यपमातंग श्रीर धर्मरत्न नाम-के दो बौद्ध साधु चीन मेजे गये थे, जिनकी

वजहसे वहाँ एक भारी विदार तैंग्यार हुआ और बौद्धधर्मकी बुनियाद पढ़ी। बिम यशिप बौद्ध था परन्तु हिन्दुस्तानमें शैवधर्मका खिषक प्रचार हो जानेसे खपनी प्रजाको राजी रखनेके बास्ते वह खपने सिक्कोंपर शिवनन्दी (बैल) और त्रिश्चल भी बनाने लगा था।

ईस्वी ७५ के क़रीब सातबाहन वंशके राजा महेन्द्रने बिमका राज हिन्द्स्तानसे हटा दिया । पंजाबमें मुलतान और करोरके पास बड़ी भारी लड़ाई हुई। उस समय पंजावर्मे शकोंकी तरफसे सिरकप का बेटा रिसाल राज्य करता था। महेन्द्रने उसको मारा श्रीर शक राज्यको हिन्दुस्तानसे बाहर कर दिया। महेन्द्रने सारा दक्खन देश, सिंध, काठियाबाड, बरार और मध्यदेश सब जीत लिया था। इधर बंगाल, उड़ीसा और उत्तरमें काशमीर भी अपने अधिकारमें करिलया था। यह तमाम देश जीतकर उज्जैनमें उसने एक भारी जलूस निकाला था, जिसमें बंगाल कर्नाटक, गुजरात, काशमीर श्रीर सिंधके राजा बिन्ध्यवल नामक भील-राजा, निर्मृक नामक फारसका राजा भी जुल्रुसमें शामिल थे। फिर कलिंग देशका राजा कलिंगसेन भी जो शबरों श्रीर भीलोंका स्वामी था श्रपनी कन्या देकर आधीन होगया था।

माल्स होता है कि विसके सरनेके वाद तुरन्त ही उसके राज्यका कोई अधिकारी नहीं हुआ। इसीसे यह सब गोलमाल हुआ जो १२ वरस तक रहा। पीछे उसके एक वंशज कनिष्कने राज्यकी वागडोर सम्हाली। वह अपने सिर्क्कोपर "साहुआन साहुकनेष्क कोशान" लिखता था। उसने चढ़ाई करके फिरसे सारे हिन्दुस्तानपर ऋधि-कार कर लिया। खतनके एक लेखमें लिखा है कि ख़तनके राजा विजय संभवके वंशज विनय-कीर्तिने कनिष्कके साथ मिलकर हिन्दुस्तानपर चढ़।ईकी श्रीर श्रयोध्या जीती। इसके बाद कनिष्क ने सातबाहन (सालबाहन) से उज्जैन जीतकर ईम्बी उप में एक संवत् चलाया जो बराबर अब तक चला आ रहा है। राजा विजय संभवके राज्य-कालमें आर्य वैरोचनने खतनमें बौद्धधर्म चलाया था। इस वंशका राज्य बहुत पीड़ी तक बनारहा। तेरहवीं पीढ़ीमें राजा विजयकीर्ति हन्ना। ईसासे दो साल पहले चीनके राजदत चीनमें बौद्धधर्म का प्रचार करनेके वास्ते कम्बोजदेशसे बौद्धधर्मकी पुस्तक ले गये थे। इससे सिद्ध है कि खुतन और कम्बोज ऋादि देशोंमें बहुत दिनोंसे बौद्धधर्म फैला हुआ था।

किनक बड़ा भारी प्रतापी राजा हुन्ना है। वह कट्टर बौद्ध था। उसके द्वारा बौद्धधर्मकी न्रासीम उन्नित हुई। उसने पाटलीपुत्रपर चढ़ाई कर वहाँके राजाको हराया, राजासे भारी हरजाना मांगा लेकिन वहांसे बुद्धभगवानक। कमण्डलु मिलनेपर बौद्ध विद्वान न्राश्वघोपको साथलेकर वापिस चला न्राया। इसके बाद ईरानके पह्नव राजाने हिन्दुस्तानपर चढ़ाईकी, परन्तु कनिष्कने घोर युद्धकर उसको भगाया। पिशावरकी खुदाईसे मिले हुए एक लेखमें जो शक संवत् १ का है बौद्ध न्नाचार्योंके प्रतिमहमें दिये गये कनिष्क विद्वार न्नीर महासेनके संघारामका उल्लेख है। तीसर बरस सारनाथमें बुद्धकी मूर्ति प्रतिन्नापित

कराई। ११ वें बरस भावलपुरमें राजाधिराज देवपुत्र कनिष्कके नामसे बुद्धकी मूर्ति प्रतिष्ठापित हुई। कनिष्कने चीनपर भी चढ़ाईकी थी, परन्तु रसद न पहुँचनेसं वापिस स्थाना पड़ा था। उसने बदरलशांकी जगह पिशावरको ऋपनी राजधानी वनाया था। ऋशोककी तरह उसने भी बौद्धधर्म को दुर-दुर तक फैलाया । काशमीरमें बौद्धधर्मः की एक भारी सभा कराई जिसमें ५०० विद्वान इकटठे किये गये । बौद्धधर्मकी महायान नामकी नवीन संप्रदाय स्थापित हुई जो इस समय तक तिब्बत, चीन, जापान ऋौर कोरियामें चल रही है। बुद्ध भगवानके शिपिटकका भाष्य तैय्यार किया गया श्रीर ताँबके पत्रोंपर खुद्वाकर सुरत्तित रक्खा गया। काशमीर देशकी सारी श्रामदनी धर्मप्रचारके वास्ते ऋर्षण करदी गई। दूर-दूर देशोंमें बौद्ध साधु धर्म-प्रचारके वास्ते भेजे गये, जहाँ कनिष्कने अनेक स्तूप, बिहार, मठ श्रीर चैत्य बनवाये।

ईस्वी १२१ में किनष्कका देहान्त होनेपर उसका बेटा वासिष्क गहीपर बैठा, उसके पीछे हिवष्क, यह भी किनष्कके समान बौद्ध-धर्मका बड़ा भारी प्रचारक हुआ। इसका बनवाया हुआ एक महाविशाल बौद्ध संघाराम मथुरामें मिला है। काशमीरमें उसने हिवष्कपुर नगर बसाया और बौद्ध-धर्मकी वृद्धि की। ईस्वी ६३१ में जब ह्रेनसांग नामका बौद्धयात्री वहाँ गया था तो उस समय वहाँ पाँच हजार बौद्ध साधु थे जो अनेक बौद्ध-धर्मशालायें चला रहे थे, हिवष्कके बाद दूसरा किनष्क राजा हुआ, और फिर वासुदेव राजा हुआ। इस प्रकार ६८ वरस इस वंशका राज्य रहा। वासुदेवका राज ईस्वी १७६ तक रहा। काबुलसे मधुरा तक उसका राज था। बिलोचिस्तानमें कुछ ऐसे लेख मिले हैं; जिनसे सिद्ध होता है कि वहाँ भी जसका राज था श्रीर वहाँ भी बौद्ध-धर्म फैल गया था। वह बौद्ध-धर्म प्रचारक था, परन्तु प्रजाको खुश रखनेके वास्ते श्रपने सिक्कोंपर शिव, नन्दी श्रीर त्रिशूलकी मूर्ति बनाने लगा था। ईरानक सासानी राजा भी ईसाकी तीसरी शताब्दी में श्रपने सिक्कोंपर शिव श्रीर नन्दीकी मूर्ति बनाने लगे थे।

उज्जैनका राज्य ईस्वी ११० में एक पुराने महात्तत्रप चप्टननं कनिष्कके बेटोंसे छीन लिया था । चष्टनका बेटा जयदामा श्रीर पोता रुद्रदामा हुआ। ईस्वी १३० में रुद्रदामाने दक्षिण देशके महाराजा गौतमीपुत्रके बेटे राजा सातकार्ण पुलुमायाको ऋपनी बेटी व्याह दी थी। उस समय रुद्रदामाका राज्य कच्छ देशमें ही रह गया था। पुलुमायाके पिता गातमीपुत्रने दक्षिणका बहुतसा राज्य कद्भदामासे छीन लिया था. वह कट्टर हिन्द था श्रौर शकोंको हिन्दुस्तानसं निकालना चाहता था। ईम्बी १५० में रुद्रदामाने श्रपने जमाई सात-करिंग्से लड़ाई करके वह सब देश छीन लिया जो सातकर्शिके पिता गौतमीपुत्रने रुद्रदामासे छीन लिया था। गिरनारके पास एक बहुत बड़ी भीलका बाँध टूट गया था, रुद्रदामाने उसकी मरस्मत कराई। यह भील जैनराजा चन्द्रगुप्रने बनवाई थी. इससे दूर-दूर तक खेतोंकी आवपाशी होती थी। महाराजा ऋशोकने तुशासप नामके ऋपने गवर्नरकी मारफत श्रातुल धन लगाकर इस भील-को पक्का बना दिया था श्रीर नहरें निकाल दी थीं। शक राजा रहदामाने इसकी मरम्मत कराई श्रीर लेख खुदवाया जिसका सारांश इस प्रकार है:—-

"श्राकर श्रवन्ति, नीवृत, श्रानर्ते, सुराष्ट्र, श्रान्न, मारवाइ, कश्र्व, सिंधु, सौवीर, कुकर, श्रपरान्त, निपाद श्रादि सब प्रदेशोंका स्वामी योधोयोंके राज्यको जबरदस्ता उखाइ फेंकने वाला श्रपने सम्बन्धी सातकर्गीको लड़ाईमें दो बार जीतने वाला, महाचत्रप नाम वाला, राज कन्याश्रों के स्वयंवरों में मालायें पाने वालेने अधिलकी मरम्मत कराई।"

इससे सिद्ध है कि शकराज श्रष किर उज्जैन से लेकर पिच्छममें सिंध तक श्रीर सारे दक्कन में फैल गया था। यौधेय जाति पंजाबमें सतलज के पास रहती थीं, उसकोभी कद्रदामाने दो बार हराया श्रथान इधरभी उसका राज होगया। इस लेखसे यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि इतना ही नहीं था कि हिन्दुम्तानके ज्ञिय लोग इन शकोंकी कन्या ले तो लें किन्तु देते नहीं, बल्क ज्ञिय राजाश्रोंकी कन्यार्थे भी इन शक राजाश्रों के गलेमें वरमालार्थे डालती थीं श्रीर इनसे व्याही जाती थीं।

कद्रदामाके मरने पर उसके बंटों, दामजद श्रीर कद्रसिंह में लड़ाई रहती रही। श्रव्यल दामजद राजा हुआ, फिर उसके पीछे कद्रसिंहका बेटा कद्रसेन राजा हुआ। उसके बाद उसका भाई सिंह दामा, फिर उसका भाई दामसेन ईस्वा २३६ तक राजा रहा। दामसेनके बाद ईश्वरदत्त नामके एक आदमीने इन क्षत्रपोंसे राज छीन लिया। वह कोई आभीर सेनापित मालूम होता है, क्यों- कि उनिदनों आभीर लोग बहुत जोरोंपर थे और राजपूतानेके पूर्व तरफ आबसे थे, इन आभीरोंने दिल्लाका राज्य भी सातबाहनोंसे छीन लिया था।

इसके बाट एकसौ बरस तकके इतिहासका कुछ भी पता नहीं लगता है। ईस्वी ३०८ में पाटलीपुत्र नगरके पास किसी प्रामके एक छोटेसे राजा चन्द्रगुप्तको लिच्छवि वंशकी कन्या कुमार-देवी ज्याही गई। यह लिच्छवि वंश वैशालीके उस राजा चेटकका बंश है जिनकी कन्यात्रोंसे श्री महा-वीरस्वामीके पिता राजा सिद्धार्थ श्रीर मगध देशके राजा श्रेणिक व्याहे गये थे। चन्द्रगुप्तने ऐसे महान् वंशकी कन्यासे व्याह होनेको अपना बहुत ही भारी गौरव माना, वास्तवमें इस सम्बन्धके प्रतापसे ही वह महाराज हो गया। श्रीर चन्द्रगुप्त-का राज्य शुरू हुन्ना। उसने अपने सिकों पर लिच्छिवयोंकी बेटीके नामसं श्रपनी स्त्रीकी भी मृति बनवाई। उसकी सन्तान बड़े गर्वके साथ श्रपनेको लिच्छियोंके दोहते कहा करती थी। चन्द्र-गुप्तने अपना राज तिर्हत, बिहार श्रीर श्रवध तक फैलाया, विष्णुबंधु नामके बौद्ध साधुके उपदेशसे उसने बौद्ध-धर्म प्रहुगा किया श्रीर शिचाके वास्ते अपने बेटे समुद्रगुप्तको उसकी शागिदीमें दिया। ईस्वी ३३१ में उसका देहान्त हो गया श्रीर समृद्र-गुप्त राजा हुआ।

वह नाह्मण धर्मी हुन्चा, बड़ी-बड़ी लड़ाई लड़ी, दूर-दूर तक राज्यका विस्तार किया। उसने सारा हिन्दुस्तान, दक्खन, उड़ीसा, बंगाल भीर न्यासाम सब जीत लिया, यहाँ तक कि मध्यदेश श्रीर दक्खनके सब जंगली राजा भी जीते। दक्खनसे वह श्रसंख्य धन ऌटकर लाया। उत्तरमें नैपाल, कमाऊं, गढ़वाल ऋौर कांगड़ा भी जीता, पच्छिममें मालवा श्रीर राजपतानाके राजा भी श्रपने श्राधीन किये। इस भारी दिग्विजयके बाद उसने श्रश्व-मेध यज्ञ किया, श्लीर श्रसंख्य द्रव्य ब्राह्मणोंको दिया, सिक्कों पर यक्त-स्तम्भसे बंधे हुए घोड़ेकी मृतिं बनी है, श्रौर 'श्रिश्वमेध पराक्रम'' लिखा हम्रा है। पचास बरस राज्य करनेके बाद ईस्वी ३७५ में उसका देहान्त हुन्ना। उसका बेटा गद्दी पर बैठा जो चन्द्रगुप्त द्वितीयके नामसे प्रसिद्ध हुन्ना, उसने श्रपना नाम विक्रमादित्य रखा । उसने पिन्छममें चढ़ाई कर मालवेको जीता, फिर काठिया-बाड श्रीर गुजरातको शकोंके हाथसे छीना। वह कट्टर हिन्द था श्रौर शकोंको बिल्कुल ही समाप्त करदेना चाहता था। कहते हैं कि उसहीने शक राजा सत्यसिंहके बेटे रुद्रसिंहको क़त्ल किया और सारा राज लेकर उनका ऋधिकार हिन्दुस्तानसे उठा दिया ।

ईस्वी ४१३ में उसका बेटा कुमारगुप्त राजा हुआ। वह अपनी राजधानी पाटलीपुत्रसे उठा-कर अयोध्या ले गया। उसने भी अश्वमेध-यक्त किया। ईस्वी ४४५ में उसका देहान्त हो गया, जिसके बाद उसका बेटा स्कंदगुप्त गदी पर बैठा। उसही वक्त हूण नामकी जंगली जाति चीनके उत्तर पच्छिमसे आकर भारी खुटमार करने लगी थी, उसने बड़ी बहादुरीसे हूणोंको हटाया और जीतकी खुशीमें एक भारी लाट बनवाई, जिसके ऊपर विष्णु भगवान्की मूर्ति बनाई गई। गिरनार की भीलकी फिर मरम्मत कराई श्रीर बहुमूल्य विष्णुका मन्दिर बनवाया। ईस्वी ४६४ में फिर इस लोग श्राये श्रीर पंजाबमें गांधार देश पर काविज हो गये। फिर ईस्वी ४७० में हुगोंने स्कन्द-गुप्त पर भी हमला कर दिया। राजा उनका मुकाबिला न कर सका श्रीर ४८० ईस्वीमें मर गया. जिसके बाद उसका भाई पुरसुप्त गही पर बैठा, फिर ४८५ में प्रगुप्तका बेटा नरसिंहगुप्त बालादित्य राजा हुन्ना। वह बौद्ध धर्मी था। उसने मगध देशमें नालन्दा मुकाम पर ३०० फिट ऊँचा एक बौद्ध मन्दिर बनवाया जो सोने श्रीर रत्नोंकी जड़ाईसे जगमगाता था। ५३४ ईस्वीमें उसका बेटा कुमार-गुप्तद्वितीय गद्दी पर बैठा, परन्तु उसका राज्य मगध-के एक हिस्से पर ही रहा, नालन्दा बौद्ध धर्मकी शिक्षाका एक भारी केन्द्र रहा, जबतक कि मुसल मानोंने श्राकर उसको जला नहीं दिया। यहाँसे शकांकी कहानी तो समाप्त होती है और हुऐंकी कहानी शुरू होती है, जो किमी दमरे ही लेखमें लिखी जा सकती है।

हिन्दुस्तानमें श्रव शकोंका राज्य नहीं रहा, लाखों करोड़ों शक जो यहाँ श्राये थे सब हिन्दू होकर हिन्दुश्रोंमें ही रल मिल गये। श्रव कोई पहचान इस बातकी नहीं रही है कि कीन शक हैं श्रीर कीन उनके श्रानेसे पहलेके हिन्दू हैं, परन्तु हिन्दुस्तानसे बाहर उनके श्रपने देशमें जो शक लोग रह गये थे, वे बराबर बौद्ध बने रहे श्रीर बड़े भारी प्रभावके साथ बौद्ध धर्मको पूजते रहे। ४०५ ईस्बीमें फाइयान नामका एक बौद्ध यात्री

चीनसे हिन्दुस्तान श्राया था। वह श्रपनी यात्राके वर्णनमें लिखता है कि, "स्तानमें उसने बौद्धधर्म का बड़ा भारी प्रचार देखा, जहाँ प्रत्येक घरके द्रवाजे पर स्तूप बने हुये थे। घरवाले नित्य उनकी पूजा करते थे । वहाँके राजाने उसको गोमती नामके संघाराममें ठहराया, जिसमें ३ हजार बौद्ध साधु रहते थे। उसके सामने वहाँ रथ-यात्रा भी हुई। रथ बहुत बड़ा था, जो एक महलके समान मालूम होता था श्रीर बहुत ही बढ़िया सजाया हुन्ना था, सोने चान्दीकी मूर्तियाँ उसमें विराजमान थीं। राजा मुकट उतार कर नंगे पाँव ऋगवानीको जाता था श्रीर शाष्ट्रांग प्रणाम कर पूजा करता था। शहरसे बाहर राज्यकी तरफसे एक संघाराम बना हुआ था, जो ५० बरसमें बनकर तय्यार हुआ था; उसमें वहत भारी पश्चीकारीका काम हो रहा था-मोने चान्दीके पात्रों श्रीर रत्नोंसे जगमगा रहा था, पासही बुद्धदेवका मन्दिर था, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। सारे मन्दिरमें से नेके पत्र जड़े हुए थे। यहाँ दस हजार बौद्ध साधु रहते थे।" वहाँसे वह कावुल ऋाया और स्थात, गांधार श्रीर तर्ज्ञाशला होता हन्ना पिशावर श्राया, जहाँ बहुत ऊँचा सुन्दर श्रीर बहुत मजबूत स्तूप देखा। राम्तेमें जगह २ अनेक स्तूप और मन्दिर देखे परन्तु ऐसा भव्य और सुन्दर कोई न था। चीनी तुर्किस्तानका राजा भी बीद्ध था, वहाँ चार हजार बीद्ध माध्य रहते थे।

उधर चीनमें भी इन्हीं शक चौर पह्नवींकी कृपासे बौद्ध धर्म फैल गया था; जो द्यव तक कायम है। १४५१ ईम्बीमें लोकोनम नामका एक बौद्ध साधु चीन पहुँचा। वह एक पह्नवी युवराज था, जो राजगहीको लात मारकर बौद्ध साधु हो गया था। वह बहुत बड़ा विद्वान था, चीनमें जाकर उसने चीनी भाषा सीखी, फिर चीनी भाषामें बौद्ध मंथोंका अनुवाद कर बौद्ध धर्म फैलाया। उसके तीन वरस बाद लोक चेम नामका एक शकसाधु वहाँ गया श्रीर १८८ ईस्त्री तक बौद्ध धर्मका खूब प्रचार करता रहा। २३० ईस्त्रीमें काबुल निवासी बौद्ध साधु संघमूतिने तीन बौद्ध प्रस्थां का चीनी भाषामें अनुवाद किया। युद्ध यशस पुन्यतर श्रीर विमलाच नामके तीन बौद्ध साधुआं ने चीन जाकर बौद्ध धर्मका प्रचार किया। ४०३ ईस्त्रीमें धर्मरच साधु चीन गया।

कुमारजीव नामका एक तुर्क ३८३ ईम्बीमें चीन गया, वहाँ उसने संस्कृतकी श्रनेक पुस्तकोंका अनुवाद चीनी भाषामें किया श्रीर उनके द्वारा वहाँ बौद्ध धर्म फैलाया। इसके ढाई सौ बरस बाद तकका भी पता लगता है कि उस वक्तभी तुर्किस्तान संस्कृत विद्याका केन्द्र था । तुर्किस्तानके राजा स्वर्णपुष्यका पुत्र स्वर्णदेव बड़ाही धर्म-निष्ठ बौद्ध था। ५८० ईस्वीमें श्रक्तगानिस्तानके बौद्ध साधु ज्ञानगुप्तने तुर्क सरदारको बुद्ध धर्मकी दीचा दी थी। ६२६ ईस्वीमें प्रभाकरमित्र नामका बौद साधु धर्म प्रचारके वास्ते तुर्किस्तानसं चीन गया था। १८६० ईम्बीमें तुर्किस्तानके एक स्तूपमें से भोजपत्रपर लिखी हुई एक संस्कृतकी पुस्तक मिली,इससे भी पहले जर्मनयात्रियोंको तुर्कानमें ताइ-पत्रपर लिखे हुए कई प्रंथ मिले थे। १८६२ ईस्वीमें फ्रांसीसी यात्रीको खुतनके पास भोजपत्र पर लिखा हुन्ना एक प्रन्थ मिला। १६०४ में जर्मन-यात्रियोंको यहाँके आसपाससे अनेक संस्कृत प्रन्थ मिले। एक जगह प्राकृत प्रन्थ लकड़ी पर खदे हुए मिले । तुर्किस्तानमें एक जगह सहस्त्र वृद्धकी गुफा के नामसे प्रसिद्ध हैं, उसकी खुदाई की गई थी, वह फ्रांसीसी विद्वान वहाँ भी पहुँचा तो टीवारोंपर दसवीं शताब्दीके बौद्ध चित्र देखे । १६०० में यहाँसे एक प्रन्थ भी मिला था। इस फ्रांसीसी विद्वानने ऋधिक खोज करो तो गुफाके श्रन्दर एक छोटी गुका मिली जिसमें प्रनथ ही प्रनथ भर रहे थे। यह यन्थ चीनी तिव्वती ऋौर संस्कृत भाषामें थे, पंद्रह हजार पुस्तकें थीं, १०३४ ईसवी में आक्रमण कारियोंके डरसे ये पुस्तकें एक गुकामें रखकर ईंटोंसे चिनाई करदीगई थी। बहुतसे प्रनथ रेशम पर भी लिखे हुए मिले हैं, इससे स्पष्ट सिद है कि यद्यपि हिन्द्रशानमें बोद धर्मकी समाप्ति बहुत पहुले होगई, परन्तु अफगानिस्तान श्रार तुर्विस्तान श्रदिमें वह बहुत दिनोतक बनारहा श्रीर बहुत ही उन्नत श्रवस्थामें रहा।

इसप्रकार हिन्दुस्तानसे बाहर तो काबुल, कंधार, बलख, बदस्तशा, खुतन श्रौर बाखतरसं लेकर चीन तक बौद धर्मके द्वारा श्रिहेंसापरमो-घर्म: का डंका बजरहा था, परन्तु हिन्दुस्तानमें शक राज्य समाप्त होजानेपर, फिरसे हिंसामय वैदिकधर्मका प्रचार शुरु होगया था। श्रौर दिन-दिन जोर पकड़ता जाता था। मौर्य-राज्य समाप्त होजानेके पश्चात इन शकोंके द्वारा ही बौदधर्मका बहुत कुछ प्रचार होकर श्रहिंसा परमोधर्म: का प्रचार होता रहा है, महाप्रतापी शकराजा कनिष्कके राज्यमें तो महाराज श्रशोकके समान ही बौद्धर्मकी उन्नति होकर श्रिहिंसा धर्मका मंडा हिन्दुस्तानमें कहराता रहा है, परन्तु इन शकों का राज्य समाप्त होनेपर धर्मके नामसे हिंसाका जो प्रचार इस पूर्यभूभि हिन्दुस्तानमें हुआ है, वह श्रकथनीय है। शक राज्यका सूर्य मंद पड़जानेपर ही यहाँ बाह्यएों द्वारा मनुस्पृति नामकी धर्मपुस्तक बनाई गई है, जिसमें डंकेकी चोट पशुहिंसा करने श्रीर मांस खानेको श्रावश्यक धर्मानुष्ठान बताया गया है श्रोर श्रहिंसाधर्मका पालन करनेके कारएही शकोंको पतित ठहराया गया है, मनुस्पृति नामकी इस धर्मपुस्तकके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:

यज्ञार्थं ब्राह्मसौर्वध्याः प्रशस्ता मृग पित्तसाः —५,२२

भावार्थः—य**ज्ञ**के वास्ते उत्तम २ पशु-पन्ति ब्राह्मशों के द्वारा वथ किये जाने चाहियें।

नियुक्तम्तु यथा न्यायं यो मांसं नात्ति मानवः सप्रेत्य पशुतां याति संभवानेक विंशतिम् —५.३५

भावार्थ--श्राद्ध व मधुपर्क आदि अनुष्ठानों में नियुक्त हुआ जो मनुष्य मांस नहीं खाता है, वह कईबार पशुका जन्म लेता है।

इस प्रकार ब्राह्मणोंको पशु-पित्तयोंको मारने श्रोर श्राद्धादिमें मांस खानेकी कड़ी श्राह्म। देकर मनुस्मृति श्राह्मा धर्मके मानने वाले शक श्रादिकों को जाति श्रोर धर्म दोनोंसे किस तरह नीचे गिराता है, यहभी सुन लीजिये:—

शनकैम्तु क्रिया लोपाटिमाः चत्रिय जातयः वृपलत्वं गतालोके त्राह्मणाटशीननच पौषड् काश्चीड् द्रविड़ाः काम्बोजा यवनाः शकाः पारदापह्नवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः

---१०, ४३, ४४ भावार्थ-पींड, श्रीड़, द्राविड, कम्बोज, यवन, शक, पारद, पह्नव, चीनी, किरात, दरद श्रीर खश यह सब ज्ञिय थे। परन्तु श्राहिन्ता २ धर्म-क्रिया लोप होनेसे श्रीर त्राह्मणोंको न माननेसे पतित होगये। इनमेंसे यवनींका कथन तो सबसे पहले किया जा चुका है कि वह यूनान देशके रहने वाले थे श्रीर उनमें कुछ ब्राह्मणधर्मी श्रोर श्रानेक बौद्धधर्मी हो गये अहिंसामय बौद्धधर्मको मानना हो उनका ऐसा भारी श्रपराध था जिसके कारण मन्महाराजने उनको चत्रिय जानिसे नीचे गिरा दिया और धर्मभ्रष्ट बतादिया। पह्नव वा पार्थव भी कुछ वौद्धधर्मी हो गये थे श्रीर चीन श्रादिकर्मे जाकर बौद्धधर्म फैलाने थे। श्रव रह गये शक वह ते। पक्के जैन वा बोद्धधर्मी श्रीर श्रहिंसा प्रमोधर्म का इंका बजाने वाले थे ही। जब तक हिन्द्स्तानमें उनकी हकूमन रही, तब तक तो यहाँ दया धर्मका ही भीड़ा लहराना रहा था श्रीर यह श्रादिमें पश् पिन्योंका होम करना बहुत ही मंद्र पड़गया था. तव वह तो मनुमहाराजके कीप भाजन बननेही थे. कम्बोज और दुरद भी इन शकोंके देश वासी श्रीर साथी ही थे, तब वे कैसे छट सकते थे। हाँ ! चं।नियोंकी बाबत जरूर हँमी आती है: उन्होंने कब ब्राह्मण-धर्म माना था और कब वह ब्राह्मणोंको पुजनेथे ? जिसके छोड़ देनेस मन् महाराजको उन्हें पतिन करना पडा। उनका तो श्रवतक हिन्द्रम्तानमे कुद्ध धार्मिक सम्बन्ध भी

नहीं हन्त्राथा। उन बेचारोंकी बाबत तो मनुमहाराज के कानमें शायद इतनीसी भनक पड़गई होगी कि शक लोग वहाँ भी बौद्धधर्म फैलानेकी कोशिश कर रहे हैं। बस इतनेहीसे आग-बबुला होकर उनको भी धर गिराया। उधर उडीसाके निवासी जैनी थे श्रीर पोंड देशमें भी राजा खारवेलके द्वारा जैन-धर्म फैल गया था। इसकारण ये लोग तो दंहके योग्य थे ही। श्रव रहे द्राविड यह सब लोग द्त्रिणी हैं; द्विणको ही द्राविड़ देश कहते हैं। दित्तिणमें श्री भद्रबाहुस्वामीके संघके चले जानेके कारण वहाँ जैनधर्मका कुछ २ प्रचार होने लगा था। यहही भनक कानमें पड़ने के कारण मनु-महाराजका पारा तेज होगया श्रीर सारेही द्राविड्रोंको पतित लिख दिया। उन्हें क्या मालूम था कि अभी थोड़े ही दिनोंमें द्वाविड लोग ही अर्थात शालिबाहन म्रादि म्रान्ध्र राजा इस राज्यको ब्राह्मण राजाश्रोंसे छीनकर ब्राह्मण धर्मकी रत्ता करेंगे और मनुमहाराज जैसे अनेक ब्राह्मणोंसे जय-जयकारका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी २ पाठकोंने पढ़ा है कि कएव ब्राह्मणोंसे आँध्रोंने राज खीन लिया श्रीर सातकर्णि वा सातबाहन वा साल-बाहनके नामसे श्रनंक पीढ़ी तक राज करते रहे। ये आँध्र लोग द्राविइये जिनकी बाबत मनुस्मृतिने चनके धर्म-भ्रष्ट और जाति-भ्रष्ट होनेकी आज्ञा दे रक्की है। परम्तु अब राजा होने पर तो वे उन्नसे उच धर्मात्मा और कुलीन हो गये हैं, इसही प्रकार मनुमहाराजने लिच्छिवियोंको भी उनके जैनी होनेके कारण हीन और पतित जातिके बताया है परन्तु उसको क्या माल्म था कि इन्हीं लिच्छि-बियोंके साथ सम्बन्ध होजानेके कारण ही गुप्त-

वंशी राजा चन्द्रगुप्तका गौरव बढ़ेगा, आंध्रों (द्राविड़ों) के बाद लिच्छिवियोंके ही दोहतोंका अटल राज्य सारे हिंदुस्तानमें होगा। इसही गुप्तवंश के द्वारा श्राह्मण-धर्मका प्रचार होगा श्रीर इन्हींकी जय बोली जायगी। यह तो रहे मनुमहाराजके उद्गार; श्रव दूसरोंकी भी सुनिये जो इनसेभी ऊँचे कूदे श्रीर जिन २ देशों में बौद्ध या जैन रहते थे उनकी बाबत यहाँतक लिख मारा कि जो कोई उन देशों में जायगा उसको घर श्रानेपर प्रायक्षित करना पड़ेगा।

श्रङ्ग बङ्ग कलिङ्गेषु सौराष्ट्रमगधेषुच । तीर्थ यात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमर्हति ॥

—सिद्धान्तकीमदीकी तत्वबोधनी टीका

भावार्थ—बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़ श्रीर मगध देशमें जो कोई तीर्थयात्राके सित्राय श्रन्थ किसी कारणसे जावेगा तो उसको फिरसे संस्कार कराना पड़ेगा।

सिंधु सौवीर सौराष्टं तथा प्रत्यंत वासिनः किलक्क कौक्कणन्वक्कान् गत्वा संस्कारमईति । —देवल स्पृति

भावार्थ—सिन्धु-सौबीर, सोरठ श्रीर इनके श्रास-पासके देशोंमें जानेसे श्रीर उड़ीसा, कोकन, बंगाल देशमें जानेसे संस्कार कराना पढ़ेगा।

पातंजित अष्टाध्यायीके अपने महाभाष्यमें तिखता है कि शक और यवन शूद्र हैं, तो भी आर्य लोग उनको अपने वर्तनोंमें भोजन कराते हैं। (२,४,७) विष्णु-पुराण और ऐसा ही वायु पराणमें लिखा है कि सगरने अपने वैरी हैहयों श्रीर तालजंबीका नाश करके उनके साथी शक. यवन, कम्बोज और पह्नवींको भी नारा करना चाहा, जिन्होंने ढरकर उसके गुरू वशिष्ठकी शरण ली। गुरूने सगरको समभा दिया कि मैंने उनको हिजातिसे गिरा दिया है, ऋब तु उनको मत मार. तब सगरने यवनोंको सारा सिर मूँडवाते रहनेकी. शकोंको आधा सिर मुंडानेकी, पारदोंको बाल बढ़ायें रखनेकी, श्रीर पह्नवींको दाढी रखानेकी त्राहा दी। उनको ऋौर ऋन्यभी ऋनेक इत्रिय जातियोंको होम करने श्रीर वेद पढ़नेसे बंदिकया; इससे वे सब जातियाँ म्लेच्छ होगई। एतच मयैव,त्वत्प्रतिशा परिपालनाय निज धर्म द्विजसंग परित्यागं कारिताः । स थेनि तद गुरु वचनम भिनंद्य तेषां वेषान्यत्व मकारयत्। यवनान्मुंडिल शिरसोर्ध्व मुंडांब्रकान् प्रतंबेके शान्यारदान् पह्नवांश्च श्मश्रधरान् निःस्वाध्याय वषट् कारान् एतानन्याँश्च चत्रियांश्चकार ते च निज धर्म परित्यागाद त्राह्मणैश्च परित्यक्ता म्लेच्छतां ययुः

इस प्रकार ज्यों २ शकोंकी हुकूमत हिन्दुम्तान-सं उठती गई; त्यों त्यों उनकी निन्दा श्रिधिक २ होती गई, यहाँ तक कि वे म्लेच्छ बना दिये गये, परन्तु उनके वास्तविक गुणोंका गौरव हृदयसे कैसे हट सकता था, इसही कारण गर्ग सहितामें लिखा है कि यणि बबन लोग म्लेच्छ कहलाने हैं; परन्तु वे ज्योतिषके परिष्टत हैं, इस कारण बाझणोंसे भी ज्यादा श्राप्योंके समान पूजने योग्य हैं। भविष्य पुराशासं पता चलता है कि हिन्दुओं ने सूर्य भगकानकी मूर्ति बनाकर पूजना ईरान (कारिस) बालोंसे ही सीखा। सूर्य देवताकी जो मूर्ति बनाई जाती है, उसके पैरोंमें घुटनेंसिक जूता होता है, जैसाकि ईरानी लोग पहनते थे। हिन्दुस्तानमें सूर्य देवताक हजारों मन्दिर बने, परन्तु इन मन्दिरोंक पुजारी सब ईरान देशसे ही बुलाये गये, जो मग कहलाते थे। इस प्रकार इनसे धर्म भी सीखते थे श्रीर म्लेच्झ भी कहनेमें नहीं लजाते थे।

जो हो, ब्राह्मगोंने तो इन शक चादिकोंको धर्म वा जातिसे पतित वा म्लेन्छ इस कारण कहा कि उन्होंने जैन श्रीर बौद्ध होकर श्रहिंसा परमोधर्म:का डंका बजाया, जिससे बाह्मणोंके हिंसा-मय यह श्रीर श्रन्य भी सबही हिंसा-मय धर्म-क्रियाश्रीका प्रचार बंद हो गया; परन्तु बाह्यगींका प्रताप बढ़ने पर जब उन्होंने इन शक और यबनोंको म्लेच्छ कहना शरू किया तब इनकी हाँमें हाँ मिलानेक लिये जैनियोंने भी इनको म्लेक्ट कहना शुरू कर द्या। इस बातका बड़ा आश्चर्य है ! सच तो यह है कि जबसे जैन श्रीर बौदोंका राज्य समाप्त होकर ब्राह्मगोंका राज्य हुन्ना था, तबसे जैनियोंकी रज्ञा करने वाला अगर कोई था तो यह शक लोग ही थे, जिनके राज्य कालमें इनको श्रपने धर्म-पालन-की सब ही सुविधार्ये बनी रहीं, इस कारण जैनियोंको तो इन शकोंका महाकृतज्ञ होना चाहिये था, परन्तु संसार भी कैसा विचित्र है कि इन शकेंकी हुकुमन समाप्त होकर बाह्यग्रीकी हुकूमनका हंका बजने पर जैनी भी इन शकोंको म्लेम्ख कहने लगे।



(ले॰--गं॰ हरिप्रसाद शर्मा 'श्रविकसित')

(?)

**(Y)** 

जिसकी दया दृष्टिसे हिंसक जन्तु बने य दया निधान. किया श्रसंख्यां जीव धारियांका जिसने जगके कल्यारा । मृग, शावक औ शेर, श्रजा, जल एक घाटपर पीते थे. एक ठौर मिल मोद मनाते भेड़, भेड़िये. चीते थे। हिंसासी पिशान्विनीको दे डाला जिसने निर्वासन । वन्दनीय उस वीर प्रभका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन॥

(२)

ऊंच-नीचका भेद मिटाकर बाँधा समताका सम्बन्ध, भरदी नर-रूपी पुष्पोमें दया भावकी नृतन गन्ध । राग-द्रेष दुर्भाव मिटाकर हृदय सुमन सब दिये खिला , बिखरी मानवताकी मालाके मोती सब दिये मिला । दिया श्रहिंसाकी देवीको श्रतिऊँचा पावन श्रासन । बन्दनीय उस वीर-प्रभुका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन ॥

(३)

जिनके चरणीपर इन्द्रादिक नाना रत्न चड़ाते थे, ध्यान मन्न जिनके शरीरसे बन-पश देह खुजाते थे। नाच निदाच समयमें जिनकी छायाको अपनाते थे, नाग संड रख जिस मनिवरके चरगोंमें सोजाते थे। खग करते थे निकट यैठकर ग्रामोकारका उचारगा। बन्दनीय उस वीर प्रभुका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन ॥

जिसकी आभा लखकर फूर्टा मरु प्रदेशमें सरिता धार, तटपर बैठा देख रुका सागरका भी र्त्रात भीषण ज्यार। स्वास सुर्राभ पा वायु प्रसारित कर देता था भक्ति तरङ्ग. धनुष-वाण निज जिन्हें देखकर रख देता था दर अनुङ्ग । ग्यग-न्प-देवाधिप करते थे जिन चरगोंका श्राराधन । वन्दनीय उस बीर-प्रमुका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन।।

(X)

दिव्य ज्योति लख ।जनकी होती थी, लांजत शशिकी मस्कान, दर्शन पाकर प्रारुपी पीड़ा होजाती थी अन्तर्धान। धरा धारकर पद पद्मांको होजाती थी जिनके धन्य. रही जगमगा जगमें जगमग जिनकी धवल सुकीर्ति श्रनन्य। किन्नर श्रीर श्रप्सरा जिनपर बरसाते ये देव-समन। वन्दनीय उम वीर-प्रभुका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन।।

**(**\(\xi\)

खिल उठती थी। उपा देखकर जिनका दिव्य प्रलोकिक तेज प्रकृति बिखा देती थी नीचे हरी मख़मली दुर्वा सेज । मेच तान देते थे जिनके सिरपर शीतल छाया छत्र, दर्शन करने मानो प्रभुके होते थे नभपर एकत्र। प्रभु-तन-आभा विजली बनकर करती थीं नभमें गर्जन। वन्दनीय उस बीर-प्रभुका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन ॥



## श्रीपालचरित्र साहित्य

(ले॰--श्री श्रगरचन्द जी नाहटा बीकानेर)

श्रीपाल राजाकी कथा विशेष रूपसे प्रच-श्रीपाल राजाकी कथा विशेष रूपसे प्रच-लित है श्रीर वह भी सैंकड़ों वर्षोंसे। श्रतएव इस कथाका साहित्य विपुल प्रमाणमें उपलब्ध हाना स्वाभाविक ही है। उस सारे साहित्यकी पूरी खोजकर एक श्रालोचनात्मक निबंध लिखनेकी कई वर्षोंसे इच्छा थी श्रीर गनवर्ष तद्विषयक श्वेताम्बर साहित्यकी एक सूची भी तैयार करली थी पर दिगम्बर साहित्यका यथोचित पता न होने

† पता न होनेका मुख्य कारण यह है कि दि० जैन-प्रत्थोंकी कोई भी विशाल एवं प्रामाणिक सूची श्रकाशित नहीं हुई; जबिक श्वेताम्बर समाजमें १ जैनप्रथावली २ बड़ी भंडार सूची ३ सूरत (११ भंडार) भांडागार दर्शिका सूची ४ मोहनलालजी जानभंडार सूरत-सूचीपत्र ५ उज्जैन भंडारसूची ६ रजप्रभाकर ज्ञानभंडार क्रोसिया ७ जैसलमेर भंडार सूची ८ पाटण भंडार सूची ९ भांडारकर क्रोरियंटल रिसर्च इन्स्टीटयूट संग्रहकी

मं नं वह यों ही पड़ी रही। कई दि० विद्वानों में पृछ्जेपर भी इस सम्बन्धमें विशेष ज्ञातव्य नहीं मिला, अतः अबतक अन्वेषणके फलम्बन्ध्य जो कुछ विदित हुआ है उसे प्रकाशित कर देना परमावश्यक समभता हूँ, जिससे जितना अन्वेषण अपूर्ण रह रहा है, वह भविश्यमें पूर्ण होकर विशेष स्पसे विचार करनेका अवकाश प्राप्त होसके। आशा है विद्वद्गण इस सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डालनेकी कृषा करेंगे।

स्ची (भा० १-२) १० कलकत्ता संस्कृत कॉलेज जैनप्रन्थ स्ची ११ रॉयल ऐसियाटिक सोसायटी-जैनप्रन्थ स्ची १२ बम्बई एसियाटिक सोसायटी जैनप्रन्थ स्ची व अनेक रिपोर्ट तथा १३ जैन साहित्यनो संजित इतिहास जैसी पुस्तकं प्रकाशित होचुकी हैं। दि० समाजका सर्व प्रथम कर्तव्य है कि वह जैनसाहित्यके इतिहासकी मांति शीष्ठ न होतके तो भी जैनप्रन्थायलीकी भांति सर्व दि० प्रन्थोंकी विशास स्ची प्रकट अवश्य करे।

प्राचीनता—श्वेताम्बर समाजमें सबसे प्राचीन श्रीपाल चरित्र श्रीरत्नशेखरसरिजी रचित है जो कि प्राकृत भाषामें सं० १४२८ में बनाया गया है। इससे पहले किसी भी श्वेताम्बर प्रन्थमें प्रस्तुत श्रीपालजीका नाम तक जाननेमें नहीं श्राया। श्रतः यह प्रश्न सहज ही होता है कि कथावस्तु आई कहाँ से ? इसके लिये उक्त प्रन्थमें कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रन्थमें कथाका प्रारंभ, 'गोतम स्वामी ने श्रेणिक राजाके समज्ञ नवपद श्राराधनके महात्म्य व सुफलपर यह दृष्टांत रूपसे कथा कहीं इस रूपसे किया गया है। कथावस्तुकी प्राचीनता-का इससे कोई पता नहीं लग सकता, श्रतएव उप लब्ध साधनें।से ही इसकी नींव खोजनी पड़ेगी। विगम्बर साहित्यमें नरदेव या नरसेन कृत प्राकृत चरित्रादि सभी प्रन्थोंको श्रवलोकन कर सबसे प्राचीन चरित्र कौनसा व किस समयका रचित है त्रीर उसमें कथावस्तु कहाँसे ली गई है, उसके सम्बन्धमें क्या कुछ उल्लेख है ? जैनोंके ऋतिरिक्त श्रन्य जैनेतर प्रन्थोंमें इस कथाका कोई रूप उप-लब्ध है या नहीं ? इन सब विषयोंका पूरा ऋन्वे-षण किया जाना परमावश्यक है। खोज-शोधके प्रेमी दिगम्बर विद्वानोंको इस सम्बन्धमें विशेष शातव्य प्रगट करनेका अनुरोध है।

इसीप्रकार होलिका आदि कई पत्रोंकी कथाएँ भी दिगम्बर खेताम्बर दोनोंमें लगभग एकसी प्रचलित हैं और आचार्योंके जीवन-चरित्र प्रन्थोंके नामादि † में भी बहुत श्रधिक साम्य देखा जाता है। ऋतः उनका मूल भी खोजना

+ देखें बीर वर्ष १५ ऋइ ३४ में।

त्रावश्यक है कि कौनसी कौनसी कथाएँ दिगम्बर साहित्यसे श्वेताम्बरोंने त्रपनाई त्रौर कौनसी श्वेताम्बर साहित्यसे दिगम्बरोंने त्रपनाई हैं।

प्रचार व लोकादर — श्वेताम्बर समाजमें प्रतिवर्ष श्राश्विन शुक्ला ७ \* से पूर्णिमा तक तथा चैत्र शुक्ला ७ से पूर्णिमा तक ६ दिन श्रीसिद्धचक नवपद ‡ की श्राराधनाकी जाती है। उन ६ दिनोंमें प्रस्तुत चरित्र ६-६ महीनेसे पढ़ा जाता है; फिर भी कथा बड़ी सरस है, लोगोंको बड़ी प्रिय एवं रुचिकर है।

रवेताम्बर समाजमें इस कथाका प्रचार व आदर कितना अधिक है तो यह परिशिष्ट्रमें दी हुई चरित्र-साहित्य-सूर्चासे स्पष्ट ही है। खरतर-गच्छ, तपागच्छ [बृद्धतपा, नागपुरीय तपा (पीछे-से पायचंदगच्छ) श्रादि कई शाखाओं के] श्रंचल-गच्छ, उपकेशगच्छ, पूर्णिमागच्छ, नायलगच्छ, संडेरकगच्छ, विवंदनीकगच्छीय विद्वानोंने इस-पर श्रपनी कलम चलाई है, जो कि चरित्रकी

\* रत्नशेखरसूरिके प्राकृत चिरत्रानुसार सुदी द से ही यह तप प्रारम्भ होता था, पर ऋभी बहुत समयसे सप्तमीसे ही प्रारम्भकी प्रवृत्ति है। श्वे० साहित्य सूचीसे स्पष्ट है कि इसका प्रचार १८ वीं शताब्दीसे बहुत ऋधिक हो गया है और तभीसे एत द्विषयक प्रन्थ ऋधिक बने हैं।

‡ श्वेताम्बर समाजमें नवपद पर पूजाएँ आदि बहुत साहित्य है जिसकी सूची मेरे 'पूजासाहित्य' लेख-में प्रकाशित होगी। अत्यन्त प्रियताका ही शांतक है। इतना ही नहीं लोंकागच्छ श्रीर स्थानकवासी \* विद्वानोंने भी, (जो कि मूर्तिपूजाको नहीं मानते हैं) इस अपनाकर इसकी विशिष्ट लोकप्रियता सिद्धकी है। प्रकाशित श्रीपालचरित्र व रासोंके प्रतिवर्ष नये नये संस्करण कई सचित्र भी निकलते हैं श्रीर कमसे कम उन सबकी ४० हजार प्रति तो अवश्य ही छप चकी हैं।

प्राचीन हस्तलिखित कई श्रीपाल रासोंकी प्रतियाँ तो सचित्र भी पाई जाती हैं। जिनहर्षकृत ४६ ढालवाले रासकी एक सचित्र प्रति बीकानेरके समाकल्यागाजीके भंडारमें भी उपलब्ध हैं। यथास्मरण एक सचित्र श्रीपाल रासकी प्रति बावू पूरणचन्दजी नाहरके स्युज्यिममें भी है।

बम्बई के निकटवर्ती ठाणा शहर में जिससे कि श्रीपालका प्राचीन सम्बन्ध कहा जाता है, विशिष्ट लोकादर के असाधारण उदाहरण स्वरूप खरतर गच्छीय मुनि ऋछिमुनिर्जीक उपदेश से मुनिसुन्नत स्वामीके मन्दिर में श्रीपाल चरित्रकी घटनाओं के सुन्दर भाव पूर्ण दृश्य मय श्रीपालचरित्र मन्दिर के निर्माणकी योजना चल रही है, हजारों रूपयों का फंड हो गया है। और जगह भी सरीदली गई है। इससे पाठकों को श्रीपालकथा के लोकादरका महज-

\* स्थानकवासी मुनि चौधमलजीने मूल श्रीपाल चरित्रमें जहाँ जहाँ जिनमन्दिर व मूर्तिका उल्लेख था स्वयं मूर्तिपूजाके विरोधी होनेसे बदलकर स्थानक भौर मुनि भादिका उल्लेख कर दिया है भौर भी कई सामान्य परिवर्त्तन कर डाले हैं। ही दिग्दर्शन हो जाता है।

रवेताम्बरोंकं समान तो नहीं फिर भी दिग-म्बर समाजमें भी इसका काफी प्रचार देखा जाता है। पं० दीपचन्द वर्णीकी अनुवादित सचित्र चतुर्थावृति इसका स्पष्ट निदर्शन है। दि० समाज-में यह कथा कहीं कहीं नंदीश्वरक्रत महात्म्यपर कही जाती है और उस क्रतकी आराधना कार्तिक फाल्गुन और आपादके अन्तमें ५-५ दिनों तक कीजाती है।

श्रीपालजी कव हुए थे ?—इस सम्बन्धमें श्वेताम्बरीय सबसे प्रचीन प्राकृत श्रीपाल-चरित्रमें तो कोई निर्देश नहीं है पर पिछले चरित्रकारोंने श्रीपालजीको २० वें नीर्थंकर श्री मुनिसुन्नत स्वामीके शासनमें हुन्ना बतलाया है। कई विद्वान श्रीपालजीकी न्नायु न्नादि पर विचार कर इन्हें नेमिनाथके समयमें होना भी कहते हैं; पर ये बार्ते कहाँतक ठीक हैं यह कहनेका कोई निश्चित साधन नहीं है।

दिगम्बर प्राचीन प्रम्थोंमें इस सम्बन्धमें क्या उल्लेख मिलता है वह श्रज्ञात है।

कथातुलना— रवेताम्बर श्रीर विगम्बर रचित चरित्र-मन्थोंमें कथावस्तुमें कितनी समता विषमता है, इसकी तुलना करना भी श्रावश्यक है। दिगम्बर रचित प्राचीन बन्ध हमारे सामने नहीं हैं, श्रतः रवेताम्बरीय चरित्र प्रम्थोंमें सबसे प्राचीन रत्नशे-स्वरस्रिकृत प्राकृत श्रीपाल चरित्रसे दि० ब्रह्म ं वृति:─खरतरगच्द्वीय उपा-ध्याय ज्ञमाकल्याण, सं० १८६६ श्रा० सु० १०

**ऋनेका**न्त

- ii हिन्दीभाषांतर:—खरतर गच्छीय जिनकुपाचन्द्रसृरि, सं०१६८०
- iii हिन्दीभाषांतर:—खरतर-गच्छीय वीरपुत्र द्यानन्दसागर सं० १६६१ दीवाली भुज०
- iv श्रंप्रेजी भाषांतर—बाड़ीलाल जीवालाल चोकसी B. A.
- ? ं वृतिसहित दे० ला० पु० फंड सूरत (ग्रन्थांक ६३) से सं० १९८० में प्रकाशित है ii भाषांतरसह श्रीजिनदत्तस्रि ज्ञानभंडार-सूरत से iii भाषांतर सहदोवार, ज्ञानन्दसागर ज्ञानभंडार-कोटेसे प्रकाशित । iv रमग्रीक पी०कोटारी, गांधीरोड, ज्ञहमदाबादसे प्र० और युनिवर्सिटीमें प्रीवियस क्लासमें टैक्स्ट बुकरूपसे स्वीकृत । दे० ला० पु० फंडसे प्रकाशित ग्रन्थकी प्रस्तावनामें अवच्यूरिका कर्त्ताच्माकल्याग् प्रधोषरूपसे लिखा है और प्रशस्ति नहीं दी है पर बीकानेर भंडारों श्रादिमें समकालीन लिखित सब प्रतियोंमें प्रशस्ति उपलब्ध है । v भाषांतरसह सं० १९६४-१९७९ दो आवृतियें कच्छ और अहमदाबादसे प्र० हो चुकी हैं।

 गुजराती भाषांतर:—हीरा-लाल हंसराज सं० १६६४से पूर्व

#### संस्कृत

- २ " पूर्णिमा (राका) पत्तीय सत्य-राज गणि, सं० १५१४ पद्य
- ३ " वृद्धतपा लव्धिसागर सूरि सं० १५४७ पो० शु० = सो० श्लो० ४०७
- ४ '' तपागच्छीय ज्ञानिवमलसूरि, सं० १७४५ राध० सु० २ उन्न-ताख्यपुर गद्य-पद्य प्र० १८००
- ५ " स्वस्तरगच्छ य जयकीर्ति, सं० १८६⊏ मि० व० १० जैसल-मेर मूलराजराज्ये गद्य
- ६ " खरतरगर्न्छाय लिट्धमुनि, सं० १६६० जेष्ट मु० ७ भुज० श्लो० १०५१
- ७ '' निर्नामक पत्र १६ मुनि कांति-सागरजीके पास
- ३ श्रीवीरसमाज श्रहमदाबादसे प्र०४ दे० ला० पु० फंड प्रन्थांक ५६ प्र०२-५ हीरालाल इंसराज— जामनगरसे प्र०७ जिनदत्तसूरि शानभंडार-बम्बई-से प्रकाशित है।

#### रास-भाषाकाव्य

### (हिन्दी गुजराती राजस्थानी-भाषा)

|     | रचना-काल                    | स्थान           | रचियता                     | उल्लेक                 | ī               |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| 5   | सं० १४६८ का० सु० ४ गु०      | . श्रेष्टि मांड | ग्ण उ                      | तै० गु० कवित्रो भा० ३  | पृ० ४३३         |
|     | सं० १५०४ त्राश्विन,         | -               | _                          | त्र १५ ऋन्त पत्र हमारे |                 |
|     | सं० १४३१ मि० पु० ३ गु०      |                 | •                          |                        |                 |
|     | सं० १५६४ त्रा० सु०८         |                 |                            |                        |                 |
|     | •                           |                 | पद्मसुंदर (विवंदनीकगर्न्छ। | -                      |                 |
|     | सं० १६६२ भा० व० ६           |                 |                            |                        |                 |
|     | सं० १७०२(४?)श्रा०सु०१०      |                 | ·                          | जै० गु० क० भा० २       |                 |
|     | सं० १७२२ मि० १३             |                 |                            | दिय " " !              | १८३ रु          |
|     | सं० १७२२ ऋा० सु० १० गु०     |                 |                            |                        | पृ० १६२         |
|     | सं० १७२६ चै० मु० १५ मं०     |                 |                            |                        | भं०             |
|     | *सं० १७२६ ऋा० व०८ गु        |                 |                            | जै० गु० क० भा० २       |                 |
|     | -                           |                 | (ढाल ४० गु०                |                        |                 |
| 38  | सं० १७२७ भा० सु० ६          | खंभात           | नपा लच्मीविजय              | "                      | पु० २५१         |
| ξo  | सं० १७२⊏ दोवार्ला           | किसनगढ़         | तपा उदयविजय                | "                      | पृ० २५५         |
| २१  | † सं० १७३ <b>⊏</b>          | रांनेर          | तपा विनयविजय यश            | गेविजय ''              | पु० १७          |
|     |                             |                 | (না০ ৬২০) (না০             | ११२५)                  |                 |
| २२  | सं० १५४०                    | मिश्र           | हरखचन्द साधु               | 77                     | <b>गु</b> ० ३४६ |
| २३  | सं० १५४० चैं० सु० ७ सो०     | पाटगा           | खरतर जिनहर्ष               | "                      | <b>!</b> ० ८६   |
| ર્  | <b>* सं० १७४२ चै० व० १३</b> | पाटगा           | "                          | 77                     | io ((           |
| ર્બ | सं०१७६१ त्रा०सु०१०गु०       | नवलखबंदर        | तपा जिनविजय                | "                      | io kér          |

<sup>\*</sup> पं० हीरालाल इन्तराजके लि० गु० भाषांतरसह कलुत्रंजारसे सं० १९७९ में प्रकाशित ।

<sup>+</sup> नं॰ २१ की अनेकों आहितियें सानुवाद (पूर्णचन्द्र शर्मा आदि द्वारा अनु॰) एवं सचित्र कई प्रकाशकों द्वारा गुजराती एवं नागरी लिपिमें प्रकाशित हो चुकी हैं, सबसे अधिक प्रचार हवी रासका है।

<sup>\*</sup> नं॰ २२ सं॰ १९२० में राय धनपतसिंह बहादुरने प्रकाशित किया था, सं० १९९३ में इसकी सचित्र एव शुद्ध आदृति पं० केशरमुनिजीने जिनदत्तसूरि ज्ञानभंडार बम्बईसे प्रकाशित की है।

| २६ सं० १८०६ प्र॰ भा० सु० १३     | घडसीसर         | खरतर रुघपति                                   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| २७ सं० १८२४ पो० व० ६ र०         | बीजापुर-गेरीता | तपानमविजय ॥ जै० गु० क० भा० ३ पृ० ५३           |
| २८ सं० १८३७ श्राषाद सु०२ मं०    | श्रजीमगंज      | खरतर लालचन्द " पृ० १५८                        |
| २६ सं० १८५३ का० सु० २           | "              | तपा चेतनविजय '' पृ० ३३४                       |
| ३० सं० १८५६ फा० व० ७ र०         | "              | लांका रूपचन्द " पृ० १६१                       |
| ३१ सं॰ १८३४ से १८५६             |                | खरतर तत्वकुमार                                |
| ३२ सं० १८७६                     | पाटगा          | तपा चेमवर्द्धन जै० गु० क० भा० ३ पृ० २८४       |
| ३३ सं० १८६६ श्रा०               | परेंडा         | तपा उदयसोमसूरि " पृ० ३२०                      |
| ३४ सं० १६१७ काती भाषा-गद्य      |                | स्वरतर देवराज हमारे संग्रह में                |
| ३५ सं० १६८१ विजय दशमी           | मादडी          | ढुंड़क चौथमल (म० १७४०) 🕆                      |
| ३६ सं० १६८१ हिन्दी-गरा          |                | वी० पी० सिंधी सीरोहीसे प्रकाशित               |
| ३७ सं० १९८६ हिन्दी-गद्य स० प्र० |                | पं० काशीनाथ जीन सजिल्द मचित्र प्रकाशित ।      |
| ३८                              |                | कन्हेंयालालजी जैन कस्तला के लिग्वित प्र०      |
|                                 |                | श्रनिश्चित ।                                  |
| ३६ श्रीपाल चौपइ                 | कृपाविनय       | र्जल्लेखः—श्रीपाल चरित्र मात्रचॄरिकी प्रस्ता- |
| ४० '' लघुरास                    | उदयरत्न        | वना में । मगदानन्द सृरि                       |
| ४१ <b>बृह्</b> चरितं            | विनय विमल      | त                                             |
| ४२ श्रीपाल नाटक                 | क्षानचन्द्रजी  | कोचरके लि० श्रप्रकाशित                        |

<sup>\*</sup> नं ३१ खरतर सूर्यमलजी यतिने संशोधित कर कलकत्तेसे प्रकाशित किया है।

<sup>\*</sup> जैन गुर्जर कविद्योंके भा० १-२ तो श्वे० जैन कॉन्फरेन्ससे प्रकाशित हो चुके हैं तीसरा भाग छप रहा है पृष्ठ ६२४ तकके छपे फरमे प्रन्थ लेखक श्रीयुत मोहनलाल दलीचन्द देशाईने श्रवलोकन मुक्ते मेजे उनका उपयोग किया है।

<sup>🕇</sup> भी जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम से प्रकाशित ।

### दिगम्बर साहित्य

नाम १ श्रीपाल महामुनिरास :--सकलकीर्तिशिष्य ब्रह्म जिनदास 🛧 १६ वीं शताब्दी गोपरगट निवासी कवि परिमल (वरैया) चरित्र सं० १६४१ स्नागरा वीर्चन्द्र प्रशिष्य वादिचन्द्र सं० १६४१ देशाइनींध ŧ श्राख्यान श्री दि० जैन उपदेशक सोसायटी द्वारा प्र० पृ० १४२ नाटक ५ मैनास्ट्री नाटक लाला न्यामतसिंह Яo ६ श्रीपाल 🕸 चरित्र (नं० २ का ऋनुवाद) दीपचन्दवर्णी 💎 सृरत से प्र० सचित्र मूल्य १८) (श्रीवीर संवत १४३६ जे० व० ११ नरसिंघपुर) नं० ३ को छोड़ककर पांची प्रनथ प्रकाशित हो चुके हैं कुछ ऋनिश्चित प्रन्थें के नाम ये हैं :-

- - १ इरिवंश रास सं० १५२०
- ४ श्रेशिक रास
- ७ समकितसार रास

२ यशोधर रास

- ५ करकंडु रास
- 🖛 सासर वासो नो राख

३ श्रादिनाय रास

- ६ हनुमंत रास
- ९ धर्मपचीसी (जै० गु॰ क० भा० १-३)

"दि० जैनग्रन्थ-कर्ता और उनके ग्रन्थ" में श्री नाथूरामजी प्रेमीने उपरोक्त श्रन्थोंके स्नर्तिरक्त इस कविके रचित निम्नोक्त ग्रन्थोंके नाम और भी दिये हैं :—

१० पद्मपुराख

- १६ सार्द्धयद्वीप पूजा
- २१ वृहत्सिद्धचक पूजा

- ११ जंबूस्वामी चरित्र
- १७ चतुर्विशत्युद्यापन
- २२ धर्म पंचासिका

- १२ होली चरित्र
- १८ मे**धमालाद्यापन**
- २३ कर्मविपाक रास श्रीपाल रासके

- १३ रात्रिभोजनपृथा
- १९ चतुर्सित्रशदुत्तर द्वादश शतोद्यापन
- साथ प्रठ

- १४ जंबुडीप पूजा
- २० श्रनन्त व्रतोद्यापन
- २४ प्रदास रास स्रतमे छप भी चुके हैं।

- १५ श्रनन्तवत पूजा
- \* इस चरित्रकी श्रीयुत बाड़ीलाल मोतीलाल शाहने कड़ी समालोचना जैनहितेच्छुमें की थी, जिमे ब्रनु-बादित कर बाबू चन्द्रसेन जैन वैद्य इटाबा ने सन् १९१८ में "श्रीपाल चरित्रकी समालोचना" के नामसे प्रकाशित की थी, मृल्य ८) है।

१६ श्रीपाल चरित्र (ऋपभ्रंश)

| * MAR                                                                                        | नाम                             | -      | कत्तां                        | उल        | ले <b>ख</b>    | -  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|----------------|----|---------------|
| 9                                                                                            | श्रीपाल चरित्र (प्र             | (কুন)  | नरदंव वा नरसेन कृत            | द्रं जैं० | प्रन्थकर्त्ता, | à٠ | १४            |
| 5                                                                                            | "                               |        | नेमिद्त्त ब्रह्मचारी सं० १५५४ |           | ,,             | Дo | १४            |
| ٤                                                                                            | 77                              |        | मल्लिभूषण भट्टारक             |           | "              | Ão | ξo            |
| १०                                                                                           | "                               |        | रैधू कवि                      |           | ,,             | Ã٥ | २३            |
| ११                                                                                           | "                               |        | विद्यानंदि                    |           | ••             | Ão | રફ            |
| १२                                                                                           | 77                              |        | शुभचन्द्र                     |           | 17             | ão | 20            |
| १३                                                                                           | "                               |        | सकलकीर्ति भट्टारक             |           | ,•             | Ã٥ | ३०            |
| १४                                                                                           | "                               | वचनिका | दौलतराम काशलीवाल (वसवानिवा    | सी)       | 77             | ď٥ | <del>४३</del> |
| १५ श्रीपालरास (हिन्दी) ब्रह्म रायमलम (भूलसिंहकं पुत्र रण्थंभोर निवासी) सं० १६३० (उ० हस्त लि० |                                 |        |                               |           |                |    |               |
|                                                                                              | हि० पु० का विवरण भा० १ पृ० १७१) |        |                               |           |                |    |               |

इनमें नं० ८-१३ की प्रति कारंजा झानमन्दिरमें श्रीर श्रारा-सिद्धान्त भवनमें भी है श्रव शेप प्रन्थ कहाँ कहाँ पर हैं ? खोजकर रचनाकालादिका पता लगाना श्रावश्यक है। उपयुक्त सूचीमें नेमिदत्त श्रीर मिल्लभूषण के २ भिन्न व सकलकीर्ति एवं ब्रह्मजिनदास के २ भिन्न भिन्न चरित्र लिखे हैं वे संभव है ४ के स्थान पर दो ही चरित्र हों। क्योंकि नेमिदत्त मिल्लभूषणके एवं जिनदास मकलकीर्तिक शिष्य थे संभव है सूची कर्त्ताने कर्त्ताका नाम निकालने में गलती की हो। श्राशा है दि० विद्वान इस सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डालेंगे।

रैभूकवि कृत रचनाकाल १५ वीं शताब्दी ऐ० प० स० भ० बम्बई

'योग्य पुरुषोंकी मित्रता दिव्यप्रन्थोंके स्वाध्यायके समान है; जितनी ही उनके माथ तुम्हारी घनिष्टता होती जायगी उतनी ही ऋधिक खूबियाँ तुम्हें उनके ऋन्दर दिखायी पड़ने लगेगी।'

'बुद्धि समस्त श्रचानक श्राक्रमणोंको रोकने वाला कवच है । वह ऐसा दुर्ग है जिसे दुश्मन भी घेर कर नहीं जीत सकते ।'

—तिरुवल्लुवर

## अधिकार!

( भी । भगवत्स्वरूप जैन 'भगवत् ')

[ 8 ] जल जाए पाणोंकी ममता. मिट जाए जगका अनुराग ! श्री गायक ! गा ऐसा गायन. धधक उठे जो ऐसी आग !! [ २ ] कम्पित मन हद्ताको पाए-जाए सुप्त हृदय भी जाग ! उस स्वरागमें लय हो, करदूँ-में अपने प्राणींका त्याग !! [ 3 ] मर जाए कायरता मनकी-नाहरता पाए सन्मान ! मानवता उत्सुक-मन होकर-निर्मित करे भविष्य महान !!

[8] विकसित हों अभिलापाएँ भी-श्रीर श्रलीकिक-सुखप्रद-ज्ञान! छेड-छेड़ ! बस, मेरे गायक वही सुरीली मोहक तान!! [ x ] सेम रहे, या प्रलय मचे, या-विश्व कर उठे हाहा कार! पर स्वतन्त्र बन जानेका हो-मनमें मेरे भव्य-विचार !! [ E ] वाणी, श्राकृति, श्रीर क्रिया सं-हो बस, प्रगट यही उद्गार ! नहीं चाहिए मुझे पराया-मिल जाए मेरा श्रधिकार !!

## पतीक्षा !

[ श्री - - कस्याचाकुमार जैन "शशि" ]

(१) मैं हूँ, मेरी भावुषता है, पुष्पोंकी बलिया श्रम्लानः इन्हें जुटाए हुए प्रतीज्ञा-में बैठा हूँ, श्रम्तर्द्धान । (२) डमड़ी पड़ती है प्रसन्नता— रोम-रोममें चारों चोर; श्रद्धा नचती है मयूर बन, हो-होकर चानन्द-विभोर।

(३) इसकी भी चिंतान सुझे हैं— सुरमा जाएँगे ये फूब, या यह संध्याकी सुद्दाग— बाली हो जायेगी उन्मुल।

(४) में तो उस धुंधले प्रकाशमें-ही बैठा-बैठा चुपचाप, खोज रहा हूँ एकाकी हो-कर. तेरे वरगोंकी चाप। (५) **पर भय है**, यह मनोनीत— **इच्छा** ज़िस समय फलेगी, पद पर फूल चढ़ानेकी भी— क्या सुधि मुझे रहेगी १



न-समाजकी उत्पादन शक्ति ही चीए हुई होती, तोभी ग्रनीमत थी, वहाँ तो बचे-खुचों को भी कुड़े-करकटकी तरह बुहार कर बाहर फैंका जारहा है। कुड़े-करकटको भी बुहारते समय देख लंते हैं कि कोई क्रीमती श्रथवा कामकी चीज-तो इसमें नहीं है; किन्तु समाजसे निकालने समय इतनी सावधानताभी नहीं बर्ती जाती। जिसके प्रतिभी चौधरी-चुकडात, पंच पटेल रुष्ट हुये श्रथवा जिसने तनिकसी भी जाने, श्रनजाने भूल की. वहीं समाज से प्रथक कर दिया जाता है। इस प्रकार जैन-समाजको मिटानेके लिये दुधारी तल-वार काम कर रही है। एक स्रोर तो उत्पादन शक्ति-जीग करके समाजरूपी सरोवर का स्त्रोत बन्द कर दिया गया है, दूसरी स्रोर जो बाक़ी बचा है, उसे बाहर निकाला जारहा है। इससे तो स्पष्ट जान पडता है कि जैन-समाजको तहस नहस करनेका परा संकल्पही कर लिया गया है।

जो धर्म अनेक राक्सी अत्वाचारोंके समक्त भी सीना ताने खड़ा रहा, जिस धर्मको मिटानेके लिये दुनियाँ भरके सितम दाये गये,धार्मिकस्थान नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये, शास्त्रोंको जला दिया गया. धर्मानुयाइयोंको औंटते हुये तेलके कदाओंमें बोइ दिया गया, कोल्हुश्रोंमें पेला गया, दीवारोंमें चुन दिया गया, उसका पड़ोसी बौद्ध-धर्म भारतसे खदेड़ दिया गया —पर वह जैन-धर्म मिटायेसे न मिटा। श्रीर कहता रहा—

कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा॥ —"इक्रवाल"

जो विरोधियों के असंख्य प्रहार सहकर भी अस्तित्व बनाये रहा, वही जैनधर्म अपने कुछ अनुदार अनुयाइयों के कारण हासको प्राप्त होता जा रहा है। जिस सुगन्धित उपवनको कुल्हाड़ी न काट सकी, उसी कुल्हाड़ी में उपवनके वृत्तक बेंटे लग कर उसे छिन्न-भिन्न कर रहे हैं।

बहुत उम्मीद थीं जिनसे हुए वह महर्वे कातिल । हमारे करल करनेको बने खुद पासवाँ कातिल ॥

सामाजिक रीति-रिवाज उलंघन करनेवालेके लिये जाति वहिष्कारका दण्ड शायद कभी उप योगी रहा हो, किन्तु वर्तमानमें तो यह प्रथा बिल्कुलही समानुषिक और निन्दनीय है। जो कवच समाजकी रहाके लिए कभी स्रमोघ था, वही कवच भारस्वरूप होकर दुर्वल समाजको पृण्वी-में मिला रहा है। अपराधीको दएड दिया जाय, ताकि स्त्रयं उसको तथा औरोंको नसीहत हो छोर भविष्यमें वैसा अपराध करनेका किसीको साहस न हो —
यह तो कुछ न्याय संगत बात जँचती भी है; किन्तु
अपराधीकी पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्ष वही दएड
लागू रहे—यह रिवाज बर्वरताका छोतक और
मनुष्य समाजके लिये कलंक है।

नानी दान करे और घेवता स्वर्गमें जाय— इस नियमका कोई समर्थन नहीं कर सकता। काम कर जैनधर्म तो इस नियमका पक्का विरोधी है। जैनधर्मका तो सिद्धान्त है कि, जो जैसे शुभ— ऋशुभ कर्म करता है वही उसके शुभ-ऋशुभ फल-का भोगने वाला होता है \* किसी ऋन्यको उसके शुभ-ऋशुभ कर्मका फल प्राप्त नहीं हो सकता। यही नियम प्रत्यच्च भी देखनेमें ऋाता है कि जिसको जो शारीरिक या मानसिक कष्ट है, वही उसको सहन करता है, कुटुम्बीजन इच्छा होने पर भी बटा नहीं सकते। राज्य-नियम भी यही होता है, कि कितना ही बड़ा ऋपराध क्यों न किया गया हो, केवल ऋपराधीको सजा दीजाती है। उसके जो कुटुम्बी ऋपराधमें सम्मलित नहीं होते, उन्हें दण्ड नहीं दिया जाता है।

किन्तु, हमारी समाजका चलनहीं कुछ छौर है। जिसने श्रपराध किया, वह मरकर श्रपने श्रागे के भवोंमें शुभ कर्म करके चाहे महान पदको प्राप्त क्यों न होगया हो, किन्तु उसके वंशमें होने बाले हजारों वर्षों तक उसके वंशज उसी दरहके भागी बने रहेंगे, जिन्हें न श्रपराधका पता है

अवश्यमेव भोगतव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ।

श्रीर न यही मालूम है कि किसने कब अपराध किया था। श्रीर जाहे वह कितने ही सदाजारो धर्म निष्ठ क्यों न रहें, किर भी वह निम्न ही समझे जाएंगे, बलासे उनके आचरण श्रीर त्यागकी नुलना उनसे उन्च कहे जाने बालोंसे न हो सके, किर भी वह अपराधीके बंशमें उत्पन्न हुए हैं, इसलिये लाख उत्तम गुण होने पर भी जघन्य हैं। क्या खूब!!

जैन-समाजमें प्राचीन श्रौर नवीन दो तरह के ऐसं मनुष्य हैं जो जातिसे पृथक समझे जाते हैं। प्राचीन तो वे हैं जो दम्मा, समैया, श्रौर विनैकवार श्रादि कहलाते हैं, श्रौर न जाने कितनी सिवयोंसे न जाने किस श्रपराधके कारण जाति-स्युत चले श्राते हैं। नवीन वे हैं जो श्रपनी किसी भूल या पंच-पटेलोंकी नाराजगीके कारण जातिसे पृथक हाते रहते हैं।

प्राचीन जातिच्युतोंकी तो धीरे-धीरे समाजें बन गई हैं, वह अपनी २ जातियोंमें रोटी-बेटी व्यवहार कर लेते हैं, उन्हें विरोष असुविधा प्राप्त नहीं होती, किन्तु नवीन जातिच्युतोंको बड़ी आपित्योंका सामना करना पड़ता है; क्योंकि उनके तो गाँवोंमें बसुरिकल कहीं-कहीं इकेले-दुकेले घर होते हैं। उनसे पुरतेनी जाति-च्युत तो रोटी-बेटी व्यवहार करते नहीं। क्योंकि उनकी ख्वं जातियाँ वनी हुई हैं और वह भी कड़ीके अनुसार दूसरी जातिसे रोटी-बेटी व्यवहार करना अध्ये समभते हैं। स्त्रीर नवीन जाति-च्युतोंकी कोई जाति तो इतनी रग्निय वन नहीं सकती; उनकी पहली रिस्ते-दाियाँ सब उसी जातिमें होती हैं, जिससे उन्हें

पृथक किया गया है, श्रतः सब नवीन जाति-च्युत वही चाहते हैं कि हमारा रोटो-बेटी व्यवहार सव जाति-सन्मानितों में ही हो, जातिच्युतसे व्यवहार करने में हेटी होगी। जातिबाले उनसे व्यवहार करना नहीं चाहते श्रीर वह जाति-च्युत, जाति सन्मानितों के श्रलावा जाति-च्युतों से व्यवहार नहीं करना चाहते। श्रतः इसी परेशानी में वह व्याकुल हए फिरते हैं।

कालेपानी श्रीर जीवनपर्यन्त सजाकी श्रवधिनो २० वर्ष है; श्रीर श्रपराधी नेकचलनीका प्रमाण् दे तो, १४ वर्षमें ही रिहाई पासकता है; किन्तु सामाजिक दण्डकी कोई श्रवधि नहीं। जिस तरह मंसारके प्राणी श्रनन्त हैं उसीप्रकार हमारी समाजका यह दण्डभी श्रनन्त है। पाप करने वाला प्राणी कोटानिकोट वर्षोंकी यातना सहकर ७ वें नर्कसे निकलकर मोच जा सकता है, किन्तु उसके वंशज उसके श्रपराधका दण्ड सदैव पाने रहेंगे—यही हमारे समाजका नियम है।

कुछ लोग कहा करते हैं कि जिस प्रकार उपदंश, उन्माद, मृगी, कुछ आदि रोग वंशानु क्रिमक चलते हैं, उसी प्रकार पापका दएड चलता है। कितु उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि रोग के साथ यदि पापका सम्बन्ध होता तो जिस पापके कल स्वरूप रावण नर्कमें गया, उसीके अनुसार उसके भाई-पुत्रोंको भी नर्कमें जाना पड़ता, किन्तु ऐसान होकर वह मोक्ष गये। उसके हिमायती बन कर पापका पन्न लेकर लड़े, किन्तु फिरमी वह तप करके मोन्न गये। यदि रोग और पापका एकसा सम्बन्ध होता तो पिता नर्क और पुत्र स्वर्ग न आता। रोगोंका रक्तसे सम्बन्ध है, जिसमें भी वह रक्त जितना पहुँचेगा, उसमें उसके रोगी कीटागुभी उतने ही प्रवेश कर जाँयेंगे। रक्त वंश में प्रवाहित होता रहता है, इस लिये रोग भी वंशानुगत चलता रहता है। पापका रक्तसे सम्बन्ध नहीं, यह आत्माका स्वतन्त्र कर्म है, अतः वही उसके फलाफलको भोग सकता है, दूसरा नहीं।

जैन-धर्ममें तो पापीसे नहीं, पापीके पापसे घृणा करनेका आदेश है। पापी तो अपना आहित कर रहा है इसिलये वह कोधका, नहीं आपित दयाका पात्र है। जो उसने पाप किया है, उसका वह आपने कर्मानुसार दण्ड भोगेगा ही, हम क्यों उसे सामाजिक दण्ड देकर धार्मिक अधिकारसे गंकें और क्यों अपनी निर्मल आत्माको कलुषित करें ? पापीको तो और अधिक धर्म-साधन करनेकी आवश्यकता है। धर्म-विमुख कर देनेसे तो वह और भी पापके अन्त्रेरे कूपमें पड़ जायगा। जिससे उसका उद्घार होना नितान्त मुश्किल है। तभी तो जैन-धर्मके मान्य प्रन्थ पंचाध्याईमे लिखा है:—

सुस्थितीकरणं नाम परेषां सहनुग्रहात्। भृष्टानां स्वपदात् तत्र स्थापनं तत्पदे पुनः॥

ऋर्थात-धर्म-भृष्ठ ऋौर पद-च्युत प्राशियों को दया करके धर्ममें लगा देना, उसी पदपर स्थिर करदेना-यही स्थितिकरण है।

जिस धर्मने पतितोंको, कुमार्गरतोंको, धर्म-विमुखोंको, धर्ममें पुत्रः स्थिर करनेका आदेश देते हुए, उसे सम्यक् दर्शनका एक आंग कहा है। और एकभी आंग-रहित, सम्यकदृष्टि हो नहीं सकता, फिर क्यों उसके अनुयायी जाति-च्युत करके, धर्माधिकार छीनकर, धर्म विमुख करके अपनेको मिश्यादिष्टि बना रहे हैं श्रीर क्यों धर्ममें विद्न-स्वरूप होकर अन्तराय कर्म बान्ध रहे हैं। जबिक जैन-शास्त्रोंमें स्पष्ट कथन है कि:—

म्वापि देवोऽपिदेवः स्वा जायने धर्म किल्विषात्

धर्मके प्रभावसे-धर्म सेवनसे-कत्ता भी देव हो सकता है, श्रधर्मकं कारण देव भी कुत्ता हो सकता है। चाण्डाल स्त्रीर हिंसक पशुक्रींका भी सुधार दुआ है, बहुभी निर्मल भावनाओं श्लीर धर्म-प्रेमके कार्ण सद्गतियोंको प्राप्त हए हैं। जैनधर्म तो कहलाता ही पतित-पावन है। जिसके गमोकार मंत्र पडनेसे सब पापोंका नाश होसकता है, गम्थोदक लगाने मात्रसे श्रपवित्रसे श्रपवित्र र्व्यक्ति पवित्र हो सकता है और जिनके यहाँ हजारों कथार्थे पतिनोंके सन्मार्गपर ऋानेकी विखरी पड़ी हैं। जिनके धर्मप्रनथोंमें चीटीसे लेकर मनुष्य तककी श्रात्माको मोत्तका श्राधिकारी कहकर समानताका विशाल परिचय दिया है। जो जीव नर्कमें हैं, किन्तु भविष्यमं मोच गामी होंगे, उनकी प्रतिदिन जैनी पूजा करते हैं। कब किस मनुष्यका विकास श्रीर उत्थान होने वाला है-यह कहा नहीं जा सकता । तब हम बलान्धर्म-विमुख रखकर उसके विकासको रोककर किनना श्रधर्म संचय कर रहे हैं ?

श्रारण-शरण, पित्तपावन जैन-धर्ममें भूते-भटके पिततों, उच श्रीर नीच सभीके लिये द्वार खुला हुआ है। मनुष्य ही नहीं—हाथी, सिंह, श्राल, शुक्र, बन्दर, न्योले जैसे जीव जस्तुओं का भी जैन-धर्मापदेशमें उद्धार हुआ है। पिततीं श्रीर कुमार्गरतों मनुष्यों की जैनमन्थों में ऐसी श्रनेक कथार्ये लिखी पड़ी हैं जिन्हें जैन धर्मकी शरणमें श्रानेसे सन्मार्ग श्रीर महान पर प्राप्त हुआ है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पंठ परमेछीदामजी न्याय-तीर्थकी "जैनधर्मकी उदारता" नामकी पुस्तकसे कुछ उद्धरण दिये जाते हैं:—

(१) "म्मनगसेना नामकी वेश्याने वेश्या-वृक्ति छोड़कर जैन दीचा प्रहणकी श्रीर स्वर्ग गई। (२) यशोधर मुनिने मछली खाने वाले मुगसेन श्रीवर-को व्रत प्रहण कराये जिसके प्रभावसे वह मरकर श्रेष्ठ कुलुमें उत्पन्न हम्रा। (३) उपेष्ठ भार्यिकाने एक मुनिसं शीलश्रष्ट होने पर प्त्र-प्रसव किया, फिर भी बह प्रायश्चित द्वारा शुद्ध होकर तप करके म्बर्ग गई। (४) राजा मधु अपने मायहलिक राजाकी स्त्रीको स्त्रपने यहाँ बलात् रम्बकर विषय भंग करता रहा, फिरभी वह दोनों मुनि-दान देते थे और अन्तमं दोनों ही दीका लंकर स्वर्ग गये। (४) शिवभूति ब्रह्मणकी पुत्री देववतीके साथ शम्भूने व्यभिचार किया, बार्में वह अष्ट देववती विरक्त होकर दीचा लंकर म्थर्ग गई। (६) वेश्या लम्पर्टा श्रांजनचार उसी भवसे सद्गतिका प्राप्त हुआ। (७) मॉसभन्नी भूगध्वज और मन्ध्यभन्नी शिवदास भी मूनि होकर महान परको प्राप्त हुए। (二) श्राग्तिभृत मुनिने च।एडालकी श्रन्थी लड़की-को श्रादिकाके व्रत प्रहणु कराये। वही तीसरे भव-में सुरुमाल हुई थी। (६) पूर्णभद्र श्रीर मानभद्र दो बैश्य पुत्रीने एक चाएडालको श्रादकक व्रत प्रध्या कराये. जिसके प्रभावसे अह मरकर १६ वे स्वर्गमें ऋद्विधारी देव हुआ। (१०) स्लेखकन्या जरासे भगवान नेमिनाथक चाचा वस्देवने विवाह

किया, जिससे जरत्कुमार हुन्ना। जरत्कुमारने मुनि दीचा प्रह्माकी थी। (११) महाराजा श्रेणिक पहले बौद्ध थे तब शिकार खेलते थे श्रीर घोर हिंसा करते थे, मगर जैन हुए तब शिकार श्रादि ब्यसन त्याग कर जैन-धर्मके प्रतिष्ठित श्रनुयायी कह्लाये। (१२) विद्युतचोर चोरोंका सरदार होने पर भी जम्बू स्वामीके साथ मुनि होगया श्रीर तप करके सर्वार्थसिद्धि गया। वैश्यागामी चारुदत्त भी मुनि होकर सर्वार्थसिद्धि गये। (१३) यमपाल चाएडाल जैन-धर्मकी शरणमें श्रानेसे देवों द्वारा पूज्यनीय हुन्ना।" (पृ० ११ श्रीर ४३)

उक्त उद्धरणों से स्पष्ट होजाता है कि जैन-धर्मका त्रेत्र कितना व्यापक और महान है। उसमें कीट-पतंग, जीव-जन्तु, पशु और मनुष्य सभाके उत्थानकी महान शक्ति है। सभीकां उसकी कल्पतर शाखाके नीचे बैठ कर सुख-शान्ति प्राप्त करनेका ऋधिकार है। जैन-धर्म किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष की मीरास नहीं है। जैन-धर्मके मन्दिरों सभी समान रूपसे दर्शन और पूजनार्थ जाते थे। इस सम्बन्धका उल्लेख श्रीजिनसेनाचार्यके हरिवंश पुराणमें पाया जाता है जो कि श्रद्धेय पं० जुगलिशोरजी कुत विवाह-त्रेत्र प्रकाश नामकी पुस्तक-से उद्दात करके पाठकोंके अवलोकनार्थ यहाँ दिया जाता है:—

सस्रीकाः खेचरा याताः सिद्धकूटजिनालयम् । एकदा वंदितुं सोपि शौरिर्मदनवेगया ॥ इत्वा जिनमइं खेटाः प्रवन्य प्रतिमागृहम् । तस्युः स्तंमानुपाभित्य बहुवेषा यथायथम् ॥ विद्युद्वेगोपि गौरीणां विद्यानां स्तंममाश्रितः।
कृतपूजास्थितः श्रीमान्स्वनिकायपरिष्कृतः॥
पृष्टया वसुदेवेन तनो मदनवेगया।
विद्याधरनिकायास्ते यथास्त्रमिति कीर्तिताः॥
—२; ३, ४, ५,

अमी विद्याधरा द्यार्थाः समासेन ममीरितः । मातंगानामपि स्वामिकिकायान् श्रृणु वच्मिने ।। नीलांबुदचयश्यामा नीलांबरवरस्रजः। श्रमी मातंगनामानी मातंगस्तंभसंगताः ॥ श्मशानास्थिकृत्तोत्तंसा भस्मरेखुविधूसराः । श्मशाननिलयास्त्वेते श्माशानस्तंभमाश्रिताः ॥ नीलवैद्वर्यवर्णानि धारयंत्यंबराणि ये। पाएइरस्तंभमेत्यामी स्थिताः पाएइकखेचराः ॥ कृष्णाजिनधरास्त्वेते कृष्णचर्माम्बरस्रजः। कानीलस्तंभमध्येत्य स्थिताः कालश्वपाकिनः॥ पिंगलैम् ध्वजैर्युक्तास्तप्तकांचनभृष्याः । श्वपाकीनां च विद्यानां श्रितास्तंभं श्वपाकिनः॥ पत्रपर्याश्चिकच्छ्रज-विचित्रमुकुटस्रजः। पार्वतेया इति ख्याता पार्वतंस्तंभमाश्रिताः ॥ वंशीपत्रकृतोत्तंसाः सर्वतुकुसुमस्रजः। वंशस्तंमाश्रितारचेते खेटा वंशालया मताः ॥ महाञ्चजगशोमांकसंद्रप्टवरभूषणाः। वृचमूलमहास्तंममात्रिता वार्चमूलकाः॥ स्ववेषकृतसंचाराः स्टिचिह्नकृतभूषयाः।

समासेन समाख्याता निकायाः स्वचरोष्गताः ॥ इति भार्योपदेशेन झानविधाधरान्तरः । शौरिर्यातो निजं स्थानं सेचराश्र यथायथम् ॥

--- २६ वां सर्ग।

—१४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४.

इन पद्योंका श्रनुवाद पं० गजाधरलालजीने. श्रपने भाषा क हरिवंश पुराणमें, निम्न प्रकार दिया है:--

"एकदिन समस्त विद्याधर अपनी अपनी खियोंके साथ सिद्धकूट चैत्यालयकी बंदनार्थ गये। कुमार
(वसुदेव) भी प्रियतमा मदनवेगाके साथ चलदिय
।।२॥ सिद्ध कूटपर जाकर चित्र विचित्र वेषोंके
धारण करने वाल विद्याधरोंने सानन्द भगवानकी
पूजाकी चैत्यालयको नमस्कार किया एवं अपने
अपने स्तंभोंका सहारा ले जुदे २ स्थानों पर बैठ
गये ॥३॥ कुमारके श्वसुर विद्युद्धेगने भी अपने
जातिके गौरिक निकायक विद्याधरोंके साथ भले
प्रकार भगवानकी पूजाकी और अपनी गौरीविद्याओंके स्तंभका सहारा ले बैठ गये ॥४॥ कुमार
कां विद्याधरोंकी जातिक जाननेकी उत्करठा हुई
इसलिये उन्होंने उनके विषयमें प्रियतमा मदनवेगासे पूछा और मदनवेगा यथायांग्य विद्याधरों
की जातियोंका इसप्रकार वर्णन करने लगी-

ंनील मेपके समान स्थाम नीली माला धारण किये मानग [बांडाल] स्नंभके महारे बैठे हुए, ये मानग जानिक विद्याधर हैं ॥ १४-१४॥ मुत्रौंकी

 क्षेत्रं इस हरिबंशपुराग्यका सन् १९१६का स्त्रपा दुआ संस्करणः पृष्ठ २८४, २८५ । हृदियोंके भूषणोंसे भूषित भस्म (राख) की रेखुओं से भव्मेले श्रीर रमशान [संभ] के सहारे बैठे हुए ये श्मशान जातिके विद्याधर हैं।। १६।। बैंडू-र्यमणिके समान नीले नीले बस्रोंको धारण किये पाँडर स्तंभके सहारे बैठे हुये ये पाँडक जातिके विशाधर हैं ॥ १७॥ काले काले मृगवर्मीको छोदे काले चमडेके वस्त्र और मालाओंको धारे काल-स्तंभका आश्रय ले बैठे हुए ये कालश्वपाकी जातिके विद्याधर हैं।। १८।। पीले वर्णके केशोंसे भूषित, तप्त सुवर्णके भूषणोंके धारक श्वपाक विद्यास्त्रोंके स्तंभके सहारे बैठने वाल ये श्वपाक [भंगी] जाति के विद्याधर हैं।। १६ ।। वृतोंके पत्तोंके समान हरे वस्त्रोंके धारण करनेवाले, भाँति भाँतिके मुक्ट चौर मालाच्योंके धारक, पर्वतस्तंभका सह।रा लेकर बैठे हुए ये पार्वतेय जातिके विद्याधर हैं ॥ २०॥ जिनके भूपण बाँसके पत्तींके बने हुए हैं जो सब ऋतुस्रोंके फुलोंकी माला पहिने हुए हैं स्रीर वंशालंभके महारे बैठे हुए हैं वे वंशालय जातिके विद्याधर हैं।। २१।। महासर्पके चिह्नोंसे युक्त उत्तमोत्तम भूषागुंको धारण करने वाले वृत्तमूल नामक विशाल संभके सहारे बैठे हुए ये बार्चमूलक जातिके विद्याधर हैं।। २२।। इस प्रकार रमणी महनवेगा द्वारा अपने अपने वेष और चिह्न युक्त भूषणोंसे विद्याधरींका भेद जान कुमार श्रति प्रसन्न हुए और उसके साथ श्रपने स्थानको वापिस चले श्राये एवं भ्रन्य विद्याधर भी ऋपने श्रपने स्थानां-को चले गये ॥ २३-२४॥ "

इस उल्लेख परसे इतनाही स्पष्ट मालुम नहीं होता कि मातंग जातियोंके चागडाल लोग भी जैनमंदिरमें जाते और पूजन करते थे बल्कि यहभी मालुम होता है कि अस्मशानभूमिकी हड्डियों

#यहाँ इस उल्लेख परमे किसीको यह समभ्रतेकी भूल न करनी चाहिये कि लेखक भाजकल ऐसे भागवित्र वेपमें जैन मंदिरोमें जानेकी प्रकृति चलाना चाहता है। के सामुष्ण पहिने हुए, वहाँकी राख बदनसे मले हुए, तथा मृगझाला स्रोद, चमहेके बस्त्र पहिने श्रीर चमड़ेकी मालाएँ हाथमें लिये हुए भी जैनमंदिरमें जासकते थे, श्रौर न केवल जाही सकते थे बल्कि भ्रापनी शक्ति श्रीर भक्तिके अनुसार पूजा करने के बाद उनके वहाँ बैठनेके लिए स्थान भी नियत था, जिससे उनका जैन-मंदिरमें जानेका और भी ज्यादा नियत ऋधिकार पाया जाता है †। जान पहता है उस समय 'सिद्ध कूट जिनालय' में प्रतिमागृहके सामने एक बहत बड़ा विशाल मंडप होगा छीर उसमें स्तंभी के विभागसे सभी श्रार्य जातियोंके लोगोंके बैठने के लिये जुदाजुदा स्थान नियत कर रक्खे होंगे। माजकल जैनियोंमें उक्त सिद्धकृट जिनायलके ढंग-का—उसकी नीतिका अनुसरण करनेवाला— एकभी जैनमंदिर नहीं है। लोगोंने बहुधा जैन मंदिरोंको देवसम्पत्ति न समभकर अपनी घर सम्पत्ति समभ रक्खा है, उन्हें अपनी ही चहल-पहल तथा आमोद-प्रमोदादिके एक प्रकारके साधन बना रक्खा है, वे प्राय: उन महोदार्य-सम्पन्न लोकपिता बीतराग भगवानके मंदिर नहीं जान पडते जिनके समवशरणमें पशुतक भी जाकर बैठतेथे, और न वहाँ, मूर्तिको छोड़कर, उन पूज्य पिताके वैराग्य, चौदार्य तथा साम्यभावादि गुणों का कहीं कोई आदर्श ही नजर आता है। इसीसे वे लोग उनमें चाहे जिस जैनीको बाने देते हैं

ंश्री किनसेनाचार्यने, ९ वी शतान्दीके वातावरका के अनुसार भी, ऐसे लोगोंका जैनमंदिर में जाना आदि आपित्तके योग्य नहीं ठहराया और न उससे मंदिरके अपवित्र होजानेको ही स्चितिकया । इससे क्या यह न समभ किया जाय कि उन्होंने ऐसी प्रवृत्तिका अभिनंदन किया है अथवा उसे बुरा नहीं समभा !

श्रीर चाहे जिसका नहीं। ऐसे सब लोगोंको खुब याद रत्वना चाहिये कि दूसरोंके धर्म-साधनमें विद्रा करना-बाधक होना-, उनका मंदिर जाना बंद करके उन्हें देवदर्शन ऋदिसे विनुख रखना, श्रीर इस तरह पर उनकी ऋात्मोन्नतिके कार्यमें ककावट डालना बहुत बड़ा भारी पाप है। श्रंजना सुंदरीने अपने पूर्व जन्ममें थोड़ेही कालके लिये, जिनप्रतिमा को छिपाकर, श्रपनी सोतनके दर्शनपुजनमें श्चन्तराय डाला था । जिसका परिगाम यहाँ तक कटक हुआ कि उसको अपने इस जन्ममें २२ वर्ष तक पतिका द:सह वियोग सहना पड़ा श्रीर श्रनेक मंकट तथा आपदाओंका सामना करना पडा. जिनका पूर्ण विवरण श्रीरविषेणाचार्यकृत 'पद्म पूराण' के देखनेसे मालूम हो सकता है। श्रीकुन्द-कुन्दाचार्यने, श्रपने 'रयगसार' प्रन्थमें यह स्पष्ट वतलाया है कि 'दूसरोंके पूजन श्रीर दानकार्यमें श्रन्तराय (विघ्न) करनेसे जन्मजन्मान्तरमें चय. कुष्ट, शूल, रक्तविकार, भगंदर, जलोदर, नेत्रपीड़ा, शिरोवेदना आदिक रोग तथा शीत उच्ण (सरदी गरमी) के त्राताप श्रीर (कुयोनियोंमें) परिभ्रमण आदि अनेक दुःखोंकी प्राप्ति होती हैं।' यथा--

## खयकुद्वस्तम्लो लोयभगंदरजलोदरिक्सिसरो-सीदुण्डवद्यराई पूजादाखंतरायकम्मफलं ॥३३॥

इसलिए जो कोई जाति-बिरादरी अथवा पंचायत किसी जैनीको जैनमन्दिरमें न जाने अथवा जिनपूजादि धर्मकार्योंसे वंचित रखनेका दरह देती है वह अपने अधिकारका अतिक्रमण और उल्लंबन ही नहीं करती बल्कि घोर पापका अनुष्ठान करके स्वयं अपराधिनी बनती है।" पृष्ठ ३१-३६।

-कमशः

# डािकया

\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

( ? )

प्रारीबी के सबब आँसू बहाया करती है, पति की अनुपरिथित के कारण दिल मसीस कर जिन्दगी बिताती है, और आधी दर्जन बबों के मारे घड़ी भर चैन नहीं लेने पाती। इसके बाद भी जो कुछ रहता है, उसे उसका स्वास्थ्य पूरा करता है—कभी जुकाम; कभी बुखार, कभी कुछ और कभी कुछ।

तो समम लीजिए कि वह रूपा है। उसका पित श्रहमदाबाद के किसी 'मिल' में नौकर है। तीस दिन, बाद उसे पण्ट्रह रूपये मिलते हैं। जिस में दस रूपये का वह 'मिन-शार्डर' कर देता है। बचते हैं चार रूपये चौदह शाने!—श्रगर खुश किम्मनी से कोई 'कायन' न हो जाए तब! वे बाकी तीस दिन तक पेट की ज्वाला बुमाने के काम आते हैं।

श्रीर इधर---

छः षचचे और उनकी माँ—रूपा, प्रतीक्षा की गोर में बैठकर तीस दिन काट पाते हैं! सैक इं अरमान मिन-आर्डर आने तक मन में केंद्र रहते हैं। लेकिन आते ही कियर उड़ जाते हैं, पता नहीं! आखिर खर्च भी तो है, हल्के पूरे सात प्राणियोंका। पर रूपा १.... हाँ, रूपा उन दश रुपयों में पूरा एक महीना किस तरह काटती है, वह कीन जाने १... किसे पर्वाह, जो उसके जीवन-यापन पर नजर डाले।

गाँव के एक कौने में उसका घर है। घर कही या कोंपड़ी, जो कुछ है, वही है। सामने दूटा-सा छप्पर, फिर गिरती हुई मिट्टी की जरा सम्बी-सी दहसीज । इसके बाद—ऊबड़-खाबड़-सा चौक चौर एक कोठा, जिसका पटाव ऐसा, जैसे चव गिरा, खब गिरा!

वर्धात होती है तो घर में पाँव रखने भर को सूखी जगह नहीं रहती। वचों का घर और बेहद कीच, यह दोनों बातें उसे और भी घृणास्पद बना देती हैं। चौक में दीवारों की लगास से कुछ सब्जी हो पड़ी है, जो बजाय सुन्दरता बड़ाने के—शायद कीड़ा-मकोड़ा न हो—भयका उत्पादन करती है। रूपा का मन भय से भर जाता है, जब उसके बच्चे घाम-पात की घोर खेलने लगते हैं। पर करें क्या ?—लाचारी है। "" चौरत का दिल इतना करता चला जारहा है, वह क्या बांड़ा है ?—और उस पर भी इस भरे-पूरे गाँव में कोई उसका हम-दर्व नहीं, हित् नहीं, दयाल नहीं।

× × × (₹)

एक महीने बाद--

रात का वक्त है, मेघ बरस चुका है, लेकिन थोड़ी फुहारें अब भी रोव हैं। प्रकृतिस्थली अध्य-कार की बादर में मुँह ख़िपाए पड़ी है। समीर की बंचल प्रकृति अपने कार्य में व्यस्त है। यन-गर्जना की अयानकता आतंक बन रही है, दामिनी की अस्थिर क्योति दृष्टि को उद्भान्त बना रही है।

सगर कहाँ ...........

वहाँ, जहाँ पर अभागे प्राण्यों सोने के लिये जगह नहीं पा रहे, बैठे बैठे रात बिता रहे हैं। कभी रोते हुए आकाश की खोर देखते हैं, खौर कभी खपनी दशा की खोर।

वे काले बादल कहीं उनसे स्पर्का तो नहीं कर रहे.......?

गुर्दों में लुके-छिपे बच्चे इघर उधर लुढ़क रहे हैं-कुछ सोये, जागते से। बढ़ा लड़का—'मीना' जिसकी आयु आठ नो साल की होगी, मगर दुर्बल शरीर सात आठ वर्ष से अधिक का उसे सममने नहीं देता—हपा के समीप, सदी के मारे ठिद्ररता, पेट में घोंटू छिपाए बैठा है।

ईषों की एक हल्की लहर उसके मुँह पर दौड़ गई! स्नी की शंकित-मनोष्ट्रित कुछ पनपती, धगर कुछ कारण पाती! " या परस्थित ठीक होती।

....सामने बैठा था, मीना जाड़े के मारे सिक्कड़ा हुचा ! फिर विचारों को फिरते क्या देर लगती ! वह सोचती-कल जरूर आज।एगा-मनि-आर्डर ! दक नहीं सकता ! इतने दिन जो हो गए, कल दशवीं तारीख़ है न ?— पाँच को भी भेजा होगा, तब भी आजायगा ! कल यह बात नहीं कि 'न आये !"

विचारों की घारा आगे बढ़ती—'छह कपये तो आनाज वाले को देने हैं, वह जान लिये लेता है, फिर उससे लाना भी तो है—अनाज! घर में क्या है "?—बहुत होगा, तो कल तक के लिये!— और तीन कपये कपड़े वाले के, उस बेचारे को तो बहुत दिन हो गये! और कपड़ा भी तो लाना है—एक-एक कुरता सबकों, एक फतूली! मुके "! करीव चौदह-गज, दो-कपये का ! तेल, मिर्च, मसाला और वैद्य जी के दवा के पैसे "! कुछ हो, 'मनिआर्डर' आये तो "सब कर लूँगी! छुओं को पैसे का दूध पिलाऊँगी, मीना जूतों के लिये आइ रहा है—दिलवा दूँगी, चार-छ: आने वाले!

चौर उसी समय—छुन्नो, साल-भर की दुध-मुँही बची, भूख चौर सदी के मारे रो उठती है!

'चा' काहे को रोती है - मेरी…!' रूपा उसे झाती से लगा लेती है।

आकाशमें इवा और पानी दोनों मिल रहे हैं! ऋँधियारी उन्हें छिपाना चाइती है, पर असमर्थः!

दूसरे दिन, सुबहनी बजे — मीना ख्रध्यरमें बैठा है।
रूपा दहलीज में ! दोनों के मन, दोनों की
दृष्टि प्रतीका में लग रही है!

'देख रे ! डाकिया आया कि नहीं, धूप तो आधे छप्पर पर आ गई! यही वक्त तो उसके आने का होता है!'—रूपा ने भ्रमित-दृष्टि की मीना के मुख पर गड़ाते हुये कहा।

'देख तो रहा हूँ—माँ! भभी तो ......

भरे ''' जब रहा 'गोपिया' के द्वार पर, चिट्ठी दे रहा है ! जब भाया '' मीना ने खुशी में दूव कर कहा।

'उधर ही जा रहा है—क्या ?'—रूपा के भड़कते हुये दिल ने पूछा !

'हाँ .... हाँ .... !—माँ !'—मीना बोला। दोनों प्रसम्भ थे।

'यह लो, तुम्हारा मनिकार्डर है! रूपा ने सुना तो गद्-गद् हो गई!

'देखो, निकला न उसका अनुमान सही ?— क्या आज उसका मनिआर्डर न आता, यह हो सकता था ?'—मीना की बाँह में उसने चिकौटी काटी, जैसे कहा 'आगे, बढ़!'

मीना लपक कर आगे बढ़ा, डाकिया बराबर के—घर के—द्वार पर था!

'लाको, माँ का अगूठा लगवाऊँ ?'—मीना ने आँखें डाकिया की भोर लगा दी !

'नहीं, तुम्हारा नहीं, इसका है !'—डाकिया ने 'केदार' की घोर संकेत किया !

मीना मन्न!

'श्ररे ! उसके दादा का मनिष्ठार्डर नहीं, श्राया…?'—श्रव……?" उसकी सूखी-श्रांखों में नमी श्राई ! कॅथे- कएठ से बोजा—

हमारा मनिषार्डर ......!"

'नहीं है—बेटा! होता तो देता न ""?' डाकिया के स्वर में दर्ष था, सहानुभूति थी! मीना लौटा, निराशाका असझ-भार लिए हुए। 'या "! माँ आज भी नहीं आया।'

रूपा दहलीज का एक किवाइ स्रांले, सब देख सुन रही थी। पर निश्चय नहीं कर पा रही थी कि बात क्या है ? मीना की बात सुनी तो धम्म संजमीन पर गिर पड़ी।

'ऐं ''' ! ''ऐं ''' चाज भी नहीं चाया, चरे! कल 'कहाँ से खायेंगे ?' डाकिया मीना के द्वार के चागे से निकता। उक ! रूपा की जैसे सारी काँचाएं भागी जा रही हों।

डाकिया की उड़ती हुई, सरसरी नजर ने देखा—'मीना की माँ के जैसे प्राग् निकल रहे हैं।'

चसने चपर्ना गतिको घीमा किया, सुना—'ऐं! चाज भी नहीं चाया, चरे कल कहाँसे खायेंगे ?'

उसके हृत्य में एक दर्ब उठा, वह सोचने लगा 'कितनी कहणाजनक परिस्थित है— चोह! मिनचार्डर पर ही इस परिवार का जीवन निर्भर है! खाने के लिए चाहिए ही, चौर मिनचार्डर चा-ही नहीं रहा! पाँच, सात दिन होगए रोज बेचारों का कामल-मन टूट जाता है! सुवह-ही-सुवह! " चौर उस पाप का पातक लगता है-सुके! चरे! मैं ही तो नित्य उनकी चाशांशासादों को ढा देता हूँ! उक्त! बेचारे कैसे डरते -दिल से देखते हैं, पूछते हैं। चाहते हैं कि-'हाँ, है तुम्हारा मिनचार्डर।'— मैं कहूँ! मगर मैं " " कहता हूँ-कहना पहता है 'नहीं है।' चाता है-उन्हें! लेकिन " वात मेरे हाथ की भी तो नहीं, मजबूर हूँ।'

भौर वह इन्हीं विचारों में उत्तमा हुआ, आगे वह जाता है।

> ( 8 ) X X X X

'जा रही हूँ, जा रही हूँ --मैं! सुनवा है, रे मीना! बच्चों को संभात ''' हो '' हो '' दादा आवें, '' जब आवें '' ज ''' ब ''' क '' ह ''' ना कि कि खुम्नों की मौं '' तुम्हारा ''' मनि-आर्डर ''' मनि आ ''' र ''' ह ''' र '''' डाकिया ने ''' हैं।''' भगवाम ''' आ ''' ब '''' १

होटा-सा बच्चा-मीना, माँ की धनर्गस-बातें सुनता रहा, पर समका कुछ नहीं। "कि वह क्या कह रही है, कहाँ जा रही है ? रात के वक्त, ऐसी बुखार की हालत में । सुवह ही से तो वह तप रही है-आग की तरह! सात, आठ दिन से रोज हरारत आ जाती थी! लेकिन आज की-सी बातें तो ....!

मीना रो उठा ! उसके भाई-बहिन भी जगकर उसका साथ देने लगे। रात की नीरवता में वह दूटी फ्लॉपड़ी कडरण-कड्यन से प्रकस्पित हो उठी।

पर ....! रूपाकी नींद तोड़ने के खिए वह 'कुछ नहीं' सिद्ध हुई!

क्योंकि वह मूर्छितथी, श्रचेतथी, सज्ञा-शून्य थी! थर्मामेटर होता तो बतलाता—उसे एक सौ पाँच—सादे, पाँच डिग्री कीवर था।

मगर इसे देखने वाता कौन ?

×. . . × × X

लेकिन आज यह क्या बात ?—न रूपा कि-बाड़ों से भाकि रही है—न मीना आया ! वह दर्बाजे के सामने आगया, मगर फिर भी सम्राटा ! यह मामका क्या है ?—सन्ताह-भर से तो वह…!

जसे याद चाई-—'यह सब चाज खार्येगे-क्या?' \*\*\*चोक…गरीबी !

जसने अपनी दशा उससे मिलाई ! दोनों में कोई कके, कोई अन्तर नहीं ! उसके घर भी ...! वह यहाँ इतनी दूर पड़ा है ! उसे क्या ख़बर ?

बससे न रहा गया ! जागे बदा, किवादों पर हरका धका दिया, वह खुल गया ! फिर उसने जो कुछ देखा, वह उसे—उसके दयालु-मन की—हिला देने के लिये काफी था !

रूपा—मरी-सी, सिसकती-सी, खाँखें फाड़े उसकी खोर देख रही हैं! वचे इचर-उधर उसके बरावर पड़े हैं—रोते, मुनमुनाते हुए-से!

डाकिया काँप गया !

क्रपा ने बोकना चाहा पर बोल न सकी ! उस

का करठ भी आज पराया बन रहा था !

दिनों का फेर इसी को कहते हैं!

डाकिया ने उसकी श्रीबों में पढ़ा—'क्या आज मनिशार्डर श्राया है ?'—मन की जिज्ञासा श्रीबों में खेल रही थी!

डाकिया की वाणी स्वतन्त्र होगई! वह रूपा की गीली दृष्टि न देख सका!

'हाँ ! आज तुम्हारा मनि आईर आया है— रूपा !'—डाकिया न चमड़े के थैले और हाथ की चिट्ठियों पर नजर डालते हुए कहा।

लेकिन यह उसका वचन था, या चन्द्रोदय-रस ?—मरती हुई रूपाने अपने को आलोकमय-संसार में पाया !

'सरे! उसका मनि श्रार्डर श्रागया, '''छुन्नों उसकी कब की रो रही है, मीना को बाजार भेज कर श्रनाज ''!'—सैकड़ों विचार रूपाके मस्तिष्क में दौड़ गए! वह उठ बैठी।

उसका करठ फूटा—'काओ, खँगूठा कहाँ !' 'मगर मैं मनिकार्डर को डाकखाने मूल आया हूँ ! सभी लाया…!'

हर्ष-भरे स्वर में डािकया ने उत्तर दिया, और तुरन्त उस कोंपड़ी से बाहर होगया!

'यह लो, दश रुपया !'—डाकियाने रुपये रूपा के कांपते हाथों में घर दिए!

'बँगूठा !'—रूपा बोली।

'नहीं, क्रानून बदल गया है, श्रव श्रॅगूठा नहीं कराया जाता !.—डाकिया ने जवाब दिया !

मगर वह भोली रूपा इस रहस्य से खिवित ही रही, कि मनिकार्डर उसका नहीं खाबा, रूपये डाकिया ने खपनी जेब से दिये हैं!

डाकिया प्रसम्न था--- उसने चाज एक परि-वार का संरक्षण किया था!

वह बढ़ा...! पीझे से किसी ने गाया---'घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय!'

## 'त्र्यनेकान्त' पर लोकमत

'श्रमेकाना' के दिनीय वर्षकी प्रथम किरणको पाकर जिन जैन श्रजैन विद्वानों, प्रतिष्ठित पुरुषों, तथा श्रम्य सज्जनोंने उसका हृदयसे स्थागत किया है श्रीर उसके विषयमें अपनी श्रभ सस्मितयाँ तथा उँची भाषनायें 'वीरमेवामिन्दर' को भेजनेकां कृषा करके संचालकोंके उत्साहको बढ़ाया है उनमें कुछ राजनोंक विचार तथा हृदयोदगार पाठकोंक श्रवलोकनार्थ नीचे प्रकट किये जाते हैं:—

#### (१) श्रीमान् मुनि श्री कल्याणविजयजी,

"'अनेकान्त' की सजधज बही है जो पहले थी, खुशीकी बात इतनीही है कि अब इसे अच्छा संरक्षण मिल गया है। आशाही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब यह साहित्य-क्रेजमें प्रकाश डालनेक साथ साथ सामाजिक देजमें भी अपनी किर्णे फेंकता रहेगा, ऐसे आसार दीखते हैं। नथास्तु।"

### (२) श्रीमान् शतावधानी मुनिश्री रतनचन्द्रजी व मुनि श्रीश्रमरचन्द्रजी—

"दीर्घातदीर्घ निशाका नकं बाद अनेकान्त-सूर्यका उदय वड़ी शानके साथ हुआ । वर्षकी प्रथम किरण जो जान-प्रकाश लेकर आई है वह सहृदय सजनीके हृदय मन्दिरको खुब जगमगा देनेवाला है ।

वर्तमान जागृतिके लिए जो भी विषय श्रावश्यक हैं. उन सबको पत्रमें स्थान दिया है श्रीर बड़ी ख़बीसे दिया है। कुछ लेख तो बड़ेडी सबपगापूर्ण हैं श्रीर वे पत्रकी प्रतिष्ठा को काओं ऊँचे धरातलमें ले जाते हैं। साम्बदायिक कलहके वातावरगासे पत्रको अस्तर रखनेका जो प्रारम्भसे ही शुभ संकल्प किया है वह शत-शत बार प्रशंसनीय है। पत्रकी नीति-रीति विशाल है, उदार है, फलतः वह जैन-संसारके सभी विभागों को एक समान लाभकारी सिद्ध होगा।

श्रीयुत जुगलकिशोरजी जैन-संसारके माने हुए निष्यत्त विद्वान् हैं। पत्रकी प्रतिष्ठाके लिए सम्पादकके स्थानमें एकमात्र आपका नाम ही सर्वतः अलं है। हम आशा करते हैं—सुयोग्य सम्पादककी छुत्रछायामें 'अनेकान्त' अपने निश्चित् समयपर उदित होता रहेगा और अपना भविष्य अधिक से अधिक समुख्वल बना-एगा। यथावकाश हमभी अपनी सेवा कभी-कभी 'अने-कान्त' को अर्थण करने का प्रयत्न करेंगे।"

### (३) श्रीमान् पं० केलाशचन्द्रजी जैनशास्त्री प्रधा-नाष्ट्राएक स्था० वा० वि० बनारस—

"आठ वर्षके सुद्धि अन्तरालके बाद अपने पूर्व परिचित बन्धुको उसी सुन्दर कलेक्ट्रमें देखकर किसे हपं न होगा। मुखपूष्टपर वही अनेकान्तसूर्य अपनी विविध रिष्मियोंके साथ विराजमान है और अन्तरंग पृष्ठोमें अनुसन्धान, तन्वचर्चा, अनीतस्मृति, सम्बक्ष्य आदि जानकी विविध धारायें अनेकान्तके प्रकाशमें फिलमिल फिलमिल कर रही हैं। तभीतो देखनेवाली की अपने चीधिया जाती हैं। अस्तु, लेखी का संकलन सुन्दर है और उनकी विविध विषयता रोचक। इसमे सभी प्रकारके पाठकोंका अनुरक्षन हो सकेगा। योतो सभी लेख सुराज्य हैं, किन्तु उनमें भी कुन्दकुन्द और पातनस्यकः प्रोनापर्यका कापका लेखा ऐतिहासिकोके पामने कुछ नमे विचार पत्रता है और उससे कुन्यकुन्य का समय नियात करनेमें कुछ नमें प्रभाग प्रकारामें आप है | याच पर्यक्रमानानीका केप्यता लेखन कवा को हांग्रेसे बहुत ही उरकृष्ट है | इतमे गम्मीर विषयको इतमी सरवता और रोचकरासे प्रतिमादन करना पर्यक्रमानी सरीके जिद्यहरू लेखकोका ही काम है |

भारते सुकते लेख माँगा था, परन्तु कोई विषय न सक पड़नेले में भनी भागने तथा माँगकर छुटी ले लेनेका विचार करेता था, परन्तु इस महते, जासकर गृह त्रुक्तानकों के लेखने — उसे जिखनेकी सामग्री देशों हैं। भोर भन्न में बायके तकानेसे उच्चण होनेकी जिलाये हैं।

बार में आपके सुदीयं जीवनकी कामना करता हुआ 'मनेकान्त' के संचालक और प्रकाशककी हार्दिक भन्तकद दिसे विना नहीं रह सकता, जिनकी उदारता और प्रयत्न शीतता से 'मनेकान्त' के पुनः दर्शन कर सकतेका सीमान्य प्राप्त हुआ। इस महाने प्रश्न सक्नेश्वी

तिपूर्वके, पौबापर्यका आपका लेखा ऐतिहासिकोहे ... अशुद्धियाँ अधिक हैं, अतः इधर प्यान देनेकी आव-समग्रे कुछ नये विचार रखता है और उससे कुन्यकृत्य । स्यक्ता है ।

( ५.) श्रीमान ए० महेन्द्र समायती व्यायसास्त्री,

'पत्र जाशातुरूप रहा । इसकी सीति नीतिसे मुक्ते भी कुछ जिलने का खैतसाद हुआ है । छपाई तथा पूफ संशोधन सन्तोषजनक नहीं है । पत्र हर सरहके पाठकीके योग्य यथेछ सामग्रीसे परिएण है । '

(-'५) श्रीमान पं० शोभाचन्द्रजी न्यापतीर्थे देवमास्टर जैन गुरुकुल, ज्यावर—

"यनेकान्त'को प्रथम किरण प्राप्त हुई। यने कान्त चकपर नज़र पड़ते ही हार्दिक उन्नासकी यनु-भृति हुई। यन्दरकी समग्री तो ठीस, महत्वपूर्ण और माननीय होनीही यो। यापके सम्मादकत्वमें जैसी याशा थी, 'यनेकान्त' उसे पूर्ण करता है। गुन न हिरानो गुनगाहक दिसनो हैना के स्वतीत यपनी गुणग्रीहकताक कितना परिचय देता है !"

सुचना

सम्पादकवीके १ नवस्थासे दीमार एड जानेके कारण इस किरणके लेखीका उनके द्वारा सम्पादन नहीं होसका । इतनीही प्रसम्बताकी बात है कि वे शुरूके एक कार्यका मेटर २१ वार्राकको मेव अके हैं। अब उनकी तथियत सुधर रही है झीर पूर्ण आशा है कि दीसरी विराजको सम्पादन उन्होंके द्वारा होगा।

चीर निक मंठ २५६४ र जनवरी (६३६

वासिक सुरूप रा।)



जुगरुकिसार मुख्तार

र्शाप अता बीरपेवा मन्दिर मरमाश (सहारनपुर) 🗼 🔻 कतीट सरकत पीठ वर्ष तर पर स्थू दहती।

संबाध – वनस्वसम् जैन

महरू और प्रकाशक-- वर्षाप्याप्रसाद गोपलीय । गोबहल्स प्रेस कर्नाट संस्कृत व्यु देवनी में अपा

|     | विषय—सूची                                                                           |                  | पृष्ट       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| ₹.  | समन्तभद्र-वंदन                                                                      | •••              | <b>૩</b> ૦  |
|     | त्र्यार्थ श्रीर म्लेच्छ [ सम्पादकीय · · ·                                           | • • •            | १=१         |
|     | जाति-मद् सम्यक्त्व का वाधक है िश्री सूरजभातु वकील                                   | •••              | १८७         |
| 8.  | त्र्रथमं क्या १ िश्री जैनेन्द्रकुमारजी                                              | •••              | १६३         |
| ሂ.  | दीनोंके भगवा <del>न</del> शिंा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर                                   | •••              | १६४         |
| ξ.  | क्या सिद्धान्तप्रन्थोंके अनुमार सब ही मनुष्य उच्चगोत्री हैं ? [ श्री० पं०           | हैलाशाचन्द्रजी श | गस्त्री १६४ |
|     | कमनीय कामना (कविता) [उपाध्याय कविरत्न श्री अमरचन्द्रजी                              | • • •            | २१०         |
| ሪ.  | जैन-समाज क्यों मिट रहा है ? [ ऋयोध्याप्रसाद गोयलीय                                  | • • •            | २१ <b>१</b> |
| ٤.  | प्रभाचन्द्रके समयकी सामग्री [ श्री० पं० महेन्द्रकुमार शार्स्वा                      | •••              | ર્શ્લ       |
|     | विपत्तिका वरदान $[$ बा $oldsymbol{arphi}$ सहार्वारप्रसाद जैन $\mathrm{B.}~\Lambda.$ | • • •            | ঽঽ৹         |
| ११. | क्या कुन्दकुन्द ही मूलाचार्यके कर्ता हैं ? [ श्री० पं० परमानन्द जैन                 | • • •            | <b>२</b> २१ |
|     | त्र्यनेकान्त पर लोकमत                                                               | • • •            | হ্হ্        |

## 'वैद्य' का दन्त-रोगाङ्क ।

'वैद्य' २२ वर्षसे वैद्य-जगतकी निरन्तर सेवा करता आरहा है। श्रब उसने श्रपने २२ वें वर्षकी सानन्द समाप्तिके उपलक्तमें दिसम्बर मन १८३८ का श्रङ्क एक वृहद विशेषाङ्कके रूपमें निकालनेका आयोजन किया है।

त्राज देशमें दन्तरोगोंकी भरमार है, देशवासी दन्तरोगोंसे परेशान हैं। यदि देशवासियोंको दन्तरोगों, उनके कारणों श्रीर उनकी चिकित्साका सर्वाङ्गपूर्ण प्रामा-गिक परिचय करानेमें 'वैय' सफल हो सका तो उसका यह परम सोभाग्य होगा।

दन्तरोगाङ्कमं देशकं बड़े-बड़े विद्वान वैद्यों व डाक्टरोंके सारगर्भित श्रीर उपयोगी निबन्ध रहेंगे। उक्त विशेषाङ्क श्रांत आकर्षक ढंगमे बहुत बड़े श्राकारमें प्रकाशित होगा। श्रायुर्वेदीय मंसारके इतिहासमें निःसंदेह यह एक श्रनुठी चीज होगी।

श्राज हो, श्रभी, फौरन प्राहक र्बानये. श्रन्यथा यह श्रमृल्य श्रङ्क न मिल सकेगा।

लेखकों श्रीर किवयोंकी सेवामें ३० दिसम्बर तक श्रपनी रचनाएँ भेजनेके लिए सानुरोध निमन्त्रण है।

विज्ञापन दातात्रोंको यह त्रम्ठा श्रवसर न खोना चाहिए। विशेषाङ्क हजारोंकी तादादमें छपेगा श्रीर लाखों श्राँखोंसे गुजरेगा। विशेषाङ्कके लिए विज्ञापनके रेटस पत्र लिखकर मालुम कीजिए।

व्यवस्थापक- 'वैद्य' मुगुदाबाद् ।

### ॐ ऋईम्



नीति-विरोध-ध्वंसी लोक-व्यवहार-वर्त्तकः सम्यक्। परमागमस्य वीजं अवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान—वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम), सरसावा जि० सहारनपुर प्रकाशन-स्थान—कर्नाट सर्कम पो० व० नं० ४८ न्यू देहली पोपशुक्ल, वीरनिर्वाण सं० २४६४, विक्रम सं० १६६५

किरण ३

### समन्तमद्र≃बन्दस

तीर्थं सर्वपदार्थ-तत्त्व-विषय-स्याद्वाद-पुरायोद्धः भव्यानामकलङ्क-भावकृतये प्राभावि काले कली । येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तस्मै नमः संततं (कृत्वा विभियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृतिः॥)

—देवागमभाष्ये, भट्टाकलंकदेवः।

जिन्होंने सम्पूर्ण-पदार्थ-तत्त्वोंको ऋपना विषय करनेवाले स्याद्वादरूपी पुरुयोद्धि-तीर्थको, इस कलि-कालमें. भन्यजीवोंके ऋान्तरिक मलको दूर करनेके लिए प्राभावित किया है—उसके प्रभावको सर्वत्र व्याप्त किया है—उन ऋाचार्य समन्तभद्र यतिको—सन्मार्गमें यत्नशील मुनिराजको—बारबार नमस्कार ।

भव्यैक-लोकनयनं परिपालयन्तं स्याद्वाद-वर्त्म परिशोमि समन्तभद्रम् ॥ —श्रष्टशत्यां, भट्टाकलंकदेवः।

स्यादमार्गके संरत्तक त्रौर भव्यज्ञीतीके लिए ऋद्वितीय सूर्य-उनके हृदयान्धकारको दूर करके अन्तः वकाश करने तथा सन्मार्ग दिख्लाने वाले -श्रीसमन्तमद्व स्वामीको मैं श्राभवन्दन करता हूँ।

> नमः समन्द्रमद्राय महते कविवेधसे । यद्वची अंज्ञपातेन निर्भिन्नाः क्रमतादयः ॥ —श्रादिपराग्रे, जिनसेनाचार्यः।

जो कवियोंको- नये नये संदर्भ रचनेवालोंको-उत्पन्न करनेवाले महान विधाता ( कवि-ब्रह्मा ) थे—जिनकी मौलिक रचनात्रोंको देखकर—श्रभ्यासमें लाकर—बहुतसे लोग नई नई रचना करनेवाले कवि बन गए हैं, तथा बनते जाते हैं श्रीर जिनके वचनरूपी वन्नपातसे कुमतरूपी पर्वत खएड खएड हो गए थे—उनका कोई विशेष श्रस्तित्व नहीं रहा था—उन खामी समन्तभद्रका नमस्कार हो।

> समन्ताद भुवने भद्रं विश्वलोकोपकारिगी। यद्वाणी तं प्रवन्दे समन्तभद्रं कवीश्वरम् ॥ -- पार्श्वनाथचरिते, सकलकीतिः।

जिनकी वाणी-प्रनथादिरूप भारती-संसारमें सब श्रोरसे मंगलमय-कल्याएरूप है श्रीर सारी जनताका उपकार करने वाली है उन कवियोंके ईश्वर श्रीसमन्तभद्रकी मैं सादर वन्दना करता है।

> वन्दे समन्तभद्रं तं श्रुतसागर-पारगम् । भविष्यसमये योऽत्र तीर्थनाथो भविष्यति ॥ -रामपुरागो, सोमसेनः।

जो भूतमागरके पार पहुँच गए हैं--श्रागमसमुद्रकी कोई बात जिनसे छिपी नहीं रही-श्रौर जो त्रागेको यहाँ—इसी भरतत्तेत्रमें—तीर्थंकर होंगे. उन श्रीसमन्तभद्रको मेरा त्रभिवन्दन है—साट्र नमस्कार है।

> समन्त्रभद्रनामानं ग्रुनि भाविजिनेश्वरम् । स्वयंभ्रस्तुतिकर्त्तारं भरमव्याधिविनाशनम् ॥ दिगम्बरं गुणागारं प्रमाणमणिमणिडतम् । विरागद्वेषवादादिमनेकान्तमतं नुमः ॥

— मुनिसुब्रतपुरागे, कृष्णवासः।

जो स्वयम्भुस्तोत्र के रचिवता हैं, जिन्होंने भस्मव्याधिका विनाश किया था-श्रपने भस्मक रोग-को बड़ी युक्तिमें शान्त किया था-, जिनके बचनादिकी प्रयुत्ति रागद्वेपसे रहित होती थी, 'ब्रानेकान्त' जिनका मत था, जो प्रमाण-मिणसे मिराइत थे-प्रमाणतारूपी मिणयोंका जिनके सिर सेहरा वँधा हन्ना था—श्रथवा जिनका श्रनेकान्तमत प्रमाणमिएसे सुशोभित है श्रीर जो भविष्य-कालमें जिनेश्वर (तीर्थंकर) होने वाले हैं, उन गुर्गोंक भण्डार श्रीसमन्तभद्र नामक दिगम्बर मुनिको हम प्रणाम करने हैं।



## त्रार्य त्रौर म्लेच्छ

[सम्पादकीय]

गृद्धिपच्छाचार्य उमास्वातिन, श्रपने तत्त्वार्थाधिगमसूत्र प्रन्थमें,सब मनुष्यों को दो भागोंमें बाँटा है—एक 'श्रार्य' श्रीर दूसरा 'म्लेच्छ'; जैसा कि उनके निम्न दो सृत्रोंमे प्रकट है:—

> ''प्राङ्मानुपोत्तरान्मनुष्याः ।'' ''त्रार्या म्लेच्छाश्चश्ल।'' श्र० ३ ॥

परन्तु 'त्रार्य' किसे कहते हैं त्रीर 'म्लेच्छ' किसे ?-दोनोंका प्रथक प्रथक क्या लक्षण है ? ऐसा कुछ भी नहीं बतलाया। मृलसूत्र इस विपयमें मीन हैं। हाँ, रवेताम्बरोंके यहाँ तत्त्वार्थसूत्र पर एक भाष्य है, जिसे स्वोपक्षभाष्य कहा जाता है— त्र्यां उमास्वातिकृत बतलाया जाता है। यदापि उस भाष्यक। स्वोपक्षभाष्य होना त्रभी बहुत कुछ विवादापन्न है, फिर भी यदि थोड़ी देरके लिए-विपयको त्रागे सरकानेके वास्ते—यह मान लिया जाय कि वह उमास्वाति-कृत ही है, तब देखना

\*श्वेताम्बरंकि यहाँ म्स्लेच्छाश्च के स्थान पर म्लिशश्च पाट भी उपलब्ध होता है, जिससे कोई अर्थभेद नहीं होता। चाहिए कि उसमें भी 'श्रार्य' श्रौर 'म्लेच्छ' का कोई स्पष्ट लच्चण दिया है या कि नहीं। देखने से माल्म होता है कि दोनोंकी पूरी श्रौर ठीक पह्चान बतलानेवाला वैसा कोई लच्चण उसमें भी नहीं है, मात्र भेदपरक कुछ स्वरूप जरूर दिया हुआ है श्रौर वह सब इस प्रकार है:—

''द्विविधा मनुष्या मवन्ति। आर्यो म्लिशश्च।तत्रार्यो पड्विधाः। चेत्रार्याः जात्यार्याः कुलार्याः कर्मार्याः शिल्पार्थाः भाषार्थो इति । तत्र क्षेत्रार्थो पश्चदशस कर्म-भूमियु जाताः । तद्यथा। भरतेष्वर्धपङ्विशतिषु जनपदेषु जाताः शेषेपु च चक्रवर्तिविजयेषु । जात्यार्या इक्वा-कवो विदेहा हरयोऽम्बष्टाः ज्ञाताः कुरवो वंबुनाला उम्रा भोगा राजन्या इत्येवमादयः । कुलार्याः कुलकरा-श्रक्रवर्तिनो बलदेवा वासुदेवा ये चान्ये चात्रतीयादाप-अमादासतमादा कुलकरेम्यो वा विश्वद्धान्वयप्रकृतयः। यजनयाजनाध्यपनाध्यापनप्रयोगक्रविलिपि-वाशिज्ययोनिपोषशक्तायः । शिल्पायिस्तन्तुवायकुलाल-निपतत्रत्रवायदेवटादयोऽस्पसाबद्या जीवाः । भाषार्या नाम ये शिष्टभाषानियतवर्णे लोक-रूहस्पष्टशब्द' पश्चविधानामप्यार्यार्थाः संव्यवहारं भाषन्ते ।

अतो विपरीता म्लिशः । तद्यथा । हिमयतश्चत-सुषु विदिन्त त्रीणियोजनशतानि लवणसमुद्रमवगाह्य चतसूणां मनुष्यविजातीनां चत्त्वारोऽन्तरद्वीपा भवन्ति त्रियोजनशतविष्कम्भायामा: । तद्यथा । एकोरुकाला-माभापकाणां लाङ्गलिकानां वैषाणिक।नामिति । चत्त्वारि योजनशतान्यवगास चतुर्योजनशतायामविध्वम्भा एवा-न्तरद्वीपा:। तद्यथा। हयकर्णानां गजकर्णानां गोकः र्णानां शप्कुलीकर्णानामिति । पञ्चशतान्यवगाद्य पञ्च-योजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा । गजमुखानां व्याघमुखानामादर्शमुखानां गोमुखानामिति । षड्योजनशतान्यवगाह्य तावदायामविष्कम्भा एवान्त-रद्वीपाः । तद्यथा । अश्रमुखाना हस्तिमुखानां सिंहम्-खानां व्याधमखानामिति । सप्तयोजनशतान्यवगाह्य तावदायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा । ऋश्व-कर्णसिंहकर्णहस्तिकर्णकर्णप्रावरणनामानः । श्रष्टौ योजन-शतान्यवगाह्याष्ट्रयोजनशतायामविष्कम्भा द्वीपाः । तद्यथा । उल्कामुखविद्युज्जिब्हमेषमुखविद्युद्द-न्तनामानः ॥ नवयोजनशतान्यवगाह्य नवयोजनशताः यामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपा भवन्ति । तद्यथा । घन दन्तगूढ्दन्तविशिष्टदन्तशुद्धदन्तनामानः॥एकोरुकाणा-मकोरुकद्वीपः । एवं शेषाणामपि स्वनामभिस्तुल्यनाः मानो वंदितव्या: ॥ शिखरिणो ऽप्येवमवेत्येवं पट-पञ्चाशदिति ॥"

इस भाष्यमं मनुष्यों के श्रार्य श्रीर मलेच्छ ऐसे दो भद करके श्रार्यों के चेत्रादिकी दृष्टिमें छह भेद किए हैं—श्रार्थान पंद्रहकर्म भूमियों (४ भरत, ४ ऐरावत श्रीर ४ विदेहचेत्रों) में उत्पन्न होनेवालों को 'चेत्रार्य'; इच्चाकु, विदेह, हरि, श्रम्बष्ट, ज्ञात, कुरु, बुंबुनाल, उप, भोग, राजन्य इत्यादि वंशवालों को 'जात्यार्य': कुलकर-चक्रवर्ति-चलदेव-वासुदेवोंको तथा तीसरे पाँचवें श्रथवा सातवें कुलकरसे प्रारम्भ करके कुलकरोंसे उत्पन्न होनेवाले दूसरे भी विशुद्धान्वय-प्रकृतिवालोंको 'कुलार्य'; यजन, याजन, श्रध्ययन, श्रध्यापन, प्रयोग, कृषि, लिपि, वाणिज्य श्रीर योनियोषणसे श्राजीविका करने वालोंको

'कर्मार्य'; श्रल्प सावद्यकमें तथा श्रानिन्दित श्राजी-विका करने वाले बनकरीं, कुम्हारों, नाइयों, दर्जियों श्रीर देवटों (artisans = बढ़ई श्रादि दुसरं कारीगरों ) को 'शिल्पकर्मार्य'; श्रीर शिष्ट पुरुषो की भाषात्र्योंके नियतवर्णीका, लोकह्द स्पष्ट शब्दोंका तथा उक्त नेत्रार्योद पंच प्रकारके त्रार्थीके संव्यवहारका भले प्रकार उचारणः भाषण करनेवालों को 'भाषार्य' वतलाया है। साथ ही जेत्रार्यका कुछ स्पष्टीकरण करते हुए उदाहरण-रूपसे यह भी बतलाया है कि भरतत्तेत्रोंके साढ़ें पच्चीस साढे पश्चीस जनपदोंमें श्रीर शेष जनपदोंमें से उन जनपदोंमें जहाँ तक चक्रवर्तीकी विजय पहुँच ती है, उत्पन्न होनेवालों को 'चेत्रार्य' समभना चाहिए। श्रीर इससे यह कथन ऐरावत तथा विदेहचेत्रोंक साथ भी लागू होता है-१४ कर्मभूमियोंमें उनका भी महरा है, उनके भी २४॥, २४॥ ऋार्यजनपदं श्रीर शेप म्लेच्छचेत्रोंके उन जनपदोंमें उत्पन्न होनेवालोंको 'चोत्रार्य' समभना चाहिए, जहाँ तक चक्रवर्तीकी विजय पहुँचती है।

इस तरह आयोंका स्वक्ष्य देकर, इससे विष् रीत लच्चए वाले सब मनुष्योंको 'स्लेच्छ' बतलायः हैं श्रीर उदाहरणमें श्रम्तरद्वीपज मनुष्योंका कुछ विस्तारके साथ उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि जो लोग उन द्रवर्ती कुछ बच-खुचे प्रदेशोंमें रहते हैं जहाँ चक्रवर्तीकी विजय नहीं पहुँच पाती श्रथवा चक्रवर्तीकी सेना विजयके लिए नहीं जाती श्रीर जिनमें जात्यार्य, कुलार्य, कर्मार्य, शिल्पार्य श्रीर भाषार्यके भी कोई लच्चण नहीं हैं वे ही सब 'स्लेच्छ' हैं।

भाष्यविनिर्दिष्ट इस लक्षणसं, यद्यपि, श्राज कलकी जानी हुई पृथ्वीके सभी मनुष्य सेत्रादि किसी-न-किसी दृष्टिसे 'श्रायं' ही ठहरते हैं—शक-यवनादि भी म्लेच्छ नहीं रहते—परन्तु साथ ही भोगभूमिया—हैमवत श्रादि श्रकर्मभूमिसेत्रोंमें उत्पन्न होने वाले—मनुष्य 'म्लेच्छ' हो जाते हैं; क्योंकि उनमें उक्त छह प्रकारके आर्योंका कोई लक्षण घटित नहीं होता। इसीस रवे० विद्वान पं० सुखलालजीने भी, तत्वार्थसूत्रकी अपनी गुजराती टीकामें, म्लेच्छके उक्त लक्षण पर निम्न फुटनोट देते हुए उन्हें. 'म्लेच्छ' ही लिखा है—

"आ व्याख्या प्रमाशे हैमवत आदि त्रांश भोग-भूमिओमा अर्थात् अकर्म भृमिओमा रहेनारा म्लेच्छो ज छे।"

परग्गवणा (प्रज्ञापना) ऋादि श्वेताम्बरीय त्रागम-सिद्धान्त प्रन्थोंमें मनुष्यके सम्मृत्रिद्धम श्रीर गर्भव्यत्कान्तिक ऐसे दो भेद करके गर्भव्य-त्क्रान्तिकके तीन भेद किये हैं-कर्मभूमक, श्रकर्म-भूमक. ऋन्तरद्वीपज; श्रीर इस तरह मनुष्योंके मुख्य चार भेद बतलाए हैं \*। इन चारों भेदोंका समावेश ऋार्य और म्लेख नामके उक्त दोनों भेदीं-में होना चार्हिये थाः क्योंकि सब मनुष्योंको इन दो भेदोंमें बांटा गया है। परन्तु उक्त स्वस्पकथन-परसे सम्मूर्विद्रम मनुष्योंको--जो कि अंगुलक असंख्यातवें भाग अवगाहनांक धारक, असंज्ञी, अपर्यातक और अन्तमुईतकी आयु वाले होते हैं—न तो 'श्रार्य' ही कह सकते हैं ऋौर न म्लेच्छ ही; क्योंकि चेत्रकी दृष्टिसे यदि व आर्य चेत्रवर्ति-मनुष्योंके मल-मूत्रादिक ऋशुचित स्थानोंमें उत्पन्न होते हैं तो म्लेच्छ चेत्रवर्ति-मनुष्योंके मल-मुत्रादिकमें भी उत्पन्न होते हैं ऋौर इसी तरह श्रकमभूमक तथा श्रन्तरद्वीपज मन्द्रयोंके मल-मुत्रादिकमें भी वे उत्पन्न होते हैं 🗴 ।

\* मणुस्सा दुविहा पराग्ता, तं जहा-संमुच्छिम-मणुस्सा य गब्भवक्कंतियमणुस्सा य । . . . . . गब्भवक्कंति-यमणुस्सा तिविहा पराग्ता, तं जहा-- कम्ममूमगा. श्रकम्मभूमगा, श्रन्तरदीवगा । . . . .

—प्रज्ञापना सूत्र ३६, जीवाभिगमें अर्थि × देखों, प्रज्ञापना सूत्र नं० ३६ का वह श्रंश जो "गब्भवकांतियमणुस्सा य" के बाद "से किं संमुच्छिम-मणुस्सा!" से प्रारम्भ होता है। इसके सिवाय, उक्तस्वरूप-कथन-द्वारा यद्यपि अकर्मभूमक (भोगभूमिया) मनुष्योंको म्लेच्छों-में शामिल कर दिया गया है, जिससे भोगभूमियों-को सन्तान कुलकरादिक भी म्लेच्छ ठहरते हैं. और कुलार्य तथा जात्यार्यकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं रहती! परन्तु श्वे०त्रागम प्रत्थ (जीवाभिगम तथा प्रज्ञापना जैसे प्रत्थ) उन्हें म्लेच्छ नहीं बतलाते— अन्तरद्वीपजों तकको उनमें म्लेच्छ नहीं बित्खा; विक आर्य और म्लेच्छ ये दो भेद कर्मभूमिज मनुष्योंके ही किए हैं—सब मनुष्योंके नहीं; जैसाकि प्रज्ञापना सूत्र नं ३७ के निम्न अंशसे प्रकट हैं:—

''से कि कम्मभूमगा ? कम्मभूमगा प्राण्यस्तिहा पर्ण्या, तं जहा-- पंचिहिं भरहेहिं पंचिहं एरावएहिं पंचिहं महाविदेहेहिं; ते समासत्रो दुविहा पर्ण्या, तं जहा-आयरिया य मिलिक्ख य \*।''

ऐसी हालतमें उक्त भाष्य कितना अपर्याप्त, कितना अपूरा, कितना विपरीत और कितना सिद्धान्तागमके विरुद्ध है उसे बतलानेकी जरूरत नहीं—सहदयविद्य पाठक स्वयं समभ सकते हैं। उसकी ऐसी माटी माटी त्रृटियाँ ही उसे स्वोपज्ञान्य माननेस इनकार कराती हैं और स्वोपज्ञान्य मानने वालोंकी ऐसी उक्तियों पर विश्वास नहीं होने देती कि 'वाचकमुख्य उमास्वातिके लिए सूत्रका उल्लंघन करके कथन करना असम्भव है ×।' अस्तु।

श्रव प्रज्ञापनासृत्रको लीजिए, जिसमें कर्म-भूमिज मनुष्योंके ही श्रार्य श्रीर म्लेच्छ ऐसे दो भद किए हैं। इसमें भी श्रार्य तथा म्लेच्छका

श्रु जीवाभिगममं भी यही पाठ प्रायः ज्यों का त्यों पाया जाता है—'मिलिक्नृ' की जगह 'मिलेक्क्रा' जैसा पाठभेद दिया है।

× "नापि वाचकमुख्याः स्नोल्लंघनेनाभिद्रधत्यसंभाव्य मानत्वात्।" —सिद्धसेनगिण्टीका, पृ० २६७ कोई विशद एवं व्यावर्तक लच्चा नहीं दिया। आयोंके तो ऋद्धिप्राप्त, अनृद्धिप्राप्त ऐसे दो मूल-भेद करके ऋद्धिप्राप्तोंके छह भेद किए हैं, श्ररहंत चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण, विद्याधर। श्रीर अनृद्धिप्राप्त आयोंके नवभेद बतलाए हैं, जिनमें छह भेद तो चेत्रार्य श्रादि वे ही हैं जो उक्त तत्त्वा श्रीधगमभाव्यमें दिए हैं, शेष तीन भेद ज्ञानार्य, दर्शनार्य, श्रीर चारित्रार्य हैं। जिनके कुछ भेद-प्रभेदोंका भी कथन किया है। माथही, म्लेच्झ-विषयक प्रश्न (से किं तं मिलिक्प्नू?) का उक्तर देते हुए इतना ही लिखा है—

"मिलक्ष् श्रागेगविद्या परण्ता, तं जहा-सगा जवणा चिलाया सवर बन्दर-मुंदडोड-भडग-गिएण्ग-पक्किएया कुलक्ख-गांड-सिंहलपारसगे, धा कांच-अम्बड इदिमल-चिल्लल-पुलिंद-हारोस-दोववोक्काण्गन्धा हारवा पहिलय-अज्भलरोम- पासपउसा मलया य बंधुया य सूर्यल-कांकण-गमय पल्हब-मालव-मग्गर आभासिश्चा कण्वीर-ल्हसिय-खसा ग्वासिय गोदूर-मांट डोबिल गलश्चोस पात्रोस कक्केय अब्ब्बाग हण्रोमग-हुण्रोमग भदमहय चिलाय वियवासी य एवमाइ, सेत्तं मिलिक्ख्।

इसमें 'म्लेच्छ श्रानेक प्रकारके हैं' ऐसा लिख कर शक, यवन, (यूनान) किरात, शबर, बद्देर मुरुएड, श्रोड (उडीसा ), भटक, गिएएएग, पक्किग्एय, कुलच्च, गोंड, सिंहल (लंका), फारस (ईरान), गोध, कोंच श्रादि देश-विशेष-निवासियों को 'म्लेच्छ' बतलाया है। टीकाकार मलयगिरि मुरिने भी इनका कोई विशेष परिचय नहीं दिया— सिर्फ इतना ही लिख दिया है कि 'म्लेच्छोंकी यह श्रानेकप्रकारता शक-यवन चिलात-शबर-चर्बरादि देशभेदके कारए हैं। शकदेश-निवासियोंको 'शक' यवनदेश-निवासियोंको 'यवन' समफना, इसी नरह मर्बत्र लग्जेन्स श्रीर इन देशोंका परिचय लोकसं—लोकशास्त्रोंके श्राधार पर पर्याप्त करना क

ः 'तद्यानेकविषत्यं शक-यवन-चिलात-शबर-वर्वरा दिदेशभेदात्, तथा चाह---तं जहा मगा. इत्यादि, शक- इन देशोंमें कितने ही तो हिन्दुस्तानके भीतर-के प्रदेश है, कुछ हिमालय श्रादिके पहाड़ी मुकाम हैं श्रीर कुछ सरहही इलाके हैं। इन देशोंके सभी निवासियोंको म्लेच्छ कहना म्लेच्छत्वका कोई टीक परिचायक नहीं है; क्योंकि इन देशोंमें श्रायं लोग भी बसते हैं—श्रयांत ऐसे जन भी निवास करते हैं जो चेत्र, जाति तथा कुलकी दृष्टिको छोड़ देने पर भीकर्मकी दृष्टिसे, शिल्पकी दृष्टिसे, भाषा-की दृष्टिसे श्रायं हैं तथा मितज्ञान-श्रुतज्ञानकी दृष्टिसे श्रीर सराग-दर्शनकी दृष्टिसे भी श्रायं हैं। उदाहरणके लिये मालवा, उड़ीसा, लंका श्रीर कोंकण श्रादि प्रदेशोंको ले सकते हैं जहाँ उक्त दृष्टियोंको लिये हुए श्रगिणत श्रायं बसते हैं।

हो सकता है कि किसी समय किसी दृष्टि-विशेषके कारण इन देशोंके निवासियोंको म्लेच्छ कहा गया हो; परन्तु ऐसी दृष्टि सदा स्थिर रहने वाली नहीं होती। आज तो फिजी जैसे टापुत्रोंके निवासी भी, जो विल्कुल जंगली तथा श्रसभ्य थे श्रीर मनुष्यों तकको मारकर खा जाते थे, श्रार्थ-परवोंके संसर्ग एवं सत्प्रयत्नके द्वारा श्रन्छे सभ्य, शिक्तित तथा कर्मादिक दृष्टिसे आर्य वन गये हैं: वहाँ कितने ही स्कल तथा विद्यालय जारी हो गये हैं श्रीर खेती, दस्तकारी तथा व्यापारादिके कार्य होने लगे हैं। श्रीर इसलिये यह नहीं कहा जा मकता है कि फिजी देशके निवासी म्लेच्छ होते हैं। इसी तरह इसरे देशके निवासियोंको भी जिनकी श्रवस्था श्राज बदल गई है म्लेच्छ नहीं कहा जा सकता। जो म्लेच्छ हजारों वर्षेसि अ।येकि सम्पर्कमं आरहे हों और आयेकि कर्म कर रहे हों उन्हें म्लेन्छ कहना तो आर्थीके उक्त लक्ष्म अथवा स्वरूपको सदोप वतलाना है। श्रतः वर्तमानमें उक्त देश-निवासियों तथा उन्हीं जैसे दूसरे देशनिवा सयोंको भी, जिनका उल्लेख

देशनिवासिनः शका, यवनदेशनिवासिनो यवना एवं, नवरममी नानादेशाः लोकतो विद्योयाः ।'' 'एवमाइ' शब्दोंके भीतर संनिहित है, म्लेच्छ कहना समुचित प्रतीत नहीं होता और न वह म्लेच्छत्वका कोई पूरा परिचायक श्रथवा लक्षण ही हो सकता है।

श्रीमलयगिरि सूरिने उक्त प्रज्ञापनासूत्रकी टीकामें लिखा है--

"म्लेच्छा अव्यक्तभाषासमाचाराः," "शिष्टासम्मतसकल व्यवहारा म्लेच्छाः।"

श्रथीत--म्लेन्छ वे हैं जो श्रव्यक्त भाषा बोलते हैं--ऐसी श्रस्पन्ट भाषा बोलते हैं जो श्रपनी समभमें न श्रावे। श्रथवा शिष्ट (सभ्य) पुरुष जिन भाषादिकके व्यवहारोंको नहीं मानते उनका व्यवहार करने वाले सब म्लेन्छ हैं।

ये लज्ञण भी ठीक माछम नहीं होते; क्योंकि प्रथम तो जो भाषा श्रायोंके लिये श्रव्यक्त हो वही उक्त भाषाभाषी श्रनार्थीके लिये व्यक्त होती है तथा ऋार्योंके लिये जो भाषा व्यक्त हो वह ऋनार्थी कं लिये अव्यक्त होती है और इस तरह अनार्य लोग परस्परमें अञ्चक्त भाषा न बोलनेके कारण ऋार्य हो जार्वेगे तथा ऋार्य लोग ऐसी भाषा बोलने-के कारण जो श्रनायें के लिये श्रव्यक्त है—उनशी समभमें नहीं श्राती-म्लेच्छ ठहरेंगे। दसरे, पर-स्परके सहवास और अभ्यासके द्वार। जब एक वर्ग दूसरे वर्गकी भाषासे परिचित हो जावेगा तो इनने परसे ही जो लोग पहले म्लेच्छ समझे जाते थे वे म्छेच्छ नहीं रहेंगे---शक-यवनादिक भी म्लेच्छत्वकी कोटिस निकल जाएँगे, आर्य हो जार्वेगे । इसके सिवाय, ऐसं भी कुछ देश हैं जहाँ-के आर्थोंकी बोली-भाषा दूसरे देशके आर्य लोग नहीं समभते हैं, जैसे कन्नड तामील-तेलगु भाषा-श्रोंको इधर यू० पी० तथा पंजाबके लोग नहीं समभते । अतः इधरकी दृष्टिसे कन्नड-तामील-तेलग् भाषात्र्योंके बोलने वालों तथा उन भाषा-श्रोंमें जैन प्रन्थोंकी रचना करने वालोंको भी म्लंच्छ कहना पड़ेगा श्रीर यों परस्परमें बहुत ही

त्र्याघात उपस्थित होगा—। न म्लेम्ब्रुत्वका ही कोई ठीक निर्णय एवं त्र्यवहार बन सकेगा और न भार्यत्वका ही।

रही शिष्ट-सम्मत भाषादिक के व्यवहारोंकी बान, जब केवली भगवानकी बाणीको अठारह महाभाषात्रों तथा सातसौ लघु भाषात्रोंमें अनुवा-दित किया जाता है तब ये प्रचलित सब भाषाएँ तो शिष्ट्रसम्मत भाषाएँ ही समभी जायंगी, जिनमें श्ररवी फार्सी, लैटिन, जर्मनी, ऋ'म्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी श्रीर जापानी श्रादि सभी प्रधान प्रधान विदेशी भाषात्र्योंका समावेश हो जाता है। इनसे भिन्न तथा बाहर दूसरी श्रीर कीनसी भाषा रह जाती है जिसे म्लेच्छोंका भाषा कहा जाय ? बाकी दूसरे शिष्टसम्मत व्यवहारोंकी बात भी ऐसी ही है-कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें हिन्दस्तानी श्रसभ्य समभते हैं श्रीर कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें विदेशी लोग असभ्य बतलाते हैं श्रीर उनके कारण हिन्द्रस्तानियोंको असभ्य'-श्रिशिष्ट एवं Uncivilized समभते हैं। साथही कुछ व्यवहार हिन्दस्तानियोंके ऐसे भी हैं जो दूसरे हिन्द्स्तानियोंकी हच्टिमें असभ्य हैं और इसी तरह कुछ विदेशियों के व्यवहार दसरे विदेशियोंकी दृष्टिमें भी असभ्य हैं। इस नरह शिष्टपुरुषों तथा शिष्टसम्मत व्यवहारांकी बात विवादस्पन्न होनेक कारण इतना कहदेने मात्रमं ही श्रायं श्रीर म्लेच्छकी कोई व्यावृत्ति नहीं होती--ठीक पहचान नहीं बनती। श्रीर इसलिए उक्त सब लक्ष्य सदीप जान पडत हैं।

त्रव दिगम्बर प्रन्थोंको भी लीजिए। तस्वार्थ स्त्रपर दिगम्बरोंकी सबसे प्रधान टीकाएँ सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक तथा श्लोकवार्तिक हैं। इनमेंस किसीमं भी म्लेच्छका कोई लक्सण नहीं दिया— मात्र म्लेच्छोंकं अन्तरद्वीपज और कर्मभूमिज ऐसे दे। भेद बतलाकर अन्तरद्वीपजोंका कुछ पता बतलायाहै और कर्मभूमिज म्लेच्छोंकं विषयमें इतना ही लिख दिया है कि 'कर्मभूमिजाः शक- यबनशबरपुलिन्दादय:" (सर्वा०, राज०)—श्रर्थात शक, यवन, शबर श्रीर पुलिन्दादिक लोगोंको कर्मभृमिज म्लेच्छ समम्भना चाहिए। श्लोकवार्तिक-में थोड़ासा विशेष किया है—श्रर्थात यवनादिकको म्लेच्छ बतलानेक श्रातिरिक्त उन लोगोंको भी म्लेच्छ बतला दिया है जो यवनादिकके श्राचारका पालन करते हों। यथा:—

कर्ममूर्मिभवा ग्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनादयः। स्युः परे च तदाचारपालनाद्वहुधा जनाः॥

परन्तु यह नहीं बतलाया कि यवनादिकका वह कौनसा आचार-व्यवहार है जिसे लच्य करके ही किसी समय उन्हें 'म्लेच्झ' नाम दिया गया है, जिस-से यह पता चल सकता कि वह त्राचार इस समय भी उनमें अवशिष्ट है या कि नहीं और दसरे त्रार्य कहलानेवाले मनुष्योमं ता वह नहीं पाया जाता ! हाँ. इससे इतना श्राभास जरूर मिल्ता है कि जिन कर्मभिमजोंको म्लेच्छ नाम दिया गया है वह उनके किसी श्राचारभेदके कारण ही दिया गया है-देशभेदके कारण नहीं। ऐसी हालतमें उस श्राचार-विशेषका स्पष्टीकरण होना श्रोर भी ज्याद। जरूरी थाः, तभी ऋार्य-म्लेखकी कुछ व्यावृत्ति श्रथवा ठीक पहचान बन सकती थी। परन्त एसा नहीं किया गया, श्रीर इसलिए श्रार्य-म्लेच्छकी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहती है-यह माल्म नहीं होता कि निश्चितरूपसे किसे 'त्रार्य' कहा जावे श्रीर किसे 'म्लेच्छ' !

श्लोकवार्तिकमें श्रीविद्यानन्दाचार्यने इतना स्त्रीर भी लिखा है—

#### ''उच्चेर्गोत्रोदयादेरार्याः, नीचेर्गोत्रोदयादेश्च म्लेच्छाः।''

श्चर्यान- उद्योशको उदयादिक कारणसे आर्य होते हैं और जो नीचगोत्रके उदय आदिको लिये हुए होते हैं उन्हें म्लेच्छ समभना चाहिये।

यह परिभाषा भी ऋार्य-म्लेच्छकी कोई व्याव-र्तक नहीं है; क्योंकि उच-नीचगोत्रका उदय तो श्रात सूदम है—वह छद्माशोंके ज्ञानगोचर नहीं, उसके श्राधारपर कोई व्यवहार चल नहीं सकता— श्रोर 'श्रादि' शब्दका कोई वाच्य वतलाया नहीं गया, जिससे दूसरे व्यावर्गक कारणोंका कुछ वोध हो सकता।

शेप रही आर्थोंकी बात, आर्यमात्रका कोई खास व्यावर्तक लव्गा भी इन प्रन्थोंमें नहीं हैं--त्रार्थेकि ऋद्विप्राप्त-अनुद्धिप्राप्त ऐसे दो भेद करके ऋद्विप्राप्तोंके सात तथा आठ और अनुद्धिप्राप्तोंके चेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चरित्रार्य, दर्शनार्य ऐसे पाँच भेद किये गये हैं। राजवार्तिकमें इन भेदों-का कछ विस्तारके साथ वर्णन जरूर दिया है; परन्तु ज्ञार्य तथा जात्यार्यके विषयको बहुत कुछ गोलमोल कर दिया है-"तेत्रार्या:काशीकीशला-**इक्ष्वाकुजातिभोजादिकुले**षु जाताः । जाता जात्यार्याः" इतन। ही लिखकर छोड़ दिया है ! श्रीर कर्मार्थक सावद्यकर्मार्थ, श्रल्पसावद्य-कर्मार्थ, ऋसावद्यकर्मार्थ ऐसे तीन भेद करके उनका जो स्वरूप दिया है उससे दोनोंकी पहचान-में उस प्रकारकी वह सब गडबड़ प्राय: ज्योंकी त्यां उपस्थित होजाती है, जो उक्त भाष्य तथा प्रज्ञापना-सत्रके कथनपरसे उत्पन्न होती है। जब श्रमि, मपि, कृपि, विद्या, शिल्प श्रौर वाणिकर्मसे श्राजी-विकाकरने वाले, श्रावकका कोई व्रत धारण करने वाले और मुनि होने वाले (म्लेच्छ भी मुनि होसकते हैं 🔅) सभी 'त्रार्य' होते हैं तब शक-यवनादिकको म्लेच्छ कहने पर काफी आपत्ति खडी होजाती है श्रीर श्रार्य-म्लेच्छकी ठीक व्यवत्ति होने नहीं पाती ।

हाँ, सर्वार्थसिद्धि तथा राजवर्तिक**में 'गुर्शेर्गु**ण वद्भिर्वा श्रर्यन्त इत्यार्याः' ऐसी श्रार्यकी निरुक्ति (शेप पृष्ठ २१० पर देखिए)

\* देखो, जयधवलाका वह प्रमागा जो इसी वर्षकी
 पहली किरगमें पृ० ४० पर उद्धृत है।



## जाति-मद सम्यक्त्वका बाधक है

[ ले०--श्री० वाबृ सूरजभानजी वकील ]

विभाग पर क़दम रखनेके लिए जैन-शाखोंमें सबसे पहले शुद्ध सम्यक्त्व प्रहण करनेकी बहुत भारी आवश्यकता बतलाई है। जब तक श्रद्धा अर्थात दृष्टि शुद्ध नहीं है तब तक सभी प्रकारका धर्माचरण उस उन्मत्तकी तरह व्यर्थ और निष्फल है जो इघर-उधर दौड़ता फिरता है और यह निश्चय नहीं कर पाता कि किधर जाना है अथवा उस हाथीके स्नान-समान है जो नदीमें नहाकर आपही अपने उपर भूल डाल लेता है।

सम्यक्त्वको मिलन करनेवाले पश्चीस मल-दोषोंमें आठ प्रकारके मद भी हैं, जिनसे सम्यक्त्य श्रष्ट होता है—उसे बाधा पहुँचती है। इनमें भी जाति और कुलका मद अधिक विशेषताको लिए हुए है। सम्यग्दृष्टिके लिए ये दोनों ही बड़े भारी दूषग् हैं। मैं एक प्रतिष्ठित कुलका हूँ, मेरी जाति ऊँची है, ऐसा धमण्ड करके दृसरोंको नीच एवं तिरस्कारका पात्र समभना अपने धर्मश्रद्धानको खराब करना है, ऐसा जैन-शाखोंमें कथन किया गया है।

त्रादिपुराणादि जैन-शास्त्रोंके ऋनुसार चतुर्थ कालमें जैनी लोग एकमात्र श्रपनी ही जातिमें विवाह नहीं करते थे किन्तु ब्राह्मण तो ब्राह्मण. त्तत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों ही वर्णकी कन्यात्रों से विवाह कर लेता था; ज्ञत्रिय अपने ज्ञत्रिय वर्णकी, वैश्यकी तथा शुद्रकी कन्यात्रोंसे श्रीर वैश्य श्रपने वैश्य वर्णकी तथा शुद्ध वर्णकी कन्यासे भी विवाह कर लेता था। बादको सभी वर्गोंमें परस्पर विवाह होने लग गये थे, जिनकी कथाएँ जैन-शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। इन अनेक वर्णोंकी कन्याओंसे जो सन्तान होती थी उसका कुल तो वह सममा जाता था जो पिताका होता था श्रीर जाति वह मानी जाती थी जो माताकी होती थी। इसी कारण शास्त्रों में बंशसे सम्बन्ध रखनेवाले दो प्रकारके मद वर्णन किए हैं। अर्थात् यह बतलाया है कि न तो किसी सम्यग्दृष्टिको इस श्रातका घमण्ड होना चाहिए कि मैं श्रमुक ऊँचे कुलका हुँ और न इस बातका कि मैं त्रमुक उँची जातिका

हूँ। दृसरे शब्दोंमें उसे न तो अपने बापके ऊँचे कुलका घमएड करना चाहिए और न अपनी मानाके ही उँचे बंशका।

जो घमण्ड करता है वह स्वभावसे ही दूसरों का नीचा सममता है। घमण्डके वश होकर किसी साधर्मी भाईको—सम्यग्दर्शनादिसे युक्त व्यक्तिको—अर्थात जैन-धर्म-धारीको नीचा सम-भना अपने ही धर्मका तिरस्कार करना है; क्योंकि धर्मका आश्रय-आधार धर्मात्मा ही होते हैं— धर्मात्माओं के बिना धर्म कहीं रह नहीं सकता। श्रीर इसलिए धर्मात्माओं के तिरस्कारसे धर्मका तिरस्कार स्वतः हो जाता है। कुल-मद बा जाति-मद करनेका यह विप-फल धर्मके श्रद्धानमें अवश्य ही बट्टा लगाता है, ऐसा श्री समन्तभद्र स्वामीने अपने रत्नकरण्डश्रावकाचारकं निम्नपद्य नं० २६ में निर्दिष्ट किया है—

म्मयेन योऽन्यानत्येति धर्मस्थान् गर्विताशयः । सोऽत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना ॥

इसी बातको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक नं २७ में बताया है कि-जिसके धर्माचरण द्वारा पापोंका निरोध हो रहा है—पापका निरोध करनेवाली सम्यग्वर्शनरूपी निधि जिसके पास मौजूद है—उसके पास तो सब कुछ है, उसको अन्य कुलैश्चर्यादि सांसारिक सम्पदाओंकी अर्थात् मांसारिक प्रतिष्ठाके कारणोंकी क्या जरूरत है? वह तो इस एक धर्म-सम्पत्तिके कारण ही सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ है और बहुत कुछ मान्य तथा पृज्य होगया है। प्रत्युत इसके जिसके पापोंका आस्त्रव

बना हुआ है-धर्मका श्रद्धान श्रीर आवरण न होनेके कारण जो नित्य ही पापींका संचय करता रहता है उसको चाहे जो भी कुलादि सम्पदा प्राप्त हो जाय वह सब व्यर्थ है—उसका वह पापास्रव उसे एक-न-एक दिन नष्ट कर देगा श्रीर वह खुद उसके दुर्गति-गमनादिको रोक नहीं सकेगी। भावार्थ, जिसने सम्यक्तपूर्वक धर्म धारण करक पापका निरोध कर दिया है बह चाहे कैसी ही उँची-नीची जाति वा कुलका हो, संसारमें वह चाहे कैसा भी नीच समभा जाता हो, तो भी उसके पास सब कुछ है ऋौर वह धर्मात्माऋोंके द्वारा मान तथा प्रतिज्ञा पानेका पात्र है-निरस्कारका पात्र नहीं। श्रीर जिसको धर्मका श्रद्धान नहीं, धर्मपर जिसका श्राचरण नहीं श्रीर इसलिए जो मिश्यादृष्टि हम्रा निरन्तर ही पाप संचय किया करता है वह चाहे जैसी भी ऊँचसे ऊँच जातिका, कलका ऋथवा पदका धारक हो, बाह्मण हो, वृत्रिय हो, शुक्ल हो, श्रोत्रिय हो, उपाध्याय हो, सूर्यवंशी हो, चन्द्रवंशी हो, राजा हो, महाराजा हो, धन्नासेठ हो, धनकवेर हो, विद्याका सागर वा दिवाकर हो, तपस्वी हो, ऋद्विधारी हो, ऋपवान हो, शक्तिशाली हो, स्त्रीर चाहे जो कुछ हो-परन्तु वह कुछ भी नहीं है। पापास्त्रव के कारण उसका निगन्तर पनन ही होता रहेगा श्रीर वह श्रन्तको दुर्गनिका पात्र बनेगा। समन्तभद्रका वह गम्भीगर्थक श्लोक इस प्रकार है:--

यदि पापनिरोधोऽन्यसम्पदा कि प्रयोजनम् । अथ पापास्रवोऽम्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम् ॥ इसके बादका निम्न १ नोक नं० २८ भी इसी बानको पृष्ठ करनेके लिए लिखा गया है स्त्रीर उसमें यह स्पष्ट बतलाया गया है कि चाएडालका पुत्र भी यित सम्यादर्शन प्रह्मा करले—धर्म पर आचरण करने लगे—तो कुलादि सम्पत्तिसे अत्यन्त गिरा हुआ होने पर भी पूज्य पुरुषोंने उसको 'देव' अर्थान आराध्य बतलाया है—तिरस्कारका पात्र नहीं; क्योंकि वह उस आंगारके सहश होता है जो बाह्य-में राखसे ढका हुआ होने पर भी अन्तरंगमें तेज तथा प्रकाशको लिए हुए है और इसलिए कदापि उपेन्नगीय नहीं होता

सम्यग्दर्शनसम्बन्नपि मातङ्गदेहजम् । देवा देवं विदुर्भस्मगृहाङ्गारान्तरीजसम् ॥

फिर इसीको श्रधिक स्पष्ट करते हुए श्लोक नं० २६ में लिखते हैं कि 'धर्म धारण करनेसे तो कुत्ता भी देव हो जाता है श्रीर श्रधर्मके कारण—पापाचरण करनेसे—देव भी कुत्ता बन जाता है। तब ऐसी कौनसी सम्पत्ति है जो धर्मधारीको प्राप्त न हो सके।' ऐसी हालतमें धर्मधारी कुत्तेको क्यों नीचा समका जाय श्रीर श्रधर्मी देवको तथा श्रन्य किसी ऊँचे वर्ण वा जातिवाले धर्महीनको क्यों ऊँचा माना जाय ? वह श्लोक इस प्रकार है— श्रापि देवोऽपि देव: श्रा जायते धर्मकिल्विषात्। कापि नाम भवदेन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिसाम ॥

इस प्रकार आठों प्रकारके मदोंका वर्णन करते हुए श्री समन्तभद्र स्वामीने जाति और कुल-के मदका विशेष रूपसे उल्लेख करके इन दोनों मदोंके खुड़ाने पर अधिक जोर दिया है। कारण इसका यही है कि हिन्दुस्तानको एक मात्र इन्हीं

दो मदोंने गारत किया है। ब्राह्मणोंका प्रावल्य होने पर कुल और अतिका घमएड करनेकी यह बीमारी सबसे पहले वेदान्यायी हिन्द श्रोमें फटी। उस समय एकमात्र ब्राह्मण ही सब धर्म-कर्मके ठेकेदार बन बैठे, चत्रिय श्रीर वैश्यके बास्ते भी वे ही पूजन-पाठ श्रीर जप-तप करनेके श्रधिकारी रह गए; शह न तो स्वयं ही कुछ धर्म कर सकें श्रीर न श्राह्मण ही उनके वास्ते कुछ करने पार्वे. ऐसे त्रादेश निकलं; शूद्रोंकी छायासे भी दर रहने की त्राज्ञाएँ जारी हुई। अचानक भी यदि कोई वेदका वचन शुद्रके कानमें पढ़ जाय तो उसका कान फोड़ दिया जाय श्रीर यदि कोई धर्मकी बात उसके मुखसं निकल जाय तो उसकी जीभ काट ली जाय. ऐसे विधान भी बने। प्रत्यत इसके. ब्राह्मण चाहे कुछ धर्म-कर्म जानता हो या न जानता हो श्रीर चाहे वह कैसा ही नीच कर्म करता हो, तो भी वह पूज्य माना जावे। ऐसा होने पर एकमात्र हाङ्गांसकी ही छुटाई-बड़ाई रह गई! किसीका हाइमांस पुज्य श्रीर किमीका तिरस्कृत समका गया !!

फल इसका यह हुआ कि धर्म कर्म सब लुप्त हो गया। चित्रय, वैश्य और श्रुद्ध तो धर्म-झानसे वंचित कर ही दिये गए थे; किन्तु ब्राह्मणोंको भी अपनी 'जातिके धर्मण्डमें आकर झानप्राप्ति और किसी प्रकारके धर्माचरणकी जरूरत न रही। इस कारण वे भी निरक्तर-भट्टाचार्य तथा कोरे बुद्धू रहकर प्राय: श्रुद्धेके समान बन गए और अन्तको रोटी बनाना, पानी पिलाना, बोम्स ढोना आदि श्रुद्धोंकी वृत्ति तक धारण करने के लिए उन्हें वाधित होना पड़ा।

संकामक रोगकी तरह यह बीमारी जैनियोंमें भी फैलनी शुरू हुई, जिससे बचानेके लिए ही श्राचार्योंको यह सत्य सिद्धान्त खोलकर समकाना पड़ा कि जो कोई अपनी जाति व कुल आदिका घमएड करके किसी नीचातिनीच यहाँ तक कि चारडालके रज-वीर्यसे पैदा हए चारडाल-प्रक्रो भी, जिसने सम्यग्दर्शनादिके रूपमें धर्म धारण कर लिया है, नीचा सममता है तो वह बास्तवमें उस चारहालका श्रपमान नहीं करता है किन्त अपने जैन-धर्मका ही अपमान करता है-उसके हृद्यमें धर्मका श्रद्धान रंचमात्र भी नहीं है। धर्म-का श्रद्धान होता तो जैन-धर्मधारी चांडालको क्यों नीचा समभता? धर्म धारण करनेसे तो वह चाएडाल बहुत ऊँचा उठ गया है; तब वह नीचा क्यों समभा जाय ? कोई जातिसे चाएडाल हो बा अन्य किसी बातमें हीन हो, यदि उसने जैन-धर्म धारण कर लिया है तो वह बहुत कुछ ऊँचा तथा सम्माननीय हो गया है। सम्यग्दर्शनके बात्सल्य श्रद्ध-द्वारा उसको श्रपना साधर्मी भाई समभना, प्यार करना, लौकिक कठिनाइयें दूर करके सहायता पहुँचाना श्रीर धर्म-साधनमें सर्व प्रकारकी सहिलयतें देना यह सब सबे श्रदानीका मुख्य कर्त्तव्य है। जो ऐसा नहीं करता उसमें धर्म-का भाव नहीं, धर्मकी सची श्रद्धा नहीं स्पीर न धर्मसे प्रेम ही कहा जा सकता है। धर्मसे प्रेम होनेका चिन्ह ही धर्मात्माके साथ प्रेम तथा बात्सल्य भावका होना है। सबे धर्म प्रेमीको यह देखनेकी जुरूरत ही नहीं होती कि अमुक धर्मात्मा-का हाड्मांस किस रजवीर्यसे बना है-नाहारासे बना है वा चाएडाल से।

स्वामी कुरकुन्दाचार्य भी श्रपने दर्शनपाहुडमें लिखते हैं—

ग विदेहो वन्दि अइ

ण वि य कुलो ण विय जाइ संजुत्तो । को वंदिम गुणहीणो

ण हु सवणो ग्रेय सावश्रो होई ।।२७॥ श्रथांत—न तो देहको बन्दना की जाता है, न कुलको श्रीर न जाति-सम्पन्नको। गुणहीन कोई भी बन्दना किये जानेके योग्य नहीं; जो कि न तो श्रावक ही होता है श्रीर न मुनि ही। भावार्थ—वन्दना श्रथांत पूजा-प्रतिष्ठा के योग्य या तो श्रावक होता है श्रीर या मुनि; क्योंकि ये दोनों ही धर्म-गुणसे विशिष्ट होते हैं। धर्म-गुण-विहीन कोई भी कुलवान तथा ऊँची जातिवाला श्रथवा उसकी हाइमांस भरी देह पूजा प्रतिष्ठाके योग्य नहीं है।

श्रीशुभचन्द्राचार्यने भी ज्ञानार्णवके ऋध्याय २१ श्कोक नं १४८ में लिखा है कि:—

कुलजातीश्वरत्वादिमद-विध्वस्तबुद्धिभि:। सद्यः संचीयते कर्म नीचैर्गतिनिबन्धनम्।।

श्रथात्—कुलमद, जातिमद, ऐरवर्यमद श्रादि मदों से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है ऐसे लोग बिना किसी विलम्बके शीघ ही उस पापकर्मका संचय करते हैं जो नीच गतिका कारण है— नरक-तिर्यंचादि श्रनेक कुगतियों श्रीर कुयोनियों में असण कराने वाला है।

इन्हीं शुभवन्द्राचार्यने क्षामार्णवके ६ वे स्रध्याय-के स्लोक नं० ३० में यह भी प्रकट किया है 'कि जो लोग विकलाङ्गी हों—खिएडत देह हों, विरूप हों— बदस्रत हों, दरिद्री हों, रोगो हों और कुलजाति आदिसे हीन हों वे सब शोभासम्पन्न हैं, यदि सत्य-सम्यक्त से विभूषित हैं'। अर्थात धर्मात्मा पुरुष कुत जाति आदिसे होन होने पर भी किर्री प्रकार तिरस्कारके योग्य नहीं होते। जो जाति आदिके मदमें आकर उनका तिरस्कार करता है वह पूर्वोक्त श्लोकानुसार श्रपनेको नीच गतिका पात्र बनाता है। यथा:—

खंडितानां विरूपाणां दुर्विधानां च रोगिणाम् कुलजात्यादिहीनानां सत्यमेकं विभूषणम्

स्वामिकार्तिकेयानु प्रेचाकी ४३० वीं गाथामें भी लिखा है कि उत्तम धर्मधारी तिर्यंच-पशु भी उत्तम देव हो जाता है तथा उत्तम धर्मके प्रसादसं चाँडाल भी देवोंका देव सुरेन्द्र बन जाता है। यथा—

उत्तमधम्मेगाजुदो होदि तिरक्को वि उत्तमोदेवो चंडालो वि सुरिंदो उत्तम धम्मेगा संभवदि

त्राचार्यों की ऐसी एपष्ट त्राझात्रों के होने पर भी, त्रकसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुल त्रीर जातिके घमंडका यह महारोग जैनियों में भी जोर-शोरके साथ घुस गया, जिसका फल यह हुन्ना कि नवीन जैनी बनते रहना तो दूर रहा, लाखों करोड़ों मनुष्य, जिनको इन महान त्राचर्योंने बड़ी कोशिशसे जैनो बनाया था, उन्न कुल का घमंड रखने वाले जैनियों में प्रतिष्ठा न पानेके कारण जैनधर्मको छोड़ बैठे! इसके सबुतके तीर पर त्राव भी त्रानेक जातियां ऐसी मिस्ननी हैं जो किसी समय जैनी थीं परन्तु झव उनको जैनधर्म से कुझ भी वास्ता नहीं है। श्रीर यह तो स्पष्ट ही है कि जहाँ इस भारतवर्ष में किसी समय जैनी श्रिधिक श्रीर श्रन्यमती कम थे वहाँ श्रव पैंतीस करोड़ मनुष्यों में कुल ग्यारह लाख ही जैनी रह गये हैं श्रीर उनको भी श्रनेक प्रकार के श्रनुचित दण्ड-विधानों श्रादिके द्वारा घटानेकी कोशिश की जा रही है।

घटें या बढ़ें जिनको धर्मसे प्रेम नहीं है, जिनको धर्मकी सची श्रद्धा नहीं है श्रीर जो सम्यक्त्वकं रिधतिकरण तथा वात्सल्य अक्रोंके पास तक नहीं फटकते उन्हें ऐसी बातोंकी क्या चिन्ता और उनसे क्या मतलब ! हाँ, जो सन्बे श्रद्धानी हैं, धर्म से जिनको सन्ना प्रेम है वे जरूर मनुष्यमात्रमें उस सन्ने जैनधर्मको फैलानेकी कोशिश करेंगे जिस पर उनकी हुढ श्रद्धा है। अर्थात कोई छूत हो वा ऋछूत, ऊँच हो वा नीच सभीको वे धर्म सिखाएँगे. सबहीको जैनी बनाएँगे ऋौर जो जैनधर्म धारण कर लेगा उसके साथ वात्मल्यभाव राखकर हृद्यसे प्रेम भी करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा भी करेंगे श्रीर उसे धर्म माधनकी सब प्रकारकी सङ्ख्यित भी प्रदान करेंगे तथा दसरोंसे भी प्राप्त कराएँगे। उनके लिए स्वामी समन्तभद्रका निस्त बाक्य बडा ही पथ-प्रदर्दक होगा, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 'जां श्री जिनेन्द्रदेवका नत मस्तक होता है - उनकी शरण में आता है--अर्थान जैनधर्म का प्रहण करता है वह चाहे कैसा ही नीचातिनीच क्यों न हो, इसी लोकमें-इसही जन्ममें--ऋति ऊँचा हो जाता है: तब फिर कौन ऐसा मुर्ख है अथवा कौन

ऐसा बुद्धिमान है जो जिनेन्द्रदेवकी शरणमें प्राप्त न होने अर्थान् उनका बताया हुआ धर्ममार्ग प्रहण न करं ? सभी जैनधर्मकी शरणमें आकर अपनी इहलौकिक तथा पारलौकिक हित साधन कर सर्केंगे।

यो लोके त्वानतः सोऽनिहीनोऽप्यतिगुरुर्यतः बालोऽपि त्वा श्रितं नौति को नो नीतिपुरः कुतः

श्रीसमन्तभद्र श्रादि महान् श्राचारोंके समय-में ऐसा ही होता था। सभी प्रकारके मनुष्य जैन-धर्म महण् करके ऊँचे बन जाते थे, माननीय श्रीर प्रतिष्ठित हो जाते थे। तब ही तो इन महान् श्राचारोंने हिंसामय यहांको भारतसे दूर भगाया श्रीर श्राहंसामय धर्मका भरुडा फहराया। श्रव भी यदि ऐसा ही होने लगे, जैनियोंका हृदय जाति-कुलादिके मदसे शुन्य होकर धर्मकी भावनासे भर जाय श्रीर वे धर्मप्रचारके लिए श्रपंन पूर्वजोंका श्रमुकरण करने लगें, तो दुनिया भरके लोग श्राज भी इस सच्चे धर्मकी शरणमें श्रान के लिए उत्सुक हो सकते हैं। पर यह तभी हा सकता है जब इस समय जो लोग जेनी कहलाते हैं श्रीर जैनधर्मके ठेकेदार बनते हैं, उनको धर्म का सबा श्रद्धान हो, श्राचार्योंके वाक्योंका उनके हृदयमें पूरा पूरा मान हो, धर्मके मुक्ताबिलमें लौकिक रीति-रिवाजोंका जिन्हें कुछ ख्रयाल न हो, कुल श्रीर जाति का भूठा धमण्ड जिनके पाम न हो श्रीर श्रपना तथा जीवमात्रका कल्याण करना ही जिनका एकमात्र ध्येय हो। श्राशा है धर्मप्रेमी वन्धु इन सब बातों पर विचार कर श्रपने कर्तव्य-पथ पर श्रमसर होंगे।

बीर सेवा मन्दिर सरमावा ।

कीया ग़रूर गुल ने जब रंगो-रूप बू:का। मारे इवा ने भोके, शबनम ने ग्रुँइ में थूका॥

—স্থান্তান।

'महान कार्योंके सम्पादन करनेकी आकांचाको ही लोग महत्वके नामसे पुकारते हैं और ओखापन उस भावनाका नाम है जो कहती है कि मैं उसके बिना ही रहुंगी।'

'महत्ता सर्वदा ही विनयशील होती है और दिखावा पसन्द नहीं करती मगर बुद्रता सारे संसारमें अपने गुर्खोंका दिंढोरा पीटती फिरती है।'

---तिरवल्खुवर।

## ग्रधमे क्या ?

िलेखक-भी जैनेन्द्रकुमारजी

अत्र प्रश्न कि ऋधर्म क्या ? जो धर्मका घान करे वह ऋधर्म।

लेकिन ऋधर्म ऋभावरूप है। वह सत्रूप नहीं है। इससे ऋधर्म ऋसत्य है।

इसीसे व्यक्तिके साथ श्रधर्म है। समभमें तो श्रथमं जैसा कुब्र है ही नहीं। धर्माधर्मका भेद श्रव: कृत्यमें व्यक्तिकी भावनात्र्योंके कारण होताहै।

श्रधर्म स्व-भाव श्रथवा सद्भाव नहीं है। वह विकारों भाव है। श्रतएव परभाव है। जैन-दर्शन ने माना है कि वह जीवके साथ पुद्गलके श्रनादि सम्बन्धके कारण सम्भव होता है। पर वह सम्बन्ध श्रनादि होनेके कारण श्रनन्त नहीं है। वह सान्त है।

जीवके साथ पुद्रगलकी जड़ताका श्रन्त करने वाला, श्रर्थान मुक्तिको समीप लानेवाला इस माँति जबिक धर्म हुआ, तब उस बन्धनको बढ़ानेवाला श्रीर मुक्तिको हटानेवाला श्रधम कहलाया।

धर्म इस तरह स्व-पर श्रीर सदसद्विवेक स्वरूप है। श्रधर्मका स्वरूप संशय है। उसमें जड़ श्रीर चैतन्यके मध्य विवेककी हानि है। उसमें जड़में श्रीर जड़तामें भी त्यक्ति ममत्व श्रीर श्रामह रखता दीखता है। जड़की श्रपनामानता है, उसमें श्रपना पन श्रारोपना है श्रीर इस पद्धतिसे श्रात्म-श्रोतिको मन्द करता है श्रीर स्वयं जड़वन परिणमनका भागी होता है।

नित्यप्रतिके व्यवहारमें जीवकी गति इंद्रमंथी देखनेमें आती है। राग-इंप, हर्ष-शोक, रिन-अरित । जैसे घड़ीका लटकन ( पेंड्यूलम ) इधर से उधर हिलता रहता है, उसे थिरता नहीं है वैसेही संसारी जोवका चित्त उन इंद्रोंके सिरोंपर जा-जाकर टकराया करता है। कभी बेहद विराग ( अरित ) आकर घेर लेताहै और जुगुप्सा हो आती है। घड़ीमें कामना और लिप्सा ( रित ) जागजाती है। इस छन इससे राग, तो दूसरे पल दूसरेसे उत्कट देवका अनुभव होता है। ऐसेही हाल खुशी और हाल दुखी वह जीव माल्स्म होताहै।

श्रथर्म इस द्वंद्रको पैटा करनेवाला श्रीर बढ़ाने वाला है। दंदही नाम क्वेशका है।

धर्मका लच्य कैवल्य स्थिति है। वहाँ साम्य भाव है। वहाँ सन श्रीर चिनके श्रिनिरिक्त कुड़ नहीं है। विकल्प, संशय, उंद्रका वहाँ सर्वधा नाश है। उसीको कहो सश्चिदानन्द।

श्रथमंका वाहन है विकल्प-प्रम्त वृद्धि। समता, सोह, सायामें पड़ी सानव-सति।

उसका खुटकार का उपाय है श्रद्धा । बुद्धि जब विकल्प रचनी है नो श्रद्धा उमीके मध्य मंकल्प जगा देनी है । श्रद्धा-संयुक्त बुद्धिका नाम है विवेक । जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ श्रधमें है। उस जगह बुद्धि जीवको बहुत भरमाती है। तरह-तरहकी इच्छात्र्योंसे मनुष्यको सताती है। श्रीर उसके ताबे होकर मनुष्य अपने भवचक्रको बढ़ाता ही है। ऐसी बुद्धिका लक्त्या है लोकैच्या। उसीको अधर्मका लचरा भी जानना चाहिए।

पुरयकर्म सममेजानेवाले बहुतसे कृत्योंके पीछे भी यह लोकैप्णा अर्थात साँसारिक महत्वा-काँचा छिपी रह सकती है। पर वह जहाँ हो वहाँ अधर्मका निवास है। श्रीर जहाँ श्रधर्म है वहाँ धर्मका घात है।

इस बातको बहुत श्रच्छी तरह मनमें उतारलेने की आवश्यकता है। नहीं तो धर्माधर्मका तात्विक

भेद इतना सूद्म होजाता है कि उसमें खो रहनेकी आशंका है।

मुख्य बात श्रात्म-जागृतिकी है। श्रपने बारेमें सोना किसीको नहीं चाहिए। श्रांख भएकी कि चोर भीतर बैठ जायगा। वह चोर भीतर घुसाहो तब बाहरी किसी श्रनुष्ठानकी मददसे धर्मको साधना भला कैसे हो सकती है। श्रपनी श्रात्माकी चौकी-दारी इसलिए खुब सावधानीसे करनी चाहिए। जो श्रपनेको धोखा देगा उसे फिर कोई गुरु, कोई श्चाचार्य, कोई शास्त्र श्चोर कोई मन्दिर भीतर नहीं पहुँचा सकेगा। श्रपनेको भूलना श्रीर भूलाना श्रधर्म है। जागते रहना श्रीर जानते रहना ही धर्मकी साधना है।

## भगवान् !

िले०---रवीन्द्रनाथ ठाकुर**ो** 

उस दिन देवताका रथ नगर-परिक्रमा करने वाला था। महादेवीने महाराजसे कहा ''श्राइए, रथ यात्रा देख श्राएँ।"

सभी पीछे चत्र दिए। केवल एक व्यक्ति नहीं आया। वह था शुद्धक, जो भाड़के लिए सीकें एकत्रित करता था।

सेवकोंके सरदारने दयाई होकर कहा-- "तुम भी श्रासकते हो, शूदक !" उसने सिर अकाकर कहा-"नहीं देव !"

शदक्की भोपडीके समीप होकर ही सब रथ-यात्रा देखने जाते थे। जब राजमन्त्रीका हाथी उसके भौंपड़ेके समीप श्राया, तो मन्त्रीने पुकारकर कहा-"शूदक ! श्रा, रथ-यात्राके समय देव-दर्शन करले।"

. "राजाओंकी भौति मैं देवदर्शन नहीं करता स्वामिन् !" उसने उत्तर दिया ।

''मला. तुमे देवदर्शनका यह सौभाग्य फिर कब प्राप्त होगा ?''

''जब भगवान् मेरी भोंपड़ीके दरवाज़े पर आवेंगे नाथ !''

मन्त्रीने श्रष्टहास करके कहा--''मूर्ख तेरे द्वारपर भगवान स्वयं दर्शन देने श्रावेंगे, श्रीर महाराज उनके दर्शनके लिए रथ-यात्रामें सम्मिलित होने जारहे हैं !"

शुद्रकने दबी आवाज़से उत्तर दिया—''भगवान्के सिवा और कौन दरिद्रोंके घर आता है स्वामिन् !"

## क्या सिद्धान्त-ग्रन्थोंके त्रानुसार सब ही मनुष्य उच्चगोत्री हैं ?

(लेखक-अी० ५० कैलाशचन्द्रजी जैन, शास्ती)

भीतेकान्तके द्वितीयवर्षकी प्रथम किरण्में 'गोत्रकर्मामित ऊँच-नीचता' शीर्षकसे वयोवृद्ध समाज-सेवक बाबू सूरजभानुजी वकील-का एक सुन्दर लेख प्रकाशित हुआहै। इस लेखकी महत्ता बतलानेके लिये इतना लिखना ही पर्याप्त है कि सम्पादकने उसे प्रकाशित करनेमें भ्रापने पत्रका गौरव बतलाया है। गोम्मटमार श्रीर श्रीजय-धवलत्रादि सिद्धान्त-प्रनथोंके आधार पर लेखक-महोदयने यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि आर्थ श्रीर म्लेच्छ सब ही कर्ममूमिया मनुष्य उद्यगोत्री हैं। तथा चारों ही गतियोंका बटवारा ऊँच छौर नीच दो गोत्रोंमें करते हुए लिखा हैं-- 'जिस प्रकार सभी नारकी ऋौर सभी तिर्येख्व नीच गोत्रो हैं उसी प्रकार सभी देव और सभी मनुष्य उद्य-गोत्री हैं, ऐसा गोम्मटसारमें लिखा है।' लेखक-महोदयका विचार है कि अन्तरद्वीपजोंकी म्लंच्छ मनुष्योंकी कोटिमें शामिल करदेनेस ही मनुष्योंगें ऊँच-नीचरूप उभयगोत्रकी कल्पनाका जन्म हन्ना है। अन्तरद्वीपजोंके सिवाय सब ही मनुष्य उच्च-गोत्री हैं । इत्यादि, लेखक महोदयकी केवल कल्पना ही उनके उक्त मन्तव्योंका आधार होती तो उन्हें व्यक्तिगत विचार सममकर नजरश्रनदाज किया जासकता था, किन्तु यत: उन्होंने सिद्ध न्त-प्रन्थांका मथन करके उनके वाक्योंके आधार पर अपने मन्तव्योंकी सृष्टि की है, अत: एक अभ्यासी के नाते स्वभावतः मेरी यह जाननेकी दिव हुई

कि जिन बाक्योंके आधार पर लेखक महोदयने उक्त निष्कर्ष निकाला है, उन वाक्योंसे उक्त निष्कर्ष निकलता है या नहीं? आपनी शक्तिके अनुसार ऊहापोह करनेके बाद में इसी निर्णय पर पहुँच सका हूँ कि लेखकमहोदयका निष्कर्ष ठीक नहीं है, उन्हें अवश्य कुछ अम हुआ है। नीचे उनके अमका स्पष्टीकरण किया जाता है।

मिद्धान्त-प्रनथोंमें बतलाया है कि सभी नारकी श्रीर तिर्यक्क नीचगात्री होते हैं श्रीर सभी देव उचगोत्री होते हैं। अपने लेखके प्रारम्भमं लेखक-महीदयने इस बातका चित्रण बहु सुन्दर उक्कसे किया है। उसके बाद उन्होंने इस बातके सिद्ध करनेका प्रयक्ष किया है कि देवोंके समान मनुष्य भी सब उचगोत्रा हो हैं। इस बातका समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है-"गाम्मटसार-कर्मकाएड गाथा नं १८ में यह बात साफ तौरसे बताई गई है कि नीच-उचगात्र भवोंके अर्थात् गतियांके आश्रित है। जिससे यह स्पष्टतया ध्वनित है कि नरकभव श्रौर तिर्येख्नभवके सब जीव जिस प्रकार नीचगोत्री हैं, उसी प्रकार देव श्रीर मनुष्यभव वाले सब जीव भी उचगोत्री हैं । यथा-- भनमस्मिय गीजुनं इति गोदं। गतत्वार्थस्त्र घ० ८, स्० २५ की प्रसिद्ध टीकाओंमें - सर्वार्थिसिद्धि, राजवार्तिक भौर ऋोकवार्तिकमें -- देव भौर मनुष्य ये दो गतियाँ शुभ वा श्रेष्ठ और उब बताई हैं और नरक तथा तिर्यक्ष ये दो गतियाँ चशुभ वा नीच, इसी

कारण गोम्मटसार-कर्मकारह गाथा २८५में मनुष्य गति और देवगतिमें उचगोत्रका उदय बताया है।" इन 'पंक्तियोंके द्वारा लेखकमहोदयने बड़ी बुद्धि-मत्ताके साथ अपने अभिप्रायका समर्थन किया है: किन्तु गोन्मटसार्-कर्मकारहकी गाथा २८४ के जिस अंश 'उच्चदक्षी ग्रारहेवे की उन्होंने अपने मतके समर्थनमें उपस्थित किया है, मुक्ते खेद है कि बह उनके मतका समर्थक नहीं है; क्योंकि-उदय-प्रकरणको प्रारम्भ करते हुए प्रनथकारने कुछ गाथाचोंके द्वारा विशेष स्थानमें या विशेष ऋवस्था-में उदय आने वाली प्रकृतियोंका निर्देश किया है। उसी सिलसिलेमें उन्होंने बताया है कि उद्यगीत्रका उद्य मनुष्यगति और देवगतिमें होता है। उनके इस लेखका यह आशय कदापि नहीं है कि मनुष्य-गति और देवगतिमें चवगोत्रका ही उदय होता है। यदि ऐसा भाराय लिया जायगा तो उससे प्रन्थमें पूर्वापर विरोध होजायगाः क्योंकि आगे गाथा २६८में मनुष्यगतिमें खद्ययाग्य जो १०२ प्रकृतियाँ गिनाई हैं. उनमें नीचगोत्र भी सम्मितित है क्षा भतः कर्मकार**ड** गा० २८४ से तो यह बात साबित नहीं होती कि 'सभी मनुष्य उचगोत्री हैं'।

मेरे विचारमं अपने उक्त प्रमाण (गा० २८४) की कमजोरीको लेखकमहादय भी अनुभव करते हैं, तभी तो उन्होंने लिखा है—"सभी मनुष्य उद्य-गोत्री हैं, ऐसा गोम्मट्सारमें लिखा है, यह बात सुनकर हमारे बहुतसे भाई चौंकेंगें। ..... इस कारण इसके लिये कुछ श्रीर भी प्रवल प्रमाण देने-की जरूरत है।" आइये, जरा प्रवल प्रमाणोंका भी सिंहावलोकन करें।

श्रापने लिखा है-''भी तत्वार्थसूत्रमें श्रार्थ श्रीर म्लेच्छ ये दां भेद मनुष्य जातिके बताये गये हैं, अगर प्रवल शास्त्रीय प्रमाणोंस यह बात सिद्ध हो जावे कि म्लेच्छखएडों के म्लेच्छ भी सब उच-गोत्री हैं तो आशा है कि उनका यह भ्रम दर हो जायगा। गाम्मटसार-कर्मकारह गाथा २६७ श्रीर ३००के कथनानुसार नीच-गात्रका उदय पाँचवें गुणस्थान तक ही रहता है, इसके ऊपर नहीं। अर्थात ..... नीच-गात्री पाँचवें गुणस्थानसे ऊपर नहीं चढ़ सकता, छठा गुणस्थानी नहीं होसकता और न सकलसंयम ही धारण कर सकता है। .... श्री जयधवत प्रन्थमें स्पष्ट तौर पर सिद्ध किया है कि म्लेच्छ खएडों के म्लेच्छ भी सकलसंयम धारण कर सकते हैं-छठे गुणस्थानी मुनि-साधु हो सकते हैं। ...... इसके सिवाय, श्री लिब्धसारकी संस्कृतटीकामें भो ज्यों का त्यों ऐसा ही कथन मिलता है।" इसके बाद लेखकमहोदय ने जयधवला तथा श्री लब्धिसार की संस्कृतटीकासे प्रमाण उद्धत किये हैं। व्यर्थमें लेखका कलेवर बढ़ाना अनुचित समम कर । यहाँ हम उन दोनो प्रमाणोंका केवल

<sup>\*</sup> यह ठीक है कि उनमें नीच गोत्र भी सिम्मिलत है; परन्तु मनुष्य गतिमें भी तो सम्मूच्छ्नंन मनुष्य तथा अन्तरद्वीपज मनुष्य सिम्मिलित है, जिन्हें बा॰ स्रजमानजी ने अपने लेख में उपच-गोत्री नहीं बतलाया है। उन्होंमें किसोको लच्च करके यदि वह बीचगोत्रका उदय बतलाया गया हो तो उस पर क्या आपत्ति हो सकती है, उसे वहाँ स्पष्ट करके बतला दिया जाता तो अच्छा होता। —सम्पादक

<sup>†</sup> यहाँ प्रमायों का ज्यों का स्यों उद्भृत कर देना अनुचित सममते हुए भी आगे चलकर (ए. २०१ पर) उन्हें तोड़-मरोड़ एवं काड-झाँट के साथ उद्भृत करना क्यों उचित सममा गया, इसके ठीक रहस्यको लेखकमहाशय ही समम सकते हैं। —सम्पादक

भावार्थ — लेखकमहोदयके ही राडरों में — दिये देते हैं, जो इस प्रकार है — "म्लेज्झ भूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्यों के सकतास्यम कैसे हो सकता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये; क्यों कि दिग्विज्यके समय चक्रवर्ती के साथ चाये हुए उन म्लेज्झ राजाओं के जिनके चक्रवर्ती चादिके साथ वैवाहिक सम्बन्ध उत्पन्न हो गया है, संयमप्राप्तिका विरोध नहीं है; अथवा चक्रवर्त्यादिके साथ विवाही हुई उनकी कम्याओं के गर्भस उत्पन्न पुरुषोंके, जो मान्द्रवन्ती अपेसा म्लेज्झ ही कहलाते हैं, संयमोपलिधकी संभावना होने के कारण; क्योंकि इस प्रकार की जातिवालों के लिये दी सा की योग्यताका निषेध नहीं है।"

श्री जयधवला श्रीर लव्धिसारके प्रमाणोंका उक्त भावार्थ विल्कुल जैंचा तुला है। अतः उसके सम्बन्धमें कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसके आधार पर लेखक महोदयने जो फलितार्थ निकाला है, वह अवश्य ही नुक्ताचीनीके योग्य है। चाप लिखते हैं \_\_''इन लेखोंमें भी आचार्य महाराजने यह बात उठाई है कि स्लेज्झ भूमिमें पैदा हुए जो भी म्लेच्छ हैं उनके मकत-संयम होन में कोई शक्का न होनी चाहिये-सभी म्लेन्ख सकत-संयम धारण कर सकते हैं, मुनि हो सकते हैं और यथेष्ट धर्माचरणका पालन कर सकते हैं। उनके वास्ते कोई खास रोक-टोक नहीं है। अपने इस सिद्धान्तको पाठकोंके इदयमें बिठानेके वास्ते चन्होंने द्रष्टाम्तस्यमें कहा है कि जैसे भरतादि-चक्रवर्तियोंकी दिग्विजयके समय उनके साथ जो म्लेच्छ राजा आये थे अर्थात जिन म्लेच्छ

राजाकोंको जीतकर अपने साथ आर्थसरहमें लाया गया था और उनकी कन्याओंका विवाह भी चक्रवर्ती तथा अन्य अनेक पुरुषोंके साथ हो गया था, उन म्लेच्छ राजाचौंके संयम प्रध्या करनेमें कोई ऐतराज नहीं किया जाता-अर्थात जिस प्रकार यह बात मानी जाती है कि उनको सकत-संयम हो सकता है उसी प्रकार म्लेच्झ खरडोंमें रहने वाले धन्य सभी म्लेच्झ आर्थसरहोद्धव भार्योकी तरह सकत-संयमके पात्र हैं। दूसरा रष्टान्त यह दिया है कि जो म्लेच्छ कन्याएँ चकवर्ती तथा श्रम्य पुरुषोंसे व्याही गई थीं उनके गर्भसं उत्पन्न हुए पुरुष यद्यपि मातृपश्चकी अपेशा क्लेक्स ही थे-माताकी जाति ही सन्तानकी जाति होती है, इस नियमके अनुसार जाति उनकी क्लेक्स ही थी - तो भी मुनिदीचा प्रहण करनेका चनके बास्ते निषेध नहीं है-वे सकल संयम प्रहर्श कर सकते हैं। इसीप्रकार स्लेब्ब्रुखरडके रहने बाले दूसरे म्लेच्छ भी सकत-संयम प्रहण कर सकते हैं। परन्तु सकल-संयम उचगोत्री ही प्रह्या कर सकते हैं, इस कारण इन महाम् पूत्र्य प्रन्थोंके उपर्युक्त कथनसे कोई भी सन्देह इस विषयमें बाकी नहीं रहता कि म्लेक्झखएडोंके रहनेवाले सभी म्लेक्झ उचगात्री हैं। जब कर्मभूमिज स्लेख्य भी सभी उचगोत्री हैं और अधि तो उचगात्री हैं ही, तब सार यही निकला कि कर्मभूमिके सभा मनुष्य उचगोत्री हैं श्रीर सकत-संयम प्रहण करनेकी याग्यता रखते हैं।"

लेखक महोदयने अपने प्रमाणोंका जो भावार्थ स्वयं दिया है. उसके प्रकाशमें उनके इस फलितार्थ-

को जो कोई भी सममत्तर व्यक्ति पढ़ेगा, वह सिर-धुमें बिना न रहेगा। मुमे आश्चर्य है कि पं ज जुगल-किशोरजी मुख्तार जैस सम्पादककी पैनी दृष्टिसे बचकर यह फलितार्थ बिना टीका-टिप्पणीक कैस प्रकाशित हो गया ? अस्तः लेखकमहोदयका कहना है कि-''इन लेखों में आचार्य महाराजने यह बात उठाई है कि म्लच्छ भूमिमें पैदा हुए जो-भी न्लेक्झ हैं उनके सकल-संयम होनेमें कोई शंका नहीं करना चाहिये, सभी म्लेच्छ मुनि हो सकते हैं. और अपने इस सिद्धान्तको पाठकोंके हृदय-में बैठानेके लिये उन्होंने दो हृष्टान्त दिये हैं।" किन्त उनके भावार्थसं यह आशय नहीं निकलता । भावार्थमें तो 'म्लेच्छ भूमिमं चत्पन हुए मनुष्योंके सकत संयम कैसे हो सकता है, ऐसी शंका नहीं करनी बाहिये तिखा है और लेखक महोदय उस-का यह आशय निकालते हैं कि म्लेक्झ भूमिमें पैदा हुए जो भी म्लेन्छ हैं उनके सकलसंयम होने-में कोई शंका नहीं होनी चाहिये, सभी म्लेच्छ मुनि हो सकते हैं। बहवचनान्त 'मनुष्यों'का अर्थ म्लच्छमात्र करना और 'सकल संयम कैसे ही सकता है ऐसी शंका नहीं करने' का अर्थ 'सकत-संयम होने में कोई शंका न होनी चाहिये' करना, अर्थका अनर्थ करना है। यदि 'ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये' (इति नाशक्कितव्यम् ) का अर्थ 'इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिये किया जायगा, तो शास्त्रीय जगतुमें बड़ा भारी विसव पैदा हो जायगा। शास्त्रकार अपने सिद्धान्तको पृष्ट करनेके लिये उसमें संभाव्य शंकात्रोंका स्वयं उल्लेख करके उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा जो शंकाएँ उठाई जाती है, वे उनका सिद्धान्त नहीं होतीं, किन्तु उनके सिद्धान्तमें वे शंकाएँ की जा सकती हैं. इसीलिए उन्हें उनका समाधान करना पड़ता है। अब यदि 'इति!' शब्द-का ऋर्थ 'ऐसी' के स्थानमें 'इसमें' किया जाता है तो सिद्धान्तमें उठाई गई 'आशंका' स्वयं सिद्धान्त-का रूप धार्ण कर लेती है, जैसा कि लेखक महो-द्यने आशंकाको ही सिद्धान्त बना दिया है %। श्राशंकाको ही सिद्धान्त मान लेने पर जो विसव

I ओ राजवातिक ए० ४१ पर, स्त्र १-१३ की न्याख्या करते हुए, अकलक्कदेव ने 'इति' शब्द के हेतु, एवम् , प्रकार, अध्वस्था, अर्थविपर्यास, समाप्ति और शब्दपादुर्भाव, ये अर्थ किये हैं। इनमें 'ऐसा' अर्थका स्वक 'एवम्' शब्द तो वर्तमान है किन्तु 'इसमें' अर्थका स्वक कोई भी शब्द नहीं है। अतः 'इति' का 'इसमें' अर्थ आन्त है (लेखक) नोट — बा० स्रजभान-जीने 'इति' का साक्त एवं स्पष्ट अर्थ 'ऐसी' दिया है, जैसा कि लेखकदारा उद्धृत उनके उस 'आवार्थ' से प्रकट है जिसे लेखकने ''विक्कुल जैंचा-तुला'' माना है। उसे व्यर्थ की खींचतान करके 'इसमें' अर्थ बतलाना लेखकका अनुचित प्रयास है।—सम्पादक

<sup>\*</sup> यह ठीक है कि जो दौका उठाई जाती है वह सिद्धान्त नहीं होती; परन्तु जिस मान्यतामें उठाई जाती है और शंकाका समाधान करके उस मान्यताको वृद्ध करने रूप जो फलितार्थ निकाला जाता है वह सब तो समाधानकारकका सिद्धान्त होता है या इस पर भी कुछ आपित है। यदि इस पर कुछ आपित नहीं और न हो सकती है, तो हमें सबसे पहले यह देखना चाहिये कि जयधवलामें किस मान्यताको सामने रखकर क्या आपित कीगई है! उसी पर से यह मालूम होसकेगा कि बाबू साहबने आदांका को ही सिद्धान्त बना दिया है क्या ! लेखमें बाबू साहब-दारा उद्धृत जयधवलाके "जह एवं कुदो तत्थ-" यदि ऐसा है तो वहां अमुक बात कैसे बनती है.—ये शब्द भी एक विचारकके लिये इस बातकी ख़ास आवश्यकता उपस्थित करतेहैं कि वह पहले 'जह एवं ' (यदि ऐसा है) और 'तत्थ' (वहाँ) जैसे शब्दों के वाच्यको मालूम करे और तब कुछ कहने अथवा लिखनेका साहस करे। अतः जयधवलाके उस पूर्व भकरणको में यहां उद्धृत कर देना चाहता हूँ। अयधवलके 'संजमलद्धि' नामक अनुयोगद्वार (अधिकार)-

उपस्थित होगा, उसके एक दो उदाहरण इस 'ज सामग्राणं गहणा' इत्यादि गाथाका व्याख्यान प्रकार हैं— करते समय एक वाक्या इस प्रकार है—''आविसे-श्रीधवत्तजीमें दर्शनोपयोगकी चर्चामें, सदूणमट्टे' इति-अर्थात् अविशेष्य यद् प्रहणं तद्

में एक चूणिसूत्र देकर जो कुछ इसके पूर्व लिखा गया है वह सब इस प्रकार है-

"श्रकम्मभूमियस्स पिंडवज्जमाणस्स जहण्ययं संजमद्वाणमणंतगुणं । ( चू० स्० ) पुन्विलादो असंखे० लोगमेत्तछद्वाणाणि उविर गैत्योदस्स समुष्यत्तीए । को अकम्मभूमिओ लाम ? मरहैरावयविदेहेसु विर्णातसण्णिदमज्जिमखंडं मोत्तृल सेसपंचलंडविण-वासी मणुओ एस्थ 'अकम्मभूमिओ' ति विवक्लिओ । तेस धम्मकम्मपद्तीए असंभवेण तब्भावोववत्तीदो ।"

इसमें सूत्रद्वारा अकर्मभूमिक मनुष्यके जधन्यसंयमस्थानको अनन्तगुणा बतलाकर और फिर उसकी कुछ विशेषताका निर्देश करके यह प्रश्न उठाया गया है कि 'अकर्मभूमिक' मनुष्य किसे कहते हैं ? उत्तरमें बतलाया है कि 'अरत, पेरावत और विदेहचेत्रोंमें 'विनीत' नामके मध्यमलण्ड (आर्य लण्ड) को छोड़कर शेष पाँच खण्डोंका विनिवासी (कदीमी बाशिदा) यहाँ 'अकर्म-भूमिक' इस नामसे विविचत है ; क्योंकि उन पाँच खण्डोंमें धर्म-कर्मकी प्रवृत्तियाँ असंमव होनैके कारण उस अकर्मभूमिक भावकी उरपत्ति होती है।

इसके बाद ही "जइ एवं कुदी तत्थ संजमगहणसीमतो ?" नामका वह प्रदन दिया गया है, जिससे बाबू साइबके लेलमें उद्धृत प्रमाणवाक्यका प्रारंभ होता है और जिसका अर्थ है—यदि ऐसा है—उन पाँच खण्डोंमें (वहाँ के निवासियोंमें) धर्म-कर्मकी प्रवृत्तियाँ असंभव हें—तो फिर वहाँ (उन पाँच खण्डोंके निवासियोंमें) संयम-महण कैसे संभव हो सकता है ? और फिर, "ति णासंकिणिज्जें" इत्यादि वाक्योंके द्वारा प्रइनगत शैंकाको निर्मूल बतलाते हुए, दो उदाहरणोंको साथमें लेकर—हेतुकी पृष्टिमें दो उदाहरण देकर नहीं—विषयका स्पष्टीकरण किया गया है और यह बतलाया गया है कि किस प्रकार उन पाँच खण्डोंके मनुष्योंके सकलसंयम हो सकता है, जिसका स्पष्ट आश्रय यह है कि उन पाँच खण्डोंके म्लेक्झ मनुष्योंमें सकल—संयम-प्रहणकी पात्रता तो है परन्तु वहाँकी भूमि उसमें बाधक है—वह भूमि धर्म-कर्मक अयोग्य है—और इसलिये जब वे चक्रविते आदिके साथ आर्यखण्डको आजाते हैं तब यहाँ आकर खुशीसे सकलसंयम धारण कर सकते हैं। उनकी इस संयमप्रतिपत्ति और स्वीकृतिमें कोई विरोध नहीं है।

ऐसे कथन और स्पष्टीकरणको मीज्दगीमें कोई भी विवेकी मनुष्य यह कल्पना नहीं कर सकता कि शंकाको निर्मूल बतलाने वाले आचार्य महोदयका वह सिद्धान्त नहीं है जो उक्त सूत्रमें उक्लेखित हुआ है अथवा वह उनकी मान्यता नहीं है जिसको उन्होंने अपने समाधान-द्वारा स्पष्ट और पुष्ट किया है। और इसलिये शाक्षी जी ने जयधवलकी ऐसी स्पष्ट बातके विरोधमें जो कुछ लिखनेका प्रयक्त किया है वह सब उनकी विचारशीलताका द्योतक नहीं है। उन्हें ऊपरका सारा प्रसीग मालूम होने पर स्वयं ही अपनी इस व्यर्थकी कृतिके लिये खेद होगा—इसके लिये पछताना पड़ेगा कि 'इति' शब्दका अर्थ बाबू साइबके 'मावार्य' में साफ तौर पर 'ऐसी' दिया होने पर भी खींचतान-द्वारा उसे जो 'इसमें' अर्थ बतलाया गया था उससे भी अपने अभीष्टकी अथवा आचार्यमहोदयके उस सिद्धान्त-मान्यताके अभावकी सिद्धि न हो सकी—और यदि सद्भावना अथवा सदाशयता का तकाज़ा हुआ तो लेखमें बा० सूरअभानजीके लिये जिन ओछे शब्दोंका प्रयोग किया गया है, उनके फलितार्थको पढ़कर सिर पुने बिना न रहने आदि की जो बात कही गई है और उन्हें वृद्धावस्थामें अत्याचार न करने का जो अप्रासंगिक एवं अनधिकृत परामर्श दिया गया है उस सबको वापिस भी लेना पढ़ेगा।

मुक्ते खेद है कि शास्त्रीजीने बाबू स्रजमानजीकं फलितार्थको यों ही कदियंत करनेकी धुनमें दो तीन उदाहरखों के द्वारा अपने सण्डनको जो मूमिका बाँधी है अथवा उसे विशद करनेकी चेटा की है उसमें सत्यसे काम न लेकर कुछ इससे काम लियाहै— उन उदाहरखों की पंक्तियोंके साथमें आशंकित सिद्धान्तकी मान्यतादिकं स्चक "जह एवं कुदो तत्था" जैसे शब्दोंके बाचक कोई शब्द नहीं है—न उन्हें तुलनाके लिये रक्का गया है—फिर भी उन वाक्योंकी तुलना जयभवलके वाक्यसे की गई है और इस तरह असीगत उदाहरखों-द्वारा गलत अर्थका प्रतिपादन करके अपने पाठकींको जान बूक कर मुलाबे तथा अभमें डाला गया है !! सिद्ध- चारकोंके द्वारा ऐसा अनुचित कृत्य न होना चाहिये—वह उनको शोमा नहीं देता। —सम्पादक

I धवल की दर्शनविषयक चर्चाका कुछ श्रीश मेरी नोटबुक्सें उद्धृत है, उसी परसे यह वाक्य दिया गया है।

दरीनम् . इति न 'बाह्यार्थगतसामान्यप्रहणं दरी-नम् ' इति भारांकानीयम् , तस्यावस्तुन: कर्म-स्वाभावात्।" इसमें बतलाया है कि-'बाह्यअर्थकी विशेषता न करके जो (स्वरूपका) प्रहणा होता है उसे दर्शन कहते हैं। अत: 'बाह्य अर्थके सामान्य आकारके प्रहरा करनेको दर्शन कहते हैं' ऐसी शहूा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि (केवल) सामान्य अवस्तु है अतः वह ज्ञानका विषय नहीं हो सकता। यहाँ पर 'बाह्य अर्थके सामान्य आकारके महण करनेको दर्शन कहते हैं, ऐसी शक्का न करनी चाहिये' इस वाक्यका अर्थ यदि लेखकजीके मतानुसार किया जाय तो वह इस प्रकार होगा-'इस वाक्यमें श्री आचार्य महाराजने यह बात चठाई है कि 'बाह्य अर्थके सामान्य आकारके प्रहा करनेको दर्शन कहते हैं' इस सिद्धान्तमें किसीको भी शङ्का नहीं कहनी चाहिये. अर्थात बाह्य अर्थके सामान्य आकारके प्रहण करनेको ही दरीन कहते हैं'। बेचारे प्रन्थकार दर्शनके जिस प्रचितत ऋर्थका निराकरण करना चाहते थे. वही उनका सिद्धान्त बना जाता है । अस्तु: दसरा उदाहरण यहाँ यद्यपि तत्त्वार्थ-ऋोकवार्तिकसे दिया जाता है, किन्तु वह इतना प्रचित्तत है कि दर्शन और न्यायका शायद ही कोई प्रनथ ऐसा हो जिसमें वह वर्तमान न हो । सूत्र ६-४, की व्याख्यामें भी विद्यानम्दने संसारी जीवकी पर-तम्त्रताको कषायहेत्क सिद्ध करनेके लिये एक

श्रनुमान दिया है। उसको निर्दोष सिद्ध करते हए उन्होंने लिखा है-"साध्यसाधनविकलमुदाहरसम् इति च न शङ्कतीयम्, पद्ममध्यगतस्य भृक्कस्य तद्रम्धलोभकषायहेतकत्वेन तत्संकोचकाले पार-तंत्र्यानपेत्रियाः प्रसिद्धत्वातं । इस लेखमें प्रम्थकार-ने बतलाया है कि क्यों उनका उदारण साध्यविकल श्रोर साधनविकल नहीं है। यहाँ परमी 'उदाहरख साध्य और साधनसे विकल है, ऐसी शहा न करनी चाहियें का अर्थ यदि लेखकमहोदयके मता-नुसार किया जाय तो कहना होगा कि-'उदाहरण साध्य और साधनसे विकल है. इस बातमें कोई शक्रा नहीं करनी चाहिये, अर्थात् उदाहरण साध्यसे भी शून्य है और साधनसे भी, और यह बात इतनी सुनिश्चित है ? कि उसमें किसी सन्देहको भी स्थान नहीं है। क्या खुब रही, बेचारे विद्यानन्दजी का अपने ही अनुमानको समर्थन करनेका प्रयास उसका घातक बन बैठा। इसे ही कहते हैं अपने हाथों अपना घात% । अस्तु।

लेखकमहोदयका कहना है कि—'श्रपने इस सिद्धान्तको पाठकों के हृदयमें बिठाने के वास्ते उन्होंने दो दृष्टान्त दिये हैं'। किन्तु उनका यह कथन भी बिल्कुल असङ्गत है; क्योंकि जिन दो प्रकारों (तरीक्रों) के द्वारा प्रनथकारने न्लेक्झ जीवोंमें सकलसंयम होसकनेका निर्देश किया है, वे दोनों प्रकार उदाहरण रूपमें नहीं हैं। शिक्षित पाठकोंसे यह बात श्रद्धात नहीं है कि संस्कृतमें उदाहरण

<sup>\*</sup> खेद है कि लेखकजीने जयभवला के उस मूल तुलना-बामयमें प्रयुक्त हुए 'जर एवं जुदो तस्थ' जैसे राष्ट्रों के वाष्यको छिपाकर खुद ही तो श्री विधानन्दजी के वाष्यको गुलत रूपमें जयभवला के वाष्यके साथ तुलनाके लिये प्रस्तुत किया और फिर खुद ही ऐसी सदोष तुलनाके भाषार पर विधानन्दजीका मस्तील उड़ाने बैठ गये ! यह उचित नहीं है। इसी प्रकारका अनौविस्य पिछले तथा अगले उदाहरखके प्रयोगमें भी पावा जाता है। —सुक्पाहक

या र्ष्ट्रान्त का निर्देश करनेके लिये 'यथा' 'इव' चादि शब्द तथा 'वत्' प्रत्ययका निर्देश किया बाता है, तथा हिन्दीमें 'यथा' 'जैमा' 'तरह' चादि शब्दोंका निर्देश किया जाता है। किन्त लेखक-महोदयके द्वारा दिये गये भावार्थमें और उसके मुलभूत जयधवला श्रीर लब्धिसारकी टीकाके प्रमार्गोक्षमं इस तरहका कोई शब्द नहीं है। दोनों प्रमार्गोमें 'विरोहाभावादी', 'संयमप्रतिपत्तर विरो-धातु और 'संयमसंभवात' शब्दोंकी पद्ममी विभक्तिसे स्पष्ट है कि जिन दो वाक्योंको लेखक-महादय दृष्टान्तपरक बतलाते हैं, वे दोनों हुतुपरक हैं; क्योंकि हेतुमें पद्ममी विभक्ति होती है। लेखक-महादयके द्वारा निकाले गये फलितार्थको द्वित करनेके लिये ऊपर श्री धवलूजी और तस्वार्थश्लाक-वार्तिकसे जो दो वाक्य दिये गये हैं, पाठक देखेंगे कि उनमें भी 'आशकूनीयम् और नशंकनीयम्' के बाद जो वाक्य हैं वे भी पद्धम्यन्त, अतएव हेत्परक हैं। यदि उन वाक्योंको भी दृष्टान्तपरक मान तिया जाय ता उनके पूर्ववती बाक्योंका चर्य लेख कमहोदयके मतानुमार करनेसे हानेवाली गड़बड़ीमें जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उसकी पूर्ति होजायगी। असलमें यदि किसीसे कहा जाय कि 'ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये'. तो वह तुरन्त प्रश्न करेगा-क्यों ? और इस क्यों

का जो उत्तर दिया जायगा वह आशंका न करने में हेत् बतलाएगा । इसीसे लेखकमहोदयने अपने प्रमाणोंका जो भावार्थ दिया है, उसमें लिखा है-'म्लेन्छभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके सकता-संयम कैसे हो सकता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि ... ।' न्यायशास्त्रके सम्वर्कमं आने वाले पाठक जानते ही हैं कि अनुमानमें प्रतिकाक बाद हेतु और हेतुके बाद उदाहरणका प्रयाग किया जाता है । प्रतिकाके बाद-बिना हेतुप्रयोगके-उदाहरण कोई विज्ञ पुरुष नहीं देता । जयभवला झौर लब्धिसार-टीकाके प्रमाण और उनके भावार्थ में 'नाशंकितव्यम' और 'ऐसी शक्का नहीं करनी चाहिये' तक तो प्रतिका-वाक्य हैं और उसके बाद जो दो वाक्य हैं वे दोनों हेतुपरक हैं, वहाँ दृष्टान्त की तो गम्ध तक भी नहीं है। यदि उन वाक्यों में दृष्टान्त भी दिया होता तो उनकी रचना इस प्रकारस होनी चाहिये थी--'ऐसी शहा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि क्लेच्छभूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके सकलसंयमका विरोध नहीं हैं। जैस, दिश्वजयके समय चक्रवर्ती आदिके साथ आये हए उन म्लेच्छ राजात्रोंक, जिनके चक्रवर्शी चादिके साथ वैवाहिक सम्बन्ध उत्पन्न होगया है. संयमका विरोध नहीं है। अथवा, जैसे, चक-बत्यदिकं साथ विवाही हुई उनकी कन्याओं के

<sup>\* &</sup>quot;म्लेक्ब्रभूमित्रमनुष्याणां सकलसँयमग्रहणं कथं भवताति नार्याकितन्यम्, दिग्वित्रयकाले चक्रवर्तिना सह भार्यखण्ड-मागतानां संयमप्रतिपत्तेरिक्शियात् । अथवा, तत्कन्यकानां चक्रवत्यादिपरिर्णातानां गर्भेपूरण्वस्य मासुप्रधापेष्यया म्लेक्ब्रव्यपदेशभाजः संयमसम्भवात् । तथाजातीयकानां दोखाईत्वे प्रतिवेशाभावात् ।" लिक्स्मार टीका, गाथा १९५ । (लेक्स्मॅ १९३ अशुद्ध अपा है) जयथवलाके प्रमाखमें थोड़ा सा अन्तर है । उसमें लिखा है—'मिलेक्व्ययायं तत्य चक्रविष्टिकादीहि सह जादवेवाहिवसंवैधार्य संजम-पिक्वित्तीय विरोहाभावादो (जयथवलामें इस पैक्किके पूर्व ये शब्द मी दिये हुए हैं, जिनका यहाँ छोड़ा जाना तथा जयथवलाके प्रमाखको पहले न देकर बाद को खण्डित रूप में देना कुछ अर्थ रखता है—"अह एवं कुदो तत्य संजमगाह्यसंभवो ति यासी-काखका । दिग्विजयद्विचक्वविद्वर्यधावारेष्य सह मिल्जमखंडमागयायां ।" —सम्यादक) ।

गर्भसं उत्पन्न हुए पुरुषोंके सकतसंयमका विरोध
नहीं हैं'। टीकाकारने चक्रवर्तीके साथ आये हुए
क्लेच्छ राजाओंके तथा चक्रवर्ती आदिको विवाही
गई क्लेच्छकक्याओंके गर्भसे उत्पन्न हुए पुरुषोंके
सकतसंयम धारण कर सकनेको उदाहरणरूपमें
उपस्थित नहीं किया है, किन्तु हेतुरूपमें उपस्थित
किया है। इसके स्पष्टीकरणके लिये, हमें एकबार
अपना ध्यान लिब्धसारके उस प्रकरणकी आर लेजाना होगा, जिसमें उक्त वाक्य पाया जाता है।

किंधसारके जिस प्रकरणमें गाथा नं० १९५ वर्तमान है, जिसकी टीकाके एक द्यंशको प्रमाणक्रिपमें उद्घृत किया गया है, उस प्रकरणमें म्लेच्छ पुरुषोंके भी संयम-स्थान बतलाये हैं। उसी परसे टीकाकारने यह प्रश्न उठाया है कि म्लेच्छभूभिमें उत्पन्न हुए जीवोंके सकलसंयम कैसे हो सकता है ! द्यौर उसका समाधान दो प्रकारसे किया है। एक तो यह कि जो म्लेच्छराजा चक्रवर्तीके साथ द्यार्थन्वरुक्षमें ज्ञाजाते हैं जौर जिनका चक्रवर्ती द्यादिके साथ वैवाहिक ज्ञादि सम्बन्ध होजाता है, वे सकलसंयम धारण कर सकते हैं, और इस प्रकार म्लेच्छपुरुषोंमें भी संयमके स्थान होसकते हैं। दूसरा यह कि चक्रवर्ती जिन म्लेच्छक्रक्याओं सं विवाह करता है, उनकी सन्तान मानुपचकी द्योचासे म्लेच्छ कहलाती है, और वह सन्तान

संयम धारण कर सकती है। इस शंका-समाधान-से यही ध्वनित होता है कि म्लेच्छ्रभूमिमें उत्पन्न हए पुरुषोंके आमतौर पर संयमका विधान नहीं था, अतः टीकाकारको उक्त शङ्कासमाधानके द्वारा यह बतलाना आवश्यक प्रतीत हन्ना कि किन-किन म्लेच्छपुरुषोंके सकलसंयम होसकता है। भावार्थ-की श्रन्तिम पंक्ति-इस प्रकारकी जातिवालोंके तिये दीसाकी योग्यताका निषेध नहीं है (तथा-जातीयकानां दीचाईत्वे प्रतिषेधाभावात )—से यह बात बिल्कुल स्पष्ट होजाती है; क्योंकि इसमें स्पष्ट रूपसे बतलाया है कि इस प्रकारकी जातिवालोंके. अर्थात जिन स्लेच्छराजाश्रोंका चक्रवर्ती आदिके साथ वैवाहिक आदि सम्बन्ध होगया है. तथा चक्रवती श्रादिकं साथ विवाही हुई म्लेब्छ-कन्यात्रोंसे जो सन्तान उत्पन्न होती है, उनके दीचाका निषेध नहीं है। इस वाक्यस यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य म्लेच्छोंके दीचाका निषध है। यदि टीकाकारको लेखक महोदयका सिद्धान्त श्रभीष्ट होता तो उन्हें दो प्रकारके म्लेन्छोंके संयम-का विधान बतलाकर उसकी पुष्टिके लिये उक्त श्रन्तिम पंक्ति लिखनेकी कोई श्रावश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि वह पंक्ति उक्त सिद्धान्त-सभी म्लेच्छ सकलसंयम धारण कर सकते हैं-के विरुद्ध जाती है क्षेट्र।

<sup>\*</sup> यदि 'तथा-जातीयकानां' पदसे लेखक महाशयको स्लेच्छ्रोंकी दो जातियोंका प्रहण श्रमीष्ट है—एक तो स्लेख कन्याश्रोंसे श्रायं पुरुषोंके सैयोगद्वारा उत्पन्न हुए उन मनुश्योंकी जाति जिन्हें श्राप लेखमें हो श्रामें 'परस्परया स्लेच्छ्र' लिखते हैं और दूसरी स्लेच्छ्रवण्डोंसे धार्यवण्डको श्राप हुए साखात स्लेच्छ्रोंकी जो जाति होती है वही जाति स्लेच्छ्र खण्डोंके उन दूसरे स्लेच्छ्रोंकी भी होती है जो श्रायं खण्डको नहीं श्राते हैं, इसलिये साखात स्लेच्छ्र जाति के मनुष्योंके सकल-सैयमके प्रहणको पत्रता होनेसे स्लेच्छ्र खण्डोंके श्रायं खण्डको नहीं श्राते हैं, इसलिये साखात स्लेच्छ्र जाति के मनुष्योंके सकल-सैयमके प्रहणको पत्रता होनेसे स्लेच्छ्र खण्डोंके श्रावश्च हे दूसरे स्लेच्छ भी सकलसैयमके पत्र ठहरते हैं— कालान्तरमें वे भी धपने भाई-बन्दोंके साथ श्रायं खण्डको श्राकर दीखा ग्रहण कर सकते हैं। दिग्वजयके बाद श्रायं-स्लेच्छ्रखण्डोंके परस्पर श्रावागमनका मार्ग खुल ही जाता है। श्रीर इस तरह सकलसंयम-गृहण्डांने पत्रता एवं सैमावनाके कारण स्लेच्छ्र खण्डोंके सभी स्लेच्छोंके उच्च गोत्री होनेसे बाबू सूरजभानजीका वह फलितार्थ श्रावागस ही सिद्ध होजाता है, जिसके विरोधमें इतना श्रीक द्राविडी प्राण्वायाम किया गया है!!

म्लंच्छ पुरुषोंके संयमके स्थान बतलानेके लिए जो दो प्रकार बतलाये गए हैं, उनके मध्यमें पड़ा हुआ 'ऋथवा' शब्द भी ध्यान देने योग्य है। 'श्रथवा'ः शब्द एक वियोजक श्रव्यय है, जिसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कई शब्दों या पदों में से किसी एकका प्रहुण अभीष्ट हो। समुख्यकारक 'तथा' आदि शब्दोंका प्रयोग न करके 'ऋथवा' शब्द का प्रयोग करनेमें कोई विशेष हेत् श्रवश्य होना चाहिये। मैं ऊपर लिख श्राया हूँ कि म्लेच्छ पुरुषोंके सकलसंयमके स्थान किस प्रकार हो सकते हैं, यह टीकाकारने बनलाया है छीर उसके दो प्रकार बतलाये हैं। मेरी दृष्टिमें जिन लोगोंके जहनमें यह बात समाना कठिन प्रतीत हुई कि चक्रवर्ती आदिके साथ आये हुए म्लेच्छराज सकलसंयम धारण कर सकते हैं, उन लोगोंको हृष्टिमें रखकर श्राचार्य महाराजने म्लेच्छोंमें संयमके स्थान हो सकनेका दूसरा प्रकार वतलाया है। पहले प्रकारमें तो विशिष्ट दशामें सातान म्लेच्छोंके सकलसंयम हो सकनेकी बात कही है, किन्तु दसरमें परम्परया म्लेच्छोंके, अर्थात् आर्थपुरुष और म्लेच्छकन्यासे उत्पन्न हुए पुरुवोंके, जो यद्यपि पितृवंशकी अपेचा आर्य ही हैं, किन्तु मातृवंशकी ऋषेत्रा म्लेच्छ हैं, सकल-संयमका विधान किया है। यदि मेरा दृष्टिकोण ठीक है तो 'अथवा' शब्दसे भी उक्त सिद्धान्त-सभी म्लेच्झ सकलसंयम धारण कर सकते हैं-का खण्डन होता है।

इस विस्तृत विवेचनसे यही निष्कर्प निकलता है कि सिद्धान्त-प्रन्थोंके वाक्योंसे लेखकमहोदय-

ः संचिप्त हिन्दी शब्दसागर, पृ० ३७

ने जो श्राशय निकाला है वह सर्वथा श्रान्त है। श्रातः उनके श्राधार पर सभी मनुष्योंको उच्चगोत्री नहीं माना जा सकता। नीचे इसीके सम्बन्धमें एक श्रीर भी उदाहरण देकर इस चर्चाको समाप्त किया जायगा।

सर्वार्थसिद्धि श्र० १, सृ० ७ की व्याख्यामें एक वाक्य निम्न प्रकार है--- 'श्रीपशमिकमपर्याप्त-कानां कथम, इतिचेत्, चारित्रमोहोपशमेन सह मृतान्प्रति।" इसमें शङ्का की गई है कि अपर्याप्तकों-के श्रीपशमिक सम्यक्त किस प्रकार हो सकता है भ्रीर उसका समाधान किया गया है कि चारित्र-मोहनीयका उपशम करके जो जीव मरणको प्राप्त होते हैं, उनके अपर्याप्तक दशामें श्रीपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है। इस वाक्यकी रचना लब्धिसार-टीकाके उक्त प्रमाणकी तरह भी की जा सकती है, जो इस प्रकार होगी-"श्रीपशमिक-मपर्यातकानां कथं भवतीति नाशंकितव्यम्, चारित्र-मोहोपशमेन सह मृतानां तत्सत्त्वाविरोधात्।" इसकी रूपरेग्वामें थोड़ासा अन्तर हो जाने पर भी सर्वार्थसिद्विकी मूल पंक्ति श्रीर उसके इस परि-वर्तित रूपके अर्थमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसका भावार्थ इस प्रकार है- श्रुपर्यातकांके श्रीपशमिक सम्यक्त्व कैसे हो सकता है, ऐसी राष्ट्रा नहीं करनी चाहिए. क्योंकि चरित्रमोहनीयका उपराम करके मरणको प्राप्त हुए जीवोंके श्रौपशमिक सम्बक्त्वके हैं।नेमें कोई विरोध नहीं है।' इस भाषार्थका आशय यदि लेखक महोदयके हान्द्र कोएसं निकाला जाए तो वह इस प्रकार होगा-'इस पंक्तिमें आचार्य महाराजने यह बात बतलाई है कि जो भी अपर्याप्तक जीव हैं, या जो भी

श्रपर्याप्तक देव हैं-- क्योंकि उक्त पंक्तिका सम्बन्ध देवगतिसे है-उनके श्रौपशमिक सम्यक्त्व होनेसे कोई शङ्का नहीं करनी चाहिए, सभी श्रपर्याप्तकों के श्रीपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है। श्रीर श्रपने इस सिद्धान्तको पाठकोंके हृदयमें बिठानेके लिए उन्होंने दृष्टान्तरूपमें कहा है कि जैसे चारित्रमोह-नीय कर्मका उपशम करके मरणको प्राप्त होनेवाले जीवोंके श्रौपशमिक सम्यक्त्व होनेमें कोई विरोध नहीं है अर्थान जिस प्रकार उन जीवोंके औप-शमिक सम्यक्त्व माना जाता है, उसी प्रकार सभी अपर्याप्तकोंके श्रीपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है। इस त्राशयसे सर्वार्थसिद्धिकारके मतका तो कचमर निकल ही जाता है, साथ ही साथ जैनसिद्धान्तकी कई मान्यतात्र्योंकी भी लगे हाथों हत्या हो जाती है। श्रतः इस प्रकारके श्राशयको दुराशय कहना ही उपयुक्त होगा । श्रीर दुराशयसे जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह कभी भी तात्त्विक नहीं हो सकता। श्रत: सिद्धान्त-प्रन्थोंके श्राधार पर तो यह बात साबित नहीं होती कि सभी मनुष्य उच्चगोत्री हैं। तथा श्रीविद्यानन्द स्वामीके मतसं भी यह बात प्रमाणित नहीं होती।

लेखक महोदयने श्रीविद्यानन्द स्वामीके मतसे भी यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि सभी मनुष्य उच्चगोत्री हैं। स्वामी विद्यानन्दने अपने श्लोकवार्तिक (अ०३म्०३७)में आर्यऔर म्लेच्छकी परिभाषा करते हुए लिखा है—'उच्चैगांत्रोदयादेरार्याः, नीचैगोंत्रोद्ध्य यादेश्च म्लेच्छाः।" आर्थात् उच्चगांत्रके उदयके साथ साथ अन्य कारणोंके मिलनेसे आर्थ और नीच गोत्रके उद्यके साथ अन्य कारणोंके मिलनेसे म्लेच्छ होते हैं। तत्त्रार्थ सुत्रकी टीकाश्रोंमें \* श्रार्य के पाँच भेद किए हैं-- ज्ञेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनार्य। जो काशी, कोशल आदि श्रार्यदेशों में उत्पन्न हुए हैं, वे चेत्र श्रार्य हैं। जो इच्वाकु आदि आर्थवंशमें उत्पन्न हुए हैं वे जाति-श्रार्य हैं। जो श्रसि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प श्रीर वाणिज्यके कार्योंका करते हैं तथा जो यजन, **अ**श्वेताम्बरसम्मत उमास्वातिके भाष्यमें श्रायंपुरुषोके ६ भेद बतलाए हैं -- दोत्रार्य, जात्यार्य, कुलार्य, कर्मार्य शिल्पार्य और भाषार्य । १५ कर्मभूमियों में, उनमें भी भरत श्रीर ऐरावत क्षेत्रके साढे पचीस साढे पचीस विदेहक्षेत्रके १६० विजयों में त्रार्यदेशोंमें श्रीर म्लेच्छाश्च' सूत्रके (पिछली 'श्राया बात उक्त भाष्यमें तो नहीं पाई जाती -सम्पादक ) जो मनुष्य पैदा होते हैं वे च्रेत्रार्य हैं। प्रशापनास्त्रमं भरतत्ते त्रके साढे पचीस देशोंके नाम इस प्रकार गिनाए हैं--मगध,श्रङ्ग, यङ्ग, कलिङ्ग, काशी, कोसल, कुरु, कुशावर्त, पाञ्चाल, जङ्गल, सुराष्ट्र, विदेह, (कौशाम्बी) शारिडल्य, मलय, वत्स (वैराटपुर), वरस, दर्शागा, चेदि, मिध्-सौवीर, शूरसेन, भङ्ग, पुरिवर्ता, कुगाल, लाट, श्रीर श्राधा केकय । जो इक्ष्वाकु, विदेह हरि, ज्ञात, कुरु, उम्र ऋादि वंशों में पैदा हुए हैं, वे जात्यार्य हैं। कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, तथा अपन्य जो विश्रद्ध कुलमें जन्म लेते हैं वे कुलार्य हैं। यजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, लिपि, वाणिज्य, श्रादिसे त्राजीविका करने वाले कर्म-त्रार्य हैं । बनकर, नाई, कुम्हार वगैरह जो ऋल्प श्रारम्भवाले श्रीर अगर्हित आजीविकासे जीवन पालन करते हैं, वे शिल्पार्य हैं। जो शिष्ट पुरुषोंके योग्य भाषामें बोल-चाल श्रादि व्यवहार करते हैं, वे भाषार्य हैं। ले०

याजन, अध्ययन, अध्यापन आदि धर्माचरणर्मे . संलग्न रहते हैं, ऐसे श्रव्रती, देशव्रती श्रौर महा-त्रती कर्म-त्रार्य हैं। जो उत्क्रष्ट चरित्रका पालन करते हैं वे चारित्र-स्रार्थ हैं स्त्रीर सम्यग्द्राष्ट्र दर्शन-त्रार्य हैं। लेखकमहोद्यका कहना है कि- अधिस मसि श्रादि कर्म ज्ञेत्र-श्रार्थ श्रीर जाति-श्रार्थ तो करते ही हैं, तब ये कर्म स्त्रार्य म्लेच्छ खएडोंमें रहनेवाले ग्लेच्छ ही हो सकते हैं, जो आयंकि समान उपर्यक्तकर्म करने लगे हैं, इसीसे कर्म आर्य कहलाते हैं। ये कर्म-त्र्यार्थ श्रीविद्यानन्दके मतानुसार उचगोत्री हैं, क्योंकि विद्यानन्दजीने आर्योके उचन गोत्रका उद्य वतलाया है। इस प्रकार विद्यानन्द-स्वामीके मतानुसार भी यही परिगाम निकलता है कि श्रन्तरद्वीपजोंके सिवाय सभी मनुष्य उद्य-गोत्री हैं। " यहाँ यह बतलादेना जरूरी है कि म्वामी विद्यानन्दने म्लेच्छोंके खत्तर्द्वीपज खौर कर्म भूमिज इस प्रकार दो भेद किए हैं श्रीर यवन त्रादिको कर्मभिज म्लेच्छ बनलाया है। तथा लेखक महोदयने स्वयं इस बातको लिखा है कि श्रीविद्यानन्द आचार्यने यवनादिकको म्लेच्छ-खरडोद्भव म्लेच्छ माना है। इसपर लेखकमहोदय-से मेरा नम्र प्रश्न है कि यदि म्लेच्छ्रखएडोंमें उत्पन्न हुए म्लेन्छ ही कर्मार्य हैं ता विद्यानन्द-प्रमुख प्रनथकारोंने उन्हें म्लेच्छोंके भेदोंमें क्यों गिनाया ? या तो उन्हें ऋार्यों के भेदों में से कर्मार्य भेद निकाल देना चाहिए था, या फिर म्लेच्छके भेदोंमें कर्मभूमिज म्लेच्छ नहीं गिनाना चाहिए था। क्योंकि जन्न म्लेच्छ्रखरहोद्भव म्लेच्छ आर्य के भेदोंमें ही अन्तर्भृत हो जाते हैं, तो उन्हें म्लेच्छोंमें गिननेकी क्या आवश्यकता थी, श्रीर

यदि उन्हें म्लेच्छ ही बतलाना था तो श्रार्यके भेदों में कर्मार्थ भेद रखनेकी क्या आवश्यकता थी। तथा ऐसी श्रवस्थामें भारतवर्षके किसी भी खएड को म्लेन्ड्रखण्ड कहना ही श्रज्ञानता है; क्योंकि जब वे सभो आर्थ हैं और इसीलिए उश्गोत्री भी हैं, तो फिर बेचारोंको इस बेहदे नामसे पुकारने की वजह ही क्या है ? श्रार्यों की तरह ही वे सब सकल संयम धारण कर सकते हैं, उन्हींकी तरह कृषि श्चादि कार्य करके श्चपना उदरपोषण करते हैं श्रीर सभी उच्च गोत्रीभी हैं। विद्यानन्द म्लेच्छोंके नीचगोंत्रका उदय वतलाते हैं श्रीर म्लेच्छ खण्डोद्भव लेच्छोंको म्लेच्छ वतलाते हैं, फिर भी उनके मतसे सभी मनुष्य उद्यगोत्री सिद्ध हो जाते हैं, यह एक अजीव पहेली है। श्रमलमें लेखक महोदयको पहलेकी ही नरह गहरा भ्रम हो गया है श्रीर उसका एक कारण कर्मार्यकी समस्याको न सलमा सकना भी ज्ञात होता है । अतः उनके इसभ्रमको दूर करने के लिए इस समस्याको सल्भाना त्रावश्यकप्रतीत होता है।

#### कर्मार्य कौन हैं ?

में उपर बतला श्राया हूँ कि श्राचार्योंने श्रायं पुरुषोंके पाँच भेद गिनाये हें श्रीर म्लेच्छ पुरुषोंके दो-श्रन्तर्दीपज श्रीर कर्मभूमिज। भरत, ऐरा-वत श्रीर विदेह कर्मभूमियाँ हैं, श्रर्थात् कर्मभूमि-में केवल श्रायंखण्ड या म्लेच्छखण्ड ही सम्मि-लित नहीं है, किन्तु श्रार्थ श्रीर म्लेच्छ दोनों ही भूमियाँ सम्मिलित हैं। ऐसी परिस्थितिमें म्लेच्छों-के श्रन्तद्वीपज श्रीर म्लेच्छखण्डोद्भव भेद न

करके अन्तर्द्वीपज और कर्मभूमिज भेद करना निरर्थक प्रतीत नहीं होता। अर्थान् म्लेच्छलएहो-द्भवके स्थानमें कर्मभूमिज भेद रखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि म्लेच्छखएडके वाहिर भी म्लेच्छ पाये जाते हैं श्रीर उन्हें श्रन्तर्भृत करनेके लिये ही म्लेच्छोंके भेदोंमें कर्मभूमिज भेद गिनाया है। श्रव देखना यह है कि क्या शास्त्रोंसे यह बात प्रमाणित होती है कि आर्यखण्डमें भी म्लेच्छ रहते हैं ? इसके लिये सबसे पहले तो जयधवला श्रीर लब्धिसार-टीकाके उन प्रमाणोंपर ही ध्यान देना चाहिये, जिन्हें लेखकमहोदयने ऋपने लेख-में उद्भुत किया है। उनमें स्पष्ट लिखा है कि चक्रवर्ती श्रादिके साथ बहुतसे म्लेन्छ श्रायंखण्ड-में श्राजाते हैं श्रीर उनका यहाँके लोगोंके साथ वैवा-हिक श्रादि सम्बन्ध होजाता है। अर्थान-वे श्रार्थ-खण्डमें आकर बसते हैं और यहींके रीति-रिवाजों को ऋपना लेते हैं। तथा ऋादिपुराण, पर्व ४२ में, भरत महाराजने राजाश्रोंको उपदेश देते हुए कहा है---

''स्वदेशेऽनचरम्लेच्छान्प्रजाबाधाविधायिनः । कुलशुद्धिप्रदानायैः स्वसात्कुर्यादृपक्रमैः ।७६।''

श्चर्थात—श्चापके देशमें जो निरत्तर (बे पढ़े लिखे) म्लेच्छ प्रजाको कष्ट देते हो उन्हें छुलशुद्धि वगैरहके द्वारा श्चपनेमें मिलालेना चाहिये।

इस उल्लेखसं भी यह स्पष्ट है कि स्त्रार्यखण्डः में भी म्लेन्छ पुरुष स्त्रा बसते थे। तथा, श्लोक-वार्तिक (पृ० ३५७) में कर्मभृमिज म्लेन्छोंको बत् लाते हुए लिखा है—

कर्मभूमिभवा म्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनादयः। स्युःपरेच तदाचारपालनाद् बहुधा जनाः॥ श्चर्यात—यवनादिक कर्मभूमिज म्लेच्छ प्रसिद्ध हैं तथा मलेच्छोंके श्चाचारका पालन करनेके कारण श्चन्य भी बहुतसे मनुष्य कर्मभूमिज म्लेच्छ हो जाते हैं। यहाँ पर प्रनथकारने यद्यपि यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये म्लेच्छ यवन कौन हैं? किन्तु श्लोकके उत्तराई से ऐसा प्रतीत होता है कि वे म्लेच्छखएडो द्वाब म्लेच्छ ही हैं ॥। परन्तु 'प्रसिद्धाः' पद यह बतलाता है कि श्चार्य-खएडके मनुष्य उन यवनोंसे श्चन्छी तरह परि-चित हैं। श्चार इस परिचयका कारण उन यवनों-का श्चार्यखएडमें श्चाना ही होसकता है। श्चतः इस लेखसे भी यह स्पष्ट है कि श्चार्यखएडमें भी म्लेच्छ रहते थे।

श्रमृतचन्द्र सृरिने श्रपने तत्त्वार्थसारमें श्रार्य श्रोर म्लेच्डका परिचय देते हुए लिखा है--

त्रर्याखण्डोद्भवा त्रार्याः म्लेच्छाः केचिच्छकाटयः म्लेच्छलण्डोद्भवा म्लेच्छा त्रन्तरद्वीपजात्र्याप्रदश्य

श्रर्थात—जो श्रायंखरहमें उत्पन्न हों वे श्रार्थ हैं। किन्तु कुछ शकादिक म्लेच्छ हैं। म्लेच्छ-खरहमें उत्पन्न होनेवाले श्रीर श्रन्तर द्वीपज सब म्लेच्छ हैं। इस श्लोकको लेखक महोदयने भी उद्धृत किया हैं। किन्तु उन्होंने 'म्लेच्छ-खरहीद्भवाः' श्रीर 'शकाद्यः'को क्रमशः दिशेषरा

\* यदि वे म्लेच्छ्रखरडोद्भव म्लेच्छ ही हैं तो यह कथन श्रमृतचन्द्राचार्यके विरुद्ध जायगाः क्योंक उन्होंने तत्त्वार्थसारके श्लोक नं० २१२ में. जो श्राग उद्धत है,शक-यवनादिकको श्रार्थखरडोद्भव बतलाया है।

श्रीर विशेष्य बनाकर उसका श्रर्थ करते हए लिखा है—"जो म्लेच्छखएडों में उत्पन्न होनेवाले शकादिक हैं वे सब म्लेच्झ हैं।" किन्तु इम प्रकार ऋर्थ करनेमें 'केचिन' शब्दको छोड देना पड़ता है, जिसका उदाहरण प्रत्यत्तमें वर्तगान है। क्योंकि 'केचिन' शब्दको साथमें लेलेने पर हर्थ इस प्रकार होता है- 'म्लेच्छखण्डों में उत्पन्न होने वाले कुछ शकादिक म्लेच्छ हैं।' इस अर्थमे म्लेच्छ्यवण्डमं उत्पन्न होनेवाले सभी व्यक्ति म्लेच्छ सिद्ध नहीं होते, किन्तु कब शकादिक ही म्लेच्छ सिद्ध होते हैं, श्रीर ऐसा श्रर्थ करना श्रागम-बाधित हैं. इसीसे बा० सूरजभावतीको 'केचिन' शब्दका अर्थ करना छोड़ देना पड़ा है, जो ठीक नहीं है। अत: 'म्लेच्छा: केचिच्छकाद्य:' र्द्योर 'म्लेच्छम्बरहोद्भवा म्लेच्छाः' इन दोनी पदीं-को एकमें न मिलाकर म्वतन्त्र ही रखना चाहिए। तमा 'केचिन' शब्दकी सार्थकता भी सिद्ध होती है और बाचार्य अमृतचन्द्रका लेख पूर्वाचार्योक कथनके प्रतिकृत भी नहीं जाता। श्रमलमें वात यह है कि आर्यग्वरहमें उत्पन्न होनेवालोंको आर्य बतलाने समय छाचार्य महाराजकी दृष्टिमें त्रार्यस्वएडमें त्राकर वस जानेवाले शकादिक भी थें । श्रत: स्पृशीकरण के लिए उन्होंने लिख

\* म्लेच्छ्ख्यण्डासे आर्थ्यषण्डमें आर्थर यसने वाले स्वयं 'आर्थ्यण्डोद्भव' नहीं कहलाते हैं—म्लेच्छ्य्यण्डो-द्भव ही कहलाते हैं—मले ही आगे चलकर उनकी सन्तान आर्थ्यण्डमें उत्पन्न होनेके कारण 'आर्थ्यण्डो-द्भव' कहलाए। 'केचित्' शब्दका अर्थ साथमें लेते हुए 'आर्थ्यण्डोद्भव' पद 'आर्याः' और 'म्लेच्छाः' दाने। पदोंके साथ समानक्षमें सम्बद्ध है। इसके दिया कि कुछ शकादिक म्लेच्छ हैं। इस प्रकार आचार्य अमृतचन्द्रके लेखसे भी यह सिद्ध हैं कि अर्थियएएमें म्लेच्छ भी आवसते थे। आकर बसे हुए इन म्लेच्छ भी आवसते थे। आकर बसे हुए इन म्लेच्छ भी आवसते थे। आकर बसे हुए इन म्लेच्छ भी आव सते थे। आयोंकी ही तरह कर्म करने लगते थे वे कर्म-आर्थ कहें जाते थे: क्योंकि आर्थियएएमें उत्पन्न न होनेके कारण वे लेबार्य नहीं कहें जा सकते थे और जात्यार्थ तो हो ही कैसे सकते थे। अत: वे कर्म आर्थ कहलाते थे। किन्तु आर्थियएए में आकर भी जो अपने पुण्तेनी म्लेच्छ आचारको नहीं छोड़ने थे वे म्लेच्छ के म्लेच्छ रहते थे। इस प्रकार कर्म-आर्थको समस्या सरलतासे मुलभ जाती है।

किन्तु श्राचार्य विद्यानन्दने श्रायं श्रोर म्लेम्झ की जो परिभाषादी है, जिसपर सम्पादक 'श्रनेकान्त' ने भी एक दिष्पणी की है, वह समञ्जस प्रतीत नहीं होती; क्योंकि उनकी परिभाषाके श्रनुसार नो सभी श्रायं, भले ही वे केवल चेत्रायं हों, उश्च-गोत्री ठटरने हैं श्रोर सभी म्लेम्झ, जिनमेंसे कुछ चकदनी श्रादिक साथ श्रायंखरहमें श्राकर सकल-संयम धारण कर सकनेकी पात्रता रखते हैं, नीच-गोत्री ठहरने हैं। श्रम्तु।

सिवाय, शक-यवनादिक लोग जिन देशोंके आदिम निवासी हैं वे आर्यस्वएडके ही प्रदेश हैं—शास्त्र-कथित पाँच म्लेच्छ्रवएडांके नहीं; जैसा कि विवादापन्न लेखमें भी आर्यस्वएडकी हट बतलाते हुए प्रकट किया गया है। अतः शकादिकको म्लेच्छ्रवएडांमे आकर बसने वाले कहना ठीक नहीं, और न वह आचार्य महोदयका अभिपाय है।

--सम्पाद्क

इस लम्बी चर्चासे पाठक जान सर्केंगे कि जिन महान् प्रन्थोंके श्राधार पर बा० सूरजभानुजी ने श्रन्तरद्वीपजोंके सिनाय सभी मनुष्योंको उच्च-गोत्री सिद्ध करनेका प्रयत्न किया था, उनमें से कोई भी प्रनथ उनकी इस नवीन खोजका साथ नहीं देता। उनका यह प्रयत्न कहाँ तक सराहनीय है, इसका निर्णय करनेका भार तो मैं पाठकों पर ही ब्रोड़ देना उचित समभता हैं। किन्तु इतना श्रवश्य लिख देना चाहता हूँ कि शास्त्रके श्रद्धानी हों या अश्रद्धानी, दोनोंने ही शास्त्रके साथ न्याय करनेकी चेष्टा बहुत कम की है। श्रवश्य ही ऐसा करनेमें श्चान्तरिक कारण उनकी सदाशयता रही हो। किन्तु मैं तो इसे सभ्य भाषामें प्यारका श्रत्याचार ही कहुँगा। ऐसा ही श्रत्याचार बाबू सूरजभानुजीने भी किया है। बृद्धावस्थामें इस प्रकारके ऋत्याचार न करनेका उनसे श्रनुरोध करते हुए मैं केवल एक बातकी श्रीर नमें जा करके इस लेखकी समाप्त कहरा।

वायूजीने लिखा है—'जब नीचगोत्रका श्रास्तत्व केवलहान प्राप्त होनेके बाद सयोगकेवली श्रीर श्रीर श्रयोगकेवलीकं भी वना रहता है श्रीर उससे उन श्राप्त पुरुषोंके सिश्चदानन्द स्वरूपमें कुछ भी वाधा नहीं श्राती तब इस बातमें कोई सन्देह नहीं रहता कि नीच या उद्य गोत्रकर्म श्रपने श्रास्तत्व से जीवोंके भावों पर कोई श्रसर नहीं डालता है। है। 'लेखक महोदयके इस कथनमें मैं इतना श्रीर जोड़ देना चाहता हूँ कि यह विशेषता केवल गोत्र-कर्म में ही नहीं है किन्तु कर्ममात्रमें है। किसी भी कर्मका श्रीस्तत्वमात्र जीवके भावों वगैरह पर कोई

श्रसर नहीं डालता, उसके लिए उस कर्मका उदय होना श्रावश्यक है। इसीसे कर्मकी तीन दशाएँ बतलाई गई हैं—बन्ध, उदय, श्रीर सत्ता। बन्ध-दशा श्रीर सत्तादशामें कर्म श्रपना कार्य करनेमें श्रशक्त रहता है। उदयकालमें ही उसमें किया-शीलता श्राती है। श्रत: गोत्रकर्मभी श्रपनी उदय-दशामें ही जीवके भावोंपर श्रसर डालता है।

#### नोट--

इस लेखके लेखक शास्त्रीजी मेर मित्र हैं। लेखमें मुझ मेरे कर्तव्यकी छोर जो उन्होंने सावधान किया है, उसके लिये में उनका बहुत स्नामारी हूँ। उसी चैतावनी एवं उसी सावधानीके फलस्वरूप, अवका-शादिकी अनुकूलता न होनेपर भी मुझे इस लेखपर कुछ नोटोंके लगानेका परिश्रम करना पड़ा है। लेख परसे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्रीविद्या-नन्दाचार्यके स्त्रार्य-म्लंच्छ-विषयक जिस स्वरूप-कथनको मैंने सदीव बतलाया था उसे त्रापने भी सदोष ही स्वीकार किया है तथा उसकी सदोषता-को थोड़ा व्यक्त भी किया है। इससे सम्पूर्ण म्लेच्छों अथवा म्लेच्छमात्रके नीचगोत्री हानेकी जो एक समस्या खड़ी हुई थी उसका हल होता हुआ नजर आता है। साथ ही, सम्पूर्ण आर्थी तथा आर्यमात्रके उच्चगोत्री होनेमें भी रुकावट पैदा होती है। श्रीर इस तरह यह बात सामने आती है कि किसीका आर्थ अथवा म्लेच्छ होना भी ऊँच-नीच गोत्रका कोई परिचायक नहीं है। अथवा दसरे शन्दोंमें यों किह्ये कि यदि आयोंमें ही ऊँचगोत्रका व्यवहार माना जाय तो वह ठीक

नहीं है । इसी तरह म्लेच्छोंमें ही नीचगोत्रका व्यवहार मानना भी ठीक नहीं है। श्रव्छा होता यदि शास्त्रीजी धवलसिद्धान्तके आधार पर लिखे हुए मेरे उस लेखका भी विचार साथमें कर डालते जो 'ऊँचगोत्रका व्यवहार कहाँ ?' इस शीर्षकके साथ 'श्रमेकान्त'की दूसरी किर्णमें प्रका-शित हुन्ना है; क्योंकि त्रापके इस लेखविषयका-समस्त कर्मभृमिज मनुष्योंके सिद्धान्तपन्थानुसार उँचगोत्री होनेके विचारका—उस लेखके साथ पूरा पूरा सम्बन्ध है। अनेकान्तकी उक्त किरण भी

इस लेखके भेजनेसे कई रोज पहले आपको मिल चुकी होगी तथा आवश्यकता होनेपर आप और भी कुछ दिनके लिये इस लेखका भेजना रोक सकते थे। उस लेखपर आपका विचार आजाने पर मुक्ते भी प्रकृत विषयपर विचार करनेका यथेप्ट अवसर मिलता। आशा है शास्त्रीजी अब उक्त लेखपर भी श्रपना विचार शीघ्र भेज देनेकी कपा करेंगे।

सम्पादक।

'समृद्ध अवस्थामें तो नम्रता ऋौर विनयकी विस्फूर्ति करो, लेकिन हीन स्थितिके समय मान-मर्यादाका पूरा खयाल रक्खो।'

'जर्मानकी खासियतका पता उसमें उगने वाले पौधेसे लगता है; ठीक इसी तरह, मनुष्यके मुख्ये जो शब्द निकलते हैं उनसे उसके कुलका हाज मालूम हो जाता है।'

'श्रच्छी संगतसे बढ़कर श्रादमीका सहायक श्रांर कोई नहीं है। श्रीर कोई भी चीज इतनी हानि नहीं पहुंचाती जितनी कि बुरी सङ्गत।'

-निम्बल्लवर ।



पुष्ट १८६ का शेष

श्रीर दी है श्रीर राजवातिक मं श्रयंनते' का श्रर्थ 'सेव्यन्ते' भी दिया है। यदापि यह श्रार्य शब्दकी निकक्ति है—लक्षण नहीं। फिर भी इसके द्वारा इतना प्रकट किया गया है कि जो गुणोंके द्वारा तथा गुणियोंक द्वारा सेवा किये जाएँ, प्राप्त हों वा श्रपनाए जायँ वे सब 'श्रार्य' हैं। श्रीर इस तरह गुणीजन तथा गुणीजन जिन्हें श्रपनालें वे श्रगुणी भी सब श्रार्य ठहरते हैं। शक-यवनादिकों में भी काफी गुणीजन होते हैं—यड़े बड़े विद्वान, राजा तथा राजसन्ता चलाने वाले मंत्री श्रादिक भी होते हैं—वे सब श्रार्य ठहरेंगे। श्रीर जिन गुणहीनों तथा श्रनक्तर मलेच्छोंको श्रादिपुराणके निम्न वाक्यानुसार कुल-शुद्धि श्रादिक हारा श्रार्य लोग

श्रपना लेंगे, वे भी श्रार्य होजावेंग— स्वदंशेऽनत्तरम्लेच्छान् प्रजावाधाविधायिनः । कुलशुद्धिप्रदानाद्यैः स्वसात्कुर्यांदुपक्रमैः ॥

इससे श्रार्य-म्लेच्छकी समस्या सुलभनेके वजाय श्रोर भी ज्यादा उलम जाती है। श्रतः विद्वानोंसं निवेदन है कि वे इस समस्याको हल करनेका पूरा प्रयत्न करें—इस बातको खोज निकालें कि वास्तवमें 'श्रार्य' किसे कहते हैं श्रीर 'म्लेच्छ' किसे ? दोनोंका ज्यावर्तक लक्षण क्या है ? जिससे सब गड़बड़ मिट कर सहज में ही सबको श्रार्य श्रीर म्लेच्छका परिज्ञान होसके।

वीरसेवामन्दिर सरसावा, ता० **१७**–१२–१६३⊏

## कमनीय कामना

[ ले॰—उपाध्याय किवरत्न श्री अमरचन्द्र जी ]

[शार्वृत्त विकीडित]
पापाचार न एक भी जगत में,

होवे कहीं भी कभी;
वृद्रे, बाल, युवा, तथा युवित हों,
धर्मक — प्रेमी सभी।
पृथ्वी का हर एक मर्त्य पशु से,
साचात् वने देवता;
पावे पामर पापमृति जगती,

स्वलीक

से

श्रेष्ट्रता



नधर्मके मान्य प्रन्थेंमिं इतना स्पष्ट श्रीर विशद विवेचन होनेपर भी उसके श्रनु-यायी ऋाज इतने मंकीर्ण ऋौर ऋनुदार विचारके क्यों हैं ? इसका एक कारण तो यह है कि, वर्त-मानमें जैनधर्मके अनुयायी केवल वैश्य रह गए हैं, स्त्रीर वैश्य स्वभावतः कृपण तथा क्रीमती वस्तु-को प्राय: छपाकर रखनेवाले होते हैं। इसलिए प्रागोंसे भी ऋधिक मृल्यवान् धर्मको खुद्के उप-योगमें लाना तथा दूसरोंको देना ता दूर, अपने बन्धुच्चोंसे भी छीन-भपट कर उसे तिजोरीमें बन्द रखना चाहते हैं। उनका यह मोह श्रीर स्वभाव उन्हें इतना विचारनेका श्रवसर ही नहीं देता कि धर्मरूपी सरोवर वन्द रखनेसे शुष्क श्रीर दुर्गन्धित होजायगा। वैश्योंसे पूर्व जैनसंघकी बागडोर त्तत्रियोंके हाथमें थी। वे स्वभावतः दानी श्रीर उदार होते हैं। इसलिए उन्होंने जैनधर्म जितना दूसरोंको दिया उतना ही उसका विकास हुआ। भारतके बाहर भी जैनधर्म खुब फला फूला। जैन-धर्मको जबसे चत्रियोंका आश्रय हटकर वैश्योंका श्राश्रय मिला, तबसे वह चीरसागर न रहकर गाँव का पोखर-तालाव बन गया है। उसमें भी साम्प्र-दायिक श्रीर पार्टियोंके भेद-उपभेद रूपी कीटा-राख्योंने सहाँद (महादुर्गनिध ) उत्पन्न करदी है,

जिसके कारण कोई भी बाहरी आदमी उसके पास तक त्रानेका साहस नहीं करता।

यह ठीक है कि श्रपराध करने पर दण्ड दिया जाय-इसमें किसीको विवाद नहीं; परन्तु दण्ड देनेकी प्रणालीमें अन्तर है। एक कहते हैं--अप-राधीको धर्मसे प्रथक कर दिया जाय, यही उसकी सजा है, उसके संसर्गसे धर्म ऋपवित्र हो जायगा। दूसरे कहते हैं -- जैसे भी बने धर्म-च्युतको धर्म में स्थिर करना चाहिए, जिससे वह पुनः सन्मार्ग पर लग जाय। ऐसा न करनेसे अनाचारियोंकी संख्या बढ़ती चली जायगी श्रीर फिर धर्म-निष्ठों-का रहना दुभर हो जायगा। भला जिस प्रतिमा का गन्धोदक लगानेसे अपवित्र शरीर पवित्र होते हैं, वही प्रतिमा श्रपवित्रोंके छूनेसे श्रपवित्र क्योंकर हो सकती है ? जिस अमृतमें संजीवनी शक्ति व्याप्त है, वह रोगीके छूनेसं विष कैसे हो सकता है ? रोगीके लिए ही तो अमृतकी आवश्यकता है। पारस पत्थर लोहेको सोना बना सकता है-लोहे के म्पर्शसे स्वयं लोहा नहीं बनता।

खेद है कि हम सब कुछ जानते हुए भी अन्ध प्रगालीका अनुसरण कर रहे हैं। एक वे भी जातियाँ हैं जो राजनैतिक और धार्मिक अधि-कार पानेके लिए हर प्रकारके प्रयत्न और हरेक ढंगसे दूसरों को अपनाकर अपनी संख्या बढ़ाती जारही हैं, श्रोर एक हमारी जाति है जो बढ़ना तो दूर निरन्तर घटती जारही है। भारतके सात करोड़ अञ्चलोंकी जब हिन्दु-धर्म छोड़ देनेकी श्रकवाह उड़ी तो, मिस्नसे मुसलमान, श्रमेरिकासे ईसाई, जापानसे बौद्ध श्रीर पंजाबसे सिक्ख प्रतिनिधि अञ्चलोंके पास पहुँचे श्रीर सबने श्रपने श्रमों उन्हें दीन्तित करनेका प्रयत्न किया, किन्तु जैनियोंकी श्रोरसे प्रतिनिधि पहुँचना तो दरिकनार, ऐसी श्राशा रखना भी व्यर्थ सावित हुश्रा।

लेखानुसार जैन-समाजसे २२ जैनी प्रतिदिन घटते जारहे हैं श्रीर हम उक तक भी नहीं करते—
चुपचाप साम्यभावसे देख रहे हैं। एक भी सहधर्मीके घटने पर जहाँ हमारा कलेजा तड़प उठना
चाहिये था—जब तक उसकी पूर्ति न करलें; तब
तक चैन नहीं लेना चाहिये था—वहाँ हम निश्चेष्ठ
वैठे हुए हैं! देवियों के श्रपहरण श्रीर पुरुषों के
धर्म-विमुख होने के समाचार नित्य ही सुनते हैं
श्रीर सर धुनकर रह जाते हैं! सच बात तो यह
है कि ये सब काण्ड श्रव इतनी श्रधिक संख्यामें
होने लगे हैं कि उनमें हमें कोई नवीनता ही दिखाई
नहीं देती—हमारी श्राँखें श्रीर कान इन सब बातों
के देखने सुनने के श्रभ्यस्त हो गए हैं।

जैन-समाजकी इस घटतीका जिम्मेवार कौन है ? जैनसमाजके मिटानेका यह कलङ्क किसके सिर मढ़ा जायगा ? वास्तवमें जैन-ससाजकी घटती के जिम्मेवार वे हैं, जिन्होंने समाजकी उत्पादन-शक्तिको सीएा करके उसका उत्पत्ति स्रोत बन्द किया है श्रीर मिटानेका कलंक उनके सर मढ़ा जायगा, जिन्होंने लाखों भाइयोंको जाति-च्युत करके धर्म विमुख कर दिया है श्रीर रोजाना किसी न किसी भाईको समाजसे बाहर निकाल रहे हैं!

हायरे अनोखे दण्ड-विधान !!! तिनक किसी से जाने या अनजानेमें भूल हुई नहीं कि वह समाजसे प्रथक ! मन्दिरमें दर्शन करते हुए ऊपरसे कबूतरका अण्डा गिरा नहीं कि उपस्थित सब दर्शनार्थी जातिसे खारिज ! गाढ़ीवानकी असावधानीसे पहियेके नीचे कुत्ता दवकर मर गया और गाड़ीमें बैठी हुई सारी सवारियाँ जातिसे च्युत ! क्रोधावेशमें श्री कुएँमें गिरी और उसके कुटुम्बी जातिसे खारिज ! किसी पुरुषने किसी विधवा या सधवा स्त्रीपर दोषारोप किया नहीं कि उस स्त्री सहित सारे कुटुम्बी समाजसे बाहर !!

उक्त घटनाएँ कपोल्कल्पित नहीं, बुन्देलखएडमें, मध्यप्रदेशमें, श्रौर राजपूतानेमें, ऐसे बदनसीब रोजानाही जातिसे निकाले जाते हैं। कारज या नुक्ता न करने पर श्रथत्रा पंचोंसे द्वेष होजाने पर भी समाजसे प्रथक होना पड़ता है। स्त्रयं लेखक ने कितनीही ऐसी कुल-बधुश्रोंकी श्रात्म-कथाएँ सुनी हैं जो समाजके श्रत्याचारी नियमोंके कारण दूसरोंके घरोंमें बैठी हुई श्राहें भर रही हैं। जाति-त्रहिष्कार के भयने मनुष्योंको नारकी बना दिया है। इसी भयके कारण श्रृण हत्याएँ, बाल हत्याएँ श्रात्म-हत्याएँ जैसे श्रधर्म कृत्य होते हैं। तथा श्रियाँ श्रौर पुरुष विधिमयोंके श्राश्रय तकमें जानेको मजबूर होते हैं। सच है---

नशा पिलाके गिराना तो सबको आता है। मज़ा तो जब है कि गिरतोंको थामले साकी।।

--इक्बाल

गिरते हुश्रोंको ठोकर मार देना, मुसीबतज्दोंको श्रीर चर्का लगा देना, बेएबोंको एव लगादेना, भूले हुश्रोंको गुमराह कर देना, नशा पिलाके गिरादेना, श्रासान है श्रीर यह कार्य तो प्रायः सभी कर सकते हैं; किन्तु पतित होते हुए-गिरतेहुए-को सम्हाल लेना, विगड़ते हुएको बनादेना, धर्म-विमुखको धर्मारूढ़ करना, विरलोंका ही काम है। श्रीर यही बिरलेपनका कार्य जैनधर्म करता रहा है। तभीतो वह पतित-पावन श्रीर श्रशरण-शरण कहलाता रहा है।

जब जैन-धर्मको राज-श्राश्रय नहीं रहा श्रीर इसके अनुयायियोंको चुन-चुन कर सताया गया। उनका श्रस्तित्व ख्तरेमें पड़ गया, तब नव-दीत्तित करनेकी प्रणालीको इसलिए म्थगित कर दिया गया, ताकि राजयर्म-पोषित जातियाँ श्रधिक बुभित न होने पाएँ श्रीर जैनयर्मानुयायियोंसे श्रूरों तथा म्लेच्छों जैसा व्यवहार न करने लगें—नास्तिक श्रीर अनार्य जैसे शव्होंसे तो वे पहले ही श्रलंकृत किए जाते थे। श्रतः पतित श्रीर निम्न श्रेणीके लिए तो दरिकनार जैनेतर उच्च वर्गके लिए भी जैन-धर्मका द्वार बन्द कर दिया गया ! द्वार बन्द न फरते तो श्रीर करते भी क्या ? जैनोंको ही बलान् जैनधर्म छोड़ने के लिए जब मजबूर किया जारहा हो, शास्त्रोंको जलाया जा रहा हो, मिन्दरोंको विध्वंस किया जा रहा हो । तब नव-दीन्ना-प्रणालीका स्थिगित करदेनाही बुद्धिमत्ता थी। उस समय राज्य-धर्म—ब्राह्मणधर्म—जनताका धर्म बन गया। उसकी संस्कृति ऋदिका प्रभाव जैनधर्म पर पड़ना श्रवश्यम्भावी था। बहुसंख्यक, बलशाली श्रीर राज्यसत्ता वाली जातियोंके श्राचार-विचारकी छाप श्रम्य जातियों पर श्रवश्य पड़ती है। श्रतः जैन-समाजमें भी धीरे-धीरे धार्मिक-संकीर्णता एवं श्रमुद्दाकताके कुसंस्कार घर कर गए। उसनेभी दीचा-प्रणालीका परित्याग करके जातिवाहिष्कार जैसे घातक श्रवगुणको श्रपनालिया! जो सिंह मजबूरन भेड़ोंमें मिला था, वह सचमुच श्रपनेको भेड़ समभ बैठा!!

वह समयही ऐसा था उस समय ऐसाही करना चाहिए था; किन्तु श्रब वह समय नहीं है। श्रव धर्मके प्रसारमें किसी प्रकारका खतरा नहीं है। धार्मिक पत्तपात श्रौर मजहबी दीवानगीका समय बहराया। श्रव हरएक मनुष्य सत्यकी खोज में है। बड़ी सरलतासे जैनधर्मका प्रसार किया जा सकता है। इससे श्रच्छा श्रनुकूल समय फिर नहीं प्राप्त हो सकता। जितने भी समाजसे विह्य्कृत समझे जा रहे हैं, उन्हें गले लगाकर पूजा-प्रचाल का श्रिधिकार देना चाहिए। श्रीर नव-दीज्ञाका पुराना धार्मिक रिवाज पुन: जारी कर देना चाहिए। वर्त्तमानमें सराक, कलार श्रादि कई प्राचीन जातियाँ लाखोंकी संख्यामें हैं। जो पहले जैन थीं श्रौर श्रव मद्भ शुमारीमें जैन नहीं लिखी जाती हैं; उन्हें फिरसे जैनधर्ममें दीन्नित करना चाहिए। इनके अलावा महावीरके भक्त ऐसे लाखों गूजर मीने ऋादि हैं जो महबीरके नामपर जान देसकते

हैं; किन्तु वह जैनधर्मसं श्रानिश्च हैं वे प्रयत्न करने पर—उनके गाँवोंमें जैन रात्रिपाठशालाएँ खोलने पर—वे श्रासानीसे जैन बनाए जा सकते हैं। हमारे मन्दिरों श्रीर संस्थाश्रोंमें लाखों नौकर रहते हैं; मगर वह जैन नहीं हैं। जैनोंको छोड़कर संसारके प्रत्येक धार्मिक स्थानमें उसी धर्मका श्रानुयायी रह सकता है; किन्तु जैनोंके यहाँ उनकी कई पुश्तें गुजर जाने पर भी वे श्राजैन बने हुए हैं। उनको कभी जैन बनानेका विचार तक नहीं किया गया। जलमें रहकर मछली प्यासी पड़ी हुई है।

जिन जातियोंके हाथका छुट्टा पानी पीना द्राधर्म सममा जाता है, उनमें लोग धड़ाधड़ मिलते जा रहे हैं। फिर जो जैन-समाज खान-पान रहन सहनमें द्रादर्श है, उब है और द्रानेक द्राकिंव उसके पास साधन हैं, साथही जैनधर्म जैसा सन्मार्ग प्रदर्शक धर्म है; तब उसमें सम्मलित होने में लोग द्रापना सौभाग्य क्यों नहीं समर्केंगे ?

जमाना बहुत नाजुक होता जा रहा है। सबल निवलोंको खाए जा रहे हैं। बहु संख्यक जातियाँ अल्प संख्यक जातियों के अधिकारोंको छीनने और उन्हें कुचलनेमें लगी हुई हैं। बहुमतका बोल बाला है। जिधर बहमत है उधरही सत्य समभा जा रहा है। पंजाब श्रीर बंगालमें मुस्लिम मिनिस्ट्री है, मुस्लिम बहुमत है तो हिंदुश्रोंके श्रधिकारोंको कुचला जारहा है: जहाँ काँग्रेसका बहमत है वहाँ उसका बोलबाला है। जिनका अल्ममत है वे कितनाही चीखें चिल्लाएँ, उनकी सुनवाई नहीं हो हो सकती। इसलिए सभी ऋपनी जाति-संख्या बढ़ानेमें लगे हुए हैं। समय रहते हमें भी चेत जाना चाहिए। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस तरह या सिक्लोंके साम्प्रदायिक हिन्द-मुसलमानों संघर्ष होते रहते हैं यदि उसी प्रकार कोई जाति हमें मिटानेको भिड़ बैठी तब उस समय हमारी क्या स्थिति होगी ? वही न ? जो आज यह दियों श्रीर श्रन्य श्रल्पसंख्यक निर्वल जातियोंकी हो रही है। अतः हमें अन्य लोगोंकी तरह अपनी एक ऐसी सुसंगठित संस्था खोलनी चाहिए जो श्रपने लोगों को संरत्त्रण एवं स्थितिकरण करती हुई दूसरोंको जैनधर्ममें दीक्षित करनेका सातिशय प्रयत्न करे। ताकि हम पूर्ण उत्साह एवं हद संकल्पके साथ कह सर्वे

आज जो हमसे ज़ियादाहैं वो कल कम होंगे ! जब कमर बाँधके उट्टेंगे हमी हम होंगे ॥

ले चुके ऋँगड़ाइयाँ ऐ गेसुऋो वालो उठो।
नूर का तड़का हुऋा, ऐ शब के मतवालो उठो॥
—"बर्क" देहल्बी।

## प्रभाचन्द्रके समयकी सामग्री

# [द्वतीय लेख] [ लेखक—पं• महेन्द्रकुमार न्याय-शास्त्री, ] व्योमशिवाचायका समयादिक

र्राजशेखरने प्रशस्तपादभाष्यकी 'कन्दली' टीकार्का 'पंजिका' में प्रशस्तपादभाष्यकी चार टीकाश्रोंका इस क्रमसे निर्देश किया है-( व्यामशिवाचार्य ), सर्वप्रथम 'व्योमवती' तत्पश्चात् 'न्यायकन्दली' (श्रीधर), तदनन्तर 'किरगावली' ( उदयन ) श्रीर उसके बाद 'लीलावती' ( श्रीवत्साचार्य ) । एतिद्यपर्यालोचनासे भी राजशेखरका यह निर्देशक्रम संगत जान पड़ता है। इस लेखमें हम व्योमवतीके रचयिता व्योमशिवाचार्यके विषयमें कुञ्ज विचार प्रस्तुत करते हैं।

व्योमशिवाचार्य शैव थे । ऋपनी गुरु-परम्परा तथा व्यक्तित्वके विषयमें स्वयं उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। पर रिएपद्रपुर रानोद, वर्त्तमान नारोदप्राम की एक वापी-प्रशस्ति \* से इनकी गुरु-परम्परा तथा व्यक्तित्व-विषयक बहुतसी बर्ग्ते मालुम होती हैं, जिनका कुछ सार इस प्रकार है-

'कदम्बगुहाधिवासी मुनीन्द्रके शक्कमठिकाधि-पति नामक शिष्य थे, उनके तेरम्बिपाल, तेरम्बि-पालके आमर्दकतीर्थनाथ श्रीर श्रामर्दकतीर्थनाथ-के पुरन्दरगुरु नामके श्रतिशय प्रतिभाशाली तार्किक शिष्य हुए'। पुरन्दरगुरुने कोई प्रन्थ

श्रवश्य लिखा है; क्योंकि उसी प्रशस्ति-शिलालेख-में श्रत्यन्त स्पष्टतासे यह उल्लेख है कि--'इनके वचनोंका खण्डन श्राज भी बड़े बड़े नैयायिक नहीं कर सकते 🔀।' स्याद्वाद्रस्नाकर आदि प्रन्थों में पुरन्दरके नामसे कुछ वाक्य उद्भृत मिलते ै , सम्भव है वे पुरन्दर ये ही हों। 'इन पुरन्दरगुरुको अवन्तिवर्मा राजा उपेन्द्रपुरसे अपने देशको ले गया । श्रवन्तिवर्माने इन्हें श्रपना राज्यभार सींप कर शैवदीचा धारण की छौर इस तरह ऋपना जन्म सफल किया। पुरन्दरगुक्तने मत्तमयरपुरमें एक बड़ा मठ स्थापित किया। दूसरा मठ रिएपट्र-पुरमें भी इन्हींने स्थापित किया था। पुरन्दरगुरुका कवचरिष श्रीर कवचशिवका सदाशिव नामक शिष्य हुन्ना, जो कि रिएपट्र नामके तापसाश्रम में तपः साधन करता था। सदाशिवका शिष्य हृद्येश और हृद्येशका शिष्य व्योमशिष हुआ, जोकि ऋच्छा प्रभावशाली, उत्कट प्रतिभासम्पन्न श्रीर समर्थ विद्वान था। वयोमशिवाचार्यके प्रभाव-शाली होनेका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इनके नामसे ही व्योममन्त्र प्रचलित हुए थे 🛪 । 'ये

<sup>🗴</sup> यस्याधुनापि विबुधैरितिकृत्यशंसि, व्याहन्यते न वचनं नयमार्गविद्धः॥

<sup># &</sup>quot;श्रस्य व्योमपादिदमन्त्र रचनाख्याताभिभानस्य च।''---बापीप्रशस्तिः

अप्राचीन लेखमाला दि० भाग, शिलालेख नं० 2051

सदनुष्ठानपरायण, मृदु-मितभाषी, विनय-नय-संयमके श्रद्भुतस्थान तथा श्रप्रतिम प्रतापशाली थे। इन्होंने रिणिपद्रपुरका तथा रिणिपद्रमठका उद्घार एवं सुधार किया था श्रीर वहीं एक शिवमन्दिर तथा वापीका भी निर्माण कराया था। 'उसी वापी-पर उक्त प्रशस्ति खुदी है।

इनकी विद्वत्ताके विषयमें शिलालेखके ये श्लोक पर्याप्त हैं—

"सिद्धान्तेषु महेश एष नियतो न्यायेऽच्तपादो मुनिः। गंभीरे च कणाशिनस्तु कण्युक्शास्त्रे श्रुतौ जैमिनिः॥ सारव्येऽनल्समितिः स्वयं च कपिलो लोकायते सद्गुरुः। बुद्धो बुद्धमते जिनोक्तिषु जिनः को वाथ नायं कृती॥ यद्भतं यदनागतं यद्युना किचि क्रचिद्धर्थ (तं)ते। सम्ययदश्चनसम्पदा तद्खिलं पश्यन् प्रमेयं महत्॥ सर्वश्चः स्फुटमेष कोपि भगवानन्यः चितौ सं(शं)करः। धन्ते किन्तु न शान्तथीर्विषमदशौद्धं वपुः केवलम्॥"

इनमें बतलाया है कि 'व्योमशियाचार्य —शैव-सिद्धान्तमें स्वयं शिव, न्यायमें श्रज्ञपाद, वैशेषिक शास्त्रमें कणाद, मीमांसामें जैमिनि, सांख्यमें किपल, चार्वाक—शास्त्रमें बृहस्पति, बुद्धमतमें बुद्ध तथा जिनमतमें स्वयं जिनके समान थे। श्रिधिक क्याः श्रतीतानागतवर्तमानवर्ती यावत प्रमेयोंको श्रपनी सम्यग्दर्शनसम्पत्तिसे स्पष्ट देखने जानने वाले सर्वज्ञ थे श्रीर ऐसा माळ्म होता था कि मात्र विषमनेत्र (तृतीयनेत्र) तथा रौद्रशरीर को धारण किए बिना वे पृथ्वी पर दूसरे शङ्कर भगवान ही श्रवतरे थे। इनके गगनेश, व्योमशम्भु, व्योमेश, गगनशशिमौलि श्राद्ध नाम भी थे।

शिक्षालेखके भ्राधारसे समय—व्योमशिवके पूर्ववर्ती चतुर्थगुरु पुरन्दरको श्रवन्तिवर्मा राजा

श्रपने नगरमें लेगया था। श्रवन्तिवर्माके चाँदीके सिक्कों पर 'विजितावनिरवनिपतिश्रीश्चवन्तिवर्मा दिवं जयति" लिखा रहता है तथा संवत २४० पढा गयाहै \*। यह संत्रत् संभवतः गुप्त-संवत् है। डा० फलीटके मतातुसार गुप्रसंवत् ई० सन् ३२० की २६ फर्बरी को प्रारम्भ होता है 🕆 । अतः ४७० ई०में श्रवन्तिवर्माका श्रपनी मुद्राको प्रचलित करना इतिहाससिद्ध है। इस समय श्रवन्तिवर्मा राज्य कर रहे होंगे तथा ५७० ई०के त्रासपास ही वे पुरन्दरगुरुको अपने राज्यमें लाए होंगे । ये श्रवन्तिवर्मा मौखरी वंशीय राजा थे। शैव होने क कारण शिवोपासक प्रन्दरगुरुको अपने यहाँ लाना भी इनका ठीकही था। इनके समय-संबन्धमें दसरा प्रमाण यहहै कि --वैसवंशीय राजा हर्षवर्द्धन-की छोटी बहिन राज्यश्री श्रवन्तिवर्माके पुत्र प्रहवर्माको विवाही गई थी। हर्षका जन्म ई०५६० में हन्त्राथा। राज्यश्री उससे १ या २ वर्ष छोटी थी। प्रहवर्मा हर्षसे ४-६ वर्ष बड़ा जरूर होगा। श्रत: उसका जन्म ४८४ ई० के करीबका मानना चाहिए। राज्यकाल ६०० से ६०६ तक रहा है। श्चर्यन्तवर्मा का यह इकलौता लड्का था। श्चतः मालुम होता है कि ४८४ में अर्थान अवन्तिवर्मा-की ढलती अवस्थामें यह पैदा हुआ होगा। अस्तु: यहाँ तो इतना ही प्रयोजन है कि ५७० ई० के श्रासपास ही श्रवन्तिवर्मा पुरन्दरको श्रपने यहाँ लेगए थे।

<sup>\*</sup>देखो, भारतके प्राचीन राजवंश, द्वि० भा० पृ०३७४। †देखो, भारतके प्राचीन राजवंश, द्वितीय भाग पृ० २२९।

यद्यपि सन्यासियोंकी शिष्य-परम्पराके लिए प्रत्येक पीढ़ीका समय २४ वर्ष मानना आवश्यक नहीं है; क्योंकि कभी कभी २० वर्षमें ही शिष्य प्रशिष्यों की परम्परा चल जाती है। फिर भी यदि प्रत्येक पीढ़ी का समय २४ वर्ष ही माना जाय तो भी व्योमशिवकी अधिकसे अधिक उत्तराविध ई० सन ६७० से आगे नहीं जा सकती।

दार्शनिकप्रन्थोंके श्राधारसं समय—व्योम-शिव स्वयं ही श्रपनी व्योमवर्ता टीका (१० ३६२)में श्रीहर्षक। एक महत्वपूर्ण ढंगसे उल्लेख करते हैं। यथा—

''श्रतएव मदीयं शरीरमित्यादि प्रत्यये-ध्वात्मानुरागसद्भावेऽपि श्रात्मनोऽवच्छेद-कत्वम् । श्रेहपं देवकुलमिति ज्ञाने श्रीहपंस्येव उभयत्रापि बाधकसद्भावात्, यत्र ह्यनुराग-सद्भावेऽपि विशेषणत्वे बाधकमस्ति तत्रा-वच्छेदत्वमेव कल्प्यते इति । श्रस्ति च श्रीहर्षस्य विद्यमानत्वम् । श्रात्मनि कर्त्तृत्व-करणत्वयोरसम्भव इति बाधकम्...।''

यद्यपि इस सन्दर्भ का कुछ पाठ छुटा माद्यम होताहै किरभी 'श्रस्ति च श्रीहर्षस्य विद्यमानत्वम्' यह वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य है। इससे साफ माद्धम होता है कि श्रीहर्ष (606-647 A. D. राज्य) व्योमशिवके समयमें विद्यमान थे। यद्यपि यहां यह कहा जा सकता है कि व्यामशिव श्रीहर्षके बहुत बाद होकर भी ऐसा उल्लेख कर सकते हैं; परन्तु जब शिलालेखसे उनका समय ई० सन् ६७० से श्रागे नहीं जाता तथा श्रीहर्षकी विद्यमानता का वे इस तरह जोर देकर उल्लेख करते हैं तब उक्त कल्पनाको स्थान ही नहीं मिलता।

व्योमवती का अन्तः परीक्तण—व्योमवती (पृ० ३०६,३०७,६८०) में धर्मकीर्तिके प्रमाण-वार्तिक (२-११. १२ तथा १-६८,७२) से कारिकाएँ उद्धृत की गई हैं। इसी तरह व्योमवती (पृ०६१७) में धर्मकीर्त्तिके हेतुबिन्दु प्रथमपर्रिके "डिणिडक रागं परित्यज्य अक्षिणी निमील्य" इस वाक्यका प्रयोग पाया जाता है। इसके अतिरिक्तः श्रीर भी बहुतसी कारिकाएँ प्रमाणवार्त्तिककी उद्धृत देखी जाती हैं।

व्योमवती ( पृ० ४६१,४६२) में कुमारिलके मीमांसा-क्षोकवार्तिकसं श्रमंक कारिकाएँ उद्भृत हैं। व्योमवती ( पृ० १२६ ) में उद्योतकरका नाम लिया है। भर्तृ हिरिके शब्दाद्वैत दर्शनका (पृ०२०च) खरडन किया है श्रोर प्रभाकरके स्मृतिप्रमोपवादका भी ( पृ० ४४० ) खंडन किया है।

इनमें भर्तृ हिर धर्मकीर्त्ति, कुमारिल तथा प्रभाकर ये सब प्रायः समसामयिक श्रीर ईसाकी सातवीं शताब्दिक पूर्वाईके विद्वान हैं। उद्योतकर छठी शताब्दिके विद्वान हैं। श्रतः व्योमशिवके द्वारा इन समसामायक एवं किंचित्पूर्ववर्गी विद्वानों का उल्लेख तथा समालोचनका होना संगत ही है। व्योमवती (पूर्व १४) में वाएकी कादम्बरीका उल्लेख है। वाए हर्षकी सभाके विद्वान् थे, श्रतः इसका उल्लेख भी होना ठीक ही है।

व्योमवर्ता टीकाका उल्लेख करनेवाले परवर्ती-मन्थकारोंमें शान्तरिक्षत, विद्यानन्द, वाचस्पति, प्रभाचन्द्र, श्रीयर, जयंत, उदयन, वादिराज, वादि-देवसूरि, गुग्गरत्न, सिद्धिषे तथा हेमचंद्र विशेषरूप-से उल्लेखनीय हैं। शांतरिहातने वैशेपिक-सम्मत षट्पदार्थोंकी परीहा। को है। उसमें प्रशस्तपादके साथ ही साथ शंकरस्वामी नामक नैयायिकका मत भी वे पूर्व-पत्तरूपसे उपस्थित करते हैं। परंतु जब हम ध्यानसे देखते हैं तो उनके पूर्वपत्तमें प्रशस्तपाद-व्योमवतीके शब्द स्पष्टतया श्रपनी छाप मारते हुए नजर श्राते हैं। (तुलना—तत्वसंग्रह पृ० २०६ तथा व्योमवती पृ० ३४३।) तत्वसंग्रहकी पंजि का (पृ० २०६) में व्योमवती (पृ०१२६) के स्वकारणसमवाय तथा सत्तासमवायरूप उत्पत्ति के लक्षणका उल्लेख है। शान्तरिहत तथा उनके शिष्य कमलशोलका समय ई०की श्राठवीं शताब्दिक का पूर्वी हैं। (देखां, तत्वसंग्रहको भूमिका पृ० ४०एं)

विद्यानन्द श्राचार्यने श्रपनी श्राप्तपरीहा ( पृ० २६ ) में न्योमवती टीका ( पृ० १०७ ) से समवायके लहाएकी समस्तपदकृत्य उद्धृत की हैं। 'द्रव्यन्वोपलिहत समवाय द्रव्यका लहाए हैं' व्योमवती ( पृ० १४६ ) के इस मन्तव्यकी समालोचना भी श्राप्तपरीहा ( पृ० ६ ) में की गई है

वाचस्पति मिश्र श्रपनी तात्पर्यटीकाके पृ० १०८ पर प्रत्यच्चलक्ष्यसूत्रमें 'यतः' पदका श्रध्याहार करते हैं तथा पृ० १०२ पर लिंगपरामर्श ज्ञानको उपादान बुद्धि कहते हैं। ज्योमवतीटीकामें पृ० ४४६ पर 'यतः' पदका प्रयोग प्रत्यच्चलच्चणमें किया है तथा पृ० ५६१ पर लिंगपरामर्श ज्ञानको ही उपादान-बुद्धि कहा है। वाचस्पति मिश्रका सत्य ५४१ A.1). है।

जयन्तकी न्यायमंजरी ( पृ० २३ ) में व्योस-वती (पृ० ६२१ ) के श्रनर्थजत्वात् स्मृति-सिद्धान्तको

श्रप्रमाणमाननेका समर्थन किया है, साथही ए० ६४ पर व्योमवती (ए० ४४६) के फलविशेषण-पत्तको स्वीकारकर कारकसामग्रीको प्रमाणमानने के सिद्धान्तका श्रनुसरण किया है। जयन्तका समय हम श्रपने पहले लेखमें ईसाकी नवमी शताब्दिका प्रथमपाद सिद्ध कर श्राए हैं।

प्रभावन्द्र श्राचार्यने मोत्तनिरूपण (प्रमेयक मलमार्तण पृ० न्द, श्रात्मस्वरूपनिरूपण (न्यायक मुद्द वन्द्र पृ० ३४६, प्रमेयक मलमा० पृ० २६, समवायलच्चण (न्यायक मु० पृ० २६४, प्रमेयक मलमा० पृ० १८२ श्रादिमें व्योमवती को लिया है (देखो व्योमवती पृ० २० से, ३६३, १००)। स्वसंवेदन सिद्धिमें व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेदा ज्ञानवादका खंडन भी किया है।

श्रीधर तथा उदयनाचार्यने श्रपनी कन्दली (पृ० ४) तथा किरणावलीमें व्योमवती (पृ० २० क) के 'नवानामात्मविशेषगुणानां सन्तानीऽ त्यन्तमुच्छिद्यते सन्तानत्वात् .....यथाप्रदीप-सन्तानः।' इस श्रनुमान को 'नार्किकाः' तथा 'श्राचार्याः' शब्द्रसे उद्भृत किया है। कन्दली (पृ० २०) में व्योमवती (पृ० १४६) के 'द्रव्यत्वोपलक्तितः समवायःद्रव्यत्वेन योगः' इस मतकी श्रालोचना की गई है। इसी तरह कन्दली (पृ० १८) में व्योमवती (पृ० १२६) के 'श्रनित्यत्वं तु प्रागमाव-प्रध्वंसामावोपलक्तिता बस्तुसत्ता।' इस श्रनित्यत्व के लक्तणका खण्डन किया है। कन्दली (पृ० २००) में व्योमवती (पृ० ४६३) के 'श्रनुमान-लक्तणमें विद्याके सामान्यलक्तणकी श्रनुवृत्ति करके संशया-दिका व्यवच्छेद करना तथा स्मरणके व्यवच्छेद

के लिए 'द्रव्यादिषु उत्पद्यते' इस पदका अनुवर्त्तन करना' इन दो मतोंका समालोचन किया है। कन्दलीकार श्रीधरका समय त्र्यधिकदशोत्तरनव-शतशकान्दे' पदके अनुसार ६१३ शक अर्थात ६६१ ई० है। और उदयनाचार्यका समय ६५४ ई० है।

वादिराज श्रपने न्यायविनिश्चिय-विवरण (लिखित पृ० १११ B. तथा ११२ A. ) में ज्योमवतीसे पूर्वपत्त करते हैं।

वादिदेवसूरी श्चपने स्याद्वादरत्नाकर (पृ० ३१८ तथा ४१८) में पूर्वपत्तरूपसे व्योमवतीका उद्धरण देते हैं।

गुग्गरत्न ऋपनी पड़दर्शनसमुख्य की वृत्ति (पृ० ११४ A.) में सिद्धिषे न्यायावतारवृत्ति (पृ० ६) में तथा हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा (पृ० ७) में व्योमवतीके प्रत्यत्त, ऋनुमान तथा आगम इस प्रमाण्त्रित्व की वैशेषिकपरम्पराका पूर्वपत्त करते हैं।

इस तरह व्योमवती की संन्निप्त तुलनासे क्षात हो सकेगा कि व्योमवतीका जैनवन्थोंसे विशिष्ट सम्बन्ध है।

इस प्रकार हम व्योमशिवके समयको शिला-

सन् ६४० से ६७० तक अनुमान करते हैं। यदि य आठवीं या नवमीं शताबिर्के विद्वान् होते तो अपने समसामयिक शंकराचार्य, शान्तरिक्त जैसे विद्वानों का उल्लेख अवश्य करते। हम देखते हैं कि—व्योमशिव शांकरवेदान्तका उल्लेख भी नहीं करते तथा विपर्यय ज्ञानके विषयमें अलौकार्थ-स्याति, स्मृतिप्रमोष आदिका खण्डन करने पर भी शंकरके अनिर्वचनीयार्थस्यातिवाद का नामभी नहीं लेते। व्योमशिव जैसे बहुश्रुत एवं सैकड़ों मत-मतान्तरोंका उल्लेख करने वाले आचार्यके द्वारा किसी भी अष्टम शताब्दि या नवम शताब्दिवर्त्ती आचार्यके मतका उल्लेख न किया जाना ही उनके सप्तम शताब्दिवर्ती होनेका प्रमाण है।

श्रतः डा० कीथका इन्हें नवमी शताब्दिका विद्वान् लिखना तथा डा० एस० एन• दासगुप्ता का इन्हें छठी शताब्दिका विद्वान् बतलाना ठीक नहीं जँचता \*।

# यह लेख मैंने व्योमशिवके विशिष्ट अभ्यासी मित्रवर श्री विमृतिमृत्रण भट्टाचार्य काशीसे चर्चा करके लिखा है। अतः उन्हें इसके लिए धन्यवाद है। — लेखक

'संसार मरके धर्मग्रन्थ सत्यवक्ता महात्माओंकी महिमाकी घोषणा करते हैं।' 'धन, वैभव और इन्द्रिय-सुलके तूफ़ानी सम्रुद्रोंको वही पार कर सकते हैं कि जो उस धर्म-सिन्धु मुनीश्वरके चरणोंमें लीन रहते हैं।'

—तिरुवल्खुवर

### विप निका अरहात - [ ले० - बा० महावीरपसाद जैन, बी० ए०, ]

विपत्तिने निविद् श्रम्धकार-पूर्ण रात्रिमें चारों श्रोरसे साहसको घेर लिया। काले बादलोंके सदृश उसके पारिधानने उसे श्राच्छादित कर प्रत्येक दिशामें साहसका मार्ग रोक दिया।

उस प्रलयङ्कारी ऋन्धकारमें बस केवल दो नज्ञत्र चमक रहे थे। ऋौर वह साहसकी दोनों ऋाँखें थीं!

वायुमें प्रकम्पन हुआ। अन्धकार श्रीरभी गहन हो उठा। साहसकी धर्मानयोंमें भी रक्तका प्रवाह बढ़ गया। उसने अपने चमकील नेत्र, विपत्तिके श्राकाशको छूने हुए सिरकी श्रोर उठाकर पूछा—

"माता ! क्या त्राज त्रपने पुत्रको चारों क्यारसे घोटकर मारही डालेगी ?"

विपत्तिके विकट श्रष्टहाससे वायुमराडल काँप उठा। उसके सरसे काली काली लटाएँ वायुमें इधर उधर लम्बे सपौकी नाई लहराने लगीं।

"मातासे क्या श्रपनेही पुत्रका गौरव नहीं सहा जाता ?" विपत्ति-पुत्र, साहसने गम्भीर स्वरमें पूछा ।

दिग दिगान्तको कँपादेने वाले स्वरमें गर्जन कर विपत्ति बोली—"रे द्रोही! ऋपनी जननीको हा पराजित कर तू यश-लाभ चाहता है। मेरे चिर शत्रु 'धैर्य' के साथ मिलकर मुक्तसे द्रोह करते तुमे लज्जा नहीं आती ?"

धैर्यके कन्धेपर हाथ रखकर साहसने उत्तर दिया—''माता, तो मुझे जन्म काहेको दिया था! श्रपनेसे लड़ना मेरा धर्म बेशकर श्राज मुफे उससे विमुख होनेका उपदेश देरही हो ?''

विपत्तिने श्रवकी बार कुछ मुलायम होकर कहा—''तेरे इस धर्माचरणसे मेरे प्रभावकी व्यापकता नष्ट हो रही है। साधारण मनुष्य भी श्रव तेरे बूतेपर मेरा सामना करनेको उद्यत हो जाते हैं।"

साहसने करठमें करुणा भरकर कहा—"माँ ! क्या तुम्हारा मातृत्व तुम्हारे स्वार्थपर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा ? पुत्रकी गौरव-बृद्धिसे माताका मस्तक ऊँचा नहीं होगा ? श्रपने एकान्त श्राधिपत्य को श्रज्ञुएण रखनेकी लालसामें माता पुत्रका गला घोट देगी ? नहीं—नहीं—माँ ! मुक्ते वरदान दो !!"

विपत्तिके मुखपर पुत्रके तेजपूर्ण मुख-मण्डल को देखकर प्रसन्नतासो फूट पड़ी । माताका वात्सल्य स्वार्थपर विजयी हुन्ना । गद्गद कण्ठसं वह बोली—"धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो ! वत्स, में तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरे सन्मुख रणचेत्रमें जाकर तुम सदा विजय प्राप्त करो !!"

चारों त्र्योरके बादल फट गए। स्वौर त्र्याशाका सुनेहरा प्रकाश सारे संसारपर व्याप्त हो गया।

# क्या कुन्दकुन्द ही 'मूलाचार'के कर्ता हैं ?

िले - श्री० पं० परमानन्द जैन, शास्त्री

म्थान बहुत ऊँचा है। श्राप श्रपने समयके एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हो गए हैं। जैन-सिद्धान्तों तथा अध्यात्म-विद्याके विषयमें श्रापका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। श्रापकी उपलब्ध मौलिक रचनाएँ ही इस विषयकी ज्वलन्त उदाहरण हैं। प्रवचनसार, पंचास्तिकाय और समयसार जैसे प्रन्थ तो समूचे जैनसमाजको अपनी ओर आकृष्ट किए हुए हैं। दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों ही समाजोंमें उनका समान रूपसे श्रादर और प्रचार है। श्रंभेजी अनुवादादि के साथ प्रकाशमें श्रानेक कारण बाह्य जगतमें भी श्रव उनकी श्रच्छी ख्याति हो चली है। नियमसार और भावपाहुड जैसे प्रन्थ भी श्रपना खास महत्व रखते हैं। वास्तवमें श्रापकी सभी कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं श्रीर सच्चे जैन-धर्मको व्यक्त करनेवाली हैं।

श्री कुन्दकुन्दाचार्यके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने चौरासी पाहुड (प्राभृत) प्रन्थोंकी रचना की थी। पाहुड नामसे प्रसिद्ध होनेवाले श्रापके उपलब्ध प्रन्थोंमें यद्यपि श्रामतौर पर १ दंसणपाहुड, २ चारित्त पाहुड, ३ सुत्तपाहुड, ४ बोधपाहुड, ४ भावपाहुड ६ मोक्क्वपाहुड, ७ लिंगपाहुड श्रीर ८ सीलपाहुड, ऐसे श्राट पाहुडोंका ही नाम लिया जाता है परन्तु वास्तवमें समयसार, पंचाम्निकाय, प्रवचनमार, नियमसार, रयणमार

जैसे प्रन्थ भी पाहुड-प्रन्थ ही हैं, जिनमेंसे कुछ तो समयपाहुड, पंचित्थपाहुड जैसे नामोंसे उल्लेखित भी मिलते हैं। इन प्रन्थों तथा कुछ भक्तिपाठोंके स्रतिरिक्त 'बारस-स्रगुवेक्खा' नामका स्रापका एक प्रन्थ स्रीर भी उपलब्ध है। शेष सब पाहुड प्रन्थ स्राज उपलब्ध नहीं हैं उनमें से कुछके नाम जरूर मिलते हैं स्त्रीर यह हमारा दुर्भाग्य तथा प्रमाद है जो हम उन्हें सुरचित नहीं रख सके!

हाँ 'मूलाचार' नामका भी एक प्रन्थ है, जो वहकेराचार्यकृत कहा जाता है। वसुनिद श्राचार्य ने मूलाचारकी टीकामें उसे 'वहकेराचार्यकृत' लिखा है। ये वहकेराचार्य कब हुए ? किस गुरूपरम्परा-में हुए? इनके बनाए हुए दूसरे कीन कीन प्रन्थ हैं? श्रीर इनके नामका श्रन्यत्र कहीं उल्लेख मिलता है या कि नहीं ? इन सब बातोंका कोई पता नहीं। मात्र वसुनिद श्राचार्यकी टीका परसे ही यह नाम प्रचारमें श्राया हुआ जान पड़ता हैं।

कुछ विद्वानोंका खयाल है कि 'मूलचार' प्रत्थ भी आचार्य कुन्दकुन्दकृत ही होना चाहिए। प्रो० ए०,एन० उपाध्यायने प्रवचनसारकी अपनी भूमिका-में उस कुन्दकुन्दके प्रन्थोंकी लिस्टमें दिया है, अनेक प्रन्थ-प्रतियोंमें भी वह कुन्दकुन्दकृत लिखा मिलता है । माणिकचन्द्रप्रन्थमालामें प्रकाशित प्रतिके अन्तमें भी उसे निम्न वाक्य द्वारा कुन्कुन्दाचार्य-प्रणीत लिखा है—"इतिमृला- चारिववृतौ द्वादशोऽध्यायः । कुन्दकुन्दाचार्यप्रगीत-मूलाचाराख्य-विवृतिः । कृतिरियं वसुनन्दिनः श्रीश्रमणस्य । "

इन सब बातोंको लेकर बहुत दिनोंसे मेरे हृदयमें यह जिज्ञासा चल रही थी कि 'मूलाचार' यन्थ वास्तवमें किसका बनाया हुआ है और उत्सकता थी कि इस विषयका शीघ्र निर्णय होना चाहिए। इधर मुख्तार साहब, श्रधिष्ठाता वीर-सेवा-मन्दिरकी सूचना मिली कि कुन्दकुन्दके प्रन्थों-के साथ 'मृलाचारके' साहित्यकी तुलना होनी ै चाहिए । तदनुसार मैं तुलनाके कार्यमें प्रवृत्त हुन्ना। यगपि मुख्तार साहबकी इच्छानुसार तुलनाका वह पूरा निर्णायक कार्य मुभसे नहीं बनसका, फिर भी सामान्यरूपसे कुन्दकुन्दके प्रन्थोंके साथ मूला-चारकी गाथात्रोंका मिलान किया गया । इस मिलान परसे गाथात्रों की समानता-त्रसमानतादि-का जो कुछ पता चला है उसे विद्वानों एवं रिसर्च-स्कालरोंके जाननेके लिए नीचे प्रकट किया जाता है. जिससे यह विषय शीघही निर्णीत हो सके:-

श्राचार्य कुन्दकुन्दके 'बारसत्र्यगुवेक्सा' मन्थकी मंगलाचरण गाथा कुछ शब्दपरिवर्तनके साथ 'मृलाचार' के श्राठवें 'द्वादशानुप्रेत्ता' नामक श्रिधकारमें भी मंगलाचरण रूपसे ही पाई जाती है। यथा---

ग्मिऊग् सन्वसिद्धे भागुत्तमश्वविददीहसंसारे। दस दस दो दो य जिगो दस दो ऋगुपेहणं वोच्छे॥ — वारसऋगुवेक्खा

 प्रथम गाथाके ऋतिरिक्त बारसश्चगाुवेक्खाकी दूसरी गाथा भी मूलाचारके उक्त ऋधिकारमें मंगलाचरण गाथाके अनन्तर ही ज्यों की त्यों उपलब्ध होती है। यथा—

श्रद्भुवमसररामेगत्तमराग्संसारलोगलसुचित्तं । श्राससवसंवरिंगज्जरधम्मं बोहिं च चितेज्जो ॥ २ ॥ —वारसश्रागुवेक्ला । २ ॥

त्र्रद्भुवमसरणमेगत्तमरणसंसारलोगमसुचित्तं । त्र्रासनसंवरगिज्जरधम्मं बोधि च चितेज्जो ॥

--मृलाचार, ६९२

मूलाचारमें यह गाथा ४०३ नम्बर पर भी पाई जाती है। इसी तरह बारस्त्रशा वेक्साकी १४, २२, २३, ३५, ३६ नम्बरकी गाथाएँ भी मृलाचारमें कमशः ६६६, ५०१, ५०२, २२६, ७०६ नम्बर पर पाई जाती हैं। परन्तु इनमेंसे अनुप्रेचाकी १४ नम्बर वाली गाथाके चतुर्थपाद 'तस्स फलं भुंजदे एवक्को'की जगह मृलाचारमें 'एवं चिते हि एयनं' पाठ दिया हुआ है। वारस्त्रशा वेक्साकी ४७ नम्बर की गाथाका पूर्वार्ध मूलाचारकी २३७ नम्बरकी गाथाके साथ ज्यों का त्यों मिलता है; परन्तु उत्तरार्ध नहीं निलता।

त्राचार्य कुन्दकुन्दके 'नियमसार' की गाथाएँ नं० ६६, ७० ६६, १००, १०२, १०३, १०४ मूला-चारमें क्रमशः नं० ३३२, ३३३, ४४, ४६, ४८, ३६, ४२ पर ज्यों की त्यों पाई जाती हैं। ६६, १०० नम्बरवाली गाथाएँ कुन्दकुन्दके भावपाहुडमें ४७, ४८ नम्बर पर और १०० नम्बर वाली गाथा समयसार में भी२७७ नम्बर पर उपलब्ध होती है।

नियमसारकी २, ६२, व ६४ नम्बरकी गाथाएँ मूलाचारमें कुछ पाठभेद तथा परिवर्त्तनके साथ क्रमशः नं० २०२, १२, १४ पर पाई जाती हैं। यथा—

मग्गो मग्गकलं त्तिय दुविहं जिल्लासणं समक्लाटं। मग्गो मोक्ल उवायो तस्म फलं होइ लिव्वाणं॥

---नियमसार, २

मग्गो मग्गफन्नं त्ति य दुविह जिल्लासासले समक्वादं। मग्गो खलु सम्मत्तं मग्गफलं होइ लिव्वा ॥ —मृलाचार, २०२

पेमुएग्रहासक≱सपरगिंदप्पप्यमंसियं वयणं, परिचित्ता सपरहिदं भासासमिदी वदंतस्स ॥ --नियमसार, १६२

पेमुएग्हासकक्कसारिग्दाप्यप्यसंसविकहादी । विज्ञत्ताः सारहिदं भासासमिदी हवे कहणं ॥ —मृलाचार,१२

पामुकभृभिषदेसे गूढे रहिए परोपरोहेश । उच्चारादिज्ञागो पङ्ठा सामदी हवे तस्स ॥ —नियमसार,६५

एगंते ऋक्ति दूरे गृहे विसाल मितरीहे । उच्चारादिच्चात्रो पदिठाविणया हवे समिदी'॥ —मृलाचार, १५

पंचास्तिकायकी गाथाएँ नं० ७५, १४८ मूला-चारमें कमशः नं० २३१ व ६६६ पर ज्यों की त्यों पाई जाती हैं।

समयसारकी 'भूयत्थेएाभिगदा' नामकी गाथा भी मूलाचारमें २०३ नम्बर पर ज्योंकी त्यों पाई जाती है। परन्तु समयसारकी 'रत्तो बन्धदि' नाम की गाथा नं १४० मूलाचारमें नं०२४७ पर कुछ शब्दोंके परिवर्तनके साथ उपलब्ध होती हैं। यथा—

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपयको ।

एसो जिक्कोवदेसो तझा कम्मेसु मा रज्ज ॥

—समयसार,१५०

रागी बन्धइ कम्मं मुचइ जीवो विरागसंग्राो । एसो जिस्रोवएसो समासदो बन्धमोक्खारां' ॥

यह गाथा प्रवचनसारमें भी निम्नरूपसे पाई जाती हैं.—

रत्तो बन्धिद कम्मं मुञ्चिद कम्मेहि रागरहिप्पा ।। एसो बन्धसमासो जीवाणं जाग्र गिञ्क्रयदो ।

---प्रवचनसार, २-८७

'लिंगपाहुड' की मंगलाचरण-गाथाका 'काऊल लमोक्कारं अरहंतालं तहेव सिद्धालं'। यह पूर्वोर्ध मृलाचारके 'पडावश्यक' श्रिधिकार की मंगलाचरण-गाथाका भी पूर्वोर्ध हैं; परन्तु उत्तरार्ध दोनोंका भिन्न है।

'बोधपाहुड' की ३३ नम्बरकी 'गइइंदिये च काये'श्रीर ३४ नम्बरकी 'पंचिव-इंदियपाणा' नामकी दोनों गाथाएँ मृलाचारमें क्रमशः ११६७, ११६१ नम्बर पर पाई जाती हैं, परन्तु मृलाचारमें मण् वचकाएगां' की जगह 'मण्यवचकायादु' श्रीर 'दहपाणा' की जगह दसपाणा' पाठभेद पिछली गाथा नं० ११६१ में पाया जाता है, जो बहुत ही साधारण है।

'चारित्तपाहुड़' की ७ नम्बरकी गाथा भी मूला-चारमें २०१ नम्बर पर पाई जाती है । परन्तु 'चारित्तपाहुड' में 'गिस्संकिय गिक्कंखिय' पाठ है और मूलाचारमें 'गिस्संकित गिक्कंखित्र' पाठ पाया जाता है, जिसे वास्तवमें कोई पाठभेद नहीं कह सकते। इसी प्रकार कुन्दकुन्दके प्रन्थेंकी श्रीर भी कितनी ही गाथाश्रोंके पूर्वार्ध, कत्तरार्ध, एकपादादि श्रंश मूलाचारमें ज्यों के त्यों या कुछ साधारणसे श्रम्तरके साथ पाए जाते हैं, जिन्हें विस्तारभयसे यहाँ छोड़ा जाता है।

इस सब तुलना परसे मुक्ते तो ऐसा माल्स होता है कि मूलाचारके कर्ता आचार्य कुन्दकुन्द ही होने चाहिएँ। कुन्दकुन्दके एक प्रंथकी कोई कोई गाथार्ये जो मूलाचारमें उपलब्ध होती हैं वे कुन्द-कुन्दके दूसरे प्रंथोंमें भी पाई जाती हैं। उदाहरणके लिए समयसार की निम्न गाथाको लीजिये— "अरसमरूवमगंध अव्वत्तं चेदणागुण समद'। जाय अलिंगगहणं जीवमिणिहिट्ठ संटाणं॥

---समयसार, ४९

यह गाथा प्रवचनसारके दूसरे ऋधिकारमें नंबर प० पर, नियमसार में नम्बर ४६ पर और माबपाहुडमें नम्बर ६४ पर पाई जाती है। इसी तरह और भी कुछ गाथाओं का हाल है, और यह बात उन गाथाओं के कुम्दकुन्दकृत होने को पुष्ट करती है। मेरा यह अनुमान कहाँ तक मच है इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए। मुझे तो यह बात भी कुछ खटकतीसी ही जान पड़ती है कि दो बराबरकी जोटके विद्वानों में एक दूसरेके मंथके मंगलाचरणको अपने मंथमें अपनावे—उसे ज्यों का त्यों उठाकर रक्खे। मूलाचारका कर्ता भिन्न

होनेकी हालतमें या तो 'बारसन्त्रगुवेक्सा' वाला मंगलाचरण श्रोर लिंगपाहुडके मंगलाचरणका पूर्वार्घ मूलाचारमें नहीं पाया जाना चाहिए था श्रोर या फिर बारसन्त्रगुवेक्स्वा तथा लिंगपाहुडमें ही उसका उस रूपमें श्रास्तत्व नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी समर्थ मंथकार दूसरे मंथकार-के मंगलाचरणकी नक्कल नहीं करता है।

श्राचार्य कुन्दकुन्दके 'प्रवचनसार' में यद्यपि मुनि-धर्मका निरूपण है;परन्तु वह बहुत ही संविप्त-रूपमें हैं। इसलिए आचारांगकी पद्धतिके अनुरूप मुनि-चर्याका कथन करनेवाला उनका कोई प्रंथ श्रवश्य होना चाहिए श्रौर वह मेरी समभमें 'मूला-चार' ही जान पड़ता है । विद्वानोंसे मेरा निवेदन है कि वे इस विषयमें यथेष्ठ विचार करके अपना अपना निर्णय देवें, जिससे यह बात निश्चित हो जाय कि मुलाचार प्रंथ वास्तवमें कुन्द्कुन्दाचार्यका बनाया हुआ है या बट्टकेरका। यदि बट्टकेरका बनाया हुआ है, तो उनकी गुरुपरम्परा क्या है? श्रस्तित्वकाल कीनसा है ? श्रीर मुलाचारके त्र्यतिरिक्त उन्होंने किसी दूसरे प्रथका भी निर्माण किया है कि नहीं ? इन सब बातोंका भी निर्णय हाना चाहिए, जिससे वस्तुरिथांत खुब स्पष्ट हो जाय। श्राशा है कि मेरे इस निवेदन पर जहर ध्यान दिया जायेगा।

वीरसेवा-मन्दिर-सरसावा, ता० २६-११-१६३=

# 'त्र्यनेकान्त' पर लोकमत

(६) श्री० चन्द्रशेखर शास्त्री M. O. Ph. H, M. D. काव्यतीर्थ साहित्याचार्य प्राच्य-विद्यावारिधिः—

1

"पत्र वास्तवमें बहुत सुन्दर निकला है। जैन-समाजके पत्रोंमें सम्पादनका एकदम श्रभाव रहता है। वास्तवमें सम्पादनकला श्रीर जैनसमाज इन दोनों शब्दोंमें कोई सामंजस्यही नहीं है। किन्तु श्रापका पत्र न केवल उस तथ्यका श्रपवाद है वरन् उसका सम्पादन श्रत्यन्त उच्चकोटिका है। श्रापने श्रनेकान्तको निकालकर वास्तवमें एक पड़ी भारी कमीको पूरा किया है। श्राशा है कि यह पत्र इसी प्रकार रिसर्च द्वारा जैनसमाज एवं हिन्दी संसारकी सेवा करता रहेगा। पत्रके उच्चकोटिके सम्पादनके लिए मेरी वधाई स्वीकार करें।"

(७) मंगलाप्रसाद पुरस्कारविजेता प्रो० सत्य केतु विद्यालंकार (डी० लिटः)—

"'श्रमेकान्त' का दिसम्बर सन् २६ का श्रक मेने देखा। इसके सभी लेख उत्कृष्ट तथा विद्वत्ता-पूर्ण हैं। विशेषतया, श्रीबाबू सूरजभानु वकीलका 'भगवान महाबीरके बादका इतिहास' लेख बहुत ही खोजपूर्ण तथा उपयोगी है। मेरी सम्मतिमें केवल इसी एक लेखके लिये भारतीय इतिहासके प्रत्येक जिज्ञासुको 'श्रमेकान्त'का श्रनुशीलन करना चाहिये। जैनधर्म तथा इतिहासके साथ भारतीय इतिहासके विद्वानोंने यथोचित न्याय

नहीं किया है — जैनधर्मका अतीत बहुत गौरव-मय तथा उज्वल था, उसे भारतीय इतिहासमें अधिक महत्व मिलना चाहिये। पर जैनसाहित्यसे विद्वानोंको जे। पर्याप्त परिचय नहीं है, उसका उत्तरदायित्व विशेषतया जैनसमाज पर ही है। मुक्ते आशा है कि 'अनेकान्त' द्वारा जैनधर्म, जैन-साहित्य तथा जैन-इतिहास अधिक प्रकाशमें आवेगा और ऐतिहासिक लोग जैनधर्मके अतीत-के साथ अधिक न्याय करनेमें समर्थ होंगे।"

(=) साहित्याचार्य विश्वेश्वरनाथ रेड M.R.A.S.

"श्रमेकान्त एक उचकोटिका पत्र है श्रीर इसमें जैनधर्म सम्बन्धी उचकोटिके निबन्ध प्रका शित होते हैं। श्राशा है जैनसमाज इसे श्रपनाकर संचालक श्रीर सम्पादकके परिश्रमको सार्थक करेंगे।"

(६) श्री० रामस्बद्धप शास्त्री, संस्कृताध्यक्ष मुस्किम युनिवर्षिटी, श्रतीगढः—

"यह पत्र वास्तवमें ऋधिक रुचिकर एवं धार्मिक विचारोंसे ऋलंकृत है। तथा बिरोपतया जैनधर्मकी सत्ता, स्थिति और महत्वको बिस्तृत-रूपमें बतलाता है। विशिष्टिबषयों पर जो लेख हैं वे सप्रमाण और सयुक्तिक वर्णित हैं। मेरं विचारसे यह पत्र बर्तमान कालमें सुपठित एवं ऋल्पपठित जनताके लिये हृद्यहारी बनकर पर-मांपयोगी सिद्ध होगा।"

#### (१०) श्री एं० नायूराम प्रेमी, बस्बई:---

"सभी महत्वके ऐतिहासिक लेख पढ़ गया. हूँ। श्रापके दोनों लेख बहुत महत्वके हैं। पूज्य मूरजभानुजीका लेख खास तौरसे पढ़ा। श्रन्तर द्वीपजोंके श्रतिरिक्त सारे मनुष्योंको उद्यगोत्री बत-लाना बिल्कुल मौलिक खोज है। यह श्रेय श्राप-को ही है कि श्रापने उत्साहित करके इस श्रवस्था-में भी उनसे लिखवा लिया।"

#### (११) श्री० पं० लोकनाथ शास्त्री, मुडविद्री:-

"आपने जिस महत्व कार्यके करनेका—'श्रने-कान्त' को पुनरू जीवन करनेका बीड़ा उठाया है, वह सर्वथा सराह नीय तथा प्रशंसनीय है। '' आपके सम्पादकीय लेख श्रीर श्री सूरजभानुजी वकीलके (गोत्रकर्माशित उँच नीचता) वगैरह लेख विचारणीय तथा मननीय हैं।''

(१२) श्री० पं० उपसंन जैन एम.ए.एल.एल.बी.

"इस पत्रकी उपयोगिताके सम्बन्धमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं; विद्वान् स्वयंही भलीभाँति जानते हैं।"

#### (१३) श्री राजेन्द्रकुमार 'कुमरेश', कोटा:--

"सुयोग्य सम्पादन, सुन्दर प्रकाशन, उच्च-च्यादर्श, धार्मिकविचार च्रोर भिन्न भिन्न विषयोंपर चनवेपणात्मक लेख 'त्रानेकान्त'की विशोष खबियाँ हैं।"

#### (१४) श्री गुणभद्र, राजचन्द्रभाश्रम भ्रगासः—

"समाजमें ऐसे पत्रकी बड़ी भारी श्रावश्यकता थी जो मुलनात्मक दृष्टिसे लेखोंद्वारा जैनधर्मका प्रचार कर सके । पत्रकी नीतिको देखते हुए श्रनुमान होता है कि वह भविष्यमें सर्वप्रिय हो सकेगा। इसके सभीलेख श्रनुसन्धान पूर्वक लिखे

गए हैं। गोत्रकर्म सम्बन्धीलेख समाजके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा।"

#### (१४) श्री० पं॰ सुन्दरलाल वैद्य, दमोह:-

"पत्रका कलेवर महत्वपूर्ण है । लेखमाला पठन एवं मनन करनेसे तो चित्तामें प्राचीन स्मृति तथा नवीन उत्साह श्रालोकित होने लगता है— पत्रके प्रत्येक स्थलमें श्रावश्य ही कोई न कोई नवीन बात मिलती है। सम्पादन कलाके मर्मझ बुद्ध सम्पादकर्जाके सम्पादकीय लेखोंमें नवयुवकों जैसा उत्साह कूटकूटकर भरा हुश्रा है। मैं पत्र की राति-नीति पर मुग्ध हूँ तथा चाहता हूँ कि हमारे समाजके विद्वान व धार्मिक वर्ग पत्रको पूर्वस्मृतिके प्रकाशमें लानेके लिए हर तरहसे प्रयत्नशील होंगे।"

#### (१६) श्री वसन्तलाल (हक़ीम), भाँसी:-

"'श्रनेकान्त'का रूप मनको मोहित करनेवाला है तथा उसमें संकलित लेखादि, जो कि विकास रूप विद्या श्रीर बुद्धिद्वारा लिखे गए हैं, वे पठनीय ही नहीं बल्कि हृदयमें बिठानेके योग्य हैं।"

(१७) या० माईदयाल वी. ए. (भ्रॉनर्स)मेलसा:-

'''म्रनेकान्त' के लेखोंके बारेमें कुछ लिखना सर्यको दीपक दिखाना है।''

(१६) श्री० कामताप्रसाद, सम्पादक 'वीर' श्रलीगंज

"श्रनेकान्त' जैसे पहले एक सुन्दर बहुमूल्य विचार-पत्र था, वैसा ही श्रव भी है। उसमें उसके सुयोग्य सम्पादककी मौलिक गवेषणाएँ एवं श्रन्य बिद्धानोंकी सुसंकलित रचनाएँ पठनीय हैं। विद्वान श्रीर सामान्य पाठक इससे समानलाभ उठा सकते हैं।हम श्रनेकान्तकी उत्तीत्तर उन्नतिके इच्छुक हैं।" (क्रमशः)

### अनेकान्त के नियम

- श्रनेकान्तका वार्षिक मृत्य २।।) पेशगी है। वी० पी० से मंगान पर तीन श्राने रिजस्ट्रीके श्रिथिक देने पड़ते हैं। माधारण एक प्रतिका मृत्य चार श्राना है।
- श्रनेकान्त प्रत्येक इँग्रेजी माहकी प्रथम तारीखको प्रकाशित हुआ करेगा।
- ३. श्रनेकान्तके एक वर्षसे कमके ब्राह्क नहीं वनाए जाते। ब्राहक प्रथम किरणसे १२ वीं किरण तकके ही बनाये जाते हैं। एक वर्षके वीचकी किसी किरणसे दूसरे वर्षकी उस किरण तक नहीं बनाये जाते। श्रनेकान्तका नवीन वर्ष दीपावलीसे ब्राएम्भ होता है।
- ४. पता बदलनेकी सूचना ता० २० तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। महिने—दो महिनेके लिये पता बदलवाना हो तो अपने यहाँके डाकघरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिए। बाहकोंको पत्र व्यवहार करने समय उत्तरके लिए पोस्टेज खर्च भेजना चाहिए। साथ ही अपना शहक नम्बर और पता भी भएष्ट लिखना वाहिये, अन्यथा उत्तरके लिए कोई भरोमा नहीं रखना चाहिये।
- प्रकार्यालयसे अनेकान्त अन्छी तरह जाँच करके भंजा जाता है। यदि किसी मासका अनेकान्त ठीक समय पर न मिले तो, अपने डाकघरसे लिखा पढ़ी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह अगली किरण प्रकाशित होनेसे सात रोज पूर्व तक कार्यालयमें पहुँच जाना चाहिये। देर होनेसे, डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे, दूसरी प्रति विना मृल्य मिलनेसे वड़ी अड़चन पड़ेगी।
- छनेकातका मृत्य छौर प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र किसी व्यक्ति विशेषका नाम न लिखकर निम्न पतेसे भेजना चाहिये।

व्यवस्थापक ''ऋनेकान्त'' कर्नाट सर्कम पो० व० त० ४८ न्यू देहली ।

## प्रार्थनाएँ

- १. 'श्रमेकान्त'' किसी स्वार्थ बुद्धिसे प्रेरित होकर श्रथवा श्रार्थिक उद्देश्यको लेकर नहीं निकाला जाता है, किन्तु वीरसेवामन्दिरके महान उद्देश्योंको सफल बनाते हुए लोकहितको साधना तथा सच्ची सेवा वजाना ही इस पत्र-का एक मात्र ध्येय हैं। श्रतः सभी सज्जनों-को इसकी उन्नतिमें सहायक होना चाहिये।
- जिन सज्जनोंको स्रनेकान्तक जो लेख पशन्द स्थाये, उन्हें चाहिये कि वे जितने भी स्थिक भाइयोंको उसका परिचय करा सके जरूर करायें।
- ३. यदि कोई लेख श्रथवा स्का श्रंश ठीक मालुम र हो, श्रथवा धर्मावरुद्ध दिखाई दे, तो महज उमीकी वजहसे किसीको लेखक या सम्पादकसे हेप-भाव न धारण करना चाहिये, किन्तु श्रनेकान्त-नीतिकी उदारतासे काम लेना चाहिये श्रीर हो सके तो युक्ति-पुरस्सर संयत भाषामें लेखकको उसकी भृल सुमानी चाहिये।
- "श्रमेकान्त" की नीति श्रीर उद्देश्यके श्रमु-सार लेख लिखकर भेजनेक लिये देश तथा समाजक सभी मुलेखोंको श्रामन्त्रण है।
- . "श्रमेकान्त" को भेज जाने वाले लेखादिक कागजदी एक श्रोग हाशिया छोड़कर सुवाच्य श्रामें भे लिखे होने चाहिये। लेखोंको घटाने, बदाने प्रकाशित करने न करने, लीटाने न लीटानेका सम्पूर्ण श्राधिकार सम्पादकको है। श्रम्वीकृत लेख बापिस भँगानेके लिये पोस्टेज खर्च भेजना श्रावश्यक है। लेख निस्न पतेसे भेजना चाहिय:—

जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादक स्रनेकान सरमावा जि० सहारनपुर ।

# **त्र्यनुकर**गीय

धर्म-प्रेमी लां० खुट्टनलालजी मैदेवालांने ४० र० 'क्रोनेकान्न'का महायनार्ध प्रदान किए हैं। क्रान: श्रापकी क्रोग्में २४ निम्न जैनेतर मंग्धाक्रींका 'क्रोनेकान्न' १ वपके लिए भेट-स्वरूप भिजवाना प्रारम्भ कर दिया है। लालामाहबकी इस उदारतांके लिए मंग्धाक्रोंने धन्यवादक पत्र भी भेजे हैं। जैनेनानोंमें जितना भी 'क्रोनेकान्त'का प्रदेश होगा। उत्ताही जैनधर्मकं प्रति फैले हुए भ्रामक विचारांका निराकरण क्रोंग जैनधर्मका क्राहर होगा। उसी प्रचारकी हृष्टिसे प्रष्ट मंख्या एक व में पृष्ठवत देने हुए भी वार्षिक मृन्य ४ र० के स्थानमें २॥ र० कर दिया है। इसपर भी जैनेतर विद्वानों, शिक्षण मंग्धाक्रों क्रीर पुस्तकालयोंमें भेट स्वरूप भिजवाने वाले वानी महानुभावोंसे २ र० वार्षिक ही मृन्य लिया जायगा। किन्तु यह रियायन केवल जैनेतर मंग्धाक्रोंका क्षमुन्य भिजवाने पर ही दी जायगी। यदि समाजसे १०० दानी महानुभाव भी क्षपनी श्रोरमें मौ-मी, प्रचाम-प्रचाम क्रयवा यथाशक्ति केनेतर मंग्धाक्रोंका 'क्रोनेकान्त' भेट स्वरूप भिजवानेका प्रम्तुत होजाए तो क्रोनेकान्त श्राणातीत सफलता प्राप्त कर सकता है। जैनेतरोंसे क्रोनेकान्त जैसे साहत्यका प्रचार करना जैनधर्मक प्रचारका महत्वपुण श्रीर मृजस माधन है। क्रोनेकान्त करेगा के समाजके क्षम्य उदारहानी महानुभाव श्रीमान ला० छुट्टनतालजीके इस कार्यका क्रानुकरण करेगा। आपकी श्रीमं निम्न संस्थान्त्रोंसे 'क्रोनेकान्त' भेट-स्वरूप एक क्षम जाता करेगा।

| 14          | मत्री          | गान्तिनिकतन बंत्वपुर(वंगाल)   | 88    | 44     | मारवाई। पुम्तकालय देहली       |
|-------------|----------------|-------------------------------|-------|--------|-------------------------------|
| =           | **             | हिन्द् युनीवर्मिटी वनाग्म     | \$14. | 41. 34 | राजाराम कॉलंज कंल्हापुर       |
| 3,          | **             | हिन्दुम्नान ऐकेडर्मा इलहाबाट  | yĘ    | **     | गायकवाइ कालंज बहादा           |
| · 2,        | •4             | श्री नागरा-प्रचारणी मना बनारम | 95.   | 1.     | मगट स्टाफन कोलंज देहली        |
| . <b>y</b>  | *4             | दिक्टोरिया कॉलंज म्वालियर     | 15.   | ••     | गवर्नमण्ड संस्कृत कोलंज वनारम |
| દ           | 94             | गुतरात कॉलेज श्रहमदात्राद     | 18,   | 44     | वाड़िया कॉनेज पना             |
| <b>s</b> .  | **             | महाम यूनिवर्सिटी महास         | ÷4,   | **     | महारामा काल त उदयार           |
| Ξ.          | **             | मं।रिम कॉलेज नागपुर           | z 8.  | **     | हरबर कालज काटास्ट्र           |
| ٤.          | **             | कनकत्ता युनीवर्मिटी कलकता     | **.   | **     | गुजरात प्रातन्त्र विशामन्त्रि |
| ža.         | **             | रामजम कॉलेज रहती              |       |        | अहमदाशाद                      |
| 88.         | **             | श्राांरगटल कॉलंज लाहार        | 23.   | **     | देहर्ना युनीवर्षिटी देहनी     |
| 44          | <del>5</del> 4 | किंग एडवड कॉलंज श्रमगवर्ता    | ÷γ.   | ***    | हिनः कॉलंज देहली              |
| <b>?</b> 3, | **             | गुरुकुन विश्वविद्यालय कांगड़ी | zy.   | **     | ञानापुर महाित्रगानय जालापुर   |

ब्रथ के विरम्प ४

वीय निर्ध स्था २५६५ १ काइमी ६८६

वर्षिक मृत्य न्॥)



सरगाइक---

जुगलकिशोर मुख्तार

४९ता ब्रीरमेवा मन्दिर मरमात्रा (महारवपुर)

मणालक-

तनमुखगय जैन

कर्नाट सरक्रम पेंठ वठ नंठ ५३ स्यू देहली

-उन चार प्रकागक-प्रयोध्याप्रकाद गांप्रलीय । गाएडलम प्रेम बनीट मरक्म न्यू देवली म सुग ।

## विषय-सूची

|             | pay added where the                                          | 53                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| ۹.          | समन्तभद्र-कीर्वन                                             | <b>२२</b> s        |
| >           | मकाम धर्मसाधन [ सम्पादकीय                                    | 325                |
| <b>3</b> .  | र्वारखेनाचार्य [ श्रयोध्याप्रमाह गोयनीय                      | २२४                |
| 8           | श्रनीन स्पूर्वन ( कविन ) —[ श्री० भगवनुम्बरूप जैन ' भगवन्'   | 244                |
| y           |                                                              | 235                |
| <b>\$</b> . | मंगल-गीत ( कविना )—[ श्री० भगवनम्बरूप जैन 'भगवन'             | 249                |
|             | कथा कहानी [ अयोध्याप्रमाद गीयलीय                             | əyə                |
| =           | श्राचार्य हेमचन्द्र [ श्री० रननलान मंघव                      | なり                 |
|             | शिकामी (कहानी )—[ श्री० यशपाल                                | ž /C               |
| 90          | अन्तर-ध्यांन ( कांवना )—[ श्रां० कस्मानन्त                   | = 74               |
| 42          | हिन्दी-कैन साहित्य और हमारा कर्नेत्य [ श्री० अगरचन्द्र नाहट। | zyo                |
| 12.         | निम्बल्लकर-मृक्तियाँ [ श्री० निम्नवन्लकर                     | Fys                |
| Ŗā          | र्था० नाथुराम प्रेमी [ श्री० जैनेन्द्रकुमार                  | *. *               |
| ry          | वर्शन और बन्धन ( कविना )—[ श्री० कन्याम कुमार प्राप्ति       | =33                |
| ¥¥          | गोत्र कर्म सम्बन्धी विचार [ ब्र॰ शानलप्रसाद ज्ञ:             | 258                |
| 78          | जागृति गीत ( कविता )—[ श्री० कल्याम कमार जैन 'श्रीन'         | يزي ت              |
| 25          | धार्मिक बानानाप [ श्री० बाबू मुरज्ञभानु वर्बन्त              | \$63               |
| /E,         | जीवनके अनुभन्न [ अयोध्याप्रमाट गायलीय                        | \$ <sub>20</sub> % |
| ۶٤          | श्रनेकान्त पर नोकमत                                          | تری ت              |
| Lo          | श्रमुक्रमर्भाग                                               | टा <b>र्टाटन</b>   |
|             |                                                              |                    |

### प्रकाशकाय--

- १ "अनेकान्न" आगामा पाँचवी किरणमे विन्कृत नय श्रीर मृन्दर टाइपने उपेगा
- ३१ जनवरीक बाट १०० घाटक और बनजाने पर चाट पृष्ठ और बटाए जा सकेंगे
- ३ -श्रातेकाल'की प्रकाशन श्रीर त्ययम्था सम्बन्धी वृद्धियासे हमें श्रवध्य सांचन करना चाहिए। साथही श्रानेकाल्त' की उत्तरोत्तर सुरचिपूर्ण श्रीर त्र्वातशाल दनानेके लिए अपनी र्रूपमति। राथ भी नो चालिए

## ॐ श्राहेम्



नीति विरोध-ध्वंसी लोक-प्यवहार-वर्त्तकः सम्यक् । परमागमस्य वीजं भुवनैकगुरुर्जयस्यनेकान्तः॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान-वीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम), सरसावा जिला सहारनपुर प्रकाशन-स्थान - कनॉट सर्कस पो० व० नं० ४८, न्यू देहली माध्युक्ल, वीरनिर्वाण सं० २४६५, विक्रम सं० १९९५

किरण ४

## समन्तमद्र-कीर्तन

कवीनां गमकांना च वादीनां वाग्मिनामपि। यशः सामन्तमद्रीयं मूर्धिन चृडामशीयते।।

- श्रादिपुरागे, जिनसेनाचार्यः।

श्री समन्तभद्रका यश कियांके नये नये संदर्भ अथवा नई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करने में समर्थ विद्वानोंके—गमकिक, — दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंके मर्म एवं रहस्यको समभ्रानेवाले तथा दूसरोंको समभ्रानेमें प्रवीण व्यक्तियोंक, विजयकी और वचनप्रवृत्ति रखनेवाले वादियोंके, और अपनी वाक्पटुता तथा शब्द-चातुरीसे दूसरों को रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना लेनेमें निपुण ऐसे वाग्मियोंक मस्तक पर चूडामणिकी तरह सुशोभित है। अर्थात् स्वामी समन्तभद्रमें कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वाग्मित्व नामके चार गुण असाधारण कोटिकी योग्यताको लिये हुए थे—ये चारोही शक्तियां आपमें ख़ास तौरसे विकासको प्राप्त हुई थीं—और इनके कारण आपका निर्मल यश दूर दूर तक चारों और फैल गया था। उस वक्त जितने वादी, वाग्मी, किव और गमक थे उन सब पर आपके यशकी छाया पड़ी हुई थीं—आपका यश चूडामणिके तुस्य सर्वोपिर था—और वह बादको भी बड़े बड़े विद्वानों तथा महान् आचार्योंके द्वारा शिरोधार्य किया गया है।

### सामन्तभद्रोऽजनि भद्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । यदीय-त्राग्वज्रकठोरपातश्चृणींचकारः प्रतिवादिशेलान् ॥

-- अवराबेल्गोल-शिलाले० नं० १०८

श्रीसमन्तभद्र (बलाकपिच्छाचार्यके बाद) 'जिनशासनके प्रश्नेता' हुए हैं, वे भद्रमूर्ति थे और उनके वचन-रूपी वक्रके कठोर पातसे प्रतिवादी-रूपी पर्वत चूर-चूर होगये थे---कोई प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठहरता था।

कुवादिनः स्वकान्तानां निकटे परुषोक्तयः। समन्तभद्रयत्यमे पाहि पाहीति सृक्तयः

---श्रलङ्कार चिन्तामणी, श्रजितसेनः

कुवादिजन अपनी स्त्रियंकि निकट तो कठोर भाषण किया करते थे — उन्हें श्रपनी गर्वोक्तियां सुनाते थे;— परन्तु जब समन्तभद्र यतिके सामने आते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे और उन्हें 'पाहि पाहि'— रज्ञा करो, रज्ञा करो अथवा आप ही हमारे रज्ञक हैं, ऐसे सुन्दर मृदु वचन ही कहते बनता था।

> श्रीमत्समन्तभद्रास्ये महावादिनि चागते । कुवादिनोऽलिखःभूमिमंगुर्प्टरानताननाः ॥

- अलंकारचिन्ता०, अजितसेनाचार्यः

जब महावादी श्रीसमन्तभद्र (सभान्धान श्रादिमें) श्राते थे तो कुवादिजन नीचा मुख करके श्रंगूठों-से पृथ्वी कुरेदने लगते थं—श्रथात् उन लोगों पर – प्रतिवादियों पर—समन्तभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे उन्हें देखते ही विषयण्-वदन होजाते थे श्रीर 'कि कर्तव्यविमृद, बन जाते थे।

> समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्त्रतां, स्मुरन्ति ऽमलस्कितरश्मयः । त्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां, न तत्र किं ज्ञानलवं द्वता जनाः ॥ ज्ञानार्णवे, श्रीशुभचन्द्राचार्यः

श्रीसमन्तभद्र-जैसे कवीन्द्र-सूर्योंकी जहां निर्मल सूक्ति-रूपी किरगों रफ़रायमान होरही हैं वहां वे लोग खद्योत या जुगनूकी तरह हमीको ही प्राप्त होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर उद्धत हैं – कविता श्रर्थात् नृतन संदर्भकी रचना करने लगते हैं।

> सरस्वती-स्वैरविहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्चराः। जयन्ति वाग्वज्रनिपातपाटित-प्रतीपराद्धत-महीधकोटयः।।

- गद्यचिन्तामणी, वादीभिंतहाचार्यः

श्रीसमन्तभद्र-जैसे मुनीश्वर जयवन्त हों — अपने तेनोमय व्यक्तित्व से सदा दूसरोंको प्रभावित करते रहें — जो सरस्वती की स्वच्छन्द विहारभूमि ये — जिनके हृद्यमिन्दरमें सरस्वतीदेवी विना किसी रोक-टोकके पूरी आज़ादीके साथ विचरती थी और उन्हें असाधारण विद्याके धनी बनाये हुए थी — और जिनके वचनरूपी बज़के निपातसे प्रतिपत्ती सिद्धान्तरूपी पर्वतोकी चोटियां खगड-खगड होगई थीं — अर्थात् समन्तभद्रके आगे बड़े बड़े प्रतिपत्ती सिद्धान्तरूपी पर्वतोकी चोटियां खगड-खगड होगई थीं — अर्थात् समन्तभद्रके आगे बड़े बड़े प्रतिपत्ती सिद्धान्तर्वोका प्रायः कुछ भी गौरव नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊँचा मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे।

-



## सकाम धर्मसाधन

[सम्पादकीय]

किक फलकी इच्छाओंको लेकर जो धर्मसाधन किया जाता है उसे 'सकाम धर्मसाधन' कहते हैं और जो धर्म वैसी इच्छा श्रोको साथमें न लेकर, मात्र अपना आत्मीय कर्तव्य समभकर किया जाता है जसका नाम 'निष्काम धर्मसाधन' है। निष्काम धर्म-माधन ही बास्तवमें धर्मसाधन है और वही धर्मके वास्तविक-फलको फलता है। सकाम धर्मसाधन धर्मको विकृत करता है, सदोप बनाता है श्रीर उससे यथेष्ट धर्म-फलकी प्राप्ति नहीं होसकती। प्रत्यत इसके. भ्राधर्मकी और कभी कभी घोर पाप-फलकी भी प्राप्ति होती है। जो लोग धर्मके वास्तविक स्वरूप श्रौर उसकी शक्तिमें परिचित नहीं, जिनके श्रन्दर धेंये नहीं, श्रद्धा नहीं, जो निर्वल हैं -- कमज़ीर हैं, उतावले है और जिन्हें धर्मके फलपर पूरा विश्वास नहीं, ऐसे लोग ही फल-प्राप्तिमें अपनी इच्छाकी टांगें महा कर धर्मको अपना कार्य करने नहीं देते-उसे पंगु भीर वेकार बना देते हैं भीर फिर यह कहते हुए नहीं लजाते कि धर्म-साधनसे कुछ भी फलकी प्राप्ति

नहीं हुई। ऐसे लोगोंके समाधानार्थ— उन्हें उनकी भूल का परिज्ञान करानेके लिए ही यह लेख लिखा जाता है, और इसमें आचार्य-वाक्योंके द्वारा ही विषय-को स्पष्ट किया जाता है।

भी गुणभद्राचार्य अपने 'आत्मानुशासन' प्रन्थमें लिखते हैं—-

संकल्प्यं कल्पवृत्तस्य चिन्त्यं चिन्तामगौरपि ।

श्रमंकल्पममंचिन्त्यं फलं धर्मादवाप्यते ॥ २२ ॥

श्रमात्—फलप्रदानमं कल्पवृक्ष संकल्पकी श्रीर
चिन्तामगि चिन्ताकी श्रपेक्षा रखता है—कल्पवृक्ष
गिना संकल्प कियं श्रीर चिन्तामगि गिना चिन्ता किए
फल नहीं देता; परन्तु धर्म वैसी कोई श्रपेक्षा नहीं
रखता—वह बिना संकल्प किए श्रीर गिना चिन्ता
किए ही फल प्रदान करता है ।

 व्यर्थ ही संक्लेशित श्रीर श्राकुलित करनेकी क्या ज़रूरत हैं ? ऐसा करनेसे तो उल्टा फल-प्राप्तिके मार्गमें कांटे योथे जाते हैं। क्योंकि इच्छा फल-प्राप्तिका साधन न होकर उस में बाधक है।

इसमें सन्देह नहीं कि धर्म-साधनसे सब सुख प्राप्त होते हैं; परन्तु तभी तो जब धर्म-साधनमें विवेकसे काम लिया जाय। अन्यया, कियाके—बाह्य धर्मा-चरगाके—समान होनेपर भी एकको बन्धफल दूसरेको मोचफल अथवा एकको पुरुषफल और दूसरेको पापफल क्यों मिलता है? देखिये, कर्मफलकी इस विचित्रताके विषयमें श्रीशुभन्तन्द्राचार्य ज्ञान।ग्रंबमें क्या लिखते हैं— यत्र बालश्चरत्यस्मिन्पथि तत्रैव परिंडतः। बालः स्वमपि वध्नाति मुच्यते तत्त्वविद्शुवम् ॥७-२१॥

श्चर्यात् — जिस मार्ग पर अज्ञानी चलता है उसीपर ज्ञानी चलता है। दोनोंका धर्माचरण समान होनेपर भी अज्ञानी श्चपने अविवेक के कारण कर्म बांधता है और ज्ञानी श्चपने विवेक द्वारा कर्म बन्धनसे छूट जाता है। ज्ञानार्णवके निम्न श्लोकमें भी इसी बातको पुष्ट किया गया है

षेष्ट्रयत्यात्मनात्मानमज्ञानी कर्भवन्धने । विज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्धः समयान्तरे ॥ ७५७ ॥

इससे विवेकपूर्वक आचरणका कितना वड़ा माहात्म्य है उसे बतलानेकी अधिक ज़रूरत नहीं रहती। श्रीकुन्द-कुन्दाचार्यने, अपने प्रवचनसारके चारित्राधिकारमें, इसी विवेकका—सम्यन्जानका—माहात्म्य वर्णन करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है —

जं ऋग्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं। तं गागी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेग्।। ३८॥

ऋर्थात्---श्रज्ञानी-अविवेकी मनुष्य जिस अथवा जितने ज्ञानावरणादिरूप कर्मसमूहको शत-सहस्रकोट भवोंमें — करोड़ों जन्म लेकर — त्त्य करता है उम अथवा उतने कर्मसमूहको ज्ञानी-विवेकी मनुष्य मन-वचन-कायकी क्रियाका निरोधकर अथवा उसे स्वाधीनकर स्वरूपमें लीन हुआ। उच्छ्वासमात्रमें — लीलामात्रमें — नाश कर डालता है।

इससे अधिक विवेकका माहात्म्य और क्या हो सकता है? यह विवेक ही चारित्र को 'सम्यक्चारित्र' बनाता है और संसार परिभूमण एवं उसके दुःख-कष्टोंस मुक्ति दिलाना है। विवेकके बिना चारित्र मिथ्या चारित्र है, - कोरा कायक्लेश हैं और वह संसार-परिभूमण तथा दुःखपरम्पराका ही कारण है। इसीसे विवेकपूर्वक अथवा सम्यक्तानके अनन्तर चारित्रका आराधन बनलाया गया है; जैसा कि श्रीअमृतचन्द्राचार्यके निम्न वाक्यसे प्रगट है ---

न हि सम्यग्व्यपदेशं चारित्रमज्ञानपूर्वकं लभते । ज्ञानानन्तरमुक्तं चारित्राराधनं तरमात् ॥ २८ ॥ —पुरुषार्थासद्वयपाय

श्चर्यात्—श्रज्ञानपूर्वक—विवेकको साथमें न लेकर दूसरोकी देखा-देखा श्रथवा कहने मुनने मात्रसे—जो चरित्रका श्रनुष्ठान किया जाता है वह 'सम्यक् चारित्र' नाम नहीं पाता—उसे 'सम्यक् चारित्र' नहीं कहते । इसीसे (श्रागममें) सम्यक्षानके श्रनन्तर—विवेक हो-जाने पर - चारित्रके श्राराधन का-श्रनुष्ठानका— निर्देश किया गया है—रजत्रय धर्मकी श्राराधनामें, जो मुक्तिका मार्ग है, चारित्रकी श्राराधनाका इसी क्रमसे विधान किया गया है।

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने, प्रश्चनसारमें, 'चारित्तं-खलुधम्मो' इत्यादि बाक्यके द्वारा जिस चारित्रको— स्वरूपाचरणको—वस्तुस्यभाव द्वोनेके कारण धर्म क्तलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सम्यक्चारित्र 大学 かんしょうしょう

है. जिसका दूसरा नाम साम्यभाव है भीर जो मोह-श्लोभ भ्रथवा मिथ्यात्व-राग-द्वोप तथा काम-कोषादिरूप विभावपरिशातिस रहित भारमाका निज परिशाम होता है \*।

वास्तवमें यह विवेक ही उस भावका जनक होता है जो धर्माचरण का प्राण् कहा गया है। बिना भावके तो कियाएं फलदायक होती ही नहीं। कहा भी है — "यस्मान कियाः प्रतिफलन्ति न भावश्याः ×। तदनुरूप भावके बिना पृजनादिककी, तप दान-जपादिककी और यहां तक कि दीजाप्रहणादिककी सब कियाएँ भी ऐसी ही निर्धिक हैं जैमे कि बकरीके गलेके स्तन (यन)। अर्थान् जिस प्रकार बकरीके गलेके में लटकते हुए स्तन देखनेमें स्तनाकार होते हैं, परन्त् वे स्तनोका कुछ भी काम नहीं देते—उनसे दृध नहीं निकलता—उसी प्रकार विना तदनुकुल भावके पूजातप-दान-जपादिककी उक्त सब कियाएँ भी देखनेकी हो कियाएँ होती हैं, पृजादिक का वास्तविक फल उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता 🕆।

ज्ञानी विवेकी मनुष्य ही यह ठीक जानता है कि
पुष्य किसे कहते हैं श्रीर पाप किसे ? किन भावांसे
पुष्य वैंधता है, किनसे पाप श्रीर किनसे दोनोंका
बन्ध नहीं होता ? स्वच्छ, श्रुभ तथा श्रुद्ध भाव किसे
कहते हैं ? श्रीर श्रम्बच्छ, श्रशुद्ध तथा श्रशुभ भाव किस
क्वारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोति शिहिटों।

भारत (त्रेषु प्रमा प्रामा जा ता त्रात्मा श्रीव्यहा में हिक्कोहिवहीं हो। परिशामो ऋष्यशो हु समो ॥ ७॥ × देखो, कल्याश्मान्दर स्तोत्रका 'ऋष्कर्शितोऽपि' ऋषि पद्य।

क्ष्मावहीनस्य पूजादि-तपोदान-जपादिकम् । ज्यर्थे दीज्ञादिकं च स्यादजाकराटे स्तनाविव ॥''

का नाम है ? सांसारिक विषय-सौख्यकी तृष्णा अथवा तीब कपायक वशीभृत होकर जो पुर्य-कर्म करना चाहता है वह वास्तव में प्रथकर्मका सम्पादन कर सकता है या कि नहीं ? और ऐसी इच्छा धर्मकी साधक है या बाधक ? वह खुब समभता है कि सकाम धर्मसाधन भोह-क्षोभादिसे धिरा रहनेके कारण धर्मकी कोटिम निकल जाता है; धर्म बस्तुका स्वभाव होता है श्रीर इसालये कोई भी विभावपरिशाति धर्मका स्थान नहीं ले सकती। इसीस वह अपनी धार्मिक कियाओं में तद्रपभावकी योजना द्वारा प्राणका संचार करके उन्हें सार्थक श्रीर सफल बनाता है। ऐसे ही विवेकी जनकि द्वारा अनुध्वित धर्मको सब-सुखका कारगा बतलाया है। विवेककी पुट विना श्रथवा उसके सहयोगके श्रभाव में मात्र कुछ कियाओंक अनुष्ठानका नाम ही धर्म नहीं है । एंसी कियाएँ तो जड मशीनें भी कर सकती हैं भीर कुछ करती हुई देखी भी जाती हैं--फोनोग्राफके कितनेही रिकार्ड खुब भक्ति-रसके भरे हुए गाने तथा भजन गाते हैं और शास्त्र पढ़ते हुए भी देखने में आते हैं। श्रीर मी जडमशीनीस श्राप जो चाहें धर्मकी बाह्य कियाएँ करा सकते हैं। इन सब कियाओंको करके जडमशीने जिस प्रकार धर्मातमा नहीं बन सकती और न धर्मक फलको ही पासकती हैं, उसी प्रकार अविवेदः पूर्वक अथवा सम्यन्त्रानके बिना धर्मकी कुछ क्रियाएँ कर लेने मात्रमें ही कोई धर्मातमा नहीं बन जाता और न धर्मके फलको ही पासकता है। ऐसे अविवेकी मन्ध्या श्रीर जडमशीनों में कोई विशेष श्रन्तर नहीं होता-उन की कियाओंको सम्यक्जान्त्रिन कह कर 'यौत्रिक चारित्र कहना चाहिये। हां, जहमशीनीकी श्रपेक्षा ऐसे मनुष्यं में मिथ्या ज्ञान तथा मोइकी विशेषता होनेके कारण व उसके द्वारा पाप बन्ध करके अपना अहित

ज़रूर कर सेते हैं—जय कि जड़मशीनें वैसा नहीं कर सकतीं। इसी यांत्रिक चारित्रके भुलावेमें पड़कर हम अक्सर भूसे रहते हैं और यह समभ्रते रहते हैं कि हमने धर्मका अनुष्ठान कर लिया! इसी तरह करोड़ों जन्म निकल जाते हैं और करोड़ों वर्षकी बाल-तपस्या से भी उन कमोंका नाश नहीं होपाता, जिन्हें एक ज्ञानी पुरुष त्रियोगके संसाधन-पूर्वक क्षरामात्रमें नाश कर डालता है। अस्त।

इस विषयमें स्वामी कार्तिकेयने, श्रपने श्रनुप्रेक्षा प्रथमें, कितना ही प्रकाश डाला है। उनके निम्न वास्य ख़ास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं:—

कम्मं पुराशं पावं हे ऊ ते सिं ्च होंति सिच्छिदरा ।
मंदकसाया सच्छा तिव्यकसाया श्रमच्छा हु ॥
जीवो विहवइ पावं श्राइतिव्यकसायपरिशादो शिष्चं ।
जीवो हवेइ पुराशं उत्यसमभावंशा संजुतो ॥
जोश्रहिलसेदि पुराशं सकसाश्रो विसयसोक्खतग्रहाए ।
दूरे तस्स विसोही विसोहिम्लाशि पुराशाशि ॥
पुराशासए शा पुराशं जदो शिरीहस्स पुराशासंपत्ती ।
इय जाशि उत्रा जङ्गो पुराशे वि म श्रायरं कुशाह ॥
पुराशं बंधदि जीवो म दकसार्गाह परिशादो संतो ।
तम्हा मंदकसाया हे ऊ पुराशस्स शाहि बंछा ॥
—गाथा नं० ९०, १९०, ४१० से ४१२

इन गाथाओं में बतलाया है कि—'पुर्य कर्मका हेतु स्वच्छ, (शुभ) परिग्राम हैं भीर पाप कर्म का हेतु अस्वच्छ, (शुभ ) परिग्राम हैं भीर पाप कर्म का हेतु अस्वच्छ, (शुभ या अशुद्धः) परिग्राम। मंदकपायरूप परिग्रामोंको स्वच्छ, परिग्राम और तीव क्षपायरूप परि-ग्रामोंको अस्वच्छ, परिग्राम कहते हैं ॥ जो जीव अतितीव क्षपायसे परिग्रत होता है, वह पापी होता है और जो उपशमभाव से—क्षाय की मंदता से—युक्त रहता है वह पुग्यात्मा कहलाता है।। जो जीव क्षाय-

भावसे युक्त हुन्ना विषयसौख्य की तृष्णा से-इन्द्रिय-विषय को अधिकाधिक रूपमें प्राप्त करने की तीव इच्छा से पुराय करना चाहता है-पुराय कियाओं के करने में प्रवृत्त होता है - उससे विशुद्धि बहुत दूर रहती है, श्रीर पुरुय-कर्म विशुद्धिमृतक-चित्तकी शुद्धि पर आधार रखने वाले-होते हैं। ऋतः उनके द्वारा पुण्यका सम्पादन नहीं होसकता-वे श्रपनी उन धर्मके नामसे श्राभिहित होने वाली क्रियाश्रोंको करके पुराय पैदा नहीं कर सकते ।। चृंकि पुरायफलकी इच्छ्रारखकर धर्म-क्रियाश्चीके करनेसे-- सकाम धर्मसाधनसे-- पुरायकी सन्प्राप्ति नहीं होती, बाल्क निष्काम-रूपसे धर्मसाधन करने वालेके ही पुरुषकी संप्राप्ति होती है, ऐसा जानकर पुरुषमें भी श्रासक्ति नहीं रखनी चाहिये ॥ वास्तवमें जो जीव मंद कवायसे परिकात होता है वही पुरुष बांधता है, इसलिये मंदकपाय ही पुरायका हेतु हैं, विषयवांछा पुरायका हेतु नहीं --विषयवां आध्यवा विषया सक्ति तीवकषायका लक्त्य है भीर उसका करने वाला पुरुषसे हाथ घो बैठता है।

इन वाक्योंसे स्पष्ट है कि जो मनुष्य धर्म-साधनके द्वारा अपने विषय कपायोंकी पुष्टि एवं पूर्ति चाहता है उसकी कषाय मन्द नहीं होती और न वह धर्मके मार्ग पर स्थिर ही होता है। इसलिए उसके द्वारा वीतराग भगवान्की पूजा-भक्ति-उपासना तथा स्तुति-पाठ, जप-ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय, तप, दान और मत-उपवासादिरूपसे जो भी धार्मिक किकाएँ बनती है वे सब उसके आत्मकल्याणके लिए नहीं होती—उन्हें एक प्रकारकी सांसारिक दुकानदारी ही समभना चाहिए। ऐसे लोग धार्मिक कियाएं करके भी पाप उपार्जन करते हैं और मुखके स्थानमें उल्टा दुग्वको निमन्त्रख हेते हैं। ऐसे लोगोंकी इस परिखातिको श्रीशुभचन्द्राचार्यने, ज्ञानार्णवग्रन्थके २५वें प्रकरणमें,

निदान-जनित भार्त्तंभ्यान लिखा है भीर उसे घोर दुःखोंका कारसा बतलाया है। यथा— पुरायानुष्ठानजातैरभिलाषति पदं यज्जिनेन्दामरासा, यद्वा तैरेव बांछ्रत्यहितकुलकुजच्छेदमत्य तकोपात्। पूजा-सत्कार-लाभ-प्रभृतिकमथवा यास्ते यद्विकल्पैः स्यादार्त्त तिबदानप्रभवमिहनुसा दुःखदावोमधाम।।

श्रथात्—श्रनेक प्रकारके पुरयानुष्ठानोको—धर्म कृत्योको—करके जो मनुष्य तीर्थेकरपद तथा दूसरे देवोंके किसी पदकी इच्छा करता है श्रथवा कुपित हुआ उन्हीं पुर्याचरगोंके द्वारा शत्रुकुल-रूपी बृक्षोंके उच्छेदकी बांछा करता है, श्रीर या श्रनेक विकल्पोंक साथ उन धर्म-कृत्योंको करके श्रपनी लीकिक पूजा-प्रतिष्ठा तथा लाभादिककी याचना करता है, उसकी यह सब सकाम प्रवृत्ति 'निदानज' नामका, श्रार्त्त ध्यान है। ऐसा श्रार्त्त्रध्यान मनुष्योंके लिये दुःख-दावानल-का श्रग्रस्थान होता है—उससे महादुःखोंकी परम्परा चलती है।

वास्तवमें आर्त्तथ्यानका जन्म ही संक्लेश परिगामोंसे होता हैं, जो पाप बन्धके कारण हैं। ज्ञानार्णवके उक्त प्रकरणान्तर्गत निम्न श्लोक में भी आर्त्तथ्यानको कृष्ण-नील-कापोत ऐसी तीन अशुभ लेश्याओंके बल पर ही प्रकट होने वाला लिखा है और साथ ही यह सूचित किया है कि यह आर्राध्यान पाप-रूपी दावानलको प्रज्वलित करनेके लिये इन्धन-के समान हैं---

कृष्ण नीलाध सल्लेश्याबलंन प्रविज्ञम्भते । इदंदुरितदावार्चिः प्रसृतेरि धनोपमम् ॥ ४०॥ इससे स्पष्ट है कि लीकिक फलांकी इच्छा रखकर धर्मसाधन करना धर्माच श्यको दूषित भीर निष्फल ही नहीं बनाता बल्कि उल्टा पापबन्धका कारण भी होता है, भीर इसलिए हमें इस विषयमें बहुत हो सावधानी रखनेकी ज़रूरत है। हमारा सम्यक्त्व भी इससे मांलन भीर खिएडत होता है। सम्यक्त्वके भाठ भ्रंगोंमें निःकांक्षित नामका भी एक भंग है, जिसका वर्णन करते हुए भीभांमतगति भाषार्य भएने उपासका चारके तीसरे परिच्छेदमें साफ़ लिखते हैं—

विधीयमानाःशम-शील-संयमाः श्रियं ममेमे वितरन्तु चिन्तिताम् । सांसारिकानेकसुलप्रवर्दिनी निष्कोद्यितो नेति करोति कोशाम्॥७४॥

अर्थात्—िनःकाक्षित अंगका भारक सम्यव्हिष्ट इस प्रकारकी बांछा नहीं करता है क मैंने जो शम शील और संयमका अनुष्ठान किया है वह सब भर्माचरका मुक्ते उस मनोबांच्छित लच्मी को प्रदान करे जो नाना प्रकारके सांसारिक सुखोमें बृद्धि करनेके लिए समर्थ होती है— ऐसी बांछा करनेसे उसका सम्यत्क्य दूषित होता है।

इसी निःकांचित सम्यग्दण्टिका स्वरूप श्रीकुन्दकुन्दा-चार्य ने 'समयसार'-में इस प्रकार दिया है---

जो ए करेदि दु कंखं कम्मफले तह य सब्बधम्मेसु ।
सो शिवकंखो चेदा सम्मादिष्टी मुखोयव्यो ॥ २४८ ॥
सर्थात्—जो धर्मकर्म करके उसके फलकी —इन्द्रिय
विषयसुखादिकी इच्छा नहीं रखता है—यह नहीं
चाहता है कि मेरे अमुक कर्मका मुक्ते अमुक लौकिक
पल मिले—और न उस फलसाधनकी इध्टिसं
नाना प्रकारके पुरुषक्ष धर्मोंको ही इष्ट करता है—
अपनाता है—और इस तरह निष्कामरूपसे धर्मसाधन
करता है, उसे निःकंक्षित सम्यग्द्षि समक्षना चाहिये।

यहां पर मैं इतना और बतला देना चाइता हूँ कि श्री तत्त्वार्थसूत्रमें स्त्रमादि दश धर्मों के साथमें 'उत्तम' विशेषण लगाया गया है— उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दवादि-रूपमे दश भर्मोंका निर्देश किया है । यह विशेषण क्यों लगाया गया है ? इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपूज्यपाद भाचार्य भपनी सर्वार्थीसिद्ध टीका में लिखते हैं—

"हप्प्रयोजनपरिवर्जनार्थमुत्तमविशेषग्रम् ।" श्रयात्—तौकिक प्रयोजनी को टालने के लिए 'उत्तम' विशेषग्रा का प्रयोग किया गया है ।

इससे यह विशेषण्यद यहां 'सम्यक् शन्दका प्रति-निधि जान पड़ता है भीर उसकी उक्त व्याख्यासे स्पष्ट है कि किसी लौकिक प्रयोजनको लेकर—कोई दुनियानी गुर्ज़ साधनेके लिये—यदि क्षमा-मादंब-आजंब-सत्य-शौच संयम-तप-त्याग-आकिंचन्य ब्रह्मचर्य इन दश धर्मों से से किसी भी धर्मका अनुष्ठान किया जाता है तो वह अनुष्ठान धर्मकी कोटिसे निकल जाता है— ऐसे सकाम धर्मसाधनको वास्तबमें धर्मसाधन ही नहीं कहते । धर्मसाधन तो स्वरूपसिद्धि अथवा आत्मिवकास के लिये आत्मीय कर्त्तव्य समक्त कर किया जाता है, और इसलिये वह निष्काम धर्मसाधन ही हो सकता है।

इस प्रकार सकाम धर्मसाधनके निष्धमें आगमका स्पष्ट विभान भौर पूज्य भाचार्योकी खुली माजाएं होते हुए भी, खेद है कि हम आज-कल अधिकाशमें सकाम धर्मसाधनकी भ्रोर ही प्रवृत्त हो रहे हैं। हमारी पूजा-भक्ति-उपासना, स्तुति-बन्दन-प्रार्थना, जप, तप, दान और संयमादिकका सारा लक्ष लौकिक फलांकी प्राप्तिकी तरफ ही लगा रहता हैं - कोई उसे करके धन-धान्यकी वृद्धि चाहता है तो कोई पुत्रकी संप्राप्ति, कोई रोग दूर करनेकी इच्छा रखता है तो कोई शरीरमें बल लानेकी, कोई मुकदमेमें विजयलाभके लिये उसका अनुष्ठान करता है तो कोई अपने शत्र-को परास्त करनेके लिये, कोई उसके द्वारा किसी ऋदिः सिद्धिकी साधनामं व्यप्न है तो कोई दूसरे लीकिक कार्योंको सफल बनानेकी धुनमें मस्त, कोई इस लोकके सुख चाहता है तो कोई परलोकमें स्वर्गादिकांके मुखीकी श्रभिलाषा रखता है !! श्रीर

कोई कोई तो तृष्णाके वशीभृत होकर यहां तक अपना विवेक खो बैठता है कि श्री बीतराग भगवानको भी रिश्वत ( घुस ) देने लगता है-उनसे कहने लगता है कि है भगवान आपकी कपा से यदि मेरा अमक कार्य मिद्ध होजायगा तो मैं श्रापकी पूजा करूँगा, सिद्धचक-का पाठ थापूंगा, छत्रचँवरादि भेंट करूंगा, रथ-यात्रा निकलवाऊंगा, गजरथ चलवाऊंगा श्रथवा मन्दिर बनवादँगा !! ये सब धर्मकी विद्यम्बनाएं हैं ! इस प्रकार की विडम्बनाम्बों से श्रपने की धर्मका कोई लाभ नहीं होता और न आदम-विकास ही सध सकता है। जो मनुष्य धर्मकी रक्षा करता है - उसके विषयमें विशेष सावधानी रखता है— उस विडिम्बत या कलंकित नहीं होने देता. वहीं धर्मके वास्तविक फलको पाता है। 'धमों रक्त*ि रिक्ततः*' की नीर्तिके अनुसार रक्षा किया हुआ। धर्म ही उसकी रक्षा करता है और उसके पूर्ण विकास को सिद्ध करता है।

ऐसी हालतमें सकाम धर्मसाधनको हटाने श्रीर धर्मकी विडम्बनात्रोंको मिटानेके लिये समाजमें पूर्ण आन्दोलन होने की जरूरत है। तभी समाज विकसित तथा धर्मके मार्ग पर श्रग्रसर हो सकेगा, तभी उसकी धार्मिक पोल मिटेगी और तभी वह अपने पूर्व गौरव-गरिमाको प्राप्त कर सकेगा । इसके लिये समाजके सदाचारनिष्ठ एवं धर्मपरायग् विद्वानीको आगे आना चाहिये और ऐसे दूषित धर्माचरणोंकी युक्ति-पुरस्सर खरी-खरी श्रालोचना करके समाजको सजग तथा सावधान करते हुए उसे उसकी भूलोंका परिज्ञान कराना चाहिये तथा भुलेकि सुधारका सातिशय प्रयत्न कराना चाहिये। यह इस समय उनका ख़ास कर्तव्य है भीर बड़ा ही पुराय-कार्य हैं । ऐसे भान्दोलन-द्वारा सन्मार्ग दिखलानेके लिये भ्रानेकान्तका 'सम्यक पथ' नामका स्तम्भ-द्वार खुला हुआ है । वे इसका यथेष्ट उपयोग कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिये।

> वीरसेवामन्दिर, सरसावा, ता० ७-१-१९३९



## हमारे पराऋमी पूर्वज

( १ )

## कीरसेना चार्य

िले - श्रयोध्याप्रमाद गोयलीय ]

मन १४७८ ईस्वीकी बात है, जब जैनी पर भी बौद्धीकी तरह काफ़ी सितम दाये गये थे। कोल्हुश्रीमें पेलकर, तेलके गरम कड़ाश्रीमें श्रीटा कर, जीवित जलाकर श्रीर दीवारीमें चुन कर उन्हें स्वर्गधाम (?) पहुँचाया गया था! जो किसी प्रकार बच रहे, वे जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे।

उन्हीं दिनों दक्षिण्-श्रकीट ज़िलेके जिजी प्रदेश का वेकटामयेटई राजा था। इसका जन्म कवर्ड नाम की नीच जाति में हुआ था। उच्च कुलोत्पन्न कन्या-वरण करके उच्चवंशी बननेकी लालसाने उसे वहशी बना दिया था। उसने जैनियंकी बुलाकर अपनी अभिलाषा प्रकट की, कि वे अपने समाजकी किसी सन्दरी कन्यासे उसका विवाह कर्दे!

राजाके मुख्ये उक्त प्रस्तावका मुनना था, कि जैनी वज्रहते से रह गये ! यह माना कि 'संसार श्रमार है, जीवन ज्ञां भंगुर है, राज्य वैभव नश्वर एवं पाप का मृल हैं? ऐसे ही कुछ बिचारोंके चक्करमें पहकर जैन जन अपनी राज्य सत्ता लुटा बैठे थे, प्राचीन गीरव खो बैठे थे, प्राचीन गीरव खो बैठे थे, फिर भी वंशज तो नर-केसरियोंके थे। वनका सिंह अपनी जवानी, तेज और शीर्य खो देने पर भी मृंछका बाल क्या उखाइने देगा ? वह दलदल में फैंस हाथींके समान तो अपमान सहन कर नहीं सकेगा ? भलेही जैन अपना पूर्व वैभव तथा बल बिकम सम गैंवा बैठे थे, परन्तु जैनधर्म होपी नीच कुलोत्पन्न राजाको कन्या देहें, यह कैसे हो सकता था ? यह उस कन्या और कन्याके पिताका ही नहीं, वरन समृचे जैनसंघके अप मान और उसकी आन-मानका प्रश्न था। यह अभिलापा प्रकट करनेका साहस ही राजाको कैसे हुआ ? यही क्या कम अपमान है। इस धृष्टताका तो उत्तर देनाही चाहिये, पर विचित्र दंग से, यही सोचकर जैनियोंने कन्या विवाह देनेकी स्वीकृति देदी।

िनयत समय श्रीर नियत स्थान पर राजा की बारात

पहुँची, किन्तु वहां स्वागत करनेवाला कोई न था। विवाह की चहल-पहल तो दर्शकनार, वहां किसी मनुष्य का शब्द तक भी सुनाई न देता था। घवड़ाकर मकान का द्वार खोलकर जो देखा गया तो, वहां एक कुतिया वैठी हुई मिली, जिसके गले में बन्धे हुए कागृज़ पर लिखा था 'राजन! आपसे विवाह करनेकां कोई जैन-वाला प्रस्तुत नहीं हुई, श्रतः हम क्षमा चाहते हैं। श्राप इस कुतियासे विवाह कर लीजिये श्रीर जैनकन्या की आशा छोड़ दीजिये। सिंहनी कभी श्रुगालको वरण करते हुए नहीं सुनी होगी।"

वाक्य क्या थे ? ज़हर में बुक्ते हुए तीर थे । आदेश हुआ राज्यभरके जैनियोंको नष्ट कर दिया जाय । जो जैनधर्म परित्याग करें उन्हें छोड़कर बाक़ी सब परलोक भेज दिये जाएँ । राज्याका थी, फ़ौरन तामील की गई । जो जैनत्वको खोकर जीना नहीं चाहते थे, वे हँसते हुए मिट गये । कुछ बाह्यमें जैनधर्मका परिधान फैंककर छझ-वेषी बन गये। और कुछ सचमुच जैनधर्म छोड़ बैठे !

जैनधर्म के बाह्य आचार — जिन-दर्शन, रात्रि भोजन-त्याग और छुना हुआ जलपान — सब राज्य द्वारा अपराध घोषित कर दिये गये। अपराधीको मृत्यु-दर्ग्ड देना निश्चत् किया गया। परिणाम इसका यह हुआ कि धीरे-धीरे जनता जैनधर्म को भृलने लगी और अन्य धर्म के आश्रय में जाने लगी।

इन्हीं दिनों दुर्भाग्यसे क्यों, सीभाग्यसे कहिये, एक ग्रहस्थ महाशय टिएडीवनमके निकट बेलूरमें एक वापीके किनारे छुपे हुए जल छानकर पीरहे थे। राजा के सिपाहियोंने उन्हें देखा श्रीर जैनी समम्भकर बन्दी कर लिया। पुत्र होनेकी खुशीमें राजाने उस समय प्राश्-दर्गड न देकर भविष्यमें ऐसा न करनेकी केवल चेताबनी देकर ही उन्हें छोड़ दिया।

सिंहके गोली खाने पर जो स्थिति होती है, वही उक्त प्रहस्थ महाशयकी हुई । वे चुटीले सांप की तरह कोधित हो उठे ! 'बचजानेसे तो मरजाना कहीं श्रेष्ठ था, क्या हम छद्मवेषी बने इसी तरह धर्मका अप-मान सहते हुए जीते रहेंगे-इन्हीं विचारी में निमग्न होकर मारे मारे फिरने लगे, वापिस घर न गये श्रीर श्रवराबेलगोला में जाकर जिन-दीक्षा ग्रहरा करके मनि होगये । उन्होंने खुब अध्ययन करके जैनधर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया । श्रीर फिर सारे दक्षिशामें जीवन-ज्योति जगादी । सौ जैन रोज़ाना बनाकर आहार प्रहुग करने की प्रतिज्ञा की । यह त्राज कल के साधुत्रों जैसी श्राटपटी श्रीर जैनसंघ को छिन्न-भिन्न करने वाली प्रतिज्ञा नहीं थी। यह जान पर खेल जाने वाली प्रतिज्ञा थी। मगर जो इरादेके मज़बूत और बातके धनी होते हैं, वे मृत्युसे भी भिड़ जाते हैं। श्रीर सफ-लता उनके पांच चुमा करती है। श्रतः निर्भय होकर उन्होंने धोसे पर चोट जमाई श्रीर वे गाली, पतथर, भयङ्कर यंत्रगान्त्रों तथा मान-श्रपमान की पर्वाह न कर के कार्य-क्षेत्र में उतर पड़े। हाथीकी तरह भूमते हए जिधर भी निकल जाते थे, मृतको में जीवन डाल देते य । उनके सत्प्रयत्नसे विखरी हुई शक्ति पुनःसञ्चित हुई । जो जैन छुद्मवेशी बने हुए थे वे प्रत्यन्त रूप में वीर-प्रभुके भारडेके नीचे सङ्गठित हुए श्रीर जो जैन नहीं रहे थे, वे पुनः जैनधर्म में दीक्षित किए गये। साथ ही बहुतसे अजैन जो जैनधर्मको अनादरकी दृष्टिसे देखते थे, जैनधर्म में आस्था रखने लगे, श्रीर जैनी बननेमं अपना सौभाग्य समभने लगे। जिस दक्षिण प्रान्तमें जैन-धर्म लुप्तप्राय हो चुका था । उसी दिवागुमें फिरसे घर-घरमें गुमोकार मन्त्रकी ध्वनि गुंजने लगी। श्राजभी दक्षिण प्रान्तमें जो जैनधर्मका

प्रभाव श्रीर श्रस्तित्व है, वह सब प्रायः उन्हीं कर्म-वीर के साहसका परिणाम है। जहां जहां उन्होंने श्रपने चरण-कमल रक्खे, वहांका प्रत्येक श्राणु हमारे लिए पूज्यनीय बन गया है। मालूम है यह कौन थे? यह श्रीवीरसेनाचार्य थे। श्राजभी कहीं वीरसेनाचार्य हों; तो फिर घर-घरमें वही जिनमन्त्रोच्चारण होने लगे। श्रीर जैनी बारह लाख न रहकर करोड़ोंकी संख्यामें पहुँच जांय।

इन्हीं प्रातःस्मरणीय श्रीवीरसेनाचार्यका समाधि-भरण वेलूरमें हुआ। जैनधमंके प्रसारमें इनको सहा— यता देने वाला जिजीप्रदेशका गंगण्या श्रोडहयर नाम का एक प्रहस्थ था। इसने जैनधमंकी प्रभावना श्रौर प्रसारमें जो सहायता दी, उसके फलस्वरूप श्राजभी जब विरादरीमें दावत होती है; तब सबसे पहले इसीके वंश-वालोंको पान दिया जाता है, तथा टिंडीवनम् तालुकाके सीतामूरमें जब भट्टारकका चुनाव होता है तब इस वंश वालेकी सम्मित मुख्य समभी जाती है। इसकी सन्तान सभी तक तायनूरमें वास करती है । ऐसेही महान पुरुषोंकी समर सेवासों द्वारा जैन-धर्मकी जड़ें इतनी गहरी जमी हुई हैं कि हमारे उखाड़े नहीं उखड़तीं। वर्ना हमने जैनधर्मको मिटानेका प्रयत्नहीं कौनसा बाक़ी छोड़ा है। ऐसीही महान श्वात्मासोंके यल पर जैन-धर्म पुकार-पुकारकर कह रहा है:--

नक्शे बातिल मैं नहीं जिसको मिटाये आस्मा । में नहीं भिटनेका जवतक है बिनाये आस्मा ॥

# इस लेखमें उल्लिखत बातें कल्पित अथवा पौराणिक नहीं ,किन्तु सब सत्य और विश्वस्त हैं तथा मद्रास-मैस्रके स्मारकोंमें बिखरी हुई पड़ी हैं। उन्हीं पर से यह निबन्ध संकलित किया गया है। — लेखक

## श्रतीत-स्सृति

इन स्रवे-हाड़ोंके भीतर भरी धधकती-ज्वाला ! जिसे शान्त करने समर्थ है नहीं ऋसित-घनमाला !! इस मग्नावशेष की रजमें समुत्थान की आशा— रखती है ऋस्तित्व, किन्तु है नहीं देखने वाला !!

माना, आज हुए हैं कायर त्याग पूर्वजी की कृति! स्वर्ग-अर्तात, कला-कौशल, बल, हुआ सभी कुछ विस्मृति!! पर फिर भी----अर्वाशष्ट भाग में भी----इच्छित-जीवन है--- वह क्या?----यदी कि मनमें खेले नित अतीत की स्मृति!!

पतन-मार्गसे विमुख, सुपथमं श्रव्यायिता देकर ! मानवीयताके सुपात्र में श्रमर श्रमिय-रसको भर !! कर सकती नूतन-उमंगमय ज्योति-राशि श्रालोकित----भूल न जाएँ यदि हम श्रपने पूर्व गुर्णी-जनका स्वर !!

> वह थे, हां ! सन्तान उन्हींकी हमभी भाज कहाते ! पर कितना चरणानुसरणकर कीर्ति-राशि भ्रपनाते !! 'कुछभी नहीं !' इसी उत्तरमें केन्द्रित सारी चेष्टा---काश ! यादभी रख सकते तो इतना नहीं लजाते !!

भगवत्स्वरूप जैन 'भगवत्'



## स्री-शिचा

[ ले - श्रीमती हमलता जैन, हिन्दी प्रभाकर ]

जाति उन्नतिके युगमें इस संसारकी प्रत्येक जाति उन्नतिके पथ पर अग्रसर होरही है और स्वयंको सबसे अधिक उन्नत बनानेके प्रयासमें संलग्न है। परन्तु खेदका विषयहै कि जैनजाति और विशेषकर जैन स्त्री-जाति अब भी गहरी निद्रामें निमग्न है! इस वैज्ञानिक उन्नतिके युगमें भी वह चुप्पी साधे हुए है! इसका कारण विचारने पर केवल अशिचाही मालूम पड़ता है। जैन जाति अशिक्षा के घोर अधकार में हूबी हुई है! देशकी समस्त स्त्री जितयां जब अविद्या का आवरण पूरी तरह उतारकर फेंकने का निश्चय करके प्रगतिकी अपना रही हैं, तब जैन-स्त्री-जातिही इस दौड़में सबसे पीछे है और यही मुख्य कारण है कि जैन समाज दिन प्रति दिन अवनति के गर्तमें फेंसता जारहा है।

एक समय था जब कि जैनजातिका साम्राज्य चारों श्रोर छाया हुआ था, देशके कोने-कोनेमें जैनधर्मका प्रचार था श्रीर एक समय अब है कि जैनजातिको बहुत सी देशकी

जातियां जानती भी नहीं, उन्हें इतना भी मालूम नहीं कि जैन जातिका भी संसारमें कुछ अस्तित्व है। इस श्रवनतिका प्रत्यच कारण यही है कि प्राचीन समयमें समाजकी देवियां पूर्ण शिच्चित होती थीं, उनसे श्रच्छी शिचासम्पन्न, कर्मनिष्ट तथा धर्मप्रेमी संतान पैदा होती थीं श्रीर उसके कारण समाज उन्नत होता था. समाजका प्रत्येक श्रंग सहद होता था, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म व समाज पर किए गए श्राचिपांको दूर करनेकी योग्यता रखता था, श्रपने धर्मकी विशेषताएं स्वयं जानता था श्रीर श्रीरों को समभानेकी यांग्यता रखता था, जिसका फल धर्म की प्रगति होता था। परन्तु खेद है कि भ्रव श्रशिक्षता होनेके कारण श्रवलाएं स्वयंही यह नहीं जानती कि धर्म क्या है ? फिर उनकी संतान में धर्म के प्रांत शान व श्रद्धा किस प्रकार पैदा हो सकती है। उन वेचा-रियोंको यह पताही नहीं कि धर्मका असली महत्व क्या है और धर्म क्या वस्तु है ? केवल रातको भोजन न

करना, नितप्रति मंदिर हो आना, अष्टमी चतुर्रशिको हरे फल फूल न खाना, छानकर पानी पीना, बस इतने ही पर उनके धर्मकी इति हैं। सच पूछा जाय तो इसमें उनका कोई अपराध भी नहीं, जब उनको शिक्षाही नहीं मिली, उनको इससे अधिक कुछ बतायाही नहीं गया तो वह क्या कर सकती हैं? अतः अब स्त्री जाति का कर्तव्य है कि वह अपने समाजमें स्त्री शिक्षाके प्रचारका बीड़ा उठायें। अब यह समय उपस्थित होगया है जब हम समाजके कोने-कोनेमें स्त्री-शिक्षाके प्रचारकी आवाज़ पहुँच कर अपना कार्य आरंभ करदें। स्त्रियोंके शिक्षात होने परही समाज पूर्ण उन्नतिको पहुँच सकता है अस्यथा नहीं।

प्राचीन समय में शिक्षित माताश्रीके गर्भस ही राजा श्रेशिक जैसे धर्मप्रेमी, श्रकलंक निष्क लंक जैसे धर्म पर मिटनेवाले बीर पैदा हुए थे, जिन्होंने धर्मके लिये श्रापना सर्वस्व श्रापंशा किया । यदि हम श्रापने धर्मकी तथा समाजकी उन्नति चाहते हैं तो हमारा प्रधान कर्तव्य है कि हम पूर्णरूपसे स्त्री शिक्ताको श्रापनायें, समाजमें फिरमे श्रंजना, सीता, गुणमाला तथा मनोरमा जैसी सितयां पैदा करें। परन्त यह तभी हो सकेगा जब हम पूर्णरूपसे अपने समाजमें विद्याका प्रचार करनेके लिये दत्तचित्त हो जायेंगी श्रीर श्रपनी कन्याश्रोंको पूर्ण शिचित बनाने का इंढ संकल्प कर लेंगी। इस समय अन्य जातियों में बहुतसी ग्रेजुएट, वकील, वैरिस्टर तथा डाक्टर देवियां मिलेंगी, परन्तु जैन जातिमें खोजने पर शायद दो-चार अंजुएटही निकल आयें। इससे आधकर्का आशा बिल्कुल व्यर्थ है। श्रतः हमको भी इस उन्नतिकी दौड़ में शीव स-शीव भाग लेना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि आधुनिक उन्नतिके साथ-साथ हमें आधुनिक शिक्षाप्रणाली को भी अपनाना चाहिए या कि नहीं ! वह कैसी है और उसका हम पर क्या श्वसर होता है, इसका विचार करने पर हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि आधुनिक शिला प्राप्त करके कन्यायें प्रायः श्रभि-मानिनी होजाती हैं, भपने सन्मुख किसीको कुछ सम-भती ही नहीं, फंशनका भत उन्हें परेशान किये रहता है। वे क्रीम, पाउडर तथा चटक मटक व व्यर्थकी बातों में फंसे रहनाही ऋधिक पसंद करती है, धरका कार्य करना पसंद नहीं करती, तथा निर्लज्ज भी होजाती हैं ? इसलिये बहुतसे माता पिता शिक्षा को पसंद नहीं करते श्रीर इच्छा रहते हुए भी श्रपनी कन्याद्यों को शिक्षा नहीं दिलासकते। वेकहते हैं कि ऐसी शिक्षितों से तो श्राशिक्षत ही श्रद्धी हैं, श्रीर उनका यह कहना वास्तवमें सत्य भी है। परन्त्र साथही उन्हें यहभी सोचना चाहिए कि यह दोष किसका है ? शिक्ताका नहीं बल्कि श्राधुनिक शिक्ता प्रणाली का है, जिसके सुधार की नितात आवश्यकता है। शिवा यह नहीं कहती कि तुम शिचा प्राप्त करके योग्यताके ऋतिरिक्त अयोग्यता प्राप्त करो । पुस्तकों में यह बानं नहीं लिखी होतीं कि तुम फैशनेबिल हो जाम्रो या घमंदिन वन जाम्रो।

फलतः यह कर्तव्य तो हमारा ही है कि हम अपने लिए शिक्ताकी उत्तमीत्तम प्रणाली स्वीकार करें। योग्य जैन स्कृल स्थापित करें, उनमें उत्तमीत्तम पुस्तकीकी स्थान दें तथा योग्य शिक्षिकायें नियत करें। शिक्षकाओं का योग्य होना परमावश्यक है, कारण क्योंकि प्रायक उनके ही उत्तर कन्याओंका भविष्य निर्भर रहता है। यदि वे स्वयं योग्य होगी तो कन्याओंको भी योग्य शिक्षा देने में सफल हो सकेंगी और यदि स्वयं ही अयंग्य होगी तो दूसरोंको क्या योग्य बना सकेंगी ? ऐसी हालत में योग्य शिक्षिकाओं के लिए हमें मुख्य मुख्य स्थानों पर ट्रंनिंग स्कृल स्थापित करने चाहियें, जिनमें

से योग्य शिक्षा प्राप्त करके निकलें श्रौर स्कूलोंमें शिच्चि-काके पद को सुशोभित करें।

आधुनिक शिक्षामें कन्याश्रोको प्रहप्रबन्धादि तथा धार्मिक शिक्षा देनेका कोई प्रबन्धही नहीं है, जिसका कि हमको अपने जीवनकी प्रत्येक घडीमें काम पड़ता है। अतः हमें गिणत, इतिहास आदिके अति रिक्त ग्रहप्रबन्ध शिशुपालन, शिल्पकला, धार्मिक तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी बिषयभी पूर्ण रूपसे श्रपनाने चाहिएं, जिसमें हमें वास्तव में शिक्तित होनेका सौभाग्य प्राप्त हो सके और हम शिक्षा को बदनाम करनेका अवसर प्राप्त न कर सकें। शिचा प्राप्त कर लेने पर हमारे हृदयमें नम्रता, सेवाधर्म, देशभक्ति तथा धर्म पर दृढता भादि गुरा उत्तरोत्तर दृद्धि को प्राप्त होने चाहिए। अवगुर्गोंकी उत्पत्ति हममें इसलिए भी होजाती है कि शालाश्रोमें जो शिक्षा लड़कोंके लिए नियत है, वही हम लोगोंको भी दी जाती है श्रौर जो हमारी प्रकृतिके बिलकुल विरुद्ध होती है। ऐसी शिक्षा जिसका असर हम पर उल्टा पड़ता है और हम लाभके बदले हानि उठाती हैं। इस कारण शिक्ता प्रचारके साथ-साथ हमारा प्रधान लच्च शिच्चा प्रशालीको उत्तम बनाना भी है, जिससे हमें वास्तविक लाभहो, हम सच्ची उन्नति कर सकें भौर समाजको उन्नति बनानेमें सहायक हो सकें।

समाज तो बास्तवमें तब तक उन्नति करही नहीं सकता जब तक कि स्त्रियां सुशिन्नता नहीं होंगी, क्योंकि रथ के दोनों पिहिये बराबर होनेसे ही रथ ठीक गतिसे चल सकता है अन्यथा नहीं। नारी समाजका उत्थानही देश धर्म तथा समाजको और ख़ासकर प्रहस्थ जीवनको उन्नत बना सकता है। अशिक्षाके कारण हमारा प्रहस्थ जीवनभी अत्यन्त कष्टकर होता जारहा है। हम भीक, कायर, कलहिपय तथा बाह्याडंबर व श्रंगारमें मग्न रहने वाली होती जा रही हैं, और इसलिए हमारी सन्तानभी पतनोन्मुख हो रही हैं।

श्रव प्रश्न यह उठ सकता है कि जब हम पहले बहुत उन्नति दशामें थीं, तो हमारी यह अवस्था क्योंकर हई ? इसके लिए हम कह सकतीं हैं कि जबसे हिन्दु-स्तानकी कुछ परिस्थितियोंके वशा स्त्री शिक्षाको पाप समभा जाने लगा, पढ़ी लिखी स्त्रियोंको कलङ्क लगाने लगे श्रीर उनकी हँसी उड़ने लगी-कहा जाने लगा कि क्या पढकर उन्हें नौकरी करना है या परिडत बनना है, तभीसे हमारी यह शोचनीय दशा हुई है। इस में सन्देह नहीं कि भारतकी नारियां सदासे प्रतियोंकी अनुगामिनी रही हैं, उनकी आज्ञाही उनके लिए सदा श्रार्घ वाक्य रही हैं, वे पति श्राज्ञा पालन श्रपना कर्तव्य श्रीर धर्म समझती रहीं, परन्तु पतियोंने उनके प्रति अपना कर्तव्य भुला दिया वे मनमाने ऐसे नियम बनाते चले गये, जिनसे स्त्रियां मूर्ख होती गईं श्रीर पुरुषोंकी दृष्टिमें गिरती गईं। अन्तमें वे केवल तृप्ति और बच्चे पैदा करनेकी मशीनें ही रह गईं। इस तरह इमारा जीवन भार रूप होने लगा और होता जारहा है तथा इन्हीं कारखोंसे हमारा पतन हुआ है।

परन्तु हर्ष का विषय है कि इस उन्नतिके युगमें कुछ समयसे फिर हमारा ध्यान स्त्रीशिक्षाकी श्रोर झाकर्षित हुआ है और हम श्रपनी त्रुटिको अनुभव करने लगे हैं। श्रतएव श्रव वह समय आगया है कि हम समाज के प्रत्येक हिस्सेमें स्त्रीशिक्षाके प्रचारका बीड़ा उठालें और उसे कोने कोनेमें पहुँचा कर ही चैन लें, ताकि वह समय शीव्रही हमारे नेत्रोंके सन्मुख उपस्थित होजाय, जब कि हमारे समाजकी प्रत्येक स्त्री सुशिच्ता हिण्ट गोचर हो, हमारा स्त्रीसमाज फिरसे सुसंगठित

हो जाय, घर-घरमें सुख और शान्ति का साम्राज्य उपस्थिति होवे और समाज अवनित के गर्त से निकलकर
उच्चितिके शिखर पर आरूढ़ होवे, साथही इस प्रकार
स्त्री जाति योग्य शिद्धा प्राप्त करके सभ्यताकी आधुनिक
दौड़में भाग लेवे और परस्परकी मुठमेड़में कार्य
परायणता, उदारता, अमशीलता, विद्यानुरागता, नम्नता,
देशप्रेम, स्वच्छता आदि गुण प्रहण करें और पुरुषोंके
औद्धत्य, भोगविलास, चटकमटक आदि अवगुणोंको

दूरसे ही तिलाञ्जलि देवे । इस प्रकार के आचरण द्वारा उन्नति प्राप्त करके हम अपने प्राचीन गौरवको फिरसे प्राप्त कर सकती हैं । अन्यथा उन्नति सर्वथा असम्भव है । अतः अब हम सबको मिलकर अपने उत्थानका पूरा प्रयत्न करना चाहिए और दिखला देना चाहिए कि जागृत हुआ स्त्री समाज देश धर्म तथा समाजकी क्या कुछ उन्नति कर सकता है ?

### मंगल-गीत

उत्करिटे ! ल्लिपकर न रही अन्न, समारम्भ हो नर्त्तन ! आज कराश्रो पलट-पलट, कल्पना-चित्र दिग्दर्शन !!

> उठो, उमंगो ! क्रैंद रह चुकीं, बहुत काल, श्रव खेलो ! श्राज़ादी कह रही----उठो, श्रपना हक बढ़कर लेलो !!

हर्प ! विश्व-उपवन में निर्भय----होकर प्रति-दिन फूलो ! दुख दकेल पाताल-लोक में----स्वर्ग-लोक को छु लो !!

> मनोर्नात-सुख वारिद आश्रो, बरको घुमड़-घुमड़ कर ! प्राणों में भर दो नवीनता, का श्रसीम-सा सागर !!

मन मंगल-मय तन मंगल-मय----मंगल-मय वसुधा हो ! श्रोज, तेज, संगीत, राग-मय----प्रगटित एक प्रभा हो !!

भगवतस्वरूप जैन 'भगवत्'

## कथा कहानी

ले०---श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय

[ इस स्तम्भमें ऐसी छोटी छोटी सुरचि भौर भाव पूर्ण पौराणिक, ऐतिहासिक तथा मौलिक कथा-कहानियां देने की अभिलाषा है जो व्याख्यानों, शास्त्र सभाश्रों और लेखोंमें उदाहरण रूपसे प्रस्तुत की जा सकें। इस ढंगकी कहानियोंके लिखनेका अभ्यास न होते हुए भी कुछ लिखनेका प्रयास किया है, जिससे विद्वान लेखक मनोभाव समक्त कर इस ढंग की कथा कहिनयां लिखकर भिजवा सकें।

- (१) जब द्रोपदी सहित पांची पाएडव वनी में देश-निर्वासनके दिन काट रहे थे असहा आपत्तियां भेजते हुए भी परस्परमें प्रेम पूर्वक सन्तोषमय जीवन व्यतीत कर रहे थ- तब एक बार श्रीकृष्ण श्रीर उनकी पत्नी सत्यभामा उनसे मिलने गये। विदा होते समय एकान्त पाकर सत्यभामाने द्रोपदीसे पुत्ताः -- "बहन ! पांचों पाएडव तुम्हें प्रेम श्रीर श्रादरकी दृष्टिसे देखते हैं, तुम्हारी तनिकसी भी बातकी श्रवहेलना करनेकी उनमें सामर्थ्य नहीं है, वह कौनसा मन्त्र है जिसके प्रभावसे ये सब तुम्हारे वशीभृत हैं।" द्रोपदीने सहज स्वभाव उत्तर दिया-"बहन! पतिव्रता स्त्रीको तो ऐसी बात सोचनीभी नहीं चाहिए। पति श्रीर कुटुम्बी-जन सब मधुर वचन तथा सेवासे प्रसन्न होते हैं.-मन्त्रादिसे वशीभृत करनेके प्रयत्नमें तो वे श्रीर भी परे खिचते हैं।" यह सुनकर सत्यभामा मनही मन अत्यन्त लिजित हुई।
- (२) एक मार्ग चलती हुई बुढ़िया जब काफ़ी थक चुकी तो राह चलते हुए एक घुड़मवारसे दीनतापूर्वक बोली:—'भैया, मेरी यह गठरी ऋपने घोड़े पर रखले और जो उस चौराहे पर प्याऊ मिले, वहां दे देना,

तेरा वेटा जीता रहे. मैं बहुत थक गई हूँ मुक्ससे यह श्रव उठाई नहीं जाती।' घुड्सवार ऐंठकर बोला:-''हम क्या तेरे बाबाके नौकर हैं, जो तेरा सामान लादते फिरें" श्रीर यह कहकर वह घोड़ेको ले श्रागे बढ गया। बुढिया विचारी धीरे धीरे चलने लगी । आगे बढ़कर बुड्सवारको ध्यान आया कि, गठरी छोड्कर बड़ी ग़लती की । गठरी उस बुढ़ियासे लेकर प्याउवालेको न देकर यदि मैं त्रागं चलता होता, तो कौन क्या कर सकता था ? यह ध्यान ऋतिही वह घोड़ा दौड़ाकर फिर बुढिया के पास आया और बड़ मधुर बचनोंमें बोलाः - "ला बुढ़िया माई, तेरी गठरी ले चलं, मेरा इसमें क्या बिगड़ता है, प्याऊ पर देता जाऊ गा।" बुढिया बोली---''नहीं बेटा वह वात तो गई, जो तरे दिलमें कह गया है वही मेरे कानमें कह गया है । जा ऋपना रास्ता नाप, मैं तो धीरे-धीरे पहुंच ही जाऊंगी ।" घुड़सवार मनोरथ पूरा न होता देख अपना सा मुंह लेकर चलता बना।

(३) हज़रत मुहम्मद, जयतक श्ररबवालोंने उन्हें नयी स्वीकृत नहीं किया था तयकी बात है, घरसे रोज़ाना नमाज़ पढ़ने मस्जिदमें तशरीफ लेजाते तो,

रास्तेमें एक बुढिया उनके अपर कृदा डालकर उन्हें रोज़ाना तंग करती । हज़रत कुछ न कहते, चुपचाप मनहीं मनमें ईश्वरसे उसे मुबुद्धि देनेकी प्रार्थना करते हुए नमाज़ पढ़ने चले जाते । इस्नदस्तूर मुहम्मद साहब एक रोज़ उधर से गुज़रे तो बुढ़िया ने कृढ़ा न डाला। हज़रत के मन में कौतृहल हुआ। आज क्या बात है जो बुदिया ने श्रापना कर्तव्य पालन नहीं किया। दरवाज़ा खुलवाने पर मालूम हुआ कि बुढ़िया बीमार है। हज़रत अपना सब काम छोड़ उसकी तीमारदारी (परिचर्या) में लग गये। बृदिया हज़रत को देखते ही काँप गई श्रीर उसने समभा कि आज उसे अपनी उद्दर्डताओं का पल अवश्य मिलेगा । किन्तु बदला लेने के बजाय उन्हें त्रपनी सेवा करते देख, उसका हृदय उसड़ आया और उसने महम्मद साहब पर ईमान लाकर इस्लाम भर्म ग्रहण किया । हजरत के जीवनमें कितनीही ऐसी भाँकियाँ हैं, जिनमें विदित होता है कि मुधारकों के पथमें कितनी वाधायें उपस्थित होती हैं ऋौर उन सबको पार करनेके लिए विरोधियोको अपना मित्र बनानेके लिए, उन्हें कितने धैर्य श्रीर प्रेममय जीवनकी श्रावश्यकता पड़ती है। विरोधीको नीचा दिखाने, बदला लेने आदिकी हिंसक भावनाश्चोंसे श्रपना नहीं बनाया जा सकता। कुमार्गरत, भूला-भटका प्रेम-व्यवहारसे ही सन्मार्ग पर श्रासकता है।

(४) अक्सर ऋदियारी मुनियोंके आहार लेनेके अवसर पर रत्नोंकी वर्षा होती है। एक बारका पुरागों में उल्लेख है कि एक नगरमें जब ऋदियारी मुनियों का आगमन हुआ तो भक्तोंके घर आहार लेते हुए रत्नों की वर्षा होने लगी। इस प्रलोभनको एक बुढ़िया सँवरण न कर सकी और उसने भी विधिवत् आहार बनाकर मुनि महाराजको नवधाभक्ति पूर्वक पड़गाहा। मुनि महाराजके क्रॅबुली करने पर बुढ़िया जल्दी-जल्दी गरम खीर उनके हाथ पर खानेके लिए डाल, उपर देखने लगी कि अब रत्नोंकी वर्षा हुई, परन्तु मुनिमहा-राज का हाथ तो जल गया, किन्तु रत्न न बरसे। मुनि अन्तराय समभकर चले भी गये। मगर बुढ़िया उपर को मुँह किये रत्न-वृष्टि का इन्तज़ार ही करती रही। उसकी समभ में यह तनिक भी नहीं आया कि निस्वार्थ और स्वार्थ मूलकभाव भी कुछ अर्थ रखते हैं?

(५) कौरव श्रीर पाएडव जब बचपनमं पढ़ा करते ये, तब एक रोज़ उन्हें पढ़ाया गया-"सत्य बोलना चाहिए, क्रोध छोड़ना चाहिए।" दूसरे रीज़ सबने पाठ सुना दिया किन्तु युधिष्टिर न सुना सके और वह खोए हुएसे चुप-चाप बैठे रहे, उनके मुँहसे उस रोज़ एक शब्द भी नहीं निकला। गुरुदेव भूभलाकर बोले - युधि-ष्ठिर त इतना मन्दबुद्धि क्यों है ! क्या तुके २४ घएंट में यह दो वाक्य भी कएठस्थ नहीं हो सकते, युधिष्ठिर का गला भर श्राया यह अत्यन्त दीनता-पूर्वक बाले ---गुरुदेव ! मैं स्वयं श्रपनी इस मन्द बुद्धि पर लिजित हूँ। २४ घएटेमें तो क्या जीवनके अन्त समय तक इन दोनों वाक्यों को कएठस्थ कर सका--जीवन में उतार सका-तो अपने को भाग्यवान् समभंगा। कलका पाठ इतना सरल नहीं था जिसे मैं इतनी शीघ याद कर लेता।" गुरुदेव तव समभे पाठ याद करना जितना मरल है जीवन में उतारना उतना सरल नहीं।



## म्राचार्य हेमचन्द्र

िले -- श्री • रतनलाल संघवी न्यायतीर्थ, विशारद ]

### प्राक-परिचय

विभृतियों मेंसे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र भी एक पवित्र और अंग्ठतमिद्द्य विभृति हैं। विक्रम संवत् ११४५ की कार्तिक पृश्चिमा ही इन लोकोत्तर प्रतिभा-संपन्न महापुरुषका पवित्र जन्मदिन हैं। इनकी आगाधि बुद्धि, गंभीरज्ञान और अलौकिक प्रतिभाका अनुमान करना हमारे जैसे अल्पज्ञोंके लिए कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव हैं। आपकी प्रकर्ष प्रतिभासे उत्पन्न महान् मंगलमय प्रन्थराशि गत सातसौ वर्षोंसे संसारके सहृद्य विद्वानोंको आनन्द-विभोर करती हुई दीर्घतपस्वी भग-वान् महावीर स्वामीके गृढ़ और शांतिप्रद सिद्धान्तोंका सुन्दर रीति से परिचय करा रही हैं।

साहित्यका एक भी ऐसा अंग अञ्चला नहीं छूटा है, जिस पर कि आपकी अमर और अलौकिक लेखनी न चली हो, न्याय, ब्याकरण, काव्य कोप, छंद, रस, श्रलंकार, नीति योग, मन्त्र, कथा, चारित्र, श्राध्यात्मिक श्रीर दार्शानक श्रादि सभी विषयों पर श्रापकी सुन्दर श्रीर रसमय कृतियाँ उपलब्ध हैं। संस्कृत श्रीर प्राकृत दोनोंही भाषाश्रों में श्राप द्वारा लिखित महत्वपूर्ण श्रीर भावमय साहित्य श्रस्तित्व में है। कहा जाता है कि श्रपने यह मृल्य जीवनमें श्रापने साढ़े तीन करोड़ श्लोक प्रमाण साहित्यकी रचना की थी। किंतु भारतीय साहित्य के दुर्भाग्य से उसका श्रीधकांश श्रंश नष्ट प्रायः हो चुका है। लेकिन यह परम प्रसन्नताकी बात है कि जो कुछ भी उपलब्ध है, वह भी श्रापकी उज्ज्वल श्रीर सीम्य कीर्त्तिको सदैव बनाये रक्लेगा। समस्त भारतकी ही नहीं बिल्क सम्पूर्ण विश्वकी संस्कृत-प्राकृत-प्रिय विदुषी जनता श्रापके देवी ग्रन्थोंके लिए सदैव श्रहणी रहेगी।

महान् प्रतापी राजा विक्रमादित्यकी विद्वत्-समिति

मं जो स्थान महाकवि कालिदासका था, और गुण्ह राजा हर्षकी राजसभामें जो स्थान गद्य साहित्यके अनु पम किव बाण्भटका था; वही स्थान और वैसी ही गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा श्राचार्य हेमचन्द्रकी चौलुक्यवंशी गुजरात-नरेश सिद्धराज जयसिंहकी राज्य-सभा में था श्रशोकके समान प्रतिभा सम्पन्न और श्रमारि-पडहके प्रवर्तक परमाईत महाराज कुमारपालके तो श्राचार्य हमचन्द्र साक्षात राज-गुरु, धर्म-गुरु और साहित्य-गुरु थे।

#### जीवन-परिचय

श्राचार्य हेमचन्द्रका जन्म-स्थान गुजरात प्रान्ता-न्तर्गत ''भँधुका'' नामक नगर है, जो कि श्राजमी विद्यमान है। इनकी माताका नाम ''पाहिनी-देवी'' श्रीर पिता का नाम ''चाच देव'' था। ये जाति के ''मोड़'' महाजन थे। कहा जाता है कि जब हेमचन्द्र श्रपनी माताके गर्भमें श्राये, तब इनकी माताने यह म्बप्न देखा कि ''मैंने एक चिन्तामिश रन्न पाया है, श्रीर उमे श्रपने गुरुदेवकी संवामें भेट कर दिया है।''

सौभाग्यसं दूसरे दिन उसी नगरमें पथारे हुए श्री
प्रयुद्धसूरिके शिष्य अन्वार्य देवचन्द्रस्रिके स.मने
पाहिनीदेवी ने अपने स्वध्नकी बात कही । अन्वार्य ने
यही शुभ फल बतलाया कि तुम्हारे गर्भसे एक अगाध
तुद्धि सम्पन्न पुत्र-रत्न होगा; जो कि दीक्षित होकर जैनधर्मकी चिन्तामिण्रिरत्नके समान प्रभावना करेगा । यह
भविष्य-वाणी आगे चलकर अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई ।

गर्भकालके समाप्त होने पर यथा समय चाचदेव को पुत्र-रत्नकी प्राप्ति हुई। यह सन् १०८८ विक्रम ११४५ कार्तिक पृ्शिमा बुधवारकी बात है। पुत्रका नाम "चंगदेव" रक्खा गया। चंगदेव शरीर श्रीर कांतिमें चन्द्रकलाके समान शनैः शनैः बढ़ने लगे। एक दिनकी बात है कि श्राचार्य देवचन्द्रस्रि ग्रामानु- माम विहार करते हुए "अंधुका" पथारे और जैन मन्दिर में टहरें। चंगदेव अपनी माताके साथ उनके दर्शनार्थ आये । आचार्य देवचन्द्रस्रिने चंगदेवकी बालसुलभ चांचल्य और बुद्धिमत्ता देखकर पाहिनी-देवी से कहा कि यह बालक इस कलिकाल में जैनधर्म के लिये भगवान् गौतम जैसा महान् प्रभावक और अत्युच्चकोटिका श्रेष्ठ साहित्यकार होगा तथा सम्पूर्ण गुजरात में "अमारि ऋहिंसा" की विजयधोपणा करेगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि इसको मुक्ते भेंट करदे।

माता हपांतिरेकसे भीर पुत्र प्रेमसे आंखोंमें आंस् लाती हुई गद् गद् हो गई भीर तत्काल ही अपने पति की बिना सम्मति लिये ही पुत्रको गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दिया। यह घटना संवत् ११५० की है। जबिक बालककी आयु केवल पांच वर्षकी थी। भाचार्य श्री चांगदेवको साथमें लेकर खंभात पधारे। उस समय खंभातका शासक जैन कुलभूपण मन्त्री उदयन था। वहां पर चांगदेवको संवत् ११५० माघ गुक्ला चतुर्दशी शनिवारको दीक्षा दी और 'सोम-चन्द्र'' नाम संस्करण किया।

शिशुमुनि सोमचंद्रने दीक्षा-क्षण्यं ही विद्याभ्यास द्यौर द्यन्य गुणार्जन में क्षपनी संपूर्ण शक्ति लगादी और १६ वर्षमें ही अर्थात् २१ वर्षकी आयु होते ही सोमचंद्र महान् विद्वान् और अनेक गुण्सम्पन्न महापुरुष होगये। जैन-शास्त्रों और जैनेतर शास्त्रोंका विशाल मननपूर्वक-वाचन, नृतनमार्मिक साहित्य निर्माण करनेकी शक्ति समयज्ञता, दंभरहित भाषामाधुर्यपूर्वक स्वाभाविक व्याख्यान वैभव, प्रखरतेज, प्रचंड वाग्मन्ता, व्यवहार चतुरता, प्रकर्ष प्रतिभा, मौलिक विद्वत्ता, सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक परिस्थितिज्ञता आदि सभी आवश्यक गुण् मुनि सोमचंद्र में स्पष्ट रूपमें भलकने लगे।

#### ग्राचार्यपद

श्राचार्य देवचनद्रस्रिने इस प्रकार श्रापकी सिद्ध सारस्वता श्रीर श्रन्य शुभ लक्षणोंको देखकर श्रापको श्राचार्य पदवी प्रदान करनेका कल्याणप्रद निर्णय किया। तदनुसार संयत् ११६६ वैसाख शुक्ला तृतिया (इच्चु-तृतीया) के दिन मध्याह्मकाल में खंभात शहरमें चनुर्विध संघके सामने श्राचार्य-पदवी प्रदान की श्रीर 'श्राचार्य हेमचनद्र स्रि" नाम ज़ाहिर किया। इस समय सोमचनद्रस्रि उर्फ हेमचन्द्रस्रिकी श्रायु केवल २१ वर्षकी ही थी।

हमारे चरित्र-नायककी पूज्य माताजीने भी दीक्षा लेली थी । इस अवसर पर उन्हें भी साध्वी-वर्गमें ''प्रवर्तिनी'' जैसा पवित्रपद प्रदान किया गया। यह आचार्य हमचन्द्र-की असाधारण मातृ भक्तिका ही सुन्दर परिणाम था।

श्राच।र्य हेमचन्द्र खंभातसे विहार करके विविध स्थानोंको पवित्र करते हुए गुजरातकी राजधानी पाटणमें पधारे उससमय वहांके शासक सिद्धराज जयसिंह ये।

एक दिन मार्गमें हाथी पर बैठकर जाते हुए राजा की हांध आचार्य हमचन्द्र पर पड़ गई। तत्कालों उसे ये महाप्रतापी नर-शाद्ल प्रतीत हुए। तत्काल हाथी उनके समीप लेगया और हाथ जोड़कर योला कि हे महाराज! कृपया मेरे योग्य सेवा फरमाइये। आचार्य श्रीने काव्यमय उत्तर दिया कि 'हे राजन्! अपने इस दिग्गजको आगे-आगे चलाता ही जा; पृथ्वीको धारण करने वाले दिग्गज मले ही व्याकुल हों, क्योंकि वास्तवमें पृथ्वीका भार तो तुम्हीने अपने विशाल कंधों पर धारण कर रक्खा है। अतः दिग्गजों की परवाह कीन करता है। चतुर और मर्मज राजा काव्य-चमत्कृतिपूर्ण उत्तर सुनकर परम संतुष्ठ हुआ और विनय पूर्वक निवेदन किया कि, 'हे महाभाग! आप सदैव राज-सभा में पधारा

करें। आप भेरी सभाके लिये सूर्य - समान सिद्ध होंगे। उस दिनसे आचार्य श्री राजाकी विद्वत-सभाको शुशो-भित करने लगे। शनैः शनैः दिन प्रति दिन राजाकी हमार चरित्र नायकके प्रति अनन्य भक्ति और असा-धारण श्रद्धा बढ़ने लगी। तत्कालीन सभी जैन श्रीर जैनेतर लब्धप्रतिष्ठित विद्व न् ऋाचार्य हेमचन्द्रकी प्रतिभा का लोहा मानते हुए अपनी अपनी विद्वत्ता को उनकी अद्वितीय विद्वत्ता के आगे हीन-कोटि की समभने लगे थ । यही कारण है कि सिद्धराज जयसिंहने जब राज्य-सभा में नवीन संस्कृत-व्याकरणकी रचनाका प्रस्ताव रक्ला तो सभी विद्वानों की दृष्टि एक साथ आचार्य हमचन्द्र पर पड़ी। सभीने अपनी अपनी असमर्थता प्रगट करते हुए एक स्वरसे यही कहा कि इस पवित्र श्रीर श्रादर्श कार्यका भार केवल श्राचार्य हेमचन्द्रही सहन कर सकते हैं। अन्य किसीमें इस कायंको पूर्ण करनेके लिए न तो इतनी प्रतिभाही है और न इतनी शांक ही है।

#### गुजरातका प्रधान व्याकरण

श्रन्तमं श्राचार्य हमचन्द्रने तिद्धराज जयसिंहके विनयमय श्राग्रहसे सुन्दर, प्रासादगुण्संपन्न, प्राञ्जल श्रीर लालित्यपूर्ण संस्कृत-भाषामं सर्वाङ्गसम्पन्न वृहत् व्याकरण्की रचना की । व्याकरण्का नाम ''सिद्ध-हेम'' रक्ला गया । ''सिद्ध ' से त त्पर्य सिद्धराज जयसिंह हैं श्रीर ''हम'' से मतलब श्राचार्य हमचन्द्र है ।

इस व्याकरणामें ८ अध्याय हैं। प्रथम सात अध्याय में संस्कृत भाषाका व्याकरणा है और शेष आठवें में प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिकापैशाची और अपभूश इन ६ भाषाओंका व्याकरण है। प्रथम सात अध्यायोंकी सूत्र-संख्या ३५६६ है और आठवेंकी १११९ हैं। सम्पूर्ण मृल प्रन्थ ११०० श्लोक प्रमाणा है।

संस्कृत-भागके प्रकरणोंका कम इस प्रकार है :--संज्ञा: स्वर-संधि, व्यंजन-संधि, नाम, कारक, पत्वग्रत्व, स्त्री-प्रत्यय, समास, भारूयात (क्रिया ) कृदन्त, तद्धित भौर प्राकृत-प्रक्रिया । इस पर त्वयं स्नाचार्य श्री ने दो वृत्तियाँ लिखी हैं। बहत्वृत्ति १८ हज़ार श्लोक प्रमाण है भीर छोटी ६ हज़ार श्लोक प्रमाण है। इनमें सब संस्कृत-शब्दोंकी सिद्धि आगई है। कोई भी शेष नहीं रही है। छांटी टीका मन्द बुद्धिवालेके लिये श्रात्यन्त उपयोगी और सरल है। धातुरूप ज्ञानके लिये धातु-परायण उर्फ धात पाठ ५ हजार श्लोक प्रमाण है। उसादि सूत्र २०० एलं!क प्रमाण हैं । अनेक प्रकारके लांलत छुन्दों में रांचत ''लिंगानशासन'' तीन हज़ार श्लोक प्रमाण टीका से युक्त है। इसी प्रकार कहा जाता है कि आचार्य हमचन्द्रने अपने इस व्याकरण पर ८४००० श्लोक प्रमाण बहुन्यास नामक विस्तृत विवरण भी लिखा था। किन्तु दुर्भाग्यसे आज वह अनुपत्तन्ध है। सुना जाता है कि उसका थोड़ा सा भाग पाटन भीर राधनपुरके भएडारोमें । है इस प्रकार यह सम्पूर्ण कृति १ लाख श्रीर २५ हज़ार श्लोक प्रमाण कही जाती है। १ मल (दो वृत्ति सहित ) २ धातु—( सवृत्ति ) ३ गरापाठ ( सर्वात्त ) ४ उगादि सूत्र ( सटीक ) श्रोर ५ लिंगानु शासन ( बृहतवृत्ति सहित ) ये पांच श्रांग सिद्धहेम व्याकरणके कहे जाते हैं।

स्वापज्ञवृत्तिमें श्राचार्यश्रीने प्राचीन वैयाकरणी-के मन्तव्योंकी कहापोह पूर्वक समालोचना की हैं; इससे व्य करण-शास्त्रके विकासके इतिहासके श्रमुसन्धान में महत्त्व-पूर्ण सहायता मिल सकती है। गुजरातके इस प्रधान व्याकरण में सूत्रकम, वृत्ति-कौशल, उदाहरण-चातुर्य श्रीर व्याकरणके सिद्धन्तीका विश्लेपण श्रादि पर विचार करनेसे यह भली प्रकारसे जाना जा सकता है कि यह तत्कालीन उपलब्ध सब व्याकरणोंका नवनीत है। श्राचार्य हेमचन्द्रकी प्रकर्ष प्रतिभाका प्रदर्शन इसमें पद-पद पर होता है।

इसका भाठवां भध्याय सम्पूर्ण भारतीय प्राचीन भाषात्रोंके व्याकरणों में अपना विशेष स्थान रखता है। संस्कृत व्याक गाके साथ प्राकृत-व्याकरणको भी संयोजित करनेकी परिपाटी श्राचार्य हेमचन्द्रने ही स्थापित की है। वररुचि और भामह शादि श्रन्य शाचयोंने भी प्राकृत व्याकरणकी रचना की है; किन्तु उनका हिंध-कोण संस्कृत नाटको में आई हुई ( व्यवहृत ) प्राकृत, शौरसेनी आदि भाषाओंका भावार्थ समभने तक ही रहा है, जब कि श्राचार्य इमचन्द्रका अपने समय तकके पाये जानेवाले विविध भाषात्रीके सम्पूर्ण साहित्यको सम्भनेके लिये और उन भाषाश्चोंका श्रपना श्रपना स्वतंत्रव्यक्तित्व भिद्ध करनेके लिये श्रीर उनका श्रावश-सम्पूर्ण व्याकरण रचनेका उद्देश्य रहा है। दूसरी विशेषता यह है कि जिस प्रकार प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिति ने ''छांदसम '' कह कर वेदकी भाषाका व्याकरण लिखा है; उसी तरहसे जैन-श्रागमोंमें व्यवहृत शब्दों की सिद्धि "त्रार्पम्" कह कर की है महाराष्ट्रीय जैन प्राकृत श्रीर श्रपभुंश-भाषाको समभानेका जितना प्रयत्न श्राचार्य हमचन्द्रने किया है: उतना श्रन्यत्र नहीं देखा जाता है। श्रपभुंश भाषाके प्रति तो श्राचार्य हमचन्द्रका वर्णन श्रद्धितीय है । भारतकी वर्तमान श्रनेक प्रान्तीय-भाषाश्रोकी जननी अपभूश ही है। इस दृष्टिसे निश्चय ही भाषा विज्ञानके इतिहास में श्राचार्य हेमचन्द्रको यह श्रात्यन्त ही महत्त्वपूर्ण कृति है। श्रष्टम श्रध्यायमें कमसे प्राकृत, शौरसेनी, मागर्था, पैशाची, चृलिकापेशाची, श्रीर श्रपभृश-भाषाश्रीका व्याकरण है।



ट-हृत्तकी घनी डालियों में सूर्य-तापसे सुरक्षित चिड़िया श्रीर उसका नन्हा सा बचा बैठे विश्राम लेरहे थे। गर्मी पड़ रही थी। श्रीर वे दोनों दिन-भरके थके-मांदे थे। चिड़िया श्रीषक थकी नहीं थी। चाहती तो उड़कर सीधी श्रपने घोंसले तक पहुँच जाती श्रीर अपने श्रन्य बच्चों के बीच श्राराम करती; लेकिन बह बच्चेकी व्याकुलता न देख सकी। बच्चा बेहद थक गया था श्रीर अब एक पंग भी श्रीर उड़ना उसके लिए दूभर हो गया था। चिड़िया-माँ को उसे छोड़ कर श्राग बढ़ जाना सम्भव नहीं था।

ठंडी वायुमें दोनों आस्तिं मृदे बैठे थे। थोड़ी देर में चिड़ियाने कहा—'बेटा, अब चलें?'

'थोड़ा और ठहरो, माँ। अभी चलते हैं।'---श्रन्य-मनस्क भावसे बच्चेने कहा।

दोनों चुप हो गये।

कुच देर पश्चात् चिड़िया ने फिर कहा, 'क्यों बेटा, अब चलें ?'

'हाँ, माँ, चलो।'

— और ज्यों ही दोनों उड़ने को हुए कि— ठाँय-ठाँय—

और बचा पृथ्वी पर भ्रा गिरा ! चिड़िया ने देखा ! क्षण-भरको वह ज्ञान-श्रत्य हुई कि फिर संभल गई । उसके सम्मुख दो समस्याएँथी । बच्चेका प्रेम श्रौर जीवनका लोभ ।

लेकिन निर्णय वह आस्मान में जाकर करेगी। वह उड़ चली, इतनी ऊँची कि जहाँ मानवयलकी पहुँच नहीं है।

उधर !

शिकारी की दुनाली बन्दूक चिड़ियाकी खोर तन गई । शिकारीने निशाना लगानेका प्रयत्न किया; लेकिन चिड़िया तेज़ीमें उडरही थी।

शिकारी निशाना न लगा सका । यह प्रतीक्षा करने लगा कि ज्यो ही चिड़िया पर थामे कि वह घोड़ा दबादे। सहसा सुना—

'स्रो पगले, ब्यर्थ है यह सारा परिश्रम । निश्चित बैठ । चिड़िया में मौं की ममता है । वह बच्चेके समीप स्रायगी, सभी स्रायगी।'

शिकारी ठहर गया।

—माँ की ममता ! इतनी कि चिड़िया अपने प्राणों की भी चिन्तान करेगी ? श्रीर उस निर्जीव बचेके लिए अपने प्राणोंको भी संकटमें डाल देगी ? इतना त्याग ! इतना बलिदान !!

शिकारीका मस्तिष्क चक्कर खा उठा। बन्दूक तनी थी: लेकिन निश्लेष्ट शरीरको लेकर वह श्रानुभव कर रहा था कि उसकी उँगलियोंमें जान नहीं है। श्रीर जैसे उसके हृदयकी धड़कन थमती जा रही है।

चिडिया श्रारमानमें मँडराती रही श्रीर सोचती रही। लेकिन सारे मार्ग अवरुद्ध थे। केवल बच्चे के पास जाने का मार्ग ही खुला था।

विलम्बन कर एक ही सपाटे में वह अपने बच्चेके मृत शरीर के समीप आ बैठी।

शिकारीकी बन्दुक तनी थी।

निशाना लगा था।

और शिकारी त्राकुल मन की लिए चुपचाप बैठा

था। कहाँ बल था उसमें कि घोड़े को दबाकर चिड़िया को शिकार बनाले।

क्षण-भर निस्तब्धता छाई रही । चिडिया निडर पर खोई-सी बच्चे से चिपटी बैठी थी। वह जानती थी कि उसका घातक उसकी घात में बैठा है। इसकी चिन्ता उसे लेशमात्र भी नहीं थी।

शिकारीकी बन्दक श्रनायास ही नीचे श्रा गिरी। एक भोर चिड़िया भपने प्यारे सभोके विस्तोह पर गरम-गरम श्रांस बहा रही थी, दूसरी श्रोर शिकारीकी श्रांखें सजल थीं श्रीर दो दो श्रभु-कण उसके कपोलों पर लुढ़क रहे थे।

### श्रन्तर-ध्वनि

(लं ० श्री कर्मानन्दजी जैन )

(?)

(Y)

श्रास्ताचल पर देख भानुको, सिंहर उठा तन मन सारा ! नर-जीवनक। यह मौलिक दिन, श्रौर खोदिया इक प्यारा !! व्यथित हुआ है अन्तरात्मा, विश्व भार ढोते ढोते ! निकला ब्रहो दिवाला ! वैभव, इसी तरह खोते खोते !!

( ? )

श्राशा थी नर-तन पाकर कुछ, घाटा पूरा कर लेंगे ! दर्शन-ज्ञान-चरण-रत्नों से कोठे श्रपने भर लेंगे !! फेंक भार की भव सागर से. जल्दी पार उतर लेंगे ! मिलन कोठरी त्याग शुद्धतम, सिद्ध शिला पर घर लेंगे !!

( ३ )

कल कल करते कल्प विताये, नहीं कभी मुख-फल पाया ! मृग मरीचिका-सम भटका में, अन्त समय फिर पछताया !! इस पागल पन पर मेरे यह. निशा मौन मुस्काती है ! शान्त व्योम से मुक-ध्वनि कुछ, कानों में कह जाती है !! चन्द्रदेव ! मुभापर क्यों हँसते, मैं तो आप दुलारी हूँ ! निज सम्पत खोकरघर घर का, हा ! अब बना भिखारी हूँ !! यह सब देख हृदय जल उठता, सुप्त भाव जग जाते हैं ! तपत बुभानेको अन्तरकी, नयन नीर भर लाते हैं!!

(4)

दूर हुआ हा ! भानु ज्ञानका, मन-मन्दिर श्रॅंधियारी है ! घान हृदयके छील रही यह, शशि-सुष्मा हत्यारी है! माह-ज्वरसे ऋति व्याकुल हूँ, मस्तक-पीड़ा भारी है! खाना पीना बातें करना, सब कुछ सगता खारी है !!

(६)

इसके वैद्य आप ही हैं, यह जान शरण में आया हूं ! मन है तुच्छ पास "स्वामिन्", बस मेंट उसीकी सायाहूँ !! दुष्कृत्यों पर पञ्चताता हूँ, नीर नयन से जारी है! लाखों मुक्त से तारे अब तो, जिनवर ! मेरी बारी है !! महोदयसे भी इसी प्रकार अपन्य कवियोंकी भी काव्य समीक्षा प्रगट करनेका अपनुरोध है।

श्वेताम्यर जैन समाजका केन्द्रस्थान गुजरात श्रीर राजपूताना है। वहां हिन्दी-भापाका प्रचार पूर्व कालसे ही नहीं रहा। श्रतः श्वेताम्बर-समाजमें हिन्दी भापाके प्रन्थ श्रपेक्षा कृत कम है। दिगम्बर साहित्यमें हिन्दीग्रन्थों की संख्या बहुत श्रिषक है। इधर ३०० वर्षोंमें रचित श्राधिकांश ग्रन्थ हिन्दी में ही हैं। श्रतः हिन्दी समाजके विद्वानोंका यह सर्व प्रथम एवं परमावश्यक कर्त्तब्य हैं कि वे श्रपने प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थोंको पूर्ण खोजकर उनके इतिहास नवनीतको शीघातिशीघ जनताके समन्न रक्खें।

एक बात में कहदेना श्रीर भी श्रावश्यक समक्तता हूँ श्रीर वह यह है कि केवल ग्रन्थ प्रकाशित कर देनेसे ही कार्य नहीं चलेगा। प्रत्थतो बहुतसे प्रकाशित हैं, फिर भी जैन साहित्यके विषयमें जैनेतर विद्वान इतने अधिक अधिकारमें क्यों हैं? इसके कारण पर जब विचार किया जाता है तो यह बात स्पष्ट जान पड़ती है कि हमने अपने प्रत्थोंको प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्जन पुस्तकालयों एवं जैनेतर विद्वानोंके हाथों तक पहुंचानेकी ओर सर्वथा दुर्भिक्ष रक्खा है। अतः अब मेरे नम्न अभिशयानुसार हमें अपने प्रत्येक विशिष्ट प्रत्थोंको जैनेतरपत्र सम्पादकों के पास समालोचनार्थ तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्जन पुस्त-कालयों एवं विद्वानोंको भेंट स्वरूप भेजना चाहिये। साथ ही हिन्दी सामयिक पत्रोंमें हिन्दी एवं अन्य सभी प्रकार के जैन साहित्यके सम्बन्धमें लेख बहुत अधिक संख्यामें प्रकाशित करने चाहियें तभी हमारा साहित्य विश्वमें अपना उपयुक्त स्थान पासकेगा।

-

'जिसका मन सत्यमें निमग्न है वह पुरुष तपस्वीसे भी महान् श्रीर दानीसे भी श्रेष्ठ है।' 'तीर सीधा होता है श्रीर तम्बूरेमें कुछ भुकाव रहता है। इसलिये श्रादमियोंको स्रतसे नहीं, बल्कि उनके कामोंसे पहिचानो।'

'ऋहिंसा ७व धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है। सद्याईका दर्जा उसके बाद् है।'

'यदि तुम नैकीको चाहते हो तो कामनासे दूर रहो क्योंकि कामना एक जाल श्रोर निराशा मात्र है।' 'कामनासे मुक्त होनेके सिवाय पवित्रता श्रीर कुछ नहीं है श्रीर यह मुक्ति पूर्ण सत्यकी इच्छा करनेसे ही मिलती है।'

'मनुष्यकी समस्त कामनाएँ तुरन्तही पूर्ण होजाया करें यदि वह अपने मनके कोधको दूर करदे।' 'द्धदयसे निकली हुई मधुरवाणी और ममता मयी स्निग्ध दृष्टिके अन्दरही धर्मका निवासस्थान है।' 'सब प्रकारकी ईर्ष्यासे रहित स्वभावके समान दूसरी और कंई बड़ी नियामत नहीं है।' 'बुराईसे बुराई पैदा होती है, इसलिये आगसे भी बढ़कर बुराईसे डरना चाहिये।'

—तिहवल्लुवर

हमारी विभूतियाँ

# श्री० नाथूराम प्रेमी

लंखक ---

भी० जैनेन्द्रकुमार

[ हमारी समाजमें वर्तमानमें भी ऐसे साहित्य सेवी, दार्शनिक, लेखक, कवि, दानवीर, धर्मवीर, देशभक्त श्रीर लोकसेवक विद्यमान हैं, जिनपर हमें क्या संसारको श्रीभमान हो सकता है । "अनेकान्तमें" कुछ ऐसीही विभृतियों के परिचय देनेकी प्रयत्न इच्छा थी। हर्ष है कि मेरी प्रार्थनाको मान देकर श्री० जैनेन्द्रकुमारजीने इस स्तम्भके उद्घाटन करनेकी कुपाकी है। — व्यवस्थापक ]

इं अयोध्याप्रसादजी चाहते हैं कि श्री नाथूराम प्रेमीस मेरा परिचय है, सो उनके बारेमें कुछ लिखादं। परिचय मेरा उतना घना नहीं है जितना और बहुतीका होगा। उग्नमें वह मेरे बड़े हैं। उस अर्थमें हम साथी नहीं हैं। मुक्ते सुध-बुध नहीं थी, तब उन्होंने हिन्दी साहित्यके चेत्रमें स्मरणीय काम किया। बम्बईकी उनकी 'हिन्दी-प्रन्थ रत्नाकर सीरीज़' हिन्दी-प्रकाशनमें शायद सबसे नामी प्रन्थ-माला है। उसका आरम्भ हुआ तब में बचा हैगा।

परिचय मेरा इस तरह हुआ। मेरे पास एक छोटी-सी पुस्तक लिखी हुई थी। उसका नाम था परख'। वह एक प्रकाशकको दी गई थी; लेकिन उन्हें वाइदा करने पर भी छापनेकी सुविधा नहीं हो सकी थी। नया लेखक था। परिचय मेरा था नहीं। कीन मेरी किताब छापता? जो परिचित थे, वही छापना टालते रहे तो में और किससे क्या आशा कर सकता था! ऐसी हालतमें स्थानीय प्रकाशक-मित्रके यहाँसे लीटने पर पुस्तककी पार्डु-लिप कोई एक महीने तक मेरे यहाँ पड़ी रही। साहस न होता था, किसे भेज़ं? वहाँ भेज़ं? प्रकाशकों के विषयमें ऐसी-वैसो कहानियाँ सुनी थीं खोर में एकदम नया था।

फिर जाने क्या सुमा कि एकबार जीको कड़ा कर मैंने पुस्तक नाथूराम प्रेमीजीको भेजदी। आशा थी वह बंरंग वापिस आजायगी। और उसकी कोई पूछ न होगी। लेकिन भेजनेके चौथ राज़ही एक ख़्त मिला कि पुस्तक आपकी मिली है। देखकर उत्तर दंगा। उसके तीमरे राज़ पत्र मिल गया कि पुस्तक हम छाप सकते हैं। और जो टर्म हो, लिखें रुपया हम पहले भी भेज सकते हैं।

मुक्त नए लेखकके लिए यह व्यवहार अप्रत्याशित था। लेकिन श्री नाथ्राम प्रेमीकी यही खूबी है। वह व्यवहारमें अत्यन्त प्रामाणिक हैं। और जहाँ लाभका सीदा किया जाता है, वहाँभी वह प्रामाणिकता नहीं तजेंगे, अपना लाभ छोड़ सकते हैं।

फिर तो परिचय घानष्ट ही होता गया। मैंने देखा कि उन्हें सत्साहित्यकी सहज परख है। किसी विद्वताकी कसौटी पर कसकर वह उसे नहीं जाँचते हैं। ऐसी कसौटी तो बल्कि सब जगह काम भी नहीं दे सकती। सहज-बुद्धि द्वारा ही वह सत् और असत् में भेद करते हैं। उनकी शिक्षा अधिक नहीं है, लेकिन बुद्धि पैनी है। और बारीक-से-बारीक बात में भी वह खोते नहीं हैं। अध्यवसाय उनका अनुपम है। उसीके बल पर प्रेमीजी आज विद्वान् ही नहीं हैं, सफल साहित्य-कर्ता हैं और सफल ब्यवसायी हैं।

एक बातसे वह बरी हैं। महत्वाकांक्षा उनकी कर्तव्यसे आगे नहीं जाती। कल्पनाओं में वह नहीं बहकते। जो करना है, करते हैं। और नामवरी दूसरेके लिए छोड़ सकते हैं। प्रदर्शन का मोह उन्हें नहीं है। और सभा-समाजमें आप उन्हें पहचानने में भूलभी कर सकते हैं। अनायास वह आगे नहीं दीखेंगे और पीछे बैठकर भी वह नहीं सोचेंगे कि पीछे बैठे हैं।

विना पूँजी वस्वई-जैसे शहर में उन्होंने हिन्दी-भाषा का प्रकाशन आरम्भ किया और उमें सफल बनाया। यह सब प्रामाणिकता और अध्यवसायके वल पर। अपना व्यवसाय सफल और भी बनाते हैं, लेकिन इसमें वह अपनी दृष्टिकों भी परिमित बना लेते हैं। प्रेमीजी का काम निरा धंधा नहीं था। उनमें दृष्टिका विस्तार आदृश्यक था। नई-से-नई प्रगतिका उस पर प्रभाव था। संकीणता उस व्यवसाय में निभ नहीं सकती थी। व्यक्ति जागरूक न रहेतो वह तिनक पिछुड़ भी जा सकता है। लेकिन प्रेमीजी पिछुड़े नहीं। उनके हिन्दी ग्रन्थ-कार्यालय की साहित्यक दृष्टिसे अब भी सबसे अधिक प्रतिष्ठा है।

यह छोटी खूबी नहीं है। प्रेमीजी जैन-संस्कारोंको लेकर श्र-जैनोंके प्रति तिनक भी पराये नहीं हैं। दिगम्बर हैं; लेकिन श्वेताम्बर भी उनके समान निकट हैं। उसी तरह वह जैनेतर समाजके बीच अपना स्वत्व क़ायम रख सकते हैं। उन्होंने अपनापन नहीं खोबा। लेकिन उसे

समेटा भी नहीं। यह विस्तृत होते चले गए। विस्तृत श्रर्थात् समभावी।

हमारा एक से अधिक बार साथ रहनेका मौक़ा आया है। मैंने देखा कि उनमें युवकोचित स्पूर्ति है। कामको वह टालते नहीं; निवटाते जाते हैं। क्या छोटा क्या वड़ा, सब काम उन्हें समान है। इस वारेमें भूठी लजा उनमें नहीं है। अपनेको साधारणसे अधिक नहीं गिनते। परिस्थितिके अनकृल अपनेको निभा लेते हैं। साज-वाजसे यह दूर हैं। और जो ऊपरी है, उसमें वह नहीं फँसते।

यह विद्वान् हैं, लेकिन सहानुभूतिसे शून्य नहीं हैं।
यह गुण उनमें सामान्य से अधिक है। हृदय उनका
कोमल है। इतना कोमल है कि ज़रूरतमे ज़्यादा।
तिवयतसे वह परिवार के आदमी हैं। सच्चे अधींमें सद्गृहस्य। सहानुभृतिको बांटते चलते हैं। अपनेको एकाकी
और अलग बताकर बड़े बननेकी उनमें स्पर्धा नहीं है।
उनकी विशेषता यह है कि वह उपदेशक नहीं हैं। सुहृद
हैं। आपको लैक्चर नहीं देते। चुपचाप आपके काम
आजाते हैं। आजके प्रचारवादी युगमें यह विशेषता
दुर्लभ है। हर कोई एक-दूसरेको सीख देनेको और
सुधारनेको तत्पर दीखता है। काम आनेके समय उद्यत
कम लोग दीखते हैं।

पर प्रगटमें उग्रता नहीं तो भी असली दहता तो उनमें है। उनका जैन-हितैषी अब भी जैनियोंको याद है। अग्रगामी सब आन्दोलनोंके वह साथ दीखे। और भरसक सुधारको वह अपने जीवन में उतारते गए। लेकिन वह इस प्रकार कि विरोध के बीजन पड़ें। हृदयके उदार, पर कर्मसे उन्होंने अनुदारोंका भी साथ नहीं छोड़ा। सामाजिक भावसे वह हिल-मिलकर चले।

यह हेलमेलकी वृत्ति उनके संस्कारों में गहरी है। वह नेता नहीं हैं; न क्रांतिकारी हैं। न शास्ता हो सकते हैं। वक्ताभी वह नहीं हैं, वह मंच पर आकर बोलनेसे बेहद बचते हैं। यह नहीं कि उनके विचार सुलभे नहीं हैं, या भावनाकी कभी है। सो तो एक बार जब वह मेरे अनुरोध पर बोले; उनकी वक्तृता अतिशय सुसंगत थी। बेशक जोश उसमें नहीं था। न जोश उभारनेकी उसमें शक्ति थी। स्फूर्ति नहीं, अनुभवकी उसमें अपील थी।

प्रमीजी कर्मशील कार्यकर्ता हैं। वाग्मिताका उनमें अभाव है। लहरसे उल्टेनहीं चल सकते। लेकिन लहरमें बहते भी नहीं। श्रीर विध्न-बाधाश्रोंके बीच अपने काममें लगे रह सकते हैं। काममें चुस्त, व्यवहारमें तत्पर, वह एक सच्चे मित्र हैं। बुराईकी उनमें क्षमता नहीं। स्वभावसे धर्म-भीठ। मालूम होता है कि बहुत चेष्टा पूर्वक उन्हें असत् प्रवृत्ति को नहीं जीतना पड़ता। वैसी प्रवृति असलमें उनमें निसर्गसे ही दुर्वल है। अनायास वह नेक हैं। बदी कोई उनसे मानों अत्यन्त प्रयत्न पूर्वक ही हो सकती है। वह मूलसे सजन हैं।

मैं मानता हूँ कि उनके जीवन-कार्यमें प्रामाणिक सद्दृत्तिकी एक मूल धारा रही है। और इसीके कारण उनके जीवन में इस सबके लिए बहुत कुछ अनुकरणीय है।

# दर्शन ग्रीर बन्धन !

(१) मैं तेरे मन्दिर में प्रवेश— गद्गद् होकर कर रहा नाथ! पर मैं तो विकसित पुष्पराशि— से पूर्ण रहित हूँ, रिक्त हाथ!

(२) याद निश्चय सत्य-मार्ग पर हूँ, उस में न योग्यता का छिपाव; तब तो यह बन्धन है कल्झ ! दर्शन-बन्धन में क्या लगाव ?

(३) शंकाओं से होकर स्वतन्त्र, हीनत्व, अभाव, इसे न मान; निर्वतता को आमन्त्रित कर, तो फिर क्यों मांगू क्षमा-दान?

(४) पर बात यहीं तक नहीं अपन्त; आया हूँ यह लेकर विचार— यदि बन श्राए तो चरणां पर, यह तन मन धन दंसभी वार!

(५)
पर चरणों को तो घेरे हैं—
ये चढ़े हुए अनिगनत हार!
तत्काल इन्हें चुन चुन करके,
मैं फेंकूं क्यों न अभी उतार!

(६)
श्चाते हैं जो श्चाह्वादित हो,
तेरे दर्शन की लिये प्यास!
ये पुष्य-प्रदर्शन कर देते—
तेरे पद-चुम्बन से निराश!!

(७)
ये हैं भक्तों का खरह-मान,
सत्ताधारी का आहंकार!
इन पुष्पहार ने किया बन्द—
चरका-स्पर्शन का दिव्य द्वार!!

(रचयिता:-श्री० कल्यां साकुमार जैन 'शशि')

## गोत्रकर्म-सम्बन्धी विचार

(ले॰---ब्र॰ शीतलप्रसादजी)

[ 'श्रनेकान्त'की सुन्दर समालोचनाके साथ यह लेख 'जैनिमन'के पिछले पौप शुक्ल १ के श्रक्कमें मुद्रित हुश्या है, श्रीर वहां इसे 'श्रनेकान्त'में भी प्रकट कर देनेकी मुक्ते प्रेरणा की गई हैं। जैनिमनका यह लेख अपनेकां सुसम्पादनसे विहीन श्रीर श्रवतरणों तथा छापे श्रादिकी श्रनेक त्रुटियों— श्रशुद्धियोंकां लिये हुए जान पड़ा, श्रीर इसलिये मुक्ते उसको जैनिमन परसे ज्योंका त्यों उद्धृत करनेमें संकोच होता था। बादको ब्रह्मचारीजीने उसकी एक श्रलग मुद्रित कापी भी, मान दो तीन श्रशुद्धियोंको ठीक करके, मेरे पाम भेजी श्रीर उसे श्रनेकान्तमें छाप देनेका श्रनुरोध किया। ऐमी हालतमें भाषा श्रादिका कोई सुधार-संस्कार किये बिना ही यह लेख ब्रह्मचारीजीकी उक्त कापीके श्रनुसार ज्योंका त्यों प्रकट किया जाता है। साथमें कुछ स्पष्टीकरणादिके लिये एक सम्पादकीय नोट भी लगा दिया है, जिसे पाठक लेखके श्रन्तमें देखने की कृपा करेंगे। ——सम्पादक ]

जो जिकमें पर एक लेख बाबू सूरजभानजीक। श्रने कान्त पृष्ठ ३३ से ४७ तक है व पं० जुलगिकशोर-जी लि॰ पृ० १२९ से १३६ तक है। दोनों लेख विद्वानों को ग़ौर से पढ़ने योग्य हैं।

बाबू सूरजभानजी ने यह सिद्ध किया है कि देवों में जैसे उच्चगोत्रका ही उदय है वैसा मनुष्यों भी होता है व उसके प्रमाणमें कर्मकायड गोमष्टसार गाथा २८५ लिखी है। उस गाथाकी संस्कृत टीका में वाक्य हैं— उच्चगोत्रस्योदयो मनुष्ये सर्वदेवभेदके।—भाषामें पं० टोडरमलजीने अर्थ दिया है "उच्चगोत्रका उदय किसी मनुष्यमें व सर्व देवों में है। अर्थात् सर्व मनुष्यों में नहीं। आगो कर्मका एडकी गाथा २९२ प्रगट करती है कि मनुष्यों उदय योग्य प्रकृतियां १०२ हैं। १२२ में से स्थावर, सक्ष्म, तिर्यचगित व गत्यानुपूर्वी, आत्रत, उद्योत, एकेंद्रिय से चार इन्द्रिय जाति, साधारख

नरकगित, गत्यानुपूर्वी, नरकायु. तिर्यञ्चत्रायु, देवायु, वैक्रियिक शरीर, व अङ्गोपांग, देवगित, देवगत्यानुपूर्वी इन २० को निकाल देना चाहिये। इन १०२ में नीच गोत्र उच्चगोत्र दोनों गर्भित हैं।

गाथा ३०० में मानवोंमें नीचगोत्रकी उदय व्युच्छिति पंचम देशविरति गुणस्थानमें हैं—श्रर्थात् नीच गोत्रका उदय पांचवें गुणस्थान तक मनुष्योंके भीतर होसकता है, आगे नहीं। कर्मकाण्ड गाथा २०३–३ से विदित होगा कि भोगभूमिके मानवोंके नीचगोत्रका उदय नहीं होता। उनके ७८ का उदय होता है। भोग-भूमिके मानवोंके उच्चगोत्रका ही उदय होता है।

वास्तवमें मनुष्योंके दोनों गोत्रोंका उदय है व एकही वंशमें आचरशके कारण गोत्रका उदय बदल जाता है। आर्यखण्ड में जब कर्मभूमि हुई तब मानवों में नीच-ऊंच का भेद होगया । उस समय जो लोक निंद्य काम करने वाले मानव थं। उनके नीचगोत्रका उदय होगया, जिनके पुरुषोंमें भोगभूमिमें उच्चगोत्र का उदय था।

जैसे नारक तिर्येचोंमें सदा नीच व देवों में सदा उच्चका उदय होता हैं। वैसा मानवोंमें एकसा नियम नहीं है।

#### गोत्रकर्मका कार्य

गोम्मटसार जीवकारड गाथा ११३-१९०॥ लाख कोड़ कुलोंका वर्णन करती हुई कहती हैं--- "उच्चैगोंत्र-नीचैगोंत्रयोः उत्तरोत्तरप्रकृतिविशेशोदयैः संजाताः वंशा कुलानि।"

भावार्थ-उच्चगोत्र नीचगोत्रकी उत्तरोत्तर अनेक प्रकृति विशेष के उदयसे जो उत्पन्न होते हैं वंश उनको कुल कहते हैं। कुलंका कथन ११७ तक है। पंडित टोडरमलजी लिखते हैं—जिन पुद्गलोंसे शरीर निपजे तिनके भेद कुल हैं।

१९७॥ लाख करोड़ कुल सर्व संसारी जीवोंके होते हैं। गोत्रकर्मके उतने ही भेद होते हैं। उनसे शारीर की जड़ बनती है। जैसा बीज होता है वेसा असर उस वीर्य से उत्पन्न शारीरमें व जीवमें बना रहता है। जैसे आम्रके बृक्ष में व फल में आमके बीजका असर रहता है। गोत्र कर्म जीव विपाकी है। ख़ानदानी बीजका असर जीव में बना रहना गोत्रकर्मका कारण है।

नारिकयोंका गोत्रकर्म नारिकयोंका आचग्ग् नरक चंत्रके योग्य रखता है। देवोंका आचरण् गोत्र-कर्म देवोंके अनुसार रखता है। तिर्यचोंके आचरण् तिर्यंचके अनुसार। इन तीन गतिके जितने कुलकम हैं वे गोत्रकर्मक उदय से होते हैं, उच्चगोत्र नीचगोत्र की संज्ञाए परस्पर सापिक्ष हैं। व्यवहार नयमे हैं, उपचार से हैं। जैसे वेदनीय कर्म एक है, व्यवहारसे साता श्रमाता भेद हैं। जब साताकारी शहरी निमित्त होता है तब जीवके साताका व जब श्रमाताकारी निमित्त होता है तब श्रमाताका उदय कहते हैं। निश्चय नयसे सर्व ही परवेदना श्रमाता है। देवोंके उच्चगोत्रके माननेका कारण उनके शरीर पुद्गलकी उच्चता है। मलमूत्रका न होना, कबलाहारका न होना, रोगादिका न होना। बर्ताव में ऐसा है कि सब देव कीड़ा करते हैं।

व्यवहार में कोई परकी देवांगना से भाग नहीं करता है। मदिरा मांस खाते नहीं हैं। मानव नारक ब तिर्यचकी अपेक्षा, पुद्गलोंकी व लौकिक व्यवहारकी उत्तमता है। उन पर्यायों में पीतादि तीन लेश्याएं शुभ होती हैं । किल्प्पि जातिके देवोंका व भूतिपशाचौका भी शरीर समचत्रस संस्थान होता है। यहां वे कामदेव स भी सुन्दर होते हैं। उच्चगोत्रके तारतम्यसे अनेक भेद होते हैं। इससे देवों में जातिभेद हैं। नारिकयों का शर्गर हंडक, कुल्सित होता है। खराब पुरुगलेंसि बना है। वर्ताव भी कष्टपद है। इससे नीच गीत्रका उदय माना गया है। तिर्येचोंका शरीर अनेक प्रकार पुरुगलीसं रचित है । मनुष्यके मुकाबलेमें उनका व्यवहार व वर्ताव व रहन-सहन सब निम्न श्रेणीका है। व घासपर जी सकते हैं, मन्ष्य घास पर नहीं जी सकता। इत्यादि कारगांसि उनके नीचगात्रका उदय व्यवहार में माना गया है।

मानवोमें दोनों गोत्रोंका उदय होता है । जिस देशमें व क्षंत्रमें जो वंश निद्य श्वाचरण वाले माने जात हैं उनसे उत्पन्न मानव के जन्म ममय नीच गोत्र का उदय व जो वंश या कुल श्रपेक्षासे ऊंच माने जाते हैं उनसे उत्पन्न मानवमें जन्म समय उच्चगोत्र का उदय माना जायगा। यह सर्व ही श्रार्यस्वएड व म्लेच्छ्रस्वएड वासियोंके होता है। म्लेच्छ्खएडोमें भी खेती, वाणिज्य, राज्यादि व चांडालादि कर्म करनेवाले होते हैं।

मनुष्योंमं योग्य श्राचरण्की मान्यता लोगोंमं बढ़नेसे वह मानव माननीय होकर नीच गोत्रके उदयको न भोगकर उच्च गोत्रका उदय भोगता है। जो उच्च गोत्री श्रयोग्य श्राचरण्से लोकिनंद्य होजाता है वह उच्च गोत्रके उदयको बंद करके नीच गोत्रका उदय भोगने लगता है। गोत्र परिवर्तन न हो तो कर्मभूमिके मानवों के श्रवसर्पिणी कालमें भोगभूमिकी संतान होनेसे सबके उच्च गोत्रका उदय ही हो सो ऐसा नहीं माना जासकता, कर्मकाण्डकी गाथाश्रोंसे। उत्सर्पिणीमं पहले कालमें व श्रवसर्पिणीके छुठे कालमें नीच श्राचरण्य होनेसे मानवों में बहुतके नीच गोत्रका उदय होता है, फिर उत्सर्पिणी के दूसरे तीसरे कालमें उनकी संतानोंमं योग्य व लोक-मान्य चारित्र होनेसे उच्च गोत्रका उदय होजाता है।

श्री ऋष्यभदेव द्वारा स्थापित तीन वर्ण लौकिक हैं व काल्पनिक हैं व भरतजी स्थापित ब्राह्मण वर्ण भी काल्पनिक है । जैंसे श्री वीरसेनाचार्थ धवलटीकामें लिखते हैं। देखों श्राने० पृ० १३२ नं० (५) काल्पनिकानां।

इन चार वर्ण धारियों में जो प्रशंसनीय श्राचारके धारी हैं वे नीच गोत्रीसे सद् शुद्ध याने लोक पूज्य श्राचरणका धारी शुद्ध जैन साधु होसकता है व सुश्राचरणी म्लेच्छ भी मुनि होसकते हैं। कमोंका उदय नोकर्मया बाहरी निमित्तके धाधीन श्राता है। जहां श्राचरण लोकमान्य है, वहीं उद्यगोत्रका उदय है। जहां श्राचरण लोक-निद्य है वहीं नीच गोत्रका उदय मानना होगा। जिस प्रांत या देशकी जनता जिस श्राचरणको बुरा मानती है वह लोक-निद्य है। जिसे श्रच्छा मानती है वह लोक-निद्य है। जिसे श्रच्छा मानती है वह लोक-निद्य है।

वर्तमान जानी हुई दुनियांमें सर्व देशों के मानवों में दोनों गोत्रोंका उदय किसी न किसी मानवके मानना होगा। नीच ऊँचकी कल्पना सर्व देशों में रहती है। स्वाभाविक है। जैसे शरीरमें उत्तम श्रंग मस्तक है नीचा श्रंग पगथली है। जो दीनहीन सेवक मदिरापायी श्रादि हैं वे सब जगह नीच माने जाते हैं। तो भी कोई नियत श्राचरण नीच कुलों का स्थापन नहीं किया जा सकता है। यह उच्च व नीच श्राचरणकी मान्यता उस स्थानके लोगोंकी मान्यतापर है। जैसे कोई ठएडी हवामें साता कोई श्रसाता मान लेता है।

वास्तवमें गात्रकर्म वंशकी परिपार्टीकी संतानको व उसके त्र्याकारको ही निर्णय करता है। उसका असर जीवके वर्तनपर पड़ता है। इससे इसको जीर्वावपाकी माना गया है।

#### सम्पादकीय नोट-

इस लेखमें मेरे श्रीर बाबू स्रजभानजीके ऐसे दो लेखोंका उल्लेख है श्रीर उन्हें ग़ौरसे पढ़नेकी विद्वानों- को प्रेरणा भी की गई है; परन्तु विचार उनमेंसे सिर्फ बाबू स्रजभानजीके लेख पर ही किया गया है। श्रच्छा होता यदि ब्रह्मचारीजी मेरे लेख पर भी श्रपने विचार प्रकट कर देते। श्रम्तु। लेखको मैंने दो तीन बार पढ़ा परन्तु उस परसे यह पूरी तौर पर स्पष्टनहीं हो सका कि लेखमें कौनसी बातको लेकर किन हेतुश्रोंके साथ उसे विचार के लिये प्रस्तुत किया गया है। हां, कुछ प्रमाण-श्रस्य ऐसी बातें ज़रूर जान पढ़ीं जो पाठकोंको चक्करमें डाल देती हैं श्रीर कुछ भी निर्णय नहीं कर पातीं। नीचे इन्हीं सब बातोंका दिखर्शन कराया जाता है:—

(१) गोम्मटसार-गाथा नं० २८५ की टीकास्रोक स्राधार पर जो यह प्रतिपादन किया गया है कि 'उच्च- गोत्रका उदय किसी मनुष्यमें है, सर्व मनुष्योंमें नहीं? बह एक प्रकारसे व्यर्थ जान पड़ता है; क्योंकि बाबू स्रजभानजीने सब मनुष्यों प्रथवा मनुष्यमात्रको उच्चगोत्री नहीं बतलाया । पं० टोडरमलजीका "किसी मनुष्य" शब्दोंका प्रयोग भी मनुष्योंके किसी वर्गका सूचक जान पड़ता है चौर वह उस वक्त तक 'कर्मभूमिज' मनुष्योंके लिये व्यवहृत समभा जा सकता है जब तक कि उसके विकद्ध कोई स्पष्ट उल्लेख न दिखलाया जाय । याबूजीने अन्तरद्वीपजोंको नीचगोत्री बतलाकर एक वर्गके मनुष्योंको नीचगोत्री के लिये छोड़ बक्ता है — सन्मूष्ट्यंन मनुष्य भी नीचगोत्री ही हो सकते हैं — ऐसी हालतमें कर्मभूमिज मनुष्योंको उच्चगोत्री बतलाना उक्त-टीका वाक्योंसे बाधित नहीं टहरता, श्रीर इसलिये विना किसी विशेष स्पष्टीकरण्के उनका दिया जाना व्यर्थ जान पड़ता है ।

- (२) कर्मकाएडकी गाथा नं० २९२ में मनुष्यों में उदय योग्य १०२ प्रकृतियोंका कोई उल्लेख नहीं है, वह उल्लेख गाथा नं० २९८ में ज़रूर है और उसमें जिन प्रकृतियोंका उल्लेख हैं उनमें नीच गोत्र भी शामिल हैं: परन्तु वहां यह नहीं वतलाया कि ये १०२ प्रकृतियों कर्मभूमिज मनुष्यों में ही उदययोग्य हैं। सामान्यरूपमें मनुष्यजातिके लिये उदय-योग्य कर्मप्रकृतियोंका उल्लेख किया है और साफ तौर पर 'श्रोध' शब्दका प्रयोग किया है, जो सामान्यका वाचक है। इसमें नीच गोत्रकं उदयका निर्देश अन्तरद्वीपजों और सन्मृच्छ्नं मनुष्योंके लिये हो सकता है। बिना स्पष्टीकरणांक मात्र इस समुख्य-कथनसे कोई नतीजा बाबू स्रजभानजीक लेखके विरुद्ध नहीं निकाला जासकता।
- ( ३ ) उक्त प्रन्यकी गाथा नं० ३०० के आधार पर जो यह प्रतिपादन किया गया है कि 'मनुष्णोंमें

पांचवें गुगस्थान तक नीच गोत्रका उदय हो सकता है वह एक अच्छा प्रमाण ज़रूर हैं; परन्तु उसका कुछ महत्व तब ही स्थापित हो सकता है जय पहले यह सिद्ध कर दिया जावे कि 'कर्मभूमिज मनुष्योंको छोड़कर रोप सब मनुष्योंमेंसे किसी भी मनुष्यमें किसी समय पांचवां गुग्रस्थान नहीं बन सकता है।' विना ऐसा सिद्ध किये उक्त सामा य कथनसे प्रकृत विषयमें कोई बाधा नहीं आती।

(४) कर्मकाएड-गाथा नं • ३०२, ३०३ के आधार पर भोगभृमिया मनुष्योंके, ७८ प्रकृतियोंके उदय का उल्लेख करके, जो उच्चगोत्रका ही उदय होना प्रति-पादित किया गया है वह निर्श्यक जान पड़ता है; क्योंकि बाबू स्रजभानजीने अपने लेखमें उन्हें उच्चगोत्री स्वीकार ही किया है सिद्धकों साधना व्यर्थ है। हां, इस उल्लेख परसे अहाचारीजीका मनुष्योंमें उदय योग्य १०२ प्रकृतिवाला उल्लेख और भी निःमार हो जाता है और यह स्पष्टरूपसे समक्तमें आने लगता है कि मनुष्य जातिक सब वर्गोंमें उदययोग्य प्रकृतियों की संख्या १०२ नहीं है। और इस लिये गाथा नं० २९८ का कथन मनुष्य-सामान्यकों लक्ष्य करके ही किया गया है।

(५) ''वास्तवमं मनुष्यंकि दोनों गोत्रोंका उदय हैं,'' ब्रह्मचारीजीके इस वाक्यमं प्रयुक्त हुए 'मनुष्यं।' पदका अर्थ यदि 'मनुष्यमात्र' का है, तब तो उनका यह कथन अपने उस पूर्व कथनके विरुद्ध पड़ता है जिसमें वे भोगभूमियोंके सिर्फ उद्यगात्रका ही उदय बतलाते हैं। और यदि उसका अभिप्राय किसी वर्ग विशेषके मनुष्यंसे हैं तो जब तक उसका सूचक कोई विशेषण साथमें न हो तबतक यह नहीं समका जा सकता कि इस बाक्यके द्वारा बा॰ सूरजभानजीके

कथनका कोई विरोध होता है। तब यह वास्य निरर्थक-जैसा ही रह जाता है।

''वंशमं आचरणके (६) एक ही कारगा गोत्रका उदय बदल जाता है," इसके समर्थनमें कोई प्रमागा नहीं दिया गया, श्रीर न इसी वातको किसी प्रमाग्रसे स्पष्ट किया गया है कि उच्चगांत्री भोगभूमियां की संतान कर्मभूमिका प्रारम्भ होते ही कैसे ऊँच-नीच गोत्र में बँट जाती हैं ? भोगभूमिके समय जिनके पूर्व परुषों-माता-पितादिमें उद्यगोत्रका उदय था उनके किसी लोकनिंद्य कामके करने मात्रसे एकदम नीच गोत्रका उदय केंसे होगया ? क्या गात्रकर्मके उदय श्रीर श्रस्तका श्राधार लोककी वह श्रानिश्चित् मान्यता है, जो सदा एकरूपमें नहीं रहा करती ? युक्ति श्रीर आगमसे इन सब बातीका स्पष्टीकरण हुए बिना ब्रह्मचारीजीके उक्त कथनका कुछ भी मृल्य नहीं श्रौंका जा सकता-वह उनकी निजी कल्पना ही समभी जायगी । प्रत्युत इसके, उनका यह कथन श्री पूज्यपाद, श्रकलंकदेव श्रौर विद्यानन्द — जंसे श्राचार्योंके विरुद्ध पड़ता है; क्योंकि इन आचार्योंने अपने प्रन्थोंमें -- क्रमशः सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक, श्लोकवार्तिकमें - 'उधगोत्र उसे बतलाया है, जिसके उदयसे लोकपूजित कुलोंमें जन्म होता है भीर नीचगात्र उसं, जिसके उदयसं गहिंत कुलों में जन्म होता है।' यह किसी भी प्रन्थमें नहीं बतलाया कि लोकपूजित कुलमें जन्म लेकर भी कोई हीनाचरग्रमात्रस नीचगोत्री होजाता है अथवा उसका जन्म ही बदल जाता है। झौर न यही लिखा है कि एक ही जन्म में आचरण के बदल जानेसे गोत्र-कर्मका उदय बदल जाता है। क्या ब्रह्मचारीजी जन्म को लेकर अथवा गोम्मटसारके "भवमस्सिय गीचुच्चं" बाक्यके अनुसार भवको आश्रित करके गोत्र-

कर्मकी ऊँच-नीचता नहीं मानते, किन्तु लौकिक कर्माश्रित ऊंच-नीचता का विधान करते हैं और उसीके **ब्राधार पर गोत्रकर्मके उद्य-ब्रस्त का नृत्य होना** बतलाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो यह आपका एक निजी सिद्धान्त ही ठहरेगा, श्रीर इस सिद्धान्तके श्रनुसार एक जन्म में सैंकड़ों ही नहीं किन्तु इज़ारों बार गोत्रका पारवर्तन हो जाया करेगा: क्योंकि आम तौर पर मन-वचन कायके कर्मद्वारा क्षण क्षण में (बहुत कुछ शीव्र) मनुष्यपरिचाति पत्तटती रहती है-प्रायः शुभ-मे अधुभ और अधुभसे धुभरूप होती रहती है। ऐसी हालत में गोत्रकर्म एक खिलवाड़ हो जायगा और उसका कुछ भी सैद्धान्तिक मूल्य नहीं रहेगा । साथ विद्यानन्द स्वामीने आर्थीके उच्चगोत्रका जो उदय बतलाया है वह बात भी नहीं बन सकेगी । अतः ब्रह्मचारीजीको पूर्ण विवेचनात्मक दृष्टिसे अपने कथनका स्पष्टीकरण करना चाहिये। योंही चलती अथवा जो मन आई बात कह देनेसे कोई नतीजा नहीं।

(७) गोम्मटसार-जीव काराडकी गाथा नं० ११३ में संस्कृतका वैसा कोई वाक्य नहीं है, श्रीर न उसका कोई ब्राश्य ही संनिविष्ट है, जिसे उक्त गाथा "कहती है" इन शब्दोंके साथ उद्धृत किया गया है श्रीर फिर जिसका भावार्थ दिया गया है ! उक्त गाथाकी संस्कृत छाया इस प्रकार है—

द्वाविशतिः सप्त श्रीसा च सप्त च कुलकोटिशतसहस्त्रारिए। क्रंया पृथिव्युदकाग्निवायु-कायिकानां परिसंख्या ॥

हां, एक टीका में वह ज़रूर पाया जाता है, जब कि दूसरी टीकामें उसका अभाव है। श्रीर इसलिये उसे एक टीकाकारका अभिमत कहना चाहिये,

न कि मुल गोम्मटसारका । परन्त उसके उल्लेख-द्वारा भौर सर्व संसारी जीवोंके १९७॥ लाख कोटि कुलोंका उल्लेख करके ब्रह्मचारीजी विवादस्थ विषयके सम्बंध में क्या विशेष नतीजा निकालना चाहते हैं वह उनके लेख परसे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता ! श्राप लिखते हैं---"१९७॥ ल। खकोडकुल सर्व संसारी जीवोंक होते हैं। गोत्रकर्म के भी उतने ही मेद होते हैं"। यद्यपि सिद्धान्तग्रंथोंमें गोत्र कर्मकी दो ही प्रकृतियां बतलाई हैं-एक ऊच गोत्र, दूसरी नीचगोत्र; पटाखण्डागम में भूतर्वाल भाचार्यने "एवदियाश्रो पयडीश्रो" वान्यके द्वारा यह नियमित किया है कि गीत्रकर्मकी ये हैं। दो प्रकितियां हैं: फिर भी ब्रह्मचारीजीकी इस संख्याका अभिप्राय यदि ऊ च नीच गोत्रोंकी तरतमताकी दृष्टिसे हो और उसके अनुसार यह मान भी लिया जाय कि गोत्रकर्मके भी कुलों जितने भेद हैं तब भी वे सब भेद ऊँच नीच के मूल भेदों से बाहर तो नहीं हो सकते - ऊँचगोत्रकी तरतमताके जितने भेद हो सकंगे वे सब कँच गोत्रके भेद श्रीर नीच गोत्रकी तरतमा के जितने भेद हो सकेंगे वे सब नीच गोत्र के होंगे। ऐसी हालतमें जीवींके जिस वर्गमं उच्चगोत्रका उदय होगा वहां उच्चगोत्रकी तरतमता को लिये हए कुल होंगे और जिस वर्गमें नीचगीत्रका उदय होगा उसमें नीचगोत्रकी तरतमता को लिए हए कुल होंगे। उदाहरणके लिये देवोंके २६ लाख नारिकयों के २५ लाख कोटि कुल हैं और देवों में उच्चगोत्र तथा नारिकयोंमें नीचगोत्रका उदय बतलाया गया है, इसस देवों के वे सब कुल उच्चगांत्रकी श्रीर नारिकयों के नीच गांत्रकी तरतमताको लिये हुए हैं। इसी तरह मनुष्योंक १२ लाख कुलकोटि भी अपने वर्गीकरणके अनुसार ऊँच अथवा नीचगांत्रकी तरतमताको लिये हुए है। अर्थात् भोग भूमिया मनुष्योंके कुल जिस प्रकार उच-

गोत्रकी तरतमताको लिये हुए हैं उसीप्रकार कर्मभूमिज मनुष्यों के कुलभी उच्चगोत्रकी तरतमता को लिये
हुए हो सकते हैं । उच्चगोत्रकी इस तरतमताका
मिश्राय यदि ऊँच-नीच गोत्र किया जायगा तो फिर देवों
तथा भोग भूमिया मनुष्योंमें भी ऊँच-नीच दोनों गोत्रों
का उदय मानना पड़ेगा । साथ ही, नीचगोत्र-संबन्धी
तरमतता की भी वहीं स्थिति होने से नार्रकयोंके ऊँचनीच दोनों ही गोत्रोंका उदय कहना पड़ेगा ।
श्रीर यह सब कथन जैनसिद्धान्तके विरुद्ध जायगा।
श्रतः बद्धाचारीजीक उक्त उल्लेखों परसे कोई भी
श्रनुकृत नतीजा निकलता हुआ मालूम नहीं होता, श्रीर
हमलिये वे निरथंक जान पड़ते हैं।

( ८ ) ब्रह्मचारीजी लिखते हैं - "जैसा बीज होता है वैसा श्रसर उस वीयंसे उत्पन्न शरीरमें व जीवमें बना रहता है।" साथही यहभी लिखते हैं कि - "ख़ानदानी बीज का असर जीवमें बना रहना गोत्र कर्मका कारता है।" इन दोनों वाक्योंको पढकर बड़ाही कीतहल होता है और इनकी निःसारताको व्यक्त करनेके लिये बहुत कुछ लिखनेकी इच्छा भी होती है, पर उसके लिये यथष्ट श्रवसर भीर अवकाश न देखकर यहां इतना ही लिख देना चाहता हैं कि यदि 'जैसा बीज होता है उसका वैसा श्रसर जीव में बना रहता है' ऐसा ब्रह्मचारी-जी मानते हैं तो फिर उन्होंने उच्चगोत्री भोगभूमियाश्री की कतिपय सन्तानोंके लिये कर्मभूमिका प्रारम्भ होने पर नीचगोत्री होनेका विधान कैसे कर दिया ? उनके बीजमें जो ऊँच गोत्रका श्वसर था वह तो तब बना नहीं रहा !! इसी तरह जब वे आचरग्रके अनुसार गोत्रका बदल जाना मानत हैं श्रीर जिसकी चर्चा अपर नं० ६ में की गई है, तब उस परिवर्तनके पूर्व बीजमें जिस गोत्रका जो असर था वह परिवर्तन हो जाने पर कहां

बना रहेगा ? यदि असर बना रहेगा तो भिन्न परिवर्तन नहीं हो सकेगा—कोई भी नीचसे ऊँच और ऊँचसे नीच गोत्री नहीं बन सकेगा;—क्योंकि ब्रह्मचारीजी अपने दूसरे वाक्यमें ख़ानदानी बीजका असर जीवमें बना रहना ही गोत्र कर्मका कारण बतलाते हैं !! फिर तो जैसा कारण बैसा ही कार्य होगा—नीचसे ऊँच और ऊँचसे नीच गोत्रहण भिन्न कार्य नहीं हो सकेगा। और न ऊँचगोत्री भोगभूमियाओंकी कोई सन्तान ही नीच गोत्री हो सकेगी, और इस तरह आर्थखण्डके सब मनुष्य उच्चगोत्री बने रहेंगे। जान पड़ता है इसपर ब्रह्मचार्गजीका कुछ भी लक्ष नहीं गया और उन्होंने यों हो बिना कोई विशेष विचार किये उक्त दोनों वाक्योंकी सृष्टि कर डाली है !!

'बीजका असर जीवमें बना रहना गोत्र कर्मका कारण है' यह निर्देश तो ब्रह्मचारीजीका और भी विचित्र जान पड़ता है! किस सिद्धान्तग्रन्थमें ऐसा लिखा है, उसे ब्रह्मचारीजीको प्रकट करना चाहिये। श्रीतत्वार्थसूत्र-जैसे ग्रन्थोंमें तो ऊँच-नीच गोत्रके कारण दूसरे ही यत-लाये हैं, जिन्हें बाबू स्रज्ञभानजीने अपने लेखके अन्तमें उद्धृतभी किया है और जो परात्मनिन्दाप्रशं०' आदि दो स्त्रों तथा उनके भाष्यादि परसे जाने जासकते हैं।

(९) ख़ानदानी वीजवाले उक्त वाक्यके अन-न्तर लिखा है कि "नारिकयोंका गोत्रकर्म नारिकयों-का आचरण नारकदांत्रके योग्य रखता है। देवोंका आचरण गोत्रकर्म देवोंके अनुसार रखता है। तिर्येचों-के आचरण तिर्येचोंके अनुसार। इन तीन गतिके जितने कुलक्रम हैं वे गोत्रकर्मके उदयसे होते हैं।" तब क्या मनुष्योंका गोत्रकर्म मनुष्योंका आचरण मनुष्योंको मनुष्यद्वेत्रके योग्य नहीं रखता है और मनु-ष्य गतिके जितने कुल क्रम हैं वे मानवोंके उस गोत्र कर्मके उदयसे नहीं होते हैं? यदि ऐसा है तब तो

मनुष्योंके गोत्र कर्मकी इस विशेषताके लिये किसी हेतु-का निर्देश सायमें होना चाहिये था। और यदि ऐसा नहीं है, तो फिर मनुष्यके गोत्रका कथन यहां क्यों छोड़ा गया? तथा तीन गांतसम्बन्धी गोत्रोंके कार्यका उल्लेख करके क्या नतीजा निकाला गया? यह सब कुछ भी समक्तमें नहीं आसका।

(१०) देवोंके उच्च गोत्रका मुख्य कारण उनके शरीरपुद्गलकी उच्चता, नार्राकयोंके नीच गोत्रका कारण उनके शरीरका हुँडक, कुल्सित तथा ख़राब पुद्गलोंसे रचित होना श्रौर तिर्यचोंके नीच गोत्रका कारण उनके शरीर पुद्गलोंकी विविधता तथा उनका घास पर जी सकना बतलाकर, मनुष्यंकि लिये ऊँच श्रीर नीच दोनों गोत्रोंका जो विधान किया है वह कुछ विल-क्षग्रसा जान पड़ता है। जिस मनुष्यशरीरसे देश-संयम और सकल-संयमका साधन हो सकता है, जिसको पाकर ही मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, जिसको पानेके लिये देवगगा भी तरसा करते हैं-यह श्राशा लगाये रहते हैं कि कब मनुष्यभव मिले श्रीर हम संयम धारग करें-- श्रौर जिसका मिलना शास्त्रोंमें बड़ा ही दुर्लभ बतलाया है, वह शरीर क्या उच्च पुद्गलोंका बना हुआ नहीं होता ? यदि होता है श्रीर गोत्रकर्म शरीरपुद्ग-लाश्रित है तो फिर मनुष्योंके देवोंकी तरह एक उध-गोत्रका विधान न करके ऊँच-नीच दो गोत्रोंका विधान क्यों किया गया हैं ? यदि शरीरपुद्गलों की कुछ विवि-धता इसका कारण हो तो फिर तिर्येचोंके भी ऊँच-नीच दोनों गोत्रोंका विधान करना चाहिए था। घास खाकर जी सकना यदि उन्हें उच्च गोत्री न बना सकता हो तो मनुष्य भी उच्च गोत्री न वन सकेंगे; क्योंकि वे भी घास अर्थात् वनस्पति-आहार पर जीवित रह सकते हैं और रहते हैं--- आर्य समाजियों में तो इस बातको लेकर वास- 8

पार्टी श्रीर मांसपार्टी ऐसे दो भेद ही बन गये हैं — श्रीर हसिलये ब्रह्मचारीजीका यह लिखना कि "मनुष्य पासपर नहीं जी सकता" कुछ विचित्र-सा ही जान पड़ता है। इसके सिवाय, घास खाकर जीना यदि नीच गोत्रका कारण श्रीर नीच गोत्री होनेका स्चक हैं तो फिर जितने भ मांसाहारी पशु हैं वे सब उच्च गोत्री हो जावेंगे श्रयवा उन्हें उच्च गोत्री कहना पड़ेगा। कितने ही तिर्यचोंके शरीर ऐसे सुन्दर श्रीर इतने श्रधिक उच्च पुद्गलोंके बने हुए होते हैं कि मनुष्य भी उन पर मोहत होता है श्रीर श्रयने सुन्दर से-सुन्दर श्रंगोंको भी उनकी उपमा देता है। शरीर-पुद्गलोंकी इस उच्चताके कारण उन तिर्येचोंको भी उच्चगोत्री मानना पड़ेगा। इस तरह ब्रह्मचारीजीने गोत्रकी ऊँच-नीचताका जो माप-दण्ड स्थिर किया है वह बहुत कुछ दूषित तथा श्रापत्तिके योग्य जान पड़ता है।

(११) आर्यस्वएड श्रीर म्लेच्छुखएडोंके मनुष्यों मं ऊँच-नीच गोत्रकी विशेषताका कोई विशेष भेद न करके त्रहाचारीजी सभी खएडोंके मनुष्यों में जन्म-समयकी श्रपेत्वा नीचगोत्रका उदय उन सब मनुष्यों के बतलाते हैं जो ऐसे कुलों या वंशों में उत्पन्न हुए हो जो उम देश वा त्रेत्रकी दृष्टिसे निन्दा श्राचारण वाले माने जाते हों, श्रीर ऊँच गोत्रका उदय उन सब मनुष्यों के ठहराते हैं जो ऐसे वंशों या कुलों में पैदा हों जो श्रपेत्वाकृत वहाँ ऊँच माने जाते हों। इसमें जिन म्लेच्छ देशों में म्लेच्छाचार—हिंसामें रित, मांस भन्नणमें प्रीति श्रीर परधन हर-गादि निन्दा नहीं समभा जाता, वहां के वंशों में उत्पन्न गादि के निन्दा नहीं समभा जाता, वहां के वंशों में उत्पन्न

\*म्लेच्छाचारो हि हिंसायां रितमासाशनेऽपि च । परस्वहरखेप्रीतिःनिधू तत्विमिति स्मृतम् ॥४२-१८४॥

--श्रादिपुराशे, जिनसेनाचार्यः

होने वाले मनुष्य भी उच्चगोत्री ठहरेंगे चौर जिस वंश वाले उस भाचारको छोड़ देंगे वे बहां रहते हुए नीचगोत्री हो जावेंगे। इसी तरह जिन आर्य क्षेत्रोंमें मांसभक्षणादिक निन्दाकर्म सममे जाते हैं वहां उनका सेवन न करने वाले चाएडालादि कुलोमें भी उत्पन्न मानव उचगोत्री और सेवन करने वाले बाह्यगादि कलोंमें भी उत्पन्न मानव नीच गोत्री होंगे, यही क्या ब्रह्मचारीजी-का आशय है ? यदि ऐसा ही आशय है तो फिर जिस देशमें मांसभक्षण अथवा विधवाविवाह आदिको मनुष्यो का एक वर्ग निन्दा श्रीर दूसरा वर्ग श्रनिन्दा समभता है वहाँ आपके ऊँच-नीच गोत्रकी क्या व्यवस्था होगी ? यह मालूम होना चाहिए। साथ ही यह भी मालूम होना चाहिए कि ऐसी हालतमें--लोकमान्यता पर ही एक श्राधार रहने पर---गोत्रकर्मकी क्या वार्ग्यावकता रह जायमी ? अथवा मोत्रकर्माश्रित ऊँच-नीचता भीर व्या-वहारिक ऊँच-नीचतामें क्या भेद रह जायगा ? यदि कुछ भेद नहीं रहेगा तो फिर देवोंमें जो व्यावहारिक ऊँच नीचता है उसके अनुसार देव भी ऊँच और नीच दोनों गोत्रके क्यों नहीं माने जाएँगे ? और इसी प्रकार तियें नोंमें भी, जो कि अगुवत तक धारग कर सकते हैं, दोनों गोत्रीका उदय क्यों नहीं माना जायगा ? इन सब बातोंका स्पष्टीकरणा होना चाहिए।

(१२) नीच कुलमें जन्म लेकर अर्थात् नीचगोत्री होकर भी यदि कोई मनुष्य योग्य आचारलाके द्वारा लोकसें अपनी मान्यता बढ़ा लेवे तो वह नीचगोत्रके उदयको न भोग कर उच्च गोत्रका उदय भोगता है, और उच्च गोत्री होकर भी यदि कोई मनुष्य अयोग्य आचरला करके लोक निन्दा हो जावे तो वह उच्च गोत्रके उदयको बन्द करके नीचगोत्रका उदय भोगने लगता है, ऐसा ब्रह्मचारी-जी लिखते हैं। इसका आश्राय है — किमी गोत्रका उदय होकर भी फल न देना श्रीर किसीका उदय न होकर भी फल प्रदान करना! यह सिद्धान्त कीनसे प्रन्थके श्राधार पर निश्चित किया गया है वह लेखपरसे कुछ मालूम नहीं होता! ब्रह्मचारीजीको उमे सिद्धान्तप्रन्थोंके श्राधार पर स्पष्ट करके बतलाना चाहिए। साथ ही यह भी बतलाना चाहिए कि इस सिद्धान्तकी मान्यता पर ख़ानदानी बीजका श्रासर जीवमें बना रहना जो श्रापने प्रतिपादन किया है वह कहाँ बना रहेगा! श्रीर पूर्व गोत्रके उदयानुसार जिस उच्च या नीच शरीर पुग्दलकी सम्प्राप्ति हुई थी वह क्या गोत्र परिवर्तन पर विघट जायगा श्रथवा उसका उपयोग नहीं रहेगा! क्योंकि ऊँच श्रीर नीच दोनों गोत्रोंका उदय श्रथवा फलभोग एक साथ नहीं होता।

(१३) श्रागे ब्रह्मचारीजी लिखते हैं-- 'गांत्र परिवर्तन न हो तो कर्मभूमिक मानवोके अवसर्पिणी काल में भोगभ्मिकी संतान होनेसे सबके उच्चगोत्र-का ही उदय हो सो ऐसा नहीं माना जासकता, कर्म-कारडकी गाथात्र्रोसे।" परन्तु कर्मकारडकी वेगाथाएँ कौनसी हैं, यह प्रगट नहीं किया ! यदि पूर्वेल्लिखित गाथात्रोंसे ही ब्राभप्राय है तो उनसे उक्त ब्रमान्यता व्यक्त नहीं होती; जैसा कि शुरूके नम्बरों में की गई उनकी चर्चा से प्रकृट है। यदि उच्चगोत्री भोगभूमि-याश्चोंकी संतान उच्चगोत्री न हो तो जिसके उदय से लोकपूजित कुलोंमें जन्म होता है उसे उच्चगोत्र कहते हैं, यह सिद्धान्त ही बाधित होजायगा और ब्रह्मचारीजीकी 'ख़ानदानी बीजका असर जीवमें बना रहने वाली बात, भी फिर बनी नहीं रहेगी ! श्रस्तु; उक्त वाक्यके श्रनन्तर श्रवसर्पिणी श्रीर उत्सर्पिणीके कुछ कालोमें ऊंच तथा नीच गोत्रका जो नियम दिया है उसके लिये स्पष्ट रूपसे किसी मान्य प्रंथका प्रमाण प्रकट होनेकी ज़रूरत है। वह यों ही निराधार रूपसे नहीं माना जा सकता।

(१५) ब्रह्मचारीजीका एक वाक्य इस प्रकार है-- "इन चार वर्णधारियोंमें जो प्रशंसनीय श्राचारके धारी हैं वे ही नीचगोत्री से सद् शूद्र याने लोक-पूज्य श्राचरणका धारी शूद्र जैनसाधु होसकता है ब सुबाचरणी म्लेच्छ भी मनि हासकता है।" इस वाक्य, की बैठक पर से उसका पूरा आश्रय व्यक्त नहीं होता। हां, इतना तो समभमं अगया कि इसके द्वारा ब्रह्मचारीजी सत् शूद्रों तथा सुत्राचरगी म्लेच्छोंके लिये मुनि होसकने का खुला विधान करते हैं: परन्तु चारीं वर्णों के मनुष्यों में जो प्रशंसनीय श्राचारके धारी हैं वे ही नीचगोत्री, ऐसा क्यों ? यह कुछ समभमें नहीं आया !! ख़लासा होना चाहिये । साथही, यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि "जहां श्राचरण लोक-मान्य है वहीं उच्चगोत्रका उदय है।" ऐसा लिखकर ब्रह्मचारीजीने जो आगे लोकमान्य श्रथवा लोकपुज्य श्राचरणका यह लक्षण दिया है कि ''जिस प्रांत या देशकी जनता जिस आच-रणको अच्छा मानती है वह लोकमान्य हैं।" इस के अनुसार त्रार्यखण्डान्तर्गत किसी ऐसे म्लेच्छदेशका कोई म्लेच्छ या सत्शूद्ध जहां मांस-भक्षण श्रच्छा माना जाता है और इसलिये लोकमान्य श्राचरण है, श्रपने उस श्राचरण को कायम रखता हुआ मुनि हो सकता है या कि नहीं" श्रीर लह्मणानुमार ऐसे पूज्य श्राचरणी मांसाहारियोंके यहां भोजन कर सकता है या कि नहीं ?

(१७) भ्रन्तमं ब्रह्मचारीजीने "नीच-ऊँचकी कल्पना सर्व देशों में रहती है। स्वाभाविक है, इत्यादि रूपसे जो कुछ, लिखा है वह सब लोकव्यवहार की ऊँच-नीचताका द्योतक है—विचारके लिए उप-रिथत 'गोत्र कर्माश्रित ऊँच-नीचता, के साथ उसका कोई ख़ास सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। ऐसी ऊंच-

नीचता तो देवों, नारिकयों तथा तिर्येचोंमें भी पाई जाती है, जिसका कितना ही उल्लेख याबू स्रजभानजीने अपने लेखमें किया है; परन्तु उसके कारण जिस प्रकार देवादिकों में ऊंच-नीच दोनों गोत्रोंके उदयकी व्यवस्था नहीं की जाती उसी प्रकार मनुष्योंमें भी उसका किया जाना अनिवार्य नहीं ठहरता । यदि मनुष्योंमें उसे अनिवार्य किया जायगा तो देवों, नार्राकयों तथा तिर्येचोंको भी उभयगोत्री मानना पड़ेगा उन्हें एक गोत्री मानने का फिर कोई कारण नहीं रहेगा।

इसके सिताय, ब्रह्मचारीजीके शब्दोंमें यदि 'कं।ई नियत आचरण नीच कुलोंका स्थापित नहीं किया जा-सकता और ऊँच-नीच आचरणकी यह मान्यता उस स्थानके लोगोंकी मान्यता पर निर्भर है,' तो फिर गोत्रकर्मके ऊच-नीच परमागुआंकी भी कोई वास्त-विकता नहीं रहेगी, न शास्त्रकथित उनके आसव-कारणोंका ही कोई मूल्य रह सकेगा और न वह गोत्र- कर्म-सिद्धान्तशास्त्रकी कोई वस्तु ही रह जायगी — लौकक तथा सद्धान्तिक गोत्रोंका भेद भी उठ जायगा — तय तो गोत्रकर्मका निर्णय, निर्धार और उसकी सब व्यवस्था भी किसी सिद्धान्तशास्त्र अथवा प्रत्यच्दर्शीके द्वारा न होकर उस स्थानकी जनताके द्वारा ही हुआ करेगी जहां वह आचरण-कर्ता निवास करता होगा !!

इस तरह ब्रह्मचारीजीका लेख बहुतही अस्पष्ट है
और वह बहुतसी बातोंको स्पर्श करता हुआ किसी भी
एक विषयको विचारके लिये ठीक प्रस्तुत करता हुआ
मालूम नहीं होता। आशा है ब्रह्मचारीजी, उक्त १७
कलमी द्वारा मूचित की गई सब बातों पर प्रकाश
डालते हुए, अपने लेखको स्पष्ट करनेकी कृपा करेंगे,
जिससे गोत्रकमीश्रित कँच-नीचताका यह विषय सम्यक्
प्रकार से निर्मात हो सके।

वीरसेवामन्दिर, सरसावा, ता० १८---१----१९३९

(१)

सर्वत्र हुआ है समुत्थान ! हो रहा विजय का तुमुल गान ! नय-क्रान्ति हुई है विद्यमान ! उठ, तूभी उठ, उन्माद त्याग ! उठ, सोये साहस ! जाग जाग !!

(?)

जडता तक में जीवन-विकास— पारहा पनप कर पूर्ण हास ! तूशक्ति-केन्द्र है कर प्रयन्त ! महका कर नव-जीवन-पराग ! उठ, सोयेसाहस ! जाग जाग !!

#### जागृति-मीत

रचीयताः श्री कल्यासाकुमार जैन, 'शशि'

( ( )

यदि पौरुप सोता है सँभाल ! जग हूब रहा है तो उछाल ! बन जा इतिहासों में मिसाल ! कायर जीवन में लगा आग ! उठ, सोये साहस ! जाग जाग !! (Y)

भर भूमएडल में श्वीन महान! गा उथल-पुथल-मयक्रान्ति-गान! जग चाह रहा है शक्ति-दान! नव राग छेड़, कुछ गा विहाग! उठ, सोये साहस! जाग जाग!!

(4)

गुमराह हो रहा सार्थवाह! कक रहा वीरता का प्रवाह! मानव में दानव घुसा चाह! प्रस्तुत है सिर पर काल-नाग! उठ, सोये साहस! जाग जाग!!



### धार्मिक-वार्त्तालाप

िले० -श्री बाबू सूरजभानुजी वकील ]

मधुराप्रसाद —कहिये बाबू ज्योतिप्रसादजी, सुना है आपके साधु आये हैं, जिनके भोजनके वास्ते घर-घर में बड़ी भारी तय्यारियाँ हो रही हैं, पर आपके यहाँ तो बैमा कोई विशेष आरम्भ होता दिखाई नहीं देता है !

ज्योतिप्रसाद — जैन-धर्मके अनुसार तो, जो भोजन किसी साधु महाराजको खिलाये जानेके उद्देश्य से बनाया जाता है, — उनके निमित्तसे ही भोजनका आरम्भ किया जाता है — वह भोजन उनके प्रहण करने के योग्य नहीं होता वे तो उदिष्ट भोजन अर्थात् अपने निमित्त बनाये गये भोजनके त्यागी होते हैं। जैनधर्मके साधुआंका तो बहुत ही उच्च स्थान है, उदिष्ट भोजनका त्याग तो जुलक और ऐल्लकके भी होता है, जो साधु—मुनि नहीं कहलाते हैं, किन्तु गृह-त्यागी अवस्य होते हैं। वास्तवमें सच्चे आवकीके यहां तो नित्य ही प्रामुक भोजन बनता है। जो भोजन वह नित्य अपने लिये बनाते हैं उसीमेंसे कुछ मुनियों का, ऐलक,

क्षुल्लक आदि अतिथिको भी देवें, ऐसी शास्त्रकी आज्ञा है। जो गृहस्थ इसके विरुद्ध आचारण करते हैं, अर्थात् मुनि विशेष के निमित्त भोजनका आरम्भ करके उस बातको ल्लिपाते हुए उन्हें भोजन कराते हैं वे स्वयं अपराधके भागी होते हैं।

मधुराप्रसाद -- स्त्रापके साधु नग्न रहते हैं, यदि वे लँगोटी लगा लिया करें तो क्या कुछ दरज हो ?

ज्योतिप्रसाद — एक्सक, च्क्सक हमारे यहां लंगोटी बांधते हैं वा एक खंड वस्त्र रखते हैं; परन्तु मुनि वा साधुका दर्जा बहुत ऊँचा हैं। उनको अपनी देहसे कुछ भी ममत्व नहीं होता हैं, क्रोध-मान-माया-लोभ आदि विषयों और मोहका वे अच्छा दमन किये रहते हैं; कामवासना उनके पास तक भी फटकने नहीं पाती, एक मात्र आत्म शुद्धि ही में उनका समय व्यतीत होता है, और संसारकी कोई लजा-कजा उन्हें पय-भृष्ट नहीं कर सकती। कोई बुरा कहैं वा भला, स्तुति करें वा निन्दा, आदर सत्कार करे या तिरस्कार गाली दे, पूजा

वंदना करें वा मारे पीटे, सबसे उनका समभाव ही रहता है। सबहीका वे हित-चिंतन करते हैं, सब ही का कल्याण करते हैं। साथ ही बस्तीसे दूर बनमें रहते हैं, जेठ आषाढ़की कड़ाकेकी धूप, सावन-भादों-की मृसलाधार वर्षा, पोह-माघका ठिठराने वाला पाला, सब उनके नंगे शरीर पर पड़ते हैं, परन्तु उनको कुछ भी पर्वाह नहीं होती, कुछ भी यत्न वे उससे बचनेका नहीं करते हैं। ऐसे आत्म-ध्यानियों को लंगोटी बांधने की क्या पर्वाह हो सकती है?

मधुराप्रसाद तो क्या वह आवादीमें आते ही नहीं हैं — मनुष्योसे दूर ही रहते हैं ?

ज्योतिप्रसाद — आते हैं, जय देखते हैं कि खाना-पीना दिये बिना किसी प्रकार भी यह शारीर स्थिर नहीं रह सकेगा, तब आहारके वास्ते ज़रूर बस्तीमें आते हैं। उस समय जो कोई श्रावक शुद्ध आहार तय्यार बताकर उन्हें बुलाता है. उसके घर जाकर खड़े-खड़े कुछ आहार ले लेते हैं और फिर बनमें चले जाते हैं। रात्रिको भी आहम-ध्यानमें ही लगे रहते हैं।

मधुराप्रसाद — श्रन्छा, ऊँचं दर्जंकं तपम्यी होनं पर भी यदि वह लंगोटी बांध लिया करें तो क्या हरज हो ? श्राहारके लिये तो बस्ती में उनको श्राना ही पड़ता है, वनमें भी लोग उनके दर्शनोंको ज़रूर जाते होंगे, श्रव यदि उनके हृदयमें किसी प्रकारकी कोई वासना नहीं रही है तो भी उनको नग्न देखकर गृहस्थियोंके मनमें तो विकार श्रो सकता है श्रीर ख़ासकर स्त्रियोंको तो श्रवश्यही बुरा मालुम होता होगा।

ज्योतिप्रसाद — सबही घरोमं बच्चं नंगे फिरते हैं, गली-बाज़ारोंमें भी जाते-आते हैं, मां, बहन, दादी, नानी, नौकरानी आदि सब ही उनको नग्न अवस्था में अपनी छातीसे चिपटाकर सुलाते हैं, किसीको भी उनका नग्न-पना बुरा नहीं मालूम होता है भौर न किसी के मनमें कोई विकारही उत्पन्न होता है। कारण इसका यहीं है कि उन बच्चोंके मनमें मभी तक किसीभी प्रकार का कोई काम विकार पैदा नहीं हुआ है न उनकी चेष्टा से ही किसी प्रकारके काम विकारकी आभा आती है, इसीसे उनका नग्न रहना किसीको बुरा मालम नहीं होता, यहां तक कि यह ख़याल भी नहीं चाता कि यह नंगा है। इस ही तरह सच्चे जैन-साधुम्रोंके मनमें भी किसी प्रकारकः विकार महीं होता है। परम वीतरागता उनकी चेष्टांस भलकती है और कामवासना की तो गंध भी उनमें नहीं होती हैं। इसी कारण उनके दर्शनोसे गृहस्थियोंको भी वीतरागके भाव पैदा होते हैं--राग-भाव ता किसी प्रकार पैदा ही नहीं हो सकते। हां, लंगोटी बांधनेसं ज़रूर उनकी वीतराग मुद्रामें फ़र्क आता है। इसी कारण लंगांटो बंद त्यागी (ऐक्सक च्रांक्षक) के दर्शनों सं वीतरागताका इतना भाव नहीं होता जितना कि नग्न साधके दर्शनींसं होता है। यह तो प्राकृतिक बात है, जैसा कोई होगा वैसाही उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा।

मधुराप्रसाद — तो क्या आपके साधु कोई भी बस्तु आपने पास नहीं स्खते हैं ?

ज्योतिप्रसाद — रखते हैं, एक तो ज्ञान-प्राप्तिके वास्ते शास्त्र रखते हैं; दूमरे मोरके पंख वा अन्य किसी पक्षी के मुलायम पर्गेकी कृची रखते हैं, जिससे जहाँ बैठना होता है, वह स्थान जीव-जन्मुओंसे साफ़ कर लिया जाता है और इस तरह कोई जीव उनके शर्रारसे दयकर मर न जाय, इसकी पूरी अहतियात की जाती है, तीसरे कमराडलु जिसमें बुद्ध पानी रहता है, और वह टट्टी जाने पर गुदा साफ करनेके काम आता है। यस इन तीन वस्तुओंके सिवाय और कुद्ध नहीं रखते हैं।

मधुराप्रसाद --- कमग्रहलु तो शायद काठका होता

है भीर काठके अन्दर पानी घुस जाता है; इसलिए धोने मांजनेसे शुद्ध नहीं होसकता ? उस कमएडलुका जल, जो गुदा साफ करनेके वास्ते टट्टीमें लेजाया जाता है, कुल्ली करने और हाथ मुँह धोने आदिके काम में कैसे आसकता होगा ?

जोतिप्रसाद — कमण्डलु काठका हो वा धातुका, धुनि महाराज उसको धोतं व माँजते नहीं हैं, न वह गुदा धोकर अपने हाथको ही मट्टी मलकर साफ करते हैं, उनके पास तो कोई दूसरा शुद्ध पानी ही नहीं होता है, जिससे वे कमण्डल वा हाथको शुद्ध करलें, मुँह भी वह स्वयं कभी नहीं धोते हैं, न दांत साफ करते हैं, न कुल्ली करते हैं, न कभी नहांत और न कभी शरीर को धोते व पोंछते हैं। उनको तो शरीरमें कुछ भी भोह नहीं होता है। इसही कारण शरीरकी सफाईकी तरफ उनका कुछ भी ध्यान नहीं जाता है। उनका ध्यान तो एकमात्र अपनी आत्माको शुद्ध करनेकी तरफ लगा रहता है—वे सदा मोह-माया और मभताको दूरकर आत्माको अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूपमें लेखानेकी ही कोशिश करते रहते हैं।

मधुराप्रसाद---यह तो आपने बड़ी श्रनांखी बात सुनाई । हिन्दूधर्ममें तो शरीर शुद्धिको ही सबसे मुख्य माना है, और आप उसको बिल्कुलही उड़ाये देते हैं।

ज्योतिप्रसाद — प्रत्येक जीव अपने वास्तिविक रूप से सिन्चिदानन्द स्वरूप है; परन्तु राग-द्वेष-मोहके जालमें फँसा हुआ संसारमें रुलता फिरता है। जो जीव इस राग-द्वेष मोह रूप- मैलको घोकर शुद्ध-बुद्ध होजाता है, वही अपने असली सिन्चिदानन्द स्वरूप को पालेता है। शारीरके मैलको घोने पोंछनेसे आत्माका मैल नहीं भुलता है, तब जैन मुनियोंका अपने शरीरकी शुद्धिकी तरफ कुछ भी ध्यान न देकर एक मात्र आत्मशुद्धिमें

ही लगे रहना अनोखी बात कैसे हो सकती है ?

मथुराप्रसाद —श्रच्छ। तो क्या संसारी मनुष्योंके वास्ते भी स्नानादिके द्वारा शरीरको पवित्र रखना धर्म नहीं है ?

ज्योतिष्रसाद — साधु हो वा ग्रहस्थी धर्मतो सबके वास्ते एक ही है और वह एक मात्र अपनी आत्माको रागद्वेषादिके में लसे शुद्ध करना ही है, फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि साधु तो बिल्कुल ही संसारके मोहसे विरक्त होकर पूर्णरूपसे आत्म-शुद्धिमें लग जाते हैं और ग्रहस्थी संसार के मोहमें भी फँसता है और कुछ धर्म साधन भी करता है। इसीसे पद्मनिंदपंचविंशांतिका में कहा है—

सम्पूर्णदेशभेदभ्यां स व धर्मो द्विधा भवेत्। स्त्राद्यभेदे च निर्धः हितीये गृहिस्सी मताः ॥

श्रर्थात् - पूर्णरूप श्रीर श्रंशरूप भेदसे धर्म साधन दो प्रकार है, पूर्ण साधन करनेवाला नग्नसाधु श्रीर श्रंशरूप साधन करनेवाला गृहस्थी कहलाता है। जैन-धर्ममें धर्मात्मा गृहस्थके ग्यारह दर्जे क्वायम किये गये हैं। पहला दर्जा श्रद्धानीका है, जिसकां जैनधर्मके सिद्धान्तीं का श्रद्धान तो होगया है परन्तु अभी त्याग कुछ भी नहीं। दसरा दर्जा अगुबतीका है, जो हिंसा भूठ चोरी आदि पांचों पापोंका ऋंशरूप त्याग करता है - श्रीर श्रपने इस त्यागको बढ़ानेके वास्ते तीन प्रकारके गुण्वतो श्रौर चार प्रकारके शिक्षावतींका पालन करता है । शिक्षावतीं-में उसका एक व्रत यह भी होता है कि महिनेमें चार दिन प्रत्येक श्रष्टमी श्रौर चतुर्दशीको वह उपवास करता है, अर्थात् गृहस्थका सब आरम्भ त्याग कर, एक मात्र धर्म सेवन में ही लग जाता है खाना, पीना, नहाना और शरीरका सँवारना श्रादि कुछ भी सांसारिक कार्य वह नहीं करता है।

उत्तमचन्द (जैनी) यह आपने क्या कहा कि, उपवासके दिन आवकको नहाना भी नहीं चाहिये ! स्नान नहीं करेगा तो पूजन, स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक आदि धर्म-साधन कैंसे होगा !

ज्योतिप्रसाद—शास्त्रोमें तो उपवासीके वास्ते स्नान करना मना ही लिखा है। देखिये प्रथम तो रत्न-करंड आवकाचारके निम्न श्लोकमें ही श्री समन्तभम्द्रवामी ने साफ़ लिखा है कि. उपवासके दिन पांची पाणींका, शृंगार, श्रारंभ, गंध, पुष्प, स्नान, श्रांजन श्रीर नस्यका त्याग करना चाहिये —

पञ्चानां पापानामलंकियारम्म गन्ध पुष्पाणाम्। स्नानाञ्जननस्या ना मुपवासे परिहृति कुर्यात्॥१०४॥

दूसरे स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी गाथा ३५८, ३५९ में लिखा है कि "जो ज्ञानी श्रावक दोनों पर्वोमें स्नान विलेपन, आभूपण, स्त्रीसंमर्ग, गंध, धूप, दीप आदिका त्याग करता है, वैराग्यसे ही अपनेको आभूषित करके, उपवास, एक बार भोजन अथवा नीरस आहार करता है; उसके प्रोपध उपवास होता है, यथा

राहारा विलेवराभृसरा इत्था संसग्गगंधघृवदीवादि । जो परिहरेदि सासी वेरग्गाभरसाभृसरां किन्चा ।३५८ दोसुवि पब्नेस समा उववासं एय भत्तासाध्वयडी । जो कुराइ एव माई तस्म वयं पोसहं विदियं ।।३५६॥

तीसरे, श्री पूज्यपाद स्वामीने सर्वार्थासिद्ध नामक महामान्य प्रन्थमें प्रोपधोपवासीके लिये लिखा है कि, वह स्नान, गंध, माला, श्राभरगादि जो भी शरीरके श्रंगार है उन सबसे रहित होवे—

प्रोवधोपनासः स्वश्ररीरसंस्कारकारणः, स्नान-गंध-माल्याभरणादि विरहितः। —तत्वार्थसृत्र श्रध्याय ७ सूत्र २१ का भाष्य चौथे, श्रीश्रकलङ्कदेवने राजवार्तिकमें भी ऐसाही वर्णनकिया है—

स्वशरीर संस्कार संस्करण स्नान---गंधमाल्या भरणादि विरहतः

—तत्वार्थ सूत्र अध्याय ७ सूत्र २१ का भाष्य पांचवें श्रीविद्यान्दाचार्यजीने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ श्लोकवार्तिकमें भी उल्लेख किया है— कः पुनः प्रोपधोपवासो यथा विधीत्य

च्यते स्नान गंध माल्यादि विरहितोः...

—तत्वार्थ सूत्र श्रध्याय ७ सूत्र २१ का भाष्य इस प्रकार उपवासके दिन स्नान न करनेकी सब ही महान आचार्योंकी स्पष्ट आज्ञा होने पर, मेरी बात पर सन्देह करनेकी तो कोई वजह नहीं होसकती है; हां उल्टा में यह सन्देह श्रवश्य कर सकता हूँ कि पूजा, स्वाध्याय, ध्यान: सामायिक आदि धर्म कर्मोंके करनेमें स्नानका किया जाना क्यों ज़रूरी समक्ता जावे ? स्नान ता उस शरीरका साफ करनेके वास्ते हैं, जो ऐसा महान व्यप्वित्र और अशुद्ध है कि किसी बड़े भारी समुद्रका सारा पानी भी उसके धोनेमें लगा दिया जावे, तां भी पांवत्र न हो, भीर यदि पवित्र हो भी जाय तो उसकी पवित्रतासे धर्मका क्या सम्बन्ध ! स्वाध्याय, पूजा, ध्यान, सामायिक, स्तृति, भजन भादि जो कुछ भी हैं वे तो एक मात्र श्रात्माकी शुद्धि, विषय-कषाय तथा राग-द्वेष मोहके दर करनेस ही होती है, न कि हाड मांस अथवा चर्म-को धोनेसं। तय शरीर शुद्धिके विदून श्रात्मशुद्धि सं हो सकती: ऐसा क्यों माना जावे ? मुनि विना स्नान किये ही रात दिन धर्म-साधनमें लगे रहते हैं, नहाना तो द्र रहा व तो टही जानेक बात गुदाको कमएडलुके पानी सं धोकर हाथोंको भी नहीं मटियाते हैं भीर न किसी दूसरे शुद्ध पानीसे ही धोते हैं। उस कमएइलुको जिसके

पानीसे गुदाको भोते हैं साथ लिये फिरते हैं, उसी कमराइलुके, पानीसे घोए हुए हाथोंसे शास्त्र लिये रहते हैं और स्वाध्याय आदि दूसरे धर्म-कृत्य करते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि स्नान करना धर्मसाधनके वास्ते ज़रूरी नहीं है किन्तु बाधक है। इस ही कारण मुनियोंको तथा उपवास कर्ताओंको स्नान करनेका निषेध है।

उत्तमचन्द—स्नान करना धर्म साधनमें बाधक है, यह आपने एकही कही ! आगेको शायद आप इसको पाप बताने लगेंगे!

ज्योतिप्रसाद — बाधक मैंने अपने ही मनसे नहीं बताया, किन्तु जैन-शास्त्रोंमें ही मुनि और उपवासकर्ता के लिये स्नानकी मनाही करके इसको बाधित सिद्ध किया है। और बाधक ही नहीं किन्तु खुल्लम-खुल्ला पाप बताया है। देखिये श्री पद्मनन्दि आचार्य पंचविंशतिका में इस प्रकार लिखते हैं:—

श्रात्मातीव शुचिः स्वभावत इति स्नानं वृथास्मिन्यरे, कायश्चाशुचिरे व तेनश्चितामभ्येति नो जातुचित् स्नानस्यो भय थेत्य भूद्विपःलता ये कुर्वते तत्पुनः स्तेषां भूजलकीटकोटिहननात्पापाय रागाय च ।

श्रधीत् श्रातमा शुद्ध है, उसको जल-स्नानकी क्या ज़रूरत है ? शरीर महा श्रपवित्र है, वह जल-स्नानसे पवित्र हो नहीं सकता, इस कारण दोनों प्रकारके स्नानसे कुछ लाभ नहीं ? जो स्नान करते हैं उनको मिट्टी श्रीर जलके करोड़ों जीवोंके मारनेका पाप लगता है श्रीर रागका पाप भी।

चित्रे प्रत्मिव कोटि संचितरजः संवंधिता विर्भवन्, ।मथ्यात्वादि मल व्यपाय जनकः स्नानं विवेकः सताम्। अन्यद्वारिकृतं तु जंतुनिकर व्यापाद नात्पाप कृत् नो धर्मो न पवित्रता खलु ततः काये स्वभावाशुचौ ॥ श्चर्यात्—पहले किये हुए करोड़ों पापोंकी धूल जम-जमकर चित्त मिलन हो रहा है उस मिध्यात्वको दूर करनेवाला जो विवेक है वही वास्तविक स्नान है, जल-के स्नानसे तो जीवोंका नाश होकर एकमात्र पापही होता है, उसमें कुछ भी धर्म नहीं है श्चीर न उसके द्वारा उस शरीरकी पवित्रताही बन सकती है, जो स्वभाव-से ही श्चपवित्र है।

उत्तमचन्द--- अगर स्नान करना पाप है तो मुनियों और उपवास करने वालों ही को क्यों, अन्य सब ही लोगों-को नहानेसे क्यों मना नहीं किया गया ?

ज्योतिप्रसाद—पहले दर्जे वाला अवती आवक तो त्रस, स्थावर किसी भी जीवकी हिंसाका त्यागी होनेको तैयार नहीं होता है, हिंसादि पांची पापोंको अश रूपभी छोड़नेको हिम्मत नहीं करता है, तय उसके वास्ते तो स्नानकी मनाही कैसे की जा सकती है? दूसरे दर्जेवाला अशुक्रती भी एकेन्द्रिय स्थावर जीवोंकी हिंसाका तो त्याग नहीं करता है तस जीवोंकी भी एकमात्र संकल्पी हिंसाका ही त्याग करता है, आरम्भी उद्योगी और विरोधी हिंसाका त्याग नहीं करता है। इस कारण उसको भी स्नानकी मनाही नहीं की जा सकती है। हां, उपवास के दिन वह आरम्भ आदिक गृहस्थके सबही कामोंका त्याग करके मात्र धर्म-साधन में ही लगता है, इसही कारण उस दिन उसको स्नान करने की भी मनाही है। स्वामिकातंकेय अपने अनुप्रेक्षा प्रत्यमें लिखते हैं—

उव्यासं कुव्वंतो ऋारभं जो करेदि मोहादो । सो णिय देहं सोसदि ण काडए कम्म लेसंपि ।।३७८।।

श्चर्यात्— जो उपवासमें मोह यस झारम्भ करता है, वह उपवास करके अपनी देह ही को सुखाता है, कर्मों की तो लेशमात्र भी निर्जरा नहीं करता है। उत्तमचन्द — उपवासके दिन कोई भी ग्रहस्थका कार्य न किया जाए, मुनि होकर बैठ जावे, ऐसा तो किसीसे भी नहीं हो सकता है।

ज्योतिप्रसाद— शास्त्रोमें तो एसा ही लिखा है श्रीर भी देखिये—

कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं लंघनकं विदुः ॥

--- स्वामिकार्तिकेय-टीका

अर्थात्—-कषाय, विषय और आहार इन तीनों का जहां त्याग होता है वहीं उपवास बनता है, नहीं तो शेष सब लंघन है।

उत्तमचन्द — हम तो एक बात जानते हैं कि जिस दिन हम बिना स्नान किये ही सामाधिक करने बैठ जाते हैं तो चित्त कुछ ज्याकुल ही सा रहता है। ऐसा शुद्ध और शान्त नहीं रहता जैसा कि स्नान करके सामाधिक करने में रहता है।

ज्योतीप्रसाद - हम जैसे मोही जीवोंकी ऐसी ही हालत है। यदि किसी दिन हमारे मकानमं भाइ न लगे तो उस मकानमं बैठनेको जी नहीं चाहता है, वैठतं हैं तो चित्त कुछ व्याकुल मा ही रहता है। ऐसा साफ शुद्ध श्रीर प्रसन्न नहीं रहता जैसा कि भाड़ बुहार दिये साफ और सुथरे मकानमें रहता है। भाइने बुहारने के बाद भी यांद मकानकी सब चीजें श्राटकल पच्च बेतरतीय ही पड़ी हो! सूट्यवस्थित रूपसे यथास्थान न रक्ली हुई हो, तो भी उस मकानमें बैठकर काम करने को जी नहीं चाहता है। कारणा कि हमारा मोही मन सुन्दरता और सफ़ाई चाहता है, ऐसा ही बिना स्नान किये अर्थात् शरीरको साफ और सुन्दर बनाये बिदन सांसारिक वा धार्मिक किसी भी काममें हमारा जी नहीं लगता है। यह सब मोहकी हो महिमा है। जब तक मोह है तब तक तो मोहकी गुलामी करनी ही पड़ेगी. इस कारण किसी भी सांसारिक वा धार्मिक कार्य प्रारम्भ करनेसे पहले यदि हमारा मन स्नान करना चाह तो ब्रवश्य कर लेना चाहिये। वैसे भी शरीरकी रक्षाके

वास्ते स्नान करना ज़रूरी है, परन्तु स्नान करनेको धर्मका अंग मानना वा स्नान किये विदून धर्म-साधन-का निषेध करना अत्यन्त धर्म विरुद्ध और मिथ्यात्व है।

उत्तमचन्द आप तो निश्चय सी बातें करते हैं, परन्तु इस जैसे गृहस्थियों से तो निश्चय का पालन नहीं हो सकता है। व्यवहार धर्म ही सध जाय तो बहुत है। इसका भी लोप हो गया तो कुछ भी न रहेगा।

ज्योतिप्रसाद — मैं भी व्यवहार धर्मकी ही बात कहता हूँ। जीवका जो वास्त्रविक परम वीतराग रूप शानानन्द स्वरूप है अर्थात् श्रहेंतो भीर सिद्धोंका जो स्वरूप है वह ही जीवका निश्चय धर्म है, उस श्रसली रूप तक पहुंचनेके जो साधन हैं, वह सब व्यवहार धर्म हैं; 'जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो।' ऐसा छह ढालामें तो कहा है। परन्तु इसके लिए श्रीकुन्द-कुन्दाचार्य श्रादिके निम्न वाक्य ख़ासतीरमे ध्यान देने योग्य हैं

धम्मादी सहहर्णं सम्मत्तं ग्लाग्लामंग पुष्य गदं चिष्ठा तवंहि चरिया वयहारो मोवख मग्गोति ।१६०। पंचास्तिकाये, कुन्दकुन्द०

श्रधीत्—धर्माद द्रव्योका श्रद्धान करना व्यवहार सभ्यग्दर्शन हैं; १२ ऋंग १४ पूर्व जिन-वाणीका ज्ञान होना व्यवहार सभ्यग्ज्ञान हैं; तप श्रादिकमें लगना तथा १३ प्रकारके चारित्रका श्रनुष्ठान व्यवहार चरित्र हैं; और यह सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है।

श्रमुहादो विशिवित्ती मुहं पवित्तीय जागा चारित्तं । वदसमिदिगुत्ति रूवं ववहार श्यादु जिसा भिरायम् ॥ — द्रव्यसंग्रहे, नेमिचन्द्र

श्चर्यात् श्रशुभसे बचना श्रीर शुभमें लगना यह व्यवहार चारित्र है। ब्रत, समिति गुप्तिरूप चारित्र धर्म व्यवहार नयसे ही जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है।

इस प्रकार जो भी साधन भ्रात्म-कल्यागुके वास्तं होता है वह सब व्यवहार-धर्म है, भीर नो साधन विषय कषायोंकी पूर्तिके वास्तं होता है, वह लीकिक व्यवहार है। ग्रहस्थीको दोनोंही प्रकारके साधन करने पड़ते हैं, स्थात् जितना उससे हो सकता है वह धर्म-साधन भी करता है और विषयकषायों की पूर्ति भी करता है, इसही कारण रत्न-करंड श्रावकाचारमें श्री समन्तमद्र स्वामीने भोगोपभोग परिमाण-व्रतका वर्णन करते हुए, त्यागने योग्य विषयोंमें स्नानका भी नाम दिया है। यथा— भोजन-वाहन-शयन-स्नान श्रापवित्राङ्ग-रागकुमुमेषु। ताम्बूल वसन भूपण् मन्मथ-संज्ञीत गीतेषु॥

भावार्थ—भोजन, सवारी, विस्तर, स्नान, सुगन्ध, पुष्पादि ताम्बूल, वस्त्र, श्रलंकार काम-भोग, गाना-वजाना, इनका नियम रूप त्याग करना। इसही प्रकार श्रमितगति श्रावकाचारमें भी भोगोपभोग परिमाण-वत-का वर्णन करते हुए श्रध्याय ६ श्लोक ९३ में स्नान करनेको भोग बताकर त्याज्य बताया है—

हाँ, जो दूसरी प्रतिमा-धारी ऋगुवती नहीं है, ऋथीत् जिसको भोगोपभोग परिमाण-वत नहीं है उसे ऋवश्य स्नान करना चाहिए। परन्तु स्नान करनेको व्यवहार-धर्मका ज़रूरी ऋंग नहीं मानना चाहिए। ऐसा मानने से तो व्यवहार-धर्म लोप होता है— उसको भारी धक्का पहुँचता है।

उत्तमचन्द -- धक्का कैसे पहुँचता है ?

ज्योतिप्रसाद — स्नान करनेको यदि व्यवहार-धर्मका ज़रूरी श्रग मान लिया जावे तो जो बीमार विस्तरसे नहीं उठ सकता है, महा अपित्रत्र श्रवस्थामें पड़ा हुआ है, कम-से-कम जो स्नान नहीं कर सकता है, प्रस्ता-स्त्री जो दस दिन तक जचान्त्रानेमें महा अपित्रत्र दशामें पड़ी रहती है, अन्य भी जो कोई किसी दुष्टका बन्दी हो गया है और स्नान आदि नहीं कर सकता है, वह सब परमात्माका ध्यान, स्तुति, बंदना आदि कुछ भी नहीं कर सकेगा। तब तो शायद वह कोई धर्म-भाव भी अपने हृदयमें न ला सके, किन्तु एकमात्र पाप परिणाम् ही अपने हृदयमें लाने पड़ें मन तो चुप रह नहीं सकता; शरीर अपित्रत्र होनेके कारण जब उसको धर्म-भाव हृदयमें लानेकी मनाही होगी तब पाप-परिणाम ही मनमें लाने पड़ेंगे, जाड़ेमें चार बजे ही गृहस्थीकी आँख खुल

जाती हैं, सुबह होनेको तीन घरटेकी देर हैं, रातको उठकर नहानेकी हिम्मत नहीं, तब यदि ऐसी श्रवस्थामें परमात्माका ध्यान, स्तुति श्रादि नहीं कर सकता तो धर्मको धका लगा कि नहीं।

उत्तमचन्द—आपभी गज़ब करते हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अपवित्र रहनेके कारण कोई परसात्मा की स्तुति, भक्ति न कर सके ऐसा होता तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि—

श्चपवित्रः पावत्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा । ध्यायेत्पंच नमस्कारं सर्व पापैः प्रमुष्यते ॥१॥ ''श्चपवित्र पवित्रो वा सर्वात्रस्थांगतोऽपि वा । यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शचिः'' ॥२॥

अर्थात् कोई पित्रत्त हो वा अपित्रत्त हो, श्रब्छी अवस्था में हो वा बुरी में, जो ग्रामोकार मंत्र का ध्यान करता हैं, वह सब पापेंसे छूट जाता हैं, इसही प्रकार जो कोई पित्रत्त हो वा अपित्रत्त हो अथवा किसी भी अवस्थाको प्राप्त क्यों न हो, जो परमात्माका स्मरग्र करता है वह अंतरंगमें भी और बाहरसे भी पित्रत्र है।

ज्योतिप्रसाद—बस तब तो हमारी आपकी बात एक हो गई ।

मथुराप्रसाद — आजकी आपकी बातोंसे मुक्ते तो बहुत-ही आनन्द प्राप्त हुआ। मैं तो जैन-धर्मको ऐसा ही समकता था जैसे हिन्दु सनातिनयोंके बे सिर-पैरके ढको-सले, पर आजकी बातोंसे तो यह मालूम हुआ कि जैन-मत तो बिल्कुल ही प्राकृतिक धर्म है। बस्तु-स्वभाव और हेतुवाद पर अवलम्बित है। यदि आप घंटा-आध्याद सकें तो मैं तो नित्य-ही इस सब्बे धर्मका स्वरूप सुना करूँ।

ज्योतिप्रसाद — आप ज़रूर आया करें जहाँ तक मुक्तसे हो सकेगा मैं ज़रूर जैनधर्मका स्वरूप वर्णन किया करूँगा। जितना आप इसका स्वरूप जानते जायँगे उतना ही-उतना आपको यह प्रतीत होता रहेगा कि वास्तवमें वस्तु स्वभाव ही जैन-धर्म है, यह धर्म परीक्षा-प्रधानो युक्ति-युक्त और पद्मपात रहित है।

# जीवन के श्रनुभव

ले - श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय

[ इस स्तम्भमें जीवन सम्बन्धी ऐसी घटनाएँ देनेकी इच्छा है जो सत्यके प्रयोग, मात्म-विश्वास, सदा-चार, सेवाधर्म, लोकसेवा, दान, तप, संयम, स्वाध्याय, पूजा, उपासना, भिक्त, सामायिक, वत, उपवास तथा पूर्वजनमके फलस्वरूप आदि रूपसे अपने जीवनमें अनुभव की हों, या आँखों से प्रतक्ष देखी हों। हमारी समाजमें ऊँचे से ऊँचे तपस्वी, त्यागी, धर्मात्मा, ज्ञानी, दानी, विद्यमान हैं। हमारी उनसे विनीत प्रार्थना है कि वे कृपा करके अपने जीवनके ऐसे अनुभव लिखें जो उपयोगी होवें। साथ ही यह भी बतलाएँ कि उन्होंने किस प्रकार साधना की, उनके कार्य में कितनी विष्न वाधाएँ उपस्थित हुई और फिर किम प्रकार सफलता प्राप्त हुई शायद कुछ सज्जन लेखनकला का अभ्यास न होने से लिखनेमें संकोच करें, किन्तु हमारी उनसे पुनः नम्न प्रार्थना है कि वे जैसी भी भाषा में लिख सकें या लिखना सकें अवश्य लिखनाएँ। स्वानुभव की वह टूर्टा फूटी भाषा ही, अनुभव हीन सँवरे हुए लाखों लेखों से अधिक कल्याग्यकारी होगी और उसमें काफी आत्म लाभ हो सकेगा। अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए यहां कुछ उदाहरण लिख देने का विनम्न प्रयास किया है। इसमें आत्म विज्ञापनकी गन्ध आए तो मुक्ते अनिधकारी समकते हुए क्षमा करें। इसके द्वारा आत्मानुभवी अपने लेख लिखने की रूप रेखा बना सकें, इसीलिये अनिधकारचेष्टा करनेकी यह धृष्टता की है। ]

(१) सन् १९२५-२६ ईस्वीकी बात होगी। जाड़ोंके दिन थे, मेरे एक मित्र जो देहलीमें ही रहते थे। उनके यहां कुछ मेहमान आये हुए थे। उन सबकी इच्छा थी कि मैं भी रातको उन्हींके पास रहूं। अतः घर पर मैं अपनी मां से रातको न आनेके लिए कहकर चला गया और मित्रके यहां जागरणमें सम्मलित हो गया; परन्तु रात्रिको दस बजेके करीब घर आनेके लिये एकाएक मन व्याकुल होने लगा। मित्रके यहां मुक्ते काफी रोका गया और इस तरह मेरा अकस्मात् चल देना उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। मैं भी इस तरह एकाएक जानेका कोई कारण न बता सकनेकी बजहसं अत्यन्त लिजत हो रहा था, किन्तु उनके बार बार रोकने पर भी मुक्ते वहां एक मिनट भी रहना दूभर हो गया

मोर में ज़िद करके चला ही आया। घर आकर मां को दरवाज़ा खोलनेको आवाज़ दी। दरवाज़ा खुलने पर देखता हूं कि कमरे में धुआं भरा हुआ है और मां के लिहाफ़ में आग सुलग रही है। दौड़कर जैसे तैसे आग बुक्ताई। पृक्षने पर मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले लालटेन जलाने को माचिश जलाई थी, वहीं विस्तरे पर गिर गई और धीरे-धीरे से सुलगती रही। यदि दो चार मिनट का विलम्ब और हो जाता तो मां जलकर भस्म हो जाती। साथही मकान में ऊपर तथा बरावरमें रहने वालोंकी क्या अवस्था होती, कितनी जन-हत्या होती, कितनी जन-हत्या होती, कितना धन नष्ट होता, यह सब सोचते ही कलेजा धक-धक करने लगा! उस सगय किस आन्तिरक-शांकिने मुके घर आनेके लिये प्रेरित

किया ? यह मेरे किसी पूर्व संचित पुरुषका उदय ही समम्मना चाहिए।

(२) सन १९३० मं, श्रसहयोग श्रान्दोलनमं, जब मुक्ते २। वर्षका कारागार हुआ, तब वहां मोन्टगुमरी जेल (पंजाबका उन दिनों काला पानी) में मलेरिया बुख़ार किसीको न श्राजाय, इस ख़यालसं प्रत्येक के दीको जबरन कुनैन मिक्शचर पिलाया जाता था। उन दिनों विलायती दवासे मुक्ते परहेज़ था। श्रतः जब वे मेरी श्रोर श्राये तब मैंने दवा पीनेसे कर्त्य इन्कार कर दिया। कुछ लिहाज़ समिन्ये या श्रात्म-विश्वास समिन्ये, सिपाहियोंने मुक्ते जबरन दवा नहीं पिलाई। किन्तु यह अवश्य कहा कि दवा न पीनेकी सूचना हमें साहब (सुपरिस्टेस्डेस्ट जेल) को श्रवश्य देनी होगी श्रीर

फिर आप पर काफ़ी सर्वती होगी और दवा भी पीनी होगी। किपाहियोंकी सूचना पर साहब मेरे पास आया और दवा न पीनेका कारण पूछा। मैंने दवा पीनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की तो बोला: "यदि बीमार पड़ गयं तब?" मेरे मुँहसे अनायास निकल पड़ा—"यदि बीमार होजाऊँ तो आप कड़ीसे कड़ी सज़ा दे सकेंगे।" साहब ऑलरायट कहकर चला गया? किन्तु मज़ाकी पूरी अविध तक मुक्ते दवाकी तनिक भी आव-श्यकता न पड़ी। तुख़ार, खांसी, ज़ुकाम, कब्ज़ बगैरह मुक्ते कुछ भी नहीं हुआ। इतने असेंमें एक भी तो शिका-यत नहीं हुई। जबिक अन्य साथी दो-तीन माहमें ही जलसे बीमारियोंका पुंज बनकर आते थे।

क्रमशः

## श्रनेकान्त पर लोकमत

( १६ ) बाबा भागीरथजी वर्गां —

''श्रनेकान्त'' की दो किरणें मेंने पढ़ी हैं। 'श्रनेकान्त' अपने दंगका एक ही पत्र हैं। जैनियोंमें सम्भवतः श्रभी इसे अपनानंकी योग्यताका श्रभाव है। मेरी श्रुभ कामना है कि श्रनेकान्त विश्वव्यापी होकर घर घरमें वीर प्रभुका सन्देश पहुँचानेमें समर्थ हो।'' (२०) श्री उपाध्याय मुनि श्रमरचन्दजी 'कविरत्न' ''श्राज एक बहुत श्रानन्दका दृश्य देख रहा हूं। सात वर्ष पहलेका मेरा पाठ्यपत्र 'श्रनेकान्त' पुनः प्रका-

शित होकर समाजके सम्मुख श्राया है श्रीर श्रात ही अपनी पुरानी पुनीत स्मृतिको फिरसे ताजा बना दिया है। जैनसंसार पं यह पहलाही पत्र है, जो इस ढंगमें निकल रहा है। विद्वतापूर्ण लेखोंका संग्रह, वास्तवमें हर किसी सहृद्य विद्वानसे प्रशंसा पा सकता है। साथ ही सांप्रदायिक वातावर एसे अपने आपको अलग रखनेका जो संकल्प हैं, वह और भी शतशत बार अभिनन्दनीय है। श्री मुख्तार साहबकी मँजी हुई लेखनीका चमत्कार सम्पादकीय टिप्पणीके रूपमें, एक ख़ास दर्शनीय बस्तु है। मैं हृदयसे अनेकान्तकी सफलता चाहता हूँ एवं चिरायुके लिये मंगल कामना करता हूं।"

--- कमश<u>ः</u>

### अनुकरणीय

प्रमिन्ने में तान खुद्रस्वाचारों तेन केदियारों ने "प्रमेचारन" जिन २५ केनेतर मेरपाओं को एक गो तक केद स्वस्य के जावारों रहाँगीर तिगा ४०) रून की सदानता प्रसम् की भी, उन संस्थाओंकी सूची संस्था कि सामें कि

| FOR THE WARREST WARRANT                           |                               | 1                     |                                    | 17              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                                   | versity#                      |                       | विषय तहर <b>स्क</b> र्थ            | <b>克拉特金</b>     |
| v translavia                                      | -तदानु र                      |                       | कोर मा हो। स्वयु स्क्रम            | $\hat{x}(g)(0)$ |
| to Barata was gr                                  | - 17 m                        | 1 7                   | चेळ चेळार क्षाकेरी सारसाय          | वस्तरम          |
| 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            | $F_{ij}^{*}(i) f_{ij}^{*}(i)$ | 8 4                   | रेक्स अर्थ सेर्टिंग्स के केने ह    | SPINE.          |
| graduation of the second                          | T1111111                      | ,                     | ત્ત્રમાત્ર ગાંગવાંકાનો             | स्वस्तुल्य      |
| 🔪 त्वभाग व्यक्तिम                                 | 447437                        |                       | and familian                       | सन्सम्ब         |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -           | \$4\$4.5.40\$                 | v.                    | ন্দুটান্ত্ৰ হল্প ক্ৰিয়ে           | व्यक्ति सम      |
| य र प्रस्केतिस सङ्ग्रहे स्वर्                     | \$ \$50 E                     | w j                   | कर-राष्ट्रमा १४४८ स्थ-स            | क्रमा           |
| - देशने भाषी संघ दशु स्थल                         | 44147574                      | •                     | केम्स वक्षा                        | युनाप स         |
| 20 - \$23.60篇 : <b>(1)</b> - <b>\$</b>            | -Herrit                       | - 5                   | परायः प्रिक्षिक्षिक्षेत्री         | 14-7 est        |
| १ । स्थान विकास अपन्नी                            | R:5+( )                       | • . i.                | मारवादी पुरसकात्त्व, वहा वाजार     | कृतियः भा       |
| ः भारगास इष्ट्र ग्रिक्टिं कामान                   |                               |                       | रमानीसद वालाज                      | 89214           |
| <ul> <li>पाचित्र नायक्ष्मी ज्याले यान्</li> </ul> | रवंश हर सामृत                 | <b>₽</b> <del>=</del> | रायाणमार प्रांत्स्य क्यांत्री त.वा | रेल् अस्तिक     |
| १४ स्थान पंत्रक क्यांनी                           | वेतराह्म                      | e y                   | इत्टरमान्त्रणह कानाज               | स्वा            |

किया ! यह मेरे किसी पूर्व संचित पुरमका उदय ही समस्राना चाहिए ।

(२) सम् १९६० में, कासहबीय कान्दोसनमें, क्षम मुक्ते २। वर्षका कारागार हुका, तम बदा मोन्टगुमरी केल ( गंगुका जन दिनों काला पानी ) में मसेरिया हुकार किसीको न कानाय, इस स्वयासों प्रत्येक हाँ दीको कारत कुनैन मिक्शपर मिसाया जाता था। उन दिनों विसायती दवासे गुक्ते परदेश था। अत. जन वे मेरी कोर कार्ये सम मैंने दवा पीनेसे कर्क इन्कार कर दिया। कुक् किहाल समस्ति या भारम-विश्वास समस्ति , सिपादिवीन सुक्ते जनरन एका नहीं पिसाई। किन्तु यह कार्य्य कहा कि दवा न पीनेकी सूचना हम साहब (सुप्रिय्टेश्वेयट केल ) को अवश्य देनी होगी कीर

क्रमशः

## श्रनेकान्त पर लोकमत

ै ?E ) बाबा मागीरथबी क्वा —

'श्रानेकात्व'' की दी किरवों मैंने पड़ी हैं। बानेकात्व' ,अपने दशका यक दी पत्र है। बैनियोंमें सम्भवतः अभी इसे अपनानेकी योग्यताका अभाग है। मेरी द्वार्ग कामना है कि बानेकाना विश्वन्यापी होकर बरं-बरनें बीर प्रमुक्ता सन्देश पहुँचानेमें समर्थ हो।" (२०) बी उपाध्याय मृति अमरचन्द्जी 'कविरत्न' स्थान एक बहुत जानन्दका दश्य देख रहा है। साथ वर्ष पहलेका मेरा पात्रपत्र 'अनेकान्त' पुनः प्रकारित केंद्र अभावके सम्मुक्त आया है और बाते ही कुपत्ती पुरानी पुनीय स्युतिको फ़िरसे तावा बना दिया है। जैनसंसारण यह पहलाही पत्र है, जो इस दगसे निकल रहा है। विह्यापूर्ण केलोका समह, वास्तवमें हर किसी सहदय विद्वानसे प्रश्नेसा पा सकता है। साथ दी सामदीयक वातावरक्षेत्र अपने आपको अलग रसनेका जो संकर्ण हैं, वह और भी शतशव वार वर्णमन्दनीय है। भी मुक्तार साहबक्षी मेंबी हुई सेस्तनीका चमस्कार सम्पादकीय टिप्पसीके स्थमे, एक क्षास दर्शनीय वस्त है। मैं हृदयसे अनेकानस्की स्थमता वाहता है एवं विरायुके किये मंगल कामना करता है।"

### अनुकरणीय

धर्म-द्रेमी लाव खुट्टनलालजी जैन मैं देवालोंने "अनेकान्त" जिन २४ जैनेतर मंस्थाओं को एक वर्ष तक मेट स्वरूप भिजवाने रहनेके लिए ४१) रूठ की महायता प्रशन की थी, उन संस्थाओं की सूची नीमरी किरण के चौथे पुष्ठ पर दी जा चुकी है। हमें हपे हैं कि इस माहमें निम्नलिखन वानी महानुभावोर्की छोरसे "अनेकान्न" एक वर्ष तक मेट स्वरूप भिजवाने रहनेके लिए और महायता प्राप्त हुई है। अन "अनेकान्न" प्रथम किरणसे भेजना प्रारम्भ कर दिया गया है। धन्यवाह-स्वरूप जी सम्याओं को से से वात हो सकेगा कि अनेकान्त पर आए हुंग लोकमत से ज्ञान हो सकेगा कि अनेकान्तक प्रचारकी किननो निनान्त आवश्यकना है। जिनना अधिक "अनेकान्त का प्रचार होगा उतना ही आधिक मन्त्र शान्ति और लेक-इंतर्षा साथनाकों का प्रचार होगा। "अनेकान्त" को हम बहुत अधिक मृत्र्य और उन्नतिशीन देखना चाहते हैं. किन्तु हमारी शान्ति, वृद्धि और हिम्मन सब कृद्ध परिमिन है। हमे समाजर्वहनेषी धर्म-प्रेमी वन्धुकोंक महयोगकी अन्यन्त आवश्यकना है। हम चाहते हैं कि समाजके उत्तर हट्य बन्धु जैनेतर संस्थाओं और विद्वानों को प्रचारकी हिएसे अनेकान्त अपना की और से मेट स्वरूप भिजवागे और जैन कन्धुकोंक महयोगकी को प्रचारकी हिएसे अनेकान्त अपना की होने कर साहते हैं। वात की प्रचारकी की उत्तर्गक की साहत करे। तार्क "अनेकान्त" कितनी ही उपयोगी पाह्य-सामग्री और पृष्ठ संरचा वहाने के सम्पर्ध हो सके।

| र्थामन्त्र ऐट बच्चीचन्द्रजी बेलमा का | कार से —         | - 77         | काशीगम हाई म्बल                   | महारमपुर       |
|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| १ यानविमटी कालंज आफ ला               | नागपुर           |              | वैभ्य ताइ म्कृत                   | रोहनक          |
| - हिम्लाव कांत्रेज                   | नागपुर           |              | मी. ए. बी. हाई स्कृत              | रोहनक          |
| ३ मिटी कानंत                         | नागपुर           | <b>&gt;=</b> | वाद्ध विहार सायंत्री मारनाथ       | यनारस          |
| ४ श्रा∙ काले <del>ज</del>            | गयपुर            | <b>%</b> &   | किंग जार्ज भेडिकल कालेज           | जग्वन द        |
| <ul> <li>गजागम नागंद्री</li> </ul>   | नागपुर           | zo.          | नन्यनङ यनिवर्मिटी                 | लखनऊ           |
| ६ गपनंमेण्ट हारम्बन                  | साराव            | ٠,           | काणी विद्या पीट                   | वनारम          |
| s जगन्नाथ हाई म्कूल                  | माः इला 🍝        | 22           | ऋणिकुल ब्रह्म वर्गाश्रम,          | हरिद्वार       |
| = गवर्नेपेग्ट हाई म्हल               | इमाह             | 53           | मनानन धर्म मभा                    | भेतमा          |
| ६ हिन्दी गणी मंघ हाई म्ब्न           | नागपुर 🕝         | C=18         | कीन्य कानंत्र                     | वनाग्म         |
| ·० पटवर्षन हाई म्कृल                 | नागपुर           | ty           | पटना यूनिवॉर्मरी                  | परना           |
| ११ युवराज पत्निक नायब्रंग            | उङ्ग्रेन         | 7=5          | माग्वाई। पुम्नकालय, यङ्ग त्राजांग | कनक्सा         |
| १२ मथुराताम इंग्टर मिजियट कानेव      | ा. मागा          | 2 5          | उयालिमह कानाज                     | लाहोग          |
| ४३ पॉटनक नायंबेरो जुवनी वारा         | महारतपुर         | ٦٢           | गयाप्रमाट पञ्जिक लायंत्ररी ए.वी.  | राष्ट्र कानपुर |
| १४ म्बुशीराम पन्तिक नायत्रेरी        | <b>डेहरा</b> हृत | Σê           | इण्टरमाजिल्ह कानेज                | खुर्जा         |

|                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| २० रोक्टमन कालेज                                                                                                                                                                                                                                     | ग्ड्की                                                                               | ४ युनिवर्मिटी लगकेरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नागपुर                                                                                  |
| २१ गमजम इण्टर मिजिएड कालेज                                                                                                                                                                                                                           | , निर्दा                                                                             | ६ रोप्टमन कालेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जनलपुर                                                                                  |
| इन् गंयल एमियाटिक मामाइटी                                                                                                                                                                                                                            | क्लवःना                                                                              | ७ सिटी क्लेंज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जवनपुर                                                                                  |
| ३३ गबनमण्ट हाई खूल                                                                                                                                                                                                                                   | गाँची (विहार)                                                                        | ८ हिम्बर लायबेरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जवनपुर                                                                                  |
| ३४ वम्बई युनिवर्मिटी                                                                                                                                                                                                                                 | वम्बर्ड                                                                              | ६ मोडन हाई न्तृल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जवलपुर                                                                                  |
| १४ मारवाडी रिलोफ मोसाइटी                                                                                                                                                                                                                             | क्लक्स                                                                               | १७ रिनकारिएी हाई म्कृल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जबलपुर                                                                                  |
| ३६ वर्ष शिका ये:जना मन्त्रि                                                                                                                                                                                                                          | ξi                                                                                   | ११ महाराष्ट्र हार्ट म्ब्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जदलपुर                                                                                  |
| ३७ ग्राम उगेला संघ. मगनवाई।                                                                                                                                                                                                                          | वर्धा                                                                                | <sup>१२</sup> श्रयवाल नवयुवक मंदल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जवलपुर                                                                                  |
| <b>३८ परिलक लायहेरी</b>                                                                                                                                                                                                                              | ग्रन्तम्।र                                                                           | १३ में स्पर् मिंग क्रालेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जबलपुर                                                                                  |
| ३६ हाल्का कालेज                                                                                                                                                                                                                                      | इन्हें।र                                                                             | १४ भियोलं।जिस्त स्रोतेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ज</b> बलपृग                                                                          |
| ५० ब्रिर्माचयन कालेज                                                                                                                                                                                                                                 | इन्हें र                                                                             | १५ केंन नायहेगे. जवाहरगंज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जबलपुर                                                                                  |
| ४१ पंताव युनिवर्मिटी                                                                                                                                                                                                                                 | नाहं र                                                                               | ला॰ गमपनगर्यज्ञः जैन देहली की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रांग से :                                                                             |
| ५२ गवर्नर्रेग्ट कानज                                                                                                                                                                                                                                 | लाहार                                                                                | १ श्री जैन महित्र महाद्या पिथवाड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı. İlena                                                                                |
| ४३ फारमंन किमचियन कालेज                                                                                                                                                                                                                              | न्तारं भ                                                                             | म् भित्त श्रायं भित्र श्राद्रलेण्ड हर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| ४४ मनानन धर्म क्रोनेज                                                                                                                                                                                                                                | लाहार                                                                                | होटा ह्या (संनोन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (~1) to W(                                                                              |
| ४१ ला कानाज                                                                                                                                                                                                                                          | नाहार                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| ५६ स्थितिमियन तारांत्री                                                                                                                                                                                                                              | लाहं।र                                                                               | मानं न्वरी ला॰ तनमुख्याय हैनही ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
| ४६ म्यूनिमिपन लखत्रेरी<br>' ४७ वी एडीटर इनबीफ, बेटेलेंगिम                                                                                                                                                                                            | लाहे.र<br>वैज्ञेलाप्रम                                                               | १ वद्ध मान पांच्लक लायहेरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | देहनी                                                                                   |
| ' ४७ वी एडीटर इनवीफ, बेटेलेंगम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम                                                                                                                                                                                             | ***                                                                                  | AC-MICE THE PROPERTY OF A PROP | रेहर्ना                                                                                 |
| ' ४७ वा एडीटर इनचीफ, कैटेलांगम                                                                                                                                                                                                                       | वैत्रेलायम                                                                           | १ वड मान पॉब्लक लायहेरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देहर्ना<br>श्रोर में .—                                                                 |
| ' ४७ वी एडीटर इनवीफ, बेटेलेंगम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम                                                                                                                                                                                             | वैत्रेलायम                                                                           | १ वड मान पांच्लक लायहेरी<br>ला० फेस्मन चनरमैन सरघना की<br>१ डी. ए. बी. कालेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | देहकी<br>श्रोर में .—<br>लाहोर                                                          |
| ' ४७ वी एडीटर इनवीफ, बेटेलेंगम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम<br>४८ शार्थसमाज मन्दिर                                                                                                                                                                      | के लेखम<br>महाम                                                                      | १ वड मान पॉब्लक लाग्रहेरी<br>ला० फेरमन चनरमेंन सरधना की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देहकी<br>श्रोर में .—<br>लाहोर                                                          |
| ' ४७ वी एडीटर इनवीफ, बैटेलेंगिम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम<br>४८ श्रार्थसमाज मन्दिर<br>ठि० ना० रामखरूपजी वर्ताल<br>४६ मार्टजनिक बाचनालय                                                                                                               | कें लेखम<br>महाम<br>मेलमा<br>भेलमा                                                   | १ वड मान पांच्लक लायहेरी<br>ला० फेस्मन चनरमैन सरघना की<br>१ डी. ए. बी. कालेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | देहकी<br>श्रोर में .—<br>लाहोर                                                          |
| ' ४७ वी एडीटर इनर्जाफ, बैटेलेंगिम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम<br>४८ शार्थसमाज मन्दिर<br>ठि० ना० रामस्वरूपजी वर्काल<br>४६ मार्टजनिक वाचनालय<br>४०, ४१ टी उन्होंने विद्वानीकी मिज                                                                        | कें लेखम<br>महाम<br>मेलमा<br>भेलमा<br>शण हैं।                                        | १ वड मान पांच्लक लायहेरी<br>ला० फेस्मन चतरमेंन सरधना की<br>१ डी. ए. थी. कालेज<br>ला० वृद्धिप्रकाश जैनकी श्रोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | देहर्या<br>खोर में .—<br>लाहोर<br>से :—<br>इलाहाबाद                                     |
| ' ४७ वी एडीटर इनवीफ, बैटेलेंगिम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम<br>४८ श्रार्थसमाज मन्दिर<br>ठि० ना० रामखरूपजी वर्ताल<br>४६ मार्टजनिक बाचनालय                                                                                                               | कें लेखम<br>महाम<br>मेलमा<br>भेलमा<br>शण हैं।                                        | १ वड मान पांच्लक लायहेरी ला० फेस्मन चतरमेंन सरधना की १ डी. ए. थी. कालेज ला० वृद्धिप्रकारा जैनकी स्रोतः १ इलाहाबाद युनिवींसटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | देहर्या<br>खोर में .—<br>लाहोर<br>से :—<br>इलाहाबाद                                     |
| ' ४७ वी एडीटर इनर्जाफ, बैटेलेंगिम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम<br>४८ श्रार्थसमाज सन्दिर<br>ठि० ना० रामस्वरूपजी वर्काल<br>४६ मार्टजनिक वाचनालय<br>४०, ४१ टी उन्होंने विद्वानीकी मिज                                                                      | कें लेखम<br>महाम<br>मेलमा<br>भेलमा<br>शण हैं।                                        | १ वड मान पांच्लक लायहेरी लाठ फेरमल चतरमेंन सरधना की १ डी. ए. बी. कालेज लाठ युद्धिप्रकाश जैनकी श्रोर १ डलाटायाद युनिर्वामटी वाठ शानचन्द्र केटाकी श्रोर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रेहकी<br>श्रोर में .—<br>लाहीर<br>से :—<br>इलाहाबाड                                     |
| ' ४७ वी एडीटर इन बीफ, बैटेलेंगिम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम<br>४८ श्रार्थसमाज मन्दिर<br>ठि० ना० रामस्वरूपजी वर्काल<br>४६ मार्टजनिक वाचनालय<br>४०, ४१ टी उन्हेंने विद्यानीको भिजन<br>जैन नवयुवक मभा जवलपुरकी श्रो<br>१ एगरीकलवर कालेज<br>२ माइनम कालेज | कें ने ने प्रम<br>महाम<br>मेलमा<br>मेलमा<br>साम हैं।                                 | १ वड मान पांच्लक लायहेरी  ला० फेरमन चनरमेंन सरधना की १ डी. ए. बी. कालेज  ला० वृद्धिप्रकाश जैनकी श्रीर १ डलाहाबाद युनिर्वामंटी वा० झानचन्द केटाकी श्रीर दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रेहर्ना<br>श्रोर में .—<br>लाहोर<br>से :—<br>इसाहाबाद<br>रे :—<br>जगपुर                 |
| ' ४७ वी एडीटर इन बीफ, बैटेलेंगिम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम<br>४८ श्रार्थसमाज मन्दिर<br>ठि० ना० रामस्वरूपजी वर्काल<br>४६ मार्टजनिक वाचनालय<br>४०, ४१ टी उन्हेंने विद्यानीको भिजन<br>जैन नवयुवक मभा जवलपुरकी श्रो<br>१ एगरीकलवर कालेज<br>२ माइनम कालेज | केंग्लेष्ट्रम<br>महाम<br>मेलमा<br>भेलमा<br>शण हैं।<br>ग से :—                        | १ वड मान पांच्लक लायहेरी  लाठ फेरमल चनरमेंन सरवना की १ डी. ए. बी. कालेज  लाठ वृद्धिप्रकाश जैनकी श्रीर १ डलाहाबाद युनिर्वामटी  बाठ झानचन्द्र केंद्राकी श्रीर से १ महाराजा कालेज २ गर्बनमैस्ट कालेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रेहर्ना<br>खोर में .—<br>लाहोर<br>सें :—<br>इलाहाबाद<br>रेहत्तक                         |
| ' ४७ वी एडीटर इनर्जाफ, बैटेलेंगिम<br>युनिवर्मिटी श्राफ महाम<br>४८ शार्थसमाज मन्दिर<br>ठि० ना० रामस्वरूपजी वर्काल<br>४६ मार्टजनिक बाचनालय<br>४०, ४१ टी उन्होंने बिद्धानीकी भिज्य<br>जैन नथयुवक मभा जवलपुरकी श्रो<br>१ एग्रागफलवा कालेज                | कें ने ने अप<br>महाम<br>मंत्रमा<br>भेत्रमा<br>शण हैं।<br>ग से :—<br>नागपुर<br>नागपुर | १ वड मान पांच्लक लायहेरी  लाठ फेरमल चतरमेंन सरवना की १ डी. ए. बी. कालेज  लाठ बृद्धिप्रकाश जैनकी श्रोर १ डलाटाबाद बुनिर्वामटी  बाठ झानचन्द्र केटाकी श्रोर है १ महाराजा कालेज २ गवर्नमैण्ट कालेज ३ राममुख्याम कालेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देहनी<br>श्रोर में .—<br>लाहीर<br>से :—<br>इलाहाबाड<br>:—<br>जगपुर<br>रोहनक<br>फिरोजपुर |

कानगुण वर्ष - किरम् ५ वार्षिक मन्य २॥) १ मार्च १९२५



मम्पादक---भुग**लीकशो**ग पुग्नार कोल प्रस्टित सरसावा (सहारतपर)

अधिष्ठाता वीरसंवा मन्त्रिर सरमावा (महारनपुर)

तनसुखराय जैन कर्नाट सरकम पो० व० न० ४८ न्यु दहती

सचानक-

मद्रक श्रार प्रकाशक श्रया याप्रसाद रायलीय ।

### विषय-सूची

|             |                                  |                 |           |               |     | पृष्ठ       |  |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----|-------------|--|
| ₹.          | समन्तभद्र-श्रभिनन्दन             | •••             |           |               |     | <b>२</b> ७५ |  |
| ₹.          | मनोवेदना (कविता)—[ श्री०         | भगवन्ध्वर       | ह्य "भगव  | न्" …         | ••• | २७६         |  |
| રૂ.         | अपनी दशा (कविता)—[ श्री          | ० भगवन्स        | बरूप "भग  | व <b>न</b> "⋯ | ••• | २७६         |  |
| 8.          | गोत्र कर्म पर शास्त्रीजीका उत्तर | लेख [ सम        | -गदकीय    | ***           | ••• | २०७         |  |
| ч.          | परिवर्तन (कहानी) [ श्री० भग      | वनस्वरूप        | भगवन्     | •••           | ••• | <b>२</b> ९१ |  |
| ξ.          | श्राचार्य हेमचन्द् [ श्री० रतनल  | ाल संघवी        |           | ***           | ••• | <b>३</b> ९५ |  |
| <b>૭</b> .  | सुभापित (कविना) [ संकलित         | • •             |           | •••           | ••• | ३८०         |  |
| 5.          | कथा कहानी [ ऋयोध्याप्रमाद        | गोयलीय          |           |               | ••• | ३०१         |  |
| ٩.          | बौद्ध तथा जैनधर्म पर एक सर       | मरी नजर         | श्री० बी. | एल. सराफ वकोल | ••• | ३०३         |  |
|             | मंगारकी मर्म्यात्त कैमी ? (कां   |                 | _         |               | ••• | ३१०         |  |
| ११.         | कील्हुके बैलकी दशा               | 23              | 23        |               | ••• | ३१०         |  |
| १२.         | दुर्जनका मन                      | 17              | 23        |               | ••• | ३१०         |  |
|             | सृक्ति मुक्तार्वाल               | 27              | 17        |               | ••• | ३१०         |  |
| १४.         | त्रहरू शक्तियाँ श्रीर पुरुपार्थ  | ्रिश्री० सृष    | रजभान वर  | <b>ग्री</b> ल | ••• | ३११         |  |
| १५.         | मृलाचार संग्रह ग्रन्थ है         | _<br>[श्री० पं० | परमानन्द  | न्यायतीर्थ    | ••• | ३१९         |  |
| १६.         | श्रनेकान्त पर लोकमत              | •••             |           | •••           | ••• | ३२५         |  |
| <b>٤७</b> . | <b>श्र</b> नुकर <b>णीय</b>       | •••             |           | •••           | ••• | टाइटिल      |  |

#### प्रकाशकीय---

- १. पूर्व सूचनानुसार पाँचवी किरण नए टाइपमें प्रकाशित हो रही है।
- २. "अनेकान्त" के इस माहमें ४ पृष्ठ और अधिक जा रहे हैं और यदि हमारी पसन्दका मोटा और रुखा काराज मिल गया जैमा कि आडर दिया हुआ है तो छटवी किरणसे चार पृष्ठ और बढ़ा दिये जाएँगे। यानी टाइटिल सहित ६० पृष्ठ अनेकान्त में रहा करेंगे।
- ३. स्थानाभावके कारण 'हमारी विभित्तयाँ', 'पराक्रमी पृर्वज', 'जीवन के श्रनुभव', 'शिचाका महत्व' श्रीर नारी-उपयोगी लेख इस श्रंक में नहीं दिये जा सके।





नीति-विरोध-भ्वंसी लोक-व्यवहार-वर्त्तकः सम्यक् । परमागमस्य बीजं भुवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान-वीर-सेवामन्दिर (समन्तमद्राश्रम), सरसावा, जि॰ सहारनपुर प्रकाशन-स्थान-काट सर्कस, पो॰ व॰ नं॰ ४८, न्यू देहली फाल्गुराशुक्क, वीरनिर्वाण सं०२४६५, विक्रम सं०१९६५

किरण भ

# समन्तगद्र-मिनन्द्न

कार्यादेभेंद एव स्फुटमिह नियतः सर्वथा कारगादे-रित्याधेकान्तवादोद्धततरमतयः शान्ततामाश्रयन्ति । प्रायो यस्योपदेशादविघटितनयान्मानमूलादलंघ्यात् स्वामी जीयात्स शश्वतप्रथिततस्यतीशोऽकलंकोरुकीर्तिः ॥

-- ऋष्टसहरूयां, विद्यानन्दाचार्यः

जिनके नय-प्रमाश-मूलक अलंघ्य उपदेशसे—प्रवचनको सुनकर—महाउद्धतमित वे एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको प्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्यादिकका सर्वथा भेद ही नियत मानते हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक सर्वथा अभिज्ञ ही हैं—एक ही हैं—वे निर्मल तथा विशालकीर्तिसे युक्त अति प्रविद्ध सुनिराज स्वामी समन्तभद्र सदा जयवन्त रहें—अपने प्रवचनप्रमावसे वरावर लोक-हृदयोंको प्रभावित करते रहें ।

हृद्यकी वह अमूल्य-निधियाँकि जिनसे है जीवन, जीवन !
ठंगाकर भोलेपनसे उन्हेंद्रिपदी हो बैठा यह मन !!
किया करते उद्देलित इसेचािशक, अस्थिरसुख-दुखत्पूमन
न करनेको समर्थ होतावास्तविकताकी हृद् पहिचान !

#### **मनोवेदना** | भगवतुरवरूप जैन 'भगवतु'

पहुँच जाता सद्दोम सानन्द कभी उत्थान-हिमालय पर! दुलक कर पतन-तलहटीमें-बना लेता यह ऋपना घर!! विविध, भ्रामिक-प्रलोभनों पर-निरन्तर यह रहता फ्ला ! क्तूलता मंत्र-मुग्धकी भांति-निराशा-श्राशाका क्रूला !! प्रन्थि ऐसी हढ़ता के साथ-दुखद-घटनाश्रोंसे उलकी ! चाहती नहीं सुलक्षना श्रोर-न जोहै श्रवतक भी सुलक्षी !!

### अपनी दशा

मैं हँसता हूँ तो दुनिया—
मुफको पागल बतलाती !
बब रोता हूँ तो उस पर—
कुछ दया नहीं दिखलाती !!
मेरे रोने हँसनेमें—
श्रब फिर विशेषता क्या है !
हँसना भी वैसा ही है—
बैसा कि दुखद-रोना है !!
इस दुनियाकी क्या कहते—
दुनिया है रंग-रंगीली !
दुखियोंको रौरव है तो—
सुखियोंको तान रसीली !!
मैं सुख-दुख के सागरमें—
श्रपनापन भूल रहा हूँ !

माया-मरीचिका लेकरहिंवित हो फूल रहा हूँ!!

पर हृदय-देशमें कैसाचल रहा निकट-श्रान्दोंलन!
कोमल तर श्रामिलाषाएँपा रहीं नित्य-प्रति बन्धन!!

मेरी सूखी श्रांखोंमेंनित सजल-गानकी लहरी!

वयों श्रमजाने ही दुखप्रदमिदरा-सी चढ़ती गहरी!!

मैं नहीं चाहता मेराकोई रहस्य प्रगटित हो!
सुल हो या दुल कुळ भी होबस, मनमें ही सीमित हो!!

भगवत्स्वरूप जैन 'भगवत्'



### **गोत्रकर्म पर** शास्त्रीजीका उत्तर-लेख

[ सम्पादकीय ]

द्वादमहाविद्यालयके प्रधान ऋध्यापक पं० कैलाशचन्दजीका एक लेख 'स्रानेकान्त' की गत तीसरी किरणमें प्रकाशित किया गया था । वह लेख बाब सूरजभानजी वकीलके 'गोत्रकर्माश्रित ऊँच-नीचता' शर्षिक लेखके उत्तर रूपमें था श्रीर उसमें उक्त लेख पर कुछ 'नुक्ताचीनी' करते हुए बाब् साहबकी 'गहरे भ्रमका होना' लिखा था, बाबू साहबने जयधवला तथा लब्धिसार टीकाके वाक्योंका जो निष्कर्प श्रपने लेखमें निकाला था उसे 'सर्वथा भ्रान्त' 'श्रर्थका श्रनर्थ' तथा 'दुराशय' बतलाते हुए श्रीर यहां तक भी लिखते हुए कि 'फलितार्थको जो कोई भी समसदार व्यक्ति पढ़ेगा वह सिर्धुने बिना नहीं रहेगा' बाब साहबको उसके कारण 'दुराशयसे युक्त', 'शास्त्रके साथ न्यायकी यथेष्ट चेष्टा न करने वाला' श्रीर 'श्रत्याचारी' तक प्रकट किया था। साथ ही, 'वृद्धावस्थामें ऐसा ऋत्याचार न करनेका उनसे ऋनुरोध' भी किया था। यह सब कुछ होते हुए भी शास्त्रीजीके लेखमें विचारकी सामग्री

बहुत ही कम थी, कोई ऐसा खास शास्त्रप्रमाण भी उन्होंने श्रपनी तरफ़से प्रस्तुत नहीं किया था जिससे मह स्पष्ट होता कि कर्मभूमिज मनुष्य ऊँचं स्त्रीर नीच दोनी गोत्रवाले होते हैं, लेखका कलेवर 'ऐसी' और 'इसमें' के शब्दजालमें पड़कर श्रीर उनके प्रयोग-फलको प्रदर्शित करनेके लिये कई व्यर्थके उदाहरणोंको ऋपनी तरफसे घड़-मद्कर बढ़ाया गया था--- श्रर्थात्, बाबू साहबने श्रपने लेखमें उद्धृत जयधवला श्रीर लिब्धसारटीकाके प्रमाणोंका जो एक संयुक्त भावार्थ दिया था उसमें मूल-के 'इति' शब्दका श्रर्थ 'ऐसी' ही लिखा था, बादको जब वे उन प्रमाणोंका निष्कर्ष निकालने बैठे तो उन्होंने म्लके शब्दोंका पूरा श्रनुसरण न करके-निष्कर्पमें म्लके शब्दोंका प्रा अनुसरण किया भी नहीं जाता आरे न लाजिमी ही होता है--उसे श्रपने शब्दोंमें दिया था। उस निष्कर्षमें 'इसमें' शब्दका प्रयोग देखकर शास्त्रीजी-ने उसे बलात् 'इति' शब्दका अर्थ बतलाते हुए कहा था कि 'इति' शब्दका 'इसमें' ऋर्य नहीं होता, 'इसमें'

क्र्यं करनेसे बड़ा अनर्थ हो जायगा और उस अनर्थको स्चित करनेके लिये तीन लम्बे लम्बे उदाहरण घड़कर क्या किये थे, जिनसे उनके लेखमें व्यर्थका विस्तार ब्रोगया था। ऐसी हालतमें उनका लेख श्रनेकान्तमें दिये जानेके योग्य ऋथवा कुछ विशेष उपयोगी न होते हुए भी महज इस गर्जसे दैदिया गया था कि न देनेसे कहीं यहन समक्त लिया जाय कि विरोधी लेखोंको स्थान नहीं दिया जाता । साथ ही, उसकी निःसारता ऋादिको ब्यक्त करते हुए कुछ सम्पादकीय नोट भी लेख पर लगा दिये गये थे। मेरे उन नोटोंको पढ़कर शास्त्रीजी-को कुछ द्योभ हो आया है और उसी द्योभकी हालतमें उन्होंने एक लम्बासा लेख लिखकर मेरे पास भेजा है। लेखमें पद पदपर लेखकका ह्योभ मूर्तिमान नज़र श्राता े **है ऋौ**र उसमें मेरे लिये कुछ कटुक शब्दोंका प्रयोग भी किया गया है, जिन्हें यहां उद्धृत करके पाठकोंके इदयोंको कलुषित करनेकी में कोई ज़रूरत नहीं संमक्ता। चोभके कारण मेरे नोटों पर कोई गहरा विचार भी नहीं किया जा सका ऋौर न उसे करना गया है-- दोभ में ठीक बरूरी ही समभा विचार बनता भी नहीं —यों ही ऋपना चोभ व्यक्त करनेको ऋथवा महज उत्तरके लिये ही उत्तर लिखा गया है। इसीसे यह उत्तर-लेख भी विचारकी कोई नई सामग्री-कोई नया प्रमाण-सामने रखता हुआ नज़र नहीं स्राता । उन्हीं बातोंको प्रायः उन्हीं शब्दोंमें फिर-फिरसे दोहरा कर-श्चपने लेखके, वकील साहबके क्षेत्वके तथा मेरे नोटोंके वाक्योंको जगइ-जगह स्त्रीर पुनः पुनः उद्धृत करके—श्रपनी बातको पुष्ट करनेका निष्फल प्रयत्न किया गया है।

इस तरह प्रस्तुत उत्तरलेखको फ़िजूलका विस्तार दिया गया है ऋौर वह १४ बड़े पृष्ठों का ऋर्थात् पोने

दो फार्मके करीबका होमया है, उसे ज्योंका त्यों पुरा छाप कर यदि तुर्की-बतुर्की जबाब दिया जावे तो समुचे लेख-का कलेवर चार फार्मसे ऊपरका हो जावे श्रौर पढ़ने-वालोंको उसपरसे बहुत ही कम बात हाथ लगे। मैं नहीं चाहता कि इस तरह श्रपने पाठकोंका समय व्यर्थ नष्ट किया जाय। शास्त्रीजीके पिछले लेखको पढकर कुछ विचारशील विद्वानोंने मुक्ते इस प्रकारसे लिखा भी है कि-"परिमित स्थानवाले पत्रमें ऐसे लम्बे लम्बे लेखों-का प्रकाशन जिनमें प्रतिपाद्य वस्तु श्रिधिक कुछ न हो बांछनीय नहीं है। शास्त्रीय प्रमाणोंको 'ऐसी' ऋौर 'इसमें' के शाब्दिक जंजालमें नहीं लपेटना चाहिए। वे प्रमाण तो स्पष्ट हैं जैसा कि ऋापने ऋपने नोटमें लिखा है। म्लेच्छोंमें संयमकी पात्रतासे इनकार तो नहीं किया जा सकता।" साथ ही, मुक्ते यह भी पसंद नहीं है कि कट्क शब्दोंकी पुनरावृत्ति-द्वारा उनकी परिपाटीको श्रागे बढाकर श्रिपय चर्चाको श्रवसर दिया जाय । हमारा काम प्रेमके साथ खुले दिलसे वस्तुतत्त्वके निर्णयका होना चाहिये--मल बातको 'ऐसी' श्रौर 'इसमें' के प्रयोग-जैली लफ्ज़ी (शाब्दिक) बहसमें डाल कर किसीको भी शब्द-छलसे काम न लेना चाहिये। उधर शास्त्रीजी कुछ हेर-फेरके साथ बाब सरजभानजीके विषयमें कहे गये ऋपने उन शब्दोंको वापिस भी ले रहे हैं जिनकी सूचना इस लेखके शुरूमें की गई है। साथ ही मेरे लिये जिन कटुक शब्दोंका प्रयोग किया गया है उसपर लेखके ऋन्तमें ऋपना खेद भी व्यक्त कर रहे हैं--लिख रहे हैं कि "नोटोंका उत्तर देते हुए मेरी लेखनी भी कहीं कहीं तीव होगई है श्रीर इसका मुक्ते खेद हैं !" ऐसी हालतमें शास्त्रीजीका प्रा लेख छापकर श्रीर उसकी पूरी श्रालीचना करके पाठकोंके समय तथा शक्तिका दुरुपयोग करना श्रीर व्यर्थकी श्रिप्तिय चर्चाको श्रागे बढ़ाना उचित माल्म नहीं होता । श्रतः उज्र-माजरत, सफ़ाई-सचाई तथा व्यक्तिगत श्राचेप श्रीर कटुक श्रालोचनाकी बातोंको छोड़कर, जो बातें गोत्रकर्मकी प्रस्तुत चर्चासे खास सम्बंध रखती हैं उन्हीं पर यहाँ सविशोषरूपसे विचार किए जानेकी ज़रूरत है । विचारके लिये वे विवादापन्न बातें संजेपमें इस प्रकार हैं:—

- (१) म्लेच्छोंके मूल भेद कितने हैं ! श्रीर शक, यवन, शवर तथा पुलिन्दादिक म्लेच्छ श्रार्यलएडोद्भव हैं या म्लेच्छालएडोद्भव !
- (२) शक, यवन, शवर ऋौर पुलिन्दादिक म्लेच्छ सकलसयमके पात्र हैं या कि नहीं !
- (३) वर्तमान जानी हुई दुनियाके सब मनुष्य उच्चगोत्री हैं या कि नहीं !
- (४) श्री जयधवल श्रीर लिब्धसार-जैसे सिद्धान्त-ग्रंथोंके श्रानुसार म्लेच्छुखएडोंके सब मनुष्य सकल-संयमके पात्र एवं उच्चगोत्री हैं या कि नहीं ?

इन सब बातोंका ही नीचे श्रमशः विचार किया जाता है, जिसमें शास्त्रीजीकी तत्तिद्वप्यक चर्चाकी आलोचना भी रहेगी। इससे पाठकोंके सामने कितनी ही नई नई बातें प्रकाशमें आएँगी और वे सब उनकी जानवृद्धि तथा वस्तुतत्त्वके यथार्थ निर्णयमें सहायक होंगी:—

(१) म्लेच्छोंके मूल भेद दो श्रथवा तीन हैं— १ कर्मभूमिज २ श्रन्तरद्वीपज रूपसे दो भेद श्रीर १ श्रार्य-खराडोद्भव, २ म्लेच्छुखरडोद्भव तथा ३ श्रन्तरद्वीपज रूपसे तीन भेद हैं। शक-यवन-श्रवरादिक श्रार्यखरडोद्भव म्लेच्छ हैं—श्रार्यखरडमें उत्पन्न होते हैं, म्लेच्छुखरडों-में उत्पन्न होनेवाले श्रथवा वहाँके विनिवासी (क्रशीमी बाशिन्दे) नहीं हैं; जैसा कि श्री श्रमृतचन्द्राचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है---

आर्यस्वराडोद्भवा आर्या म्लेच्छाः केचिच्छकादयः।
म्लेच्छस्वराडोद्भवा म्लेच्छा अन्तरद्वीपजा अपि ॥
—तन्त्वार्यसार

अर्थात्—आर्यलगडमं उत्पन्न होनेवाले ममुष्य प्रायः करके तो 'आर्य' हैं परन्तु कुछ शकादिक 'म्लेच्छ' भी हैं । बाकी म्लेच्छ्रखगडों तथा अन्तरद्वीपोमं उत्पन्न होने वाले सब मनुष्य 'म्लेच्छ्क' हैं।

पं ० कैलाशचन्द्र नी शास्त्री म्लेन्छोंके म्लेन्छखराडी-द्भव श्रीर श्रन्तरद्वीपज ऐसे दो भेद ही करते हैं श्रीर शक-यवनादिकको म्लेच्छलएडोसे आकर आर्यलएडमें बसनेवाले म्लेच्छ बतलाते हैं। साथही,यह भी लिखते हैं कि आर्यखरडोद्भव कोई म्लेच्छ होते ही नहीं, आर्य-खरडमें उत्पन्न होनेवाले सब श्रार्थ ही होते हैं, यहा तक कि म्लेच्छलएडोंसे आकर आर्थलएडमें बसनेवालों-की संतान भी आर्य होती है, शकादिकको किसी भी श्राचार्यने भार्यखरडमें उत्पन्न होने वाले विद्यानन्दाचार्यने भी यवनादिकको नहीं लिखा. म्लेच्छुखरडोद्भव म्लेच्छ वतलाया है। परन्तु इनमेंसे कोई भी बात उनकी टीक नहीं है। विद्यानन्दाचार्यने यवनादिकको म्लेच्छखएडोदभव नहीं बतलाया श्रीर न म्लेच्छोंके श्रम्तरद्वीपज तथा म्लेच्छ-खएडोद्भव ऐसे दो भेद ही किये हैं, बल्कि श्रन्तरद्वीपज श्रीर कर्मभूमिज ऐसं दो भेद किये हैं; जैसा कि उनके श्लोकवार्तिक के निम्न वाक्यों से प्रकट है--

"तथान्तरद्वीपजा म्लेच्छाः परे स्युः कर्मभूमिजाः।... "कर्मभूमिभवा म्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनादयः।

स्युः परे च तदाचारपालनाद्वहुधा जनाः ॥"

श्रीप्ज्यपाद श्रीर श्रकलंकदेवने भी ये ही दो भेद किये हैं श्रीर शक-यवनादिकको म्लेच्छम्बरडोद्भव नहीं

निवेशितास्तथाऽन्येपि विभक्ता विषयास्तथा ।।१५६॥ तदन्तेष्वन्तपालानां दुर्गाणि परितोऽभवन् । स्थानानि लोकपालानामिव स्वर्धामसीमसु ।।१६०॥ तदन्तरालदेशाश्च बम्बुरनुरक्तिताः । लुब्धकाऽरण्यचरट-पुलिन्द-शबरादिभिः ।। १६१॥ —श्रादिपुराण, पर्व १६

यहीं वजह है कि जिस समय भरत चक्रदर्ती दिग्व-जयके लिये निकले ये तब उन्हें गंगाद्वार पर पहुँचनेसे पहले ही त्रार्यखण्डमें श्रानेक म्लेच्छ राजा तथा पुलिन्द लोग मिले थे-पुलिन्द म्लेच्छोकी कन्याएँ चक्रवर्तीकी सेनाको देखकर विरिमत हुई थीं- श्रीर उन्होंने श्रनेक प्रकार की भेंटे देकर भरत चक्रवतीं के दर्शन किये थे। उस वक्त तक म्लेच्छरू एडोंके कोई म्लेच्छ श्रार्यखरडमें श्राये भी नहीं थे, श्रीर इसलिये वे सब ग्लेच्छ पहलेसे ही स्त्रार्यखण्डमें निवास करते थे; जैरा कि आदिपुराणके निम्न वाक्योंसे प्रकट हैं:--पुलिन्दकःयकाः सैन्यसमालोकनविरिमताः। श्रव्याजसु दराकारा दूरादालोकयत्त्रभुः ॥४१॥ चमरीबालका केचित् केचित्करतृरिकार डकान्। प्रभोरुपायनीइत्य ददृशुम्लेच्छराजकाः ॥४२॥ ततोविदूरमुरुलंध्य सोऽध्वानं सह सेनया । गंगाद्वारमनुप्रापत् स्वमिवालंध्यमर्श्ववम् ॥४५॥

इन सब प्रमाणोसे इस दिषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि शक, यवन, शबर श्रीर पुलिन्दादिक ग्लेच्छ श्रायंखण्डके ही रहने वाले हैं, श्रायंखण्डोद्भव हैं— ग्लेच्छ खण्डोद्भव नहीं हैं। शास्त्रीजी का उन्हें 'ग्लेच्छ खण्डोद्भव' लिखना तथा यह प्रतिपादित करना कि 'श्रायंखण्डोद्भव कोई ग्लेच्छ होते ही नहीं' तथा 'किसी श्राचार्यने उन्हें श्रायंखण्डमें उत्पन्न होनेवाला लिखा

-- श्रादिपुराण, पर्व २८

लिखा, किन्तु कर्मभूमिज बतला याहै । यथा—
"म्लेच्छा द्विविधा अन्तरद्वीपजाः कर्मभूमिजाश्चेति ।"
"कर्मभूमिजाश्च शक-यवन-शबर-पुलिन्दादयः ।"
—सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक

वास्तवमें त्रार्थखण्ड श्रीर म्लेच्छखण्ड दोनों ही कर्मभिमयाँ हैं श्रीर इस लिये 'कर्मभुमिज' शब्दमें श्रार्थ-खरडोद्भव तथा म्लेच्छखरडोद्भव दोनों प्रकारके म्लेच्छोंका समावेश है । इसीसे अमृतचन्द्राचार्यने उन्हें स्पष्ट करते हुए म्लेच्छोंको तीन भेदोंमें विभाजित किया है। श्रतः श्रमुतचन्द्राचार्यके उक्त वाक्यमें प्रयक्त हुए 'केचिच्छकादयः' का अर्थ म्लेच्छक्रहोसे आकर श्रार्यखरडमें बसने वाले म्लेच्छ नहीं किन्तु 'श्रार्य खरडोदभव' म्लेच्छ ही हो सकता है श्रीर यह दिशेदण दूसरे म्लेच्छोसे ध्यावृत्ति करानेवाला होनेके कारण सार्थक है। श्रम्तचन्द्राचार्यके समयमें तो म्लेच्छलएडों-से ब्राकर ब्रार्थखण्डमें बसने वाले कोई म्लेच्छ थे भी नहीं, जिन्हें लच्य करके यह भेद किया गया हो। जो म्लेच्छ किसी चफ्रवर्तीके समयमे श्राकर बसे भी होगे उनका श्रस्तित्व उस समय होही नहीं सकता श्रीर उनकी संतान शास्त्रीजीके कथनान्सार म्लेच्छ रहती नहीं--वह पहले ही आर्य जातिम परिशत होगई थी। इसके सिवाय, शक श्रीर यवनादिक जिन देशोंके निवासी हैं वे आर्यखण्डके ही प्रदेश हैं। श्री आदिनाथ भगवान्के समयमें श्रीर उनकी श्राज्ञासे श्रार्यखरहमें जिन मुख्य तथा श्रन्तराल देशोंकी स्थापना की गई थी उनमें शक-यवनादिक के देश भी हैं। जैसा कि श्रीजिनसेनाचार्य-विरचित श्रादिपुरा के निम्न वाक्योंसे प्रकट है :--

दर्वाभिसार-सोवीर-शूरसेनापरान्तकाः । विदेह-सिन्धु-गान्धार-यवनाश्चेदि-पल्लवाः ॥१५५॥ काम्भोजऽरष्ट-बाल्हीक-नुरुष्क-शक-केकयाः । ही नहीं', बिल्कल ग़लत है। साथ ही, यह कहना भी गुलत हो जाता है कि 'ऋ। यंखर डमें उत्पन्न होने-वाले सब आर्य ही होते हैं, म्लेच्छ नहीं'। इसके विवाय, 'चेत्र ब्रार्य'का जो लच्चण श्रीभट्टाकलंक-देवने राजवार्तिक में दिया है उसमें भी यह नहीं बतलाया कि जो श्रार्य-खरडमें उत्पन्न होते हैं वे सब 'चेत्र श्रार्य' होते हैं, बिल्क "काशी-कोशलादिषु जाताः त्तेत्रार्याः" इस वाक्यके द्वारा काशी-कौशलादिक जैसे आर्यदेशोंमें उत्पन्न होनेवालोंको ही 'चेत्र श्रार्य' बतलाया है-शक, यवन तुरुष्क ( तुर्किस्तान ) जैसे म्लेच्छ देशों में उत्पन्न होने वालोंको नहीं । श्रौर इस लिए शास्त्रीजीका उक्त सब कथन कितना ऋधिक निराधार है उसे सहृदय पाठक श्रव सहज ही में समभ सकते हैं। साथ ही, उनके पूर्वलेख पर इस विषयका जो नोट मैने ( अने-कान्त पु० २०७) दिया था उसकी यथार्थताका भी अनुभव कर सकते हैं। श्रीर यह भी श्रनुभव कर सकते हैं कि उस नोट पर गहरा विचार करके उसकी यथार्थता श्राँकनेका श्रथवा दूसरी कोई खास बात खोज निकालने-का वह परिश्रम शास्त्रीजीने नहीं उठाया है जिसकी उनसे स्राधा की जाती थी। स्रस्तः स्रव शक-यवनादिके सकलसंयमकी बातको लीजिये।

(२) जब ऊपरके कथनसे यह स्पष्ट है कि
कि शक-यवनादि देश द्यार्थलएडके ही प्राचीन प्रदेश
हैं, उनके निवासी शक-यवन-शवर-पुलिन्दादिक लोग
आर्थलएडोद्धव म्लेच्छ हैं और वे सब आर्थलएडमें
कर्मभूमिका प्रारम्भ होने के समयसे अथवा भरत-चक्रवर्तीकी दिग्विजयके पूर्वसे ही यहाँ पाये जाते हैं
तब इस बातको बतलाने अथवा सिद्ध करनेकी जरूरत
नहीं रहती कि शक-यवनादिक म्लेच्छ उन लोगोंकी ही
सन्तान हैं जो आर्थलंडमें वर्तमान कर्मभूमिकह प्रारंभ होनेसे पहले निवास करते थे। शास्त्रोंके कथनानुसार वे लोग भोगभूमिया ये श्लीर भोगभूमिया सब उच्चगोत्री होते हैं—उनके नीच गोत्रका उदय ही नहीं बतलाया गया कि स्त्रालिये भोगभूमियोंकी सन्तान होनेके कारण शक-यवनादिक लोग भी उच्च-गोत्री ठहरते हैं।

सकलसंयमका अनुष्ठान छठे गुणस्थानमें होता है और छठे गुणस्थान तक वे ही मनुष्य पहुँच सकते हैं जो कर्मभूमिया होने के साथ साथ उच्चगोत्री होते हैं। चंकि शक-यवनादिक लोग कर्मभूमिया होने के साथ साथ उच्चगोत्री हैं, इस लिये वे भी आर्यखरडके दूसरे कर्मभूमिज मनुष्यों (आर्यों) की तरह सकलसंयमके पात्र है।

भगवती श्वाराधनाकी टीकामें श्रीश्रपराजितस्रिने, कर्मभूमियों श्रीर कर्मभूमिजोंका स्वरूप बतलाते हुए, कर्मभूमियाँ उन्हें ही बतलाया है जहाँ मनुष्योंकी श्राजी-विका श्रासि, मिष,कृषि श्रादि षट् कर्मो-द्वारा होती है श्रीर जहां उत्पन्न मनुष्य तपस्वी हुए सकलसंयमका पालन करके कर्मशत्रश्रोंका नाशकरते हुए सिद्धि श्रार्थात् निर्वृति तक को प्राप्त करते हैं। यथा—

स्मिर्मिषः कृषिः शिल्पं वाणिज्यं व्यवहारिता । इति यत्र प्रवर्तन्ते नृशामाजीवयोनयः ॥ प्रपाल्य संयमं यत्र तपः कर्मपरा नराः । सुरसंगति वा सिद्धि प्रयान्ति हतशत्रवः ॥ एताः कर्मभुवो ह्रोयाः पूर्वोक्ता दश्च पंच च । यत्र संभूय पर्याप्ति यान्ति ते कर्मभूमिजाः ॥

इससे साफ ध्वनित है कि कर्मभूमियों में उत्पन्न मनुष्य-सकलसंयमके पात्र होते हैं, और इसलिये उनके उच-गोत्रका भी निषेध नहीं किया जा सकता। औतः धार्यो-की तरह शक-यवनादि म्लेच्छ भी उच-गोत्री होते हुए देलो, गोम्मटसार-कर्मकायु गाथा न०३०२, ३०३ वकलसंयमके पात्र हैं, इतना ही नहीं, बल्कि म्लेच्छ-खरडोंके म्लेच्छ मी कर्मभूमिज मनुष्य होनेके कारण सक-खसंयमके पात्र हैं, जिनके विषयका विशेष विचार आगे नम्बर ४ में किया जायगा।

यहाँ पर, इस विषयको ऋषिक स्पष्ट करते हुए, मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि श्री जयधवल के 'संयमलिध' अनुयोगद्वारमें निम्न चूर्णिसूत्र श्रीर उसके स्पष्टीकरण-द्वारा आर्यस्वरुडमें उत्पन्न होनेवाले कर्मभूमिक मनुष्यको सकलसंयमका पात्र बतलाया है । उसके सकलसंयम-लिधके जधन्य स्थानको भी पूर्व प्रतिपातस्थानसे अनन्तगुर्णा-अनन्तगुर्णी भावसिद्धि (विशुद्धि) को लिये हुए लिखा है—

"कम्मभूमियस्त पिडविज्ञमाणस्त जहण्णयं संजमद्वाणमणंतगुणं (च्० सूत्र) । कुदो ? संकिलसे-ि खंघणपिडवादठाणादो पुन्तिल्लादो तिव्ववरीदस्से-दस्स जहण्णते वित्रणंतगुणभावसिद्धीए णायोवव-रणतादो । एत्थ कम्मभूमियस्सेति वृत्ते पण्णारसकम्म-भूमीसु मिक्समखंडसमुप्पण्णमणुसस्स गहणं कायव्वं कर्मभूमिसु जातः कर्मभूमिजमिति तस्य तद् व्यपदेशा-हैत्वात्।"

इसी तरह सकलसंयमके उत्कृष्ट स्थानको मी पूर्व प्रतिपद्ममान स्थानसे ऋनन्तगुणा लिखा है। यथा---

" कम्मभूमियस्स पिडवज्जमाणस्स उक्कस्सयं संजमहाणमणंतगुणं (चूर्णि सूत्र)। कुदो ? खेत्ताणु-भावेण पुष्टिल्लादो एदस्स तहाभावसिद्धीए वाहाणुव-सदीदो।"

यही सब बात लिंघसार प्रंथ-गाथा नं० १६५ की निम्न टीकासे और भी स्पष्टरूपमें जानी जाती है-

"तस्माइेरासंयमप्रतिपाताभिमुखोत्क्रष्टप्रतिपात-स्थानादसंख्येयलोकमात्राणि षट्स्थानान्यन्तरयित्वा मिथ्यादृष्टिचरस्याऽऽर्यग्डजमनुष्यस्य सकलसंयम-पह्णप्रथमसमयेवर्तमानं जघन्यं सकलसंयमलन्धि-स्थानं भवति।... कततःपरमसंख्येयलोकमात्राणि षट्-स्थानानि गत्वा त्र्यार्यस्यग्डजमनुष्यस्य देशसंयतचरस्य संयमप्रह्णप्रथमसमये वर्तमानमुत्कृष्टं सकलसंयम-लन्धिस्थानं भवति।"

इन सब श्रवतरणोसे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रार्य-खरडमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योमें सकलसंयमके ग्रहरा-की पात्रता होती है। शक, यवन, शबर श्रीर पुलिन्दादिक लोग चूंकि श्रार्यखरडमें उत्पन्नहोते हैं—जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है—इसलिये वे भी सकलसंयमके पात्र हैं—मुनि हो सकते हैं।

(३) त्रार्यखरडकी जो पैमाइश जैन शास्त्रोंमें बत-लाई है उसके श्रनुसार श्राज-कलकी जानी हुई सारी दुनिया उसकी सीमाके भीतर श्रा जाती है। इसीसे बाबू सूरजभानजीने उसे प्रकट करते हुए श्रपने लेखमें लिखा था—

"भरतत्त्रेत्रकी चौड़ाई ५२६ योजन ६कला है। इस के ठीक मध्यमें ५० योजन चौड़ा विजयार्थ पर्वत है,जिसे घटाकर दोका भाग देनेसे २३८ योजन २कलाका परिमाण स्नाता है; यही स्नार्थखण्डकी चौड़ाई बड़े योजनोंसे हैं, जिसके ४७६००० से भी स्निष्क कोस होते हैं, स्नौर यह संख्या स्नाजकलकी जानी हुई सारी पृथिवीकी पैमाइश से बहुत ही ज्यादा—कई गुणी स्निष्क है । मावार्थ इसका यह है कि स्नाज-कलकी जानी हुई सारी पृथिवी तो स्नार्यखण्ड जरूर ही है।"

इस मध्य स्थानके छोड़े हुए दो वाक्य म्लेच्छु-खरडके मनुष्योंके सकलसंयमग्रहराकी पात्रतासे सम्बन्ध रखते हैं, जिन्हें आगे ४थे नम्बर की चर्चामें यथास्थान उद्धृत किया जावेगा। ۳

इस पर शास्त्रोजीकी भी कोई स्त्रापित नहीं। श्रीर समाजके प्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय पं॰ गोपालदासजी वरैय्याने भी श्रपनी भूगोजमीमांसा पुस्तकमें, श्रार्यखण्ड-के भीतर एशिया, योहप, श्रमेरिका, एफ्रीका और श्राष्ट्रे-जिया-जैसे प्रधान-प्रधान द्वीपोंको शामिल करके वर्तमान-की जानी हुई सारी दुनियाका ऋार्यखरडमें समावेश होना बतलाया है। जब आर्यखरडमें आजकलकी जानी हुई सारी दुनिया ऋाजाती है, ऋौर ऋार्यखण्डमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य सकलसंयमके पात्र होते हैं, जैसा कि नं ०२ में तिद्ध किया जा चुका है,तब आजकलकी जानी हुई सारी दुनियाके मनुष्य भी सकलसंयमके पात्र ठहरते हैं। ऋौर चंकि सकलसंयमके पात्र वे ही हो सकते हैं जो उचगोत्री होते हैं,इसलिये आजकलकी जानी हुईदुनिया-के सभी मन्ष्योंको गोत्र-कर्मकी दृष्टिसे उचगोत्री कहना होगा-- व्यावहारिक दृष्टिकी ऊँच-नीचता श्रथवा लोकमें प्रचलित उपजातियोंके ऋनेकानेक गोत्रोंके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(४) द्राव रही म्लेच्छुत्वराड ज म्लेच्छुंकि सकल संयमकी बात, जैन-शास्त्रानुसार भरतच्चेत्रमें पांच म्लेच्छुग्वराड हैं द्रीर वे सब द्र्यार्यखराडकी सीमाके बाहर हैं।
वर्तमानमें जानी हुई दुनियांसे वे बहुत दूर स्थित हैं, यहां
के मनुष्योंका इस दुनियांके साथ कोई सम्पर्क भी नहीं
है द्रीर न यहांके मनुष्योंको उनका कोई जाती परिचय
ही है। चक्रवर्तियोंके समयमें वहांके जो म्लेच्छ यहां
त्राए थे वे द्राब तक जीवित नहीं हैं, न उनका द्रास्तित्व
इस समय यहां संभव ही हो सकता है द्रीर उनकी जो
सन्तानें हुई वे कभीकी द्र्यार्योंमें परिशात हो चुकी हैं, उन्हें
म्लेच्छुखराडोद्भव नहीं कहा जा सकता—शास्त्रीजीने भी।
त्रापने पस्तुत लेखमें उन्हें 'चेत्र द्र्यार्य' लिखा है द्रीर
रूपपने पूर्व लेखमें (द्र्यने० पू० २०७) म्लेच्छुखराडोंसे

श्राए हुए उन म्लेन्छोंको 'कर्म श्रार्य' बतलाया है जो यहांके रीतिरिवाज श्रपना लेते थे श्रीर श्रायोंकी ही तरह कर्म करने लगते थे; यद्यपि श्रायंखराड श्रीर म्लेन्छखंडों- के श्रिस, मिन, कृषि, वाणिज्य श्रीर शिल्पादि षट् कर्मोंमें परस्पर कोई भेद नहीं है—वो दोनों ही कर्मभूमियोंमें समान हैं, जैसाकि ऊपर उद्धृत किये हुए श्रपराजितस्रिके कर्मभूमिविषयक स्वरूपसे प्रकट है, श्रीर भगवजिनसेनके निम्न वाक्यसे तो यहां तक स्पष्ट है कि म्लेन्छखंडोंके म्लेन्छ धर्मकर्मसे बहिर्मृत होनेके सिवाय श्रीर सब बातोंमें श्रायांवर्तके ही समान श्राचारके धारक हैं—

धर्मकर्मबहिर्मूता इत्यमी म्लेब्ब्रका मताः । स्र यथाऽन्यैः समाचारैरार्यावर्तेन ते समाः ॥

—-श्रादिपुराण पर्व ३१, श्लोक १४२

साथ ही, यह सिद्ध किया जा चुका है कि शक, यवन शवर श्रीर पुजिन्दादिक जातिके म्लेच्छ श्रायंखंड के ही श्रादिम निवासी (कदीमी बाशिन्दे) हैं—प्रथम चक्रवर्ती भरतकी दिग्विजयके पूर्वसे ही वे यहां निवास करते हैं—म्लेच्छ खंडोंसे श्राकर बसने वाले नहीं हैं। ऐसी हालतमें यद्यपि म्लेच्छ खंडेज म्लेच्छोंकी सकल संयमकी पात्रताका विचार कोई विशेष उपयोगी नहीं है श्रीर उससे कोई व्यावहारिक नतीजा भी नहीं निकल सकता, फिर भी, चूंकि इस विषयकी चर्चा पिछले लेखों में उठाई गई है श्रीर शास्त्रीजीने श्रपने प्रस्तुत उत्तर-लेखमें भी उसे दोहराया है, श्रातः इसका स्पष्ट विचार भी यहां कर देना उचित जान पड़ता है। नीचे उसीका प्रयत्न किया जाता है:—

श्री जयथवल नामक सिद्धान्त ग्रन्थमें 'संयमलिध' नामका एक श्रानुयोगद्वार (श्रिधिकार) है। सकलसावय कमेंसे विरक्ति-लच्चणको लिये हुए पंचमहाबत,पंचसमिति श्रौर तीनगुतिरूप जो सकलसंयम है उसे प्राप्त होनेवालेके विश्वदिपरिणामका नाम संयमलिध है श्रौर वही मुख्य-

तवा उक्त श्रनुयोगद्वारका विषय है। इस श्रनुयोगद्वारमें श्रार्यखंडके मनुष्योंकी तरह म्लेच्छखंडोंके मनुष्योंको भी सकलसंयमका पात्र बतलाया है श्रौर उनके विशुद्धि-स्थानोंका श्रल्पबहुत्वरूपसे उल्लेख किया है; जैसा कि उसके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

"श्रकम्मभूमियस्स पिडवज्जमाण्यस्स जहण्णयं संजमद्दाण्मणंतगुणं (चृणिं सूत्र)[कुदो?] पुन्ति द्वादो असंखेयलोगमेत्तबृद्दाणाणि उविर गंतृणेदस्स समुप्प-तीए।को अकम्मभूमित्रो णाम ? भरहैणवयविदेहेसु विणीतसिण्णदमिष्कमसंखंडं मोत्तणं सेसपंचखंडिव-णिवासी मणुत्रो एत्थ 'अकम्मभूमित्रो'ति विविक्ति-त्रो। तेसु धम्मकम्मपवृत्तीए असंभवेण तब्भावोवव-त्तीदो।

जइ एवं कुदो तत्थ संजमग्गहरासंभवो? तिनासंक रिए इं। दिसाविजयिहचक्कविटिखंघावारेरा सह म-जिक्रमखराडमागयारां मिलेच्छरायारां तत्थ चक्कविट-श्रादीहिं सह जादवेवाहियसंबंधारां संजमपडिवत्तीए विरोहाभावादो।

श्रहवा तत्तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिग्रीतानां गर्भेष्त्पचा मातृपद्मापेद्मया स्वयमकर्मभूमिजा इतीह विविद्मताः। ततो न किंचिद्विप्रतिषिद्धं। तथा जातीय-कानां दीद्माईत्वे प्रतिषेधामावादिति।

तस्सेनुकक्सयं पडिवज्जमाणस्स संजमहाण्मण्त-गुणं (चृणिसूत्र)। कुदो ? †……

ये वाक्य उन दोनों वाक्य समूहोंके मध्यमें स्थित

† इस प्रश्नका उत्तर ऋपनी कापीमें नोट किया हुआ नहीं है ऋौर वह प्रायः पूर्वस्थानसे ऋसंख्येय-लोकमात्र षट्स्थानोंकी सूचनाको लिये हुएही जान पड़ता है। हैं जो ऊपर नं०२ में आर्यखंडके मनुष्योंके सकलसंयम-की पात्रता बतलानेके लिये उद्धृत किये जा चुके हैं। इनका आशय कमशः इस प्रकार है—

'सकलसंयमको प्राप्त होनेवाले श्रकर्मभूमिकके जघन्य संयम-स्थान—मिध्यादृष्टिसे सकलसंयमप्रहण्यके प्रथम समयमें वर्तमान जघन्य संयमलिब्धस्थान—श्रमनत्तगुणा है। किससे १ पूर्वमें कहे हुए श्रार्थलंडज मनुष्यके जघन्य संयमस्थानसे; क्योंकि उससे श्रसंख्येय लोकमात्र षट् स्थान ऊपर जाकर इस लब्धिस्थानकी उत्पत्ति होती है। 'श्रकर्मभूमिक' किसे कहते हैं १ भरत, ऐरावत श्रीर विदेहच्चेत्रोंमें 'विनीत' नामके मध्यमखण्ड (श्रार्यखण्ड) को छोड़कर शेष पाँच खण्डोंका विनिवासी (क्रदीमी बाशिन्दा) मनुष्य यहाँ 'श्रकर्मभूमिक' इस नाम से विवच्चित है; क्योंकि उन पाँच खंडोंमें धर्मकर्मकी प्रवृत्तियां श्रसंभव होनेके कारण उस श्रकर्मभूमिक भाव-की उत्पत्ति होती है।'

'यदि ऐसा है—उन पाँच खरडोंमें (वहाँके निवा-सियोंमें) धर्म-कर्मकी प्रवृत्तियाँ द्यसंभव हैं—तो फिर वहां (उन पाँच खंडोंके निवासियोंमें) संयम-प्रहरण कैंसे संभव हो सकता है ? इस प्रकारकी शंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि दिग्विजयाधीं चक्रवर्तीकी सेनाके साथ जो म्लेच्छ राजा मध्यमखंड ( त्रार्यखंड ) को त्राते हैं त्रीर वहाँ चक्रवर्ती त्रादिके साथ वैवाहिक सम्बन्धको प्राप्त होते हैं उनके सकलसंयम-प्रहर्णमें कोई विरोध नहींहै—त्र्यर्थात् जब म्लेच्छुखंडोंके ऐसे म्लेच्छुोंके सकलसंयम-प्रहर्णमें किसीको कोई त्रापत्ति नहीं, वे उसके पात्र समभे जाते है, तब वहाँके दूसरे सजातीय म्लेच्छुोंके यहाँ त्राने पर उनके सकल संयम-प्रहर्णकी पात्रतामें क्या त्रापत्ति हो सकती है ? कुछ भी नहीं, इससे शंका निर्मूल है । 4

'ऋथवा—ऋौर प्रकारान्तरसे †— न म्लेच्छ्रांकी जो कन्याएँ चक्रवर्ती ऋादिके साथ विवाहित होती हैं उनके गर्भसे उत्पन्न होनेवाले मातृपत्तकी ऋपेज्ञा स्वयं ऋकर्मभूमिज (म्लेच्छ्र) होते हैं—ऋकर्मभूमिककी सन्तान ऋकर्मभूमिक, इस दृष्टिसे—वे भी यहाँ विविच्चत हैं—उनके भी सकलसंयमकी पात्रता ऋौर संयमका उक्त जघन्य स्थान ऋनंतगुणा है। इस लिये कुछ भी विप्रतिषिड में नहीं है—दोनोंके तुल्य बलका कोई विरोध

† 'श्रथना' तथा 'ना' सन्द प्रायः एकार्थ-नाचक हैं श्रीर ने 'निकल्म' या 'पत्तान्तर' के श्रथमें ही नहीं, किन्तु 'प्रकारान्तर' तथा 'समुच्चय' के श्रथमें भी श्राते हैं: जैसा कि निम्न प्रमाखों से प्रकट हैं:—

त्रवा (त्रथवा )=१ "सम्बन्धस्य प्रकारान्तरो-पदर्शने", २ "पूर्वोक्तप्रकारापे त्त्रया प्रकारान्तरत्व द्योतने ।" — स्रभिधानराजेन्द्र

वा = 'वा स्याद्विकल्पोपमयोरिवार्थेऽपि समुच्चये ।' —विश्वलोचन कोश, सिद्धान्तकी० त० टी०

'ऋथ' शब्द भी 'समुचय' के ऋथेमें ऋगता है। यथा—

"ऋथेति मङ्गलाऽननन्तरारम्भप्रश्नकात्स्र्यधि-कारप्रतिज्ञासमुचयेषु ।"

—सिद्धान्तकौ० तत्त्वबो० टी०

'म्रहवा' के प्रयोग का निम्न उदाहरण भी ध्यान में लेने योग्य हैं—

''श्राहारे धर्गारिद्धि पवट्ठइ,चउविहु वाउ जि एहुपवट्टइ श्रहवा दुट्टवियप्यहँ चाए,चाउ जिएहुमुगाहु समवाए।' —दशलाच्चित्रिक्षपर्मजयमाला

‡ विप्रतिषेधः—"तुल्यवलविरोधो विप्रतिषेधः।"

"The opposition of two courses of action which are equally important, the conflict of two even-matched interests." V. S. Apte.

नहीं है, अर्थात् एक को सकलसंयमका पात्र और दूसरेको अपात्र नहीं कहा जासकता; स्योंकि उस प्रकारकी दोनों ही जातिवालों के दीला प्रहणकी योग्यताका प्रतिषेष नहीं है—अर्थात् आगम अथवा सिद्धान्त प्रन्थों में न तो उस जाति के म्लेच्छां के लिये सकलसंयमकी दील्पका निषेष है जो उक्त म्लेच्छां के लिये सकलसंयमकी दील्पका कि विनिवासी (क्रदीमी बाशिन्दे) हो तथा चक्रवर्तीकी सेना आदिके साथ किसी भी तरह आर्यखरडको आगये हों, और न उस जातिवालों के लिये जो म्लेच्छा खंडकी कन्याओं से आर्यपुरुषों के संयोग-द्वारा उत्पन्न हुए हों।'

'सकलसंयमको प्राप्त करनेवाले उसी श्रकमंभूमिक मनुष्यके उत्कृष्ट संयम स्थान—देशसंयतसे सकलसंयम प्रहणके प्रथम समयमें वर्तमान उत्कृष्ट संयम-लब्धिस्थान —श्रनन्तगुणा है। किससे !...।'

सिद्धान्तचक्रवर्ती श्रीनेमिचन्द्राचार्यने श्रायंखंडज श्रीर म्लेच्छखंडज मनुष्योंके सकलसंयमके जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थानोंका यह सब कथन लिब्धसार ग्रंथकी गाथा नं० १६५ में समाविष्ट किया है, जो संस्कृतटीका-सिंहत इस प्रकार है—

ततो पडिवज्जगया अज्ञमिलेच्छे मिलेच्छ्रअज्ञे य । कमसो अवरं अवरं वरं वरं होदि संखं वा ॥

टीका—तस्माद्देशसंयमप्रतिपाताभिमुखोत्कृष्टप्रति-पातस्थानादसंख्येयलोकमात्राणि षट्स्थानान्यन्तरिय-त्वामिथ्यादृष्टिचरस्याऽऽर्यखण्डजमनुष्यस्यसकलसंयम प्रहृणप्रथमसमये वर्त्तमानं जघःयं सकलसंयम-लिध्य्यनं भवति । ततः परमसंख्येयलोकमात्राणि पट्स्थानान्यतिकम्य म्लेच्छ्यभूमिज-मनुष्यस्य मिथ्यादृष्टि-चरस्य संयमप्रहृणा-प्रथमसमये वर्तमानं जघन्यं संयम-लिध्यस्थानं भवति । ततः परमसंख्येयलोकमात्राणि षट्स्थानानि गत्वा म्लेच्छ्यभूमिजमनुष्यस्य देशसंयत- चरस्य संयमप्रह्ण-प्रथमसमये उत्कृष्टं संयमलिक्य-स्थानं भवति । ततः परमसंख्येयलोकमात्राणि षट्-स्थानानि गत्ता आर्यखंडज-मनुष्यस्य देशसंयतचरस्य संयमप्रहण-प्रथमसमये वर्तमानमुत्कृष्टं सकलसंयम-लिक्यस्थानं भवति । एता यार्यम्लेच्छ्रमनुष्यविषयाणि सकलसंयम-प्रहण-प्रथमसमये वर्तमानानि संयमलिक्य-स्थानानि प्रतिपद्यमानस्थानानीत्युच्यन्ते ।

श्रत्रार्थ-म्लेच्छ्रमध्यमस्थानानि मिथ्यादृष्टिचरस्य वा श्रसंयतसम्यग्दृष्टिचरस्य वा देशसंयतचरस्य वा तदनुरूपविशुद्ध्या सकलसंयमं प्रतिपद्यमानस्य संभव-न्ति । विधिनिषेधयोर्नियमाऽवचने संभवप्रतिपत्तिरिति न्यायसिद्धत्वात् । श्रत्र जघःयद्वयं यथायोग्यतीव्रसंक्षे-शविष्टस्य, उत्कृष्टद्वयं तु मंदसंक्षेशाविष्टस्येति प्राह्मं ।

म्लेच्छ्रभूमिज मनुष्याणां सकलसंयमप्रहणां कथं संभवति? इतिनाशं कितव्यम्। दिग्विजयकालेचकवर्तिना सह श्रार्येखराडमागतानां म्लेच्छ्रराजानां चक्रवर्त्यादि-भिः सह जातवैवाहिकसम्बन्धानां संयमप्रतिपत्तेरिवरो-धात् । श्रथवा तत्क-यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेष्याचस्य मातृपद्मापे द्मया म्लेच्छ्रव्यपदेशभाजः संयमसंभवात्। तथाजातीयकानां दीद्माहत्वे प्रतिषेधा-भावात्।"

टीकामें गांधाके त्राशियको स्पष्ट करते हुए लिखा

'उस देशसंयम-प्रतिपातामिसुख उत्कृष्टप्रतिपातस्थान-से असंख्यातलोकमात्र पट्स्थानोंका अन्तराल करके मिध्यादृष्टि आर्थखंड नमनुष्यके सकलसंयम-प्रहणके प्रथम समयमें वर्तमान जघन्य सकलसंयम-लिध्यस्थान होता है। उसके बाद असंख्यात लोकमात्र पट्स्थानोंको उल्लंघन करके मिध्यादृष्टि म्लेच्छभूमिन मनुष्यके संयमग्रहणके प्रथम समयमेंवर्तमान सकलसंयम लिध्यका जघन्य स्थान होता है। उसके बाद श्रसंख्यात लोकमात्र षट् स्थान जा करके म्लेच्छाखरडके देशसंयमी मनुष्यके सकलसंयम-प्रहरणके प्रथम समयमें उत्कृष्ट सकलसंयम-लिधका स्थान होता है। तदनन्तर श्रसंख्यात लोकमात्र षट् स्थान जा करके श्रार्यखंडके देशसंयमी मनुष्यके सकलसंयमप्रहरणके प्रथम समयमें वर्तमान उत्कृष्ट सकलसंयम-लिधस्थान होता है। ये सब सकलसंयम ग्रहरणके प्रथम समयमें होने वाले श्रार्य-म्लेच्छाभूमित्र मनुष्यविषयक संयम-लिधस्थान 'प्रतिपद्यमान स्थान' कहलाते हैं।'

'यहां श्रार्थलंड न श्रौर म्लेच्छुलंड ज मनुष्यों के मध्यम स्थान—जघन्य श्रौर उत्हृष्ट स्थानों के बीच के स्थान— मिथ्यादृष्टिसे वा श्रसंयतसम्यग्दृष्टिसे श्रथना देशसंयतसे सकलसंयमको प्राप्त होनेवाले के संभाव्य होते हैं। क्यों कि विधि निषेधका नियम न कहा जाने पर संभवकी प्रतिपत्ति होती है, ऐसा न्याय सिद्ध है। यहां दोनों जघन्य स्थान यथायोग्य तीवसंक्षेशाविष्टके श्रौर दोनों उत्हृष्ट स्थान मंद-संक्षेशाविष्टके होते हैं, ऐसा समक्त लेना चाहिये।'

'म्लेच्छभूमिज अर्थात् म्लेच्छुखंडोमें उत्पन्न होने-वाले मनुष्यों के सकलसंयमका ग्रहण कैसे संभव हो सकता है ? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि दिग्विजयके समयमें चक्रवर्तीके साथ जो म्लेच्छराजा आर्यखंडकोन्राते हैं और चक्रवर्ती आदिके साथ वैवाहिक सम्बंधको प्राप्त होते हैं उनके सकलसंयमके ग्रहणका विरोध नहीं है— अर्थात् जब उन्हें सकलसंयमके लिये अपात्र नहीं समभा जाता तब उनके दूमरे सजातीय म्लेच्छुबन्धुओंको अपात्र कैसे कहा जा सकता है और कैसे उनके सकलसंयम-ग्रहणकी संभावनासे इनकार किया जा सकता है ? कालान्तरमें वे भी आर्यखंडको आकर सकलसंयम-ग्रहण कर सकते हैं, इससे शंका निर्मूल है। अथवा उन म्लं-च्छोंकी जो कन्याएँ चक्रवर्ती आदिके साथ विवाहित होती हैं उनके गर्भसे उत्पन्न होनेवाले मातृपत्नकी अपेद्या म्लेच्छ कहलाते हैं उनके सकलसंयम संभव होने-से भी म्लेच्छभूमिन मनुष्योंके सकलसंयम-प्रहणकी सं-भावना है। उस प्रकारकी जातिवाले म्लेच्छोंके दीत्वा-ग्रहणकी योग्यताका (आगममें) प्रतिषेध नहीं है—इससे भी उन म्लेच्छभूमिन मनुष्योंके सकलसंयम-प्रहणकी संभावना सिद्ध है—जिसका प्रतिषेध नहीं होता उसकी संभावनाको स्वीकार करना न्यायसंगत है। '

यहाँ पर में इतना श्रीर भी बतला देना चाहता हूँ

कि श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती जयधबलकी रचना
के बहुत बाद हुए हैं—जयधबल शक सं०७५६ में बन
कर समाप्त हुश्रा है श्रीर नेमिचन्द्राचार्य गोम्मटस्वामीकी
मूर्तिका निर्माण करानेवाले तथा शक संवत् ६०० में
महापुराणको बनाकर सभाप्त करने वाले श्रीचामुण्डरायके समयमें हुए श्रीर उन्होंने शक सं०६००के बाद ही
चामुंडरायकी प्रार्थनादिको लेकर जयधबलादि ग्रंथों परसे
गोम्मटसारादि ग्रंथोंकी रचना की है । लब्धिसार ग्रन्थ
भी चामुण्डरायके प्रश्नको लेकर जयधबल परसे सारसंग्रह करके रचा गया है; जैसा कि टीकाकार केशबवर्णीन
के निम्न प्रस्तावना-वाक्यसे प्रकट है—

"श्रीमाचे मेचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती सम्यक्त्वच् डामिश्विप्रमृतिगुर्शानामाङ्कित चामुराडरायप्रश्नानुरूपेशा कपायप्रामृतस्य जयधवलारूयद्वितीयसिद्धान्तस्य पंच-दशानां महाधिकाराशां मध्ये पश्चिमस्कंधारूयस्य पंच-दशस्यार्थं संग्रह्य लिध्धारानामधेयं शास्त्रं प्रारममाशो भगवत्पंचपरमेष्ठिस्तव प्रशामपर्विकां कर्तव्यप्रतिज्ञां विधत्ते।"

जयधवल परसे जो चार च्िंग्सूत्र ऊपर (नं०२, ४ में ) उद्धृत किये गये हैं उन्हें तथा उनकी टीकाके श्राहायको लेकर ही नेमिचन्द्राचार्यने उक्त गाथा नं०१६५ की रचना की है। चूर्णिसूत्रोंमें कर्मभूमिक श्रौर श्रकर्म-म्मिक शब्दोंका प्रयोग था,कर्मभूमिकमें म्लेच्छ खरडोंके मनुष्य त्रा सकते थे श्रीर त्रकर्मभूमिकमें भोगभूमियोंका समावेश हो सकता था। इसीसे जयधवलकारको 'कर्म-भृमिक' श्रौर 'श्रकर्मभृमिक' शब्दोंके प्रकरणसंगत वाच्य को स्पष्ट कर देनेकी ज़रूरत पड़ी श्रीर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कर्मभृमिकका वाच्य 'ब्रायेखरडज' मनुष्य श्रीर श्रकर्मभूमिक का 'म्लेच्छखएडज' मनुष्य है-साथ ही यह भी बतला दिया कि म्लेच्छलएडज कन्यासे श्रार्यपुरुपके संयोग-द्वारा उत्पन्न होनेवाली सन्तान भी एक प्रकारसे म्लेच्छ तथा श्रकर्मभूमिक है, उसका भी समावेश 'त्र्यकर्मभूमिक' शब्दमें किया जा सकता है। इसीलिये नेमिचन्द्राचार्यने यह सब समक्त कर ही श्रपनी उक्त गाथाम कर्मभूमिक श्रीर श्रकर्मभूमिकके स्थान पर क्रमशः 'श्रज' तथा 'मिलेच्छ' शब्दोंका प्रयोग दूसरा कोई विशेषण या शर्त साथमें जोड़े बिना ही कियां है, जो देशामर्शकस्त्रानुसार 'ऋार्यखण्डज'तथा' मलेच्छ्रखण्डज' मनुष्यके वाचक हैं; जैसा कि टीकामें भी प्रकट किया गया है। ऐसी हालतमें यहां (लब्धिसारमें) उंस प्रश्न की नौबत ही नहीं आती जो जयधवलमें म्लेच्छलएडज मनुष्यके श्रकर्मभूमिक भावको स्पष्ट करने पर खड़ा हुआ था श्रीर जिसका प्रारंभ 'जइ एवं'-'यदि ऐसा है-',इन शब्दोंके साथ होता है तथा जिसका समाधान वहां उदा-हरणात्मक हेत्द्वारा कियागया है: फिर भीटीकाकारने उस का कोई पूर्व सम्बन्ध व्यक्त किये बिना ही उसे जयधवल परसे कुछ परिवर्तनके साथ उद्धृत कर दिया है ( यदि टीकाका उक्त मुद्रित पाठ ठीक है तो) श्रीर इसीसे टीकाके पूर्व भागके साथ वह कुछ श्रसंगतसा जान पड़ता है।

इस तरह यतिवृषभाचार्यके चूर्णिस्त्रों, वीरसैन-जिनसेनाचार्योंके 'जयधवल' नामक भाष्य, नेमिचन्द्र-

सिद्धान्तचक्रवर्तीके लिब्बसार प्रनथ श्रीर उसकी केशव-वर्षि। कृत टीका परसे यह विस्कुल स्पष्ट है कि म्लेच्छ-खंडोंके मनुष्य संयमलव्धिके पात्र हैं--जैन मुनिकी दीचा लेकर, छुठे गुणस्थानादिकमें चढ़ कर, महाव्रतादिरूप सकलसंयमका पालन करते हुए श्रपने परिग्रामोंको वि-शुद्ध कर सकते हैं। यह दूसरी बात है कि म्लेच्छखंडोंमें रहते हुए वे ऐसा न कर सकें; क्योंकि वहाँकी भूमि धर्म-कर्मके श्रयोग्य है । श्री जिनसेनाचार्यने भी, भरत चकवर्तीकी दिग्विजयका वर्णन करते हुए 'इति प्रसाध्य-तां भूमिमभूमिं धर्मकर्मणाम्' इस वाक्यके ढारा उस म्लेच्छ्रभूमिको धर्म-कर्मकी अभूमि बतलाया है। वहाँ रहते हुए मनुष्योंके धर्म-कर्मके भाव उत्पन्न नहीं होते, यह टीक है। परन्तु श्रार्यखंडमें श्राकर उनके वे भाव उत्पन्न हो सकते हैं ऋौर वे ऋपनी योग्यताको कार्यमें परिश्वित करते हुए खुशीसे आर्यखण्डज मनुष्यांकी तरह सकलसंयमका पालन कर सकते हैं। श्रीर यह बात पहले ही बतलाई जा चुकी है कि जो लोग सकलसंयमका पालन कर सकते हैं-उसकी योग्यता ऋथवा पात्रता रखते हैं-वे सब गोत-कर्मकी दृष्टिसे उच गोत्री होते हैं। इसिनये श्रार्यखंड श्रीर म्लेच्छखंडोंके सामान्यतया सब मनुष्य श्रथवा सभी कर्मभूमिज मनुष्य सकलसंयमके पात्र होनेके साथ-साथ उच्चगोत्री भी हैं। यही इस विपयमें सिद्धान्त-ग्रंथोंका निष्कर्ष जान पडता है।

विचारकी यह सब साधन सामग्री सामने मौजूद होते हुए भी, खेद है कि शास्त्रीजी सिद्धान्तग्रंथोंके उक्त निष्कर्षको मानकर देना नहीं चाहते ! शब्दोंकी खींच-तान-द्वारा ऐसा कुछ डौल बनाना चाहते हैं जिससे यह समक लिया जाय कि सिद्धान्तकी बातको न तो यति-वृषभने समका,न जयधवलकार वीरसेन-जिनसेनाचार्यों-ने, न सिद्धान्तचकवर्ती नेमिचन्द्रने श्रीर न उनके टीका-

कार केशववर्णीने !! क्योंकि यतिवृषभने श्रपनी चूर्णिमें श्चकर्मभूमिक पदके साथ ऐसा कोई शब्द नहीं रक्खा जिससे उसका वाच्य ऋषिक स्पष्ट होता या उसकी व्यापक शक्तिका कुछ नियन्त्रण होता ! जयधवलकारने श्रकर्मभृमिकका श्रर्थ सामान्यरूपसे म्लेच्छखंडोंका विनिवासी मनुष्य कर दिया ! तथा चर्णिकारके साथ पूर्ण सहमत न होते हुए भी श्रपना कोई एक सिद्धान्त कायम नहीं किया!! श्रीर जो सिद्धान्त प्रथम हेतके द्वारा इस रूपमें क्रायम भी किया था कि सिर्फ वे ही म्लेच्छ राजा सकलसंयमको ग्रहण कर सकते हैं जो चक्रवर्तीकी सेनाके साथ त्रार्यखण्डको त्राकर त्रपनी बेटी भी चक-वर्ती या त्रार्यखंडके किसी दूसरे मनुष्यके साथ विवाह देवें, उसका फिर दूसरे हेतु-द्वारा परित्याग कर दिया श्रौर यह लिख दिया कि ऐसे म्लेच्छ राजा श्रोंकी लड़कीसे जो संतान पैदा हो वही सकल संयमकी पात्र होसकती है !!! इसी तरह सिद्धान्तचक्रवतींने भी श्रपनी उक्त गाथामें प्रयुक्त हुए 'मिलेच्छ' शब्दके साथ कोई विशेषण नहीं जोड़ा-- त्रार्यखण्डके मनुष्योंके साथ विवाह सम्बन्ध-जैसी कोई शर्त नहीं लगाई--जिससे उसकी शक्ति सीमित होकर यथार्थतामें परिएत होती !! श्रीर न उनके टीका-कारने ही उस पर कोई लगाम लगाया है; बल्कि खुले श्राम म्लेच्छभूमिज-मात्रके लिये सकल संयमके जघन्य, मध्यम तथा उत्क्रष्ट स्थानोंका विधान कर दिया है !!! मेरे खयालसे शास्त्रीजीकी रायमें इन स्त्राचार्योंको चर्लि-सूत्र आदिमें ऐसे कोई शब्द रख देने चाहियें थे जिनसे सामान्यतया सब म्लेच्छोंको सकलसंयमके ग्रहणका श्रिधिकार न होकर सिर्फ़ उन ही म्लेच्छ राजाश्रोंको वह प्राप्त होता जो चक्रवर्तीकी सेनाके साथ आकर अपनी बेटी भी त्रार्थखण्डके किसी मनुष्यके साथ विवाह देते-बेटी विवाह देनेकी शर्त खास तौर पर लाजिमी रक्खी

जाती !! ऋथवा ऐसा करिया जाता तो श्रीर भी अच्छा होता कि उन वेटियोंसे पैदा होने वाली सन्तान ही सकल-संयमकी श्रिधकारिणी है—दूसरा कोई भी म्लेच्छ्रखंडज मनुष्य उसका पात्र ऋथवा श्रिधकारी नहीं है !! ऐसी स्थितिमें ही शायद उन श्राचार्योंकी सिद्धान्तविषयक समम-बूमका कुछ परिचय मिलता !!! परन्तु यह सब कुछ श्रव वन नहीं सकता, इसीसे स्पष्ट शब्दोंके श्रार्थकी भी खींचतान-दारा शास्त्रीजी उसे बनाना चाहते हैं !!!

शास्त्रीजीने ऋपने पूर्वलेखमें 'तथाजातीयकानां दी चाहीत्वे प्रतिषेधाभावात् 'इस वाक्यकी, जोकि जयधवला श्रीर लब्धिसार-टीका दोनोंमं पाया जाता है श्रीर उनके प्रमाणोंका ऋन्तिम वाक्य है, चर्चा करते हुए यह बत-लाया था कि इस वाक्यमें प्रयुक्त हुए 'तथा जातीयकाना' पदके द्वारा म्लेच्छोंकी दो जातियोंका उल्लेख किया गया है-एक तो उन साम्नात् म्लेच्छोंकी जातिका जो म्लेच्छ-खंडोंसे चकवर्ती स्त्रादिके साथ स्त्रार्यखंडको स्त्रा जाते हैं तथा श्रपनी कन्याएँ भी चक्रवर्ती श्रादिको विवाह देते हैं त्रीर दूसरे उन परम्परा म्लेच्छोंकी जातिका जो उक्त म्लेच्छ कन्यात्रोंसे आर्यपुरुपांकेसंयाग द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन्हीं दो जाति वाले म्लेच्छोंके दीनाग्रहगाका निषेध नहीं है। साथ ही लिखा था कि-"इस वाक्यसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य म्लेच्छोंके दीचाका निषेध है । यदि टीकाकारको लेखकमहोदय (बा॰ सूरजभानजी) का सिद्धान्त अभीष्ट होता तो उन्हें दो प्रकारके म्लेच्छोंक संयमका विधान बतलाकर उसकी पुरिके लिये उक्त श्चन्तिम पंक्ति (वाक्य) लिखनेकी कोई द्यावश्यका ही नहीं थी, क्योंकि वह पंक्ति उक्त सिद्धान्त--सभी म्लेच्छ खंडोंके म्लेच्छ सकलसंयम धारण कर सकते हैं--के विरुद्ध जाती है। " इस पर मैंने एक नोट दिया था श्रीर उसमें यह सुमाया था कि-- 'यदि शास्त्रीजीको उक्त

पदसे ऐसी दो जातियोंका ग्रहण अभीष्ट है, तब ब्ंकि
आर्यखंडको आए हुए उन साज्ञात् म्लेच्छ्रांकी जो जाति
होती है वही जाति म्लेच्छ्रखंडोंके उन दूसरे म्लेच्छ्रांकी
भी वही है जो आर्यखंडको नहीं आते हैं, इसलिये
साज्ञात् म्लेच्छ्र जातिके मनुष्योंके सकलसंयम-ग्रहणकी
पात्रता होनेसे म्लेच्छ्रखंडोंमें अविशिष्ट रहे दूसरे म्लेच्छ्र भी
सकलसंयमके पात्र ठहरते हैं—कालान्तरमें वे भी अपने
भाई-बन्दों (सजातीयों) के साथ आर्यखंडको आकर
दीज्ञा ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह सकलसंयमग्रहणकी पात्रता एवं संभावनाके कारण म्लेच्छ्रखंडोंके
सभी म्लेच्छोंके उच्चगोत्री होनेसे बाबू सूरजभानजीका
वह फलितार्थ अनायास ही सिद्ध हो जाता है, जिसके
विरोधमें इतना अधिक द्राविडी प्राणायाम किया गया है।'

म्लेच्छलंडोंमें अवशिष्ट रहे म्लेच्छोंकी कोई तीसरी जाति शास्त्रीजी बतला नहीं सकते थे, इसलिये उन्हें मेरे उक्त नोटकी महत्ताको समझतेमें देर नहीं लगी श्रीर वे ताड़ गये कि इस तरह तो सचमुच हमने खुद ही अपने हाथों ग्रपने मिद्धान्तकी हत्या कर डाली है श्रीर श्रजान-में ही बाब साहबके सिद्धान्तकी पुष्टिकरदी है !! अब करें तो क्या करें ? बाबू साहबकी बातको मान लेना अथवा चप वैट रहना भी इष्ट नहीं समका गया, श्रीर इसलिये शास्त्री हो प्रस्तुत उत्तरलेखमें ऋपनी उस बातसे ही फिर गये हैं !! अब वे 'तथाजातीयकानाम्' पदमें एक ही जातिके म्लेच्छोंका समावेश करते हैं श्रीर वह है उन म्लेच्छ कन्यात्रांसे श्रार्यपुरुपाके सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न होनेवाले मनुष्यांकी जाति !!! इसके लिये शास्त्रीजीको शब्दोंकी कितनी ही खींचतान करनी पड़ी है श्रीर श्रपनी नासमभी, कमज़ोरी, दिलमुलयक्कीनी, डाँवाडोल परिगति तथा हेराफेरीको जयभवलके रचयिता श्राचार्य महाराजके जपर लादते हुए यहाँ तक भी कह देना पड़ा है कि-

- (१) "श्राचार्यने सूत्रमें श्राये हुए 'श्रकर्मभूमिक' शब्दकी परिभाषाको बदल कर श्रकर्मभूमिकोमें संयम-स्थान बतलानेका दूसरा मार्ग स्वीकार किया !"
- (२) "'ततो न किंचिद् विप्रतिषिद्धम्' पदसे यह वात प्वनित होती है कि 'स्रकर्मभूमिक' की पहली विवचा में कुछ 'विप्रतिषिद्ध' स्रवश्य था । इसीसे स्राचार्यको 'स्रकर्मभूमिक' की पहली विवच्चाको बदल कर दूसरी विवच्चा करना उचित जान पड़ा !"
- (३) "यदि श्राचार्य महाराजको पाँच खंडोंके सभी म्लेच्छ मनुष्योंमें सकलसंयम प्रहणकी पात्रता श्रभीष्ट थी श्रीर वे केवल वहाँकी भूमिको ही उसमें बाधक समभते थे—जैसा कि सम्पादकजीने लिखा है—तो प्रथम तो उन्हें श्रायंखंडमें श्रागत म्लेच्छ मनुष्योंके संयमप्रतिपत्तिका श्रविरोध बतलाते समय कोई शर्त नहीं लगानी चाहिये थी। दूसरे, पहले समाधानके बाद जो दूसरा समाधान होना चाहिये था, वह पहले समाधानमें भी श्रिधिक उक्त मतका समर्थक होना चाहिये था श्रीर उसके लिए 'श्रकर्मभूमिक' की परिभाषा बदलनेकी श्रावश्यकता नहीं थी!"
- (४) "इस प्रकारसे श्रकमंभूमिक मनुष्यों के सकल-संयम-स्थान बतलाकर भी श्राचार्यको संतोष नहीं हुत्रा, जिसका संभाव्य कारण में पहले बतला श्राया हूँ। श्रतः उन्हें श्रकमंभूमिक शब्दकी पहली विवज्ञा—म्लेच्छ

खंडोंके मनुष्य—को छोड़ कर, श्रकमंभूमिक शब्दकी दूसरी विवत्ना करनी पड़ी, जिसमें किसीको कोई विप्रति-पत्ति न हो सके। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि श्राचार्यका श्रमिप्राय किसी-न-किसी प्रकारसे श्रकमंभूमिक मनुष्यके संयमस्थान सिद्ध करना है न कि म्लेच्छ खंडोंके सब मनुष्योंमें सकलसंयमकी पात्रता सिद्ध करना, यदि उनकी यही मान्यता होती तो वे श्रकमंभूमिक शब्दसे विवित्ति म्लेच्छ खंडके मनुष्योंको छोड़कर श्रीर श्रकमं भूमिककी दूसरी विवत्ना करके सिद्धान्तका परित्याग न करते!!"

शास्त्री जीके लेखकी ऐसी विचित्र स्थिति होते हुए श्रौर यह देखते हुए कि वे श्रपनी हेराफेरीके साथ जय-धवल-जैसे महान् प्रन्थके रचयिता श्राचार्य महाराजको भी हेराफेरीके चक्करमें डालना चाहते हैं श्रौर उनके कथनका लिधसारमें निश्चित सार खींचने वाले सिद्धान्त-चक्कवर्ती नेमिचन्द्र-जैसोंकी भी बातको मानकर देना नहों चाहते, यह भाव पैदा होता है कि तब उनके साथकी इस तत्त्वचर्चा को श्रागे चलानेसे क्या नतीजा निकल सकता है ? कुछ भी नहीं। श्रातः में इस बहस को यहाँ ही समास करता हूँ श्रौर श्रिधकारी विद्वानोंसे निवेदन करता हूँ कि वे इस विषयमें श्रपने-श्रपने विचार प्रकट करनेकी कृपा करें।

वीर-सेवामन्दिर, सरसावा, ता०२१-२-१६३६

## सुमाधित

घरमें भूखा पड़ रहै, दस फाकै हो जाँय।
तुलसी भैया बन्धुके कबहुँ न माँगन जाँय।।
तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो।
जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरन करो।।

मांगन मरण समान है, मत कोई माँगो भीख । माँगन ते मरना भला, यह सतगुरकी सीख ॥-जुलसी दस्ते सवाल सैंकड़ों ऐबोंका ऐब है। जिस दस्तमें यह ऐब नहीं वह दस्ते ग़ैब है ॥ -ग़ालिब



## परिवर्तन

**्रा**नोदया थी श्रतीव सुन्दर ! श्रौर फिर प्रेमके लिए क्या सुन्दर, क्या असुंदर ? यह तो अन्धा होता है न ?-विवेक-हीन ! तिस पर था बज्र-बाहुको स्वभाव-गत उचित और हार्दिक-प्रेम ! होना भी चाहिए, वह इसलिए कि पुरुषके लिए सौन्दर्य-वती, पतिपद-पूजक नारीके श्रातिरिक्त इस श्राधिर-विश्वमें श्रीर कोई सख ही नहीं। विश्वकी कठोरताका निराकरण नारी ही कर सकती है। साथ ही-मनोदया श्रीर बज्र-बाहुका दाम्पत्तिक चयन, मानवीय-त्रुटियों द्वारा न होकर प्राकृतिक या जन्म-जात संस्कारों द्वारा हुआ हो, ऐसा प्रतिभासित होता था ! दोनों ही तारुएयके उमङ्ग-भरं उपवनमें विहार कर रहे थे ! मनोदया सौन्दर्य-समृद्धि की अधीश्वरी थी तो बज्रवाहु थे युवक-तेज और मन्मथ-सैन्यके सरस अधिनायक ! वह इन्द्रीवर सुर्शन थी, तो वह रस-लोलुप-भूमर ! वह साध्य थी तो वह साधक ! किन्तु इस अन्तरकी तहमें विरसता न थी, एक उमंग यी, एक आकर्षण था, - और थी एक अभिन्नता सी ! जो प्रेम-सम्बन्धमें, वांछुनीय-वस्तुके रूपमें, प्राह्म होती लेखक— [भगवत्स्वरूप जैन 'भगवत्']

音!....

उसदिन जैसेही राजकुमार-यज्ञवाहुने अपने भव्य-भवनमं प्रवेश किया, कि—एक सम-वयस्क युवक पर उनकी दृष्टि पड़ी ! प्रेमाभिवादन हुआ ! एक दूसरेको देख, दोनों प्रसन्न हुए !

यह थे-उदय सुन्दर !

हस्तिनागपुर-नरंश महाराज दन्तवातनके सुपुत्र ! राजकुमारी मनोदया के प्रेमपूर्ण सहोदर ! या कहना चाहिए,-वीर-यज्ञबाहुके स्नेही -- माले साहिब।

खुले मन श्रीर खुले तरीके पर बातें चली। साले-बहनोई का नाता, फिर लगावट श्रीर परदेका काम ही क्या ?—बातें करते कितनी देर हुई, इसका दोनोंमें से किसीको पता नहीं ! इसके बाद कामकी बातोंका नम्बर श्राया।—

'…तो महाराजने स्वीकारता देदी ?'-कुछ कष्ट-सा अनुभव करते हुए बक्रवाहुने पूछा !

'हाँ !—सहर्षःः'! अस्वीकारताकी वजह भी तो होती-कुछ !'—साले-साहियने भावश्यकतासे अधिक दृढ़-स्वरमें उत्तर दिया ! जैसे उन्हें इन्छित-विजय प्राप्त हुई हो।

'लेकिन ''!'-- श्रस्फुट, भग्न-वाक्य बज्जबाहुके मुँहसे निकला। श्रीर वह कुछ सोचने लगे! जैसे हृदयमें क्षीर-फेन उठ रहा हो, कुछ ठेस लगी हो! मनो-वेदना-ने मुखाकृति पर व्याघात किया!

'लेकिन…?—लेकिन महाराज विवेकशील हैं! वृद्ध-पुरुष हैं! उन्होंने बहुत ज़माना देखा है! वे मर्यादा नहीं उलङ्क सकते।'—उदय सुन्दरने श्रपने पक्षकी मज़बूती सामने रखी! मगर इसने बज्रबाहुके सुनहरे-स्वमोंका ध्वंश कर दिया। वह तिलमिला उठे!

'तो ...? — तो विदा होगी ही ? ... लेकिन यह तो मेरे लिए अन्याय है! मेरी कोमल-भावनाओं का हनन है! मेरी जीवन-पहेली का निरादर है! मौत है, सरासर मौत! नहीं, मैं एक क्षरा भी एकाकी-जीवन वितानेके लिए समर्थ नहीं! '—वज्रवाहुके उत्तिजत-हृदयसे गगट हुआ!

उदयसुन्दर खिलखिलाकर हँस पड़ा ! उसकी हँसीमें व्यंग था ! उपेक्षा थी !! श्रोर थी चुभने वाली कसक !!!

···खूब ! तो क्या की जिएगा !—वृद्धि-पितामह-की भाशा भंग !···'—हॅसी पर काबू करते हुए साले-साहिब ने फ़र्माया !

श्रवाक!

च्चा-भर पूर्ण शान्ति !!

फिर---

'कदापि नहीं…!'

'तवः ः?'

'मैं भी साथ चलुंगा …!'

ऐं ...! श्रापभी साथ चलेंगे—क्या मतलव रे—

क्या मेरी बहिन के साथ-साथ आपकी भी बिदा होगी...?...'—साश्चर्य, विस्कारित-नेत्रों से राजकुमार-की आर देखते हुए उदयसुन्दरने कहा!

'हां ! मैं भी 'उसके' साथ ही चल्ंगा !··· विदा···! विदा टल नहीं सकती, मैं बग़ैर उसके रह नहीं सकता ! श्रौर उपाय नहीं !'—उदास-चित्त, गंभीरता-पूर्वक वज्रवाहु बोले।

ं वाह ! त्ररे, ज़रा सोचिये तो इसमें आपका कितना अपयश होगा !— लोगों की आपके लिए कैं भी धारणा बनेगी !— दूपित ही, न ! ं फिर लाभ क्या !— दो-दिन बाद भी तो आप आ सकते हैं !... उदय मन्दरने दलील पेश की ।

मीन! शोक-शील, चिन्ता-पूर्ण भुद्रा ! फिर बाण्पाकुलित-कर्ण्य से वह बोले—-'दो-दिन...? श्रोफ़्! दो-दिन! मैंने कहा न, मैं उसके बिना च्र्या-भर भी नहीं रह सकता!...समभते नहीं उदयसुन्दर! लोग कहेंगे, जो उनका मन कहेगा! श्रीर मैं कहाँगा, जो मेरे मनकी होगी। मन, गुलामोंका भी स्वतंत्र होता है।'

'तो अन्तिम निर्णय...?'

'यही कि मैं भी साथ-साथ चलृंगा! ज्योत्स्नासे शशि जुदा रह नहीं सकता !'

'श्रापकी इच्छा !'

x x x

तरुण-हृदयोमें सदा बसन्त रहता हैं। लेकिन बसुन्धरा एक वर्ष बाद श्रापने वक्षस्थल पर उसे फलते-फूलते देखती हैं।

कितना मनोमुग्धकर था मधु-ऋतुका शुभागमन ! प्रकृति-सुन्दरीने जैसे किसी श्रज्ञात्-लोककी सुपमा-का चित्रण किया हो । चतुर्दिक नेत्र-प्रिय सौन्दर्य विखरा हुआ था। लगता था—वनस्पति-वाला रूप-प्रतियोगिताके लिये साज-श्रंगार युक्त खड़ी है!

रंग-विरंगे फूलों, हरी हरी दूव और कुहु-वादिनी-कोयलों; शुकों द्वारा वह पार्वतीय-उपवन रमणीकता-की सीमा बना हुआ था! धवलित-निर्फारोंका निनाद, विचित्र प्रकारके संगीतका सृजन कर रहा था! सौरभित-मलय-समीर सरस-हृदयोंमें मादकता का उत्पादन कर रही थी!..चराचर, जैसे सभी सौन्दर्य-मदिरा पी, उन्मत्त हो रहे थे!

श्रीर तभी ...

उपवन के प्रवल-श्राकर्षणने पथ पर जाते हुए युवकोंका ध्यान श्रपनी श्रोर खींचा। वह रुक गये।... उतरे।

'इतनी रमणीक यह कौन-सी जगह है ?'—- बज्र-बाहुने उपवन को भर नज़र देखते हुए कहा!

'बसन्त-गिरि-शंल !' उदयसुन्दरने उत्तर दिया।
'कुछ देर यहाँ विश्राम किया जाए तो क्या
हानि !'—राजकुमारके सरस-मनसे निकला।

'कुछ नहीं !'...—श्रीर तभी उदय मुन्दर भगिनी-भनोदयाके वैठनेके लिये स्थानकी व्यवस्थामें लगा। राजकुमार—वज्रवाहु लता-मगडपोंकी शोभा निर-खते, त्यागे वढें !

हृदय त्रानन्दसे उन्मत्त हो रहा था।

श्रहो ! कितने सुद्दावने वह श्राम्न-बृत्त १ — यह कितिनार--जातिके, श्रीर यह • • १ — श्रिमिकी तरह दहकते हुए कुसुम वाले — रीद्र जाति के बृक्ष १ • • वाह कितने प्रकारक पादप समुदाय मिएडत हैं — यह उद्यान कैसी मनोद्दारी शोभा है — यहां शरीरको कैसी श्रान-द-वर्षक वायु लगती है — जैसे विरद्दीको प्रिया-मिलन ! • • कोकिलोंका मधुर-रव कैसा प्रिय मालुम देता है जैसे समरांगण में विजय-सन्देश !

—श्रीर वह…? – वह क्या है, भग्न द्रुम या पाषाण्-स्तम्भ !…उस लता मण्डपके उधर !…

कुमारका हृदय हर्षसे प्लावित हो रहा था! कल्पना-प्रांगण में कौतुहल, जिज्ञासा, भौर प्रमोद मिल कर खेल रहे थे। वह अपने 'आपे' को भूले जारहे थे। ---श्रीर भागे वड गए।

" हैं य ! यह पाषाण्य-स्तम्भ नहीं पाषाण्य-वत, स्थिर, कायौरसर्ग-धारी ऋषि राज हैं !' सहसा कुमार- के मुखसे प्रकट हुआ। वह समीपमें उनके सन्मुख खड़े हो, दर्शन करने लगे ! मनकी विचार-धारा दूसरी दिशाकी आरे बहने लगी!

'धन्य ! योगीश्वर ! निरपृही, मोक्षाभिलाषी ! ''कितना पवित्र, कितना आदर्श, और कितना आनु-करणीय जीवन है—इनका ! इन्हींका जीवन, जीवन कहलानेका अधिकारी हो सकता है। वासना रहित, राग-द्वेश-वर्जित परोपकार, और आत्म-आराधना पूर्ण ! यथार्थ सुख पथके पथिक ! मुक्ति-मन्दिरके निकट ! इन्द्रिय-विकार विजयी !···'

'उहु! कितना सौम्य है मुख मण्डल, चीग् शरीर होने पर भी तपोबलकी कैसी प्रखर-दीप्ति विराज रही है? जैसे शशि विम्बसे सौम्य, सुखद काँति! कैसी श्रलौकिक श्रजेय शक्ति उपार्जन की है—कि 'वसन्त' की मधुर बेला भी परास्त हो रही है! बही नासाप्र भाग पर हाँच्ट! वही भचल वैराग्य पूर्ण, दिगम्बर पवित्र वेष!…'

बज्रवाहुकी सरस दृष्टिमें परिवर्तनका नाट्य भारम्भ हुन्ना। वह निर्निमेष देखते-भर रह गये! इदय में महत्भावनाएं तरिगत होने लगीं।

'यदि मैं इस वेपको स्वीकार कर लूं ं ं — क्या विपयां न्वत हृदय पिवन न यन जाएगा १ · · · श्वावश्य ! श्रोफ़ ! मैंने जीवनके इतने श्वमूल्य दिन व्यर्थ गँवा दिये ! धिक मेरी दूषित बुद्धिको ! पर श्वाव भी में श्वपनी दुखद भूलको, श्वारम चिन्तनके मार्ग पर लगा कर सुधार सकता हूँ । · · जो हुशा, वह हुशा ! · · · '

कुमारकी चञ्चल दृष्टि जैसे कील दी गई हो। वह मंत्र मुग्धकी तरह ज्यों के त्यों खड़े देखते रहे। हृदय-में विचारोंके ज्वार भाटे आ रहे थे। लेकिन वह क्षणिक न थे, स्थायित्व उनके शाथ था। वह सोचने लगे— ''मैं वासनाश्चोंका गुलाम, विषय-शैल्यके शिखर पर सो रहा था — एकदम तन्मय, श्रचेत ! श्चगर चेत न हुश्चा होता, तो '''? — निश्चय था स्वाभाविक था कि रसातलमें पतनके महान्-दुखको प्राप्त होता ! श्चौर तव '''''''''''!

'क्या मुनी होनेके विचारमें हैं — श्राप ?' धूमकर कुमारने दृष्टि फेरी तो — उदय सुन्दर विचारोका चेत्र सीमित ! बज्रवाहुने गम्भीरता पूर्वक मुस्करा भर दिया।

उदयसुन्दर हँसता रहा ! जैसे उसकी हँसी में — लोकलाजकी परवाह न करने वाले कामी, तपोधन-योगीश को देख रहे हैं, खूच — यह भाव हों!

साले साहियने व्यंग तो तीखा किया, शायद श्रपने दिलकी बुक्ताई। लेकिन यहिनोई साहयको वह चुभा भी नहीं! वह उसी तरह हँसते हुए योले — 'यात तो ठीक पकड़ी! यही तो मेरे मनमें थी! लेकिन श्रय यह तो कही, तुम्हारे मन में क्या है ?…'

'मेरे मनमें ं - !— श्रगर तुम मृनी होश्रोगे, तो मुक्ते क्या !— मैं भी हो जाऊँगा ! मैं तुम-सा योड़े हूं ! तुम श्रपनी कहो !' —

— उदयसुन्दरने फिर भी श्रपनी ठिठोली न छोड़ी!
उसे था विश्वास, ऐसा सरस-जीवन विताने वालेके
यह उद्गार — महज़ हँसी हैं! श्रीर हँसीमें जो कहा
जाय — सब गुलत! फिर वह पीछे हटे तो क्यों?

'तो बस, यह तो अब यों ही रही! विरक्त जीवन महान् वस्तु है! आत्मिक-सुखका साधन है! और विषया-भिलापा है—नरकका रास्ता! —वीर बज्रबाहुने वस्त्रा-भूषण परित्याग करते हुए, विवेक पूर्ण, दह-स्वरमें कहा!

उदयसुन्दर भ्राश्चर्य-चिकत !

यह हुआ क्या ?---यह हँसी थी या यथार्थ-वस्तु ?

रो पड़ा वह ! जैसे हँसीका साथी आप पहुँचा हो ! या हो हँसीका प्रायश्चित्त !!!

'उदयसुन्दर! रोतं हो !-- किसलिए : : संयोग-

वियोग दोनों पास-पास रहते हैं। जो जन्मता है, वह मरता अवश्य है। फिर किसका मोह ?---कैंसा प्रेम...? यही तो संतार है। श्वास्थिर-संसार!!त्याज्य-सँसार!!!...?

क्षण-भरके लिये बज्रवाहुका विरक्त-कर्ण्य रका। उदय सुन्दर रोता रहा! वह बोले----'मत रोक्रो! रोना उपाय नहीं, कायरता हैं! रोना क्षाता हैं; इसलिए रोतं हो! यह नहीं सोचते—रोनेका उत्पाद कहां से हुआ! उसे ही नाश न कर दो!...यह तुम्हारी हँसी नहीं थी, मेरे लिए उपकार था। ब्रादर्श-हँसी थी! भुभे सुखकी क्षोर क्षायसर करना था। वह हुआ, मेरा जीवन सफलतासे पूर्ण हुआ।'

श्रीर वह दिगम्बर-वेप रख, तपोनिधि महाराज गुरासागरसे स्वर्गापवर्ग-दायिनी भगवती-दीचाकी याचना करने लगे।

उदयमुन्दरका रुदन सीमा लाङ्घने लगा ! राज-कुमारी मनोदया भी ऋा पहुँचीं !

कुछ समय बाद-

राजकुमार बज्जबाहु श्रीर उदयसुन्दर दोनो बंद-नीय-साधुके रूपमें विराजमान थे ! बही विश्वपूज्य दिग-म्बरवेश ! शान्तिमय मुखाकृति !! श्रीर वासना-शून्य हृदय !!!

पति श्रीर भाता दोनोंके प्रेमसे विश्वता—मनोदयाने श्रपना कर्तव्य सोचा ! एक श्रादर्शनारीका ध्येय विचारा !!—

श्रीर वह · · · · ?---

मात्र श्वेत-साड़ीसे सुशोभित आर्थिकाके रूपमें थी! बसन्तकी मधुरिम बयार ऋब भी बह रही थी! कोकिलोंकी कुकसे उद्यान ऋब भी मुखरित हो रहा था! फलों-पल्लवोंकी छटा ऋब भी वैसी ही थी!

लेकिन · · · · ? —

लेकिन अब किसीका ध्यान उस पर न था ! कोई उन्हें निरख कर प्रसन्न होने वाला न था ! जैसे उन सबका आकर्षण, सारी शोभा नष्ट होगई हो !

एक महान्-परिवर्तन ! . . . . .



## ग्राचाय हेमचन्द्र

िले - श्री वरतनलाल संघवी न्यायतीर्थ, विशारद ]

---:※0 枠:

(क्रमागत)

#### व्याकरणका सम्मान

हा जाता है कि जब आचार्यश्रीने यह व्याक रण समाप्त कर लिया तो राजा अत्यन्त प्रसन्नताके साथ समारोह पूर्वक उस प्रन्थराजको अपने खुदकी स
बारीवाले हाथी पर रखवाकर दरवारमें लाया। हाथी पर
दोनों श्रोर दो स्त्रियें श्वेत चामर उड़ाती थीं और प्रन्थ
पर श्वेत-स्त्रभ द्वारा स्त्राया कर रक्खी थी। राज्य-सभामें
विद्वानों द्वारा उसका पाठ कराया गया और प्रन्थकी
विधिवत् पूजा करके प्रतिष्ठा पूर्वक राजकीय सरस्वती
भएडारमें उसकी स्थापना की गई। उस समय किसी
किविने अपने उद्गार भी इस प्रकार प्रकट किये थे:--भूतः संवृणु पाशिनि प्रस्पितं, कातन्त्रकथा वृथा।
मा द्वाषीं: कटुशाकटायनवचः, चुद्रेश चार्द्रेश किम्।।
किं कंटाभरशादिभिर्चटरयस्यात्मानमः यैरपि ।
श्रयन्ते यदि तावदर्थमधुराः, श्रीसिद्धहेमोक्तयः।।

अर्थात्—हे भ हं! जहां तक श्रीसिद्धिहेम-व्याकरण-की अर्थमधुरमय उक्तियां मुननेमें आती हैं; वहां तक पाणिनि (व्याकरण्) के प्रलापको बन्द रख। कातन्त्र (शिवशर्मा कृत) व्याकरण्रक्षी कथाको व्यर्थ समक्ष। शाकटायन व्याकरण्ये कटुवचनोंको मत बोल। चुद्र चांद्र (चन्द्रगोत्री बौद्धकृत) व्याकरण् तो किस काम की ? इसी प्रकार कंठाभरण् आदि अन्य व्याकरण्येके द्वारा अपने आपको क्यों बठर (कलुपित) करता है ? अर्थात्, केवल सरस शब्दमय, लालित्यपदपूर्ण्, काव्य-तुल्यमधुर सिद्धहेमव्याकरण् ही सर्वश्रेष्ठ और सुन्दर है। अब पाठक स्वयं कल्यना कर सकते हैं कि कलिकाल सर्वत्र आचार्य हमचन्द्रका जैनसमाजके प्रतिभाशाली आच यों; समर्थ विद्वानों, सुयोग्य लेखको और सुपूज्य प्रभावक महात्माओं कितना ऊँचा, कितना गौरवमय और कितना महत्वपूर्ण स्थान है ? यदि हम ऐसे श्राचार्यश्रीजीको ''जिन-शासन-प्रशेता'' जैसी उपाधिसे विभूषित करें तो भी श्रपेक्षा विशेषसे यह श्रत्युक्तिपूर्ण नहीं समभा जाना चाहिये।

### जयसिंहके ग्रन्य संस्मरण

कहा जाता है कि कुछ देशी ब्राह्मणोंने राजा श्रीर श्राचार्यश्रीके परस्परमें फूट उत्पन्न करानेका प्रयत्न प्रयत्न किया। किन्तु वे श्रसफल रहे। ब्राह्मणोंने राजासे कहा कि हे राजन्! महर्षि वेद-व्यास कृत महाभारतमें तो लिखा है कि पांडव शैवदीचासे दीचित होकर हिमालय गये थे। श्रीर श्राचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि जैन-दीचा प्रहण करके वे मोच्चमें गये हैं। यह परस्पर विरोधी बात कैसी? श्राचार्यश्रीने तत्काल उत्तर दिया कि जैन पांडव श्रीर थे एवं महाभारतीय पांडव दूसरे थे। विभिन्न कालमें श्रनेक पांडव हांगये हैं। इसका प्रमाण महाभारतमें इस प्रकार है:

श्चत्र भीष्मशतं दग्धं, पाँडवानाम् शतत्रयम् । द्रोखाचार्यसहस्रं तु, कर्णसंख्या न विद्यते ॥

इस प्रकार महाभारतीय प्रमाग पर वे सब ब्राह्मग पिडत लिजत हुए श्रीर चमा मांगी। एकबार राजा ने श्राचार्यश्रीसे प्रश्न पूछा कि महाराज संसारमें सत्य धर्म कीनसा है ! महाराजने उत्तर दिया कि:—-

तिरोधीयत दर्भादिभियंथा दिव्यं तदीषधम् । तथाऽमुष्मिन् युगे सत्यो धर्मा धर्मान्तरैर्नृ प ।। परं समम धर्माणां सेवनात् कस्यचित् क्वचित् । जायते शद्धधर्माप्तिः दर्भक्कन्नौवधाप्तिवत् ॥

अर्थात्—हेर।जन्! जिस प्रकार दिव्य श्रीषिध दर्भ श्रादि घासमें दँकी रहती है। वैसे ही इस युगमें भी सत्य धर्म अन्य धर्मोंसे दँका हुआ है। किन्तु जिस प्रकार सब घासका अनुसंधान करनेसे दिव्य श्रीषिध मिल जाती है। वैसे-ही सब धर्मोंका अध्ययन, मनन श्रीर परिचयसे वास्तविक धर्मकी भी प्राप्ति हो जाती है। श्रतः सब धर्मोंका श्रध्ययन परिचयादि करना चाहिये। राजा श्राचार्यश्रीके मुखसे धर्म गवेषणाके लिये इस प्रकारके निष्पक्षपात वाले सुन्दर विचार सुन-कर श्रत्यन्त प्रसन्न हुश्रा। राजा श्राचार्यश्रीके इसी प्रकारके श्रन्य श्रादशं विचारों श्रीर भाव-पूर्ण व्याख्यानो-से प्रभावान्त्रित होकर पूरी तरहसे जैन-धर्मानुरागी हो गया था। सिद्धराजने महाराज साहबके साथ विशाल संघको लेकर सोमनाथ, गिरनार श्रीर शत्रु जय श्रादि जैमे स्थानोंकी तीर्थ-यात्रा भी की थी। श्राचार्य हेम-चन्द्रके विचारोंसे पता चलता है कि वे सर्व धर्म समभाव वाले, उदार श्रीर निष्पक्षपाती मनस्वी महा-पुरुष थे। यही कारण है कि वे सोमनाथ जैन श्रजैन मन्दिरमें भी राजाके साथ गये श्रीर मधुर-करठमे उदार-दृष्ट-पूर्वक इस प्रकार स्तृति की:—

यत्र तत्र समये यथा तथा;
योऽसि सोऽसि स्त्रभिध्या यया तया ।
वीतदोप कलुषः सन्तेन् भवान्;
एक एव भगधन् ! नमोऽम्तु ते ॥
भव बीजांकुर जनना;
रागाद्याः द्ययमुपागता यस्य ।
बह्या वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा;
नमस्तस्मै ॥ इत्यादि इत्यादि ॥

सिद्धराज जयसिंहने एक ''रार्माबहार" नामक जैन-मन्दिर पाटणमें और दूसरा २४ जिन प्रतिमावाला "सिद्ध विहार" नामक जैन-मन्दिर सिद्धपुरमें बनाया था। राजा शैव होता हुन्ना भी पूरी तरहसे जैन-धर्मानु-रागी और न्नाचार्य हेमचन्द्रका परम भक्त एवं न्नान्य श्रद्धालु बन गया था। सिद्धराजने विक्रम ११५१ से ११९९ तक राज्य किया और ११९९ में देवगतिको प्राप्त हुन्ना।

### कुमारपालसे भेट ग्रार उमकी कृतज्ञता

सिंद्धराज जयसिंद्धकी मृत्युके पश्चात् आचायश्री
गुजरातके विभिन्न प्रदेशोंको अपने पादपङ्कजो द्वारा
पवित्र करने लगे। एक दिन उनकी और भावी गुजरातनरेश कुमारपालकी भेट होगई। सामुद्रिक श्रंण्ठ सक्षणोंके आधारसे आचार्यश्रीने उसका यथोचित आदर
सत्कार किया और फरमाया कि "आजसे सात वर्ष पश्चात्
अमुक दिन और अमुक घड़ीमें तुम्हारा राज्याभिषेक
होगा।"

श्चन्तमं यह बात सत्य प्रमाणित हुई और संवत् ११९९ में ५० वर्षकी श्रायुमें कुमारपाल पाटण्की राज्यगद्दीका श्राधकारी हुश्चा। जनताने श्रीर राज्याधि-कारियोंने परम उल्लासके साथ उसका राज्याभिषेक किया; एवं श्रपना शासक स्वीकार किया। राजा कुमार-पालने राज्याभिषेक होतेही तत्काल श्राचार्यश्रीको कृत श्रतापूर्वक स्मरण किया। श्राचार्य हेमचन्द भी राजाकी विनितको स्वीकारकर पाटण्में पधारे। राजाने श्रात्यन्त श्रादर सत्कार किया और श्रपना राज्य, वेभव, सम्पत्ति सव कुछ इस कृतश्च श्रीर गुरुभक्त राजाने श्राचार्यश्री-कं चरणोंमं समपंग् कर दी।

राजा पूरी तरहसे हमचन्दसूरिको अपना गुरु मानने लगा और विक्रम संवत् १२१६ की मार्गशीर्प शुक्ला दितीयाको प्रगट रूपसे सम्यक्तवर्का और श्रावक बतकी दीक्षा लेली। राज:के इद्धवती श्रावक बन जानेपर आचार्यश्रीने 'परमाईत' नामक सुन्दर और विशिष्ट-भावश्रोतक पदवीसे उसे विभूषित किया। धर्म प्रमके प्रस्तावसे परमाईत कुमारपालके राज्यकी सीमा भी बहुत विस्तृत होगई थी। आचार्य हमचन्दने 'महावीर-चरित्र' में कुमारपालके राज्यकी सीमा उत्तरमें तुर्किस्तान, पूर्वमें

गङ्गानदी, दक्षिरामें विध्याचल, श्रीर पश्चिममें समुद्र--पर्यंत बतलाई है।

### परमाईत कमारपालके धर्म-कार्य

नरवं र कुमारपालने अपने सम्पूर्ण राज्यमें निम्नि लिखित तीन आजाओंका पूरी तरहसे पालन करानेके लिये प्रभावशाली हुक्म जारी कर दिया था जिसका कि अक्षरशः सम्पूर्ण राज्य में पालन किया गयाः— (१) प्रार्णा मात्रका वध वन्द किया जावे और सभी जीवों-को अभयदान दिय जाय। (२) मानव-जीवनको नण्ट करने वाले दुर्व्यसन-चृत, मांस, मद्य, शिकार आदि अकार्य सर्वथा नहीं किये जावें। (३) दीर्घतपस्वी भगवान् महा-वीर स्वामीकी प्रवित्र आजाओंका पालन और सत्य-धर्मका प्रचार किया जावे।

परमाहतकुमारपालने 'स्रमारि पडह' सर्थात् पूर्ण समयदानकी जयघीपणा स्रपने सम्पूर्ण श्रीर विस्तृत राज्य में करवादी थी। राजकुल देवी कटकेश्वरीको जी हिंसामय बलिदान दिया जाता था, वह तक बन्द करवा दिया गया था। इस प्रकार श्राचार्य हेमचन्द्रने इस कलि-युग तकमें भी जैन-धर्मका पुनः महान् प्रभाव स्थापित कर के जैन-धर्मकी श्रसाधारण सेवाकी है। विस्तृत राज्यकी शासन-प्रणाली पर जैन-धर्मका प्रममय नियंत्रण स्थापित करके हमारे चरित्र-नायक निश्चयही 'जैन-शासन प्रणेता' की पंक्तिमें जा विराजे हैं।

महाराज कुमारपालने श्रपनी स्मृतिके लिए 'कुमार विहार' नामक श्रत्यु खकेंदिका श्रांतभव्य जैनर्मान्दर बनवाया था। जोकि ७२ जिनालयोंसे परिवेष्टित था। तारङ्गाजी पर्वत पर भी श्रांजितनाथजीका महान सुन्दर मन्दिर बनवाया था। कुमारपालका यह श्रांतरिक विश्वास था कि मैं श्रांजितनाथजीकी कृपासे ही प्रत्येक कार्यमें विजयी होता हूँ। धर्मारमा कुमारपालने श्रानेक मन्दिर, तालाब, धर्मशाला, पुस्तकालयभएडार श्रीर उपाश्रय श्रादिका निर्माण कराया था। कहा जाता है कि श्रपने जीवनमें कुमारपालका दैनिक कार्य क्रम भी श्रादर्श श्रीर नियमित था। मुनिदर्शन, सामायिक श्रादि धर्म कार्य भी प्रतिदिन किया करता था। इस सम्बन्धी विस्तृत श्रीर प्रामाणिक विवरण सोमप्रभाचार्य विरचित 'कुमार-पालप्रतिवोध' नामक ग्रन्थमे जाना जासकता है। विस्तार भयसे श्रधिक लिखनेमें श्रसमर्थता है। यह सब प्रताप श्राचार्य हेमचन्द्रका ही है। इस प्रकार श्रानंक दृष्टियों में श्राचार्य हेमचन्द्रका ही है। इस प्रकार श्रानंक दृष्टियों से श्राचार्य हेमचन्द्र महान् प्रभावक, श्रादितीय मेधावी श्रीर श्रासाधारण महापुरुष हैं। इनका माहित्यिक-जीवन जितना श्रेष्ठ श्रीर उज्ज्वल है उतना ही कर्तव्य-मय जीवन भी प्रशस्त श्रीर श्रादर्श है।

### कुमारपालके संस्मर्गा

कुछ ब्राह्मण पंडित कुमारपालको हिन्दू-धर्ममें पुनः दीचित करनेके लिये अनेक प्रयत्न करने लगे । इन्द्र जाल द्वारा कुमारपालको दिखाने लगे कि देखो ये तुम्हा रेमाता-पिता श्रीर श्रन्य पूर्वज तुम्हारे कुलधर्मको छोड़ने-से दुः स्वी होरहे हैं श्रीर तुम्हें श्राप देरहे हैं । इसपर श्राचार्य हेमचन्द्रने पुनः योग्य-विद्याके बलसे कुमारपाल को बतलाया कि देखों ये तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे द्वारा जैन-धर्म ग्रह्ण करनेसे ही सखी श्रीर सन्तुष्ट हैं। श्रीर तुम्हें कल्याणमय भावनाके साथ शुभाशीर्याद दे रहे हैं। इस प्रकार श्रनेक श्रीर हर प्रकारकी प्रवृत्तियोंसे विधर्मियां-द्वारा च्युत करनेका प्रवत्त प्रयत्न किया जाने पर भी कुमारपालको जैन-धर्ममें दृढ़ बनाये रखना केवल हमारे चरित्र-नायककी विशिष्ट प्रतिभाका ही फल था। ऐसी सामर्थ्य अन्य किसीमें होना असंभव नहीं तो कठिन श्रवश्य है । श्राचार्य हेमच द्र जब कुमारपालके साथ सोमनाथके मन्दिरमें गये तो वहां महादेवजीके लिंगमेंसे एक सन्यासीका रूप प्रगटित किया और राजाको अपनी विशिष्ट शक्तिका प्रामाणिक मूर्तिमंत विश्वास कराया । ऐसा कहा जाता है कि एक-दो युद्धके प्रसंग उपस्थित होने पर आचार्यश्री अपने विद्या-यलसे मानव-संहारको टालनेके उद्देश्यसे शत्रु राजाको कुमारपालकी शरण में ले आये थे ।

एक बार काशीसे श्राये हुए विश्वेश्वर नामक कवि-ने कुमारपालके समज्ञ ही राज-सभामें हेमचन्द्रश्रीके लिए व्यङ्गात्मक ध्वनिसे कहा कि—

''पातु वो हेमगोप।लः कम्बलं दंडमुद्वहन्''

श्चर्थात्—कम्यल श्रीर दंडा रखने वाला हेमगोपाल (गाय चराने वालेकी वेपभूशा वाला श्चतः ग्वालिया) हमारी रत्ता करे। इस पर श्राचार्यश्रीने श्चविलम्ब उत्तर दिया कि

"षड दर्शनपशुपामं चारयन् जैनगोचरं।"

श्चर्यात् — जैनधर्मरूपी बाड़े में छः दर्शनरूपी पशु-समूहको घेरकर रखने वाला ( ऐसा गोपाल-स्वरूप हेम-चन्द्र रक्षा करे )। इस पर सारी मभा प्रसन्न हो उठी श्चीर वह कवि लिजत होगया। श्चाचार्य हेमचन्द्रकी प्रत्यु-त्यन्नमतिसम्पन्न प्रतिभाका श्चनेक प्रकरणोंमें से यह एक स्त्रोटासा किन्तु मार्मिक प्रमाण है। यह उनकी दत्त्ता, स्फूर्तिशीलता श्चीर हाज़िर-जवाबीका एक सुन्दर उदा हरण है।

श्राचार्य हेमचन्द्रके प्रति परमाईत कुरारपालकी श्रमाधारण श्रद्धा, श्रमन्य भक्ति, श्राद्धितीय सम्मान श्रीर श्रलीकिक श्रनुराग था। यदि लौकिक श्रलङ्कारिक भाषामें कहें तो इन दोनोंका सम्बन्ध "दो शरीर श्रीर एक जीववत्" था। इन दोनोंके श्रमेक उपदेशप्रद संस्मरण हैं; किन्तु स्थलसंकोचसे श्रधिक लिखनेमें श्रस-मर्थता है। श्रधिक जाननेकी इच्छा रखनेवाले पाठक

"कुमारपालप्रतियोध, प्रभावकचरित्र, प्रयन्धचिन्तार्माण, प्रयन्धकोश, श्रौर उपदेशतरिङ्गणी" श्रादि प्रन्थोंसे जाननेकी कृषा करें। महाराज कुमारपालका जन्म संवत् ११४९ है। राज्याभिषेक संवत् ११९९ है श्रौर स्वर्गवास संवत् १२३० है। इस प्रकार लगभग ३१ वर्ष तक राज्य-शासन करके ⊏१ वर्षकी श्रायुमें श्रापका स्वर्गवास हुआ।

### हेमचन्द्रकी कृतियां—दो महाकाव्य

श्रव श्राचार्य हमचन्द्रकी साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियों-का सिंहावलोकन करना श्रप्रासंगिक नहीं होगा । ''सिद्धहेम'' व्याकरणके सभ्वन्धमें पहले लिखा जा चुका है। इसी व्याकरणमें श्राई हुई संस्कृत-शब्दांसाद्ध श्रीर पाकत शब्दांसाद्धका प्रयोगात्मक ज्ञान करानेके लिये ''संस्कृतद्वयाश्रय'' श्रीर प्राकृत-द्वयाश्रय नामक दो महाकाव्योंकी रचना की है। इन महाकाव्योंके श्रध्ययन-से विद्यार्थीको व्याकरण श्रीर व्याकरणके नियमीका तथा काव्यमय शब्द कोपका भनी भांति ज्ञान होसकता है। सिद्धहेममें आई हुई शब्दसिद्धिका प्रयोगात्मक ज्ञान करनेके लिए ऋत्यन्त परिश्रम करनेकी ऋावश्यकता नहीं। दोनों महाकाव्योंकी इतिहासकी दृष्टिसे भी महान उपयोगिता है। क्योंकि संस्कृत महाकाव्यमें तो गुज-रातके राजनैतिक इतिहासमें प्रख्यात चालुक्य वंशका वर्णन तथा सिद्धराज जयसिंहके दिर्गवजयका विवेचन किया गया है। श्रीर प्राकृत महाकाव्यमं साल्क्की वंशके ऐतिहासिक वर्णनके साथ-साथ महाराज कुमारपालका चरित्र भी विस्तार पूर्वक लिखा गया है। इसीलिए इसका श्रपरनाम "कुमारपाल-चरित्र" भी है। यह काव्य श्रतिविचित्र श्रीर काव्य-चमत्कृतिका सुन्दर उदाहरण है। श्रतः गुजरातके प्रामाणिक इतिहास-

प्रन्थोंमें इन कृतियोंका श्रसाधारण श्रीर महत्वपूर्ण स्थान है।

इन काव्योंको "द्रयाश्रय" कहनेका तात्पर्य यह है
कि एक तरफ तो कथा वस्तुका निर्वाह व्यवस्थितरूपसे
चलता है और दूमरी ओर "सिद्धहेम" में आए हुए
"प्रयोग" कमपूर्वक काव्यशैलीसे व्यवहृत होते हुए देखे
जाते हैं। पाकृत महाकाव्यमें प्राकृत, शोरसेनी, मागधी
पैशाची, चूलिकापैशाची और अपभूश इन छः भाषाआंके सुन्दर साहित्यक पद्य और व्याकरणगत नियमोंके
आनुपूर्वीपूर्वक उदाहरणोंका अभूतपूर्व सामजस्य देखा
जाता है। इसकी कथा-वस्तु "सोलकी वंश" धर्णन है।
जो कि मृलराजसे प्रारंभ होकर कुमारपालके शासनवर्णन तक चलती है।

महाकविभिद्दिने भी 'पाणिनी व्यावरण'' में आई हुई शब्दसिद्धिको समभानेके लिये रामायणकी कथावस्तु लेकर ''भिट्टकाव्य'' की रचना की है। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे उसका उतना मृल्य नहीं है; जितना कि
हेमचन्द्रके इन महाकाव्योका। क्यांकि भट्टिकी कथावस्तु पागैतिहासिक-कालकी होनेसे इतिहासकी वास्तविकताका निर्णय कराने में सर्वथा अनुपयोगी है जबिक
आचार्यश्रीकी ये कृतियां गुजरात के मध्यकालीन
इतिहासके खोजके लिये अनुपम साधनरूप है व्याकरणकी दृष्टिस भी दोनों काव्य उससे अधिक श्रेष्ठ हैं।
क्योंकि पाणिनीमें जिस कमसे शब्दसिद्ध आई है उस
कमसे भट्टिकाव्यमें उनका प्रयोग उदाहरण पूर्वक नहीं
समभाया गया है। जबिक अधिकृत काव्योंने सिद्धहेमके
कमको नहीं छोड़ा गया है।

दोनों काव्यांका पांश्मारण क्रमसे २८२८ श्रीर १५०० श्लोक संख्या प्रमाश है। संस्कृत काव्य पर श्चभयतिलक गांगुकी १७५७४ श्लोक प्रमाग टीका है। श्चीर प्राकृत काव्य पर पूर्णकलश गांगुकी ४२३० श्लोक प्रमाग् टीका है। दोनों ही काव्य सटीकरूपसे बम्बई संस्कृत सीरीज द्वारा प्रकाशित होचुके हैं।

कहा जाता है कि श्राचार्य हेमचन्द्रने "सप्तसंधान महाकाव्य" श्रीर "नाभेय-नेमिद्धसंधान" महाकाव्यकी भी रचना की थी । किन्तु वर्तमानमें उनकी श्रनुपलिष्ध होने से नहीं कहा जा सकता है कि यह उक्ति कहां तक सत्य है । लेकिन हमचन्द्रकी प्रतिभाको देखते हुए यह कल्पना सत्य प्रतीत होती है कि सप्तसंधान काव्य श्रीर द्विसंधान काव्यकी रचना करना उनकी शक्तिके वाहिरकी बात नहीं थी ।

#### चार कोष-ग्रन्थ

"व्याकरण श्रीर काव्य" रूप ज्ञान-मन्दिरके स्वर्ण-कलश समान चार कोप प्रत्थोंका भी श्राचार्य हेमचन्द्रने निर्माण किया है। प्रथम कोपका नाम 'श्राभधान-चिन्तामणि" है। यह छः काएडोमें विभाजित है। श्रमरकोपके समान होता हुआ भी इसमें उसकी श्रपेचा शब्द संख्या ड्योटीके लगभग है। यह मूल १५९१ श्लोक संख्या प्रमाण है। इसपर दस हज़ार श्लोक प्रमाण स्वोपज्ञ टीका भी है दूसरा कोप ''श्रनेकार्थ संग्रह'' है। यह सात काएडोमें

विभाजित है। इसमें विश्वकोपके समान प्रत्येक शब्दके श्रिष्ठिक से श्रिक कितने अर्थ होसकते हैं; यह बतलाया गया है। मूल १८२६ श्लोक प्रमाण है। इसपर भी ६०३० श्लोक प्रमाण स्वोपज्ञ वृत्ति है।

तीसरा कोश "देशीनाम माला" है। जो कि भाषाविज्ञानकी दृष्टिसे ऋत्यन्त उपयोगी और उपादेय ग्रंथ
है। जो शब्द संस्कृत-भाषाकी दृष्टिसे न तो तद्रूप हैं,
न तद्भव हैं और न तत्सम हैं, वे देशी कहलाते हैं।
भाषा-विकासका अध्ययन करने, नष्ट प्रायः तत्कालीन
भाषाओं को सीखने और प्राचीन भाषाओं के अवशिष्ट
साहित्यका जीगोंद्धार करने की दृष्टिसे यह कोष एक
वहु मृल्य साधन है। आचार्यश्रीकी यह कृतिभी विद्वानोंके लिये अलंकार समान है। मूल ८५० श्लोक प्रमाण
है। इमपर भी स्वोपज्ञ रत्नाविल नामक ३५०० श्लोक
प्रमाण वृत्ति है। "शेष-नाममाला" के रूपमें एक
परिशिष्टांशरूप कोष भी पाया जाता है; जो कि २२५
श्लोक प्रमाण कहा जाता है।

चौथा कोष "निघटु-शेष" है। जिसमें वनस्पतिके नाम भेदादि बतलाये गये हैं। यह आयुर्वेद-विज्ञान और औषिध-विज्ञानकी दृष्टिसे एक उपयोगी और लाभ प्रद प्रत्थ हैं। इससे आचार्यश्रीकी आयुर्वेद-शास्त्रमें भी अव्याहतगति थी—ऐसा प्रतीत होता है।

छटवीं किरगमें रमाप्त )

## सुभाषित

दो बातनको भूल मत जो चाहत कल्यासा ।
"नारायसा" एक मौतको दूजे श्रीभगवान ॥
"कबिरा" नीवत श्रापनी दिन दस लेहु बजाय ।
यह पुर पट्टन यह गली बहुरि न देखो श्राय ॥
चाह गई चिन्ता गई मनुश्राँ बेपरवाह ॥
जसको कळू न चाहिये सो जन शाह शाह ॥

पर-द्रोही पर-दार-रत पर-धन पर-श्रपवाद । ते नर पामर पापमय देह धरें मनुजाद ॥ ज.के घट समता नहीं ममता मगन सदीव । रमता राम न जानहीं सो श्रपराधी जीव ॥ राम रसिक श्रारु राम रस कहन सुननको दोय । जब समाधि परगट भई तब दुविधा नहिं कोय ॥

## कथा कहानी

ले - अयोध्याप्रसाद गोयलीय

(६

ज्ञव बीर केसरी रागा प्रताप जगली श्रीर पर्वत-कन्दराश्रीमें भटकत फिरते थे, तब उनका एक भाट पेटकी ज्वालासे तंग श्राकर शहन्शाह श्रकवरके दर बारमें पहुँचा श्रीर सिरकी पगड़ी बग़लमें छुपाकर फ़र्शी सलाम भुकाया । श्रकबरने भाटकी यह उद्दरहता देखी तो तमतमा उठा श्रौर रोपभरे स्वरमें पूछा— ''पगड़ी उतारकर मुजरा देना जानता है कितना बड़ा अपराध है'' १ भाट ऋत्यन्त दीनतापूर्वक बोला — ''श्रन्नदाता ! जानता तो सब कुछ हं; मगर क्या करूँ मजबूर हं? यह पगड़ी हिन्दूकुल भूषण रागा प्रतापकी दी हुई है, जब वे श्रापके सामने न भूके, तब उनकी दी हुई यह पगड़ी कैसे भुकासकताथा? मेरा क्या है; मैं ठहरा पेटका कुत्ता, जहां भी पेट भरनेकी त्राशा देखी, वहीं मान श्रपमानकी चिन्ता न करके पहुँच गया। मगर जहां-पनाहः • • • • • श्रेश्यकवरने सोचा, वह प्रताप कितना महान् है, जिसके भाट तक शत्रुके शरगागत होने पर भी उसके स्वाभिमान और मर्यादाको श्रद्धारण रखते हैं!

( • )

गुलाम-वंशीय नासिरुद्दीन महमूद वादशाह श्रत्यन्त सम्बरित्र श्रौर धर्मनिष्ठ था। श्राजीवन इसने राज-कोष-से एक भी पैसान लेकर श्रपनी हस्त-लिखित पुस्तको-से जीवन-निर्वाह किया। भारतवर्षका इतना बड़ा बाद- शाह होने पर भी इसके एक ही पत्नी थी। घरेलू कार्यों के ऋलावा रमोई भी स्वयं वेगमको बनानी पड़ती थी। एकबार रसोई बनाते समय वेगमका द्वाथ जल गया ती उसने बादशाहमें कुछ दिनके लिये रसोई बनानेके लिए नौकरानी रख देनेकी प्रार्थना की। मगर बादशाहने यह कहकर वेगमकी प्रार्थना ऋस्वीकार करदी कि ''राज कोप पर मेरा कोई ऋधिकार नहीं है, वह तो प्रजाकी श्रोरसे मेरे पास केवल धरोहर मात्र है। श्रीर घरोहरमें से अपने कार्योंमें व्यय करना अमानतमें ख़या-नत है। बादशाह तो क्या, प्रत्येक व्यक्तिको स्वावलम्बी होना चाहिये । अपने कुटुम्बके भरगा-पोपगाके लिए स्वयं कमाना चाहिये। जो बादशाह स्वावलम्बी न होगा, उसकी प्रजा भी श्रकमण्य होजायगी, श्रतः मैं राज-कोप-से एक पंसा भी नहीं लेसकता और मेरी हाथकी कमाई मीमित है। उससे तुम्हीं बतायो नौकरानी कैसे रक्खी जासकती है ?"

(5)

पागडवोंका चिरशत्रु दुर्योधन जय किसी शत्रु द्वारा यन्दी कर लिया गया, तय धर्मराज युधिष्टिर श्रत्यन्त व्याकुल हो उठे। उन्होंने भीमसे दुर्योधनको छुड़ा लानेका श्रनुरोध किया। भीम युधिष्टिरकी श्राज्ञाकी श्रवहेलना करता हुश्रा बोला—"मैं श्रीर उस पापीको छुड़ा लाऊँ? जिस श्रधमके कारण श्राज हम दर-दरके भिखारी श्रीर दाने-दानेको मोहताज हैं, जिस पापातमा-ने द्वोपदीका श्रपमान किया श्रीर जो हमारे जीवनके लिए राहु बना हुआ है, उसी नारकीय की ड़े-के प्रति इतनी मोइ - ममता रखते हुए आपको कुछ ग्लानि नहीं होती धर्मराज !" भीमके रोप भरे उत्तरसे धर्मराज चुप हो रहे; किन्तु उनकी श्रान्तरिक-वेदना नेत्रोंकी राह पाकर मुँह पर श्रश्न रूपमें लुढ़क पड़ी ! ऋर्जुनने यह देखा तो लपककर गाएडीव-धनुप उठाया श्रीर जाकर शतुको युद्धके लिए ललकार उसे पराजित करके दुर्योधनको बन्धनसे मुक्त कर दिया । तव धर्मराज भीमसे इँसकर बोले-भैया, हम श्रापसमें भले ही मतमेद श्रीर शत्रता रखते हैं, कौरव १०० श्रीर हम पाएडव ५, वंशक जुदा-जुदा हैं। हम आपसमें लड़ेंगे, मरेंगे, किन्तु किसी दूसरेके मुक्काबिलेमें हम १०० या ५ नहीं, श्रपित १०५ हैं। संसारकी दृष्टिमं भी हम भाई-भाई हैं। हममें से किसी एकका अपमान हमारे समूचे वंशका श्रापमान है, यह बात तुम नहीं, श्रजुन जानते हैं। युधिष्ठिरके इस ब्यंगसे भीम मुँह लटकाकर रह गये।

( 9 )

विश्व-विजेता सिकन्दर जय मृत्यु-शेया पर पड़ा छटपटा रहा था, तय उसकी माने कँघे हुए करण्डसे पूछा—''मेरे लाड़ले लाल! श्रव मैं तुफे कहाँ पाऊँगी ?'' सिकन्दरने बूड़ी मांको दारस देनेकी नीयतसे कहा ''श्रम्मीजान! जत्रहवीं वाले रोज़ मेरी क्रव पर श्राना, वहां तुफे मैं श्रवंश्य मिल्गा।'' मांकी मोहब्बत, यड़ी मुश्किलसे १७ रोज़ कलेजा थामकर वैठी रही। श्राल्यर १७ वीं वाले दिन, रातके समय क्रव पर गई। कुछ पाँचों की श्राहट पाकर बोली— ''कौन बेटा सिकन्दर!'' स्थाना श्राई ''कौनसे सिकन्दरको तलाश करती है ?'' मांने कहा—''दुनियाके शहन्शाह, श्रपने लखते-जिगर

सिकन्दरको, उसके सिवा और दूसरा सिकन्दर है कौन ?" अष्टद्वास हुआ और वह पथरीली राहोंको तै करता हुआ, भयानक जंगलोंको चीरता फाइता पर्वतोसे टकराकर विलीन हो गया। धीमेसे किसीने कहा — "अर्रा बावली कैसा सिकन्दर ! किसका सिकन्दर ! कौनसा सिकन्दर ! यहाँके तो ज़रें ज़रेंमें हज़ारों सिकन्दर मौजूद हैं!" इद्धा मौकी मोहनिन्द्रा भग्न हुई।

( १० )

भरत चक्रवर्ती छुहल्लएड विजय करके हृपभाचल पर्वत पर अपना नाम श्रंकित करने जब गये, तब उन्हें श्रमिमान हुश्रा कि, मैं ही एक ऐसा प्रथम चक्रवर्ती हूँ जिसका नाम पर्वत पर सबमे शिरोमणि होगा। किन्तु पर्वत पर पहुंचतेही उनका सारा गर्व खर्व होगया। जब उन्होंने देखा कि यहां तो नाम लिखने तक को स्थान नहीं। न जाने कितने श्रौर पहले चक्रवर्ती होकर यहां नाम लिख गये हैं। तब लाचारीको उन्हें एक नाम मिटाकर अपना नाम श्रंकित करना पड़ा।

( ११ )

हज़रत अयूब मुसलमानोंके एक बहुत माने
हुए बली हुए हैं। वे बड़े दयालु थे। उनके सीनेमें ज़ल्म हो गये थे और उनमें कीड़े पड़ गये थे। एक
रोज़ आप मदीनेमें एक स्थान पर खड़े हुए थे कि
चन्द कीड़े ज़ल्ममें निकलकर ज़मीनपर गिर पड़े। तब
आपने वे कीड़े ज़मीनसे उठाकर दुवारा अपने ज़ल्ममें
रन्त्र लिये। लोगोंक पूळुने पर हज़रतने फर्माया
कुद्रतने इन कीड़ोंकी ख़ुराक यहीं दी है, अलहदा
होने पर मर जाएँगे। जब हम किसीमें जान नहीं डाल
सकते, तब हमें उनकी जान लेनेका क्या हक हैं?"

## बौद्ध तथा जैनधर्म पर एक सरसरी नज़र

KJKJKJKJKJKJKJK JKJKJKJKJKJK

[ लं ० श्री० बी० एल ० सराफ बी० ए० एलएल० बी० वकील मंत्री सी० पी० हिन्दी साहित्य सम्मेलन ]

## 

दोंके अशरीरी जन्ममें भी विरोधकी धारा छुपी - यालिग़ होजाना साबितकर हिन्दूसमाजको ''पुत्रं मित्र हुई दीखती है, यदि वैदिक ऋषि या वैदिक स- वदाचरेत'' वाली उक्ति पर चलनेको वाध्य किया और

भ्यता को माननेवाले पी-शाक पहिनते हैं, ईश्वरको मानते हैं श्रीर पशुर्वाल करते हैं, तो एक श्रोर ऐसे नग्न क्षपणकोकी भी भारी संख्या है जो वस्त्र नहीं पहिनना चाहते हैं, जगत्कत्ता ईश्वरका श्रम्तित्व नहीं मानते तथा हिंसाको गवारा नहीं करते उसके विरोधमें अपनी आवाज उठाते हैं। इन विरोधियोंने ही मालूम होता है आगे चलकर ससंस्कृत जैन श्रीर वौद्धां-का रूप धारण किया है। इन दोनों धर्मोंने हिन्दुधर्म के प्रति कई अमर उपकार

किये हैं। हिन्दुसमाजके

सत्याग्रही पुत्रोंने अन्तमं

इस लेखके लेखक वकीलसाहय एक प्रमिद्ध अर्जन विद्वान् हैं, जो कि मध्यप्रदेशकी साहित्यिक विद्वत्परिपदके मेम्बर भी हैं। थोड़ीसी प्रेरेगाको पाकर आपने जो यह लेख भेजनेकी कृपाकी है उसके लिए आप विशेष धन्यवादके पात्र हैं। लेख परमे सहज ही में यह जाना जासकता है कि हमारे उदार-हृदय अर्जन बन्धु जैन-धर्मका अध्ययन करनेके लिये भी कितना परिश्रम उठाते हैं, कहां तक उसमें सफल होते हैं और उसके विषयमें कितना मुन्दर विचार रखते हैं। तुलनात्मक दृष्टिको लिए हुए यह लेख अच्छा पढ़ने योग्य है। और इसके अन्तमें जैनियोंके तीन कर्तव्योंकी और जो इशाग किया गया है वह ख़ास तौरसे जैनियोंके ध्यान देनेकी वस्तु हैं। यदि हमारे जैनी भाई अपने उन कर्तव्योंको पूरी तरहसे पालन करें तो इसमें सन्देह नहीं कि आजके वातावरगामें जैन-धर्मके असंख्य प्रेमी पैदा होसकते हैं।

--सम्पादक

जिक तथा धार्मिक संग-ठनमें आये हुए विकारोंको धो डालना पड़ा-पश्र-हिंसासे मुख भोड़ना पड़ा भौर जातियोंकी श्रसमा-नताका दुर्ग भगवान्के मन्दिरके सामने ध्वंस हो-गया। वह विरोधका युग ख़तम हुए सैंकड़ों बर्प बीत गये। जैनधर्म तथा बौद्धधर्मकी उस क्रपाको भी जो उहोंने सजीव हिन्दू जाति परकी, लम्याकाल होचुका, पर न हमने ही यह सोचा कि इन उपकारी वि-रोधियोंके भ्रन्य सिद्धान्ती-की क्योर भी लक्ष्य दिया

हिन्दुसमाजको ऋपने सामा

इन दो भगड़ेलू किन्तु जावे,शायद उनमें भी कहीं छुपा हुआ विरोधका अन्त करने विरोध करते करते अपना वाला स्याद्वाद जैसा हीरा निकल आवे, और न

उन्होंने ही । विरोधी तो कहाँसे सोचनेमें प्रवृत्त होते, उन्हें तो संस्कृति-विध्यंसक एक श्रीर जातिसे भी संघर्ष-में ग्राना पड़ा, जिसके कारण उन्हें सभ्यता श्रीर संस्कृति की ही बात नहीं, किन्तु अपने प्रन्थों तकको सुरक्षित रखनेके लिए ख़ास तहख़ाने तैयार कराने पड़े ! श्रीर उनकी वह मनोवृत्ति आज भी सैंकड़ों अमृल्य प्रन्थोंको हवा तक नहीं लगने देती; हालांकि श्राजका संसार इस सम्बन्धमें उतना दुराप्रही नहीं है। श्राजका संसार ज्ञान-पिपास है अथवा परस्परके आदान प्रदानको गुण सम-भने लगा है। वैसे भी भारतवर्षके इतिहासके खासे पहलूको तबदील करनेवाली इन जातियोंके इतिवृत्तिको अब उपेक्षित छोड़नेका फल होगा-भारतीय इतिहास-का श्रध्या रहना, जो प्रगतिमें बहुत बाधा उपस्थित करेगा। सरसरी तौरसे देखा जावे तो इन धर्मोंके अनु-रूप समय समय पर हिन्दूधर्ममें क्रांति श्रीर सुधारकी धारा निकलती रही है। यदि जैन श्रीर बौद्धधर्मने जो कुछ किया वह ख़राब समभा जाने लायक है, तो प्रायः इसी तरहका बहुतसा काम मध्यकालीन भारतके सुधारक साधु संतोने भी किया है-सिक्खोंके गुरुश्रोंने किया, महाराष्ट्रके संतोंने किया श्रौर हमारे पास वाले युगमं ऋषि दयानन्दने भी किया है। हमने बहुतसी नाक भो सिकोड़ी: किन्तु अन्तमं हमें कह देना पड़ा कि हे क्रांति-कारी सुधारको ! तुम्हारे श्राप्रिय सत्यमें जो उपकार छिपा है वह भुलाया नहीं जा सकता श्रीर विरोधके कारण हम तुम्हें मिटा देना उचित नहीं समभते । वह समय बहुत वर्षो पूर्व आचुका है जबिक हमें इन क्रांति-कारी धर्मोंसे बहुत सभीपता प्राप्त कर लेनी चाहिये थी। जैनधर्ममें हिन्द्धमंकी तरह उनके खुदके २४ श्रवतार हैं, जो तीर्थंकर कहे जाते हैं। बीद्धधर्ममें भी गौतम बुद्धके पूर्व २३ भीर बुद्धोंका होना बतलाया जाता है ।

जैनधर्ममें १४ कुलकरोंका होना भी पाया जाता है, जिन्होंने कला-कौशल, ज्ञान विज्ञान तथा सामयिक सिद्धान्तों आदिका प्रसार किया; और ये तीथंकरोंसे पूर्व होचुके हैं। अंतिम कुलकरने ही प्रथम तीथंकरको जन्म दिया था। हिन्दूधर्मके सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल-युगके अनुसार कुलकरोंका युग भोग भूमिया सतयुग समभा जाता है, जिसके अन्तमें वर्मभूमि शुरू होजाती है। तीथंकरोंकी योग्यता अवतारों जैसी रहती है, पर वे स्थिकरोंकी मोने जाते।

श्रतिशयोंकी कमी न तो हिन्दूधार्मिक पुस्तकोंमें है श्रीर न जैनधार्भिक प्रन्थोंमें ही है। श्रायुका क्रम हज़ारों वर्पीका जिस तरहसे पल्य श्रीर कोड़ा कोड़ी सागरके रूप-में हम जैनधर्ममें पात हैं, वैसी ही हज़ारों वर्षोंकी श्रायुका प्रमाग् हिन्दूधर्मकी पुस्तकोमें भी पाया जाता है। ऋहिंसा-का सिद्धांत जैन तथा बौद्ध धर्ममें प्रायः एकसा पाया जाता है। परन्तु एकने अपने बादके कालमें अहिंसाकी ईश्वरीय रूपमें अभिषिक्त किया और हम यह भी समभने लगे कि जैनधर्मकी श्रहिंसा श्रव्यवहार्य है तथा भार तवर्षका पतन इस श्रहिंसार्श्वत ही ने किया । दूसरे धर्ममें श्राहिंसाका नाम लेते हुए भी प्रायः किसी भी प्राणीको मन्प्यका पेट भरनेके लिए छोड़ा नहीं, तब भी श्राश्चर्य है कि इस श्रहिंसाका पाठ पढ़ाने वाले किन्तु व्यवहारी द्विसक धर्मके श्रनुयायी भारतवर्षके बाहर चीन, जापान कोलम्बो, रगून आदिमें करोड़ोंकी संख्यामें अब भी पाये जाते हैं, और शुरू से आख़ीरतक अहिंसाबतको पकड़े चले श्राने वाले श्रीर श्रहिंसाकी वास्तविक वृत्तिमें उत्त-रोत्तर सिक्रय वृद्धि करते जाने वालोंकी समाज संख्या केवल ११ लाख रह गई है! भारतके बाहर तो हमारे दुर्भाग्यसे प्रायः है ही नहीं। हिंदूधर्ममें धर्मके नामपर कीबाने वाली हिंसा या कर्मकाएडी हिंसाको तथा आपद् धर्मकी हिंसाको बौद्ध तथा जैनधर्मों की भांति पाप नहीं कहा गया है। पर जैनधर्म तथा बौद्ध धर्मकी कृपासे यह हिंसा भी बन्द होगई। जैनधर्मकी विरोधी हिंसा कर्मयोगकी हिंसासे मिलती जुलती है। देशकी विपत्तिको टालनेकी अथवा आक्रमणकारियोंसे रक्षण करनेकी यह हिंसा ग्रहस्थोंके लिये शास्त्रसम्मत है। फिरभी जैनधर्मियोंने बहुत समयसे इसे प्रोत्साहन देना प्रायः बन्द कर दिया है।

हिंदूसमाजकी वर्णव्यवस्था न जैनधर्ममें पाई जाती हें श्रीर न बीद्धधममें ही। जैन श्रीर बीद्धधमें नाते इन दोनों धर्मीमें सामाजिक ऋधिकार समानतासे प्राप्त होते रहे हैं। श्रीर जैन तथा बौद्ध समाजमें प्रवेश हिंद-धर्मके चारों वर्णोंमें से होता रहा है, किन्तु आज इस सम्बन्धमें श्रपराधी जैनसमाज ही पाया जाता है, जो उसी मज़ंको स्वतः पुष्ट कर रहा है जिसकी दवाके रूपमें उसने यह श्रङ्ग हिन्द्समाजके सामने विराट तथा सुन्दर रूपमें श्रन्तिम तीथंकर भगवान महावीरके युगमें पेश किया था। वैसे तो भगवान आदिनाथके जन्मकालमें ब्राह्मणोंको छोड़कर शेप तीन वर्ण उपस्थित ये ही श्रीर उनके सुपत्र सम्राट भरतचक्रवर्तीने ब्राह्मणुवर्गकी भाव-श्यकता होने पर उसे भी कायम किया था, किन्तु वर्ण-शृङ्खला भी धीरे धीरे ढीली पड़ती गई, जिसके कारण श्राज जैनसमाज वैश्यसमाजका पर्याय होगया, यदाप जैनतीर्थंकर क्षत्रिय वर्णके ये तथा बुद्ध भगवान् भी क्षत्रिय वर्णके थे।

आश्रम व्यवस्था मोटे रूपमं जनधर्म मानता है।
भेद केवल इतना ही है कि वानप्रस्थ तथा सन्यास यहां
सब वर्णों के लिए खुला हुआ है जबकि हिन्दूसमाजमं
चतुर्थवर्णको वे प्राप्त नहीं ? बीद्धधर्ममें तो तृतीय आश्रम
यानी वानप्रस्थकी कठोर तपस्या तथा यातना किसी भी

बौद्धके लिये नियत नहीं, किन्तु सन्यासमें भी नग्नत्व द्वारा जैन समाजने जो उत्कृष्टता लादी वह बौद्धधर्म में नहीं।

हिन्दू धर्ममें आत्माका परमात्माके श्रंग रूपमें जो श्रमरताका सिद्धान्त स्थापित किया गया है, वह जैन-धर्मको उस तरहसे मान्य नहीं, क्योंकि जैन-धर्मने परमात्माको यानी किसीको विश्वकर्ताके रूपमें माना ही नहीं—थौद्ध-धर्मकी भीप्रायः यही धारणा है। जैन-सिद्धांतमें जड प्रकृति तथा चैतन्य श्रात्मा श्रनादिसे इसीतरह कर्मके चक्रमें वँधेहुए चले श्रारहे हैं। बौद्ध-धर्म श्रात्माको नित्य नहीं मानता। जैन-धर्ममें कर्मको वस्तु रूपमें श्रयात् उस Matter रूपमें जिसे वे पुद्गल कहते हैं, माना है। हालाँकि हिन्दू-धर्ममें वैसा नहीं। किन्दु इस कर्मको भी जैन-धर्ममें श्रयात् सूक्ष्म माना है। कर्मकी विवेचना श्रीर उनका संग्रह तथा नाशका वर्गीकरण जैन-धर्ममें एक बड़ी सन्दर वस्तु है।

सनातन-धर्मके ईश्वरके समीपवर्ता जैन-धर्मके तीथं-कर हैं, जो श्चादशं-गुर्गाम मुसज्जित विशेष व्यक्ति कहे जाते हैं, श्रीर जिनतक पहुँचनेका प्रयास हरएक जैनीका परम-कर्तव्य है। यही धारणा बौद्ध-धर्मके महायानपंथकी है, जो भगवान बुद्धको प्रायः ईश्वरके स्थानपर विठलाता है। जैन तथा बौद्ध दोनों धर्म ब्राह्मणत्वकी विशेषताके हामी नहीं। जैनियोंक कुल तीर्थंकर क्षत्रिय वर्णके थे। भगवान बुद्ध भी हसी वर्णके महापुरुष थे। वेदको जिसतरह हिन्दू-धर्ममें भगवानका वाक्य माना जाता है, उसतरहसे जैन-धर्म उसे माननेको तैयार नहीं। उनके यहांके यदि कोई श्वमर वाक्य हो सकते हैं, तो वे उनके तीर्थंकरोंकी श्वंतिम श्ववस्थामें खिरनेवाली वागीके वाक्य हैं, जिसे जैन-समाजमें वही सम्मान है बो वेद-वाक्योंको हिन्दु-धर्ममें है। हमारे श्वगु, यजु॰, श्रथ्यं०, तथा साम की तरह उनके प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग द्रव्यानुयोगके प्रन्थोमें वह वाणी
संकलित कही जाती हैं। मोच्च तथा निर्वाणकी प्राप्ति
कर्मोंका च्रय होजाने पर बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म
मानते हैं। बुद्ध भगवान्ने चारित्रके सम्बन्धमें बहुत
ज्यादा ज़ोर दिया है। जैन-धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान,
सम्यक्चारित्र इन तीनोंपर एकसा ज़ोर देता है, जिसे
रत्नत्रय कहा जाता है। धर्म, बुद्ध तथा संघको यही स्थान
बौद्ध-धर्ममें प्राप्त है। हिन्दू-धर्ममें तो किसी एकके द्वारा
भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है—चाहे वह केवल ज्ञान
हो, चाहे केवल कर्म या केवल वैराग्य या केवल
भक्ति हो।

हिन्दुत्रीके धर्मशास्त्र केवल संस्कृत भाषामें वा बादको हिंदीमें भी तैयार किये गये; किन्तु जैनधर्मके प्राचीन प्रनथ अर्थमागधी प्राकृत भाषामें श्रीर बादको संस्कृत तथा हिन्दी-भाषामें भी रचे गये, जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मोंका यह उद्देश्य था कि धार्मिक विचारोंका प्रचार जनताकी बोलचालकी भाषामें ही होना चाहिये श्रीर इसलिये जैन-लेखकोंने प्राकृत तथा श्रन्य प्रान्तीय भाषाश्चोंको साहित्यिक-दृष्टिसे बहुत मृल्यवान बना दिया। दिस्ता भारतकी तामिल,कनाड़ी श्रादि बहुत सी भापाश्रोंके श्रादि प्रनथ तो जैनाचार्यों के ही लिखे हुए हैं। बौद्धोंने पाली भाषाको श्रपनाकर उसे ही उच्च-शाखरपर पहुँचाया। भक्तिकालीन भारतमें तथा बादके कालमें बना-रसीदास आदि जैसे कवियोंने हिन्दी-साहित्यके प्रति वडा उपकार किया है। भाजकलके तो प्रायः सभी लेखक जैन तथा बौड साहित्य हिन्दी-भाषामें लिख रहे हैं। जैनियोंके श्राजकलके हिसाबसे माने हुए इतिहास कालके पूर्वके महापुरुषों तथा उनकी कृतियोंको इतिहास प्रवतक माननेको तैयार नहीं। इस संवन्धमें कुछ हद-

तक हिन्द-धर्मकी भी वही अवस्था है जो जैन धर्म की। इसका कारण है साहित्यिक अज्ञानता। जिसके निमित्त कारण हैं बहुत दूरतक जैनी ही, जो श्रपने बहुतसे अमृल्य प्रत्यों को प्रवतक भी समाजके सामने नहीं रख सके। एक समय था जब पाश्चात्य विद्वान लेथितिज ( Leth Bridge ) तथा एलांफन्सटन ( Elphinstone ) जैसे विद्वान जैनधर्मको छटवीं शताब्दी में पैदा हुआ। बतनाते थे, विनसन (Wilson) नासेन (Lassen) वार्थ (Barth ) वेवर (Webr ) श्रादिने तो जैन-धर्मको बौद्ध-धर्मकी शाखा ही बता दिया था। डा० बुह-लर श्रीर हालही में स्वर्गस्थ होने वाले जर्मन विद्वान जैन-दर्शन-दिवाकर डाक्टर हरमन जैकोबीने कमसे कम २३ वें तीर्थेकर पार्श्वनाथ तक जैनियोंका ऐतिहा-सिक काल स्वीकृत किया है। यदि हम खोज करते तो हम भी उसी निष्कर्षको पहुँचते, पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपना महत्व पश्चिमकी रिञ्जत आखी द्वारा ही देखते हैं। उनके निष्कर्षके बाद हम भी उनके पद चिन्हों पर चलनेको तैयार हो जाते हैं।

खेद हैं कि हम भारतवासियोंने भी यहाँ के जन्म लेनेव ले जैन और बौद्ध-धर्मको अच्छी तरह समभनेका यत्न नहीं किया और न हम पुरानी कुभावनाओंसे अपनेको ऊपर ही उठा सके। हमने जहाँ चपणकको देखा कि कुराडलकी चोरी या ऐसा ही कोई और प्रिण्यत-कार्य उसके पीछे लगा दिया। हम तो "न पठेत् यामनी भाषां प्राचौं: कराठ गतेरिष, हस्तिना ताड्यमानोऽषि न गच्छेज्जैन मन्दिरम" का पाठ लिये हुए अपने दृष्टि-कोण-को पहिलेसे ही दूषित किये हुए बैठे थे। यद्याप हमारे शास्त्रोंमें जैन और बौद्धोंसे बड़कर चार्वाक आदि जैसे घोर तथा वास्त्रविक नास्त्रिक पहलेसे ही थे, फिर यदि जैन और बौद्धोंने भी इसी तरहसे कुछ अनर्गल अथवा श्वरुचिकर बातें हमारे धर्मके संबन्धमें लिखदीं तो क्या श्वारुचर्य ! श्रीर इन्हीं सब भर्मेलोमें पड़कर यदि पाश्चत्य विद्वानोंने जैन तथा बौद्ध-धर्मका वास्तविक महत्व-नहीं समभा तो हम सब भारतवासियों ही के दुर्भाग्य से !

जिस तरहसे बौद्ध-धर्म महायान तथा हीनयान पंथों-में विभक्त होगया, उसी तरहसे उज्जैनके दुष्कालने भद्र-बाह श्रतकेवलीके समयमं जैन-धर्मको भी दो बड़ी शाखात्रोंमें विभाजितकर दिया है - एक दिगम्बर दुसरा श्वेताम्बर, जो त्रापत् धर्मके रूपमें वस्त्र धारण करने लगा। जिस शांति तथा प्राणीमात्रकी एकताका पाठ पढ़ानेको महावीरने ऋन्तिम तीर्थंकरके रूपमें जन्म लिया था, उसी सिद्धान्तकी श्रवहलना कर बड़ी कटताके साथ दोंनों फिरके बढ रहे हैं और लाखों रुपयांका श्रपव्यय भी कर रहे हैं। देखें भगवान् इन्हें कव सुबुद्धि देता है। मीटा श्चन्तर इनदो वर्गोमें इतना ही है कि श्वेताम्बर तीर्थ-करोंकी मूर्तियोंको वस्त्राभूषण पहिनाते हैं, जबकि दिग-म्बर प्रतिमाश्चोंको उनके श्रमली रूपमें नग्न रखते हैं। दूसरे श्वेताम्बराम्नाय स्त्रीको मोक्ष-गामिनी भी मानता है दिगम्बर नहीं ! इसमें सन्देह नहीं कि जैनधर्मने स्त्री जातिकी दशा बहुत सुधारी है श्रीर उनके लिए श्राविका तथा श्रार्थिकाके रूपमें संघ सङ्घाटत कर उन्हें धर्म-ए।लन-का अञ्जा अवसर दिया है।

हिंसा रोकनेको मुखपर कपड़ा बांधने वाले तथा दन्तधावन न करने वाले दृंदिया जैन-समाजमें बहुत कम हैं। उनके समाजको ख़राब व गलीज समभ्न बैठना हमारी बड़ी ग़लती हैं। जैनधर्मके विश्वभातृत्व तथा श्रहिंसावादमें श्रीर श्रन्य धर्मोंके सिद्धान्तोंमें यही श्रन्तर है कि श्रन्य धर्मोंने कहीं, कहीं श्रापत् धर्मके तौर पर हिंसा स्वीकृत की गई है, किन्तु निरे उपयोगितावाद-की भित्ति पर जैन-धर्म हिंसाकी स्वीकृति नहीं देता। जैन धर्मका भागत्त्व उन छोटे छोटे जीवों तक फैला हुआ है, जिनके अस्तित्वको भी नैतिक दृष्टिसे अन्य समाज माननेको तैयार नहीं।

कोई आश्चर्यकी बात नहीं यदि जैन-धर्मसे दीज्ञित नर श्रेष्ठोंने सदियों तक राज्य-संचालनकी बागडोर अपने हाथोंमें थामी और सफलता-पूर्वक राज्य-संचालन भी किया, किन्तु संकल्पी हिंसाको अपने कार्योंमें स्थान नहीं दिया । भलेही विरोधी हिंसाके सबन्धमें राज्यकारण जहाँ बाध्य करता था, वहाँ आगा-पीछा भी नहीं किया । आज बौद्ध-धर्म भले ही प्रचारका धर्म है, किन्तु जैन-धर्मने तो इस महान अंगको त्यागकर जैन-धर्मको पंगु तथा एक दृष्टिसे सीमित बनादिया है ।

बड़े श्राश्चर्यकी बात है कि जनता की भाषावाला तथा जनताकी भावनाको प्रमुख रखनेवाला महान-धर्म एकतो भारतके बाहर ही होगया, व दूसरा भी अधिकाँश जनताका धर्म न होसका ! बौद्ध धर्मकी आकर्षक आधार शिला चारित्रपर थी, परन्तु जिस समय शंकराचार्य व उनके पूर्ववर्ती कुमारिलभट्ट तथा परवर्ती आचायौँका प्रहार हुआ, उस समय चारित्रकी भाधारशिला भिन् तथा भिद्यांग्यों दोनोंमें भूष्टाचारमें परिवर्तित हो चुकी थी। जितनी मोहक सुखता बौद्ध-धर्मके ''बुद्ध-धर्म" व "संघ" में थी, उतनी जैन-धर्मके सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्रमें न थी। इसलिये बौद्ध-धर्म अधिक प्रचा-रित होते हुए भी स्थायी न रह सका। भगवान बुद्धके श्रनिचिश्तवादने यद्यपि जनताको बौद्धिक दासतामं नहीं रक्खा, किन्तु फिरभी सैद्धान्तिक निश्चयकी कमी एक दोप समभा जाने लगा व हमला करनेवालींको दो दार्शनिकविचार-धाराक्रांके मिलान करनेमें बौद्धिक-धर्म-का अधूरापन बतानेका अवसर मिला । इसे दूर करनेके लिए बड़ी-बड़ी सभाएँ की गई, पर नतीजा आशाजनक

नहीं निकला। सदाचारकी अनुपश्थितिमें अनिश्चितवाद-में समाजके सामने कोई आधारशिला समाजकी व्यवस्थाको कृायम रखनेको नज़र नहीं आती थी। राज्याश्रयोमें दुर्बलताके कारण फिर सनातन धर्मी प्राचीन जाएति सामने आगई।

हूण लोगोंने गुप्त राज्यको नष्टभूष्ट कर ही दिया था, व अशान्ति फैल ही रही थी। हर्प-वर्धन-जैसे राजाने बौद्ध तथा हिन्दू दोनों धर्मोंका सत्कार किया, जबिक वह बौद्ध था। गुप्त राजाओं के ज़माने में हिन्दू-धर्मका पुनरुद्धार पहिले ही शुरू होगया था, जिस समानता की तीव्र धारा तथा हिंसाके प्रति घृगा बौद्ध-धर्मने जाप्रत की थी, उसे सनातन धर्मने भी प्रह्णकर वैष्णव-धर्ममें सम्मलित कर दिया। इसलिए हिन्दू-धर्मकी वैष्णव शाखा सार्वजनिक धर्मके रूपमें समाज की समस्या इस करनेको सामने आई।

जिस बौद्ध-धर्मने नागार्जुन, गुरामित, चन्द्रपाल, शानचन्द्र, प्रभामित्र, स्थरमित धर्मपाल, शीलबुद्ध, जिनसित्र श्रादि जैसे विशेषज्ञोंका नालन्दिवश्व-विद्यालयमें की संस्कृतिमें जन्म दिया श्रीर जिस विश्व-विद्यालयमें छुट्वीं सदीमें शीलभद्ध जैसे सौ वर्षसे भी श्रीक जीवित रहने वाले श्रीक्षण्यताको जन्म दिया, जिसके हाथके नीचे १५०० श्रध्यापक श्रीर १०,००० में श्रीक विद्यार्थी जो हर तरहसे निःशुलक पढ़ते थे, तथा जिसके वर्षों चरराचुम्यनमें ह्यूनत्सींग जैसे प्रसिद्ध चीनी परिवाजकने श्रपना श्रहोभाग्य समभा श्रीर जिसने श्रपन गुरु धर्मपालके समक्ष ही मगध राज्यमें विख्यात् ऐतिहासिक विजय प्रात की, ऐसी महान श्रात्माके रहते हुए भी भारतकी जनताके हृदय पर बौद्ध-धर्म श्रासन न जमा सका।

महायान पन्यने भगवान् बुद्धको श्रवतार

सुख दुखका कर्ता मान तथा पूजन भी शुरू कर दिया, परन्तु फिर भी हिन्दू-धर्म बाजी मार लेगया । छठी शताब्दाके महान् पंडित तथा 'प्रमाग्-समुच्चय'के प्रश्ता दिग्नाग-जैसे अपने पंथ पर ददतासे कायम रहनेवाले महान् बौद्ध भी ईश्वर कृष्णा द्वारा विद्वार जलाए जाने पर इस धर्मके अपकर्ष-में अधिक समय तक द्वाय न लगा सके। सौत्रान्तिक शास्त्राके सम्पादक कुमारलब्धने भी माथा टेक दिया श्रीर श्रश्वघोपकी प्रतिभा भी प्रवाहको न बांघ सकी। तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, भोदन्तपुरी श्रौर धन्य-कुटीके महान विद्यालय भी काफ़ी तादादमें इतने महान पुरुष तैयार नहीं कर सके जो इस धर्मको जैसे तैसे १२ वीं शताब्दीसे आगे ले जाते, जबिक बख्तवारिखलजी-ने विक्रमशिला व श्रोदन्तपुरीके महान पुस्तकागार तथा विहार श्राग्न समर्पित कर दिये ! राजगृह तथा वैशालीमें बड़े बड़े उत्सव हुए पर ये सारी बातें इस धर्मको भारत-वर्षमें सुरक्षित न रख सकीं। प्रयास तथा क्रान्तिमें भी सामनेकी समस्याका इल प्रधान था व जहां कुछ इद तक होगया वहां उस धर्भका महत्व भी गिर गया। जैनधर्म भी उसी भएडेको उठाकर खड़ा हुआ था जो कुछ समयको भगवान बुद्धके भी हाथौंमें रहा।

जैनदर्शनमें वह अध्रापनका दोष नहीं लग सकता जो कि बौद्धदर्शनके सम्बन्धमें लगाया जाता था। जैन-यितयोंने शिक्त श्रुक्त कार्य अपने जिम्मे ले समाजके अन्तरत्तक के निकट पहुँचनेका बड़ा प्रेमयुक्त प्रयत्न किया था, यहां तक कि उनका "ॐ नमः सिद्धम्" जैनेतर जैसा मालूम होने लगा था। राजस्थानमें इस धर्मके प्रचारका कारण था वैष्णुवींकी विचार विराटताका जैनधर्मसे समीकरणा। जैनधर्मकी हिंसामें मनस्यन्यत, वचस्यन्यत्का प्रश्न नहीं था। प्रचारके लिये जैनधर्मने

हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाभोको भी इकदम ऋपना लिया था तथा समय समय पर व्यवहार कुशलता भी प्रदर्शितकी थी । ऋशोक-जैसे कलिंग विजयके बाद उन्होंने हथियार नहीं फेंक दिये । हिंसाके जंगली सिद्धा-न्तोमें जहां पवित्रता लाई जा सकती थीं, वहां उन्होंने पवित्रता भी प्रदानकी ।

कलाकौशल तथा स्थायी ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करनेके संबन्धमें दोनों धर्मोंका एकसा महत्व है। अवरा-बेलगोल, खजराहा, खाबू, सम्मेदिशखर आदि तथा एलोरा, श्रजंता, सांची, सारनाथ, तक्चशिला आदिमें आज इन दोनोंके कीर्तिस्तम्म इनके जीवित होनेके प्रमाख देरहे हैं। जैनधर्मका शास्वत शान्तिका प्रयासतो उनके सप्तमंगीनय सापेक्षाबाद, स्यादाद यादिलोहााांस्र के सिद्धान्तमें छुपा हुआ है। याद-प्रवादादिके द्वारा भी युद्धको वे गुंजाइश देना नहीं चाहते। प्रायः हरएक मतके प्रति उनकी विचार-सिंहण्युता स्यादादसे भलकती है।

बौद्धमतने जिसतरहसं राज्याश्रयमें विस्तार किया उसी तरहसे जैन-धर्मने भी श्रयना प्रमार किया। श्रशोक श्रेणिक, विम्यमार, हर्पवर्धन श्राद जैसे बौद्ध तथा उज्जैनके चरडप्रद्योतको हरानेवाले सिंधुसौबीरके श्रधिपति उदायन, किलगपर विजय करनेवाले तथा श्रादि तीथंकरकी प्रतिमा लेश्रानेवाले मगधेश निन्दिक्षने, राजनीति कुशल किलगवीर खारवेल, जिन्होंने मगधंसे बदला चुकाया; बादामीके चालुक्य महाकवि रिवेकीर्तिके राज्याश्रयी पुलकेशी द्वितीय, सोलंकी नरेश कुमारपाल, वीर-प्रवर राष्ट्रकृट नरेश धमोधवर्प, गगवंशके वीर सेनानी चामुग्रदराय, गुजरातके श्रधीश्वर बवेल वीर, वीरधवलके युद्धाध्यस्न मन्त्री पालबन्धु तेजपाल तथा वस्तुपाल, जिन्होंने श्रावके इतिहास-

प्रसिद्ध मन्दिर बनवाये श्रीर जिन्होंने श्रपने पथभष्ठ राजाके काकाको भी जैनयतिके अपमानपर उनकी श्रॅगुली कटवाकर दाएडत किया, बीकानेरके राजमन्त्री भागचन्द बच्छावत जिन्होने राजाके दुराग्रहको सिर नहीं नवाया व युद्धकर बीरगति प्राप्त की, तथा श्रावरतीके सहृदयध्वज आदि जैसे र्जन नशिष्यों, टुक-वीरों श्रीर सामन्तोंने इन धर्मीको बहुत उपकृत किया है। श्रीर उत्क्रष्टशानयोगकी तैयारीमें जिनसेन, गुराभद्र श्रकलङ्क, नेमिचन्द्र, समन्तभद्राचार्य, देमचन्द्राचार्य, कुन्दकुन्दाचार्य, सिद्धसेन दिवाकर, इरिभद्र, धनपाल श्रमितगत्याचार्य, हीरविजयसूरि श्रादि जैसे विद्वान भी पीछे नहीं थे। इन जैन यतियोंकी भद्रता तथा सचाईको देख उस युगके चक्रवतीं सम्राटको भी हिंसा बन्द करनी पड़ी । पशु-पांचयोंको भी जैनयतियोंकी कुटीरके पास क्राभयप्रदान किया गया। भारत-दिवाकर प्रातः हमरगाय रागावंशक महारागा राजसिंहने भी श्रहिसाको अपने कृत्योंसे ऋड्कित किया। व हीरविजयके स्वागतको फतहपुरतीकरीमें सम्राट् श्रकवरने वड़ी तैयारी की थी, पर उन्होंने मांगी केवल श्रहिंसा ।

श्राजका जैनसमाज नित्यशः देवदर्शन, स्वाध्याय रात्रिभोजनत्याग तथा श्राहंसाके श्रनुपालन श्रादि द्वारा धर्मकी प्राण-प्रतिष्ठा कर रहा है। पर इन सबसे बढ़-कर विशाल परिप्रह सामिग्रीसे श्रोत-प्रोत मन्दिरों में उसका खर्च हो रहा है, जिनमें जैन-समाजके ही नहीं, किन्तु प्राणी मात्रके उद्धारक वीतराग भगवान् श्रूपभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर श्रादि विराजे हैं। श्राज विशालकाय मन्दिरोंका निर्माण कराने वालोंके लिए श्रपने नामको श्रामर बनानेके प्रचुर-साधन प्राप्त हैं। इसलिए कीर्ति-ध्वजा फहरानेके लिए दूसरी संस्थाश्रोंकी खोज श्रधिक विद्यानि है, जहाँ जैन तथा जैनेतर समाजकी भखाई

निहित है। साहित्य प्रकाशनकी श्रोर सम्पति-वैभवकी त्फानी लहरोंपर तरने वाले इस शान्त समाजका उतना लह्य नहीं, जितने परिमाणमें सदुपयोगके लिए वीतराग भगवानने परिग्रहका स्वामी इन्हें बनाया है। दानकी सार्वान्त्रिक विराटता भी उतनी जैन-समाजमें नज़र नहीं श्राती जितनी श्रपेक्षित है। धर्म-प्रचार शैथिल्यको देखते हुए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैनसमाजने प्रचार धर्मके नामसे जैनधर्मका पुकारा जाना गौरवकी वात नहीं समभी है या फिर श्रेणिक विम्वसारके युवराज श्रभयकुमारकी पार-

सीक विजय तथा धर्म-प्रचारको निरी गाथा समक रखा है। निःसन्देह वीरोंकी इस जातिने आज अपनेकां व्यापार वीर-वैश्य ही समक रक्खा है, पर उसी वीरत्वमें आशा-शाहकी (आततायी वनवीरसे उदयसिंहके रच्चणकी) ज्योति नहीं, महाराणा प्रतापकी धर्म-टेक रखनेमें सहायक होने वाले भामाशाहके अपरिग्रह या परिग्रह परिभाषा व्रतकी शक्ति नहीं, क्या जैन-समाज इन विशाल-आत्माओं के जीवन-त्यागको उपेक्षणीय वस्तु ही मानता रहेगा?

### संसारकी सम्पति केसी है ?

जासूं तू कहत सम्पदा हम री सो तो, साधुनि ये डारी ऐसे जैसे नाक सिनकी।

जासूं तू कहत हम पुराय जोग पाई सो तो, नरककी साई है बढ़ाई उंढ़ दिन की ॥ घेरा मोहि परयो तू विचारे सुख श्रांखिन को, माँखिन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी । ऐते पर होय न उदासी जगवासी जीव, जगमें श्रसात। है न साता एक ख्रिनकी ॥

### कोल्ह्रके बलकी दशा

पाटी बाधी लोचिन सो सकुंचे दबोचिन सों, कोचनीके सोचसों निवेदे खेल तनको । धाइवो ही धन्धा ऋरु कन्ध माहि लग्यो जोत, बार बार ऋारत हैं कायर है मनको ॥ भूख सहे प्यास सहे दुर्जनको त्रास सहै, थिरता न गहे न उसास लहे छिनको । पराधीन धूमे जैसे कोल्ह्रको कमेरो बैल, तैसो ही स्वभाव भैया जग वासी जनको ॥

### दुर्जनका मन

सरलको सठ कहै वकताको धीठ कहै,

विने करे तासों कहे धनको अधीन है।

चर्माको निबल कहै दमीको अदित कहै,

मधुर वचन बोले तासों कहै दीन है।।

धरमीको दंभी निसप्रेहीको गुमानी कहे.

तृषणा घटाये तासों कहे भाग्यहीन है।

जहां साधु गुणा देखे तिनकों लगावे दोष.

### सुक्ति मुक्तावली

एंसो कन्नु दुर्जनको हिरदो मलीन है।।

ज्यों मित हीन विवेक बिना नर,
साजि मतङ्गज ईधन ढोवे ।
कश्चन भाजन धूल भरे राठ,
मृढ़ सुधारस सों पग धोवे।
वाहित काग उड़ावन कारण,
डार महा मिण मूरल रोवे।
त्यों यह दुर्लभ दंह बनारिस,
पाय श्रजान श्रकारथ खोवे।

[ स्वर्गीय कविवर बनारसीदासजी ]

# 

िले० श्री० बाबू सूरजभानुजी बकील ]

### 

निक्योंमें सबसे श्रधिक पतित श्रवस्था इस समय श्रफ़रीकाके हन्शियोंकी है। कुछ दिन पहिले वे लोग नंगे रहते थे, घर बनाकर रहना नहीं जानते थे, न आग जलाकर भोजन बनाना ही उनको श्राता था । परन्तु श्रव ईसाई पादरियोंके श्रथक परिश्रमसे उनमें कुछ समभ-बूभ श्राती जाती है। पतितावस्थामें वे लोग बादलोंकी गरज श्रौर विजलीकी कड़कसे बहुत भयभीत होते थे श्रौर समभते थे कि कोई बलवती शक्ति हमारा नाश करनेका आरही है। इस कारण वे इन बादल और बिजलीके आगे हाथ जोड़ते थे, मस्तक नवाते थे, श्रीर प्रार्थना करते थे कि हम तुम्हारी शरणागत हैं, हम पर क्षमा करो । वह सम-भते थे कि जिस प्रकार बलवान पुरुष खुशामद करनेसे श्रीर भेंट-पूजा देनेसे शान्त होजाते हैं, उसी प्रकारके विधानोंसे ये गरजते बादल और कड़कती हुई बिजलियाँ भी शान्त हो जाएँगी। इसही कारण वे किसी कमज़ोर मनुष्यको मारकर उनकी भेंट चढाते थे, उनकी स्तुति गाते थे श्रीर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते थे कि हम तुम्हारे दास है हमको समा करो। इसही प्रकार श्रांधी, पानी, श्राग्न श्रादिसे भी डरकर भेंट चढाते थे श्रीर पूजा-प्रतिष्ठा किया करते थे। यही इनका धर्म था-इससे श्रिधिक वे श्रीर कुछ भी नहीं जानते थे।

बलवती शक्तियोंका यह भय मनुष्यमें बहुत कुछ समभ-बूभ श्राजाने पर भी बना रहता है; जैसा कि प्राचीन कालमें जब मनुष्य जहाज़ चलाकर समुद्र पार श्राने जाने लग गए थे, तब भी समुद्र को मनुष्यकी बिल देते थे, फिर होते-होते मनुष्यकी बिल देना राज-श्राज्ञासे बंद हो गया तब इन भयक्कर शक्तियोंको पशु-पक्षियोंकी बिल दी जाने लगी। जैसांकि यहां श्रार्थभूमिमें श्रव तक भी जब

भयंकर महामारी आती है वा दुण्काल आदि अन्य कोई आपित आपड़ती है तो ग्रामके लोग इकट्ठे होकर भैंसे आदि किसी बड़े पशुकी बिल देते हैं, चेचक आदि बीमा-रियोंको शान्त करनेके वास्ते मुर्गा, बकरीका बच्चा वा स्व्यरका बच्चा आदि भेंट चढ़ाते हैं और पूवे, लपसी, खील-बताशे तो मामूली तौर पर छोटी-मोटी शक्तियोंको भी चढ़ाते रहते हैं। सर्पकी पूजा की जाती है, गा-बजा कर खूब स्तुति की जाती है और दूध पिलाया जाता है। स्वियाँ बेचारी तो चूहों तकको पूजती हैं, हलवा बनाकर उनके बिलोंमें रखती हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे मामा चूहों, हमारे घरकी वस्तुएँ मत काटना।

श्रप्तरीकाके इन बुद्धिहीनोंको चलते-फिरते हट्टे-कट्टे

मनुष्यके मरजानेका भी बड़ा श्रचम्भा होता है, वे नहीं
समभते कि यह क्या होगया है, इसही कारण डरते हैं

कि कहीं वह शक्ति जो इस मृतक शरीरमें से निकल
गई है श्रीर दिखाई नहीं देती, गुप्तरूपसे हमको कुछ
हानि न पहुँचादे। इसकारण प्रतोंकी भी पूजा कीजाती
है। दिखाई न देनेके कारण इन प्रतोंका भयतो इन
जक्कली लोगोंके हृद्यमें बादल, बिजली श्रादि से-भी
श्रिषक बना रहता है—विशेषकर एकान्तमें, श्राँधेरेमें
इनसे डरते रहते हैं। कोई मरगया, तो किसी भूतने ही
मार दिया, किसीको बीमारी होगई, तो किसी भूतने ही
सार दिया, किसीको बीमारी होगई, तो किसी भूतने ही
उपद्रव होगया तो किसी भूत-प्रेतका ही कोप होगया!
इस प्रकार हरसमय ही उनका भय बना रहता है।

उनके इस भारी भयके कारण ही उनमेंसे कुछ चालाक लोग इन मूर्खोंको यह विश्वास दिलाने लगजाते हैं कि हमने अनेक प्रकारकी सिद्धियोंके द्वारा अनेक भूत प्रेतोंको अपने वशमें कर लिया है, जिससे हम जो चाहें वह वही करनेको तैयार होजाते हैं। इन चालाक लोगों-के बहकायेमें आकर ये बुद्धिहीन मनुष्य अपनी प्रत्येक बीमारी, आपत्ति और अन्य सबही प्रकारके कष्टोंके निवा-रण करनेके लिए इनही लोगोंके पीछे-पीछे फिरने लग जाते हैं।

इन मन्दबुद्धि हिन्सयोंका तो आश्चर्यही क्या है, जबिक इस आर्थभूमि पर मंगी, चमार, कहार, कुम्हार आदि अमजीवी लोगोंमें आज तक भी ऐसाही देखनेमें आता है। वे भी अपनी सवही बीमारियों और कधोंको किसी अहु भूतका ही प्रकोप मानते हैं उन्हींमेंसे कुछ चालाक लोग ऐसे भी निकल आते हैं, जो भूत प्रेतोंके इस प्रकोपको दूर करनेकी शक्ति रखनेका यहाना करने लग जाते हैं, इस कारण बेचारे भोले-लोग अपने प्रत्येक कण्टमें इन चालाक लोगोंकी ही शरण लेते हैं।

गांवके इन गँवार लोगोंकी देखादेखी बड़े-बड़े सभ्य
श्रीर प्रतिष्ठित घरानोंकी मूर्ल स्त्रियाँ भी अपने बच्चोंकी
सर्व प्रकारकी बीमारियोंमें इन्हीं मायाचारी भङ्गी-चमारोंको बुलाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, खुशामद करती हैं कि
जिस प्रकार भी हो सके इपा करके हमको वा हमारी बेटीबहू वा बच्चों को इन श्रदृष्ट भूत-प्रेतोंकी भपेटसे बचाश्रो।
इन मायाचारियोंमें से जो श्रति-धूर्त होते हैं, वे तो यहांतक
भी कहने लग जाते हैं कि हम अपने बसमें किये भूतोंके
द्वारा चाहे जिसको जानसे मरवादें वा और भी जो चाहें
करा दें। इन धूर्तोंका यह पराक्रम मुनकर मोहांध पुरुप
उनके पीछे-पीछे फिरने लग जाते हैं, यहां तक कि बड़ेबड़े श्रेष्ठ और बुद्धिमान् पुरुप भी श्रपने बलवान बैरीका
नाश करनेके वास्ते इन्हींका सहारा लेते हैं, बैरीको मारनेके वास्ते उस पर मूठ चलवाते हैं और श्रन्य भी श्रनेक
प्रकारसे उनको हानि पहुँचानेका उपाय कराते हैं।

इस प्रकार प्रतिष्ठित पुरुपोंके द्वारा इन भंगी, चमारोंको पुजता देखकर पढ़े लिखे विद्वानोंको भी लालच आता है, वे बीमारी आदिक सर्व प्रकारकी आपित्तयोंका कारण भूत प्रतोंके स्थानमें सूरज शनि-

श्चर आदि कर प्रहोंका प्रकोप बताकर सोना चांदी श्रादि देनेके द्वारा उनका प्रकोप दूर हो जानेका उपाय बताने लग जाते हैं, श्रीर धनवान लोग श्राई हुई श्रापत्ति दूर होनेका यह सहज उपाय सुनकर तुरन्त ही उसे स्वीकार कर लेते हैं - सोना चांदी आदि वह-मूल्य वस्तुएँ देकर इन कर प्रहोंकी दशाको टालनेका उपाय करने लग जाते हैं श्रीर यह नहीं सोचते हैं कि इस प्रकार धन दे डालनेसे क्या ये ग्रह श्रपनी चाल पलट देंगे ? जन्म कुएडलीके जिस घरमें स्थित होने से ये ग्रह हमारे वास्ते हानि कारक बताये जाते थे. उपाय करनेसे क्या श्रव वे उस घर से हट गये हैं ? र्याद हट गये हैं तो क्या पिछली जन्म कुएडली रह हो गई है और दूसरी शुभ ग्रहों वाली बनानी पड़ गई है ? नहीं ऐसा तो नहीं होता है। इसप्रकारके उपायों द्वारा न तो प्रहोंकी चाल ही बदली जा सकती है श्रीर न इस वदली हुई नवीन चालकी कोई नवीन जनम-पत्री ही बनती है, तब फिर इन उपायों द्वारा प्रहोंका टलना क्यों मानते हैं ? इसका कोई भी उत्तर नहीं मिलता है !

इस प्रकार संसारमें श्राफ़रीकाके जँगली लोगोंके समान श्रव्यल २ तो हानिकारक देवी देवताश्चो और भृत प्रेतों त्र्यादिकी मान्यता शुरू होती है, जो लोगोंके बहुत कुछ सभ्य हो जाने पर भी बनी रहती है, फिर उन्नति करते करते जब मनुष्य घर बनाकर रहने लगता है, खेती बाड़ी करता है, बेल डंगर रखता है, विवाहके बन्धनमें पड्कर कौद्रश्विक जीवन बिताने लग जाता है, वस्तु संपह करता है श्रीर जब उसकी ज़रूरतें तथा कामनायें भी बहुत कुछ वढ़ जाती हैं, तब वह अपनी प्रवल इच्छात्रोंके वश होकर आंधी पानी आग विजली श्रादिक भयानक शक्तियोंको भेंट चढा कर केवल यह ही प्रार्थना नहीं करता है कि इमको विष्वंसमत करना, किसी प्रकारकी हानि मत पहुँचाना, किन्तु उनसे श्रपनी इच्छात्रों श्रीर मनोकामनाश्रोंकी पूर्तिकी भी प्रार्थना करने लग जाता है, जिससे होते होते ये शक्तियां सर्व प्रकारके कारज साधने वाली भी मानी जाने लगती हैं। यह दशा स्पष्ट रूपसे हमकी वेदोंके गीतों में मिलती हैं । उस समय आर्थ लोग बादल, विजली, आग, पानी आदि पाकृतिक शक्तियोंको देवता मान कर अपनी इच्छा-पूर्तिके लिये उनसे प्रार्थना रूप जो गीत गाया करते थे उनका संग्रह होकर ही ये चार वेद बन गये हैं । इन गीतोंके द्वारा इन्द्र, अग्नि, वायु, जल और सूर्य आदिकसे यह प्रार्थना की गई है कि लड़ाईमें तुम हमारी विजय कराओ, हमारे वैरियोंका नाश करो, उनकी टांग तोड़ो और गर्दन मरोड़ो, उनकी बस्तियाँ वर्बाद करो, इमको सुख सम्पति दो, समृद्धिशाली करो, सन्तान दो, वल दो, पराक्रम दो और धन्यधान्य दो। इन देवताओंको प्रसन्न करनेके वास्ते वे भेड़, वकरी आदि पशु अग्नि में भरम करते थे और पूर्व तथा सुना अन्न भी चढ़ाते थे।

कुछ समय पीछे श्रधिकाधिक बुद्धिका विकास होने पर इन आयोंका यह भी विचार होने लगा कि धरती, त्राकाश, सूरज, चान्द, हवा, पानी त्रादि सब ही वस्तुश्रोंका कोई एक नियन्ता भी ज़रूर है, जो इन सबको नियम रूपसे चला रहा है। इस प्रकार श्रव उनमें सर्व शक्तिमान एक ईश्वरके माननेकी भी प्रथा शुरू हुई, साथही स्तुति करने श्रीर भेंट चढ़ानेसे ख़श होकर वह भी हमारे कार्य-सिद्ध कर देता है यह मान्यता बराबर जारी रही। फिर होते होते जीवका भी ख्याल आया कि यह देहसे भिन्न कोई नित्य पदार्थ है, ज्ञानवान होने से ईश्वरका ही कोई स्रांश है, जो इच्छा, द्वेप ब्रादि मोह मायामें फँसकर संसारके दुख-भोग रहा है। इसके बाद कालक्रमसे यह भी माना जाने लगा कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा, मकौड़ा, चील, कब्रु-तर श्रादि सबही पर्यायोंमें यह जीव श्रपने कर्मानुसार भमगु करता फिरता है, ईश्वर सर्व शक्तिमान श्रीर सर्वज्ञान सम्पन्न होनेके कारण जीवोंके कर्मीका न्याय करता रहता है, बिल्ली, कुत्ता श्रादि बनाता रहता है, श्रीर सुख तथा दुख देता रहता है, वह न्यायवान है, सबके कर्मोंको जानने बाला है, इस कारण जो जैसा करता है, उसको वैसाही फल देता है। यह सब कुछ हुआ, परन्तु यह मान्यता फिर भी उसही जोर शोरके साथ कायम रही कि अपनी स्तुति और वड़ाईको सुनकर अपनी पूजा-प्रतिष्ठासे अपनी मान मर्यादा पूरी हुई देख कर वह न्यायकारी ईश्वर हमारे सबही कष्ट दूर कर देता है, हमारी मनोकामनायें भी सब पूरी कर देता है। इसीसे ''मेरे अवगुरा मत न चितारो नाथ! मुक्ते अपना जान उवारो'' जैसी प्रार्थनाएँ वरावर चली आती हैं। फल इसका यह होता है कि संसारके मोही जीव पाप कमोंसे बचना इतना ज़रूरी नहीं समक्षते हैं, जितना कि शिक्तशाली ईश्वरकी भिक्त, स्तुति और पूजाके द्वारा उसको ज़श रखना ज़रूरी समक्षते हैं।

मोहकी कैसी बड़ी विचित्र महिमा है कि सर्बन्न, सर्ब शिक्तमान् और पूर्ण न्यायकारी एक ईश्वरको कर्मोंका फल देनेवाला मानते हुए भी मनुष्योंके मोहवश ऐसी २ अद्भुत मान्यतायें भी इस हिंदुस्तानमें प्रचलित होजाती हैं कि गङ्गास्नान करते ही जन्म-जन्मके सब पाप नष्ट हो जाते हें! कौनसा मूर्ल है जो ऐसे सस्ते मोदेको स्वीकार न करे। नतीजा इसका यह होता है कि बड़े-बड़े इड़ा-ज्ञानी, साधु-संन्यासी, अनेक पन्थों और सम्प्रदायोंके योगी, बड़े-बड़े विद्वान और तार्किक, राजा और धनवान्, स्त्री और पुरुप, पापी और धर्मात्म, सभी आंख मीचकर गङ्गा-में गोता लगानेको दौड़े आते हैं, गंगाके पण्डोंको द्रव्य चढ़ाते हैं, और कृतार्थ होकर ख़ुशी-ख़ुशी घर जाते हैं। समक्त लेते हैं, कि पिछले पाप तो निवटे आगेको जब अधिक पाप संचय होजाएँगे तब फिर एक गोता लगा आएँगे।

इससे भी आसान तरकीय मन्त्रोंकी है। किसीके सिर में दर्द होगया, बुख़ार आगया, आख़ वा दाढ़ दुखने लगी, पीलिया होगया, जिगर बढ़ गया, तिल्ली होगई, दूध पीते बच्चेने माताकी छातीमें चोट मारदी, गरज़ चाहे किसी भी कारणसे कोई भी रोग शरीरमें होगया हो, उसकी चिकित्सा किसी वैद्यमें करानी निर्धक है, शरीर-की बिगड़ी हुई प्रकृतिका औपिधयोंके द्वारा ठीक करना व्यर्थ है—बस किसी मन्त्रवादीके पास चले जाइये, उसके कुछ शब्द उद्यारण करतेही सब रोग दूर होजायगा! सांपने काट लिया हो, बिच्छू भिड़ ततेया आदिने डक्क मारा हो, बावले कुत्तेने काटा हो, किसी पुरुषका व्याह न होता हो, स्त्रीके सन्तान न होती हो, होकर मरजाती हो, बेटा न होता हो, वेटियाँ ही वेटियां होती हो, स्रांत कष्ट रहता हो, कोई पुरुष किसी स्त्री पर स्राशिक होगया हो स्रोर वह न मिलती हो, कोई सूठा मुकदमा जीतना हो, किसीका किसीसे मनमुटाव कराना हो, किसीको जानसे मरवाना हो, किसीकी धनसम्पत्ति प्राप्त करनी हो, ये सब कार्य मन्त्रवादीके द्वारा सहजहीमें सम्पन्न होसकते हैं! जो कार्य सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी वरसो पूजा-भक्ति करनेसे सिद्ध नहीं होसकता वह मन्त्रवादीके ज़रा स्रोठ हिलानेसे पूर्य होसकता है! परन्तु दूसरोंका ही, खुद मन्त्रवादीका नहीं, यह भी मन्त्रका एक नियम है!!

मन्त्रके बीजाच् बड़े-बड़े ब्रह्मशानियोंने अपने आतमबलसे जाने हैं; तभीतो इनमें इतना बल है कि चलते दियाको रोकदें, गगनभेदी पहाड़को भी इधरसे उधर करदें, सूरजकी चालको बदलदें और पृथ्वीको उलटकर धरदें, जलती आगको ठएडी करदें, बजती बीनको बन्द करदें, चलती हवाको रोकदें, जब चाहें पानी बरसादें और बरसते पानीको रोकदें, प्रकृतिका स्वभाव, सृष्टिका नियम, ईश्वरकी शक्ति मन्त्रबलके सामने कुछ भी हस्ती नहीं रखती है! किसी धनवानको ऐसी व्याधि लगी हो कि जीवनकी आशा न रही हो, तो अनेक पिएडत ऐसा मन्त्र जपने बैठ जाएँगे कि मृत्यु पास भी न फटकने पाए, कोई ऐसा बैरी चढ़कर आवे, जो सेनासे परास्त नहीं किया जासकता हो तो, मन्त्रवादी उसको अपने बलसे दूर भगा देंगे! ऐसी ऐसी अद्धुत शक्तियाँ मन्त्रोंकी गाई जाती हैं।

गुज़नीका एक छोटा सा राजा महमूद हिन्दुस्तान जैसे महाविशाल देशपर चढ़कर श्राता है। श्रावे, एक महमूद क्या यदि हज़ार महमूद भी चढ़कर श्राएँ तो मन्त्रकी एक फू कसे उड़ा दिये जावेंगे! फल इसका यह होता है कि बहुत थोड़ीसी सेनाके साथ एक ही महमूद सारे हिन्दुस्तानमें मन्दिरोंको तोड़ता श्रीर मूर्तियोंको फोड़ता हुशा फिर जाता है, कोई चूंतक भी नहीं कर पाता है, राजा महाराजाश्रों, बड़े बड़े धनवानों-विद्वानों

भौर मन्त्रवादियोंकी हज़ारों स्त्रियोंको पकड़कर लेजाता है, जो काबुलमें जाकर दो-दो रुपयेको विकती हैं! हिंदु-स्तानका मन्त्रवल यह सब तमाशा देखताही रह जाता है! इस प्रकार महमूद १७ वार हिन्दुस्तान श्राया श्रीर बेखटके इसही प्रकारके उपद्रव करता हुआ इँसता-खेलता वापस जाता रहा! यह सब कुछ हुआ, परन्तु मन्त्रोंके द्वारा कार्य-सिद्ध करानेका प्रचार ज्योंका त्यों बना ही रहा! महमूद पर मन्त्र नहीं चला, क्योंकि वह राजा था, राजा पर मन्त्र नहीं चलता है, वस इतना-सा कोई भी उत्तर काफ़ी है!!

संसारके नियमानुसार काम करनेमें तो बहुत भारी पुरुषार्थ करना पड़ता है-किसान ज्येष्ठ श्रापाङ्की धूपमें दिनभर हल जोतता है, फिर बीज बोता है, नौराई करता है, पानी देता है, बाढ लगाता है, रातों जाग-जागकर रखवाली करता है, खेत काटता है, गाहता है. उड़ाता है, तब कहीं छ: महीने पीछे कुछ श्रनाज प्राप्त होता है ऋति वृष्टि होगई, श्रोला काकड़ा पड़ गया, टिड्डीदलने खेत खालिया तो सालभग्की मेहनत यों हीं बर्बाद गई । परन्तु मन्त्रके द्वारा कार्यकी सिद्धि करानेमें तो मन्त्रवादीकी थोड़ी सी सेवा करनेके सिवाय श्रीर कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इस कारण पुरुषार्थ करने-में कौन जान खपावे ? श्रकर्मएय होकर श्रारामके साथ क्यों न जीवन बितावें ? फल इस श्रकर्मण्यताका यह हुन्ना कि वह भारत जो दुनिया भरका सरताज गिना जाता था, काबुल जैसे छोटेसे राज्यका गुलाम बन गया ! वेखटके मुसलमानोंका राज्य होगया, मन्दिर तोड़ २ कर मस्जिदें बननी शुरू होगईं, गौ माताकी हत्या होने लगी नित्य कई लाख जनेऊ ट्टने लगे श्रीर मुसलमान बनाये जाने लगे ! राज्य गया, मान गया श्रीर इसीके साथ धर्म गया श्रीर ईमान गया, सब कुछ गया, परन्तु नहीं गया तो मन्त्रशक्ति पर विश्वास नहीं गया।

श्वकर्मण्यका चाहे सब कुछ जाता रहे, परन्तु उससे पुरुषार्थ कदाचित भी नहीं होसकता है। इस वास्ते श्वब बेचारे हिन्दुस्तानियोंने मुमलमानोंका सहारा लेना शुरू कर दिया है, वे श्वपना कलमा पढ़कर हमारे बस्तों पर फ़ंक मार देंगे तो हमारा बचा जीता रहेगा, वह कोई ताबीज़ (यनत्र) लिखकर देदेंगे तो उसको बांधनेसे कोई बीमारी नहीं भाएगी, उनके मन्त्रोंसे सर्व प्रकारकी बीमारी दूर होजाएगी, पुत्रहीनोंको पुत्रकी प्राप्ति होजा-एगी, श्रविवाहितोंका विवाह होजाएगा, भूठे मुक़दमे फतह होजाएँगे, खेतमें खुब पैदावार होगी, आजीविका लग जाएगी, श्रन्य भी सब ही कार्योंकी सिद्धि होजाएगी, सांप-विच्छु-भिइ-ततय्या त्रादि जानवरीका ज़हर उता-रनेके वास्तेभी श्रव इन दुनियाँ--विजयी मुसलमानोके पासही जाना चाहिये, परिडतोंके मन्त्र तो अब फीट पड़ गये हैं, इन शक्तिशाली मुसलमानोंकी जीती जाग-ती जोत है, इस कारण श्रव तो इनहींसे कारज सिद्ध कराना उचित होगा । बस इतना विश्वास होने पर मस्जिद में श्रज़ान देने वाला कोई ग़रीय श्रनपढ़ मुल्ला, भीख मांगता फिरता हुआ कोई ग़रीब मुसलमान भी पुजने लग जाता है, इन्हींके द्वारा श्रकर्मण्य श्रीर पुरु-षार्थहीन हिन्दुत्रोंके सब कामोंकी सिद्धि होने लगती है !!

क्योंजी हिन्दू भाइयो ! तुम्हारे परिएतों, पुजारियों श्रीर सन्यासियोंके जो मन्त्र थ, वे तो बड़े बड़े ब्रह्मश्च-नियोंको उनकी भारी भारी दुद्धर तपस्याके पश्चात् उनके ब्रात्म-बलके द्वारा ही जात हुए थे, उन मन्त्रोंमें इंश्वरकी शक्ति विद्यमान थी, मन्त्रीके बीजाच्चरोमें ही ईश्वरने ऋपनी सारी शक्तिको स्थापन कर रखा था। जिनका उचारण होतेही कुछसे कुछ हो जाता है, मन्त्रीं-के उचारण करनेमें यदि एक छोटीसी मात्राका भी हेर फर होजाय तो गृज़ब ही होजाय । इस कारण उच्च-जाति-के बड़े-बड़े विद्वान ही इन मन्त्रोंको साधते थे, बड़ी भारी शुद्धि श्रौर पवित्रताई रखते थे, तबही यह मन्त्र उनको सिद्ध होते ये श्रीर उनके पास टिकते थे, परन्तु इन मुसल-मानोंको तो तुम धर्मसे परान्मुख और ऐसे अशुद्ध अप वित्र बतातेही कि यदि ५० गज लम्बा भी फ़रश विछा हो श्रीर उसके एक कोने पर कोई मुसलमान बैठा हो तो, उस प्रसिक दूसरे कोने पर वैठकर भी तुम पानी नहीं पीसकते हो, तब ईश्वरीय शक्ति रखने वाले ये मन्त्र इनके पास कहाँसे आगये और तुम्हारे ब्रह्म-शानियोंको ये मन्त्र क्यों नहीं मालूम हुए । परमापता परमेश्वरने ये मन्त्र बड़े-बड़े ब्रह्म-ज्ञानियोंसे क्यों छिपाये रक्से और इन अधर्मियोंको क्यों बता दिये ?

इन बातोंको विचार कौन ? विचार होता तो आक-मंग्य ही क्यों होते, और क्यों इस प्रकार भटकरें फिरते। प्रकृतिकी रीतिके अनुसार सीधा पुरुषार्थ करते और सबके सरताज बने बैठे रहते।

इनको इस प्रकार विचार शून्य देखकर भौर यह बात जानकर कि ब्रह्म-ज्ञानियोंके जाने हुए देव भाषाके मन्त्रोंके स्थानमें मुसलमानोंके अरबी भाषाके मन्त्रों पर भी वैसा ही बल्कि उससे भी ज्यादा विश्वास हमारे हिन्द भाइयोंका होगया है, ग्रामके कुछ चालाक लोगोंने अपनी गँवारू भाषामें भी मनत्र घड़ने शुरू कर दिये और जब गांवके भोले लोगोंको उन गँवारू मन्त्रोंका विश्वास होगया तो शहरोंके बड़े-बड़े लोगों तकमें भी उनकी धाक बैठ गई। इन गँवारू भाषाके मन्त्रों द्वाराभी दुनियाँ के सब काम सिद्ध होने लग गये । बल्कि इन मन्त्रोंमें तो यहां तक वल आगया कि यदि किसीको कोई सांप काट ले तो मन्त्रवादी अपना गँवारू मन्त्र पढकर बांसका एक तिनका फेक देगा श्रीर वह तिनका उस सांपको पकड लावेगा श्रीर वह साँप श्रपने मुँहसे उस मनुष्यके शरीर में से ज़हर चुस लेगा । सबही लोग गँवारू मन्त्रोंकी इस ब्राद्धत शक्ति पर विश्वास रखते हैं। परन्तु क्या किसीने ऐसा होते देखा है ? देखा नहीं तो ऐसोंसे सुना ज़रूर है जिन्होंने मनत्र शक्तिका यह अद्भुत हरूय अपनी श्रांखोंसे देखा हैं ! श्रन्छातो चलो ढंढकर किसी ऐसे श्रादमी से मिलें, जिसने श्रपनी श्रांखों यह श्रद्भुत दृश्य देखा हो, परन्तु हिन्दुस्तान भरमें फिर जाइये ऐसा कोई न मिलेगा जिसने यह अचम्भा अपनी आंखों देखा हो। हां ऐसे बहुत मिलेंगे जिन्होंने सुना है भौर सननेसे ही जिनको इस पर पूर्ण विश्वास है। हि•दुस्तान में भ्रानेक भाषा बोली जाती हैं-पश्जाबी, हिंदुस्तानी, मारवाड़ी, पूर्वी, वँगला उड़िया, गुजराती, मराठी, मदरासी सबही प्रकारकी बोलियोंमें यह गँबारू मन्त्र बन हैं। हिन्दुस्तानके विचारहीन लोगोंका

ऐसा सहज विश्वास देखकर मंगी, चमार श्रादि महा पतित जातियोंके चालाक लोगोंने भी श्रपनी टूटी-फूटी भाषामें अनेक मन्त्र घड़ लिए और उन मन्त्रोंके द्वारा श्रपनी जातिके मूर्ख लोगोंके कारज सिद्ध करने शुरू करदिये ! जब इन मूर्ख लोगोंके द्वारा ऊँची जाति-की मूर्ख हित्रयोंको भी भङ्गी चामारोंके मन्त्रोंका बल सनाई दिया तो वे भी श्रपने बच्चोंकी बीमारी श्रादिमें इन लोगोंको बलाने लग गईं। "फरे-मन्त्र बाचा गुरूका-बोल सांचा, फरे नाफरे तो लूना चमारीक कुएडमें पड़े" इसही प्रकारके ऊट-पटांग कुछ .गॅवारू बोल कहकर कठिनसे-कठिन कार्योंकी सिद्ध होने लग गई। ये शक्ति-शाली मन्त्र ऐसे महा नीच श्रीर श्रपवित्र पुरुपंके पास कैसे ठहर सकते हैं, ऐसे तर्क उठने पर यह विश्वास दिलाया जाने लगा कि यह कलि-काल है जिसमें पवित्र मन्त्र तो ठहर ही नहीं सकते हैं, इस कारण श्रव तो श्रप-वित्र मन्त्रही काम देंगे श्रीर उसही के पास रहेंगे जो श्चपवित्र रहेगा---पाक रहने वालेके पास तो ये मन्त्र ठहर ही नहीं सकते हैं। जब विचार-शक्तिसे काम ही न लेना हुआ तब इस बातका भी विश्वास क्यों न कर लिया जाय ?

विश्वास भी कैसे न हो! जब किटनसे किटन बीमारी या अन्य कोई कष्ट अथवा किटनसे किटन कार्य दो चार पैसे नक़द या सेर आधसेर अनाज देनेसे इन बेचारे भक्की चमारोंके द्वारा सिद्ध होता हुआ नज़र आता है तो क्यों न करालिया जावे ? यहस्थ लोग रात-दिन अनेक प्रकारकी चिन्ताओं में फेंसे रहते हैं, उनका काम तर्क-वितर्क करनेसे नहीं चल सकता है, गृहस्थीका ससार तो आख मीचकर सबही को मानने और सबही से सहायता लेते रहनेसे ही चल सकता है ! अञ्छा भाई यदि महा-मृद्ध और अविचारी बननेसे ही तुम्हारा संसार चलता है तो ऐसे ही चलाओ । परन्तु इतना कहे बिना हम भी नहीं रह सकते हैं कि अपने शक्त-शाली मन्त्रों पर भरोग रखने वाले तीस करोड़ हिन्दुस्तानी, पुरुषार्थ और बाहु-बल पर भरोग रखने वाले ३० लाख मुसल-मानोंसे परास्त होगये। राजपाट खोया. धर्म कर्म खोया

श्रीर गुलाम बने। साथही यह भी बतला देना चाहते हैं कि बच्चोंकी बीमार्शमें योग्य डावटरोंसे श्रीपिध कराने वाले श्रॅंग्रेज़ोंके हज़ार बच्चोंमें से चालीस मरते हैं श्रीर ब्रह्मज्ञानियोंके बीज मन्त्रों, मुसलमानोंके गंडे ताबीज़ों, श्रमपढ़ गँवारोंके मन्त्रों श्रीर भङ्गी चमारोंकी काड़-पूक का सहारा लेने वाले हिन्दुरतानियोंके हज़ारमें से चारसी बच्चे मर जाते हैं। श्रव श्रापही विचार करलें कि मूढ़-मित बनकर श्राप श्रपना संसार चला रहे हैं वा श्रमूढ़ हिष्हुए विचारसे काम लेकर।

संसारमें कोई भी श्रदृष्ट शक्ति किसीका विगाइ या सँवार नहीं करती है, यहां तक कि यह सारा संसार भी किसीके चलाये नहीं चल रहा है। न कोई इसका विगाइनेवाला है और न बनानेवाला है, जो भी कुछ होरहा है वह सब वस्त स्वभावके श्रनुसार ही होरहा है। वस्तुएँ श्रनादि हैं श्रीर उनके स्वभाव भी श्रनादि हैं। श्रागका जो स्वभाव है वह श्रनादिसे है श्रीर श्रनन्त तक रहेगा। इसही प्रकार प्रत्येक वस्तुका स्वभाव श्रनादि श्रनन्त है। प्रत्येक वस्तु श्रपने-श्रपने स्वभावा-नुसार काम करती है श्रीर नियमानुसार श्रपने समीपकी वस्तु पर श्रसर डालती है। इसहीसे श्रलटन-पलटन होता है श्रोर संसारका चक्र चलता है। संसारके सबही मनुष्य श्रौर सबही पशु-पत्नी बहुधा वस्तश्रोंके स्वभाव का श्रयल होना जानते हैं, तबही तो बेखटके खाते पीते हैं श्रीर श्रन्य प्रकार वर्तते हैं। वस्त स्वभावके इस अटल िद्धा तपर ही जीवोंका सारा संसार-कार्य चल रहा है-खेती बाड़ी होती है, खाना पीना बनता है, दवादारू की जाती है, सब प्रकारकी कारीगरी बनती है, विषय-भोग होते हैं, खेल तमाशे किये जाते हैं, श्रीर भी सबही प्रकारके व्यवहार चलते हैं। यदि संसारकी वस्तुश्रोंके स्वभावके श्रयल होनेका विश्वास न होता तो किसी वस्तुके छूनेका भी साहस न होता भौर न कोई किसी प्रकारका व्यवहार ही चल सकताथा।

ऐसी दशामें कर्ता-हर्ता श्रादि श्रदष्ट शक्तियोंकी कल्पना करना श्रीर फिर उनको मनुष्योंके समान खुशा- मद करने, बड़ाई गाने वा भेंट पूजासे खुश होकर हमारी इच्छानसार काम करनेवाला मानलेना मूढता नहीं तो और क्या है ? मन्ध्यकी श्रष्टता तो उसकी बुद्धिसे ही है, नहीं तो उसमें और पशुमें अन्तर-ही क्या है ? बुद्धिवलसे ही यह छोटासा मनुष्य बड़े-बड़े हाथियोंको पकड़ लाकर उनपर सवारी करता है, महा भयानक सिंहोंको पिंजरे में बन्द करता है, पहाड़ोंको तोडता है, गंगा जमुना जैसी विशाल नदियोंको बसमें करके नहरों द्वारा अपने खेतों तक बहा लेजाता है. श्राग पानीको वसमें करके उसकी भापसे हज़ारों कीस लम्बं चौड़े समुद्रकी छातीपर करोड़ों मन बोक्तके भारी-जहाज चलाता है, इसही प्रकार धरतीपर रंख श्रीर श्राकाशमें विमान उड़ाता फिरता है, महा भयानक कड़कती हुई विजलीको बसमें करके उसके द्वारा च्राण-भरमें लाखों कोस ख़बर पहुँचाता है, घर वैठा दूर-दूर देशोंके गाने सुनता है, अन्य भी अनेक प्रकारके चम-त्कारी कार्य करता है। ये सब मन्ष्यने किसी देवी-देवताको मानकर वा किसी मन्त्र वादीकी खुशामद करके सिद्ध नहीं किये हैं, किन्तु अपने बुद्धियलसे आग पानी आदि वस्तुओंके स्वभावको पहचानकर ही सम्पन्न किये हैं।

यह सब पुरुपार्थका ही फल है । अकर्मण्यको गिड्गिड्न ने और किसी देवी-देवता वा ईश्वरके आगे हाथ पसारकर भीख मांगनेंस कुळ नहीं मिलता है। अतः जैन-धर्मकी सबसे पहली शिच्चा यही है कि आखें खोलों, मनुष्य बनों, बुद्धिसे काम लों, वस्तुस्वभावको खोजों, उसहींक अनुसार चलों, स्वावलम्बी बनों, और पूरी हिम्मतके साथ पुरुपार्थ करने में लगों, न किसीसे कुळ मांगों, न डरों, सबके साथ मिलजुल कर रहों, यही तुम्हारा मनुष्यस्व है, यही तुम्हारा एहस्थ जीवन है। इसही प्रकार आत्मिक जनतिके वास्ते भी आत्माके असली स्वभावको जानों, उसमें जो विकार आरहा है उसको पहचानों और वह जिस तरह भी दूर हो सकता हो उस ही कोशिश में लग जाओं। कोध, मान, माया, लोभ आदिक कपायोंक वशमें हो जानेसे और इन्द्रियोंक बिगयोंकी

चाहके चक्करमें पड़ जानेसे ही जीवको दुःख होता है, जितनी-जितनी विषय कषाएँ भड़कती हैं उतना-उतनाही जीवको तड़पाती हैं और जितनी-जितनी मन्द होती हैं उतनी-उतनीही जीव को शान्ति मिलती है। अतः विषय-कपाय ही जीवात्मा के विकार हैं, जिनके द्र होनेसे ही इसको परम शान्ति मिल सकती है। इन विषय कषायों के कम करने तथा सर्वथा दूर कर देनेके साधनोंका नाम ही धर्म है।

जितने भी धर्म इस समय संसारमें प्रचलित होरहे हैं वे सब धर्मके इस सिद्धान्तको मानने वाले ज़रूर हैं. परन्तु किसी एक ईश्वर वा अनेक देवी देवताओंकी खद मख्तारी कायम रखनेके कारण जिस प्रकार वे सांसा-रिक कार्योंकी सिद्धिके बास्ते उनकी खुशामद करना, वड़ाई गाना श्रीर भेंट चढ़ाना श्रादि ज़रूरी समभते हैं। जिससे वह ऋदश्य शक्ति प्रसन्न होकर उनका कार्य सिद्ध करदं उसी प्रकार श्रात्मशुद्धिके वास्ते भी यही तकींव बताते हैं। परन्तु जिस प्रकार खशामद करने श्रीर गिड़गिड़ाने से संसारका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, जो कुछ होता है वह वस्तु स्वभावानसार प्रथार्थ करनेसे ही होता है, उसी प्रकार आत्मिक उन्नति भी महज खुशामदी श्रीर प्रार्थनाश्रीसे नहीं हो सकती है, किन्तु हिम्मतके साथ कपायोंके कम करनेसे ही होती है। यदि हम खेतमें श्रनाज पैदा करना चाहें तो नियमानुस र जातना बोना आदि खेतके सबही पुरुपार्थ करने पड़ेंगे, घर बैठे किनी श्रदृष्ट शक्तिकी खुशामद करते रहनेसे तो श्रनाज पैदा नहीं होजायगा। यही हाल श्रात्मोन्नित का है, उसमें भी जो कुछ होगा अपने ही पुरुपार्थसे होगा। हां, श्रात्मोन्नति का उत्साह हृदयमें लानेके वास्ते उन महान पुरुषोंकी बड़ाई ज़रूर गानी चाहिए, जिन्होंने महान् धंयं श्रीर साइसके साथ श्रपनी विषय-कपायों पर विजय पाकर अपनी आत्माका शुद्ध किया है-सिचदानन्द पद प्राप्त कर लिया है-प्राथवा जो इस प्रकारकी महान् साधनाश्रोमें लगे हुए हैं। उनके महान कृत्योंको याद कर करके इसको भी ऐसी महा साधनात्रोंके करने का हीसला, उत्साह, तथा साहस

हो सकता है।

जैनधर्मके तीर्थंकर पुरुषार्थ पूर्वक महती साध-नाम्मों के द्वारा परमात्म-पदको प्राप्त करके संसारके भोले लोगोंको पुकार-पुकार कर कहते हैं कि किसी के भरोसे मत रहो, न हम तुम्हारा कुछ कर सकते हैं न कोई दूसरे । तुम्हारा भला बुरा तो जो कुछ होगा वह सब तुम्हारे ही किये होगा, हौसला करो, हिम्मत बांधों श्रीर विषय कषायोंको कम करनेमें लग जाश्रो, न जल्दी करो न घवरात्रो, धैर्यके साथ पुरुषार्थ करते रहनेसे सब कुछ होजायगा, मगर होगा सव तुम्हारे ही कियेसे। इस कारण एक मात्र अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा रक्लो और डटे रहो-कारज श्रवश्य सिद्ध होगा, पुरुवार्थ ही लोक-पर-लोक तथा परमार्थ दोनोंकी सिद्धिका मूल-मन्त्र है, वस्त स्वभावके अनुसार काम करनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होता है, बुद्धिवलसे काम लेकर वस्तु स्वभावको जानना श्रीर तदनुसार काम करना ही पुरुषका कर्तव्य है: मूढ मित होनेसे सबही काम बिगड़ते हैं, पशुता आती है श्रीर पशुके समान खंटेसे वॅधनेकी श्रीर दूसरोंका गुलाम बननेकी नौबत आती है । यही जैन-धर्मकी स्वावलम्बि शिक्षा है।

-:o:-

### सम्पादकीय नोट---

इस लेखमें लेखक महोदयने अनेकानेक अदृष्ट शक्तियों—देवीदेवताओंकी निराधार कल्पना, उनकी निष्फल आराधना, मन्त्रोंकी विडम्बना और उन सबसे होने वाली मनुष्यत्व तथा देशकी हानिका जो चित्र सींचा है, वह प्रायः बड़ा ही सुन्दर, हृदयद्रावक और शिक्षाप्रद है। इसमें सन्देह नहीं कि जब मनुष्य मिथ्या-त्वके वशीमूत, भयसे पीड़ित, नाना प्रकारकी इच्छाओंसे श्राकान्त, विषय-कषायोंसे व्याप्त श्रीर विवेक-बलसे विहीन होता है, तब वह इसी तरह भटका करता है भौर इसी तरह उसका पतन हुआ करता है। विवेकके श्रमावमें वह पुरुषार्थको नहीं श्रपनाता, स्वावलम्बी बनना नहीं चाहता, इच्छात्रोंका दमन, विषय-कषायों पर विजय तथा भय पर काबू नहीं कर सकता, श्रीर इसलिये श्रकर्मरय तथा परावलम्बी हुआ दर-दरकी ठोकरें खाता फिरता है, दु:ख उठाता है श्रीर उसे कभी शान्ति नहीं मिलती । विवेकको खोकर ही भारत-वासियोंकी यह सब दुरावस्था हुई है श्रीर वे पतित तथा पराधीन बने हैं ! श्रथवा यों कहिये कि श्रविवेकके साम्राज्यमें ही धुर्त चालाकोंकी बन श्राई है श्रीर उन्होंने श्रनेक श्रस्तित्व विहीन भूठे देवी-देवताओंकी सृष्टि, तरह-तरहके बनावटी मन्त्रों-यन्त्रोंकी योजना श्रीर उन सबमें तथा पुरातनसे चले आये देवी-देवताओं एवं समीचीन मन्त्रोंमें विचित्र-तिचित्र शक्तियोंकी कल्पना करके उसके द्वारा श्रपने कुत्सित स्वार्थकी सिद्धिकी है और कपायोंकी पुष्टिकी है-इस तरह स्वयं पतित होते हुए देश तथा समाजको भी पतनके गड्ढे में दकेला है! जनताके श्रविवेकका दुरुपयोग करने वाले ऐसे धूर्त तथा चालाक लोग प्रायः सभी समयों श्रीर सभी देशोंमें होते रहे हैं श्रीर उन्होंने मानव-समाज-को खूब हानि पहुँचाई है। जब-जब जनतामें श्रवि-वेक बढ़ता है तब-तब ऐसे धूर्तीका प्रावल्य होता है भौर जब श्रविवेक घटता जाता है तब ऐसे लोगोंकी सत्ता भी स्वतः उठनी जाती है। श्रतः जनतामें विवेक-के जायत करनेकी ख़ास जरूरत है; जो उसे जायत करते हैं वे ही मानव-समाजके सच्चे हितेशी श्रीर परम-उपकारी हैं।

लेख के मात्र इतने आश्रय अथवा अभिप्रायसे ही मैं सहमत हूं, शेषके साथ मेरी सहमति नहीं है।

--सम्पादक



### मूलाचार संग्रह ग्रन्थ है।

(ले॰--श्री पं॰ परमानन्द जैन शास्त्री)

----

न-समाजमें 'मूलाचार' प्रन्य श्राचार्य कुन्दकुन्द-के प्रन्थोंके समान ही श्रादरणीय है । इसमें श्राचारांग-कथित यतिधर्मका—मुनियोंके श्राचार-विचार-का—श्रच्छा वर्णन है। साथ ही, श्रन्य भी कुछ श्राव-श्यक विपयोंका समावेश किया गया है। ग्रंथकी गाथा-संख्या १२४३ है श्रीर वह निम्नलिखित बारह श्रधि-कारोंमें विभाजित है—

१ मूलगुण, २ वृहत्प्रत्याख्यान संस्तर संस्तव, ३ संचेपप्रत्याख्यान, ४ समाचार, ५ पंचाचार, ६ पिण्ड-शुद्धि, ७ पडावश्यक, ८ द्वादशानुप्रेचा, ६ श्रनगार-भावना, १० समयसार, ११ शीलगुण, १२ पर्याप्ति ।

इस प्रनथ पर एक टीका तो बारहवीं शताब्दी के श्राचार्य वसुनन्दीकी बनाई हुई 'श्राचारवृत्ति' नामकी मिलती है, जो माणिकचन्द्र-प्रनथमालामं प्रकाशित भी हो चुकी है; श्रीर दूसरी 'मूलाचारप्रदीपिका' नामकी संस्कृत टीका सकलकीर्ति श्राचार्य-कृत भी उपलब्ध है जो पूर्वटीकासे कईसी वर्ष बादकी बनी हुई है; परन्तु यह ऋभी तक मेरे देखनेमें नहीं ऋाई। इनके खिवाय, दो हिन्दी भाषाकी टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। इन सब टीकाओं के कारण जैनसमाजमें इस प्रंथके पठन-पाठनका खूय प्रचार है। मूलाचारके रचयिता श्री बहकेर कहे जाते हैं; परन्तु वे कौन हैं, कब हुए हैं, किसके शिष्य ये ऋौर उनका क्या विशेष परिचय है? इत्यादि बातोंका हमें कुछ भी पता नहीं है। कुछ लोगोंकी दृष्टिमें ऋगचार्य कुन्दकुन्द ही 'मूलाचार' के कर्ता हैं—प्रंथकी कुछ प्रतियों में कुन्दकुन्दका नाम भी साथ में दर्ज है।

ग्रंथमें कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रंथोंकी बहुतसी गाथात्र्योंको देखकर पहले मेरा यह खयाल हो गया था कि इस मूलाचारके कर्ता कुन्दकुन्द ही होने चाहियें, श्रीर उसी को मेंने 'श्रनेकान्त' की तीसरी किरणमें प्रकाशित श्रपने एक लेख द्वारा प्रकट किया था। परन्तु श्रव मूलाचारका दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर दोनों श्राम्नायके ग्रन्थोंके साथ तुलनात्मक दृष्टिसे श्रध्ययन करने पर नतीजा कुछ दूसरा ही निकला। श्रीर उससे यह निश्चय हो गया कि इसके

कर्ता आचार कुन्दकुन्द नहीं हैं श्रीर न इसकी रचना एक प्रस्थके रूपमें हुई है; किन्तु यह भिन्न भिन्न १२ प्रकरगौंका एक संग्रह ग्रंथ है, जिनमेंसे एकका दूसरे प्रकरगंके साथ कोई घनिष्ट सम्बन्ध मालूम नहीं होता-त्र्यर्थात् एक प्रकरणके कथनका सिलसिला दुसरेके साथ टीक नहीं बैठता । प्रन्थके शुरूमें प्रंथके नामादिको लिये हुए कोई प्रतिज्ञा-वाक्य भी नहीं श्रीर न प्रन्थके प्रकरणों श्रथवा श्रधिकारोंका ही कोई मिर्देश है-प्रत्येक प्रकरण श्रपने श्रपने मंगलाचरण तथा कथनकी प्रतिज्ञाको लिये हुए हैं । इससे यह प्रन्थ जुदे जुदे बारह प्रकरणोंका एक संग्रह प्रथ जान पड़ता है। १२वाँ 'पर्याप्ति' नामका त्र्यधिकार तो त्र्याचारशास्त्रके साथ कोई खास सम्बन्ध भी नहीं रखता, श्रीर इस लिये वह इन प्रकरिए की निर्मागः-विभिन्नता स्त्रीर संग्रहत्वको स्त्रीर भी ऋधिकताके साथ सूचित करता है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन सब प्रकरणोंका निर्माण किसी एक विद्वान्के द्वारा कुन्ना है। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी एक विद्वानके द्वारा इनका संग्रह तथा इनमें संशोधन-परि-वर्धनादि होकर 'मूलाचार' नाम दिया गया हो । कुछ भी हो, प्रंथमें प्रायः प्राचीन श्राचार्योंके वाक्योंका ही संकलन किया गया है श्रीर वह संकलन शिवार्य विरचित 'भगवती त्याराधना' के बादका जान पड़ता है; क्योंकि इस ग्रन्थकी सबसे ऋधिक गाथाऋोंको मूलाचारमें ऋप-नाया गया है।

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके ग्रंथोंसे जिन गाथात्रों तथा गाथा-वाक्योंका इस ग्रंथमें संग्रह किया गया है उसका कुछ दिग्दर्शन, में श्रपने पिछले लेखमें—'क्या कुन्दकुन्द ही मूलाचारके कर्ता हैं ?' इस शीर्पकके नीचे—करा चुका हूँ । कुन्दकुन्दके ग्रंथोंसे भिन्न जिन दूसरे ग्रंथों श्रयथा दूसरे श्राचार्य वाक्योंका इसमें ज्योंका त्यों तथा

कुछ पाठभेद या परिवर्तनादिके साथ संग्रह पाया जाता है । ऊपरकी सब परिस्थिति श्रीर नीचे दिया जाता है । ऊपरकी सब परिस्थिति श्रीर नीचे दिये हुए परिचय परसे बिद्धान् पाठकोंको यह भले प्रकार मालूम हो सकेगा कि मूलाचार कोई स्वतन्त्र ग्रंथ न होकर एक संग्रह ग्रंथ है । इसी विज्ञापनाके लिए इस लेखका सारा प्रयत्न है:—

इस ग्रंथके 'पर्याति'नामक ग्रन्तिम श्रधिकारमें गति-श्रागतिका कुछ वर्णन 'सारसमय' नामक ग्रंथसे लेकर रक्ता गया है; जैसा कि उसकी गाथा न० ११८४ के निम्न पूर्वार्थसे प्रकट है—

"एवं तु सारसमए भिरादा दु गदीगदी मए किंचि।" इस गाथाकी व्याख्या करते हुए श्रीवसुनन्दी श्राचार्यने जिखा है—

"एवं तु श्रमेन प्रकारेण 'सारसमये' व्याख्या-प्रज्ञप्त्यां सिद्धाः ते तस्माद्धाः भिश्चिते गत्यागती गतिश्च भिग्निता श्रागतिश्च भिग्निता मया किंचित् स्तोकरूपेण। सारसमयादुद्धृत्य गत्यागतिस्वरूपं स्तोकं मया प्रतिपादितमित्यर्थः।"

इसी संस्कृत टीकाका त्राश्रय लेकर भाषा-टीकाकार पंज्जयचन्द्रजीने भी लिखा है कि—"इस प्रकार व्याख्या प्रज्ञित नामके सिद्धान्त ग्रंथमेंसे लेकर मेंने कुछ गति-त्रागितका स्वरूप कहा।"

श्राचार्य वसुनन्दीने 'सारसमय'का श्रर्थ जो व्याख्या-प्रजिति नामका सिद्धान्त प्रंथ किया है वह किस श्राधार पर किया है, यह कुछ मालूम नहीं होता । मूल ग्रंथके उस उल्लेख परसे तो ग्रंथका नाम 'सारसमय' ही जान पड़ता है, जो कोई प्राचीन ग्रंथ होना चाहिये।

श्वेताम्बर समाजमें 'भगवती सूत्र' को ब्याख्याप्रज्ञित नामका पाँचवाँ श्रंग माना जाता है। उसका श्रवलोकन करनेसे मालूम हुआकि उसमेंसंबित्तरूपसे गति-श्रागतिका कुछ वर्षन तरुर है; परन्तु वह मूलामारक वर्षाचि मिल जान पढ़ता है । हो सकता है कि व्याख्याप्रकृति नामका कोई दूसरा ही ग्रंथ दिगम्बर सम्प्रदायमें उस समय मौजूद हो श्रीर उस परसे उक्त कथनको क्यों का त्यों देखकर ही 'सारसमय' का दूसरा नाम व्याख्याप्रकृति लिख दिया हो श्रथवा सारसमयका दूसरा नाम ही व्याख्याप्रकृति हो । कुछ भी हो, मूल ग्रंथक देखं विना निश्चितरूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता । ऐसे ग्रंथकी तलाश होनी चाहिये।

यहां पर में इतना श्रौर भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मूलाचारका उक्त गति श्रागति विषयक कथन श्रमृतचन्द्र श्राचार्यके 'तत्त्वार्थसार' में श्रर्थतः ज्योंका त्यों पाया जाता है, सिर्फ मूलाचारकी ११६२ श्रौर ११८४ नं० की दो गाथाश्रोंका कथन नहीं मिलता, जो प्रतिज्ञा-वाक्य श्रौर उपसंहारकी स्चक हैं श्रौर संग्रहकर्ता के द्वारा स्वयं रची गई जान पड़ती हैं। तुलनाके लिये, नमूनेके तौर पर, मूलाचारकी दो गाथाएँ तत्त्वार्थमारके पत्रों सिहत नीचे उद्घृत की जाती हैं—
तिराहं खलु कायारां तहेव विगलिदियारा सब्वेसि ।
श्रिवरुद्धं संकमरां मासुसितिरिएसु भवेसु ।।

त्रयाणां खलु कायानां विकलात्मनामसंज्ञिनाम् । मानवानां तिरश्चां वाऽविरुद्धं संक्रमो मिथः ॥ —तत्त्वार्थसार, २-१५४

---मूलाचार, ११६४

सन्त्रे वि तेउकाया सन्त्रे तह वाउकाइया जीवा । रण लहंति माखुसत्तं शियमा दु ऋणंतरभवेहिं ॥ —मूजाचार, ११६५

सर्वेषि तेजसा जीवाः सर्वे चानिलकायिकाः ।

मनुजेषु न जायन्ते ध्रुवं जन्मन्यन्तरे ॥

—तत्त्वार्यमार, २-१५७

इसियसे यह अनुमान होता है कि मिली ब्राचार्य अमृतचंद्र के सामने म्लान्यारका उक्त प्रकरण थी और या उक्त प्रकरण के रचिताके सामने तत्वार्थसार मौजूद था—एकने दूसरेकी कृतिको अपने अंथमें अनुवादित किया है। संभव है 'सारसमय' का अभिप्राय तत्त्वार्थसार-से ही हो, और यह भी संभव है कि 'सारसमय' नामका कोई दूतरा ही प्राचीत अंथ हो और उसी परसे दोनों अंथ-कारोंने उसे अपने अपने अंथमें अपनाया हो । ये सय बातें विद्वानोंके लिये विचार किये जानेक योग्य हैं।

म्लाचारके पटावश्यक श्रिष्ठिकारमें, छहां श्रावश्यकांकी निर्युक्तियांका वर्णन है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें
कुछ प्रन्थां पर जो निर्युक्तियां पाई जाती हैं वे यद्यपि
भद्रवाहु स्वामीकी बनाई हुई कही जाती हैं श्रोर प्राचीन
भी जान पड़ती हैं परन्तु उनका संकलन श्वेताम्बराचार्य
देविद्धेगिणिके समयमें हुश्रा है, जो वीर निर्वाण संवत्
ह्रू (वि० सं० ५१०) कहा जाता है। इन निर्युक्तिग्रंथोमें श्रावश्यक निर्युक्ति नामका भी प्रन्थ है। इसको
देखने श्रोर मूलाचारके साथ तुलना करने पर मालूम
हुश्रा कि कितनी ही गाथाएँ जो श्रावश्यक निर्युक्ति में
मिलती हैं वे मूलाचारके उक्त श्रिष्ठकारमें भी ज्योकी
त्यों श्रथवा कुछ पाठमेद या थोड़से शब्द-परिवर्तनके
साथ पाई जाती हैं। नमूनेके तौर पर मूलाचार श्रोर
श्रावश्यक-निर्युक्तिकी ऐसी कुछ गाथाएँ इस प्रकार
हैं:—

रागद्दोसकसायं इंदियाणि य पंच य । परीसहे उवसग्गं णासयंतो णमोऽरिहा ॥ —मूला०, ५०४

रागद्दोसकसाए इंदिश्वाणि श्व पंच वि । परीसहे उवसग्गे नासयंतो नमोऽरिहा ॥ —श्वाव० नि०, ६१८ दीहकालमवं जंत् उसदो ऋहकम्महि । सिदे धत्ते विधत्ते य सिदत्तमुवगच्छह ॥

—मूला॰, ५०७

दीहकालरयं जंतू कम्मंसेसियमष्टहा । सिन्नधंतित सिद्धस्स सिद्धत्तमुवजायह ।।

---श्राव॰ नि॰, ६५३

बारसंगं जिराक्तादं सन्भायं कथितं बुधें। उबदेसइ सन्भायं तेणुवभात्रो उचदि।।

मूला०, ५११

बारसंगो जिराक्लाम्रो सज्काम्रो कहिन्त्रों बुहेहिं। तं उवइसंति जम्हा उवकाया तेरा वुच्चंति।।

---श्राव० नि० ६६७

निव्वाणसाधए जोगे सदा जुंजंति साधवो । समा सव्वेसु भूदेसु तम्हा ते सव्वसाधवो ।।

--मूला०, ५१२

निव्वाणसाहए जोए जम्हा साहंति साहुणो । समा य सव्वमृण्सु तम्हा ते भावसाहुणो ॥ —ऋाव०नि०, १००२

सामाइयशिष्जुत्ती वोच्छामि बधाकमं समासं**श्।** श्रायरियपरंपरए जहागदं श्राग्रुपुव्वीए।।

—मूला०, ५१७

सामाइयनिञ्जुत्तिं बुच्छं उवएसियं गुरुजर्णेणं । ऋायरियपरंपराएला ऋागयं ऋाग्रुपुव्वीए ।।

—श्राव० नि०, ८७

इसी प्रकार मूलाचारकी १२५,५१४,५२५,५२६, ५३०, ५३१ नंबरकी गाथाएँ त्रावश्यक निर्मुक्तिमें क्रमशः नंब्ह्ह, ६२६,७६७,७६८,७६६,८०१ पर कुछ पाठभेद या थोड़ेसे शब्द-परिवर्तनके साथ उपलब्ध होती हैं। परन्तु मूलाचारकी ५२६ नंब की गाथाका उत्तरार्ध स्रावश्यक-निर्मुक्तिकी ७६८ नंबरकी गाथाके उत्तरार्धसे नहीं मिलता; स्योंकि वह भीकुन्दकुन्दके नियमसारकी १२८ नंबरकी गायाका पूर्वार्ध है श्रीर वहीं- से उठाकर रक्खा गया जान पड़ता है। मूलाचारकी ५२५, ५२६ नं व्वाली दोनों गायाएँ नियमसारमें क्रमशः नं० १२७ व १२६ पर पाई जाती हैं; परन्तु ५२६वीं गायाका उत्तरार्ध नहीं मिलता, वह नियमसारकी १२८वीं गायाका पूर्वार्ध है श्रीर वहीं से उठाकर रक्खा गया जान पड़ता है।

इनके सिवाय, श्रावश्यक-निर्युक्ति श्रीर मूलाचारके घडावश्यक-श्रिघकारकी श्रीर भी बहुतसी गाथाएँ परस्पर मिलती जुलती हैं, जिनके नम्बरोकी सूचना पं० सुखलाल-जीने श्रापनी 'सामायिक-प्रतिक्रमणानुं रहस्य' नामक पुस्तकमें की हैं। निर्युक्ति-सहित 'श्रावश्यक' प्रन्थका उत्तरार्ध वीरसेवामन्दिरमें न होनेके कारण मुभ्ने उनकी जाँचका श्रावस्य नहीं मिल सका । श्रातः पाठकोंकी जानकारी श्रादिके लिये वे गाथा-नम्बर क्रमशः उक्त पुस्तक परसे नीचे दिये जाते हैं:—

स्रावश्यकनिर्युक्तिकी गाथाएँ नं ६२१, (१४६ भाष्य), (१६० भाष्य), ६५४, १०६६, १०७६, १०७७, १०६६, १०६३, १०६४, १०६५, १०६५, १०६७, ११०२, ११०३, १२१७, ११०४, ११०७ ११६१, ११०६, ११६३, ११६८, (लोगस्स १,७), १०५८, १०६७, १६६, २०१, २०२, १०५६, १०६०, १०६२,१०६३,१०६४,१०६५,१०६६,१२००,१२०१,१२०२,१२०७,१२०५,१२४४,(२६३ माच्य),१२३२,१२३५,(२४६ माच्य),१२४५,(२४८ माच्य),१२४७,१३४५,(२४६ माच्य),१२४७,१३४५,१४४७,१३४६,१४४७,१३४६,१४४७,१३४६,१४४७,१३४६,१४४७,१३४६,१४४७,१४६२।

इसी तरह मूलाचारके पिएटशुद्धि ऋधिकारमें उद्ग्म-उत्पादनादि दोषांके नाम प्रकट करने वाली तथा ऋन्य भी कुछ गाथाएँ ऐसी पाई जाती हैं जो 'पिएड-नियुक्ति' में कुछ पाठमेद ऋथवा थोड़े शब्द परिवर्तनके साथ उपलब्ध होती हैं। यथाः— धादीदूदिशामित्ते ऋाजीवे विशावगे य तेगिंच्छे। कोधी माशी माथी लोभी य हवंति दस एदे।। पुन्ती पच्छा संथुदि विज्ञामंते य चुरुशाजोगे य। उप्पादशा य दोसो सोलसमो मूलकम्मेय ।।

—मृला० ४४५, ४४६ धाईदूयिणिमित्ते त्राजीववणीमगे तिगिच्छा य । कोहे माणे माया लोभे य हवंति दस एए ।। पुट्यि पच्छा संथव विज्ञामंते य चुन्न जोगे य । उप्पायणाइदोसा सोलसमे मूलकम्मे य ।। —पि० नि० ४०८, ४०६

श्रादंके उवसग्गे तिरक्षणो बंभचेरगुत्तीश्रो । पाणिदया तबहेऊ सरीरपरिहारवोच्छेंदो ॥ उग्गमउप्पादणए सर्णा च संजोयणं पमाणं च । इंगालधूमकारण श्रष्टविहा पिग्डसुद्धी दु ॥ भायंके उवसम्मे ति रिक्समा चैमचेरगुत्तीसु । पाणिदया तबहेउं सरीरबोच्छेण राष्टाए ।। पिढे उग्मउप्पायग्रेसग्रा जोयग्रा पमाणं च । इंगालधूमकारग्रा ऋट्टविहा पिगडग्रिज्जुत्ती ।। —पिं० नि० ६६६, १

मूलाचारकी गाथाएँ नं०४२२, ४२३, ४८७, ३५०, ४७६,४६२, पिएडनिर्युक्तिकी क्रमशः गायास्त्री नं० ६२, ६३, १०७, ६६२, ६६२, ५३०, के साथ मिलती-जुलती हैं—थोड़ेसे साधारण परिवर्तन स्त्रथवा पाठमेदको लिये हुए हैं।

मूलाचारकी निम्नलिखित गाथाएँ वे हैं जो भगवती स्राराधनामें ज्योंकी त्यों उसी रूपमें उपलब्ध होती हैं:—

भगवती श्राराधनामें इन गाथा श्रोंके नं • कमशः इस प्रकार है:---

तम्मे य ।।

प्रथण, १६६६, ४११, ४१२, १८२५, १८३५,
१८४७, १८४८, २६०, ३४, ११८५, ११८६, ११७,
वेरगुत्तीस्त्रो ।

११८, ११६१, ११६२, ११६३, ११६४, ११६५,
वोच्छेदो ।।

१२००, १२०१, १२०२, १२०३, ११४८, १२६५,
१३६६, १२०५, १२०६, १२०७, १२१, १२१,
इसुद्धी दु ।।

प्राता ४८०, ४२१ ११८, ११८, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५,

१२६, १२८,१२६, १३०, १३१, ३०५, ३०६, १७०३, १७१२, १७१३, १७१५, १६७०, ७७०, २८६, ८०, ७०, १०४, ५६२।

भगवती स्राराधनाकी कितनीही गाथाएँ ऐसी भी हैं
जो थोड़ेसे पाठमेद स्रथवा कुछ शब्द परिवर्तनके साथ
मूलाचारमें उठाकर रक्खी गई जान पड़ती हैं। उनमेंसे
नम्नेके तौर पर तीन गाथाएँ नीचे दी जाती हैं:—
स्राचेलकुहेसियसेजाहररायपिडकिरियम्मे।
जेटुपडिकमणे विय मासं पज्जोसवराकपो।।

श्रचेलक्कुद्देसियसेञ्जाहररायपिगडिकारियम्मं । वदजेटपडिकमग्रो मासे पञ्जोसवग्रकप्पो ॥

—मूला० ६०६

---भग० आ० ४२१

एयग्गेण मर्गा रुंभिऊषा धम्मं चडव्विहं ऋादि। श्राणापाय विवागं विचयं संठाणविचयं च।।

—भग० ह्या॰, १७०८

एगोंग्। मग्रां रुंभिऊग्। धम्मं चउव्विहं भाहि । श्राग्रापायविवायं विचत्रो संठाग्रविचयं च ॥

—मूला०, ३६८

श्रह तिरियउड्ढलोए विचलादि सपञ्जए ससंठारो । एत्थे य श्रखुगदाश्रो श्रखुपेहाश्रो वि विचलादि ॥

---भग० ग्रा०, १७१४

उड्डमह तिरियलोए विचलादि सपज्जए ससंठाले । एत्थेव ऋणुगदाऋो ऋणुपेक्लाऋो य विचलादि ॥

--मूला०, ४०२

इसी प्रकार मूलाचारकी ११८, १६०, ३१६, ३१८,

्वेर्भ, वेह०, वेभर, वे७०, वे७१, वेद्भ, वेह५, वेह५, वेह७, वेह६, ६१८, ६७०, नं० की गाथाएँ मी भगवती आराधनामें कमशः ६८२, ४१०, ११६६, ११६७, १९६६, १२०४, २१५४, ११६, ११७, १२७, ११८४, १७०२, १७०४, १७११, ५६, १०७ नंबरों पर छोटे मोटे परिवर्तनोंके साथ पाई जाती हैं।

इस सब तुलना श्रीर प्रंथके प्रकरणों श्रथवा श्रधि-कारोंकी उक्त स्थिति परसे मुक्ते तो यही माल्म होता है कि मुलाचार एक संग्रह ग्रंथ है श्रीर उसका यह संग्रहत्व श्रथवा संकलन श्रधिक प्राचीन नहीं है; क्योंकि टीका-कार वसुनन्दीसे पूर्वके प्राचीन साहित्यमें उसका कोई उल्लेख श्रभी तक देखने तथा सुननेमें नहीं श्राया । हो सकता है कि वसुनन्दीसे कुछ समय पहलेके वट्टकेर नामक किसी अप्रसिद्ध मुनि या श्राचार्यने प्रंथके प्रक-रणोंकी अलग अलग रचना की हो और उनके बकायक देहावसानके कारण वे प्रकरण प्रकाशमें न आसके हों-कुछ ग्रर्से तक यों ही पड़े रहे हों । बादको वसुनन्दी श्राचार्यने उनका पता पाकर उन्हें एकत्र संकलित करके 'मूलाचार' नाम दे दिया हो ऋौर ऋपनी टीका लिखकर उनका प्रचार किया हो । कुछ भी हो, इस विषयमें विशेष अनुसंधानकी ज़रूरत है । विद्वानोंको इसकी श्रमिलयत खोज निकालने श्लीर प्रंथकार तथा प्रंथके रचना-समय पर यथेष्ट प्रकाश डालनेके लिये प्रा प्रयत करना चाहिये । इसके लिये मेरा विद्वानोंसे सानुरोध निवेदन है।

वीरसेवामन्दिर, सरसावा, ता०८-१-१६३८

## 'अनेकान्त' पर छोक्रयत

SANDER.

(२१) मुनि श्री विद्याविजयजीः—

"'अनेकान्त' का पुनः प्रकाशन भी उतनी ही योग्यता और उपयोगिताके साथ निकलता है जैसे कि पहले निकलता था । सारी जैन समाजमें यह एक ही मासिक पत्रिका है जो विद्वद् योग्य खुराक देती है। प्रत्येक लेख ख़ासी खोजपूर्वक और विद्वता पूर्ण निकलता है।"

### (२२) मुनि श्री न्यायविजयजी दहली

" 'श्रनेकान्त' अपने भृतपूर्व गौरवके साथ निकलता है। अपना गौरव और प्रतिष्ठा रख सकनेमें समर्थ हो यही हमारी शुभेच्छा है।"

### (२३) श्री बह्मचारी शीतलप्रसादजी:---

"इस परमोपयेंगी सैद्धान्तिक पत्रका पुनः प्रकाश्यान श्रमिनन्दनीय है। दोनों ही श्रंक पढ़ने योग्य लेखोंसे भूषित हैं। लेखकोंने सर्व ही लेख बड़े परिश्रमसे लिखे हैं। यह पत्र जिनधर्मकी प्रभावनाका व जिनशासनकी महिमा जगतमें प्रगट करनेका साधन है। जिस ढंगसे ये श्रंक प्रगट हुए हैं उसी तरह यदि श्रागेके श्रंक प्रगट हों व उनमें पत्तपातकी व श्रसभ्य भाषाकी दुर्गन्ध न हो तो यह पत्र गुलावके पुष्पके समान सर्वको श्राहरणीय होगा। प्रकाशक लालाजीको कोटिशः धन्यवाद है जो इसके खर्चके घाँचेशा भार स्वीकार करते हैं।

मृत्य २।।) वार्षिक है। हर एक स्वाध्याय प्रेमी-को श्रवस्य प्राहक होजाना चाहिये, जिससे प्रकाशक-को घाटा न सहना पड़े।'' (२४) श्री साहु श्रेयांसप्रसादजी, नजीवाबादः—

"'अनेकान्त'का अंक प्राप्त हुआ। पाठ्यसामप्री और संकलन बहुत सुन्दर है। आपके संचालनमें 'अनेकान्त' का इतना उपयोगी और विद्वता पूर्ण प्रकाशन होना निश्चय ही था। नि:सन्देह यह पत्र समाजके लिए आदर और मननकी वस्तु बनेगा"।

(२५) श्री० रतनलालजी संववी, न्यायतीर्थ-विशारद अध्यापक जैन फिलासोफी जैन गुरुकुल,ब्रोटी सादडी-

"लेख सामग्री श्रीर गेट-श्रव श्रादि श्रान्तरिक श्रीर बाह्य दोनों दृष्टिसे 'श्रनेकान्त' वर्तमानमें जैन-समाजका सबेश्रेष्ठ श्रीर सुन्दर पत्र है । गवेषणा-पूर्ण गंभीर संपादकीय लेख पत्रकी श्रात्मा हैं। श्राशा है कि श्रापके तत्वावधानमें पत्र निरन्तर उन्नति करता हुआ जैनसाहित्य श्रीर जैनहतिहासकी चिरस्थायी महत्वपूर्ण सेवा करता रहेगा।"

(२६) श्री० प्रो० हीरालालजी एम.ए., एल.एल.बी. श्रमरावती :—

"'त्रानेकान्त'के नवीन दो श्रांक देखकर श्रत्यन्त श्रानन्द हुआ। जैन पत्र पत्रिकाश्रोंमें जिस कमीको प्रत्येक साहित्यिक श्रनुभय कर रहा था, उसकी सोलहां श्राना पूर्ति इस पत्रके द्वारा होगी ऐसी श्राशा है। यह श्रीर भी बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि बाबू सूरजभानुजी वकील जैसे कुशल, श्रनुभवी महा-रिथियोंको श्रापने पुन: साहित्य-सेवामें खींचा है। मैं इस पत्रिकाको चिरंजीवी देखनेका श्रिभलापी हूँ।" (२७) श्री. पं० पनालालजी साहित्याचार्ये, सागरः—

"'श्रनेकान्त' का नववर्षा श्व प्राप्त हुआ। लल-चाई हुई आंखोंसे उसे पढ़ा-खूब पढ़ा। सभी लेख सारभूत हैं। प्रसन्नताकी बात है कि श्रंकवा कले-बर व्यर्थ के बकबादसे वर्जित है। आपने सम्पादक-का भार लेकर जैन समाज पर जो अनमह किया है उसकी मैं स्तुति करता हूं। श्रीर यह भी लिखता हूँ कि आप समाजके पंडितोंको जो बहुत कुछ लिख सकते हैं, पर उपेचामें निमग्न हैं, कुछ लिखवानेका प्रयत्न करेंगे।"

(२८) श्री. पं०बंशीधरजी व्याकरणाचार्य, बीनाः—

"मेरी उत्कट श्रभिलाषा है कि मैं 'श्रनेकान्त' का इसी रूपमें सतत् दर्शन करता जाऊं श्रीर इस महत्वपूर्ण पत्रकी कितनी ही सेवा करके श्रपने को धन्य सममंू।"

"झनेकान्त" अपने नामके अनुरूप जैनसिद्धान्त-का प्रकाशक हो और यदि मैं आगे न बढंू तो भी इसके जरिये अनेकान्तवादी जैनियोंका व्यावहारिक जीवन न केवल समुन्नत हो बल्कि आदर्शताका नमूना हो। इस के विषयमें यह मेरी आन्तरिक भावना है। इसका भविष्य सुन्दर है ऐसा मेरा दढ विश्वास है।"

(२६) श्री पं० गोविन्दराय जैन शास्त्री, न्यायतीर्थ कोडरमा :—

"श्राठ वर्षकी लम्बी प्रतीत्ताके बाद 'श्रानेकान्त' सूर्यके दर्शन पाकर हत्पद्म विकसित हुआ। वर्षकी प्रथम किरण ही जिस प्रकारकी ऐतिहासिक और

समाजोश्नतिकी साधन सामग्रीको लेकर उदित हुई है वह अवश्य ही इसके उज्वल भविष्यकी सूचक है। हमारा टढ विश्वास है कि 'अनेकान्त' भी विविध रिश्मयां अवश्य ही मिण्याभिषिक्त आसाओं के हत्पटलांकित मिण्यातमको पूर्ववत् अपसारित कर-नेमें समर्थ होंगी। हम 'अनेकान्त' का हृद्यसे अभिनन्दन करते हैं और भावना भाते हैं कि 'अनेकान्त' अपनी अनेकान्तमयनीतिसे अनेकान्त-का प्रवल प्रचार करनेमें हमारा सहायक होगा"।

(३०)श्री.कल्यागाकुमारजी जैन 'शशि'रामपुरस्टेटः-

"हमारी समाजमें यही एक ऐसा पत्र है जिसे हिम्मतके साथ जैनेतरों के हाथमें दिया जा सकता है। पत्रमें समस्त सामग्री नामकी अपेचा कामके दृष्टिको एसे दी गई है। संकलन अभूतपूर्व और अपाई, सफाई, ढंग इत्यादि सब गेट-अप उत्तम है अनेकान्त प्रत्येक दृष्टिसे सर्वोङ्ग सुन्दर है।"

(३१) प्रोफेसर त्रार. डी. लड्डू, एम. ए., परशुराम भाउ कालिज पुनाः—

"By this elegant literary magazine you have really done great service to Jainisma. It fills a longfelt lacuna in field of Indology, and I trust that it will redound to the study of Jain culture. My heartfelt congratulations to you on the pious and genuine zeal you have shown in rejuvenating a worthy journal though after a long interval"

# वीर पुत्रो ! वीर-जयन्ति आ रही है। किर-काणिका फकार करो थोड़े खर्चेमें भारी प्रभावना।

## दो पैसे ५० किताब का १)

१ जैन दर्शन जैनधर्म, २ जैन धर्म क्या है ? ३ ऋहिंसा, ४ जैन दर्शन, ४ शील का १६ कड़ा।

## तीन पैसं ३० किताब का १)

१ जैन सिद्धांत, २ जैन धर्म का सिद्धांतिक स्वरूप, ३ मुक्तिका स्वरूप, ४ उँन धर्मकी खृवियां ४ सत्य ज्ञानकी कुंजी, ६ भारतका भावी राष्ट्रीय धर्म, ७ जैन धर्म की विशेषता, ५ धर्म रत्न पाने योग्य कौन १, ६ भगवान महावीर का उपदेश व सन्देश।

## डेढ़ आना १५ किताव का १)

१ स्याद्वाद की सार्थकता, २ श्राविका धर्म, ३ व्यापार शिक्ता, ४ विद्यार्थी प्रार्थना, ४ भावना संग्रह, ६ विद्यार्थी युवक भावना, ७ शांति सुधा (शांति प्रकाश समकित छप्पनी उपदेश रत्न कोप का संग्रह)

दो स्<mark>राना १२ किताव का १)</mark> १ धर्म का डंका, २ हितो खेश रत्नावली ।

## साढ़े तीन त्राने ६ किताव का १)

१ जैन स्तुति संप्रह, विधवा सतीका चारित्र, ३ सफलता के ३६४ सिद्धांत । जम्बुस्वामी का चरित्र ।≈) ४ किताब का १।) कर्तव्य कोमुदी १।॥) ४ किताब का ६) पुरुष प्रभाव १) ४ किताब का ३)

### पेकिंग पोस्टेज़ जिम्मे खरीददार

कुत्त पृस्तकों का पृरा सेटश्र) का है परन्तु जयन्ती तक २।।) ए० मनीत्र्यार्डर से त्र्याने पर घर वैठे पहुंचा देंगे।

## १७३५ पृष्ठकी ३१ पुस्तकें ३॥ €) की २) में

शांतिमुधा, जम्बुस्वामी चरित्र, प्रार्थना-संप्रह, स्रात्म जागृति भावना, धर्म का ढंका, हितोपदेश, विद्यार्थी युवक भावना, पृष्प प्रभाव, मृत्यवान मोती, जैन स्तुति संग्रह, स्याद्वाद की सार्धकता, धर्म रतन पाने योग्य कौन ?, जैन धर्मका सिद्धांतिक स्वरूप, जैन दर्शन, जैन सिद्धांत, ऋहिंसा, मृक्ति का स्वरूप, शील का १६ कड़ा, भावना संग्रह, श्राविवा धर्म, जैनधर्मकी विशेषताएँ, ऋजैन विद्वानों की सम्मित्यां, जैनधर्म की खृवियां, भारतका भावी राष्ट्र धर्म, सत्य झान की कुंजी, जैन धर्म की व्यापकता, कैन दर्शन जैन धर्म, हम जैन कैसे हुये ?, व्यापार शिक्षा, आत्महित संग्रह, कल्याण सामिग्री, सफलता के सिद्धांत।

एक सेंट का खर्चा ॥), जिम्मे खरीददार, पांच सेंट एक साथ मंगवाने पर खर्चा माक।

## पता-मोतीलाल रांका,

जैन पुस्तक प्रकाशक श्राफिस ब्यावर (राजपूताना)

# **ग्रनुकरगीय**

जिन दातारों की श्रोरसे १०१ मंस्थाश्रोंको 'श्रांनकान्त' भेटस्वरूप भिजवाया जा रहा है, उन दातारों और मंस्थाश्रोंकी सूची तीमरी और चौथी किरणमें सधन्यवाद प्रकाशित हो चुकी हैं। इस माइमें ला॰ वंशीधर मीगीमल जैन दंहलीने विवाह एकसे श्रीर श्रीमती सुनहरीदंबी शाहदराने अपने पित स्वर्गीय लाला श्योमिहरायजीकी स्मृतिमें श्रन्य मंस्थाश्रोंको भेजने हुए श्रमंकान्त'के लिये भी ६-६ ६० दान-स्वरूप भिजवानेकी कृपा की हैं। किन्तु हम श्रपने नियमानुसार श्रमंकान्तके लिये दान नहीं लेते। श्रतः उन रूपयोंसे ६ स्थानोंमें श्रमंकान्त प्रथम किरणमें भिजवाना प्रारम्भ कर दिया है। उक्त दातारोंके श्रालाबा बा॰ श्रानन्दकुमारजी न्यू दंहली श्रीर बा॰ महावीरप्रसादजी बी.ए. मरधनान एक-एक मंस्था को भिजवानेके लिये २-२ रू॰ श्रीर वा॰ सुखपालचन्दजी जैन न्यू दंहलीन २॥) रू॰ भिजवाए हैं। श्रतः उक्त दातारोंकी श्रोरसे निस्त मंस्थाश्रोंको श्रमंकान्त प्रथम किरणमें भेट-स्वरूप एक वर्षके लिये जारी कर दिया गया है। श्राशा है श्रन्य मजन भी श्रमुकरण करके श्रनेकान्तकं प्रचारमें महायक हैं। हो।

—व्यवस्थापक

श्रीमती सुनेहरीदेवी धर्मपन्नी स्व० ला० श्योसिंहराय जैन रईस शाहदरा (देहली) की ओरसे—

१०२ मंत्री, मारवाड़ी लायबेरी, शाहदरा (देहली) १०६ एम. एल. डी. कालेज एलिमांबज श्रहमदाबाद १०४ बनारसीदाम कालेज लायबेरी, श्रम्याला केंट्र बा० महावीरप्रसाद जैन, वी.ए. सरधना (मेरठ) की श्रोर सं— १०५ सैंग्ट चार्लस हाईस्कृल सरधना (मेरठ) ला०वंशीयर मीरीमलजी जॅन, देहलीकी श्रोर से—

१०६ गवर्नमैंग्ट कालेज, लायलपुर १०७ भृपेन्द्र कालेज, परियाला स्टेट । १०८ दि० जैन मन्दिर, शिकारपुर (बुलन्दशहर) ला० आनन्दकुमार जॅन,न्यू देहलीकी ओरसे— १०९ बद्रीप्रसाद पञ्जिक लायब्रेरी, सृजीमण्डी-फिरोजपुर कैंग्ट ।

वा श्रास्तमालचन्दजी जन,न्यृदंहलीकी स्रोरसे— ११० जैन स्कूल वाजार हरसरनदाम, महारनपुर तमादक— जुगलकिशोर सुस्तार प्रथिक्षता बीरसेना सन्तिर सरसावा (सहास्तपुर)

| ि ((० अ)० म                                            | ।गवत् जन ]                              |                         |                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| [ ? ]                                                  | •                                       | [ ₹ ]                   |                              |
| ृपुराय-दिवस है चाज, वीर-प्रमुने चावतार लिया था !       | बह विभृति ! जिनव                        | न दर्शन है सबको         | मंगल-कारी !                  |
| ुदुखी-विश्वके साथ एक गुरुतर-उपकार किया था !!           | <b>जिनकी शा</b> न्ति-मुखा               | कृतिसे तर जाते          | पापाचारी !!                  |
| कठिन कार्य नेतृत्व-लोकहितको-स्वीकार किया था !          | नाम-मात्र जिनका                         | <b>ऋ</b> -व्यर्थ कहलाता | ं संकट-हारी 🤈                |
| मंत्र-ऋहिसाका जगतीको करुणाधार दिया था !!               | <b>ऋ</b> भय-लोकका वार                   | पी बनता वीर-न           | ाम-व्यापारी !!               |
| [ 7 ]                                                  |                                         | [8]                     |                              |
| है जिनके नेतृत्व-कालकी अवतक हम पर छाया !               | वंदनीय वह ऋखिल                          | ं विश्वके, माया-        | मोह-विजेता !                 |
| 'हम उनके' यह कहने भरका गौरव हमने पाया !!               | सर्वे शक्ति-शाली पर                     | मेश्वर! जगके व          | <b>प्र</b> नुपभ-नेता !ः      |
| यदि हम उनके पथ पर चलते तो मिट जाती माया !              | सीमा-हीन-ज्ञानके व                      | गलपर-हैं शखु-ऋ          | प्रसुके वेता !               |
| रहता नहीं कभी भी यह मन सुखके हित ललचाया !!             | गाते जिनकी सतत                          |                         |                              |
|                                                        | <b>、</b> ]                              |                         |                              |
| हृदय ! उन्हींके चिन्तनमें                              | <del>श्रब भक्ति-युक्त होकर र</del>      | म !                     |                              |
| <b>बदल वासना-पूर्ण</b> विश्वक                          | । यह मिथ्या कार्य-क्रम                  | т !!                    |                              |
| तभी, वेदना-विन्ह स्वतः ह                               | री, हो जावेगी उप <b>रा</b> ग            | ₹ !                     |                              |
| <b>श्र</b> तः प्रेमसे कहो निर <sup>.</sup> त           | र सुख-कर वन्दे वीर                      | ત્ !!                   |                              |
| <b>建</b> 轮 <b>4</b> %                                  | 系                                       |                         |                              |
| _                                                      | _                                       |                         |                              |
| <b> </b>                                               | प-सूची 🛞                                |                         |                              |
|                                                        | <i>c</i>                                |                         | पृष्ठ                        |
| १. समन्तभद्र-प्रवचन                                    |                                         | •••                     | <b>પૃ</b> ષ્ઠ<br><b>३</b> ૨૭ |
| २. ऋन्तरद्वीपज मनुष्य—[ सम्पादकीय ः                    |                                         | •••                     | <b>३</b> २ <b>६</b>          |
| ३. राजा हरसुखराय—[ ऋ० प्र० गोयलीय 💛                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••                     | ३३२                          |
| ४. सत्यंग (कविता)[ स्त्रज्ञात ''                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••                     | ३३४                          |
| ५. परोपकार ( कविता )—[ श्री० कविरत्न गिरधर             | शर्मा …                                 | •••                     | ३३४                          |
| ६.                                                     | यतीर्थ विशारद 😬                         | •••                     | ३३५                          |
| ७. शित्ताका महत्व[ श्री० परमानंद शास्त्री ः            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••                     | ३४०                          |
| ⊏. भगवान् महावीर ( कविता )[ ले० श्री० <b>त्रा</b> न    | ांद जैन ∵                               | •••                     | ३४२                          |
| ६. नारीत्व ( कहानी )—[ ले० श्री भगवत् जैन              | •••                                     | •••                     | ३४३                          |
| १०. सुभाषित[ ले० स्वर्गीय पं० भूधरदास ···              | •••                                     | •••                     | ३४७                          |
| ११. उन्मत्त संसारके काले कारनामे—[ पं० नाथूराम         | डोंगरीय · · ·                           | •••                     | ३४८                          |
| १२. दक्तिएके तीर्थ क्षेत्र—[ श्री० पं० नाथूराम जी प्रे | <del>ग</del> ी                          | No. o.                  | ३५१                          |
| १३. कथा कहानी —[ ऋयोध्याप्रसाद गोयलीय                  | •••                                     | •••                     | ३५७                          |
| १४. भाग्य ऋौर पुरुपार्थ[ श्री० बा० स्रजभानजी           | वकील …                                  | •••                     | ३५६                          |
| १५. मानव-मन ( कविता )[ श्री० नाथ्राम डोंगर             | ीय '''                                  | •••                     | ३६६                          |
| १६. जैनधर्म श्रौर श्रनेकान्त—[ माहित्यरत्न पं० दरव     | ारीलाल न्यायतीर्थः                      | •••                     | ३६७                          |
| १७. तरुगा-गीत ( कविता ) श्री० भगवत् जैन                | •••                                     | •••                     | ३७०                          |
| १८. भगवती श्राराधना श्रौर शिवकोटि [ले० पं०परम          |                                         | •••                     | ३७१                          |
| १६. पथिक (कहानी)—[ले० श्री० नरेन्द्रप्रसाद जैनर्ब      | ो. ए                                    | •••                     | <b>३</b> ∵७ <b>७</b>         |
|                                                        |                                         |                         |                              |

## श्री जैन नया मन्दिर देहली

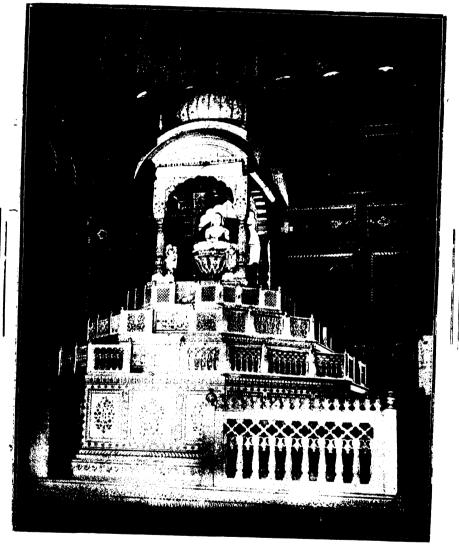

इस मन्दिरकी निर्माण कला देखते ही बनती है। समवशरणमें संगमरमरकी वेदीमें पचीकारीका काम बिल्कुल अन्टा और अभूतपूर्व है। कई अंशोंमें ताजमहलसे भी अधिक बारीक और अनुपम काम इस वेदीमें हुआ (पृ० ३३४)

(ला॰ पन्नालाल जैन श्रमवालके सौजन्यसे प्राप्त)

## ॐ श्रह्म



नीति-विरोध-ध्वंसी लोक-व्यवहार-वर्त्तकः सम्यक् । परमागमस्य बीजं भुवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान-वीर-सेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा, जि॰सहारनपुर प्रकाशन-स्थान-कर्नाट सर्कस, पो॰ व॰ नं॰ ४८, न्यू देहली चैत्र शुक्ल, वीरनिर्वाण सं॰ २४६५, विक्रम सं०१६६६

किरसा ६

### समन्तमद्र-प्रवचन

नित्याद्येकान्तगर्तप्रपतनविवशान्प्राणिनोऽनर्थसार्था-दुद्धर्तुं नेतुमुचैः पदममलमलं मंगलग्नामलंघ्यम् । स्याद्वाद-न्यायवर्त्म प्रथयदवितथार्थं वचः स्वामिनोदः प्रेज्ञावस्वात्प्रवृत्तं जयतु विघटिताऽशेषमिथ्याप्रवादम् ॥ —-- श्रष्टसहस्र्यां, विद्यानंदाचार्यः

स्वामी समन्तभद्रका वह निर्दोष प्रवचन जयवन्त हो—श्रपने प्रभावसे लोकहृदयोंको प्रमावित करे—जो नि-त्यादि एकान्तगर्तोंमें—वस्तु कूदस्यवत् सर्वथा नित्य ही है श्रयवा स्त्य-स्त्यमें निरम्वय विनाशस्प सर्वथा स्थिक ही है, इस प्रकारकी माम्यतारूपी एकान्तखड्ढोंमें—पड़नेके लिये विवश हुए प्राणियोंको श्रनर्थ-समृहसे निकालकर मंगल-मय उच्चपदको प्राप्त करानेके लिये समर्थ है, त्याद्वाद न्यायके मार्गको प्रख्यात करने वाला है, सत्यार्थ है, श्रलंब्य है, परीज्ञापूर्वक प्रवृत्त हुन्ना है ऋथवा प्रेज्ञावान्-समीज्ञ्यकारी—ऋ। वार्यमहोदयके द्वारा जिसकी प्रवृत्ति हुई है ऋौर जिसने संपूर्ण मिथ्याप्रवादको विघटित—तितर वितर—कर दिया है।

> विस्तीर्शांदुर्नयमयप्रबलान्धकार-दुर्बोधतत्त्वमिह वस्तु हितावबद्धम् । व्यक्तीकृतं भवतु नस्सुचिरं समन्तात्सामन्तभद्र-वचनस्सुटरत्नदीपैः ॥

> > --- यायविनिश्चयालंकारे, वादिराजसूरिः

फैले हुए दुर्नयरूपी प्रवल अन्धकारके कारणसे जिसका तत्त्व लोकमें दुर्वोध हो रहा है—ठीक समक्त नहीं पड़-ता—वह हितकारी वस्तु—प्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थमाला—श्रीसमन्तभद्रके वचनरूपी देदीप्यमान रह्नदीपकोंके द्वारा हमें सब श्रोरसे चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिमासित होवे—श्रर्थात् स्वामी समन्तभद्रका प्रवचन उस महा-जाज्वल्यमान रह्मसमूहके समान है जिसका प्रकाश श्रप्रतिहत होता है श्रोर जो संसारमें फैले हुए निरपें ज्ञनयरूपी महामिथ्यान्धकारको दूर करके वस्तुतत्त्वको स्पष्ट करनेमें समर्थ है, उसे प्राप्त करके हम श्रपना श्रजान दूर करें।

स्यात्कारमुद्रितसमस्तपदार्थपूर्ण त्रैलोक्यहर्म्यमखिलं स खलु व्यनक्ति । दुर्वादकोक्तितमसा पिहितान्तरालं सामन्तभद्र-यचनस्फुटरलदीपः ।।
—श्रवणवेल्गोलशिलाले० नं०१०५

श्रीसमन्तभद्रका प्रवचनरूपी देदीप्यमान रत्नदीप उस त्रैजोक्यरूपी महलको निश्चितरूपसे प्रकाशित करता है जो स्यात्कारमुद्राको लिये हुए समस्त पदार्थींसे पूर्ण है ग्रीर जिसके ग्रन्तराल दुर्वादियोंकी उक्तिरूपीग्रन्धकारसे ग्राच्छादित हैं।

जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त चनुशासनम् ।

वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥

—हरिवंशपुरागो, जिनसेनाचार्यः

जीवसिद्धिका विधायक श्रीर युक्तियों द्वारा श्रयवा युक्तियोंका श्रनुशासन करने वाला—श्रथीत् 'जीवसिद्धि' श्रीर 'युक्तयनुशासन' जैसे प्रन्थोंके प्रख्यनरूप —समन्ताभद्रका प्रवचन श्रीवीरके प्रवचनकी तरह प्रकाशमान है—श्रमित तीर्थंकर श्रीमहावीर भगवान्के वचनोंके समकन्त है श्रीर प्रभावादिकमें भी उन्हींके तुल्य है।

श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्यापि वचोऽनधम् । प्राशानां दुर्लभं यद्वन्मानुषत्वं तथा पुनः ॥ —सिद्धान्तसारसंप्रहे, नरेन्द्रसेनाचार्यः

श्रीसमन्तभद्रदेवका निर्दोष प्रवचन प्राणियोंके लिये ऐसा ही दुर्लभ है जैसा कि मनुष्यत्वका पाना—श्रर्थात् श्रमादि कालसे संसारमें परिश्रमण करते हुए प्राणियोंको जिस प्रकार मनुष्यभवका मिलना दुर्लभ होता है उसी प्रकार समन्तभद्रदेवके प्रवचनका लाभ होना भी दुर्लभ है, जिन्हें उसकी प्राप्ति होती है वे निःसन्देह सौभाग्यशाली हैं।



## **ग्रन्तरद्वीपज मनुष्य**

[ सम्पादकीय ]

न नुष्योंके कर्मभूमिज श्रादि चार भेदोंमें 'श्रन्तरद्वीपज' भी एक भेद हैं। श्रन्तरद्वीपोंमें जो उत्पन्न होते हैं उन्हें 'श्रन्तरद्वीपज' कहते हैं। ये श्रन्तरद्वीप लवणोदिषि तथा कालोदिष समुद्रोंके मध्यवतीं कुछ टापू हैं, जहां कुमानुपों-की उत्पत्ति होती है श्रीर इभीसे इन द्वीपोंको 'कुमानुपद्वीय' भी कहते हैं, जैसा कि निलोयपएणत्ती (त्रिलोकप्रज्ञित) के निम्न वाक्योंसे प्रकट हैं—

> "कुमार्णसा होंति तराणामा । " " दीवार्ण कुमार्णसेहि जुतार्ण ॥" —ऋषिकार ४ था

इन द्वीपोंमें उत्पन्न हो विश्वले मनुष्योकी आकृति पूर्ण्रू एस मनुष्यो नैसी नहीं होती—मनुष्याकृतिके माथ पशुद्योंकी आकृतिके मिश्रणको लिये हुए होती है । ये मनुष्य प्रायः नियंचमुख होते हैं—कोई अश्यमुख हैं, कोई गजमुख, कोई वानरमुख इत्यादि; किन्हींके सींग हैं, किन्हींके पूंछ और कोई एक ही जंघावाले होते हैं । अपने इन आकृतिभेदके कारण ही उनमें परस्पर भेद हैं—एक अन्तरद्वीपमें प्रायः एक ही आकृतिके मनुष्य निवास करते हैं । कालोदिधिकी पूर्वदिशामें तो 'उदकमःनुप' भो रहते हैं, जिन्हें जलचर मनुष्य समक्तना चाहिये; और

पश्चिम दिशामें 'पित्तमानुप' भी वास करते हैं, जिनके पित्त्योंकी तरह परीका होना जान पड़ता है। यथाः— कालोदे दिशि निश्चेयाः प्राच्यामुदकमानुषाः। श्रपाच्यामश्वकर्णास्तुप्रतीच्यांपित्तमानुषाः॥ ५-५६॥ —हिपंशप्राणे, जिनसेनः

श्रपनी ऐसी ऐसी विचित्र श्राकृतियों श्रीर पशुश्रांके समान जीवन व्यतीत करनेके कारण वे लोग 'कुमानुप' कहलाते हैं। श्रपराजितस्रिने, जो कि विक्रमकी प्रायः ७वीं या ८ वीं शताब्दीके विद्वान् हैं, भगवती श्राराधनाकी गाथा नं० ७८१ की टीकामें इन कुमानुपोंकी श्राकृति श्रादिका कुछ वर्णन देने हुए, इन्हें साफ़तौर पर मनुष्यायुको भोगने वाले, कन्द-मूच-फचाहारी श्रीर मृगोपमचेष्टित लिखा है। यथा—

इत्येवमादयो ज्ञेया ऋन्तरद्वीपजा नराः ॥ समुद्रद्वीपमध्यस्थाः कन्दमृलफलाशिनः । वेदयःते मनुष्यायुस्ते मृगोपमचेष्टिताः ॥

'मृगंपमचेटित' विशेषणसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ये लोग प्रायः पशुत्र्यांके समान जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं।

श्रीजटा-सिंइनन्याचार्य, जो कि विक्रमकी प्रायः ७वीं

शताब्दीके करीब हुए हैं,श्रुपने वरांगचरित#के छुटे सर्गमें तिर्येचगतिके दुःखों श्रौर उसके कारणोंका वर्णन करते हुए लिखते हैं:—

सुसंयतान्वाग्भिरिधिच्चपन्तो ह्यसंयतेभ्यो ददते सुखाय । तिर्यङ्मुखास्ते च मनुष्यकल्या द्वीपान्तरेषु प्रभवन्त्यभद्राः केचित्पुनर्वानरतुल्यवक्त्राः केचिद्गजेद्रप्रतिमाननाश्च । श्रश्वानना मेराद्रमुखाश्वकेचिदजोष्ट्रवक्त्रामहिषीमुखाश्च।

श्रथांत्—जो लोग सुसंयमी पुरुषोंका वचनों द्वारा तिरस्कार करते हुए श्रसंयमी पुरुषों (श्रपात्रों) को सुखके लिये दान देते हैं वे द्वीपान्तरोंमें तिर्यचमुख वाले श्रमद्र प्राणी (कुमानुष) होते हैं, जिन्हें 'मनुष्यकल्प'—मनुष्योंसे कुछ हीन—सममना चाहिये। इनमेंसे कोई बन्दर-जैसे मुखवाले, कोई हाथी-जैसे मुखवाले, कोई श्रश्यमुख, कोई मेंदामुख, कोई बकरामुख, कोई ऊँटमुख, श्रीर कोई भेंस-मुखहोते हैं।

साथ ही, सातवें सर्गमें निम्न वाक्य-द्वारा, उन्होंने यह भी स्चित किया है कि अपात्रदानका फल कुमानुषों में जन्म लेकर श्रौर सुपात्रदानका फल भोगभूमिमें जन्म लेकर भोगना पड़ता है, इससे श्रपात्रदान त्याज्य है— अपात्रदानेन कुमानुषेषु सुपात्रदानेन च भोगभूमी । फलं लभन्ते खलु दानशीलास्तस्मादपात्रं परिवर्जनीयम्

इन दोनों कथनों से स्पष्ट है कि श्रीजटा-सिंहनन्दी-श्राचार्यने श्रन्तरद्वीपज मनुष्योंको प्रायः तिर्येचोंकी कोटिमें रक्ता है, उन्हें 'मनुष्यकल्प' तथा 'कुमानुष' बतलाया है श्रीर भोगभूमिया नहीं माना।

श्रीजिनसेनाचार्यने श्रादिपुराणमें श्रंतरद्वीपोंको कुमानुषजनोंसे भरे हुए लिखा है श्रीर साथ ही उन्हें

दिग्विजयके अनन्तर भरत चक्रवर्तीकी विभूतिके वर्णनमें शामिल किया है, जिससे यह मालूम होता है कि भरत-चक्रवर्तीने अन्तरद्वीपोंको भी अपने आधीन किया है और इसलिये वे द्वीप भोगभूमिके ज्ञेत्र नहीं हैं। आदि-पुराणका वह वाक्य इस प्रकार है—

भवेयुरन्तरद्वीपाः षट्पंचाशत्प्रमा मिताः । कुमानुषजनाकीर्णा येऽर्णवस्य खिलायिताः ॥६५॥ —पर्व ३७वां

श्रव इस विषयमें तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकके कथनको भी लीजिये, जो श्रनेक प्रन्थकथनोंके समन्वयरूप जान पड़ता है। श्रीविद्यानन्दाचार्य 'श्रायां म्लेच्छाश्च' इस सूत्र-की टीकामें, म्लेच्छमनुष्योंके श्रन्तरद्वीपज श्रीर कर्मभूमिज ऐसे दो भेद करनेके बाद 'श्राद्याः षरासावितः स्थाता वार्षिद्वयतटद्वयोः' इस वाक्यके द्वारा श्रन्तरद्वीपजींको लवसो दिध श्रीर कालो दिधके दोनों तटवर्ती द्वीप भेद के कारस ६६ प्रकार के बतलाते हुए, लिखते हैं—

"ते च केचिद्भोगभूमिसमप्रशिषयःपरे कर्मभूमि-समप्रशिषयःश्रूयमाशाःकीहगायुक्तसेषवृत्तयइत्याचप्टे— भोगभूम्यायुक्तसेषवृत्तयो भोगभूमिभिः । समप्रशिषयः कर्मभूमिवत्कर्मभूमिभिः ॥ भोगभूमिभिःसमानप्रशिषयोऽन्तरद्वीपजा म्लेच्छा भोगभूम्यायुक्तसेषवृत्तयःप्रतिपत्तव्याः, कर्मभूमिभिःसम-

प्रिष्यिः कर्मभूम्यायुरुत्सेधवृत्तयस्तथानिमित्तसद्भावात्।"

इन वाक्योंके द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि—'उन अन्तरदीपज मनुष्योंमेंसे कुछ तो—किसी किसी अन्तरदीपके निवासी तो—'मोगमूमिसमप्रणिधि' हैं । जिनकी आयु, शरीरकी ऊंचाई श्रीर वृत्ति (प्रवृत्ति अथवा आजीविकाके साधन) भोगमूमियोंके समान हैं उन्हें 'मोगम्मिसमप्रणिधि' कहते हैं श्रीर जिनकी आयु, ऊँचाई

यह प्रत्य प्रो० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. के
 द्वारा युसंपादित हो कर श्रमी माणिकचन्द्रप्रन्थमालामें
 प्रकट हुआ है।

तथा वृत्ति कर्मभूमिके समान हैं वे 'कर्मभूमिसमप्रशिधि' कहलाते हैं; क्योंकि उनकी श्रायु श्रादिके लिये उस उस प्रकारके निमित्तका वहां सद्भाव है।'

ऊपरके इन सब प्राचीन कथनोंका जब एक साथ विचार किया जाता है तो ऐसा माल्म होता है कि श्रन्तरद्वीपज मनुष्य श्रिधिकांशमें 'कर्मभूमिसमप्रशिधि' हैं--कर्मभूमियोंके समान श्रायु, उत्सेध तथा वृत्तिको लिये हुए हैं--, उनका 'कन्दमलफलाशिनः' विशे-पण श्रीर भरत चक्रवर्तीके द्वारा उन दीवीकी जीतकर स्वाधीन किया जाना भी इसी बातको सूचित एवं पुष्ट करता है। यहां इस लेखमें उन्हींका विचार प्रस्तुत है। वे सब कुमानुष हैं, मनुष्य कल्प हैं—मनुष्योंसे हीन हैं — श्रौर 'म्गोपमचेष्टित' विशेषणसे पश्तश्रोंके समान जीवन व्यतीत करने वाले हैं। उनकी श्राकृति श्रधिक-तर पशुत्रोंसे मिलनी-जुलती है--पशुजगतकी तरफ उसका ज्यादा भुकाव है--क्योंकि शरीरका प्रधान ग्रंग 'मुख' ही उनका पशुत्र्यों-जैसा है त्र्यौर उसीकी विशेषता के कारण उनमें नामादिकका भेद किया जाता है— 'तिर्यंङ मुखाः' विशेषण भी उनकी इसी बातको पुष्टकरता है। जटासिंहनन्दी ऋाचार्यने तो तिर्येचोंके वर्णनमें ही उनका वर्णन दिया है-मनुष्योंके वर्णनमें उनका समावेश नहीं किया। इससे यह स्पघ्ट जाना जाता है कि ये ऋन्तरद्वीपज मनुष्य प्रायः तिर्येचांके ही समान हैं--मात्र मनुष्यायुका उपभोग करने तथा कुछ ब्राकृति मनुष्यों-जैसी भी रखने श्रादिके कारण कुमानुष कह-लाते हैं। श्रौर इसलिये इन श्रमद्र प्राणियोंको तिर्यचौं-के ही समान नीचगोत्री सममना चाहिये।

चूंकि तियेंचोंको देशसंयमका पात्र माना गया है श्रीर ये कर्मभूमिसमवृत्तिवाले श्रन्तरद्वीयज मनुष्य मनुष्याकृति श्रादिके संमिश्रण द्वारा दूसरे तियंचपशुश्रों-से कुछ श्रच्छी ही हालतमें होते हैं, इसलिये इनमें देश-संयमकी पात्रता श्रीर भी श्रधिक सम्भव जान पड़ती है। ऐसी हालतमें यह कहना कुछ भी श्रसंगत मालूम नहीं होता कि ये लोग तियेंचोंकी तरह नीचगोत्री होनेके साथ साथ देशसंयत नामके पांचवें गुणस्थान तक जा सकते है।

श्रीर इसलिये गोम्मटसार-कर्मकाएडकी गाथा नं० ३००में 'देसे तदियकसाया शाचं एमेव मग्राससामग्रो' इस वाक्यके द्वारा मन्ष्य सामान्यकी दृष्टिसे-किसी वर्ग-विशेषकी दृष्टिसे नहीं-देशसंयत गुग्रस्थानमें जो नीच गोत्रका उदय वतलाया है चह इन ऋन्तरद्वीपज मनुष्यों को लच्य करके ही जान पड़ता है। श्रौर 'मणुवे श्रोघो *थावर*' इत्यादि गाथा नं०२६⊏ में मनुष्योंके जो उदय-योग्य १०२ प्रकृतियां बतलाई हैं स्त्रीर उनमें नीचगोत्र की प्रकृतिको भी शामिल किया 🕏 उसमें नीचगोत्र-विष-यक उल्लेख इन ग्रन्तर द्वीपज मनुष्यों तथा सम्मूर्च्छन मनुष्योंको भी लच्य करके किया गया है, स्योंकि ये दोनों ही नीचगोत्री हैं ऋौर गाथामें 'श्रोध' शब्दके प्रयोगद्वारा सामान्यरूपसे मनुष्यजातिकी दृष्टिसे कथन किया गया है --- मनुष्यमात्र ऋथवा कर्मभूमिज ऋादि किसी वर्गविशेष के मनुष्योंकी दृष्टिसे नहीं। यदि मनुष्यमात्र श्रथवा सभी वर्गीके मनुष्योंके लिये उदययोग्य प्रकृतियोंकी संख्या १०२ मानी जाय तो गाथा नं० ३०२ व ३०३ में भोग-भूमिज मनुष्योंके उदययोग्य प्रकृतियोंकी संख्या जो ७८ वतलाई है श्रीर उसमें नीचगोत्रको शामिल नहीं किया उसके साथ विरोध त्राता है। साथ ही, त्रन्तरद्वीपज श्रीर सम्मू च्छ्रीन मनुष्योंमें भी उच्चगोत्रका उदय टहरता है: क्योंकि १०२ प्रकृतियोंमें उच्चगोत्र भी शामिल है। बाकी कर्मभृमिज मनुष्य—जिनमें श्रार्यखग्डज श्रीर म्लेच्छख-रडज दोनों प्रकारके मनुष्य शामिल हैं-सकलसंयमके पात्र होने के कारण उच्च गोत्री हैं, यह बात मैं ऋपने पिछले लेखमें — 'गोत्रकर्म पर शास्त्रीजीका उत्तर लेख' शीर्पकके नीचे स्पष्ट कर चुका हूँ;श्रीर इसलिये गोम्मटसार कर्मकाराडकी उक्त गाथा नं०२६८ तथा ३०० में मनुष्यों-के नीचगोत्रके उदयका जो सम्भव बतलाया गया है वह कर्मभूमिज मनुष्योंकी दृष्टिसे माल्म नहीं होता।

इस प्रकार प्राचीन दिगम्बर जैन ग्रंथांपरसे कर्मभूमि-समप्रणिष श्चन्तरद्वीपजमनुष्योंके नीचगोत्री होने श्चौर देशसंयम धारल कर सकने का जो निष्कर्प निकलता है वह पाठकोंके सामने हैं। श्चाशा है विद्वज्जन इसपर विचार करनेकी कृपा करेंगे।

वीरसेवामंदिर, सरसावा; ता०३-३-१६३६



## हमारे पराक्रमी पूर्वज

(२)

## राजा हरसुखराय

<del>→201</del> <del>202</del> (--

[ ले॰ श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय ]

भी दिन थे, जय हमारे पूर्वज लक्ष्मीकी श्राराधना न करके उस पर शासन करते थे ! धनको कौड़ियोंकी तरह बखेरते थे, पर वह कम न होता था ! गरीय-गुरवाश्रोंकी इम्दाद करते थे, मगर उरते हुए !—कहीं ऐसा न हो कोई भाई बुरा मान जाय श्रोर कह बैठे—''हम गरीय हुए तो तुम्हें धन्नासेठी अतानी नसीय हुई !" धार्मिक तथा लोकोपयोगी कार्योंनं में लाखों रुपये लगाते थे, परन्तु भय बना रहता था कि कहीं किसीको श्रात्म-विज्ञापनकी गन्ध न श्राजाए ! किए हुए धर्म-दानकी प्रशंसा सुन पड़ती थी तो बहरे वन जाते थे, जिससे श्रात्म-प्रशंसा सुन कर श्राममान न हो जाय ! वे लक्ष्मीके उपासक न होकर वीतरागके उपासक थे । लक्ष्मीको पूर्व संचित श्रुभ कर्मोंका उपहार न समक्ष कर कुमार्गकी प्रवर्त्तक समक्षते थे । उनका विश्वास था—सुईके छिद्रोंमें हजार ऊंटोंका निकल जाना तो सम्भव, पर लक्ष्मीपतिका संसार-सागरसे पार

होना सम्भव नहीं । इसीलिये वे लच्मीको टुकराते थे श्रीर उसके बल पर सम्मान नहीं चाहते थे; पर होता था इसके विपरीत । लच्मी उनके पाँवोसे लगी फिरती थी । कोयलोंमें हाथ डालते तो श्रशफियां बन जाती थीं श्रीर सांप पर पाँच पड़ता था तो वह रत्न-हार बन जाता था।

वे लच्मीके लिये हमारी तरह वीतराग भगवान्को रिभानेका हास्यास्पद प्रयत्न नहीं करते थे। श्रीर न घेलीकी खील-यताशे मेलेमें बांटते हुए मंगतोंके सर पर पाँव रखकर दानवीर कहलानेकी लालसा रखते थे। पाँच श्रानेकी काठकी चौकी मन्दिरमें चढ़ाते हुए उसके पायों पर चारों भाइयोंका नाम लिखानेकी इच्छा नहीं रखते थे श्रीर न श्रपनी स्वर्गीय धर्मपत्नीकी पवित्र स्मृति में सवा रूपयेका छतर चढ़ा कर कीर्ति ही लूटना चाहते थे। उन्हें पद-प्रतिष्ठा तथा यश-मानकी लालसा न होकर श्रात्मोद्धारकी ही कामना वनी रहती थी।

नेकी करके कुएमें फेंकनेवाले ऐसे ही माईके लालोंमें देहलीके राजा हरसुखराय खीर उनके सुपुत्र सुगनचन्दजी हुए हैं। सन् १७६० में देहलीके धर्मपुरं
मोहल्लेमें राजा हरसुखराजजीने एक खर्यन्त दर्शनीय
भव्य जिन-मन्दिरका निर्माण कराया, जिसकी
लागत उस समयकी प्रलाख कृती जाती है। यह
मन्दिर ७ वर्षमें बनकर जब तैयार हुखा तो एक दिन
लोगोंने सुबह उठकर देखा कि मन्दिरका सारा काम
सम्पूर्ण हो चुका है केवल शिखर पर एक दो रोज़का
काम द्यौर बाकी था, किन्तु तामीर बन्द कर दी गई है
और राजा साहब, जो सदी गर्मी बरसातमें हर समय
मेमार-मज़रूगोंमें खड़े काम करातेथे, खाज वहाँ नहीं हैं।

लोगोंको अनुमान लगाते देर न लगी। एकसज्जन बोले--- 'हम पहले ही कहते थे इस मुसलमानी राज्यमें जब कि प्राचीन मन्दिर ही रखने दूभर हो रहे हैं, तब नया मन्दिर कैसे बन पाएगा ?''

दूमरे महाशय श्रपनी श्रक्तकी दौड़ लगाते हुए बोल उटे--- 'खिर भाई राजा साहव बादशाहके खजाँची हैं, मन्दिर बनानेकी श्रमुमति ले ली होगी। मगर शिखरबन्द मन्दिर कैसे बनवा सकते थे ? श्रगर मन्दिर-का शिखर बनानेकी श्राज्ञा दे दी जाय, तो मस्जिद श्रौर मन्दिरमें श्रन्तर ही क्या रह जायगा ?"

तीमरेने ऋटकल लगाते हुए कहा--"वेशक मन्दिरकी शिखरको मुसलमान कैसे सहन कर सकते हैं? देखो न, शिखर बनता देख फीरन तामीर स्कवादी।"

किसीने कहा— "ग्ररे भई राजा साहबका क्या विगड़ा, वे तो मुँह ह्युपाकर घरमें वैठ गये। नाक तो हमारी कटी!! भला हम किसीको भ्राव क्या मुँह दिखाएँगे इस फजीतेसे तो यही बेहतर था कि मन्दिरकी नींव ही न खुदवाते!!!"

जिस प्रकार म्युनिस्पैलिडीका जमादार ऊँचे-ऊँचे
महल और उनके अम्दर रहने वाले भव्य नर-नारियोको न देखकर गम्दगीकी और ही दृष्टिपात करता है,
उसी प्रकार खिद्रानुवेशी गुणा न देख कर अवगुणा ही
खोजते फिरते हैं। जो कोरे नुक्ताची थे वे नुक्ताचीनी
करते रहे; मगर जिन्हें कुछ धर्मके प्रति मोह था उन्होंने
सुना तो अम्न-जल छोड़ दिया। पेट पकड़े हुए राजा
हरसुखराय जीके पास गये और आँखों में आँसू भर कर
अपनी न्यथा को प्रकट करते हुए चोले—

"श्रापके होते हुए भी जिन-मन्दिर श्राध्रा पड़ा रह जाय, तच तो समिक्तिये कि भाग्य ही हमारे प्रतिकृत है। श्राप तो फर्माते थे कि बादशाह सलामतने शिखर बनानेके लिये खुद ही श्रापनी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी; फिर नागहानी यह मुसीबत क्यों नाज़िल हुई!"

राजा साहबने पहले तो टालमट्लकी बातें कीं फिर मुंह लटकाकर सकुचाते हुए बोले—"भाइयोंके आगो श्रव पर्दा रखना भी ठीक नहीं मालूम होता, दरश्रसल बात यह है कि जो कुछ थोड़ीसी यूंजी थी, वह सब ख्रम हो गई, कर्ज में किसीसे लेनेका आदी नहीं, सोचता हूँ विरादरीसे चन्दा करलं, मगर कहनेकी हिम्मत नहीं होती। इसीलिये मजबूरन तामीर बन्द कर दी गई है।"

मुना तो बाँछें खिल गईं—"वस राजासाहव इतनी जरीमी बात !!" कहकर श्रागन्तुक सज्जनोंने श्रशिंपींका देर लगा दिया ! श्रीर बोले—"श्रापकी जूतियाँ जाएँ चन्दा माँगने । हम लोगोंके होते श्रापको इतनी परेशानी !! लानत है हमारी ज़िन्दगी पर !!!

राजासाहब कुछ मुस्कराते श्रीरकुछ लजाते हुए बोले— बेशक, में श्रपने सहधर्मी भाइयोंसे इसी उदारताकी श्राशा रखता था। मगर इतनी रक्तमका मुभे करना क्या है? दों चार रोज़की तामीर-खर्चके लिये जितनी रकमकी ज़रूरत है, उसे अगर मैं लूंगा तो सारी विरादरीसे लूंगा वर्ना एकसे भी नहीं।"

हील-हुज्जत बेकार थी, हर जैन घरसे नाममात्रको चन्दा लिया गया। मन्दिर बनकर जब सम्पूर्ण हुन्ना तो बिरादरीने मिन्नतें कीं—राजा साहब मन्दिर न्नापका है, न्नाप ही कलशारोहण करें। राजा साहब पगड़ी उतारकर बोले—भाइयो! मन्दिर मेरा नहीं पंचायतका है, सभीने चन्दा दिया है, न्नात पंचायत ही कलशारोहण करे न्नीर वही न्नाजसे इसके प्रबन्धकी जिम्मे-दार है।"

लोगोंने सुना तो ऋवाक् रह गये, ऋब उन्होंने इस थोड़ीसी रकमके लिये चन्दा उगाहनेके रहस्यको समका ।

मन्दिर श्राज भी उसी तरह श्रपना सीना ताने हुए गत गौरवका बखान कर रहा है। इस मन्दिरकी निर्माण-कला देखते ही बनती है। समवशरण में संगमरमरकी वेदीमें पचीकारीका काम बिल्कुल श्रनूटा श्रीर श्रम्तपूर्व है। कई श्रंशोंमें ताजमहलसे भी श्रिधिक बारीक श्रीर श्रमुपम काम इस वेदी पर हुआ है। वेदीमें बने सिंहोंकी मूछोंके बाल पत्थरमें खुदाई करके काले पत्थरके इस तरह श्रंकित किए गए हैं कि कारी-

## सत्संग

जाइयो तहाँ ही जहाँ संग न कुसंग होय, कायरके संग शूर भागे पर भागे है। फूलनकी बासना सुगन्ध भरे बासनामें, कामिनीके संग काम जागे पर जागे है। घर बसे घर पै बसी, घर वैराग कहाँ, काम, कोध, लोभ, मोह पागे पर पागे है। काजरकी कोटरीमें लाखहु सयानो जाय, काजरकी एक रेख लागे पर लागे है। —श्रज्ञात

गरके हाथ चूम लेनेको जी चाहता है श्रीर बेसाखता हरसुखरायजीकी इस सुरुचिके लिये वाह-बाह निकल पड़ती है। श्री जिनमगवान्का प्रतिबिम्बं इस वेदीमें जिस पाषाण-कमल पर बिराजमान है वह देखते ही बनती है। यद्यपि प्राचीन तत्त्र्णकलासे श्रनभिद्य श्रीर जापानी टाइलोंसे श्राकर्षित बहुतसे जैनबन्धुश्रोंको यह मन्दिर श्रपनी श्रोर श्राकर्षित नहीं कर सका है, फिर भी जैनोंके लाख-लाख छुपाने पर भी विदेशोंमें इसकी मन्य कारीगरीकी चर्चा है श्रीर विदेशी यात्री देहली श्राने पर इस मन्दिर १७६ वर्ष पुराना होने पर भी नए मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है।

इस मन्दिरकी जब प्रतिष्ठा हुई थी, तो तमाम क्रीमती सामान मुसलमानोंने लूट लिया था, किन्तु बादशाहके हुक्मसे वह सब सामान लुटेरोंको वापिस करना पड़ा। हरसुखरायजी शाही खजाँची थे श्रोर बादशाहकी श्रोर-से उन्हें राजाका खिताब मिला हुन्ना था। इन्हींके सुपुत्र सेट सुगनचन्दजी हुए हैं। इन्हें भी पिताके बाद राजाकी उपाधि श्रोर शाही खजाँचीगीरी प्राप्त हुई थी श्रोर वह ईस्टइपिडया कम्पनीके शासनकाल तक इन्हीं के पास रही। इनका जीवन-परिचय श्रगली किरखमें देखिये।

## परोपकार

जड़से उखाड़के सुखाय डारें मोहि,
मेरे प्राण घोट डारें घर घुत्राँके मकानमें ।
मेरी गाँउ कार्टें मोहि चाकूसे तरास डारें,
श्रान्तरमें चीर डारें घरें नहीं ध्यानमें ।
स्याही गाँहि बोर-बोर करें मुख कारों मेरो,
करूँ मैं उजारो तोकू ज्ञानके जहानमें ।
परे हूँ पराये हाथ तर्जूं न परोपकार,
चाहे घिस जाऊँ यूँ कहें कलम कानमें ॥
—कविरत्न गिरघर शर्मा



## प्राकार्य हेमचन्द्र

िले॰ श्री रतनलाल संघवी न्याय-तीर्थ विशारद ]

(क्रमागत)

#### रस-त्रलंकार-ग्रन्थ

हित्यके मामाणिक श्रंग रूप रस, श्रलंकार, गुण, दोष, रीति श्रादिका वास्तविक श्रीर विस्तृत ज्ञान करनेके लिये श्राचार्य हेमचन्द्रकी इस संबंधमें "काध्यानु-शासन" नामक सुन्दर कृति महान् श्रीर उचकोटिकी है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध काब्यज्ञ मम्मट कृत "काब्य-प्रकाश" के समान है। साहित्यशास्त्रके प्रमुख श्रङ्कोंका श्रिष्ठकारी रूपसे इसमें जो मार्मिक विवेचन किया गया है; उसमें श्राचार्य हेमचन्द्रकी सर्वतोमुखी प्रतिभाका श्रीर प्रकांड पोडित्यका श्रच्छा पता चलता है। यह स्त्र-बद्ध ग्रंथ है। इस पर "श्रलंकार-ब्डामिण" नामक रूप्पण क्षेक प्रमाण स्वोपज्ञवृत्ति है। इसी प्रकार इस पर "श्रलंकार-वृत्ति-विवेक" नामक ४००० स्त्रोक प्रमाण एक दूसरी स्वोपज्ञ विस्तृत होका भी है। इन विशालकाय रीकाश्रोमें विस्तृत रूपसे मूल-भावोंको

उदाहरण पूर्वेक समस्तानेका सफल प्रयास किया गया है।

च्यंजना-शक्ति के विवेचनमें श्रौर शान्तरसकी सिंडिमें गंभीर श्रौर उपादेश मीमांसा की गई है। "सिंडहेम"
के समान ही इसमें भी श्राट श्रम्याय है। पहला
प्रस्तावना रूप है, दूसरा रस संबंधी है। जिसमें ६
रसोंका एवं स्थायी, व्यभिचारी श्रौर सास्विक भावोंका
भेद पूर्वक वर्णन है। रमाभासका विवेचन भी है।
तीसरे श्रभ्यायमें काच्य, रस, पद, वाक्य श्रादिके दोषोंकी
मीमांसा की गई है। चौथेमें माधुर्य, श्रोज श्रौर
प्रसाद गुर्णोंका विवेचन है। पांचवेंमें श्रनुप्रास,
लाटानुप्रास, यमक, विश्वकाव्य, श्लेष, वक्रोक्ति
श्रौर पुनक्काभास श्रादि श्रव्दालंकारोंका वर्षन है।
छुढेमें श्रर्थालंकारोंका विस्तार किया गया है।
सातवेंमें नायक, नायिका उनके भेद प्रभेद श्रौर उनके

गुण लच्च आदिकी विवेचना है। श्रंतिम श्राट्वें में प्रवंधात्मक काव्यके मेदोंका, श्रीर मेचनकाव्य, अव्य काव्य श्रीर नाटक श्रादिका कथन किया गया है।

#### बन्द-शास्त्र

छुन्द-शास्त्रमें "छुन्दानुशासन" नामक कृति पाई जाती है। मूल-प्रंथ २२५ स्ठोक-प्रमाण है। उस पर भी तीन हजार स्ठोक प्रमाण सुन्दर स्वोपज्ञवृत्ति है। यह भी आठ अध्यायों में बटा हुआ है। छुन्द-शास्त्रमें यह प्रंथ अपनी विशेष सत्ता रखता है। अन्य छुन्द-ग्रंथों से इसमें अनेक विशेषताएँ हैं। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के छुन्दोंका अनेक सुन्दर उदाहरणों के साथ इसमें विवेचन किया गया है। यह इसकी उल्लेखनीय विशेषता है। इसके अध्ययनसे छुन्दोंका सरल रीतिसे उपयोगी ज्ञान हो सकता है।

हमारे परम प्रतापी चरित्र नायकने शब्दानुशासन (ब्याकरण), लिंगानुशासन (कोष), काव्यानुशासन (श्रलंकारादि प्रंथ) श्रीर छन्दानुशासन, इस प्रकार चार महत्वपूर्ण प्रंथोंकी रचना करके संस्कृत-साहित्य पर महान् श्रीर श्रवर्णानीय उपकार किया है। कहा जाता है कि इन्होंने बाद विवाद संबंधी "वादानुशासन" नामक प्रंथकी भी रचना की थी। किन्तु श्रनुपलब्ध होनेसे इस संबंधमें कुछ भी लिखना कठिन है। लेकिन "प्रमाण-मीमांसा" में इन्होंनें जो "छल, जाति, निप्रहस्थान श्रादिका विस्तृत विवरण लिखा है; उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनकी इस संबंधमें कोई न कोई स्वतंत्र कृति श्रवश्य होनी चाहिये। लेकिन इनकी श्रानेक श्रान्य कृतियोंके समान ही संभव है कि यह कृति

**आध्यात्मिक ग्रंथ** श्राप्यात्मिक-विषयमें श्रापकी रचना "योग-शास्त्र"

- <del>त्रपर नाम "ग्रप्मात्मोप्रनिषद" है । मूल १२०० क्</del>रोक कुंगर्ण है। यह भी १२ हजार क्रोक प्रमाण स्वोपश्रटीका-से अलंकत है। मुमुच्च जीवोंके लिये-उभय लोककी शांति प्राप्त करनेवालोंके लिये यह सरल और महत्वपूर्ण प्रंथ है। यह प्रकाश नामक १२ अध्यायों में विभाजित है। इसमें ज्ञानयोग, दर्शनयोग, चारित्रयोग, सम्यक्त्व, मिध्यात्व, गृहस्थधर्म, कषाय, इंद्रिय-जय, मनः शुद्धि, मैत्री त्रादि चार भावना, त्रासन प्राणायाम, त्रात्याचार-धारणा,पिंडस्थ, पदस्थ स्त्रादि शुभध्यानोंके भेद, मनंजय, परमानंद, उन्मनीभाव, श्रादि श्रनेक योग श्रौर श्रध्यात्म विषयीका वर्णन किया हुन्ना है। शान्तरसपूर्ण त्रात्मो-पदेश दिया हुआ है। यह भी श्रपनी कोटिका अनन्य ग्रंथ है। इसमें पातंजलिकत योग-शास्त्रमें वर्शित ब्राट योगांगोको जैनधर्मानुसार स्त्राचरणीय करनेका प्रयास किया गया है। इसमें ऋासन प्राणायाम संबंधी जो विस्तृत विवेचन पाया जाता है। उससे पता चलता है कि उस समयसे "हठ-योग" का प्रचुर मात्रामें प्रचार था इस ग्रंथमें "विद्यित", यातायात, श्लिष्ट श्लीन ये मनके ४ भेद सर्वथा नवीन श्रीर मौलिक किये गये हैं। निश्चय ही जैन-त्राचार-शास्त्र श्रीर जैन-तत्त्वज्ञान शास्त्रका प्रतिनिधित्व करनेवाले ग्रंथोंमेंसे एक यह भी कहा जा सकता है।

### स्तोत्र-ग्रंथ

श्राचार्यश्रीने "वीतराग-स्तोत्र" श्रीर "महादेव-स्तोत्र" नामक दो स्तोत्र भी लिखे हैं। "वीतराग-स्तोत्र" श्राहतदेवके विविध लोकोत्तर गुणोंका परिचायक, भक्ति-रससे भरपूर श्रीर स्तुतिके सर्व गुणोंसे संपन्न प्रसाद गुण युक्त, प्रतिदिन पठनीय सुन्दर स्तोत्र है। यह श्रानुष्टुप सुन्दमें होता हुआ भी श्रत्यंत श्राह्लादक श्रीर श्राकर्षक है।

#### कथा-ग्रंथ

समुद्र-समान विस्तृत और श्रति गंभीर "त्रिषष्टि-शलाका पुरुष-चरित्रः श्रीर परिशिष्टपर्वप्रनथ स्नाप द्वारा रचित कथा-प्रनथ हैं । त्रिपष्टिशलाका पुरुष-चरित्रमें वर्तमान अवसर्पिणीकालके २४ तीर्थकर, १२ चक-वर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव श्रीर ६ प्रतिवासुदेवका जीवन-चरित्र वर्णित है। यह पौराणिक-काब्य होता हुआ भी मध्यकालीन इतिहासके अनुसंधानमें और खास करके गुजरातके इतिहासकी दृष्टिसे उपयोगी साधन सिद्ध हो सकता है। क्योंकि इसमें हेमचन्द्रकालीन समाज-स्थिति, देशस्थिति, लोक-व्यवहार स्त्रादि बातोंका वर्णन मिल सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि ब्राचार्य हेमचन्द्र सुधारक-मनोवृत्तिके महापुरुप थे। यह १० वर्षीमें समाप्त हुआ है। इसका परिमाण ३४००० श्लोक प्रमारा है। रस, श्रलंकार, छुन्द, कथा-वस्तु, स्त्रीर काव्योचित स्त्रन्य गुणांकी स्रपेद्धांसे यह एक उच्च कोटिका महाकाव्य कहा जासकता है। हेमचन्द्र-की पूर्ण प्रतिभाका प्रा-प्रा प्रकाश इसमें उज्ज्वलताके साथ सुन्दररीति सं प्रकाशित हो रहा है । संस्कृत काव्य साहित्यका इसे रताकर समभना चाहिये।

परिशिष्ट पर्व इसी ग्रंथराजका उपसंहार है। इसमें
महावीर-स्वामीसं लगाकर युगप्रधान वज्रस्वामी तकका जीवन वृत्तान्त वर्णित है। श्रखण्ड-जेन संघमें
उत्पन्न होने वाले मनमेद, श्रुतपरम्पराका विच्छेद श्रार
उद्धार, देशमें पड़े हुए १२ दुण्काल, साधुसंघकी
संयमपरायणता श्रीर शिथिलता, संघकी महासत्ता,
मगध-सम्राट श्रेणिक श्रीर विविसार, श्रजातशत्रु कोणिक,
संप्रति, चन्द्रगुप्त, श्रशोकश्री, नवनन्द, मीर्योकी उन्नति
श्रीर श्रपकर्ष, गर्दामिल्लकी बलप्वकता, शकों द्वारा
देशका श्रंगभंग, श्रादि श्रनेक ऐतिहासक वर्णनोंसे

यह प्रन्थ भरा पड़ा है। इतिहासकी दृष्टिसे यह महान् उपादेय ग्रंथ है।

### नीति और अन्य ग्रन्थ

नीति-प्रन्थोंकी दृष्टिसे "म्राई नीति" प्रंथ श्रापकी रचना कही जाती है। यह १४०० श्लोक प्रमाण है। विद्वानोंमें मतभेद है कि यह प्रंथ श्राचार्य हेमचन्द्रकः है या नहीं। क्योंकि इसमें वर्णित श्रानेक बातें श्राचार्यश्र के व्यक्तित्वके श्रानुकृत प्रतीत नहीं होती हैं।

इसी प्रकार न्यायवलावल स्त्राणि, बालभाषा व्याकरण स्त्रवृत्ति, विभ्रम स्त्रम्, शेषसंग्रह, शेषसंग्रह-सारोद्धार, द्वात्रिंशत्द्वात्रिंशिका, द्विजवदनचपेटा, चन्द्र-लेखविजयप्रकरणम्, इत्यादि ग्रंथ भी श्राचार्य हेमचन्द्र-के रचित कहे जाते हैं। श्रार्हतमत प्रभाकर कार्यालय पूना द्वारा प्रकाशित प्रमाणमीमांसाके भूमिका पृष्ठ ६ श्रीर १० पर उक्त ग्रंथोंका उल्लेख किया हुश्रा है। इस सम्बन्धमें श्रनुसंधान करनेकी श्रावश्यकता है, तभी कुछ निश्चित् निर्णय दिया जा सकता है।

#### न्याय-ग्रन्थ

न्याय-प्रंथोंमं दो स्तुति-श्रात्मक वतीसियाँ श्रीर डेद श्रध्यायवाली प्रमाणमीमांसा उपलब्ध है। प्रमाण मीमांसा-प्रंथ जेन-त्याय साहित्यमं श्रपना विशेष स्थान रखता है। "श्रथ प्रमाणमीमांसा" नामक प्रथम सूत्रकी स्वोपज्ञ-वृक्तिसे ज्ञात होता है कि श्राचार्यश्रीने व्याकरण, काव्य, श्रीर छन्दानुशासनकी रचनाके बाद इसकी रचना की थी। यह पांच श्रध्यायोंमं विभक्त था। प्रत्येक-श्रध्याय एकसे श्रधिक श्रान्हिक वाला था। किन्तु दुर्माग्यसे श्राजकल प्रथम श्रध्याय (दो श्रान्दिक वाला) श्रीर दूमरे श्रध्यायका प्रथम श्रान्हिक इस प्रकार केवल छेद श्रध्याय ही उपलब्ध है। उप-लब्ध श्रंशके सूत्रोंकी संख्या १०० है श्रीर इत पर स्वोपज्ञवृत्ति २५०० क्षोक प्रमाण है। सम्पूर्ण श्वेता-स्वशेय न्याय साहित्यमें वादिदेवसूरिके न्याय-सूत्रों (प्रमाग्यनयतत्त्वालोक) के ऋतिरिक्त केवल यही न्याय-ग्रंथ सूत्रबद्ध है। वादिदेवसूरिके न्यायसूत्रोंकी ऋषेज्ञा इस ग्रन्थके सूत्र ऋषिक छोटे, सरल, रपष्ट ऋौर पूर्ण ऋर्यके चोतक हैं।

श्राचार्य हेमचन्द्र गौतमकी श्रान्हिक पाली पंचा-ध्यायीकी रचनाशैलीके अनुसार "जैन न्याय-पंचा-ध्यायी" के रूप में प्रमाणमीमांशाकी रचना करना चाहते थे। किन्तु यह ग्रंथ पांच ऋष्वायोमें समाप्त हुआ था या नहीं; अध्राही रह गया था, या शेप श्रश नष्ट हो गया है, श्रादि बातें विस्मृतिके गर्भमें सनिहित हैं। इसमें गौतमकी रचनाशैली मात्रका त्रनुकरण किया गया है न कि विषयको । शब्दोंके लुक्कणों में भी पर्याप्त मिन्नता है। विषयकी दृश्िसे प्रमाग्। अन्ध्यवसाय, विपर्यय, वस्तु, प्रत्यभिज्ञान, व्याप्ति, पत्त, दृशन्तामास, दृष्ण, जय, पराजय, श्रवप्रह, ईहा, श्रवाय, घारणा. मनःपर्यायज्ञान, श्रवधि-जान, द्रव्येन्द्रिय श्चादि विषय गौतम सुत्रोमें सर्वधा नहीं है । गौतमने ५ हेत्वामास माने हैं; जब कि जैन-न्यायमें २ ही माने गये हैं। इसी प्रकार मान्यतात्रोंकी श्रपेतासे भी गौतम-सत्रोमें श्रीर इसमें पर्याप्त भिन्नता है। "प्रमाण" के लक्त्रण में "स्व" पदके संबंध में आचार्य हेमचन्द्रने काफ़ी ऊहापोह की है और अपनी उल्लेखनीय मत्रमिन्नता स्पष्ट शब्दोंमें प्रदर्शित की है। श्राचःर्य श्री की विशेषतामय नैयायिक प्रतिभा के इसमें पद-पद पर दर्शन होते हैं। यदि सीभाग्यसे यह संपूर्ण जाता तो जैन न्यायके चंटीके प्रन्थोंमेंसे होता । श्रीर श्राचार्य श्रीकी हीरेके समान चमकने वाली एक उज्ज्वल कृति होती। इसका प्रत्यच प्रमाण

#### उपलब्ध ऋंश है।

इनकी न्यायविषयक बतीसियोंमेंसे एक "श्रन्य-योगव्यवछेद" है श्रीर दूसरी "श्रयोगव्यवछेद" है। दोनोंमें प्रसादगुणसंपन्न ३२-३२ श्लोक हैं । उदयना-चार्यने कुसुमांजलिमें जिस प्रकार ईश्वरकी स्तुतिके रूपमें न्याय-शास्त्रका संग्रंथन किया है; उसी तरहसे इनमें भी भगवान महावीर स्वामीकी स्तुतिके रूपमें पट-दर्शनोंकी मान्यताश्चोंका विश्लेषण किया गया है। श्लोकोकी रचना महाकवि कालिदास श्लौर स्वामी शंकराचार्यकी रचना-शैलीका स्मरण कराती है। दार्शनिक श्लोकोंमें भी स्थान २ पर जो विनोदमय ख्रांश देखा जाता है; उससे पता चलता है कि श्राचार्य हेम-चन्द्र हंसम्ख श्रीर प्रसन्न प्रकृतिके होंगे । श्रयोमव्यव-छेदका विषय महावीर स्वामीमं "त्राप्तत्व सिद्ध करना" है श्रीर श्रन्ययोगव्यवछेदका दिपय श्रन्य धर्म प्रवर्तको-में "श्राप्तत्वका श्रभाव सिद्ध करना" है । श्रन्ययोग व्यवछ्रेद पर मल्लिपेणसुरिकी तीन हजार क्लोक प्रमाण स्याद्वाद मंजरी नामक प्रसादगुगासंपन्न भाषामें सरस श्रीर सरल व्याख्या है। जैन न्यायसाहित्यमें यह व्या-ख्या ग्रंथ श्रपना विशेष श्रौर श्रादरपूर्ण स्थान रखता है। इस व्याख्यासे पता चलता है कि मूलकारिकाएँ ( अन्ययोगव्यवछेद-मूल ) कितनी गंभीर, विशद अर्थ-वाली श्रीर उच्चकोटि की हैं। हेमचन्द्रकी प्रतिभापूर्ण स्वाभाविक कलाका इसमें सुन्दर प्रदर्शन हुआ है।

## कलिकाल सर्वज्ञता

इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र, व्याकरण, काव्य, कोष, छन्द, अलकार, वैद्यक, धर्मशास्त्र, राजधर्म, नीतिधर्म,युद्धशास्त्र,समाजव्यवस्थाशास्त्र, इन्द्रजालविद्या, शिल्पविद्या, वनस्पतिविद्या, रत्नविद्या, क्योतिषविद्या, सामुद्रिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, धातुपरिवर्तनविद्या, योग- विद्या, मन्त्र, तन्त्र, यंत्र, वादविद्या, न्यायशास्त्र, स्त्रादि स्थनेक विद्यात्रीके महासागर में । इस मकार इनकी प्रत्येक शास्त्रमें स्थन्याहतगति, दूरदर्शिता स्त्रीर न्यवहारज्ञवा देखकर यदि "कलिकाल सर्वज्ञ" अथवा वर्तमान भाषामें कहा जाय तो "जीवितविश्वकोष" जैसी भावपूर्ण उपाधिसे हमारं चरित्र नायक विभूषित किये गये हैं; तो यह जरा भी श्रद्धक्ति पूर्ण नहीं समका जाना चाहिये। यही कारण है कि इनके नामके साथ दीर्घ कालसे "कलिकालसर्वज्ञ" उपाधि जुड़ी हुई देखी जाती है। पीटर्सन स्त्रादि पाश्चिमात्य विद्वानोंने तो स्त्राचार्य श्री को Ceeon of knowledge स्त्रयांत् "ज्ञानके महासागर" नामक जो स्त्रनुरूप उपाधि दी है। वह पूर्णरूपेण सत्य है।

## भाचार्यश्रीके भन्य संस्मरण

कहा जाता है कि आचार्य हेमचन्द्रने अपने प्रशंस-नीय जीवन कालमें ३३ हजार घरोंको अर्थात् लगभग डेढ़ लाख मनुष्योंको जैनधर्मावलम्बी बनाया था। आचार्य श्री चाहते तो अपने नामसे एक अलग संप्र-दाय अथवा नया धर्म स्थापित कर सकते थे। किन्तु यह उनकी महान् उदारता और अलौकिक निस्पृहता ही थी, कि उन्होंने ऐसा नहीं करके जैनधर्मको ही दृद्, स्थायी, एवं प्रभावशाली बनानेमें ही अपना सर्वस्व होम दिया।

यह जैन-समाज इस प्रकार श्रमेक दृष्टियोंसे श्राचार्य हेमचन्द्रको सदैव कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता रहेगा श्रीर श्राचार्य हेमचन्द्रका नाम जैनधर्मके उच्च कोटिके ज्योतिर्घरोंकी श्रेणीमें सदैवके लिये स्वर्णाद्वरोंमें लिखा दुषा रहेगा। कहा जाता है कि खाचार्य हेम-चन्द्रने एक सर्वथा नग्न पश्चिमी क्रीके सामने खपनी विद्याकी सिद्धी की थी। उस समय भी इनके शरीरमें बाल बराबर भी विकृति नहीं खाई थी। इससे खनुमान किया जा सकता है कि ये ब्रह्मचर्यके कितने बड़े हिमायती और पूर्ण पालक थे। यों तो ये बाल-ब्रह्मचारी ये ही और श्राजीवन एक निष्ठासे विशुद्धक्षेण ब्रह्म-चर्य बतका इन्होंने पालन किया था।

इस प्रकार श्राचार्य हेमचन्द्र साधुश्रामें चकवरीं, कामदेव जीतनेमें महादेव, ज्ञानलक्ष्मीमें कुबेर, व्या-ख्यान समयमें बृहस्पति, प्रयत्नमें भागीरथ, तेजमें सूर्य, श्रान्तिमें चन्द्र, स्थिरतामें मेरू, इन्द्रिय दमनमें यमराज, श्रीर सत्यमें युधिष्ठिरके समान थे। इमारे चरित्र-नायक तपस्याके जलते हुए श्रांगारे, ज्ञानके समुद्र, चारित्रमें स्फटिक, संयमकी साकार प्रतिमा, गुखोंके श्रागार, शक्तिके भण्डार, श्रीर सेवामें— परोपकारमें दधीचिके समान थे।

श्चन्तमें ८४ वर्षकी श्चायुमें संवत् १२२६ में गुजरातके ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण भारतके श्वासायण तपोधन रूप इन महापुरुषका स्वर्गवास हुआ।

श्चापके श्चनेक शिष्य थे । उनमेंसे रामचन्द्र, गुणचन्द्र, यशचन्द्र, उदयचन्द्र, यर्थमानगणि, महेन्द्र-मुनि, श्चीर बालचन्द्र वे सात मुख्य कहे जाते हैं।

श्चन्त में इन शब्दोंके साथ यह निवन्ध समाप्त किया जाता है कि श्चाचार्य हेमचन्द्रकी कृतियाँ, चरित्र श्चीर परोपकारमय जीवन बतलाता है कि वे कलिकाल सर्वत्र, जिन-शासनप्रयोता श्चीर भारतकी दिन्य विभूति थे।





नव-समाजकी उन्नतिकी जड़ शिक्षा है । इसके द्वारा ही मनुष्य अपनी मानसिक, शारीरिक, नैतिक श्रीर श्राध्यात्मक शक्तियोंका उद्भावन एवं विकास कर सकता है। शिद्धासे शिष्टता, सभ्यताकी सृष्टि, एवं वृद्धि होती है श्रीर उसके द्वारा ही हमारे उस पवित्रतम ध्येय-की सिद्धि हो सकती है, जिसकी प्राप्तिकी हमें निरन्तर श्रमिलापा लगी रहती है श्रीर जिसके लिये हम श्रनेक तरहके साधन जुटाया करते हैं। ब्रात्मिक शिचाही हमारे हृदयोंमें सन्निहित ऋज्ञान ऋन्धकारके पुंजका नाश करती है. श्रन्धविश्वासको जडुमूलसे उखाडु कर फैंकती है, कदाग्रहको हटाती है स्त्रीर उसीसे हमें हेयोपादेयका ठीक परिज्ञान होता है । शिक्तित समाज ही सर्वकला सम्पन्न होकर धार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक खेत्रीं-में प्रगति पासकता है, वही अपने देशको ऊंचा उठा सकता है श्रीर उसीके प्रयत्नसे राष्ट्र श्रपनी शक्तिको संगठितकर खब सम्पन्न समृद्ध तथा लोकोपयोगी वन सकता है। प्रत्युत इसके, श्रशिद्धित समाज एक कदम भी श्चागे नहीं बढ़ सकता, उसमें नवजीवनका संचार हो नहीं सकता, शिद्धित समाजकी तरह वह अपने गौरवको संसारमें कायम नहीं रख सकता है ऋौर न समय शक्तिके प्रवल वेगके सामने अपनेको स्थिर ही रख सकता है।

वास्तवमें जो शिक्तित हैं—सच्चे अप्रथमें शिक्तासे सम्पन्न है और इसलिये जिनके पास शिक्तारूपी चिन्ता-मिए मौजूद है वे ही संसारमें महान् हैं, प्रतिष्ठित हैं और धनी हैं। उनके सामने संसारकी दूसरी बड़ीसे बड़ी विभूतियाँ भी तुच्छ है। भीपरासे भीषण आपदाएँ भी उन्हें अपने कर्तव्यपथसे विचलित नहीं कर सकतीं और वे वसावर अपने कर्तव्यपर आरूढ़ हुए प्रगति करते रहते हैं तथा देशको स्वतन्त्र एवं आज़ाद बनानेमें बड़ी भारी शक्तिका काम देते हैं।

यह सब शिक्ताका ही माहात्म्य तथा प्रमाव है जो हमें पशु जगतसे अलग करता है, अन्यथा आहार, भय, निद्रा और मैथुन ये चारों संबाएँ पशुआं तथा मनुष्यों दोनोंमें ही समानरूपमें पाई जाती हैं। एक शिक्ता ही मनुष्यमें विशेषता उत्पन्न करती है और वही हमें पशुआंसे उच्च तथा आदर्श नागरिक बनाती है। जो अशिक्ति हैं—वस्तुतत्व से अनिभन्न हैं—अपने कर्तव्यको नहीं पहिचानते। उन्हें 'विद्या विहीनाः पशुभिः समानाः' की नीतिके अनुसार पशुवत् ही समक्ता चाहिये।

परन्तु भारतीय वर्तमान शिज्ञ्ण-पद्धतिसे हमारा समाज सच्चे अर्थमें शिज्ञित नहीं हो सकता और न उसमें प्राचीन भारतीय गौरवकी फलक ही आसकती

है; क्योंकि वर्तमान शिद्धा-प्रणाली बहुत बुख दृषित हो चुकी है, उसके कारण शिच्चित व्यक्तियोंसे भी शिष्टता श्रीर सभ्यताका व्यवहार उठता जा रहा है। यही वजह है कि समाजसे लोकसेवा श्रीर विश्वप्रेम जैसी सद्भावनाएँ भी किनारा करती जाती हैं श्रीर वह हमें पराधीनता या गुलामीके गर्तमें दकेलती चली जाती हैं ऐसी शिक्षासे हमारे मनोबल तथा आत्मिक शक्तियोंका पूर्ण विकास होना तो दूर रहा, हम साधारखसे दुःख कष्टांका भी मकावला करनेके लिये समर्थ नहीं हो सकते हैं। वह हमारे पथमें रोड़े अपटकाती है और हमें कर्तव्य-विहीन, श्रकर्मण्य, स्वार्थी, प्रमादी श्रीर देश-द्रोही बनाती जाती है। यही कारण है जो हमसे स्वावलम्बन तथा सदाचार दूर होता चला जाता है श्रीर उनके स्थानपर पराधीनता तथा श्रमदाचारता हमें घेरे हुए है । त्राज भारतीय फैशनका रोग इतना बढ गया है कि उससे भारतका कोई भी प्रान्त देश या नगर-प्राम ऋछूता नहीं बचा है। यह रोग टिड्डी दलके समान भारतियोंके सीधे-सादे त्रानन्दप्रद रहन-सहन श्रीर वेप-भुपाका एकदम सफाया बोलता हुन्ना चला जाता है। न्त्रीर इसने भारत-की सभ्यताका नाशकर उसे उजाड सा बना दिया है। त्र्याज भारतके नवयुवक त्र्यौर युवतियां सभी जन पाश्चात्य सभ्यताकी चकाचौंधमें चुंधियाकर ऋपने प्राचीन गौरवको भुलते जा रहे हैं, विदेशोंकी चमकीली, भड़कीली वस्तुत्रोंके लुभावमें पड़कर श्रपने ग़रीब देश-का करोड़ों ऋरवों रुपया उनके संग्रह करनेमें व्यर्थ फंसाते जारहे हैं। यह सब दूषित शिच्चा प्रणालीका ही प्रभाव है।

वास्तवमें वह शिज्ञा ही नहीं, जो मस्तिष्कको परिष्कृत तथा चित्तको निर्मल एवं प्रसादादिगुर्णोसे युक्त नहीं यनाती श्रीर न लोक सेवा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में प्रवृत्ति हो कराती है। जिससे हमारा श्राल्मा स्वतन्त्रता-की श्रोर श्रमसर नहीं होता श्रीर न जो हमें कर्तव्यका यथेण्ट ज्ञान ही प्रदान करती है, ऐसी शिद्धांसे हमारा उत्थान कैसे हो सकता है ? श्रस्तुः शिद्धांके सम्बन्धमें शिद्धांके ध्येयकी व्याख्या करते हुए भारतकी विभूति-स्वरूप महात्मा गांधीके निम्न वाक्य खासतीरसे ध्यान देने योग्य हैं:—

"जो शिद्धा चित्तकी शुद्धि न करती हो, मन स्प्रीर इन्द्रियोंको वशमें रखना न सिखाती हो, निर्भयता स्त्रीर स्वावलम्बन न पैदा करे, उप-जीविकाका साधन न बतावे स्त्रीर गुलामीसे स्त्रूटनेका स्त्रीर स्त्राजाद रहनेका हीसला, साहस स्त्रीर सामर्थ न पैदा करे, उसमें जानकारीका खज़ाना कितना ही भरा हो, कितनी ही तार्किक कुशलता स्त्रीर भाषा-पाण्डित्य हो, वह वास्त-विक नहीं, स्त्रधूरी है।"

महात्माजीके इन महत्वपूर्ण एवं सारगिमत वाक्यों पर ध्यान रखते हुए हमें ऋब ऋपने कर्तव्यकी छोर पूर्ण तौरसे ध्यान देना चाहिये। भारतके सभी स्नी-पुरुषों, बालक-बालिकाऋों ऋौर बूढ़े तथा जवानोंको शिक्तित करनेका-उन्हें साझर विद्यावान एवं सदाचारी बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये उन्हें वर्त-मान शिद्धा प्रणालीको छोड़ कर प्राचीन शिद्धा पद्धतिके ऋनुसार ऋथवा उसमें थोड़ासा उपयोगी सुधार करके सत्-शिद्धाका ऋगयोजन करना होगा, तभी भारत ऋपनी खोई हुई स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगा ऋौर तभी भारत-धासी ऋपनी लोकिक तथा पारमार्थिक उन्नति कर सकेंगे

वीर-सेवा-मन्दिर, सरसावा,

ता० १५-१-१६३६

## भगवान् महावीर

[ ले॰-श्री॰ म्यानन्द जैन, दर्शन-साहित्य-शास्त्री, न्याय-साहित्यतीर्थ ]

8

ų

विषम दुःखकी ज्यालाश्रोंसे जला हुआ था जब संसार ! दानव बन, मानव था करता श्रवलाश्रों पर श्रत्याचार !! शूद्र-जनोंका सुन पड़ता था संसृति-तल में हाहाकार ! धर्म-नाम पर होता था नित पशुश्लोंका भीषण संहार !!

ş

प्रकृति प्रकम्पित होकर श्रपने गिन-गिन श्रभु बहाती थी! मानवता रोती थी केवल दानवता हँस पाती थी!! कर्म-कायडका जाल विद्याकर दम्भी मौज उड़ाते थे! नीति-न्यायका गला घोट कर न्यायी पीसे जाते थे!!

₹

जातिवादने छीन लिये ये श्रूद-जनोंके सब श्रिधकार ! मानुषतासे वंचित मानव फिरता था वस मनुजाकार !! उसी समय इस पृथ्वीतल पर तुमने |लिया पुर्य-श्रवतार ! राज-पाट तज पुनः जगतका करने लगे सतत उद्धार !!

¥

ललनाएँ चरणोमें तेरै स्वागत-पुष्प चढ़ाती थीं ! उत्सुकतासे पावन-पथमें बढ़कर पुष्य कमाती थीं ! शूद्ध म्लेच्छ सब ही में तुमने भ्रातृ-भाव दरसाया था ! अन्यायोकी होली करके नव-जीवन सरसाया था !! सिंह-गर्जना सुन कर तेरी हुए पराजित ऋत्याचार! मानुषता सिखलाई तूने हे मानवताके श्टंगार !! कोरी कर्म-कायडता विघटी, हुआ मूक-पशुबलि-संहार! फूले ये जो अन्यायोंसे पञ्चताते ऋव बारम्बार!!

ξ

श्चनेकान्तकी श्चद्मुत शैली सब जगको सिखलाई थी! धर्म-समन्वय करके सबकी मौलिकता दिखलाई थी! सम्प्रदायके द्वन्द्व भगाकर निज-पर भेद मिटाया था! श्चाध्यात्मिकता सिखा जगतको श्चानन्द पाठ पढ़ाया था!

U

जनमतकी परवाह न करके जग-हितकी दिखलाई राह ! हुम्रा विरोध तुम्हारा लेकिन घटा न उससे कुछ उत्साह !! श्रन्त विजय-लद्भीने डारी करठ तुम्हारे वर-वरमाल ! 'जिन' कहलाए, शत्रु नशाए, गावें श्रवतक सब गुरुमाल!!

=

दुखियोंको गोदीमें लेकर तुम्हीं खिलाने वाले थे ! प्यासोंको सुधाम्बु निज-करसे तुम्हीं पिलाने वाले थे !! मुदोंमें भर कर नव-जीवन, तुम्हीं जिलाने वाले थे ! अन्यायोंकी पकड़ जड़ोंको, तुम्हीं हिलाने वाले थे !!

3

महावीर थे, वर्षमान दुम, सन्मति नायक जगदाधार ! सत्पथ-दर्शक विश्व-प्रेममय दया-श्रिहिंसाके श्रवतार !! प्रमुदित होकर मुक्ते सिखाश्रो सेवा पर होना बलिदान ! मिट जाऊँ, पर मिटे न मेरा सेवामय उत्सर्ग महान !!



## नारीत्व =

[लेखक-श्री. भगवत्स्वरूप जैन 'भगवत्']

नों इतिहाससे पहलेकी चीज़ें हैं—पाप श्रीर पुरुष ! …नीची-मनोवृत्तिका नाम पाप श्रीर ऊँचीका नाम पुरुष ! चाहे एकका नाम दुर्जनता, दूसरीका सज्जनता रख लीजिए !प्रकारान्तरसे बात एक ही श्राकर पड़ती है ।

छिद्रान्वेपण श्रधम-मनोवृत्तिका ही एक प्रकार है ।
श्रीर वह प्रत्येक न्याय-हीन हृदयमें स्थान पानेके लिए
कटिबढ़ रहा करता है!... श्रयोध्या-नरेश महाराज मधुकको
उत्तर-दिशाकी श्रोर दिग्विजयके लिए गया हुश्रा जान,
दुर्जन-नरेशोंको श्रयोध्याका राजमुकुट लेनेकी सूकी!
उन्होंने सोचा—'श्रवसर श्रनुकुल है! श्रवमरसे लाभ
लेना है विद्वत्ताका काम! सिंहासन सूना है! नाम मात्र
के लिए—महारानी सिंहिका स्थानापन्न हैं! लेकिन उससे
क्या ... ! ... रखांगण, कठोरताका उपनाम है! बज्रहृदयकी श्रावश्यकता है—उसके लिए! नारी...?—कोमलाँगी-नारी, नाम सुनकर ही भयाकुल हो उठेगी! धैर्य
खो बैठेगी! उसके किए कुछ न होगा! श्रीर ... राज्य
हमारा, श्रीर फिर हमारा! इसमें कोई सन्देह नहीं!...'
श्रीर दूसरे ही प्रभात—श्रयोध्याका सिंहासन खतरेसे

खाली न था ! श्रयोध्याके हर्द-गिर्द चारों तरफ बड़ी-बड़ी फ़ौजें उसे धेरे हुए पड़ी थीं ! नगरमें श्रातंक छाया हुआ था ! प्रत्येक स्वदेश-प्रेमीका हृदय—हस सहसा श्रानेवाले संकटके कारण—ज़ुब्ध हो रहा था ! दुखद-भविष्यकी कठोर-कल्पना उसे उत्पीडन दे रही थी ! महाराजकी श्रमुपरिथितमें, इन उद्दर्ख, दुष्ट-प्रकृति, राज्य-लोलुपोंके श्रमाचार-पूर्ण कृत्योंके प्रति जनता श्रत्यन्त उप थी श्रयवश्य ! लेकिन विवश थी, मजबूर थी ! उसका प्यारा शासक उससे दूर था ! उसके दुख दर्द, उसकी श्रम्तर-वेदनाका पूछने सुनने वाला कोई न था ! नगरमें नीरवता विराज रही थी ! ठीक वैसी, जैसी मध्य रात्रिमें श्रमशान की ! न कहीं उमंग न उल्लास !

**(**₹)

'...मैं मानती हूँ नारी कोमल होती है ! लेकिन स्मरण रिलए, मान-मर्यादाका ध्यान उसे भी रहता है! महाराजकी ऋनुपश्चितिमें राज्यकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व मेरे सिर है! प्रजाका सुख-दुख मेरे श्रधीन है! ऋषीनस्थकी रज्ञाका भार मेरे कन्धों पर है !... सुनो, द्यार में द्याज नारीत्वकी रज्ञा करती हूँ तो उसका स्पष्ट द्याये यही होता है कि में द्यपने कर्तव्यको दुकराती हूँ ! प्रजाके साथ विश्वास-धात करती हूँ ! द्यौर द्यांखों देखते स्वदेशको द्यानधिकारियोंके हाथ लुटने देती हूँ ! ... मेरा निश्चय है कि—........

महारानी ऋपना निश्चय प्रगट करें इसके पहिले प्रधान सचिवने कुछ कहना मुनासिब समका ! बातको तोड़ते हुए जरा गंभीर मुद्राके साथ वह बोले—... महाराज जिन विचारोंको ऋधिक तरजीह देते हैं उनके बावजूद मैं खयाल करता हूँ कि ऋाप खामोश बैठें तो ज्यादह मुनासिब-बात होगी ! ऋौर समर-भूमिमें हमारी फ्रीज जी-जान से, वफ़ादारीसे लड़ेगी इसका मुक्ते पूरा विश्वास है !…'

महारानीने खिन्न-भावसे बातें सुनीं ! मुख पर एक उदासीकी रेखा-सी खिंच गई ! वह च्या-भर चुप रहीं ! फिर—

'पर... श्राप यह तो सोचिए— श्रगर कहीं विजय लच्मी उधर गई तो...? तब मुक्ते मर्मान्तक पश्चाताप न होगा,यह श्राप कह सकते हैं ?— स्वदेशकी क्या दशा होगी ?— महाराज लौटकर भी 'महाराज' कहला सकेंगे ? जवाब दीजिए न इन बातों का !... एक श्रोर नारीत्व है, दूसरी श्रोर कर्तव्य, कठोर-कर्तव्य! देशका प्रतिनिधित्व गुक्तर-उत्तरदायित्व !!... एक श्रोर में गुलाम हूँ, दूसरी श्रोर राष्ट्र-का राष्ट्र मेरा सेवक ! बतलाश्रो—मुक्ते श्रपनी गुलामीकी रज्ञा करनी चाहिए या श्रपने श्राधीनोंकी ?

'... यह तो ठीक है ! लेकिन....!—

'लेकिन...फिर'ठीक' के साथ 'लेकिन' बे-सूद है ! स्वतंत्रताके रणांगणमें नारीत्वका बलिदान चढ़ाना भी उचित ही है इसे महाराज यदि लम्बे-दृष्टिकोणसे देखेंगे तो कभी बुरा न कहेंगे !...'

'काश! श्राज श्रगर इमारा हृदय महाराजकी नाराज़ीके डरसे न भरा होता तो—इन पवित्र विचारोंका मुक्त-कराउसे स्वागत किया होता !...धन्य हो देवी! एक भारतीय-महिलाके लिए यही शोभा है! श्रवलाके कलंक को सवला बन कर मिटाना ही उनका ध्येय है!

'तो उठो, आ्राज़ादीकी रत्नाके लिए श्रपने बल, अपने पौरुष, श्रौर श्रपनी साहसिकताका परिचय दो!

(३)

कुछ दिन बाद--

दिग्वजयकी दुन्दुभी बजाते हुए महाराज-मधुक लौटे! स्नी-सी अयोध्या लह लहा उठी! प्रत्येक भवन आनन्द नादसे प्रकम्पित हो उठा! सब ओर खुशीका साम्राज्य छा गया! राज्य-भक्ति उमड़ पड़ी! महाराज राज-महल पहुंचे! स्वयं भी उन्हें कम प्रसन्नता न थी! वह अपनी विजय पर मुख थे!—

'महाराजकी जय हो !'—दरबारियोंने श्रमिवादन किया।

महाराज सिंहासनासीन हुए ! कुशल-चेंमोपरान्त, राज्य-समाचार दर्याफ्त किए गए  $! \times \times \times \times$ 

'हूँ ! ऐसी बात ?... श्रच्छा फिर...?'—महाराजने साश्चर्य पूछा !

'...समीप ही था कि राज-सिंहासन पर शतुर्श्वोका ऋधिकार हो जाता श्रौर…!'—प्रधान सचिवने उत्तर दिया।

'तो फिर लड़ाई छिड़ी, श्रीर उसमें तुम्हारी जीत हुई! क्यों यही न ?'

' हाँ ! महाराज !'

' मैं तुम्हारी वीरताकी प्रशंसा करता हूँ ! संकटके

समयमें जिस धीरतासे तुमने काम लिया—उसके लिए मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ ! तुम्हें इसी वफ़ा-दारीके साथ—!'

'लेकिन महाराज...!'

'क्या…?'

' विजय प्राप्तिमें हम लोग तो नाम-मात्रके लिए हैं। श्रसलमें इस बातका सारा श्रेय महारानी सिंहिका-को ही दिया जा सकता है। उन्हींके बल, उन्हींके साहस श्रीर उन्हींके श्रदम्य उत्साहके कारण हमारी विजय हो सकी है। नहीं तो देशकी रत्ना नितान्त कठिन भी! साथ ही, उन्होंने एक श्रीर शुभ-संवाद श्रापके सुनानेके लिये प्रेपित किया है! वह यह कि लगे हाथों उन्होंने दिल्ण-दिग्विजय भी कर डाली। सभी उद्दर्ण्ड दुश्मन श्राज नत-मस्तक हैं। महारानीकी शत्रुधाती तलवारने वह करिश्मा दिखाया कि श्राज श्रापकी कीर्ति शतोमुखी हो रही है! :...'

'महारानी स्वयं रगाँगगा में लड़ीं ?'

'हाँ, महाराज ! उन्हीं के शौर्यने विजयी बनाया, नहीं—-देश वर्बाद हो ही चुका था । उन्होंने इस दिलेरीके साथ शत्रु-सेनाका च्य किया कि बड़े-बड़े योद्धा दाँतों-तले उंगली दाब गये । शत्रु-पच्च तितर-बितर हो गया । वह शस्त्र-शास्त्रकी पूर्ण ज्ञाता हैं ।…'

महाराजने क्या सुना, क्या नहीं; कौन कहे ? उनका मुख-कमल मिलन हो गया उदासीकी लकीरें कपोलों पर क्सलक उठां। जैसे मनोवेदना स-जग हो उठी हो।

वह कुछ देर चुप, सोचते रहे!

फिर बोले—'स्रोफ़ ! कितनी विचारगीय बात है ? जन्माका इतना परित्याग ?…क्रीकी शोभा लज्जासे ही तो होती है! मैं नहीं जानता था—महारानी इतनी उद्दर्श हैं! यह उनकी गहरी धृष्टताका परिचय है। पीक्ष, पुक्षोंके गाँटकी चीज़ है। उसे अपनाकर उन्होंने अनिधकार चेष्टा की है!—वजनदार अपराध किया है! स्त्रीत्वकी अवहेलना ही उसका अन्त है। ''स्त्रियोंको होना चाहिए कोमल! वीरत्व उन्हें शोभा नहीं देता! वह उनकी चीज़ ही नहीं!'—एक गहरी साँस लेते हुए महाराजने प्रगट किया!

'महाराजका कहना अनुचित नहीं! लेकिन इतना विचारणीय अवश्य है कि उस परिस्थितिमें—जिसमें कि महारानीजीने स्वदेश-प्रेमसे प्रेरित होकर अपनी वीरताका सफल-प्रदर्शन किया है कदापि दूषित नहीं! उसे घृष्टता न कहकर कर्तव्य-निष्ठा कहना अधिक उप-युक्त प्रतीत होता है!'—प्रधान-सचिवने दलील पेश की!

'ऊँह ! कोरी विडम्बना ! ऋगणित-पर-पुरुषों के बीचमें एक स्त्रीका जाना, चारित्रिक-दृष्टिसे सम्य नहीं ! स्त्रीकी निश्चय ही--जघन्य-प्रवृत्तिका द्योतक है !…'—महाराजने ऋपनी उपेस्ताको ऋगो बढ़ाया।

'साधारण तरीके पर यह भी माननीय हो सकती है; परन्तु यह बात सिद्धान्त नहीं बन सकती ! स-तेज स्त्रीत्वके सन्मुख विकारोंको नष्ट होजाना पड़ता है! फिर महारानी जैसी पतिवृत-धर्म-परायणा स्त्री पर आरोप लगाना, उनके साथ श्रन्थाय है! उनके उपकारपूर्ण कार्यके प्रति कृतष्नता है! श्रीर है एक महान् श्रादर्श-का विरोध !!'—प्रधान-सचिवने समकाया!

पौलिटिक्स-विचारोंने महाराजके दाम्पत्तिक-जीवनमें विरक्तताका सूत्र-पात किया ! वह राष्ट्रीय हानि लाभके भावोंसे दूर हटकर, नारीत्वके श्रन्वेषयामें पुस पड़े ! बोले---'हो सकता है महारानीके सतीत्व पर शंका न की जा सके । लेकिन मेरी दृष्टिमें यह भृष्टता कदापि स्नम्य नहीं ! मैं उसका परित्याग करता हूँ ! महिधीं-पद बापिस लिया जाए !!'

किसकी ताब ?—किसकी हिम्मत ? जो महाराजकी आजाके खिलाफ जबान हिलाता !

सब चुपः!

राज-श्राज्ञा ! श्रटलनीय-राज-श्राज्ञा !--श्रीर महा-रानी परित्यक्त करदी गई !

(y)

दिन बीत रहे थे---

पर न श्रव उमंग शेष थी न उत्साह ! एक लम्बी निराशा, एक कसक, श्रौर श्रात्मग्लानि महारानीके साथ थी ! उसका समग्र-वैभव, दिद्र बन चुका था ! उसकी 'श्राज्ञा'का नाम श्रव 'पुकार' था ! उसके मुख-का तेज़ श्रव करुणत्व में परिवर्तित हो चुका था !

श्रव 'दिन' वर्ष बनकर उसके सामने श्राता है! कमी-कमी वह सोचती है— 'क्या नारीका जीवन सच-मुच दूसरे पर श्रवलम्बित है !— उसका श्रपना कुछ भी नहीं ! दूसरेकी खुशी ही उसकी खुशी है! उसका निश्चित उद्देश्य ही नहीं !— कर्तव्य ··· !— यही कि श्राँखें मूँदकर — दूसरेका श्रमुकरण करे! फिर चाहे किसीका कितना ही श्रानष्ट क्यों नहीं! ···

वाहरे, नारी जीवन !…

इतना जटिल, इतना परतन्त्र !'

कभी उसके विचार दूसरी-दिशाकी श्रोर बहते— 'बड़ी गहरी-भूल हुई मेरी! मुक्ते इन क्मगड़ोंमें पड़ना ही क्यों था! मेरा इनसे मतलब ?—मुक्ते महाराजकी श्राज्ञाके श्रातिरिक्त श्रीर सोचना ही क्या? वहीं तक है मेरा कार्य-लेत्र! श्रीर शोचना ही तो श्राप्राध था! वह मैंने किया ही, -- श्रोत् ! ' ' श्रव ' ' ? ' '

दुर्गा-सी कठोर महारानी सिंहिका—जिनके तेजके आगो शत्रुकी परछाई तक न टिक सकती थ्री—अविरल-आँसुओं से रो पड़ीं ! शत्रु-दलके सामने डटा रहनेवाला साहस पानी बन चला ! पति-प्रेमके आगो वह हार मान गई ! पौरुष, बल, कठोरता और धीरताके पटको फाड़कर नारीत्वकी कोमल-भावना प्रगट हो गई!

वह रोने लगीं ! विवशताका शृंगार यही तो है ! ... परित्यक्त-जीवन ! नीरस-जीवन !! मृत्युके ही तो उपनाम हैं !!!

(4)

'वह मुफ्ते भूल सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें एक मिनिटको भी भूल सक्तें, यह असम्भव! उनका तिरिस्कार भी मुफ्तें प्यारसे अधिक है। उनकी खुशी मेरा स्वर्ग है! उनकी तकलीफ मेरी मौत! बोलो १—बोलो ....?—उन्हें क्या हुआ है १—क्या कष्ट है १'—महारानीके प्रेम-विव्हल हृदयने प्रश्न किया!

'दाह-रोग !'—सेविकाने परस्थिति सामने रखी !— 'श्रागित-भिषावरोंने बहुमूल्य श्रौषिधयोंका सेवन कराया है ! लेकिन लाभके नामपर महाराजकी एक भी 'श्राह !'बन्द नहीं हुई ! जीवन-श्राशा संकटमें है ! बड़ी वेदना है—-उन्हें ! ज्ञाग-भरको शान्ति नहीं !…"

'दाह-रोग ?… महाराजको कष्ट ?——जीवनमें सन्देह…?'——महारानीने पुछा !

'हाँ ! ऐसी ही बात है !'—परिचारिकाने दृदताके साथ कहा । ज्ञ्या-भर महारानी चुप रहीं ! श्राँखें मूँदे कुछ सोचती रहीं ! फिर बोर्ली—

'सखी! प्रधान-सचिवसे कहो, श्रगर मेरा सतीत्व निर्दोष है! महाराजके प्रति ही मेरा सारा प्रेम रहा है तो मेरी श्रंजुलिक जलके छींटे उन्हें श्रारोग्य करेंगे! जाक्रो, श्रीष्ट जाकर इसकी व्यवस्था करो ! मुक्ते विश्वास है, मेरा सतीत्व, मेरी परीद्यांक समय काम श्रायेगा!

'जो हुक्म !'

(६)

परीद्या-भूमि पर---

राज्य-दरबार में भ्राज उपन्थिति—नित्यकी श्रपेद्धा कहीं श्रिधिक थी! नगरके सभी प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे! दर्शकोंकी भीड़ उमड़ी पड़ रही थी! एक कौतुहल था—'जिस कठिन-रोगको उग्र-श्रौपिधयाँ नष्ट न कर सकीं, उसे सतीत्व—पातिवत-धर्म तत्काल दूर कर दिखायेगा!'

जिम्मेदार राज-कर्मचारी बैठे हुए थे। एक श्रोर महाराज शक्याशन पर लेटे, वेदनाकी श्राहें भर रहेथे!

…मिलन-वेश, परित्यक्ता महारानी सिंहिकाने, बहुत-दिन बाद च्राज दरबारमें प्रवेश किया ! उनके मुखपर च्राज दिब्य-तेज मलक रहा था !

सब-लोग उठ खड़े हुए ! महारानीने आगे बढ़, श्रन्त:करणकी शुद्धता-पूर्वक गंभीर-स्वरमें कहा— 'आगर मेरा सतीत्व आचुरण रहा हो, निर्दोष हो ! तो इस प्रासुक-जलके छींटे महाराजको आरोग्य करें ! यही सतीत्वकी परीचा हो !'

—ग्रीर तत्काल बहारानीने श्रंजुलीने जल लेकर महाराजको श्लांटे दिए!

हर्ष ...!!!--

महाराज उठ बैठे ! जैसे उनकी सारी वेदना मंत्र-शक्ति द्वारा खींचली गई हो ! मुँहपर उस्साह, हर्ष एक साथ खेल उठे ! शरीर क्रान्तिपूर्ण, नीरोग !!

सब, श्राधर्य-चिकत नेत्रोंसे देखते-भर श्रेह गए ! अद्यासे मस्तक सुक गए !

महाराज—प्रेमोन्मत्त महाराज—श्रम्या त्याग महा-रानीके समीप श्राए ! प्रसन्नता भरे गृद्-गृद्-स्वरमें बोले—'धन्य सतीत्व-तामध्य ! मुक्ते ज्ञमा करो, मैंने श्रपराध किया है ! भूल की है मैंने !…में नहीं जानता था—कि वीर-रमिणयाँ दूषित-विकारोंसे दूर हट जाती है !…'

महारानीका वज्र-हृदय पानी होगया । प्रेमोद्रेकके मारे कएठ श्रवरुद्ध होगया । श्रांखोंमें प्रसन्नताका पानी छलछला श्राया । श्रादर्श-स्थापित करनेके दम्यानकी मुसीवतें विस्मरण होगई ! हर्ष-पूर्ण-स्वर में बोर्ली---

'…महाराज!'

महाराजने स्वर्ग-सुखका श्रानुभव करते हुए उत्तर दिया--'प्रिये!'

तृपति दृष्टि !!!

सुमाषित

जे परनारि निहारि निलज्ज, हॅंसै विगसें बुधिहीन बड़ेरे, जंडनकी जिमि पातर देखि, खुशी उर क्कर होत घनेरे । है जिनकी यह टेव सदा, तिनको इह भव अपकीरति है रे, है परलोक विषे दृढ़ दग्रह, करें शत खग्रह सुखाचल के रे ॥

—मृघरदास

## उन्मत्त संसारके काले कारनामे

### [ ले॰ पं॰ नाथूराम नी डोंगरीय जैन ]

प्राविक असहिष्णुताका नग्न तांडव हो रहा है। एक जाति दूसरी जातिसे, एक देश दूसरे देशसे, एक पार्टी दूसरी पार्टीसे, एक माई दूसरे माईसे, प्रायः इसलिये लड़ता है कि उससे भिन्न जाति, देश, पार्टी या माईके विचार भिन्न हैं और उसके अनुकृल नहीं है। कहर मुसलमान हिन्दुओं और ईसाइयोंको अपना महान् शत्रु केवल इसलिये सममता है कि वे उसके मान्य क़ुरान शरीफ, खुदा और रीति-रिवाजीसे सहमत नहीं हैं। इसी प्रकार अनुदार ईसाई या हिन्दू मुसलमानोंको भी उक्त कारणीसे ही अपना कहर शत्रु सममते हैं।

यद्यपि अधिकांश धर्म अपने अपने शास्त्रोंमें मान्य एक ही ईश्वर, खुदा या गाँड (God) को ही सारी दुनियाँ और उसके मनुष्योंका कर्ता-धर्त्ता मानते हैं और इसीलिये उन सबके मतानुसार जिस परमपिता, खुदा या गाँडने हिन्दूको बनाया उसीने 'मुसलमान और ईसाईको भी पैदा किया, यह बात सिद्ध है; तो भी कटर मुसलमान हिन्दुओं को हस्ती मिटा देनेकी और अनुदार हिन्दू मुसलमानोंको नेस्तनाबूद कर देनेकी दिली ख्वाहिश रखता है और इस प्रकार वह अपने संकुचित एवं अनुदार दृष्टिकोण द्वारा मजेमें अपने ही मान्य धर्मशास्त्रोंका गला घोटता रहता है। इसी तरह प्रत्येक धर्मात्माका धर्म यद्यपि संसारके संपूर्ण मानवोंके प्रति नित्रतापूर्ण

उदार व्यवहार करनेकी शिद्धा देता है; किन्तु होता इससे विपरीत ही है। "क्योंकि इसके विचार मेरे विचारों- से मिन्न हैं।" प्रायः यही सोचकर मानव-समाजका अधिकांश भाग उसकी रहनुमाईका दम भरने वाले बड़े बड़े नामधारी नेता (Leaders) एक दूसरेके कहर दुश्मन बने हुए हैं और उसके प्रायोंका अपहरण करने तक पर तुले हुए हैं।

केवल धार्मिक विचारोंमें ही विभिन्नता होने के कारण भारतके हिन्दू श्रौर मुसलमानोंके श्रसहिष्णुता-पूर्ण भीषण दंगे और रक्तपात, जो कि आये दिन होते रहते हैं, विश्वविख्यात हैं। ऋब ज़रा दूसरे मुल्कोंमें होने वाले श्रमहिष्णुता श्रीर हृदय संकीर्णता सम्बन्धी काले कारनामों पर भी दृष्टिपात कीजिए-जर्मनी ऋौर इटली रूसके स्पष्टतः इसलिए घोर शत्रु बने हुए हैं कि उसका सिद्धान्त प्रजातन्त्र श्रौर साम्यवादकी भित्ति पर खड़ा हुआ है और इटली व जर्मनीका उसके विरुद्ध डिक्टेटरशिप एवं फैसिष्ट बादके आधार पर । इन राष्ट्री-की पारस्परिक शत्रुतामें श्रीर भी कई कारण हो सकते हैं श्रीर हैं, किन्तु जैसी कि समय समय पर हर हिटलर श्रीर सीन्योर मुसोलिनीके मुँहसे ध्वनि निकलती रहती है, मुख्य कारण विचार-विभिन्नता ही है। स्पेनमें प्रजा-तन्त्रात्मक शासनका, किन्तु जनरल फ्रांकोने वहाँ डिक्टेटरशिप कायम करनेके लिए विद्रोहके नाम पर जो श्रपने ही देशवासियोंका हृदयविदारक संहार किया व

करवाया है वह कलकी बात नहीं है; बल्कि इन पंक्तियोंके लिखने तक जनसंहार वहाँ पर भीषण रूपसे हो रहा है। हजारों भ्रौरतों भ्रौर निरपराध बच्चोंको केवल इसलिए मौतके घाट उतार दिया गया है कि वे प्रजा-तांत्रिक सरकारकी क्षत्रछायामें पल रहे थे, जो कि उसके विचारोंके अनुकृल नहीं थी। यही नहीं जापानने चीनियोंके ऊपर जो जबरदस्त श्रौर भीषण श्राक्रमण कर रक्खा है उसका कारण भी उसने चीनियोंकी विचार विभिन्नता ही बतलाई है। जापानियोंका कहना है कि चीनी बोलशेविज्मके अनुयायी होते जा रहे हैं। श्रीर जापान चाहता है कि वह श्रपने पड़ोसियोंको इस खतरनाक मर्जसं बचावे । स्रतः जापानने चीनमं हर मुमकिन कोशिश की, कि चीनी इस रूसी सिद्धान्तके फेर में न पड़ें, किन्तु जब उसे सफलता न मिली तब उसे उसकी रहनुमाई करनेके लिए मजबूरन इस भ्राखिरी संहार शस्त्रका प्रयोग करना पड़ा, श्रादि श्रादि !

यद्यपि जापानियोंने चीनपर जो श्राक्रमण किया है वह उस पर कब्जा करनेकी नीयतसे ही किया है, फिर भी यदि उसकी ही बात मानली जावे, तो यह प्रश्न विचारणीय ही रहेगा कि विचार-भिन्न होनेसे ही क्या किसीके प्राण ले लेना चाहिये ? या उसे दुश्मन समक्त लेना चाहिये ?

विचार-विभिन्नता श्रीर स्वार्थ-सिद्धिके फलस्वरूप दम्भी जापान चीनपर इमला करके जो-जो श्रात्याचार चीनियोंके कुचलनेमें कर रहा है, उनको नज़रन्दाज़ कर देनेके बाद इमारी दृष्टि दुनियामें एक मात्र प्रजातंत्रका दम भरने वाले उस देश पर जाती है, जहां कि ज़रा-सी विचार-विभिन्नताके कारण उसी देशके इज़ारों मनुष्य गोलीसे उड़ा दिये गये। समाचार-पत्रोंके पाठकोंको मालूम होगा कि रूसमें मोसिये स्टैलिनकी सरकारके खिलाफ विचार रखने और बोलने वालां व्यक्ति फाँसी
और मौतकी सजासे कमका अपराधी नहीं माना जाता।
जब प्रजातंत्रात्मक देशमें ही अधिकार-हीन जनताके
मुँहमें लगाम लगानेकी ही नहीं,मुँह-सीमने तककी कोशिशें
जारी हैं, तो फैसिस्ट शासनमें होने वाले अत्याचारोंका
तो कहना ही क्या है ? जर्मनीमें नाज़ी-विरोधियों और
यहूदियोंकी दुर्दशा किसे कष्ट नहीं पहुँचाती ? अस्तु ।

इधर देखिये—श्राजादपार्कमें जल्सा हो रहा है, फलाँ साहबके श्रमुक बात कहते ही उक्त विचारके विरोधी सज्जनों (१) ने ईट पश्थर बरसाने श्रुरू कर दिये! सेंकड़ोंके सर फूटे श्रीर दो चारने प्राणोंसे हाथ धोये!!

रासलीलामें कृष्णका पार्ट ग्रदा करने वाले एक्टरके सर पर जो मुकुट होता है उसकी कलगी एक पार्टीके कथनानुसार दायीं श्रोर दूसरीके कथनानुसार बायीं श्रोर होना चाहियें थी, बस, इसी बात पर कगड़ा हो गया श्रीर शायद सैकड़ों घायल हो गये!!

वह देखिये मस्जिदके सामनेसे बाजा बजाता हुआ एक हिन्दुओंका जुलूस निकल रहा है। यद्यपि ऐसे बाजों पर न तो पहिले कभी मगड़ा हुआ। था, न इस बाजेके बराबर ही शोर मचाने वाले दूसरे मोटर, एंजिन, वायुयान या बादलों आदि पर कोई ऐतराज़ किया जा सकता है और न सभी नमाज़ पदनेका ही बक्त है, तो भी धर्मधुरन्धर मुसलमानोंने हमला कर दिया! और तड़ातड़ लाठियाँ चलनेसे सैकड़ों सर फूट गये!! क्या यह सब जहालतसे भरी हुई अनुदारता और असहिष्णुताका परिणाम नहीं है!

हम समक्तते हैं कि अनादि कालसे ही प्रत्येक प्रायी-के विचार एक दूसरेंसे भिन्न रहे हैं और अनन्त काल तक रहेंगे। यह बात दूसरी है कि किसी किसी विषय या बातके सम्बन्धमें एकसे अधिक मनुष्य सहमत हो गये हो या हो जाएँ; किन्तु यह स्रसम्भव है कि प्रत्येक प्राचीके विचार किसी भी समय एकसे ही हो जाएँ। सब देश जातियों तथा एक नगरके निवासियोंके वि-चारोंकी एकता तो दूर, एक ही बापके दो बेटोंके भी सब विचार एकसे नहीं होते । ऐसी अवस्थामें क्या केवल मतमेद होने मात्रसे ही मनुष्योंको कुत्तोंकी तरह लड़ लड़ कर अपना जीवन वर्बाद करते रहना चाहिए श्रीर बलवानोंको निर्बली पर श्रत्याचार करते रहना चाहिए ? यह एक प्रश्न है, जिस पर समय रहते प्रत्येक समकदार व्यक्तिको तो विचार करना ही चाहिए; किंतु उन जाहिलों-को भी, जो कि उक्त दुष्कृत्य करने कराने पर तुले हुए हैं श्लीर दुनियांमें ऋशांतिकी ऋाग धधकाकर खुद भी उसीमें जल रहे हैं, शीघ ही ठंडे दिलसे विचार करना चाहिए। अपन्यथा, वह दिन दूर नहीं है जब कि अस-हिष्णुताकी इस धधकती हुई आगमें दूसरोंके साथ वे खद भी देखते देखते भस्म हो जाएँगे।

इस समस्या पर हमें कोई नये सिरंसे विचार करने-की श्रावश्यकता नहीं है; क्योंकि प्राचीन कालमें भी हीनाधिकरूपसे हमार पूर्व जोंके सामने कभी जात्यन्धताके रूपमें तो कभी धर्मान्धताके रूपमें यह श्रसहिष्णुता श्रानेक रूपसे पगट होती रही है। इसका हल भी उन्होंने न केवल उस समयके लिए किया बल्कि सदा-सर्वदाके लिए करके रख दिया। दुनियाँ चाहे तो उस हलके निम्न सूत्र पर श्रमलकर श्रपने जीवनको श्रीर दूसरोंके जीवनको भी पूर्ण रूपसे सुखी तथा शांतिपूर्ण बना सकती है:—

"भाइयों! यदि तुम सचमुच ही शांति श्रीर मुखके इच्छुक हो, तो दुनियाके प्रत्येक प्राणीको श्रपना मित्र समको, मत्तेनेद होने मात्रसे ही किसीको श्रपना शत्रु समक्तकर उत्तसं द्वेप मत करो; क्योंकि विभिन्न प्राणियों- के नाना स्वमाव श्रीर विचित्र दृष्टिकोणोंके होनेसे मत-भेद होना स्वाभाविक है। ऋपने दृष्टिकी गुको पवित्र बनात्रो श्रीर प्रत्येक बात पर या वस्तुके स्वभाव पर हर पहलुसे हठको छोड़कर विचार करो। हो सकता है कि कोई जान बक्तकर ग़ल्ती कर रहा हो या उसने बातको गुलत समभा हो, तो भी उससे द्वेष न कर यदि तुमसे बन सके श्रीर तम उसे समकानेका पात्र समको तो उसे वास्तविकता समका दो, वरना मध्यस्थ ही रहो श्रीर उसकी मूर्खता पर मुंभलाश्रो नहीं, किंतु दया करो। साथही, प्रत्येक प्राणीकी दिलसे भलाई चाहते रहो श्रीर किसीका स्वप्नमें भी बुरा न विचारो। श्रीर यदि तुम्हें कोई दीन दुखी दिखाई दे तो दयाई होकर फौरन उसकी मदद करो। यदि किसी गुणी पुरुषके दर्शन हों तो उसका प्रेम पूर्वक आदर करो और यदि कारणवश या श्रकारण ही कोई तुमसे द्वेप करे तो तुम उस पर उपेचा कर जात्रो। यदि ऐसा करोगे तो शीघ ही देखोगे कि दुनिया सुख और शांतिकी गोदमें खेल रही है।"

ये हैं विश्वकी दिन्य विभूति भगवान् महावीरके पिवत्र विचार, जो उन्होंने संसारके प्राणी मात्रको सुखी बनाने एवं विभिन्न विचारोंके कारण फैली हुई अशांतिको दूर करनेके लिये न्यक्त किये थे, जिस पर अप्राल करनेसे मानव-समाज ही नहीं बल्कि उस समयका पशु-समाजभी आनन्द-विभोर हो गया था। क्या आज का मदोन्मक्त, स्वार्थोध और असहिष्णु संसार ठएडे दिलसे उपरोक्त पवित्र विचारों पर विचार करेगा? यदि वह सुख और शांतिको दिलसे चाहता है तो हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि एक दिन उसे उक्त पवित्र वाक्यों पर विचार करना ही पड़ेगा।



# दक्षिणके तीर्थक्षेत्र

[वि० सं० १७४० के लगभगके एक यात्रीकी दृष्टिमें]

डिक्स अर्थः
(लेखक—श्री० पं० नाथ्रामजी 'प्रेमी')

मारे प्रन्थभण्डारों छौर घरोंमें न जाने कितनी ऐतिहासिक सामग्री पड़ी हुई है जिसकी छोर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। बहुतसे प्रन्थभण्डारोंकी नाममात्रकी सूचियाँ भी बन गई हैं, परन्तु सूचियाँ बनानेवालोंको शायद वह दिष्ट ही प्राप्त नहीं है जिससे वे ऐसी सामग्रीकी खोज कर सकें छौर उसको महत्व दे सकें। इसके लिए जरूरत है कि अब कोई व्यव-स्थित प्रयत्न किया जाय।

लगभग २०-२ वर्ष पहले में सोनागिर गया था और वहाँके भट्टारकजी से मिला था। वहांके प्रन्थ-भंडारको देखनेकी मेरी प्रवल इच्छा थी। भंडार दिखलानेसे उन्होंने इङ्कार तो नहीं किया, परन्तु दिखलाया भी नहीं—आजकल आजकल करके टाल दिया। उसी समय मैंने उनके पास एक पुरानी वही देखी और एक बस्तेमें बँधे हुए कुछ काग्रज-पत्र। बही सौ-सवासौ वर्षकी थी। उन दिनों भट्टारक और उनके शिष्य पंडित या

पांडे अपनी गद्दीके अनुशासनमें रहने वाले स्थानोंका सालमें कमसे कम एकवार दौरा करते थे और अपना बँधा हुआ टैक्स बसूल किया करते थे। उक्त बहीमें उन स्थानोंकी सिलसिलेवार सूची थी और प्रत्येक स्थानके दो दो चार चार मुखियोंके नाम भी लिखे थे। किस शिष्यके अधिकारमें कहाँसे कहाँ तकका चेत्र है, यह भी उससे मालूम हो जाता था। अपने गांवका और उसके आस पासके परिचित स्थानों तथा मुखियोंका नाम भी मैंने उसमें देखा। मुखिया वे ही थे जिनके नाम मैंने अपनी दादीके मुँहसे सुन रक्खे थे। कहीं कहीं टैक्सकी रकम भी लिखी हुई थी।

बस्तेमें कुछ सुन्दर सचित्र चिट्ठियाँ थीं जो जन्मछुंडलियोंके समान काफी लम्बी चौर गद्य-पद्यमय थीं। वे गजरथ-प्रतिष्ठाएँ करानेवालोंकी तरफसे लिखी हुई थीं। उनमें प्रतिष्ठा कराने वालेके बंशका, स्थानका, वहाँके सुखियोंका, गज्य-के शौर्य-वीर्यका और दूसरी आनुषंगिक बालोंक। मातिशय्य-युक्त वर्णन था। कुछ चिट्ठियाँ शिष्यों-द्वारा उनके गुरु मद्दारकोंके नामकी मी थीं, जिनकी भाषा कुछ संस्कृत और कुछ देशी थी। मैंने चाहा कि उन काराज-पत्रों को अच्छी तरह देखकर कुछ नोट्स लेलूं, परन्तु मद्दारकजीने दूसरे समयके लिए टाल दिया और फिर मैं कुछ न कर सका।

इसके बाद मैंने सन् १९१६ में मुनि श्रीजन-विजयजी-द्वारा सम्पादित 'विज्ञप्ति-त्रिवेणींं के' देखी, जो एक जैन साधु-द्वारा अपने गुरुके नाम लिखी हुई एक बहुत विस्तृत कवित्वपूर्ण संस्कृत चिट्ठी थी, जिससे उस समयकी (वि० सं० १४८४ की) अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बातों पर प्रकाश पड़ता है। उस समय जैन साधु जब किसी स्थानमें चातुर्मास करते थे तब अपने आचार्य या गुरुको खूब विस्तृत पत्र लिखकर भेजते थे और वह 'विज्ञप्ति' कहलाती थी।

विज्ञप्ति-त्रिवेणीको श्रौर भट्टारकजीके बस्तेकी उक्त चिट्टियोंको देखकर मुक्ते विश्वास-सा हो गया है कि इस तरहकी श्रनेक चिट्टियाँ हमारे मंडारोंमें—विशेष करके वहाँ, जहाँ भट्टारकोंकी गहियां रही हैं—पड़ी होंगी श्रौर प्रयत्न करनेसे वे संग्रह की जासकती हैं। उनसे मध्यकालीन इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है।

स्वर्गीय 'गुरुजी' पं० पन्नालालजी वाकली-बालने श्रारासे पं० जयचन्दजी, दीवान श्रमर-चन्दजी श्रीर कविवर वृन्दावनजीकी जो चिट्टियाँ प्राप्त की थीं वे प्रकाशित हो चुकी हैं । सभी जानते हैं कि वे कितने महत्व की हैं।

हमारा श्रनुमान है कि श्रिषकाश तीर्थ चेत्रों के सम्बन्धमें भी हमारे मंडारों श्रौर निजी श्रथवा घरू काराज-पत्रोंमें बहुत-सी सामग्री मिल सकती है। उस समय लोग बड़ी बड़ी लम्बी तीर्थ-यात्रायें करते थे श्रौर चार चार छह छह महीनोंमें घर लौटते थे। उनके साथ विद्वान श्रौर त्यागी-व्रती भी रहते थे। उनके साथ विद्वान श्रौर त्यागी-व्रती भी रहते थे। उनमेंसे कोई-कोई श्रपनी यात्राश्रोंका विवरण भी लिखते होंगे। प्राचीन गुट-कों श्रौर पोधियोंमें ऐसे कुछ विवरण मिले भी हैं। श्रवेताम्बर-सम्प्रदायके सुरचित श्रौर सुठ्यवस्थित पुस्तक-मंडारोंसे जब ऐसे श्रनेक यात्रा-वर्णन उपलब्ध हुए हैं,तब दिगम्बर मंडारोंमें भी इनके मिलने की काफी संभावना है।

इस लेखमें में ऐसे ही एक यात्रा वर्णनका परिचय देना चाहता हूँ। मैंने और प्रोव्हीरालाल जीने 'हमारे तीर्थ चत्रे' कि नामक अपने विस्तृत लेखमें एक दो जगह 'तीर्थमाला' से कुछ प्रमाण दिये हैं। उसके कर्ता श्रीशीलविजयजी श्वेताम्बर संप्रदायके तपागच्छीय संवेगी साधु थे और उनके गुरुका नाम पंव्र शिवविजयजी था। उन्होंने पश्चिम-पूर्व-दिच्चण और उत्तर चारों दिशाओं के तीथों की पैदल यात्रा की थी और जो कुछ उन्होंने देखा-सुना था उसे अपनी गुजराती भाषामें पद्य-बद्ध लिखलिया था। इसके पहले भागमें ५५, दूसरेमें ५५, तीसरेमें १७३ और चौथेमें ५५ पद्य हैं। प्रत्येक भागके प्रारम्भमें मंगलाचरणके रूपमें दो दो तीन तीन दोहे और अन्तमें चार चार लाइनों का एक एक 'कलस' है। शेष सब चौपइयाँ हैं।

श्री श्रात्मानन्द-जैनसभा, भावनगर-द्वारा प्रकाशित ।
 † देखो, जैनप्रन्थरत्नाकर-कार्यालय बम्बई-द्वारा प्रका-शित 'वृन्दाबन-विलास' ।

**<sup>%</sup>** देखो जैनसिद्धान्तभास्कर किरण ४, वर्ष ५वें की।

पूर्वके तीर्थोंकी यात्रा उन्होंने वि० सं० १७११-१२ में, दिस्साकी १७३१-३२ में, पश्चिमकी १७४६ में श्रीर उत्तरकी शायद १७४८ में की थी। 'शायद' इसिलए कि पुस्तकके पद्य-भागमें संवत नहीं दिया है, परन्तु श्रन्तकी पुष्पिकामें लिखा है—"संवत् १७४८ वरषे मागसरमासे शुकलपचे त्रयोदशी विथी सोमवासरे लिखितम् #।"

स्व० श्रीधर्मविजयसूरिने वि० सं० १९७८ में 'प्राचीन तीर्थमाला संग्रह' नामका एक संग्रह प्रकािश्ति कियाथा ×। उसमें भिन्न-भिन्नयात्रियोंकी लिखी हुई छोटी-बड़ी पश्चीस तीर्थमालायें हैं। शीलविजय-जीकी तीर्थमाला भी उसीमें संग्रहीत है।

यों तो यह समस्त पुस्तक ही बड़े महत्वकी है, परन्तु हम इसकी दिच्चण-यात्राके अंशका ही विवरण पाठकोंके सामने उपस्थित करेंगे। क्योंकि यह अंश ही दिगम्बर सम्प्रदायके पाठकोंके लिए अधिक उपयोगी होगा। अबसे लगभग ढ़ाईमी वर्ष पहलेके दिच्चणके तीथों और दूसरे धर्मस्थानोंके सम्बन्धमें इससे बहुत-सी बातें मालुम होंगी।

स्वयं श्वेताम्बर होने पर भी लेखकने दक्षिणके समस्त दिगम्बर-सम्प्रदायके तीर्थोंका श्रद्धा-भेक्ति-पूर्वक वर्णन किया है श्रोर उनकी वन्दना की है।

पृथ्वी-भ्रमणकी उपयोगिता दिखलाने के लिए उन्होंने एक गाथा उद्धृत की हैं--दिसह विविहचरियं तािणज्जेड दुज्जणसज्जनविसेसो।

# यह लेखककी लिखी या लिखाई हुई पहली ही प्रति मालूम होती है ऋौर उक्त प्रति ही प्रकाशनके समय सम्पादकके सामने ऋादर्श प्रति थी।

×श्रीयशोविजय-जैनग्रंथमाला, भावनगर-द्वारा प्रकाशित मूल्य २॥) अप्याणं च किलज्जह हिडज्जह तेण पुहवीए ॥ अर्थात्—विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुर्जनों और सज्जनोंकी विशेषता जाननी चाहिए और आत्माको भी पहिचानना चाहिए। इसके लिए पृथ्वी-भ्रमण आवश्यक है।

इस पुस्तकमें जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पैदल-यात्रा करके लिखा है धौर सब कुछ देखकर लिखा है; फिर भी बहुत-सी बातें सुनी-सुनाई भी लिखी हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है— जगमां तीरथ सुंदरू, ज्योतिवंत भमाल । पभणीस दीठां सांभल्यां, सुणतां श्रमी-रसाल ।।३।। श्रथवा—

> दिष्यम्। दिसिवी बोली कथा, निसुमा दीठी जेमियथा ॥१०८॥

श्रपनी दिल्ला-यात्राका प्रारम्भ वे नर्मदा नदी-के परले पारसे करते हैं श्रोर वहींसे दिल्ला देशमें प्रवेश करते हैं।

नदी निर्वदा पेलि पार, श्राच्या दिप्यण्देसमकारि । मानधाता तीरथतिहां सुएयु, शिवधमी ते मानि पर्णुः ॥

मान्धाताके विषयमें इतना ही कहकर कि इसे शिवधर्मी बहुत मानते हैं वे श्रागे खंडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करने लगते हैं। यहाँ यह नोटं करने लायक बात है कि मान्धाता-का उल्लेख करके भी लेखक 'सिद्धवरकूट' का कोई जिक्र नहीं करते हैं श्रीर इसका कारण यही जान पड़ता है कि उस समय तक वहाँ सिद्धवर-कूट नहीं माना जाता था%।

%'सिद्धवरकृट' तीर्थकी स्थापना पर 'इमारं तीर्थ-चेत्र' नामक लेखमें विचार किया गया है, जो जैनसिद्धा-न्तभास्करकी हालकी किरणमें प्रकाशित हुआ है।

कुरहानपुरमें चिन्तामणि पार्श्वनाथ, महावीर, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, सुपार्श्वनाथके मन्दिर हैं श्रीर बड़े-बड़े पुरुयात्मा महाजन बसते हैं। उनमें एक श्रोसवालवंशके भूषण 'छीत् जगजीवन'नामके संघवी (संघपति ) हैं, जिनकी गृहिणीका नाम 'जीवादें' है । उन्होंने माणिक्यस्वामी, श्रन्तरीच्न, श्रावृ, गोडी (पार्श्वनाथ) श्रीर शत्रुंजय की यात्रा की है। प्रतिष्ठायें की हैं। वे संघके भक्त और सुपात्रदानी हैं। दूसरे धनी पोरबाड़ वंशके सारंग-धर' संघवी हैं, जिन्होंने संवत् १७३२ में बड़ी भारी ऋदिके साथ चैत्यबन्दना श्रीर मालवा, मेवाड़, श्राब, गुजरात तथा विमलाचल (शत्रृंजय?) की यात्रा करके अपनी लद्दमी को सफल किया है। तीसरे दिगम्बर-धर्मके श्रनुयायी 'जैसल जगजीवन-दास' नामके बड़े भारी धनी हैं, जिनकी शुभमति है श्रौर जो प्रतिदिन जिन पूजा करते हैं। उनकी तरफ से सदाव्रत जारी है, जिसमें ब्राठ रुपया रोज स्तर्च किया जाता है।

इसके आगे मलकापुर है, वहाँके शान्तिनाथ भगवान को प्रणाम करता हूँ। वहाँसे देवलघाट चढ़कर बरारमें प्रवेश किया जाता है। देवलगाँवमें नेमीश्वर भगवान्को प्रणाम किया। इसके आगे समुद्र तक सर्वत्र दिगम्बर ही बसते हैं—

हिन सघिल दीगंबर विसं,समुद्रसुधीते घर्णं उल्हिसं॥१३ फिर 'अन्तरीच पार्श्वनाथ' का वर्णन करते हैं— शिरप्रनयर अंतरीकपास,अभी भरो वासिभ 'स्विलास।

श्रागे इस तीर्थके विषयमें एक दन्तकथा लिखी है कि रावण का भगिनीपति खरदृषण राजा विना पूजा किये भोजन नहीं करता था। एक बार वह

† बासिम सिरपुरसे १० मील दूर है।

वनिवहारको निकला और मिन्दर भूल गया।
तब उसने बालू और गोबरकी एक प्रतिमा बनाई
और नमोकार मन्त्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा करके
आनन्दसे पूजा की। वह प्रतिमा यद्यपि वज-सहश
होगई परन्तु कहीं पीछे कोई इसका अविनय न
करे, इसलिए उसने उसे एक जलकूपमें विराजमान
कर दिया और वह अपने नगरको चला आया।

इसके बाद उस कुए के जलसे जब 'एलगराय%'
का रोग दूर होगया, तब अन्तरीच प्रभु प्रकट
हुए और उनकी महिमा बढ़ने लगी। पहले तो यह
प्रतिमा इतनी अधर थी कि उसके नीचेसे एक
सवार निकल जाता था, परन्तु अब केवल एक
धागा ही निकल सकता है!

इसके आगे लूगार† गाँव और एलजपुरी अर्थात् एलिचपुरका उल्लेखमात्र करके कारंजा नगरका बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जो यहाँ सबका सब उद्धृत कर दिया जाता है—

एलजपुरकारंजानयर, धनवंतलोक विस तिहां सभर । जिनमन्दिर ज्योती जागता,देव दिगंबरकार राजता ॥२१ तिहां गच्छनायक दीगंबरा, छत्र सुखासन चामरधरा । श्रावक ते सुद्धधरमीवसिइ,बहुधनश्रगणित तेहनि श्रछइ बधेरवालवंश सिखागार,नामि संघवी भोज उदार ।

श्चि जिसे राजा 'एल' कहा जाता है शायद वही यह 'एलगराय' है। श्चाकोलाके गेजेटियरमें लिखा है कि एल राजाको कोढ़ हो गया था, जो एक सरोवरमें नहानेसे श्चन्छा होगया। उस सरोवरमें ही श्चन्तरी ज्ञकी प्रतिमा थी श्चीर उसीके प्रभावसे ऐसा हुआ था।

† लोगार बुलडाना जिलेमें मेहकरके दिन्नगमें १२ मील पर है। बरारमें यह गाँव सबसे प्राचीन है। इसका पुराना नाम विरजन्नेत्र है।

समकितधारी जिनने नमइ, अवरधरमस्यं मननवि रमह २३ तेहवे कुले उत्तमश्राचार, रात्रिभोजननो परिहार। नित्यई प्जामहोच्छव करइ,मोतीचोकजिनचागलिभरइ२४ पंचामृत अभिषेक घर्गी, नयर्गे दीठी तेम्हि भर्गी। गुरुसाइमी पुस्तकभंडार,तेहनी पूजा करि उदार ॥ २५ संघप्रतिष्ठा ने प्रासाद, बहुतीरथ ते करि आहाद। करनाटककुंकणगुजराति, पूरब मालव ने मेवात ॥२६ द्रव्यतसा मोटा व्यापार, सदावर्त पूजा विवहार। तप जपिकयामहोच्छवघणा,करिजिनसासनसोहामणा२७ संवत सातसतरि सही, गढ़ गिरनारी जात्रा करी। लाख एक तिहां धनवावरी, नेमिनाथनी पूजा करी ॥२८ हेममुद्रासंघवच्छलकी श्रो,लाच्छितणोलाहोतिहां ली श्रो परविं पःई सीत्र्यालिं दूध, ईषुरस उंनालि सुद्ध ॥२६॥ श्रेलाफुलिं वास्यां नीर, पंथीजननि पाई धीर । पंचामृत पकवाने भरी, पोषि पात्रज भगति करी ॥३० भोजसंघवीसुत सोहामणा, दाता विनयी ज्ञानी घणा श्रर्जुनसंघवीपदारथ(?)नाभ,शीतलसंघवीकरिशुभकाम३१

इसका साराँश यह है कि—'कारंजामें बड़े बड़े धनी लोग रहते हैं चौर प्रकाशमान जैन-मन्दिर हैं,जिनमें दिगम्बरदेव विराजमान हैं। वहाँ गच्छ-नायक (भट्टारक) दिगम्बर हैं जो छत्र, सुखासन (पालकी) श्रौर चँवर धारण करते हैं। शुद्ध धर्मी श्रावक हैं,जिनके यहाँ श्रगणित धन है। बघेरवाल वंशके श्रंगार रूप भोज-संघवी (सिंघई) बड़े ही उदार और सम्यक्त्वधारी हैं। वे जिन भगवान् को ही नमस्कार करते हैं। उनके कुलका श्राचार उत्तम है। रात्रिभोजनका त्याग है। नित्य ही पूजा महोत्सव करते रहते हैं, भगवान्के श्रागे मोती-चौक पूरते हैं श्रौर पंचामृतसे श्रभिषेक करते हैं। यह मैंने श्रांखों देखकर कहा है। गुरु- स्वामी 1 ( भट्टारक ) चौर उनके पुस्तक-भंडारका पूजन करते हैं। उन्होंने संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासाद ( मन्दिर ) बनवाये और चाल्हाद पूर्वक बहुतसे तीथोंकी यात्रा की है। कर्नाटक, कोकण, गुजरात, पूर्व, मालवा श्रीर मेवाइसे उनका बड़ा भारी व्यापार चलता है। जिनशासनको शोभा देनेवाले सदावर्त, पुजा, जप, तप, क्रिया, महोत्सव श्चादि उनके द्वारा होते हैं। संवत् १७०७ में उन्होंने गढ़ गिरनारकी यात्रा करके नेमि भगवान्की पुजा की, सोनेकी मुहरोंसे संघ-वात्सल्य किया और एक लाख रुपया खर्च करके धनका 'लाहा' लिया। प्रपात्रों (प्याक) पर शीतकालमें दूध, गर्मियोंमें गन्नेका रस श्रौर इलायची वासित जल पन्थियों-को पिलाया ऋौर पात्रोंको भक्तिपूर्वक पंचामृत-पक्वान्न खिलाया। 'भोज संघवी' के पुत्र 'ऋर्जुन संघवी' श्रौर'शीतल संघवी' भी बड़े दाता,विनयी, ज्ञानी श्रीर शुभ काम करनेवाले हैं।

इसके आगे मुक्तागिरिके विषयमें लिखा है कि वह शत्रुं जयके तुल्य है—और वहाँ चौबीस तीर्थकरोंके ऊँचे ऊँचे प्रासाद हैं--

हवि मुगतागिरि जात्रा कहुं,शेत्रुं जतीलि ते पण लहुं। ते उपरि प्रासाद उतंग, जिन चीबीसतणा ऋतिचंग।।

इसके श्रागे सिंधषेडि, पातूर, श्रोसाबुदगिरि, कल्याण, श्रीर विधर शहरका उक्लेख मात्र किया है, सिर्फ पातूरमें चन्द्रप्रम श्रीर शान्तिनाथ जिनके मन्दिरोंको बतलाया है—

<sup>‡</sup> इस 'स्वामी' शब्दका ब्यवहार कार जाके भट्टारको-के नामोंके साथ श्रव तक होता रहा है; जैसे वीरसेन स्वामी।

सिपेषेडि त्रांबा पातूर, चन्द्रप्रम जिन शांति सन्र । त्रोसाबुदगिरिगढ़ कल्योग, सिहर विधर प्रसीद्धं ठागा।

इसके श्रागे तैलंगदेशके भागनगर गलकुंडू \* (गोलकुंडा) का वर्णन है । लिखा है कि उसका विस्तार चार योजनका है श्रीर कुतुवशाहका‡राज्य

१ महाराष्ट्र-ज्ञानकोशके श्रमुसार जब जानोजी भोंसलेने निजामश्रालीको परास्त करके सन्धि करनेको लाचार किया था, तब पेशवा स्वयं तो शिन्दखेडमें रह गया था श्रीर विश्वासराव तथा सिन्धियाको उसने श्रीरंगाबाद भेज दिया था । इसके बाद सारवरखेडमें बड़ी भारी लड़ाई हुई श्रीर निजामश्राली परास्त हुश्रा (ई० सन् १७५६) । इसी शिन्दखेडका शीलविजयजीने उस्लेख किया है। यह बरारमें ही है।

२ स्रांबा बरारका ही कोई गाँव होगा।

३ स्त्राकोला जिलेकी बालपुर तहमीलका एक कस्या इसके पासके जंगलमें कई गुफायें हैं। एक गुफामें एक जैनमन्दिर भी है। संभव हैं, वह चन्द्रप्रभ भगवानका ही हो।

४ यह शायद 'ऊखत्लद' श्रितशय दोत्र हो, जो निजाम स्टेट रेलवेके मीरखेल स्टेशनसे तीन चार मील है। यह स्थान पहाड़ पर है, इसलिये 'गिरि' कहा जा सकता है।

५ कल्याणको त्राजकल 'कल्याणी' कहते हैं। यह निजाम राज्यके बेदर जिलेकी एक जागीरका मुख्य स्थान है। चालुक्य-नरेश सोमेश्वर (प्रथम) ने यहाँ त्रपनी राजधानी स्थापित की थी। सन् १६५६ में यहाँके गढ़ या किलेको त्रीरङ्क जैबने फतह किया था।

६ यह निजाम राज्यका जिला 'बेदर' है।

 # हैदरावादसे पश्चिम पाँच मील पर बसा हुन्ना पुराना शहर । इभीका पुराना नाम भागनगर था ।

्रैयह कुतुबशाहीका श्रन्तिम बादशाह श्रबूह्सन-कुतुबशाह होगा, जो सन् १६७२ में बोलकुंडेकी गद्दी पर बैठा था । सितम्बर १६८७ में श्रीरंगज़ेबने गोलकुंडा फतह किया श्रीर श्रबूहसनको गिरिफ़्तार किया। है। उसकी सेनामें एक लाख घुड़सवार श्रीर नी लाख सिपाही हैं। गोलकुंडमें छत्तीसहजार वेश्यायें हैं श्रीर रातिदन नाचगान हुश्रा करता है ‡। यहाँ के श्रावक धरी, ग्रानी, ज्ञानी श्रीर धर्मात्मा हैं। मिण माणिक्य, मूंगेके जानकार (जौहरी) श्रीर देवगुरू-की सेवा करनेवाले हैं।

वहाँ श्रोसवाल वंशके एक 'देवकरणशाह' नाम के बड़े भारी धनी हैं,जो चिन्तामिण चैत्यमें प्रतिदिन जिनपूजा श्रोर संघ-वात्सल्य करते हैं। उनकी श्रोरसे सदावर्त है। वे दीन-दु्खियों के लिए कल्पवृत्त हैं। राजा उन्हें मानते हैं। 'उद्यकरण' श्रोर 'श्रासकरण' सहित वे तीन भाई हैं—सम्यक्त्वी, निर्मल बुद्धि, गर्वर्राह्त श्रोर गुरुभक्त। उनके गुरु श्रंचल गच्छके हैं।

वहाँ श्रादिनाथ और पार्श्वनाथके दो मन्दिर हैं। एक दिगम्बर मन्दिर बहुत बड़ा है।

इसके त्रागे लिखा है कि कुल्लपाकपुर-मंडन माणिक-स्वामीकी × सेवा करनी चाहिए। वहाँकी प्रतिमा भरतरायकी स्थापित की हुई है। इस तीर्थ-का उद्घार राजा शंकररायकी रानीने किया है। इस मिथ्याती राजाने ३६० शिवमन्दिर बनवाये और इसकी रानीने इतने ही जिनमन्दिर। इन मन्दिरां-का विस्तार एक कोसका है, जहाँ पूजन-महोत्सव हुआ करते हैं। (अगली किरण में समाप्त)

<sup>‡</sup> इन संख्यात्रोंमें कुछ त्रातिशयोक्ति हो सकती है। प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति-लिखित 'मुगलसाम्राज्यका ज्य श्रौर उसके कारण' नामक प्रन्थके श्रनुसार इस शहरमें बीस हजार वेष्ट्यायें श्रौर श्रगणित शरावघर थे।

<sup>×</sup> कुल्गक या माणिकस्तामी तीर्थ निजाम स्टेटमं सिकन्दराबादके पास है। वहाँ बहुतसे शिलालेख मिले हैं। दिगम्बर जैन डिरेक्टरीके श्रनुसार गजपन्थमं संवत् १४४१ का एक शिलालेख था जिसमें 'हँसराजकी माता गोर्टूबाई ने माणिकस्वामीका दर्शन करके श्रपना जन्म सफल किया' लिखा है, पर श्रव इस लेखका पता नहीं है।

# कथा कहानी

KOKOKOKOKOKOKOKO

(१२)

्रिमहाभारतके युद्धमें कौरव सेनापति भीष्मपिता-मह जब अर्जुनके बाणोंसे घायल होकर रण भिममें गिर पड़े तो कुरुचेत्रमें हा-हाकार मचगया। कौरव-पाण्डव पारम्परिक वैर-भाव भूलकर गायकी तरह डकराते हुए उनके समीप आए। भीष्मपिता-मह्की मृत्य यद्यपि पाण्डव-पत्तकी विजय-सृचक थी। फिर भी थे तो पितामह न ? धर्मराज युधिष्टिर वालकोंकी भाँति फुप्पा मार कर रोने लगे। अन्तमें धैर्य रखते हुए कँधे हुए कण्ठसे <mark>वोले</mark>—"पितामह ! हम ईप्याल दुर्बुद्धि पुत्रोंको, इस अन्त समयमें जीवनमें उतारा हुन्ना कुछ ऐसा उपदेश देते जाइये जिससे हम मनुष्य जीवनकी सार्थकता प्राप्त कर सकें।" धर्मराजके वाक्य पूरा होनेपर श्रभी पिता-महके श्रोठ पूरी तरह हिल भी न पाए थेकि द्रोपदी-के मुखपर एक हास्यरेखा देख सभी विचलित हो उठे। कौरवोंने रोष भरे नेत्रोंसे द्वोपदी को देखा। पाग्डवोंने इस श्रपमान श्रीर ग्लानिका श्रतुभव करते हुए सोचा--"हमारे सरसे साया उठ रहा है श्रौर द्रोपदीको हास्य सूक्ता है।" पितामहको कौरव-पांडवोंकी मनोव्यथा श्रौर द्रोपदीके हास्यको भांपनेमें विलम्य न लगा। वे मधुर स्वरमें वीले 'बेटी द्रोपदी! तेरे हास्यका मर्म मैं जानता हूँ।

तूने सोचा-- 'जब भरे दरबारमें दुर्योधनने साड़ी खींची तब उपदेश देते न बना, बनोंमें पशु-तुल्य जीवन व्यतीत करनेको मजबूर किया गया तब सान्त्वनाका एक शब्दभी मुँहसे न निकला, कीचक द्वारा लात मारे जानेके समाचार भी साम्यभावसे सुन लिये, रहने योग्य स्थान श्रोर चुधा-निवृत्तिको भोजन मांगने पर जब कौरवोंने हमें दुरुकार दिया, तत्र उपदेश याद न श्राया। सत्य श्रीर श्रिधकारकी रत्ताके लिये पांडव युद्ध करनेको विवश हुए तो सहयोग देना तो दूर, उल्टा कौरवों-के सेनापति वनकर हमारे रक्तके प्यासे हो उठे श्रीर जब पांडवां द्वारा मार खाकर जमीन सूँघ रहे हैं--मृत्युकी घड़ियाँ गिन रहे हैं--तब हमीको उपदेश देनेकी लालसा वलवती हो रही है। पुत्री तेरा यह मोचना सत्य है। तृ मुक्त पर जितना हँसे कम है। परन्तु, पुत्री! उस समय मुफमें उपदेश देनेकी चमता नहीं थी, पापात्मा कौरवोंका श्रन्न खाकर मेरी श्रात्मा मलीन होगई थी, दृषित रक्त नाड़ियोंमें वहनेसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। किन्तु वह सब अपवित्र रक्त अर्जुनके बाणोंने निकाल दिया है। अतः श्राज मुभे सन्मार्ग बतानेका साहसहो सकता है।"

(१३)

हजरत उमर (द्वितीय ख्लीफा) बहुत सादगी-पसन्त थे। इन्होंने अपने बाहबलसे अरब, फल-स्तीन, रूम, बेतुल मुक्तइस, (शामका एक स्थान) श्रादिमें केवल १० वर्षमें ही ३६००० किले श्रीर शहर फतह किये। यह विजयी खलीफा सादगीके नमूने थे। राज-कोषसे केवल अपने परिवारके पालनके लिये २० ह० माहवार लेते थे। तंगदस्ती इतनी रहती थी कि कपड़ों पर आपको चमड़ेका पेवन्द लगाना पड़ता था, ताकि उस स्थानसे दोबारा न फट जाएँ। जुते भी स्वयं गांठ लेते थे। सिरहाने तिकयेकी एवज ईटें लगाते थे। उनके बच्चे भी फटे हाल रहते थे। इसलिये हमजोली श्चपने नये कपड़े दिखाकर उन्हें चिडाते थे। एक दिन श्रापके पुत्र श्रब्दुलरहमानने श्रपने लिये नये कपड़े बनवानेके लिये रो-रोकर खलीफासे बहुत मिन्नतें की । ख़लीफाका हृदय पसीजा और उन्होंने अगले वेतनमें काट लेनेके लिये संकेत करते हुए दो रूपया पेशगी देनेको लिखा। किंतु कोषाध्यत्त ख्लीफाका पक्का शिष्य था श्वतः उसने यह लिखकर दो रुपये पेशगी देनेसे इक्कार कर दिया कि-- 'काश इस बीचमें श्राप इन्तकाल फर्मा गये--स्वर्गस्थ हो गये तो यह पेशगी लिए हुए रुपये किस खातेमें डाले जाएँगे ? मौतका कोई भरोसा नहीं उसे आनेमें देर नहीं नगती और फिर आपका तो युद्धमय जीवन

मृत्युसे खिलवाड़ करनेको सदैव प्रस्तुत रहता है। मैं नहीं चाहताकि आप कर्जदार होकर जाएँ।' हजरत उमर इस पर्चेको पढ़कर रो पड़े और कोषाध्यक्तकी इस दूरन्देशीकी बारबार सराहना की। प्यारे पुत्रको अगले माहमें कपड़े बनवा देनेका आश्वासन देते हुए गलेसे लगाया! इन्हीं खलीफा साहबने अपने इस प्यारे पुत्रको एक अनाथ लड़कीसे बलात्कार करने पर बेंत लगवाई थीं, जिससे पुत्रकी मृत्यु हो गई थी।

(१४)

पानीपतकी दूसरी लड़ाईमें हेम् युद्ध करता हुआ अकबर बादशाहके सेनापित द्वारा बन्दी कर लिया गया। वन्दी अवस्थामें वह अकबरके समज्ञ लाया गया। उस समय अकबरकी आयु केवल १३ वर्षकी थी। पुरातन प्रथाके अनुसार अकबरको हेम्का वध करनेके लिये कहा गया, किंतु उसने यह कहकर कि—निःसहाय और वन्दी मनुष्य पर हाथ उठाना पाप हैं प्राण लेनेसे इङ्कार कर दिया। बालक अकबरकी इस दूरदर्शिता और विशाल हृद्यताकी उपस्थित जनसमूहने मुक्कंठसे प्रशंसाकी। अकबर अपने ऐसे ही लोकोत्तर गुणोंके कारण इस छोटी-सी आयुमें काँटोंका ताज पहनकर विशाल साम्राज्य स्थापित कर सका था।

# भाग्य त्र्योर पुरुषार्थ [तक्दीर और तदबीर]

[ ले॰ श्री॰ बाबू सूरजभानुजी वकील ] →अड्डा क्टेडर-

पुरुषार्थ, दैव, किस्मत वा तक्कदीर क्या है श्रीर पुरुषार्थ, उद्यम, तदबीर वा कोशिश क्या है ? भाग्यसे ही सब कुछ होता है वा जीवकी अपनी कोशिश भी कुछ काम कर सकती है ? श्रीर ध्रगर दोनों ही शक्तियोंके मेलसे कार्य होता है तो इनमें कौन बलवान है श्रीर कौन निर्बल ? भाग्यकी शक्ति कितनी है श्रीर पुरुषार्थकी कितनी ? भाग्यका काम क्या है श्रीर पुरुषार्थका क्या ? इन सब बातोंको जानना मनुष्यके लिये बहुत ही ज़रूरी है । श्रातः इस लेखमें इन ही सब बातोंको स्पष्ट करनेकी कोशिश की जायगी।

एकमात्र भाग्यसे ही वा एकमात्र पुरुपार्थसे ही कार्यकी सिद्धि माननेको दूषित ठहराते हुए श्रीनेमिचन्द्राचार्य गोम्मटसार कर्मकोड गाथा ८६४ में लिखते हैं कि, यथार्थ ज्ञानी भाग्य श्रीर पुरुपार्थ दोनों ही के संयोगसे कार्यकी सिद्धि मानते हैं, एक पहिंचेसे जिस प्रकार गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार भाग्य वा पुरुपार्थमें से किसी एकसे ही कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती। श्राथवा बनमें श्राग लग जानेपर जैसे श्रंघा पुरुष दौड़ने भागनेकी शक्ति रखता हुश्रा भी बनसे, बाहर नहीं हो सकेगा वैसे हो एक लंगड़ा पुरुष देखनेकी शक्ति रखता हुश्रा भी बाहर नहीं निकल सकेगा। हाँ, श्रगर श्रन्था लंगड़ेको श्रापनी पीठ पर या कंधे पर चढ़ा ले, लंगड़ा

रास्ता बताता रहे और अन्धा चलता रहे तो दोनों ही बनसे बाहर हो जावेंगे। इसी प्रकार भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही के सहारे संसारी जीवोंके कार्योंकी सिद्धि होती है किसी एकसे नहीं।

भाग्य श्रौर पुरुषार्थ क्या है, इसको श्री विद्यानन्द स्वामीने श्रष्टसहसीमें (श्लोक नं०८८ की टीकामें) इस प्रकार स्पष्ट किया है—''पहले बांधे हुए कर्मों ही का नाम दैव (भाग्य वा किस्मत) है, जिसको योग्यता भी कहते हैं, श्रौर वर्तमानमें जीव जो तदबीर, कोशिश या चेष्टा करता है वह पुरुपार्थ है।" (भावार्थ जो पुरुषार्थ किया जा चुका है श्रौर जिसका फल जीव भोग रहा है वा भोगेगा वह तो भाग्य कहलाता है श्रौर जो पुरुषार्थ श्रव किया जा रहा है वह पुरुषार्थ कहलाता है। वास्तव में दोनों ही पुरुपार्थ हैं—एक पहला पुरुषार्थ है श्रीर दूसरा हालका पुरुपार्थ।

जीवका श्रमली स्वरूप सर्वदर्शी, सर्वेश, सर्व-शक्तिमान, श्रौर परमानन्द है, परतन्त्रता इन्द्रियोंकी श्राधीनता, राग, देघ, मोह—श्रादि उसका श्रमली स्वभाव नहीं है। परन्तु श्रनादि कालसे यह जीव कर्मो-के बन्धनमें पड़ा हुश्रा, श्रपनी जानादि शक्तियोंको बहुत कुछ खोकर, राग, देप श्रौर मोहके जालमें फँसा हुश्रा, शरीर रूपी क्रैदखानेमें वन्द पड़ा तरह तरहके दुख मोग रहा है। किन्तु इस प्रकार कर्मों के महाजाल में फँसा रहकर भी जीवका निज स्वभाव सर्वथा नष्ट नहीं हो गया है श्रीर न सर्वथा नष्ट हो ही सकता है । इस कारण कर्मों के जाल में पूरी तरह फँसे हुये भी जीवकी जानादि शक्तियाँ कुछ न कुछ बाकी जरूर रहती हैं, जिनके कारण ही वह अजीव पदार्थों से अलग पहचाना जाता है और जीव कहलाता है। इन ही बची हुई शक्तियों के द्वारा पुरुषार्थ करके वह कर्मों के बन्धनों को कम और कमजोर कर सकता है और होते होते सब ही बन्धनों को तोड़कर सदा के लिये अपना असली जानानन्व स्वरूप प्राप्त कर सकता है। अपने इस असली स्वभावको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कभी कोई कर्म उसके पास तक भी नहीं फटकने पाता है और न कभी उसका किसी प्रकार का विगाड़ ही कर सकता है।

कर्मफल देकर नित्य ही फड़ते रहते हैं श्रीर नये २ बँधते रहते हैं; परन्तु तपके द्वारा कर्म बिना फल दिये भी नाश हो जाते हैं ‡। साधारण ग्रहस्थी भी दर्शन मोहनीयकी तीन श्रीर चारित्र मोहनीयकी चार कर्म प्रकृतियोंका च्य, उपशम वा च्योपशम करके ही सम्यक्श्रद्धानी होता है। किसी कर्मका बिल्कुल ही नाश कर देना ही च्य है, फल देनेंसे रोक देना उपशम है श्रीर कुछ च्य, कुछ उपशम तथा कुछ उदयका नाम च्योपशम है। संसारी जीव कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कुछ न कुछ मितज्ञान श्रीर श्रुतज्ञान न हो। निगोदिया जीवों तकको भी कुछ न कुछ ज्ञान जरूर होता है—यह दोनों ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके च्रयोपशम से ही होते हैं। जीवके स्वभावको बिल्कुल नाश कर देने वाले कर्मके बड़े हिस्सेका बिना फल दिये नाश हो जाना, हल्का श्रासर करने वाले हिस्सेका फल देना श्रीर बाक्की हिस्सेका श्रागेसे फल देनेके वास्ते सत्तामें रहना च्रयोपशम कहलाता है ‡।

यह ऐसा ही है जैसा कि शारीरमें कोई दुस्तदाई मवाद इकद्वा हो जाने पर या कोई नुक्रसान करनेवाली वस्तु खा लेने पर उसकी की या दस्तके द्वारा निकाल डालना, या किसी दवाके द्वारा उसका अप्रसर रोक देना या कुछ निकाल देना और कुछ अप्रसर होते रहना। जिस तरह किसी दवाई के ऊपर दूसरी दवाई खानेसे पहली खाई हुई दवाई जरूद ही अपना अपर शुरू कर देती है उस ही तरह एक कर्म जो बहुत देरमें फल देने वाला हो, किसी कारणसे तुरन्त ही फल देने लग जाता है, जिसको कर्मकी उदीरणा कहते हैं। कर्मका अपने समय पर फल देना उदय कहलाता है और समयसे पहले फल देना उदीरणा है।

कर्मोंका पैदा होना श्रीर बँधना भी कक सकता है। जिसको सँवर कहते हैं। मूलकर्म श्राट हैं श्रीर उनके भेद श्रर्थात् उत्तर प्रकृति १४८ हैं। इनमेंसे ४१ प्रकृतियोंका बँधना तो सम्यक् श्रद्धान होते ही कक जाता है श्रग्रुव्रती श्रावक होने पर श्रीर भी १० प्रकृतियाँ बँधनेसे कक जाती हैं, इस ही तरह श्रागे श्रागे बढ़ने पर श्रीर प्रकृतियोंका भी बँधना ककता जाता है। किसी समयके भले बुरे परिणामोंके कारण पहली बँधी हुई कर्म प्रकृतियाँ एक उत्तर प्रकृतिसे दूसरी उत्तर प्रकृतिमें बदल

देखो गोमहसार गाथा २६ की संस्कृत टीका ऋौर
 यं टोडरमलजीका हिंदी ऋनुवाद ।

<sup>‡</sup> देखो भगवती श्राराधनासार गाथा १८५० की संस्कृत टीका श्रपराजितसूरि कृत तथा लब्धिसारकी टीका टोडर्मलजी कृतमें गाथा ३६२ के नीचेका प्रश्नो-तर i

<sup>‡</sup> देखो गोमइसार जीवकांड गाथा १३ की संस्कृत टीका और पं ॰ टोडरमलजी कृत हिन्दी ऋनुवाद।

जाती हैं — जैसे कि सुख देने वाली साता श्रीर दुख देने वाली श्रसाता ये वेदनीय कर्मकी दो उत्तर प्रकृतियाँ सातासे श्रसाता श्रीर श्रसातासे साता हो सकती हैं, श्रर्थात् किसी समयके भले बुरं कर्मोकी ताक्कतसे पहला वंधा हुआ पुण्य कर्म बदल कर पाप रूप हो सकता है श्रीर पाप बदल कर पुण्य हो सकता है।

यह बात ऐसी ही है जैसे कि दृध पीनेक बाद कोई तंज खटाई खाले, जिससे वह दूध भी फटकर दुखदाई हो जाय, या पेटमं दर्द कर देने वाली कोई वस्तु खाकर फिर कोई ऐसी पाचक श्रोपिध खा लेना जिससे पहली खाई हुई वस्तु तुरन्त पचकर सुखदाई हो जाय। इस ही प्रकार कमोंके फल देनेकी शक्ति भी बदल कर हल्की भारी हो सकती है श्रोर कमोंके कायम रहनेका समय भी घट बद सकता है। इस सब श्रालटन-पलटनको संक्रमण कहते हैं \*/

साराँश इस सारे कथनकार यह है कि कर्म कोई ऐसी अप्रत्न और बलवान शक्ति नहीं है जो टाली टल ही न सके। उसको सबही जीव अपने पुरुषार्थसे सदा ही तोइत मरोइत रहते हैं।

तीत्र कपाय करनेसं पाप वॅथ होता है श्रीर मन्द कपायसं पुण्य, जो लोग कमोंके उदयमं भड़कने वाली कपायको भड़कने नहीं देते। कमोंको श्रपना श्रसर नहीं करने देते। श्रपने परिणामोंकी पूरी पूरी सम्हाल रखते हैं, वे पुण्य बन्ध करते हैं श्रीर जो कुछ भी सावधानी नहीं रखते, भड़काने वाले कमोंका उदय होने से परि-णामोंको चाहे जैसा भड़कने देते हैं वे पाप बंध करते हैं, श्रीर दुख उठाते हैं।

पुरुपार्थहीनके प्रायः सब ही कार्य नष्ट भ्रष्ट होते हैं श्रीर पुरुपार्थ करनेवालेके प्रायः सब कार्य सिद्ध हुआ क देखो गोमदृसार कर्मकांड गाथा ४३८, ४३६। करते हैं, यह बात सब ही सांसारिक कार्यों में स्पष्ट दिखाई देती है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से खेती करके तरह-तरहके श्रनाज, तरह-तरहकी भाजी श्रीर तरह-तरहके फल पैदा करता है; एक वृत्तकी दूसरे वृत्तके साथ कलम लगाकर उनके फगोंको श्रिधक स्वादिष्ट श्रीर रसभरे बनाता है; श्रनाजको पीस-पोकर श्रीर श्रागसे पकाकर सत्तर प्रकारके सुस्वाद भोजन बनाता है; मिटीसे ईंटें बनाकर, फिर उनको आगमें पकाकर आकाशसे बातें करनेवाले बड़-बड़े ऊंचे महल चिनता है; हजारों प्रकारके मुन्दर-मुन्दर वस्त्र बनाता है, लकड़ी, लोहा, तांवा, पीतल, सोना, चाँदी ऋदि ढंढ कर उनसे ऋनक चमत्कारी वस्तुएँ घड़ लेता है; काग़ज़ बनाकर पुस्तकें लिखता है और चिडियाँ भेजता है; तार, रेल, मोटर, एँजिन, जहाज, घड़ी, घंटा, फोन, सिनेमा त्रादिक श्रनेक प्रकारकी श्रद्धत कलें बनाता है श्रीर नित्य नयेसे नई बनाता जाता है; यह मच उसके पुरुपार्थकी ही महिमा है। पशु इस प्रकारका कोई भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं. इस ही कारण उनको यह सब वस्तुएँ प्राप्त नहीं होती हैं, उनका भाग्य वा कर्म उनको ऐसी कोई वस्तु बनाकर नहीं देता है, घास-फूस जीव-जन्तु आदि जो भी वस्तु स्वयं पैदा हुई मिलती है उस ही पर गुज़ारा करना पड़ता है, बरसातका सारा पानी, जेठ त्रासाढ़की सारी ध्प, शीत समयका सारा पाला श्रपनं नंगे शरीर पर ही भेलना पड़ता है, श्रीर भी श्रन्य श्रनेक प्रकारके श्रसह दुःख पुरुपार्थहीन होनेके कारण सहने पड़ते हैं!

इसके उत्तरमें शायद हमारे कुछ भाई यह कहने लगें कि मनुष्योंको उनके कर्मोंने ही तो ऐसा शान श्रीर ऐसा पुरुपार्थ करनेका चल दिया है जिससे वे ऐसी-ऐसी श्रद्भुत वस्तुएँ बना लेते हैं, पशुश्रांको उनके कर्मोंन ऐसा शान श्रीर पुरुपार्थ नहीं दिया है, इस कारण वह नहीं बना सकते हैं। मनुष्योंको उनके कर्म यदि ऐसा जान और उद्यम करनेकी शक्ति न देते तो वे भी कुछ न कर सकते, यह सब भाग्य वा कर्मोंकी ही तो महिमा है जिससे मनुष्य ऐसे ऋदत कार्य कर रहे हैं। परन्त प्यारे भाइयो ! क्या आपके खायालमें तीर्यंकर भगवान्को जो केवलज्ञान प्राप्त होता है, जिससे तीनों लोकके सबही पदार्थ उनको बिना इन्द्रियोंके सहारेके साज्ञात नज़र श्राने लग जाते हैं तो क्या केवलज्ञानकी यह महान् शक्ति भी कर्मोंकी ही दी हुई होती है ? नहीं एसा नहीं है । यह सब शक्ति तो उनको उनके पुरुषार्थ-के द्वारा कर्मों के नाश करनेसे ही प्राप्त होती हैं, कर्मों की दी हुई नहीं होती है। कर्म तो जीवको कुछ देते नहीं किन्तु विगाइते ही हैं। कर्मीका कार्य तो जीवको ज्ञान या विचारशक्ति वा श्रान्य किसी प्रकारका बल देना नहीं है, किन्तु इसके विपरीत कमींका काम तो जीवके ज्ञान श्रीर बल वीर्यको नष्ट भ्रष्ट कर देनेका ही है। ज्ञान श्रीर बल बीर्य तो जीवका निज स्वभाव है, जितना-जितना किसी जीव का बलवीर्य नष्ट-भ्रष्ट ऋौर कम हो-रहा है वह सब उसके कर्मशत्रश्रोंका ही तो काम है. श्रीर जितना-जितना जिस किसी जीवमें जान श्रीर बल वीर्य है वह उसका श्रपना श्रमली स्वभाव है, जिसकी नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये कमींका काब नहीं चल सका है। इस कारण मनुष्य श्रपने ज्ञान श्रीर विचार वलसे जो यह लाखों करोड़ों प्रकारका सामान बनाता है वह सब श्रपनी निज शक्तिसे ही बना रहा है, कमोंकी दी हुई शक्तिसे नहीं। कर्मोंका कायु चलता तो, वे उसकी यह शक्ति भी छीन लेते श्रीर कुछ भी न बनाने देते ।

मनुष्योंकी बनिसबत पशुत्रों पर कर्मोंका ऋधिक काब् चलता है इसी वास्ते उन बेचारोंको यह कम उनकी जरूरतोंका कुछ भी सामान नहीं बनाने देते हैं। कर्म तो जीवके शतु हैं, इस कारण उनका काम तो एकमात्र विगाड़नेका ही है—सँवारने का नहीं। मेद सिर्फ इतना ही है कि जब कोई कर्म हमको ऋषिक काबूमें करके ऋषिक दुख पहुँचाता है तो उसको हम पाप कर्म कहते हैं ऋौर जब कोई कर्म कमजोर होकर हमपर कम काबू पाता है जिससे हम अपने ऋसली ज्ञान गुण ऋौर बलवीर्यसे दुछ पुरुषार्थ करनेके योग्य हो जाते हैं ऋौर कम दुःख उठाते हैं तो इसको हम पुग्य कर्म कहने लग जाते हैं ऋौर खुश होते हैं।

जिस प्रकार बीमारी मनुष्यको दुख ही देती है सुख नहीं दे सकती है उसी प्रकार कर्म भी जीवको दुःख ही देते हैं सुख नहीं दे सकते हैं । बीमारी भी जब मनुष्यको श्रिधिक दबा लेती है, उठने बैठने भी नहीं देती है, होश-हवाशं भी खो देती है, खाना पीना भी बन्द कर देती है, नींद भी नहीं त्राती हैं, रात्रि दिन त्रसह्मपीड़ा ही होती रहती है, तब वह बीमारी बहुत बुरी श्लीर महानिन्य कही जाती है; परन्तु जब योग्य श्रौपधि करनेसे वह श्रमहा बीमारी कम होकर सिर्फ़ थोड़ी-सी कमज़ोरी आदि रह जाती है, मनुष्य ऋपने कारोबारमें लगने योग्य हो जाता है, तो खुशियां मनाई जाती हैं, परन्तु यह खुशी उसको बीमारीने नहीं दी है किन्त बीमारीके कम होने से ही हुई है। इसी प्रकार कर्म भी जब जीवको ऋच्छी तरह जकड़कर कुछ भी पुरुपार्थ करनेके योग्य नहीं ग्हने देते हैं तो वे खोटे व पापकर्म कहलाते हैं श्रीर जब जीव ऋपने शुभ परिणामांके द्वारा कषायोंको मंद करके कमोंको कमजोर कर देता है जिससे वह पुरुषार्थ करनेके योग्य होकर ऋपने मुखकी सामग्री जुटाने लग जाता है तो वह उन हलके कर्मोंको शुभ व पुरुष कर्म कहने लग जाता है।

कर्म क्या हैं, जीवके साथ कैसे उनका सम्बन्ध

होता है और वह क्या कार्य करते हैं, इसका साराश रूप कथन इस प्रकार है, कि राग-द्रेष रूप भावोंसे आत्मामें एक प्रकारका संस्कार पड़ जाता है, जिससे फिर दोबारा राग-द्रेष पैदा होता है, उस गग द्रेषसे फिर संस्कार पड़ता है. इस प्रकार एक चकरसा चलता रहता है, परन्तु किसी वस्तुमें कोई प्रकार का भी संस्कार वा विगाड़ विना किसी दूसरी वस्तुके मिले हो नहीं सकता है, इस कारण यहां भी यह होता है कि रागद्वेष रूप भावोंके द्वारा जब आत्मामें हलन चलन होती है तो आत्माके पासके सद्धम पुद्गल परमाणुओं में भी हलन चलन पैदा होती है, जिससे वे आत्माके साथ मिलकर उसमें संस्कार वा विगाड़ पैदा कर देते हैं। वे ही पुद्गल परमाणु कमें कह-लात हैं।

त्र्यात्माके साथ इन कर्मोंका जो कर्तव्य होता है उनके त्रानुसार इन कर्मों के त्राट भेद कहे गयं हैं-जानावरणीय, दर्शनावरणीय. मोहनीय. त्रान्तराय, वेदनीय, त्रायु, नाम, त्रीर गांत्र। ज्ञाना-वश्ग और दर्शनावरगासे आत्माकी जाननेकी शक्ति खगव होती है, मोहनीय कमसे पदार्थोंका मिथ्या श्रद्धान होकर सच्चा श्रद्धान भृष्ट होता है ह्यौर विषय कषाय रूप तरंगे उठकर उसकी सुख शाँतिमें खरावी स्नाती है। अन्तराय कमसे आत्माके बलवीयं आदि शक्तियांको श्रपना कार्य करनेमें रोक पैदा होती है। श्रांग्व नाक त्रादि पांची इन्द्रियाँ ऋपने ऋपने विषयका श्रान्भव त्र्यशंत स्वाद वेदनीय कर्मके द्वारा प्राप्त करती हैं। माता वेदनीयसे सुखका अनुभव होता है और अमानास द्खका। जैसा कि गोम्मटसार कर्मकांट गाथा १४में लिग्वा है---

अन्खारां अणुभवरां वेयरायिं सुहसम्दवयं सादं

दुक्ल सरूवमसादं तं वेदयदीदि वेदिण्यं ।।

ऋर्य पं॰ टोडरमलजी कृत—'इन्द्रियनके अपने
विषयनका अनुभवन—जानना सो वेदनीय है, तहां
सुखस्वरूप साता है, दुखस्वरूप असाता है, तिन
सुख दुखनको वेदयति कहिये अनुभव करावे सो वेदनीय कर्म है।

परन्तु यह वेदनीय कर्म मोहनीय कर्मके उदयके बलसे ही अर्थात् राग देशके होनेपर ही सुख दुखका अनुभव करा सकता है; जैसाकि गोमहसार कर्मकांड गाथा १६ में लिखा है।

घादिव वेयसीयं मोहस्स बलेसा घाददे जीवं। इदि घादीसां मज्जे मोहस्सादिग्हि पठिदंतु॥ अर्थं पं० टोडरमलजी कृत—वेदनीय नामाकर्म सो घातिया कर्मवत मोहनीय कर्मका भेद जो रित अरित तिनके उदयकाल कर ही जीवको घाते हैं, सुख दुख स्वरूप साता असाता कों कारसा इन्द्रियनका विषय तिनका अन्भव करवाय घात करें है।

कुछ समय तक किसी एक शरीरमें जीवको ठहराये रखना यह ऋायु कर्मका काम है, किसी प्रकारका शरीर प्राप्त करना यह नाम कर्मका काम है। ऊँच-नीच भव वा गति प्राप्त कराना यह गोत्र कर्मका काम है।

इस प्रकार इन आट कमों के कार्यको जान लेने पर यह बात साफ़ हो जाती है, कि कमोंका जो कुछ भी जोर चलता है वह उस ही पर चलता है जिसके वे कर्म होते हैं। कर्म करनेवाले जीवके सिवाय अन्य किसी भी जीव पर वा उसके शरीरके विवाय अन्य किसी पुद्गल पदार्थ पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है।

संसार में स्थानन्तानन्त जीव स्थीर हजारों लाखों ग्रह तारे नज्ञत्र स्थीर स्थाग पानी हवा मिट्टी स्थादिक स्थानन्त पुद्गल पदार्थ सब स्थापना-स्थापना काम करते रहते हैं। उसी संसारमें हम भी हैं, हमारा श्रीर इन सब जीव श्रीर श्रजीव पदार्थोंका संयोग इसी तरह हो जाता है जिस तरह रातको बसेरेके लिये एक पेड़ पर श्राये हुए पत्तियोंका वा एक सरायमें इकड़े हुए मुसाफिरोंका—

पित्तयों वा मुसाफ़िरांका यह सब संयोग एक पेड़ पर छा बैठने वा एक सरायमं आकर ठहरनेके कारण ही होता है, कोई किसी दूसरेके कमोंसे खिंचा हुआ आकर इकड़ा नहीं होता है न कोई किसी दूसरेके कमों से खिंच ही सकता है। इस ही अचानक ज्ञाभरके संयोगमें हम किसीसे राग कर लेते हैं और किसीसे द्वेप फिर इसी रागद्वेपके कारण उनके अनेक प्रकारके परिवर्तनों उनके सुखे और दुःखोंको अपना सुख और दुःख मानकर सुखी और दुःखों होने लग जाते हैं। इसी प्रकार जीवका अपने कुटिम्बयों नगर निवासियों और देशवासियोंसे संयोग संसारकी अनेकानेक निर्जाव वस्तुओंसे भी होता रहता है।

एक कामी पुरुष बहुत दिन पीछे रातको अपनी स्त्रीसे मिलता है और चाहता है कि रात लम्बी होजाय इसी कारण नगरका घंटा बजने पर कुं कलाता है कि क्यों ऐसी जल्दी २ घंटा बजाया जारहा है; फिर दिनमें जब अपनी प्यारी स्त्रीस विद्वोहा रहता है तो तड़पता है कि क्यों देर देरमें घंटा बज रहा है। इसीको किसी किवने इस प्रकार वर्णन किया है—

कल रायेवस्ल में क्या जल्द बर्जे थीं घड़ियाँ।
श्राज क्या मरगये घड़ियाल बजाने वाले।।
इसी प्रकार कमी रात होती है कमी दिन, कमी
चौदनी होती है कमी श्रेंधेरी, मौसमें बदलती हैं, जाड़ा

पड़ता है, गर्मी होती है, पानी बरसता है, बादल होता है, ध्र निकलती है, हवा कभी ठएडी चलती है, कभी गर्म, नदियाँ बहतीं हैं, पानी का बहाव त्राता है, अन्य भी अनेक प्रकारके अलटन-पलटन होते रहते हैं। संसार का यह सारा चक्र हमारे कर्मों के आधार नहीं चल रहा है. किन्त चडियालके घंटोंकी तरह सब कार्य संसारकी श्रनन्तानन्त वस्तुश्रोंके श्रपने श्रपने स्वभावके श्रन्-सार ही होरहा है। परन्तु हम ऋपनी इच्छाके ऋनुसार कभी रात चाहते हैं कभी दिन, कभी जाड़ा चाहते हैं कभी गर्मी, कभी बादल चाहते हैं, कभी धृप, कभी वर्षा चाहते हैं कभी सूखा। इसी प्रकार संसारके ग्रन्य भी सभी कामोंको अपनी इच्छाके अनुसार ही होते रहना चाहते हैं,परन्तु यह सारा संसार हमारे श्राधीन न होनेसं जब यह कार्य हमारे अनुसार नहीं होते हैं तो, हम दु:खी होते हैं स्त्रीर स्त्रपने भाग्य व कर्मोंको ही दोप देने लग जाते हैं। किन्तु इसमें हमारे कर्मीका क्या दोप? भल तो हमारी है जो हम सारे संसारको, जो न हमारे श्राधीन है न हमारे कर्मों के ही श्राधीन, श्रपने ही श्रनुकुल चलाना चाहते हैं, नहींचलता है तो दु:खी होते हैं।

रेलमें सफ़र करते समय इधर उधरसे आन्याकर अनेक मुसाफिर बैठते रहते हैं, कोई उतरता है कोई चढ़ता है, यो ही तांतासा लगा रहता है—तरह तरह के पुरुपोंसे संयोग होता रहता है, किसीसे दुख मिलता है, किसीसे सुख। कोई बीमार है, हरदम खांसता है, थूकता है, छीकता है, जिससे हमको दुख होता है। किसीके शरीर और कपड़ोंमें यू आरही है, जिससे हमारा नाक फटा जा रहा है; कोई सुगन्य लगाये हुए है जिसकी महँकसे जी खुश होता है; कोई सुनन्दर गाना गाता है, कोई दूसरे मुसाफिरोंसे लड़ रहा है, इन सब ही के मले बुरे कृत्योंसे कुछ न कुछ दुख सुँख हमको भी भोगना

<sup>‡</sup> मिलापकी रात।

ही पड़ता है। कारण इसका एकमात्र यही है कि रेलमें सफ़र करनेके कारण हमारा उनका संयोग हो गया है हमार कर्म हमको दुख सुख देनेके वास्ते उनको उनके घरोंसे खेंचकर नहीं ले आये हैं, हमारी ही तरह वह सब भी अपनीर ज़रूरतोंके कारण ही यहां रेलमें सफ़र करनेको आये हैं। हमारे कर्मोंका तो कुछ भी जोर उन पर नहीं चल सकता है और न उनके कर्मोंका कुछ जोर हमारे उपर ही चल सकता है।

इस ही प्रकार नरक स्वर्ग आदि अनेक गतियांसे आ आकर जीव एक कुटम्बमें, एक नगरमें और एक देशमें इकडे हो जाते हैं, वह भी सब अपने अपने कर्मानुसार ही आ-आ कर जन्म लेते हैं, हमारे कर्म उनको खेंच कर नहीं ला सकते हैं। रेलके मुसाफिरोंकी तरह एक स्थानमें इकडा होकर रहनेके संयोगसे उनके द्वारा भी हमारा अनेक प्रकारका बिगाड़ संवार होता है जो हमें केलना ही पड़ता है। दृष्टान्त रूप मान लीजिये कि एक हमारे किसी पड़ौसीके यहाँ बेटेका विवाह है जिसके कारण रात दिन गाजा बाजा, गाना नाचना, खाना खिलाना आदि अनेक उत्सव होने रहते हैं, उनके इस शोर-गुलसे रातको हमको नींद भर सोना नहीं मिलता है, जिससे हम कुछ दुखी होते हैं; तो क्या हमारे कर्मोने ही हमको यह थोड़ा सा दुख पहुँचानेके वास्ते पड़ौसीके यहां उसके बेटेका विवाह रचवा दिया है !

ऐसा ही दूसरा दृष्टान्त यह हो सकता है कि पड़ौसीके यहाँ कोई जवान मौत हो गई है जिससे उसकी जवान विधवा रात दिन विलाप करती है, उसके इस विलापसे हमारी नींदमें खलल पड़ रहा है, तो क्या हमारे कर्मोंने ही हमारी नींदमें खराबी डालनेके वास्ते जवान पड़ौसीको मारकर उसकी जवान स्त्रीको विधवा बनाया है!

नहीं, ऐसा मानना तो बिल्कुल ही हँसीकी बात होगी। श्रमल बात तो यह ही माननी पड़ेगी कि ब्याह वालेके यहां भी उसके श्रपने ही कर्मोंसे विवाह प्रारम्भ हुन्ना श्रीर मरने वालेके यहां भी उसके श्रपने ही कर्मोंसे मौत हुई, परन्तु पड़ौसमें रहनेके संयोगसे वह हमारी नींदमें खलल डालनेके निमित्त जरूर हो गये।

इसको श्रीर भी ज्यादा राष्ट्र करनेके लिये दूसरा दृष्टान्त यह हो सकता है कि कुछ वर्ष पहले यहां हिन्दु-स्तानमें लाखों मन चीनी जाबास श्राती थी श्रीर खूब मँहगी विकती थी, जिससे हरमाल करोड़ों रुपया हिन्द्स्तान से जावा चला जाता था, हिन्दुस्तान कंगाल श्रीर वह मालामाल होता जाता था, लेकिन श्रव कुछ सालसे हिन्दुस्तानियोंने यहां ही चीनी बनानी शुरू करदी है, जिससे यहां चीनी भी सस्ती हो गई है श्रीर रुपया भी यहाँका यहां ही रहने लग गया है परन्तु जावावालीं-की चीनीकी थिकी बन्द होनेसे उनके सब कारखाने पट हो गये हैं, तो क्या जावावालोंके खोटे कमेंनि ही जावावालोको हानि पहुँचानेके वास्ते हिन्दुस्तानवाली-से चीनी बनाने के कारखाने खुलवा दिये हैं ? नहीं ऐसा नहीं माना जा सकता है, यहां वालींने जो कारखाने खोले हैं वह तो ऋपनेही कमोंस वा ऋपने ही पुरुषार्थ-से खोले हैं, जाबाबालांके खोटे कमींम वह क्यों खोलते, हाँ कारखाने खोलकर जावावालोंको नुकसान पहुँचने-के निमित्त कारण वह जरूर हो गये हैं।

(नोट—लेखके अपले श्रंशमें निमित्त कारण श्रीर उसकी शक्ति पर विशेष विचार किया गैया है जो पाठकों के लिये विचारकी बहुत कुछ नई सामग्री प्रस्तृत करेगा श्रीर उसके साथ ही यह लेख अपले श्रंकमें समाप्त होगा।)

—प्रकाशक

### मानव-मन+=

#### [ ले॰--पं॰ नाथ्रामजी डोंगरीय जैन ]

[?]

विश्व-रंग-भूमें श्राहश्य रह बनकर योगिराज-सा मौन--मानव-जीवनके श्राभनयका संचालन करता है कीन ? [7]

किसके इंगित पर संसृतिमें
ये जन मारे फिरते हैं ?
मृग-तृष्णामें शांति-सुधाकी
श्रोत कल्पना करते हैं ।

[ ]

श्राशा श्रीर निराशात्रोंकी धारा कहाँ बहा करती ? श्रमिलाषाएँ कहाँ निरन्तर नवकीड़ा करती रहतीं ?

[8]

क्तराता है इतना कीन ? इतराता है इतना कीन ? रूप राशि पर मोहित होकर शिशु-सममचलाकरता कीन ? [4],

बिन पग विश्व-विपिनमें करता≔ रहता कोन स्त्रळुंद विहार ? वन सम्राट् राज्य बिन किसने कर रक्खा सब पर ऋधिकार ?

[ ]

रोकर कंभी विहेंसता है, तो फिर चिन्तित हो जाता है। भाव-भक्तिके नित गिरगिट-सम नाना रंग बदलता है।।

[ ७ ]

चित्र विचित्र बनाया करता बिन रेंग ही रह ऋन्तर्ज्ञान । किसने चित्रकलाका ऐसा पाया है ऋनुपम वरदान ? [=]

प्रिय मन ! तेरी ही रहस्यमय
यह सब श्रजब कहानी है।
कर सकता जगती पर केवल
मन ! तु ही मनमानी है।

[٤]

किन्तु वासना-रत रहता ज्यों, त्यों यदि प्रभु चरणोंमें प्यार-करता, तो अवतक हो जाता भवसागरसे बेडापार॥

## जैनधर्म ग्रीर ग्रनेकान्त

### [ ले॰--श्री पं॰ दरबारीलाखजी 'सत्यमक्त']

विषय हैं; परन्तु प्रागैतिहा-सिक कालसे ही इन दोनोंका आश्चर्यजनक सम्बन्ध चला आता है। प्रत्येक धर्म अपना एक दर्शन रखता रहा है। उस दर्शनका प्रमाव उस धर्म पर आशातीत रूपमें पड़ा है। दर्शनको देखकर उस धर्मको समक्तनेमें सुमीता हुआ हैइतना ही नहीं, किन्तु उस समय दर्शन-को समके बिना उस धर्मका समकना अति कठिन था।

जैन-धर्मका भी दर्शन है श्रीर उसमें एक ऐसी विशे-पता है जो जैनधर्मको बहुत ऊँचा बना देती है। श्रात्मा क्या है ! परलोक क्या है ! विश्व क्या है ! ईश्वर है कि नहीं ! श्रादि समस्याश्रोंको सुलकानेकी कोशिश सभी दर्शनोंने की है श्रीर जैन-दर्शनने भी इस विषयमें दुनियाको बहुत कुछ दिया है, श्रिधिकारके साथ दिया है श्रीर श्रपने समयके श्रनुसार वैज्ञानिक ष्ट्रिको काममें लाकर दिया है। परन्त जैन-दर्शनकी इतनी ही विशेषता बतलाना विशेषता शब्दके मूल्यको कम कर देना है। जैन-दर्शनने जो दार्शनिक विचार दुनियाके सामने र स्त्रे वे गम्भीर श्रीर तथ्यपूर्ण हैं यह प्रश्न ही जुदा है। इस परीज्ञामें अगर जैन-दर्शन अधिकसे श्रिधिक नम्बरोंमें पास भी हो जाय तोभी यह उसकी चडी विशेषता नहीं कही जा सकती। उसकी बड़ी विशेषता है 'स्रनेकान्त' जो केवल दार्शिनिक सत्य ही नहीं है, बल्कि धार्मिक सत्य भी है। इस अनेकान्तका दूसरा नाम स्याद्वाद है । जैन-दर्शनमें इसका स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि जैन-दर्शनको स्याद्वाद दर्शन या स्रनेकान्त दशंन भी कहते हैं।

एकान्तदृष्टि एक बड़ा भारी पाप है। जैनधमें इसे मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व पाँच पापोंसे भी बड़ा पाप माना गया है; क्योंकि वे पाप, पापके रूपमें ही दुनियाको स्ताते हैं, इसिलंबे उनका इलाज कुछ सरलतासे होता है; परन्तु मिथ्यात्वरूपी पाप तो धर्मका जामा पहिन कर समाजका नाहा करता है। अन्य पाप अगर व्याप्त हैं तो मिथ्यात्वरूपी पाप गोमुख व्याप्त है। यह कूर भी है और पहिचानने में कठिन भी है।

जिसके हृदयमें सर्वथा एकान्तवाद बस गया उसके हृदयमें उदारता, विश्वप्रेम श्रादि जो धर्मके मूल-तस्व हैं वे प्रवेश नहीं पा सकते, न वह सत्यकी प्राप्ति कर सकता है। इन प्रकार वह चारित्र-हीन भी होता है श्रीर ज्ञान-हीन भी होता है। वह दुराप्रही होकर खहंकारकी श्रीर श्रान्धविश्वासकी पूजा करने लगता है। इस तरह वह जगत्को भी दुःखी तथा श्राशान्त करता है श्रीर स्वयं भी बनता है।

एकान्तवादकी इस भयंकरताको नष्ट करने के लिये जैनदर्शनने बहुत कार्य किया है। उसका नयवाद श्रीर सप्तभंगी उसकी बड़ी से बड़ी विशेषना है। इसके द्वारा नित्यवाद, श्रनित्यवाद, देवचाद, श्रद्धेतवाद, श्रादिके दार्शनिक विरोधोंको बड़ी खुबीके साथ शान्य करने की कोशिशकी गई है। इतना ही नहीं किन्तु यह श्रनेकान्त वाद भी कहीं एकान्तवाद न बन जावे इसके लिये सत-कृता रक्खी गई है श्रीर कहा गया है कि:—

**अनेकान्तोप्य ऽनेकान्तः, प्रमारा चय साधनः ।** 

श्रर्थात-श्रनेकान्त भी श्रनेकान्त है। प्रमाण दृष्टि-को मुख्य करनेसे वह अनेकान्त है और नयदृष्टिकी मुख्य करनेसे वह एकान्त भी है। इसलिये एकान्तका भी उपयोग करना चाहिये । सिर्फ इतना ख्याल रखना चाहिये कि वह एकान्त ग्रासदेकान्त न हो जाय।

एकान्त असदेकान्त तभी बनता है जब वह दूसरे दृष्टिबिन्दुका विरोधी हो जाता है । श्रपने दृष्टिविन्दुके श्रनुसार विचार करता रहे श्रीर दूसरे दृष्टिविन्दुका खंडन न करे तो वह सदेकान्त है। इस प्रकार सदेकान्तके रूप-में एकान्तको भी उपादेय माना गया है, यह अनेकान्त-की परम अनेकान्तता है । इस प्रकार जैन-दर्शनकी उदारता व्यापक हो करके भी कितनी व्यवस्थित और विचार पूर्ण है इसका पता लगता है।

मैं जपर कह चुका हूँ कि दर्शनका भौर धर्मका निकट सम्बन्ध रहा है । जैन-दर्शनका यह अनेकान्त-सिद्धान्त आगर दार्शनिक खेत्रकी ही वस्तु रहे तो उससे विशेषं लाभ नहीं हो सकता । दार्शनिक समस्याएँ जटिल बनी रहें या सुलक्त जाएँ इसकी चिन्ता जन-साधारखको नहीं होती। जनता तो उसके ब्यावहारिक उपयोगको देखती है, इसलिये श्वनेकान्तकी ब्यावहारिक उपयोगिता ही विशेष विचारणीय है।

धर्म हो या संसारकी कोई भी ब्यवस्था हो, वह इसी लिये है कि मनुष्य सुख-शान्ति प्राप्त करे सुखशान्तिके लिये हमारा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है और उस कर्तव्यको जीवनमें कैसे उतारा जा सकता है ऋौर म्राकर्तव्यसे कैसे दूर रहा जा सकता है, इसीके लिये धर्म है, इसी जगह ऋनेकान्तकी सबसे बड़ी उपयोगिता है।

ब्याज रूदि श्रीर सुधारके बीचमें तुमुल युद्ध हो रहा

बयह स्वामी समन्तभद्रके स्वयम्भ्स्तोत्रका वाक्यहै—सम्पादक

अनेकान्तः प्रमाणात्ते, तदेकान्तो ऽर्पिताचयात् ॥ है। जैन-समाज भी इससे ब्रङ्कता नहीं है। यदि जैन-समाजमें अनेकान्तकी भक्ति होती तो क्या यह सम्भव था कि इस युद्धका ऐसा रूप होता ! पद-पद पर द्रब्य-ख्रेत्र काल-भावकी दुहाई देने वाले जैनशास्त्र क्या किसी सुधारके इसीलिये विरोधी हो सकते हैं कि वह सुधार है या नया है ? क्या हमारा ऋनेकान्त सिर्फ इसीलिये है कि वह स्वद्रव्य-दोत्र-काल-भावकी अपेदाा घटका श्रस्तित्व और पख्य-दोत्र-काल-भावकी ऋपेद्धा घटका नास्तित्व बत-लाया करे ? क्या उसका यह कार्य नहीं है कि वह यह भी बतलावे कि समाजके लिये श्रमुक कार्य-रीतिरिवाज श्रमुक-द्रव्य-चेत्र-काल-भावके लिये श्रस्ति है श्रीर दूसरे द्रव्य-चेत्र-काल-भावके लिये नास्ति है। इसलिये यह बहुत सम्भव है कि धर्मके नाम पर ऋौर ब्यवहारके नाम पर श्राज जो श्राचार-विचार चल रहे हैं उनमेंसे श्रनेक हज़ार दो हजार वर्ष पुराने द्रव्य-होत्र-काल-भावके लिये अस्ति-रूप हो श्रीर श्राजके लिये नास्तिरूप हो। मेरा यह कहना नहीं है कि हर एक श्राचार-विचारको बदल देना चाहिये। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमको अपने श्चाचार-विचार पर श्वनेकान्त-दृष्टिसे विचार करना चाहिये कि उसमें क्या क्या ब्राजके लिये ब्रस्तिरूप है भौर क्या क्या नास्तिरूप है। सम्भव है कल जो श्रस्ति है वह स्नाज नास्ति हो जाय स्त्रीर कल जो नास्ति था वह आज अस्ति हो जाय।

> परन्तु, जैन-समाजका दुर्भाग्य तो इतना है कि इस श्रनेकान्त-दक्षिका व्यावहारिक उपयोग करना तो दूर, किंतु उस पर विचार करना भी वृश्वित समका जाता है। अगर कोई विदेशी इस दृष्टिसे विचार करके कुछ बात कहे तो जैन समाज उसके गीत गा देगा; परन्तु उस दृष्टिसे स्वयं विचार न करेगा । आज अनेकान्तके गीत गानेको जैन समाज तैयार है, और उनके गीत गाने-

को भी जैन समाज है बार है की जैनसमाजके बाहर रहकर कानेकान्यको क्वावहारिक उपयोग कर रहे हैं; परन्तु दुर्मान्यको जैनसमाज यह नहीं चाहता कि कोई उसका लाल कानेकान्यका व्यावहारिक उपयोग करे, उसको कुछ ऐसा रूप दे जिससे जड़ समाजमें कुछ जैतन्यकी उद्भृति हो, दुनियाका कुछ आकर्षण हो, उसको कुछ मिले भी। जैन समाजको आज सिर्फ नामकी प्जा करना है, अर्थकी नहीं।

परन्तु जैन समाजसे मैं विनीत किन्तु स्पष्ट शब्दोंमें कह देना चाइता हैं कि यह बख जैनधर्मका बख नहीं है। जैनधर्म कवित्वकी ऋषेता विज्ञानकी नींव पर ऋधिक खड़ा है। कवित्वमें भावकता रहती है ऋवश्य, परन्तु उसमें ऋन्धश्रद्धा नहीं होती श्रीर विशानमें तो ऋन्धश्रद्धा-का नाम ही पाप समका जाता है। विज्ञानका तो प्राचा ही विचारकता, निष्पद्धता है । यदि जैनसमाज जैन धर्मको वैज्ञानिक धर्म कहना चाहता है-जैसा कि वह है—तो उसे स्वतन्त्र विचारकता, योग्य परिवर्तनशीलता, सुधारकताका स्वागत करना चाहिये। धर्मका मूल-द्रव्योंकी योजनोंकी वर्षोंकी श्रीर श्रविभाग प्रतिच्छेदोंकी गणनामें नहीं है किन्तु वह जनहितमें है । विश्वके कल्याणके लिये, सत्यकी पजाके लिये किसी भी मान्यताका बलिदान किया जा सकता है। विज्ञान आज जो विद्युद्धेगसे दौड़ रहा है और विद्युत्के समान हो चमक रहा है उसका कारण यही है कि उसमें द्याहंकार नहीं है। सत्यकी वेदी पर वह प्राचीनसे प्राचीन श्रीर प्यारेसे प्यारे सिद्धान्तका-विचारका बलिदान कर देता है। कोई धर्म अगर वैज्ञानिक है तो उसमें भी यही विशेषता होनी चाहिये।

एक दिन जैन धर्ममें यह विशोषता थी, इसीलिये वह ईश्वर-सरीखे सर्वमान्यतत्वको निरर्थक समझकर सिंहा-

समने उतार सका केंद्र नरीके देखनाना भदात्पद प्रन्थ-को फेंक सका, विज्ञानकी कसौटी पर जो न उतरा उसका 'ब्रॉपरेशन' कर दिया, तभी वह दहताके साथ कह सका कि मैं वैशानिक हूँ । परन्तु आजका जैन-धर्म-मर्थात् जैनधर्मके नाम पर समझा जानेवाला यह रूप जो साधारण लोगोंकी भ्रन्थ अद्यारूपी गुकामें पडा है-क्या इस प्रकार वैज्ञानिकताका परिचय दे सकता है! श्राज तो जैनसमाजका शिवित और स्वागीवर्ग भी वैज्ञानिक जैनवर्मके पदामें खडा नहीं हो पाता । शिवितवर्गकी शक्ति भी जनताको सुपथ पर लानेमें नहीं किंतु रिकानेमें नष्टहो रही है। उसे वैशानिक जैनधर्मके मार्ग पर चलानेकी बात तो दूर, परन्तु सुनानेमें श्रीर सुननेमें भी उसका हृदय प्रकम्पित हो उठता है। ऋहा ! कहाँ जैन धर्म, कहाँ उसकी वैशानिकता, अनेकान्तता श्रीर कहाँ यह कायरता, श्रन्धश्रद्धा !! दोनोंमें जमीन ब्रास्मानसे भी ब्राधिक ब्रान्तर है।

याद रिखये ! इस वैज्ञानिक निश्पद्यताके विना
श्रनेकान्त पास भी नहीं फटक सकता, श्रीर श्रनेकान्तके बिना जैन-धर्मकी उपासना करना प्रायाद्दीन शरीरका
उपयोग करना है । जैन-धर्मकीविजय-वैजयन्ती उड़ानेकी बात तो दूर रहे, परन्तु उससे जैनसमाज श्रगर
कुछ लाभ उटाना चाहता हो, तो उसे सत्य श्रीर
कल्यायाकारी प्रत्येक विचार श्रीर प्रत्येक श्राचारको
श्रपनाकर, उसका समन्वय कर श्रनेकान्तकी ब्यायहारिक उपयोगिताका परिचय देना चाहिये । जहाँ
श्रानेकान्तकी यह ब्यावहारिक उपयोगिता है वहां जैनधर्म है। इसके बिना जैनधर्मका नाम तो रक्ला जा
सकता है; परन्तु जैनधर्म नहीं रक्ला जा सकता।

जैनाचार्य भीत्रात्मानन्द-जन्मग्रतान्दि-स्मारक ग्रन्थसे उद्घत ।



## तरुग्-गीत

वीर ! भरदी फिर वह हुकार ! मचे अवनी पर घुआँघार !!

क्यन्ति-नर्त्तनमें ले माल्हाद. उमंगों की आएँ लहरें! शौर्य-पराक्रम की. हमारे पताकाएँ नम में फहरें !! मिटे दुखितों का हाहाकार वीर ! भरदो फिर वह हंकार ! नराधम-छलियों की न जग में कहीं जगह पाए ! हमारे उर की मानवता---बहुत सो चुकी, जाग जाए !! सिखादे, कहते किसको प्यार ! वीर! भरदो फिर वह हुंकार! कायरता रक्त का हुआ आज पानी ! मुर्देनी-सी मुँह पर छाई---लुट गई सारी मर्दानी! बाग फिर हो जाए गुलजार ! वीर ! फिर भरदो वह हुंकार !! न हो हमको प्राशों का मोह, न हम कर्तव्य विमुख जाएँ ! ऋौर देश-प्रेम-परित, सदा बलिदान-गान गाएँ !! तभी हो जीने का ऋधिकार ! वीर ! भरदो फिर वह हुंकार !!

शक्ति मय, बल-शाली जीवन, विश्व-मंदिर की शोभाएँ ! अहिंसा की किरशें पाकर ! प्रभाकर-तृल्य जगमगाएँ !! हो उठे नव जीवन संचार ! वीर ! फिर भरदो वह हुंकार !! बनें हम आशावादी सिंह, श्रभय पुस्तक को सिखलाने ! बनालें ऋन्तरंग को सुदृढ, लगे उद्यम पथ ऋपनाने !! निराशा पर कर ज्रब-प्रहार ! वीर ! भरदो फिर वह हुंकार !! रुढियोंका दुखप्रद विश्वास-शृंखलाञ्जोंका पागल प्रेम! भग्न हो सारा गुरुडम-वाद-दृष्टिगत हो समाज में च्रोम, बनावट हीन, स्वच्छ व्यवहार ! ्वीर ! भरदो फिर वहः इंकार !! धर्म पर मर मिटने की साध-हृदय में सदा फले फले न सुखमें, दुखमें संकटमें-हृदय उसको च्चा भर भूले यही हो जीवन को शृंगार वीर ! भरदो फिर वह हुंकार !!



# भगवती त्राराधना त्रीर शिवकोटि

[ ले०-पं० परमानन्दजी शासी ]

उपलब्ध जैन साहित्यमें 'भगवती आराधना' नाम-का प्रन्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है ऋौर वह ऋपनी खास विशोषता रखता है। प्रनथका प्रतिपाद्य विषय बड़ा रोचक तथा हृदयग्राही है। इसमें सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान, सम्यक्चारित्र श्रौर सम्यक्तप नामकी चार श्राराधनाश्रौ-का वर्णन किया गया है, जो मोल्लको प्राप्त करनेमें समर्थ होनेके कारण 'भगवती' कहलाती हैं श्रीर इसलिये विषयानुरूप प्रनथका भगवती श्राराधना नाम उपयुक्त प्रतीत होता है। यह प्रन्थ खासकर मुनियोंको लच्च करके लिखा गया है। वास्तवमें मुनिधर्मकी ऋौर भावकधर्मकी भी ऋधिकांश सफलता सल्लेखना या समाधिपूर्वक मरण करनेमं अर्थात् शरीर श्रीर कषायोंको क्रश करते हुए शान्तिके साथ अपने प्रायोंका त्याग करनेमें है। इसी कारख इस प्रन्थमें सहलेखनामरखके भेद-प्रभेदों श्रीर उनके योग्य साधन-सामग्री श्रादि-का कितना ही विस्तृत वर्णन किया गया है। भ्रारा-धनाके विषयको इतने अनुद्धे दंगसे प्रतिपादन करने

वाला दृसरा प्रन्थ दिगम्बर जैन समाजमें उपलब्ध नहीं है। हां, इतना जरूर माल्म होता है कि इससे पहले भी जैन समाजमें आराधना-विषयके कुछ प्रन्थ मौजूद ये उन्हीं परसे शिवार्यने इस प्रन्थकी रचना की है, और यह बात प्रन्थमें दूर्वाधारको व्यक्त करने वाले 'पुव्या-यरियणिवदा' जैसे पदोंसे भी साफ ध्वनित है।

प्रन्थके श्रन्तमें बालपिष्डत-मरणका कथन करते हुए, देशयती—आवक—के व्रतोका भी कुछ विधान किया है श्रीर वह इस प्रकार है:— पंच य श्रणुव्यदाइं सत्त य सिक्ताउ देसजदिधम्मी । सब्वेण य देसेण य तेण जुदो होदि देसजदी ॥ पाणिवधमुसावादादत्तादाणपरदारगमणेहि । श्रपरिमिदिच्छादो वि य श्रणुव्ययाइं विरमणाइं॥ जंच दिसावरमणं श्रणास्थदं हेहि जंच वेरमणं । देशावगासियं पि य गुण्वव्याइं भवेताइं ॥ भोगाणं परिसंखा सामाइयमित हि संविभागो य । पोसहविधी य सब्बो चदुरो सिक्ताउ बुत्ताश्रो । आतुकार सरके सम्मो स्वरंगर जीविदासाए । गार्वाह सा समुद्धी पश्चिमसल्लेहणस्कासी । —गाया नं० २०७६ से २०⊏३

इस गाथाश्रोमं भावकके बारह मतोंका विधान करते हुए शिकार्यने आधार्य समन्त्रसद्धी तरह गुणमतोमं भेगोश्रक्षेगपरिमाण मतको न लेकर देशावकाशिकको प्रहण किया है स्मीर शिलामतोमं देशावकाशिकको न लेकर मोगापभोगपरिमाण मतका विधान किया है । परन्तु सहलेखनाका कथन समन्त्रभद्धकी तरह मतोंसं स्रलग ही किया है, जब कि स्नाचार्य कुन्दकुन्दने सहलेखनाको क्यान बतलाया है। इससे माल्म होता है कि प्रन्थकारने उमास्वातिप्रणीत तत्वार्यस्त्रके 'दिग्देशानर्थदण्ड' इत्यादि स्त्र (७-२०) की मान्यताको बहुत कुछ स्रपनाया है।

इस प्रनथ पर प्राकृत श्रीर संस्कृतभाषामें कई टीका-टिप्पण लिखे गये हैं, जिनमेंसे चार टीकाश्रोंका—विजयोदया, मूलाराधनादर्पण, श्राराधनापंजिका श्रीर भावार्थदीपिका नामकी टीकाश्रोंका—उल्लेख तो पंजनाथ्दामजी प्रेमीने 'भगवती श्राराधना श्रीर उसकी टीकाएँ शीर्षक लेखमें किया है । ये सभी टीकाएँ उपलब्ध हैं श्रीर उनमेंसे शुरूकी दो टीकाएँ तो, श्रामितगत्याचार्य-कृत पद्यानुवाद सहित, मूल प्रनथकी नवीन हिंदी टीकाके साथ 'देवेन्द्रकीर्लिप्रन्थमाला' में प्रकाशित भी हो चुकी हैं,शेष दो टीकाएँ श्रपकाशित हैं। इनके सिवाय, एक प्राकृतटीका, चन्द्रनन्दी श्रीर जयनन्दीकृत दो टिप्पणों तथा किसी श्रशातनाम श्राचार्यकृत वूसरे पद्यानुवादके नामादिकका उल्लेख भी पंजशाशाधरजीकी 'मूलाराधनादर्पण' नामक टीकामें पाया जाता है।

हन चारोंमेंसे प्राकृत टीका श्रिषक प्राचीन है श्रीर टिप्पणादि उसके बाहके बने हुए मासूम होते हैं। ये सब टीका टिप्पण १३वीं शताब्दीमें पं श्राशाधरणीके सामने मीजूद थे। परन्तु खेद है कि श्राज कहीं भी उनका श्रस्तित्व सुबनेमें नहीं श्राता !

#### रचनाकाल

यह प्रन्थ आचार्य शिवकोटि या शिवार्डका बनाया हुआ है। प्रन्थमें 'सिवज्जेया' पदके द्वारा अंथ-कारका नाम 'शिवार्य' अथवा लंकित रूपसे 'शिव' नामके आचार्य स्चित किया है, और श्रीजिनसेनाचार्यादिने उन्हें 'शिवकोटि' प्रकट किया है। ये शिवकोटि अथवा शिवार्य कब हुए हैं, किस संवत्में उन्होंने इस प्रन्थकी रचनाकी और उनका क्या विशेष परिचय है ? इत्यादि बातोंके जाननेका इस समय कोई साधन नहीं है। क्योंकि न तो प्रन्थकारने ही इन बातोंकी स्चक कोई प्रशस्ति दी है और न किसी दूसरे आचार्यने ही उनके विषयका ऐसा कोई उल्लेख किया है। हाँ, प्रंथके अन्तमें निम्न दो गाथाएँ जरूर पाई जाती है:—

अञ्जजित्तार्गोदिगत्तिसञ्चगुत्तगित्ति अञ्जमित्ततांदीतां। अवगमिय पादमूले सम्मं सुत्तं च अत्थं च॥ पुट्यायरियत्तिबद्धा उवजीवित्ता इमा ससत्तीए। आराधता सिवञ्जेता पातिदलभोइता रइदा ॥

—गाथा नं॰ २१६५, २१६६

इन दोनों गाथात्रोंमें बतलाया है कि 'श्रार्य जिननंदिगयी, श्रार्य सर्वगुत्तगणी श्रीर श्रार्य मित्रनंदि-गयीके चरणोंके निकट भले प्रकार सूत्र श्रीर श्रार्थको समझ करके श्रीर पूर्वाचार्योंके द्वारा निबद्ध हुई श्रारा-धनाश्चोंके कथमका उपयोग करके पाखितलमोजी— करतल पर लेकर मोजन करने वाले—शिवार्यने यह 'श्राराधना' प्रन्य श्रपनी शक्तिके श्रनुसार रचा है।

देखो, अनेकान्त वर्ष १, अंक १, ४ । \*\*\*

इस प्रशस्तिमें आर्थ जिननिर्णणी आदि जिन तीन गुरुश्नोंका नामोल्लेख है, वे कीन हैं, क्य हुए हैं, उनकी गुरुपरम्परा और गण-गच्छादि क्या हैं ? इत्यादि वातोंको जाननेका भी कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हाँ, द्वितीय गाथामें प्रयुक्त हुए ग्रन्थकारके 'पाखिदलभोइणा' इस विशेषणपदसे इतनी बात स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य शिवकोठिने इस ग्रन्थकी रचना, उस समय की है जब कि जैनसंघमें दिगम्बर और श्वेताम्बर भेदकी उत्पत्ति हो गई थी। उसी भेदको प्रदर्शित करनेके लिये ग्रन्थकर्ताने अपने साथ उक्त विशेषण-पदका लगाना उचित समक्ता है।

'भगवती श्राराधना'में श्राचार्य कुन्दकुन्दके प्रन्थोंकी कुछ गाथाएँ ज्योंकी त्यों कपले पाई जाती हैं। जिनका एक नमूना इस प्रकार है— दंसराभड़ा भड़ा दंसराभड़स्स रात्थि शिव्वारां।

दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टस्स गात्थि गिन्नागां । सिज्म्हंति चरियभट्टा दंसगाभट्टा गाः सिज्म्हंति ॥

भगवती श्राराधनामें नं० ७३८ पर पाई जाने वाली यह गाया कुन्दकुन्दके दर्शनप्राभृतकी तीसरी गाया है। इसी प्रकार कुन्दकुन्दके नियमसारकी दो गायाएँ नं०६६, ७० भगवती श्राराधनामें कमशः नं०११८७, ११८८ पर, चारित्रप्राभृतकी ३६ वीं गाया नं० १२११ पर स्त्रीर वारसम्रासुवेक्साकी दूसरी गाया नं० १७१५ पर स्त्रीर की त्यों पाई जाती हैं। इनके श्रतिरिक्त कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं जो थोड़ेसे पाठभेद या परिवर्तनादिके साथ उपलब्ध होती हैं। ऐसी गाथा स्रोंका एक नमूना इस प्रकार है—

जं श्राराणाणी कम्मं खनेदि भवसयसहस्सकोडीहि । तं राणाणी तिहि गुत्तो खनेदि उस्सासमेत्तेण ॥

—प्रवचनसार, १, १८

जं अक्लाली कम्पंसवेदि भवसवसहस्तकोडीहि। दे लाली तिहि गुत्ती सवेदि अंतीमुहत्तेण ।।
—भग० आ०, १०८

इसी तरहकी स्थिति गाया नं ११८४, १२०६, १२०७, १२१०, १८२४ की समझनी चाहिये, जो कुछ परिवर्तनादिके साथ चारित्र प्रामृतकी गाया नं १६१, १२, १६, १५ और पंचास्तिकायकी गाया नं ०६४ तथा प्रवचनसारके द्वितीय अध्यायकी गाया नं ०७६ परसे बनाई गई जान पड़ती हैं।

इस सब कथनसे शिवकोटिका कुन्दकुन्दाचार्यके बाद होना पाया जाता है। इसके सिवाय, प्रन्थमें उमा-स्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका भी कई जगह अनुकरण किया गया है। उदाहरणके लिये निम्न गाथाको ही लीजिये:— अणसण्यवमोदरियं रसपरिचाओ य वृत्तिपरिसंखा। कायस्स च परितावो विवित्तसयणासणां छुटं।

—गाथा नं० २०८

यह गाथा तत्त्वार्थसूत्र ऋध्याय नं ० ६ के निम्न सूत्र से बनाई गई जान पड़ती है—

"त्रनशनावमौदर्य्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्याग-विविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्यं तपः ॥१९॥"

इसी प्रकारकी श्रीर भी कुछ गाथाएँ हैं, जिनमें उमास्वातिके सूत्रोंका स्पष्ट श्रनुकरण जान पड़ता है। सात शिचावतों वाले सूत्रके श्रनुसरणकी बात ऊपर बतलाई ही जा चुकी है।

श्राचार्य शिवकोटिके सामने समन्तभद्रस्वामीके ग्रन्थोंका होना भी पाया जाता है, क्योंकि इस ग्रन्थमें वृहत्स्वयंभूस्तोत्रके कुछ पद्योंके भावको अनुवादित किया गया है—टीकाकारने भी उसके समर्थनमें स्वयंभूस्तोत्रके वाक्यको उद्धृत करके बतलाया है। यथाः—

पह जह भुंजह भोगे तह तह भोगेमु बद्ददे तबहा।
—भग० ग्रा॰ गा॰ १२६२

तृष्णार्चिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा-मिष्टेन्द्रियार्थेविभवैः परिवृद्धिरेव ।

—यृहत्स्वयंभूस्तोत्र, ८२।

बाहिरकरणविसुद्धी अन्भंतरकरणसोधणत्थाए ॥

—भग० म्ना० १३४८

बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरंस्तव— माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृं हगार्थम् ॥

—बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, ८३।

इनके श्रातिरिक्तरत्नकरएडआवकाचारके सल्लेखना-विषयक 'उपसर्गे दुर्भिन्ने' इत्यादि पद्यकी प्रायः सभी बातोंका श्रनुकरण इस प्रन्थकी गाथा नं० ७३, ७४ में किया गया है। इससे प्रन्थकारमहोदय श्राचार्य कुन्द-कुन्द तथा उमास्वातिके बाद ही नहीं किंतु समन्तमद्रके भी बाद हुए जान पड़ते हैं।

भगवती श्राराधनामं १५४६ नं ० पर एक गाथा निम्न रूपसे पाई जाती है:— रोहेडयम्म सत्तीए हभो कोंचेण श्राग्गिदइदो वि ॥ तं वेयस्माधियासिय पडिवस्सो उत्तमं श्रष्टं ॥

इसमें बताया गया है कि रोहेड नगरके कोंच नाम-के राजाने अगिन नामक राजाके पुत्रको शक्तिशस्त्रके मारा था और उन अगिनपुत्र मुनिराजने उस दुःखको साम्यभावसे सहनकर उत्तमार्थकी प्राप्ति की थी। प० आशाधरजीने 'मूलाराधनादपंगं' में इस गाथाकी व्याख्या करते दुए अगिन नामक राजाके पुत्रका नाम 'कार्तिकेय' लिखा है, अकलंकदेवने'तत्त्वार्थराजवार्तिक' में महाबीरतीर्थमें दाक्ण उपसर्ग सहनेवाले दश मुनियों के नामोमें कार्तिकेयका भी नाम दिया है, आराधना कथाकोषकी ६६वीं कार्तिकेयस्वामीकी कथामें भी कार्त्तिकेयके पिताका नाम ऋग्नि नामक राजा दिया है श्रीर कार्तिकेयानुप्रेचाकी ४८७ नं की गाथा में 'सामि-कुमारेख" पदके द्वारा उसके रचयिताका नाम जो स्वामि-कुमार दिया है। उसका आर्थ संस्कृत-टीकाकार श्राभ-चन्द्रने 'स्वामिकार्तिकेयमुमिना आजन्मशीलधारिखा' किया है। इसके सिवाय, म्रन्य किसी कार्तिकेय मुनि का नाम भी जैन साहित्यमें उपलब्ध नहीं होता, जिससे श्राराधनामें प्रयुक्त हुए श्राग्नराजाके पुत्र कार्तिकेयको कार्तिकेयानुप्रेचाके कत्तीसे भिन्न समका जा सके। ऐसी हालतमें, यदि सचसुच ही यह श्रानुप्रेद्धा प्रन्थ उक्त गाथा-वर्णित म्राग्निपुत्र कार्तिकेयके द्वारा रचा गया है तो यह कहना होगा कि 'भगवती आराधना' प्रन्थ कार्तिकेयानुप्रेचाके बाद बनाया गया है। परंतु कितने बाद बनाया गया, यह ऋभी निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता; तो भी यह निःसंकोच रूपसे कहा जा सकताहै कि इस प्रथकी रचना ऋाचार्य समंतभद्र श्रीर प्ज्यपादके मध्यवत्तीं किसी समयमें हुई है; क्योंकि श्रालोचनाके दश दोघोंके नामोंको प्रकट करनेवाली इस ग्रंथकी निम्न गाथा नं ०५६२ तत्त्वार्थस्त्रके ६वें ऋध्या-यके २२वें सूत्रकी व्याख्या करते हुए प्ज्यपादने श्रपनी सर्वार्थसिद्धिमें 'उक्तं च' रूपसे उद्धृत की है-

माकंपिय भगुमाणिय जं दिहं बादरं च सुहुमं च । छुएणं सहाउलयं बहुजण्यव्यत्त तस्सेवी ॥

इसके सिवाय, आचार्य पूज्यपादने 'सर्वार्थसिद्धि' में इस आराधना प्रंथ परसे और भी बहुत कुछ लिया है, जिसका एक नमूना नीचे दिया जाता है—

"निज्ञेपश्चतुर्विधः ऋप्रत्यनिज्ञेपाधिकरणं हुष्य-मृष्टनिज्ञेपाधिकरणं, सहसा निज्ञेपाधिकरणमनाभोग-निज्ञेपाधिकरणं चेति । संयोगो द्विविधः—भक्तपान-संयोगाधिकरणामुण्करणसंयोमाधिकरणं चेति । निसर्गीवाविषः--कायनिसर्गाधिकरणं, वाग्निसर्गाधि-करणं, मनोनिसर्गाधिकरणं चेति ।

म्रा॰ ६, स्०६ कीटीका।

यह सब ुध्याख्या मगवती आराषना ग्रंथकी निम्न गाथाओं (नं॰ ८१४, ८१६) भरते ली गई जान पड़ती है— सहसाणाभोगियदुष्पमञ्जिदअपञ्चवेक्सणिक्सेवो । ८ देहो व दुष्पउत्तो तहोवकरणं च णिन्वित्ति ॥ ८ संजोयणमुवकरणाणं च तहा पाणाभोयणाणं च । दुट्टिणिसिट्टा मण्डवकाया भेदा णिसग्गस्स ॥

इस तरह शिवकोटि ऋथवा शिवार्य ऋगचार्य पूज्य-पादसे पहले होगये हैं; परंतु कितने पहले हुए यह यद्यपि ऋभी निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता, फिर भी समंतभद्र तक उसकी सीमा जरूर है।

### . समन्तभद्रका शिष्यत्व

श्रवण्येलगोलके शिलालेख नं १०५ में, जो शक संवत् १०५० (वि॰ सं॰ ११८५) का लिखा हुन्ना है, शिवकोटिको समन्तमद्रका शिष्य भौर तस्वार्यसूत्रकी टीकाका कर्ता घोषित किया है। यथाः— तस्यैव शिष्यश्शिवकोटिस्रिस्तपोलतालम्बनदेहयष्टिः संसारवाराकरपोतमेतत्तस्वार्थसूत्रं तदलंचकार ॥

'विकान्तकौरवनाटक' के कर्ता आचार्य इस्तिमझने भी, जो विकमकी १४वीं शतान्दीमें हुए हैं अपने निम्न श्लोकमें समन्तमद्रके दो शिष्यों का उन्नेख किया है— एक शिवकोटि, दूसरे शिवायनः— शिष्यौतदीयौशिवकोटिनामाशिवायनःशास्त्रविदावरेगयौ इत्स्नश्र्तं श्लीगुरुपादमृले हाधीतवन्तौ भवतः इतार्थों

उक्त दोनों पद्योंमें जिन शिवकोटिको समन्तमद्रका शिष्य बताया है वे मग० आरोधनाके कर्तासे मिल कोई वृसरे ही शिवकोटि मालूम पड़ते हैं; क्योंकि विस् ये शिवकोटि ही समन्तमहके शिष्य होते, तो वे अपने गुरु समन्तमहका स्मरण प्रन्थमें जरूर करते और उनकी मस्मक व्यापि दूर होने तथा चन्द्रप्रमकी मूर्तिके प्रकट होनेवाली घटनाका भी अन्य उदाहरखोंकी तरह उल्लेख करते। परन्तु मगवती आराधनामें ऐसा कुछ मी नहीं किया गया, इससे यह बात अभी सुनिश्चित रूपसे नहीं कही जासकती कि ये शिवकोटि ही समन्तमहके शिष्य हैं। जबतक इसका समर्थन किसी प्राचीन प्रमाणसे न होजाय तब तक यह करूपना पूरी तौरसे प्रामाणिक नहीं मानी जासकती और न इस पर अधिक जोर ही दिया जासकती ही।

'मगवती आराधना' के तत्त्वार्थसूत्र-विषयक अनु-सरणको देखनेसे तो यह कल्पना भी हो सकती है कि इन्हीं भ्राचार्य शिवकोटिने तत्त्वार्थसूत्र की टीका की हो, तब ये शिवकोटि समन्तभद्रके शिष्य ही ठहरते हैं; स्पेंकि १०५ नं के उक्त शिलाबाक्यमें प्रयुक्त हुए 'एतत्' शब्दसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वह तस्वार्थसूत्रकी उस टीका परसे लिया गया है जिसे समन्तमद्रके शिष्य शिवकोटिने रचा है क्षा परन्त आचार्य शिवकोटिने अपने जिन गुरुस्रों का नामेल्लेख किया है उनमें स्राचार्य समन्तमद्रका कहीं भी जिक्र नहीं है, यह एक विचार-गीय बात ज़रूर है। हाँ, यह हो सकता है कि समन्त-भद्रका दीवानाम 'जिननन्दि' हो; तब समन्तभद्रके शिष्य-त्व-विषयकी सारी समस्या इल होजाती है। इसमें सन्देह नहीं कि एक शिवकोटि समन्तभद्रके शिष्य ज़रूर थे, और वे संभवतः काञ्चीके राजा ये-वनारसके नहीं; किन्तु वे यही शिवकोटि हैं, श्रीर इन्होंने ही तस्वार्थस्त्रको सर्व-

क्ष देखो, श्री जुगलिकशोरजी मुस्तार-रचित 'स्वामी समन्तमद्र (इतिहास)' पृष्ठ ६६ ।

प्रथम पूज्यपादसे भी पहले - श्रपनी टीकासे श्रलंकृत किया, यह श्रभी निश्चित रूपसे नहीं कहा जासकता। इसके लिये विशेष श्रनुसन्धान की जरूरत है।

### रत्नमालाके कर्ता शिवकोटि

पं० जिनदासजी शास्त्रीने 'भगवती ऋाराधना' की भूमिकामें यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि रत्नमाला प्रथके कर्त्ता शिवकोटि ही समन्तमद्र के शिष्य हैं और उन्हींके द्वारा यह भगवती ऋाराधना ग्रंथ रचा गया है। उनकी यह कल्पना विलकुता ही निराधार जान पड़ती है।

'रत्नमाला' एक छोटासा संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना बहुत कुछ साधारण है ग्रौर वह माणिकचंद-ग्रंथमालाके 'सिद्धान्तसारादिसंग्रह' में प्रकाशित भी हो चुका है। उसका गवेषणापूर्वक ग्रध्ययन करनेसे पता चलता है कि यह ग्रंथ श्राधुनिक है, शिथिलाचारका पोषक है ग्रौर किसी भद्दारकके द्वारा रचा गया है। इसकी रचना 'यशस्तिलकचम्पू' के कर्ता सोमदेवस्रिसे पीछेकीजानपड़ती है; क्योंकि यशस्तिलकके उपासकाध्ययन का एक पद्य रत्नमालामें कुछ तोड़-मरोड़कर रक्खा गया मालम होता है। यथा:—

'सर्व एव हिजैनाना प्रमाणं लोकिको विधिः। यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणम्।।
---यशस्तिलकचम्पू

सर्वमेवविधिर्जेनः प्रमाणं लौकिकः सतां । . यत्र न व्रतहानिः स्यात्सम्यक्त्वस्य च खंडनं ॥

---रत्नमाला ६५

यशस्तिलक चम्पूका रचनाकाल शकसंवत ८८१ (वि॰ सं॰ १०१६) है, स्रतः रत्नमालाकी रचना इसके पीछेकी जान पड़ती है। रत्नमालामें शिथिलाचार-पोषक वर्णन भी पाया जाता है, जिसका एक श्लोक नमुनेके तौर पर दिया जाता है:—

कलौ काले वनेवासो वर्ज्यते मुनिसत्तमैः । स्थीयते च जिनागारे प्रामादिषु विशेषतः ॥२२॥

इस श्लोकमें बताया है कि इस कलिकालमें मुनियों को बनमें न रहना चाहिये। श्रेष्ठ मुनियोंने इसको वर्जित बतलाया है। इस समय उन्हें जैनमन्दिरोंमें, विशेषकर ग्रामादिकोंमें, ठहरना चाहिये । इससे पाठक जान सकते हैं कि यह उस समयकी रचना है जबकि साध-सम्प्रदायमें शिथिलता आगई थी और चैत्यवास तथा प्रामवासकी प्रवृत्ति ज़ोर पकड़ती जाती थी । भगवती श्राराधनामें वनवासके निषेधादिका ऐसा कोई विधान नहीं पाया जाता है । इसके सिवाय, 'भगवती आराधना' में शिवकोटिने अपने जिन तीन गुरुत्रोंके नाम दिये हैं उनमेंसे 'रतमाला' के कर्त्ताने एक का भी उल्लेख नहीं किया, जब रत्नमालामें सिर्फ़ सिद्धसेन भट्टारक श्रीर समन्तभद्रका ही स्मरण किया गया है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि 'रत्नमाला' श्रीर 'श्राराधना' दोनों ग्रंथ एक ही विद्वानकी कृति नहीं है श्रौर न हो सकते हैं। भग-वती आराधनाके सिवाय, शिवकोटिकी कोई दूसरी रचना ऋब तक उपलब्ध ही नहीं हुई है। ऐसी हालतमें पाठक स्वयं समक्त सकते हैं कि उक्त पं० जिनदास शास्त्रीने श्राराधना ग्रंथके कर्ता शिवकोटिको जो रत-मालाका कर्त्ता लिखा है वह कितना श्रिधिक निराधार, भ्रमपर्ण तथा श्रप्रामाणिक है।

ऊपरके इस समस्त विवेचन परसे यह बात स्पष्ट है कि 'भगवती श्राराधना' के कर्त्ता शिवकोटि या शिवार्य श्राचार्य कुन्दकुन्द, उमास्वाति, समन्तभद्र तथा संभवतः कार्तिकेयके बाद हुए हैं, स्त्रीर सर्वार्थ-पुज्यपादसे पहले हो गये हैं---उनका सिद्धिप्रशेता श्रस्तित्वकाल स्वामी समन्तभद्र श्रीर पुज्यपाद दोनोंके मध्यवर्ती है। साथही, यह भी स्पष्ट है कि 'रत्नमाला' के कर्ता शिवकोटि भगवती आराधनाके रचयितासे भिन्न हैं-दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते। रही भगवती **ब्राराधनाके कर्ताकी समन्तभद्रके साथ शिष्य सम्बन्धकी** बात, वह स्रभी सन्दिग्ध है-विशेष प्रमाणोंकी उपल-विधके बिना उसके सम्बन्धमें निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। श्राशा है विद्वान लोग इस विषयमें विशोध प्रमाणोंको खोज निकालनेका प्रयत करेंगे। मुभी श्रवतकके श्रमुसन्धान-द्वारा जो कुछ मालूम होसका है वह विद्वानोंके सामने विचारार्थ प्रस्तुत है।

वीरसेवामन्दर, सरसावा, ता० ७-३-१६३६



## पाथिक

[ ले० श्री॰ नरेन्द्रप्रसाद जैन, बी. ए. ]

यी, इसका किसीको अनुमान नहीं ! अशान्तिके विषय उठते और एक इर्गिके लिये उसके मनको उद्देलित कर देते ! शांति उससे कोसों दूर थी, उसे अपने जीवनसे असंतोष था, वह जीवनका अर्थ समसना चाहता पर नहीं समस्त पाता था ! जितना ही वह इस गुत्थीको सुलमानेका प्रयक्त करता उतना ही वह निराश होता जाता ! उसकी दृष्टिमें दुनिया क्या प्रत्येक कार्य हेय था । वह खोजमें था एक ऐसे उद्देश्यकी जो उसकी आत्माको स्वीकार हो । एक और ही किसी वस्तुका बना हुआ उसका दृदय था । दुनियाने उसे नहीं समस्ता, उसकी दृष्टिमें वह पत्थरका दुकड़ा था, पर वास्तवमें वह एक रक्त था जिसकी आमा देरमें प्रकट होती है । उसका दिल रोता था, लेकिन उस विलापको संसारने न सना।

वह एक चित्रकार था, श्रीर था एक सफल कला-कार । सुन्दरसे सुन्दर चित्र बनाता, पर उसकी दृष्टिमें न जँचता श्रीर मिटा देता ! उस स्वप्नलोककी प्रभाको श्रपनी कलाके द्वारा चिन्तित करता, पर उसका मन विज्ञोभसे भर जाता, वह त्लिका रख देता ! उसकी कूँची प्रकृतिके ऐसे ऐसे नयनाभिराम दृश्योंकी सृष्टि करती, परन्तु उसकी आल्मा सन्तुष्ट न होती ! उसका जी ऊब गया था ! वह कभी कभी बीखा उठा लेता और गुनगुनाने लगता, परन्तु ऐसा राग न निकाल पाता जो उसकी आल्माको कुछ खुखके लिये उस लोकमें ले जाता जहाँ सर्वदा शान्ति है, सुख है संतोष है।

उसने सोचा शायद देश-भिक्त ही उसको शान्ति प्रदान कर सके। उसने स्वयंसेवकों नाम लिखा लिया, नमक कानून तोड़ा, जेल गया, परन्तु उसको ग्रमिलिधित वस्तु प्राप्त न हुई ! वह-दिन-पर दिन निराश होता जाता, उसकी सारी श्राशायें भस्म होती जा रहीं थीं! उसने प्रकृतिको भी श्रपनी सहचरी बनाया, वह घरटों सरिताके तट पर बैटा हुन्ना लहरोंका नृत्य देखा करता, पत्तोंकी मर्मर ध्वनि, वायुका संदेश सुनता, फूलोंसे बातें करता; परन्तु उसका हृदय संतुष्ट न होता! वह श्रपने हृदयकी पुकार न सुन पाता!

रात्रिका पिञ्जला प्रहर, पृथ्वी पर ऋलसाई-सी चाँदनी फैली हुई थी, आकाशमें चन्द्रदेव हँस रहे थे और वह चता जा रहा था न मालूम किस ऋोर ! पद्मी बोला--'कहाँ चले'। फुक्कने कहा—'उस पार'। उसके पास इतना समय न था कि इसका उत्तर देता! आज या तो उसके जीवनका अवसान था और या मंगल प्रभात । वह अपने प्रश्नका उत्तर पृष्ठुने जा रहा था । उसके हृदयमें आशा की ज्योति जग रही थी, कभी निराशा श्राकर उसको बुक्ता देती श्रौर कभी फिर श्राशा श्राकर उसको सँवार लेती। उसने देखा कुछ दूरपर कदम्बके नीचे दीपक जल रहा है। उसकी स्नात्माने कहा- 'बढ़े चलों', उसकी गति तेज हो गई! उसने देखा एक योगी ध्यानमग्न बैठे हैं, वह बैठ गया ! उनकी शान्त मुद्रासे एक ज्योति-सी निकल रही थी। समाधि ट्टी, योगीश्वर बोले-"क्या पृष्ठते हो।" उसने कहा-"जीवन का उद्देश्य।" एक कोमल वाणी हुई, उसने सुना, योगीश्वरने कहा-"मनुष्य मात्रकी सेवा।" वह खड़ा हो गया, उसके हृदयने कहा-"परोपकार"। दूरसे ध्वनि ब्राई "मनुष्यकी सेवा" ! सहसा ब्रज्ञानका पर्दा फट गया ! दृष्टि निर्मल हो गई । उसकी त्रात्माने संतोपकी साँस ली। उसके मनमें तब शांति विराजमान थी। वह एक ऋोर चला ऋौर विलीन हो गया !

श्रव वह देशका भूषण है। प्रत्येक देशवासीके हृदयमें उसकी मंजुलमयी प्रतिमा विराजती है। वह श्चनायोंका पिता है, विधवाश्चोंका भाता है, यवकोंका तला है, श्रीर वृद्धोंका सहारा है। दुस्तीकी एक भी कर्या पुकार उसके श्रन्तस्तलमें उथल-पुथल मचा देती है, वह अधीर हो उठता है! अब भी प्रकृति उसकी सहचरी है, परन्तु 'सेवा' श्रव उसके हृदयकी रानी है! न उसे किसीसे घुणा है, न उसे किसीसे द्वेष है। उसके हृदयमें प्रेमकी एक सरिता बहती है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अन्त नहीं ! ग्राम-ग्राम घर-घर वह जाता है। छोटे-छोटे बचोंको श्रपने पास बिठा कर बड़े प्रेमसे शिद्धा देता है। युवकोंको वह बातें सममाता है श्रीर उनके काममें सहायता देता है। उसने प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें यही भावना भर दी है कि भगवान् तुम्हारे श्चन्दर हैं, उनको देखो, उनको पहिचानो. मनुष्य मात्रसे प्रेम करो, तभी उनको पहिचान सकोगे। उसने ही जनतामें साहस, सज्जनता, उदारता श्रीर च्नमा ब्रादि गुणोंका फिरसे संचार कर दिया है! उसके ही त्यागसे सारे देशमें शांति तथा सुखका साम्राज्य फैला हुआ है श्रीर इसीमें उसका सवा संतोष है।

प्रत्येक देशवासीने उसे श्रपना सम्पूर्ण हृदय श्रिपित कर दिया है, वह उसकी पूजा करता है, भक्ति करता है श्रीर उसे श्रपना देवता समकता है।

श्रौर सब उसे 'पथिक' कहते हैं।



#### श्रनेकान्त के नियम

- १. श्रमेकान्तका वार्षिक मृल्य २॥) पेशगी है। वी.पी.मे मंगाने पर समयका काफी दुरुपयोग होता है श्रीर बाहकोंको तीन श्राने रिज्स्ट्रीके श्रिधक देने होते हैं। श्रतः मृल्य मनिश्रार्डरसे भेजनेमें ही दोनों श्रीर सृविधा रहती हैं।
- २. श्रमेकान्त प्रत्येक माहकी २८ ता० को श्रच्छी तरह जाँच करके भेजा जाता है। जो हरहालत में १ ता०तक सबके पास पहुँच जाना चाहिये। इसीलिये टाइटिल पर १ ता० छपी होती है। यदि किसी मासका श्रमेकान्त १ ता० को न मिले तो, श्रपने डाकघरसे लिखा पढ़ी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले वह उस मासकी १५ ता० तक हमारे पास पहुँच जाना चाहिये। देर होनेसे, डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न श्रानेस दृसरी प्रति विना मृल्य भेजनेसे श्रस्तविधा रहेगी।
- अनंकान्तकं एक वर्षमं कमके प्राहक नहीं बनाये जाते । प्राहक प्रथम किरण्से १२ वीं किरण् तकके ही बनाये जाते हैं। एक वर्षकी किरण्से दूसरे वर्षकी वीचकी किसी उस किरण् तक नहीं बनाये जाते। अनेकान्तका नवीन वर्ष दीपावलीसे प्रारम्भ होता है।
- ४. पता बदलनेकी सूचना ता० २० तक कार्या-लयमें पहुँच जानी चाहिये। महिने दो महिने के लिये पता बदलवाना हो, तो अपने यहाँके डाकघरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। प्राहकोंको पत्र व्यवहार करते समय उत्तरके लिए पोस्टेज खर्च भेजना चाहिये। साथ ही अपना प्राहक नम्बर और पता भी स्पष्ट लिखना चाहिये, अन्यथा उत्तर-के लिये कोई भरोसा नहीं रखना चाहिये।
- ६. ऋनेकान्तका मृत्य ऋौर प्रवन्ध सम्बन्धी पत्र किसी व्यक्ति विशेषका नाम न लिखकर निस्त पत्रेस भेजना चाहिये।

व्यवस्थापक "श्रमेकान्त" कनॉट सर्कम पो० ब० नंऽ४⊏ न्य देहली ।

- १ "श्रनेकान्त" किसी स्वार्थ बुद्धिसे प्रेरित होकर श्रथवा श्रार्थिक उद्देश्यको लेकर नहीं निकाला जाता हैं, किन्तु वीरसेवामन्दिरके महान् उद्देश्योंको सफल बनाते हुए लोकहितको साधना तथा सची सेवा बजाना ही इस पत्र-का एक मात्र ध्येय हैं । श्रतः सभी सज्जनों-को इसकी उन्नतिमें सहायक होना चाहिये ।
- जिन सज्जनोंको श्रनेकान्तके जो लेख पमन्द श्राएँ, उन्हें चाहिये कि वे जितने भी श्रिधिक भाइयोंको उसका परिचय करा सकें जरूर करायें।
- ३. यदि कोई लेख अथवा लेखका अंश ठीक माल्म न हो अथवा धर्मावकद्ध दिखाई दे, तो महज उमीकी वजहमं किमीको लेखक या सम्पादकमं द्वेप-भाव न धारण करना चाहिये, किन्तु अनेकान्त-नीतिकी उदारतामे काम लेना चाहिये और हो सके तो युक्ति-पुरस्सर मंयत भाषामं लेखकको उसकी भृल सुभानी चाहिये।
- ४. "श्रानंकान्त" की नीति श्रीर उद्देश्यके श्रानु-मार लेख लिखकर भेजनेके लिए देश तथा समाजकं सभी सुलेखांको श्रामन्त्रण है।
- ५ ''श्रनंकान्त" को भेजे जाने लेखादिक काराजकी एक श्रोर हाशिया छोड़कर सुवाच्य श्रज्ञरोंमें लिखे होने चाहिये । लेखोंको घटाने, बढ़ाने, प्रकाशित करने न करने, लोटाने न लोटानेका सम्पूर्ण श्रीधकार सम्पा-दकको है । श्रम्बीकृत लेख वापिस मँगानेके लिये पोस्टेज खर्च भेजना श्रावश्यक है । लेख निम्न प्रतेस भेजना चाहिये:—

जुगलकिशोर मुख्तार

सम्पादक श्रनंकान्त सरसावा, जिश्सहारनपुर

### वीर-सेवा-मन्दिरको सहायता

हालमे वीरमेवा-मन्दिर मरमावाको निम्न मङ्जनोकी श्रोरमे ३६ २० की महायता प्राप्त हुई है, जिसके लिये दातार महाश्वय धन्यवादके पात्र हैं:---

- १०) श्रीमता मुनहरीवेबी धर्मपत्नी स्व० ला० श्योसिंह गयकी जैन रईस देहली-शाहटरा (पतिकी मृत्युके समय निकाली हुई टानकी रक्तममेसे )।
- भ) ला॰ जोगीदाम एटवंकिट करनाल व मेमर्म चोन्वे लाल गञ्ज्वकुमार जैन अम्बाला छावनी ( चि॰ पदमचन्द व शान्तीदेवीके विवाहकी व्यर्गिमे)।
- ११) बा० नानकचन्त्रजी जैन रिटायर्ड मव टिजिनियर
   मरमावा (महारनपुर) नर्ड हवेलीके मुहुर्तकी खुशांमें
- ५) ला० उद्यमेन शीतलप्रमाद्त्री जैंन महारनपुर (विवाहकी म्बर्शीम )
- ५) ला० ग्रन्पितः जी सोर्नापन ग्रीर ला० बमाउलालजी पानीपन (पुत्र-पुत्रीके विवाहकी खुशीमे )
  - -श्रिष्शाना 'वार मेवा मांदर'।

---

#### धन्यवाद

काजिलका निवासी ला॰ हरप्रमादजी जेनने दो रूपये भेजकर श्रापनी श्रोगंस साहित्य सदन अवेहर (पजाय) को एक वर्षके लिये ''श्रानेकान्न' भिजवाना प्राग्म्स किया है और निम्नलियित बन्धुश्रोने अनेकान्नके ७६ प्रारक बनानेकी कुषा की है। एतदर्थ धन्यवाद।

|                                | ग्राहक |                       | प्रगटक   |
|--------------------------------|--------|-----------------------|----------|
| बा० मुखमालचदजी जेन, न्यु देहली | રપ્    | या ॰ जुगमन्दग्दाम जैन | २        |
| बा० कीशलप्रसादजी जैन           | 93     | <b>४० भवरलाल जैन</b>  | ę        |
| मि॰ ख्रबद गुमा                 | १०     | बार छ्वीलदाम बसल      | <b>3</b> |
| या० पेशीलाल जैन                | 9,0    | प० होतीलालजी शास्त्रा | ₹        |
| बा॰ गजेन्द्रधमाद जैन           | Ę      | श्री नदलालजी जैन      | y        |
| ष० गमलाल जैन प्रज्ञान्त        | ¥      | बार छोटेलाल जैन       | *        |
| मि० धर्मदान गुना               | Å      | बा॰ दलीपचढ जैन        | •        |
|                                |        |                       |          |

वैशम र्यथान स<sup>्टर</sup>

वप = क्रिया -

वार्षिक मृत्य शा)

भट १ १



यमादक-**जुगलकिशांग मु**ग्ताग

अविप्राता वीर सवासंबद्धिर सरसावा (सनारतपुर)

*मचानम* — तनसंख्याय जैन

क्नार संस्क्रम पा- ब- म /= स्य वहला

म, इ र्होर पत अतः -श्या गाप्रसाः गाप्रलीय ।

### 🛞 विषय सूची 🏶

|                                                                       |        |     | યુટ         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
| १. समन्तभद्र-प्रण्यन                                                  | •••    | ••• | ३७९         |
| २. दिच्च एके तीर्थ चेत्र—[ श्री० पं० नाथूरामजी प्रेमी                 | •••    | ••• | ३८१         |
| ३. सुभाषित—[ श्री० तिरुवल्लुकर                                        | •••    | ••• | ३⊏६         |
| ४. श्रुत <b>ज्ञा</b> नका श्राधार—[श्री० पं० इन्द्रचन्द्र जैन शास्त्री | •••    | ••• | ३८७         |
| ५. प्रकृतिका सन्देश—[ नीतिविज्ञान से                                  | •••    | ••• | ३९१         |
| ६. ज्ञान-किरण् ( कहानी )—[ श्री० 'भगवत्' जैन                          | •••    | ••• | ३९२         |
| ७. मुख-दुख—[ श्री० लज्जावती जैन                                       | •••    | ••• | ३९६         |
| ⊏. हमारा जैन-धर्म ( कविता )—[ श्री० पं० सূरजचन्द डाँगी                |        | ••• | ३९८         |
| ९. श्रीपृज्यपाद श्रौर उनकी रचनाएँ—[ सम्पादकीय                         |        | ••• | ३९९         |
| १०. चह्के (कविता)—[ श्री० 'भगवतृ' जैन                                 |        |     | ४०७         |
| ११. भाग्य श्रौर पुरुपार्थ—[ श्री० बावृ सृरजभानु वकील                  | •••    | ••• | ४०≒         |
| १२. सेठ सुगनचन्द—[ श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय                             | •••    | ••• | <b>४</b> १= |
| १३. इतिहास ( कविता )—[ देशदृतसे                                       |        | ••• | <b>४</b> २१ |
| १४. कथा कहानी—[श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय                                 | •••    | ••• | ४२२         |
| १५. वीर जयन्तीपर भापग्—[ श्री० लोकनायक ऋग्रे ए.म. एल. ए.              |        |     | ४२३         |
| (६.  ,,    ,,     ,,—[ श्री० गोविंददासजी एम.एल.ए.                     |        | ••• | ४२५         |
| १७. ,, ,, ,,—[ संठ वैजनाथ वाजोरिया एम. एल. ए.                         |        |     | ४२७         |
| १≒. ज्ञान पर लीविनिज—[ श्री० नारायणप्रसाद जैन   वी. एस. सी.           |        |     | ४२९         |
| १९. हेमचन्द्राचार्य श्रोर जैनज्ञानमन्दिर—[सम्पादकीय                   | •••    |     | ४३२         |
| २० मेरी ऋभिलापा (कविता)—[श्री रघुवीरशरण ऋग्रवाल एम.ए. 'घर             | तश्याम |     | टाइटिल      |
| २१ एक बार ( कविता )—[श्री भगवन्ध्यरूप जैन 'भगवन्'                     | •••    | ••• | ,,          |

#### **\*\*\*\*\***

### अनुकरणीय

जिन दातारोंकी श्रोरसे १११ संस्थाश्रोंको 'श्रनेकान्त' भेट स्वरूप भिजदाया जा रहा है, उन दातारों श्रोर संस्थाश्रोंकी सूची सधन्यवाद छठी किरण तक प्रकाशित होचुकी है। इस माहमें श्रीमान सिद्ध करणाजी सेठी श्रजमेर वालोंने ४ रु० दो जैनेतर विद्वानोंके लिये श्रोर ला० लहमीचन्दजी जैन पालम निवासी ने २ रु० १ संस्थाको एक वर्ष तक श्रनेकान्त भेट स्वरूप भिजवानेके लिये भिजवाए हैं। श्रतः दातारोंकी इच्छानुसार "श्रनेकान्त" प्रथम किरणसे जारी कर दिया गया है।

—व्यवस्थापक

देहली-महावीर-जयन्तीके जुलुसका एक हर्य-

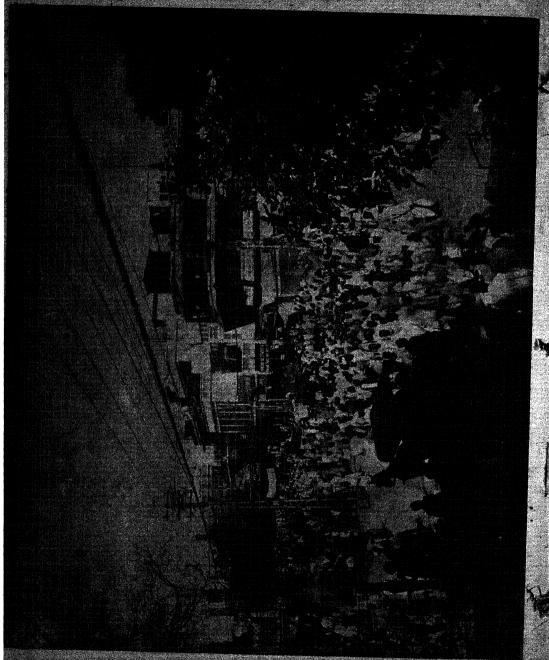

धीर जयन्ती वाले रोच देहलीचे सम्मत जैनोंने अपना कारोबार वन्त्र एक पर एक विशाल उक्तम दिनाला था।



नीति-विरोध-ध्वंसी लोक व्यवहार-वर्तकः सम्यक् । परमागमस्य बीजं भुवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान-वीर-सेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा, जि॰सहारनपुर प्रकाशन-स्थान-कनॉट सर्कस, पो॰ व॰ नं॰ ४८, न्यू देहली वैशाख शुक्ल, वीरनिर्वाण सं॰ २४६५, विक्रम सं०१९९६

किरण ७

#### समन्तमद्र-प्रणयन

समन्तभद्रादिमहाकवीश्वरैः कृतप्रबन्धोज्वलसत्सरोवरे । लसिद्रसालंकृति-नीरपङ्कजे सरस्वती कीडति भावबन्धुरे ॥ —श्वंगारचन्द्रिकायां, विजयवर्णी

महाकवीश्वर श्रीसमन्तभद्र-द्वारा प्रणयन किये गये प्रवन्धसमृह (वाङ मय) रूपी उस उज्वल सत्सरी-घरमें, जो रसरूप जल तथा श्रलंकाररूप कमलोंसे सुशोभित है श्रीर जहाँ भावरूपी हंस विचरते हैं, सरस्वती क्रीड़ा करती है— श्रर्थात, स्वामी समन्तभद्र के प्रन्थ रस तथा श्रलंकारोंसे सुमिष्जित हैं. सद्भावोंसे परिपूर्ण हैं श्रीर सरस्वतीदेवीके क्रीडास्थल हैं—विद्यादेवी उनमें बिना सिकी रोक-टोकके स्वच्छन्द विचरती है श्रीर वे उसके ज्ञान-भएडार हैं। इसीसे महाकि श्री वादीभसिंहस्रिने, गद्यचिन्तामणिमें, समन्तभद्रका "सरस्वती-स्वरै-विहारभूमयः" विशेषणिके साथ स्मरण किया है।

स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहं । देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदर्श्यते ॥ —पार्श्वनाथचरित, वादिराजस्रिः

उन स्वामी (समन्तभद्र) का चरित्र किसके लिये विस्मयकारक—ग्राश्चर्यजनक—नहीं है, जिन्होंने 'देवागम' नामके श्रपने प्रवचन-द्वारा श्राज भी सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा है ? सभीके लिये विस्मयकारक है—नि:सन्देह, समन्तभद्रका 'देवागम' नामका प्रवचन जैनसाहित्यमें एक श्रद्वितीय एवं बेजोड़ रचना है श्रीर उसके द्वारा जिनेन्द्रदेवका श्रागम भले प्रकार लोकमें न्यक हो रहा है। इसीसे श्रुभचन्द्राचार्यने, श्रपने पारडवपुराग्रमें

समन्त्रभद्रका स्मरण करते हुए, उन्हें "देवागमेन येगाऽत्र व्यक्तो हेन्सासः क्रतः" विशेषणके साथ उल्लेखित किया है।

त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाऽद्ययसुस्सवहः । अर्थिने भव्यसार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डकः॥ —पार्श्वनाथचरिते, वादिराजसूरिः

वं ही योगीन्द्र समन्तभद्र सच्चे त्यागी (दाता) हुए हैं, जिन्होंने भव्यसमूहरूती सुखार्थीको ऋच्चय सुख-का कारण धर्मरत्नोका पिटारा—'रत्नकरण्डक' नामका धर्मशास्त्र—दान किया है।

प्रमाण-नय-निर्णीत-वस्तुतत्त्वमबाधितम् । जीयात्समन्तभद्रस्य स्तोत्रं युक्तवनुशासनम् ॥ —युक्त्यनुशासनटीकायां, विद्यानन्दः

श्रीसमन्तमद्रका 'युक्त्यनुशासन' नामका स्तोत्र जयवन्त हो, जो प्रमाण श्रीर नयके द्वारा वस्तुतस्वकं निर्ण यको लिये हुए है श्रीर श्रवाधित है—जिसके निर्णयमें प्रतिवादी श्रादि द्वारा कोई बाधा नहीं दी जा सकती।

यस्य च सद्गुर्णाधारा कृतिरेषा सुपद्मिनी । जिनशातकनामेति योगिनामपि दुष्करा ।। स्तुतिविद्यां समाश्रित्य कस्य न कमते मतिः । तद्वृत्तिं येन जाड्यं तु कुरुते वसुनन्द्यपि ।। —जिनशतकटीकायां, नरसिंहभट्टः

स्वामी समन्तमद्रकी 'जिनशतक' ( स्तुतिविद्या ) नामकी रचना, जो कि योगियों के लिये भी दुष्कर है, मद्गुणोंकी श्राधारमृत मुन्दर कमिलनी के समान हैं—उसके रचना-कौशल, रूप-सौन्दर्य, सौरभ-माधुर्य श्रोर भाव-वैचित्र्यको देखते तथा श्रनुभव करते ही बनता है। उस स्तुतिविद्याका भले प्रकार श्राथ्रय पाकर किसकी बुद्धि स्कृतिको प्राप्त नहीं होती ? जडशुद्धि होते हुए भी वसुनन्दी स्तुतिविद्याके समाश्रयणके प्रतापस उसकी वृत्ति (टीका) करनेमें समर्थ होता है।

यो निःशेषजिनोक्तयर्मविषयः सामन्तभद्रैः‡ कृतः सृकार्थैरमलैः स्तवोऽयमसमः स्वल्यैः प्रसन्नैः पदैः।

### स्थेयांश्चनद्रदिवाकरावधि ब्युधप्रह्नादचेतस्यलम् ॥ ---स्वयम्भुस्तवटीकायां, प्रभाचन्द्रः

श्रीसमन्तभद्रका 'स्वयम्भूस्तोत्र', जो कि सूत्रहामें श्रर्थका प्रतिपादन करनेवाले, निर्दोष, स्वरूप एवं प्रसन्न (प्रसादगुणविशिष्ट) पदोके द्वारा रचा गया है श्रीर सम्पूर्ण जिनोक्त धर्मको श्रपना विषय किये हुए है, एक श्रद्वितीय स्तीत्र है, वह वधजनोंके प्रसन्न चिक्तमें सूर्य-चन्द्रमाकी स्थित-पर्यन्त स्थित रहे।

> तत्त्वार्थसूत्र व्याख्यान गन्धहस्तिप्रवर्त्तकः । स्वामी समन्तभद्रोऽभद्देवागमनिदेशकः॥

स्वामी समन्तमद्र तत्त्वार्थस्त्रके 'गन्धहस्ति' नामक व्याख्यानके प्रवर्तक (विधायक) हुए हैं श्रीर साथ ही देवागमके—'देवागम' नामक ग्रन्थके श्रथवा जिनेन्द्रदेव प्रगीत श्रागमके—निर्देशक (प्ररूपक) भी थे।

<sup>‡</sup> यहाँ पर 'श्रीगीतमाधैः' पद दिया हुन्त्रा है, जिसका कारण गीतम स्वामीके स्तोत्रको भी शुरूमें साथ लेकर दो तीन स्तोत्रोंकी एक साथ टीका करना है।



## दक्षिणके तीर्थक्षेत्र

[विंग्संग् १७४० के लगभगके एक यात्रीकी दृष्टिमें]
[ लेंंंग्ने लेंग्ने नाथूरामजी प्रेमी ]
( छटी किरणका शेप ग्रंश )

रिक श्रागे द्रविड़ देशका प्रारंभ हुन्ना है जिसके गंजीकोटि†, सिकाकोलि‡ श्रीर चंजी + चंजा-उारे × स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चाँदी श्रीर रत्नोंकी श्रानेक प्रतिमा हैं।

श्रागे जिनकांची, शिवकांची श्रौर विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेंसे जिनकांचीके विषयमें बतलाया है कि वहाँ स्वर्गोपम जैनमन्दिर हैं श्रौर शिवकांचीमें बहुत-

† गंजीकोाट शायद मद्राप्त इलाकेकं कडाप्पा जिलेका गंडिकोट है जिसे बोमनपक्केकं राजा कप्पने बसाया था श्रीर एक किला बनवाया था। फरिश्ताके श्रनुसार यह किला सन् १५८६ में बना था। विजय-नगरके राजा हाँरेहरनें यहाँ एक मन्दिर बनवाया था।

‡ सिकाकोलि गंजाम जिलेकी चिकाकोल तह-सील है।

+ चंजी कुछ समम्में नहीं आया।

× चंजाउरि तंजीर है।

से शिवालय तथा विष्णुकाँचीमं विष्णुमन्दिर हैं जहाँ पुजा, रथयात्रायें होती रहती हैं।

इसके बाद कर्नाटक देशका वर्णन है जहाँ चोरेका संचरण नहीं है। कावेरी नदीके मध्य (तट १) शीरंग-पट्टण बसा हुन्ना है। वहाँ नाभिमल्हार (ऋपभदेव), चिन्तामणि (पार्श्व) न्नीर कीर भगवान्के बिहार (मन्दिर) की भेंट की। वहाँ देवरायक नामक राजा है जो मिध्या-मती होने पर भी शुभमति है। भोज सरीखा दानी है न्नीर मद्य-मांससे दूर रहने वाला है। उसकी सेनामें पांच लाख भिपाही हैं। वहाँ हाथी न्नीर चन्दन होते हैं। उसकी

# दोड्ड देवराजका समय ई ० स०१६५६-७२ है श्रीर चिक देवराजका १६७२-१७०४ है । शील-विजयजीके समयमें श्रर्थात १६८३ के लगभग चिक-देवराज ही होना चाहिए । इसने लिंगायत शैवधर्म छोड़कर वैष्णावधर्म स्वीकार किया था। श्री रंगनाथ-की सुवर्णामृतिं शायद इसीकी वनवाई हुई है।

श्रामदनी ६५ लाखकी है जिसमेंसे १= लाख धर्म कार्यमें खर्च होता है-श्राठ लाख अदुर (विष्णु) के लिए, चार लाख जिनदेवके लिए श्रीर छह लाख महादेवके लिए। रंगनाथकी मूर्ति सुवर्णकी है। हरि शयन नुद्रामें है ऋौर गंगाधर (शिव) वृषभारू हैं। इनकी पूजा बड़े ठाठसे होती है। इसी तरह सिद्धचक श्रीर श्रादिवेवकी भी राजाकी श्रोरसे श्रच्छी तरह सेवा होतीहै। देवको चार-गांव लगे हुए हैं, जिनसे श्रदलक धन आता है। यहाँ के आवक बहुत धनी, दानी और दयापालक हैं। राजाके ब्राह्मण मन्त्री विशालाच जिन्हें बेलांदुर पंडित# भी कहते हैं विद्या, विनय श्रीर विवेक-युक्त हैं। जैनधर्मका उन्हें परा श्रभ्यास है। जिनागमीं-की ×तीन बार पूजा करते हैं, नित्य एकासन करते हैं श्रीर केवल बारह वस्तुएँ लेते हैं। जैन शासनको दिपाते हैं। राज-धुरन्धर हैं। उन्होंने वीर-प्रासाद नामका विशाल मन्दिर बनवाया है, जिसमें पुरुषप्रमाण पीतलकी प्रतिमा है। सप्तधातु, चन्दन श्रीर रत्नोंकी भी प्रतिमायें है। इस कार्यमें उन्होंने बीस हजार द्रव्य उत्साइसे खर्च किया है। ये पुरायवन्त सात चेत्रोंका पोषण करते हैं, पंडितप्रिय, बहुमानी श्रीर सज्जन हैं। प्रति वर्ष

क्ष मैस्रसे दिल्ला-पूर्व ४२ मील पर येलान्दुर नामका एक गाँव है। विशालाक्त उसी गाँवके रहने बाले थे, इसलिए उन्हें येलांदुर पंडित भी कहते थे। चिक्कदेवराज जब नज़रबन्द था तब विशालाक्तने उसपर ऋत्यन्त प्रेम दिखलाया था। इस लिए जब सन् १६७२ में वह गदीपर बैठा, तब उसने इन्हें ऋपना प्रधान मन्त्री बनाया। सन् १६७७ में इन्होंने गोम्मटस्थामीका मस्तकाभिषेक कराया।

संभव है उस समय श्रीरंगपट्यमें भी धवलादि सिद्धान्त प्रंथ रहे हों।

माघकी पूनोंको गोमहस्वामीका एकसौ आठ कलशोंसे पंचामृत अभिषेक करते हैं। बड़ी भारी रथयात्रा होती है। गोमहस्वामी अरिंगपट्ट गुसे बारह कोस पर हैं, जो बाहुबलिका लोक प्रसिद्ध नाम है। चामुंडराय जिनमतीने यह तीर्थ स्थापित किया था। पर्वतके ऊपर अनुमान ६० हाथकी कायोत्सर्ग मुद्रावाली यह मूर्ति है। पास ही बिलगोल (अवग्र बेल्गोल) गाँव है। पर्वतपर दो और रोष प्राममें इक्कीस मिलाकर सब २३ मन्दिर हैं। चन्द्र गुप्तराय (चन्द्र गुप्त बस्ति) नामक मन्दिर मद्रवाहु गुरुके अनशन (समाधिमरण) का स्थान है। गच्छुके स्वामीका नाम चारुकीर्त्ति (महारक पट्टाचार्य) है। उनके आवक बहुत धनी और गुणी हैं। देवको सात गाँव लगे हुए हैं, जिनसे सात हजारकी आमदनी है। दिल्लाका यह तीर्थराज कलियुगमें उत्पन्न हुआ है।

इसके आगे कनकगिरि इं जिसका विस्तार पाव

 कनकगिरि मलेयरका प्राचीन नाम है । मैसूर राज्यके चामराजनगर तालुकेमें यह प्राम है। प्राचीन कालमें यह जैन-तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध था ऋौर एक महत्त्वपूर्ण स्थान गिना जाता था । कलगिरि पाममें सरोवरके तटपर शक संवत् ⊏३१ का एक शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है कि परमानदी कोंगुिश वर्माके राज्यमें कनकगिरि तीर्थपर जैनमन्दिरके लिए श्री कनकसेन महारककी सेवामें दान दिया गया। ( देखो मद्रास ऋौर मैसूरके प्राचीन जैन-स्मारक।) यहाँ पहले एक जैन मठ भी था जो ऋब श्रवराबेल्गोलके ऋन्तर्गत है। कनकगिरि पर बीसों शिलालेख मिले हैं। शक १५६६ के एक लेख-में इसे 'हेमाद्रि' लिखा है जो कनकगिरिका ही पर्यायवाची है। शक सं० १७३५में यहाँ देशीय गताके अपता और सिदसिहासनेश भट्टाकलंकने समाधिपूर्वक स्वर्गलाभ किया।

कोत है ऋौर जिसमें चन्द्रप्रभ† स्वामीकी देवी ज्वाला-मालिनी है।

कनकगिरि ज्वालामालिनी, देवी चन्द्रप्रभस्वामिनी।

श्रागे शीलविजयी कावेरी नदीको पार करके मल-याचलमें संचार करते हैं श्रीर श्राजनगिरि‡ स्थानमें विश्राम लेकर शान्तिनाथको प्रशाम करते हैं। वहाँ चन्दनके बन हैं, हाथी बहुत होते हैं श्रीर भारी-भारी सुन्दर वृद्ध हैं। फिर घट उतरकर कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जहां श्वेताम्बर मन्दिर है श्रीर गुज्जर (गुजराती) व्यापारी रहते हैं।

वहाँसे सी कोशपर सुभरमणी नामका मामहै। वहाँ-के संभवनाथको प्रणाम करता हूँ। फिर गोम्मटस्वामीपुर<sup>२</sup>

† सन् १४०० (वि०सं० १४५७) के एक शिला-लेखसे माल्म होता है कि शुभचन्द्रदेवके शिष्य चन्द्रकीर्तिदेवने इस पर्वतपर चन्द्रप्रभस्वामीकी प्रतिमा स्थापित की । शीलविजयजीने शायद इन्हीं चन्द्र-प्रभस्वामीका उन्नेख किया है।

्रेयह श्रंजनगिरि कुर्ग (कोडगु) राज्यमें है। इस समय भी वहाँ शान्तिनाथका मन्दिर मौजूद है। यहाँ शक १४६६ का एक कनड़ीमिश्रित संस्कृत शिलालेख मिला है, जिसमें लिखा है, कि श्रभिनव-चारुकीर्ति पंडितने श्रंजनगिरिकी शान्तिनाथबस्तीके दर्शन किये श्रोर सुवर्शनदीसे पाई हुई शान्तिनाथ श्रोर श्रनन्तनाथका मृतियोंको विराजमान किया।

१ सुभरमणी शायद 'सुबद्धायय' का ऋपश्रेश नाम है। यह हिन्दुऋोंका तीर्थ है। यह तुल्देशके किनारे पाचिम घाटके नीचे विद्यमान है।

२ गोम्मटस्वामीपुर शायद वही है जो मैसूरसे पश्चिमकी चोर १६ मीलकी दूरीपर बंगलमें है चौर जहाँ गोम्मटस्वामीकी १५ हाथ ऊँची प्रतिमा है। है, सात धनुषकी प्रतिमा है। यहाँसे आगे जैनोंका राज्य है, पाँच वस्थानोंमें अब भी है। तुल प (तुलुव) देश का बड़ा विस्तार है, लोग जिनाशके अनुसार आचार पालते हैं।

आगे बदरी नगरी या मूडिबड़ीका वर्सन है। जो अनुपम है, जिसमें १६ मिन्दर हैं। उनमें बड़े-बड़े मंडप हैं, पुरुष प्रमाण प्रतिमायें हैं। वे सोनेकी हैं और बहुत सुन्दर हैं। चन्द्रप्रभ, आदीश्वर, शान्तीश्वर, पार्श्वके मिन्दर हैं जिनकी आवक्षजन सेवा करते हैं। जिनमती स्त्री राज्य करती है। दिगम्बर साधु हैं। बाह्मण, चत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णके आवक हैं। जातियोंका यही व्यवहार है ॥। मिथ्यादेवोंको कोई नहीं मानता। ताइपश्लोंकी पुस्तकोंका भंडार है, जो ताँवेकी पेटियोंमें रहती हैं। सात धातुकी, चन्दनकी, माणिक, नीलम, बैड्य, हीरा और विद्रुम (मूँगा) रत्नोंकी प्रतिमायें हैं। बड़े पुग्यसे इनके दर्शन किये।

श्रागे कारकल ग्राममें नौपुरुष ऊँची गोम्मटस्वामीकी

३ यात्रीके कथनानुसार उस समय तुल्देशमें कई छोटे छोटे राज्य थे। जैसे अजिल, चीट, बंग, मुल आदि।

४ दिल्ला कनाडा जिला तुलुदेश कहलाता है। यह ले अब सिर्फ वहींपर तुलु भाषा बोली जाती है। यह ले उत्तर कनाडाका भी कुछ हिस्सा तुलु देशमें गर्भित था। शीलविजयजीके समय तक भी तुलु देशमें कई जैन राजा थे। कारकलके राजा भैर-रस भोडियरने जो गोम्मट देवीके पुत्र थे ई० स० १५८८ से १५६८ तक राज्य किया है। ये जैन थे।

नातित्रणो श्रेहज विवहार, मिथ्यादेवतणो
 परिहार । ८३ । 'श्रेहज' का श्रर्थ 'यह ही' होता है;
 परन्तु 'यही व्यवहार' क्या सो कुंद्र स्पष्ट नहीं होता ।

प्रतिमा है । नेमिनाथके चैत्यमें बहुत-सी रत्न प्रतिमार्थे हैं। नाभिमल्हार (ऋषभदेव) की चौमुखी मूर्ति है 1।

त्रागे वरांग प्राममें नेमिकुमारका मन्दिर है श्रीर पर्वतपर साठ मन्दिर हैं ÷ । इस तरह तुलुव देशका वर्णन त्राह्वादपूर्वक किया।

श्रागे लिखा है कि सागर श्रीर मलयाचलके बीच-मं जैन-राज्य है। वहाँ जिनवरकी सांकीका प्रसार है। श्रीर कितना वर्णन करूँ ? वहाँसे पीछे लौटकर फिर कर्नाटकमें श्राया, घाट चढ़कर विनुरि श्राया, जहाँ रानी राज्य करती है जिसके नौ लाख सिपाही हैं = विनुरिमें दो सुन्दर मन्दिरोंकी बन्दना की।

्रमद्रास मैसूरके जैन स्मारकके श्रनुसार कार-कलमें चौमुखा मन्दिर छोटी पहाड़ी पर है जिसे शक संवत् १५०८ में वेंगीनगरके राजा इम्मदि भैरवने बनवाया था।

÷ कारकलसं तीर्थली जाते हुए वरांग प्राम पड़ता है। वहाँ विशाल मन्दिर है। इसके पास जंगल श्रोर बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ोंमेंसे ही किसीपर उस समय साठ मन्दिर रहें होंगे।

१ वेस्पूरके पास कोई घाट नहीं है, संभव है गंग-बाडिके पास यात्रीने घाट चढ़ा हो ।

२ विनुरि ऋर्थात् वेणार । यह मूडवद्रीसे १२ श्रीर कारकलसे २४ मील दूर है । यहाँ गीम्मर-स्वामीकी २५ हाथ उंची मूर्ति है जिसका निर्माण वि०सं०१६६० में हुआ था। यह स्थान गुरुयुर नदीके किनारे पर है।

३ वेशार्में सन् १६८३ से १७२१ तक ऋजिलवंश की रानी पदुमलादेधीका राज्य था, जो जैन थी। नी लाख सेमाकी बात ऋतिशयोक्ति है। विनुरिसे फिर हुविन श्रियो, जहाँ पार्श्वनाथ श्रीर पद्मावती देवी है। वहाँ श्रासपास श्रानेक सर्प फिरते रहते हैं पर किसीका पराभव नहीं करते। ऐसे महिमाधाम श्रीर वांछित-काम स्थानकी पूजा की /

फिर लिखा है कि चित्रगढ़<sup>२</sup>, बनोसीगाँव<sup>3</sup> स्त्रौर पवित्र स्थान बंकापुर<sup>४</sup> देखा,जो मनोहर स्त्रौर विस्मयवन्त

१ ह्रमच पद्मावती तीर्थ शिमोगा जिलेमें है श्रीर तीर्थलीसे १८ मील दूर है। यहाँ महारककी गद्दी है। यह जैनमट श्राटवीं शताब्दीके लगभग स्थापित हुश्रा बताया जाता है। इस मठके श्राधकारी बड़े बड़े विद्वान् हो गये हैं। पद्मावतीदवीकी बहुत महिमा बतलाई जाती है।

२ मैस्र राज्यके उत्तरमें चित्तलदुर्ग नामका एक जिला है। चित्रगढ़ शायद यही होगा। यहाँ होय-साल राजवंशकी राजधानी रही है। गढ़ ऋौर दुर्ग पर्यायवाची हैं, इसलिए चित्तलदुर्गको चत्तलगढ़ या चित्रगढ़ कहा जा सकता है।

३ बनीसी सायद वनबासीका श्रपभ्रंश हो । उत्तर कनाडा जिलेकी पर्व सीमापर वनबासी नामका एक गाँव है । इस समय इसकी जनसंख्या दो हजारके लगभग है । परन्तु पर्वकालमें बहुत बड़ा नगर था श्रीर वनबास देशकी राजधानी था । १३ वीं शताब्दी तक यहाँ कदम्ब बंशकी राजधानी रही है । यहाँके एक जैनमन्दिरमें दूसरीसे बारहवीं शताब्दी तकके शिलालेख हैं ।

४ धारबाड जिलेका एक कस्या है। भगवद्गुरा-भद्राचार्यने अपना उत्तरपुराग इसी बंकापुरमें समाप्त किया था। उस समय यह वनबास देशकी राजधानी था और राष्ट्रकूट-नरेश अकालवर्षका सामन्त लोका-दित्य यहाँ राज्य करता था। राष्ट्रकूट महाराज अमोध- र्नार्थ है-

चित्रगढ़ बनोसी गाम, बंकापुर दीटु सुमधाम । तीरथ मनोहर विस्मयवन्त,.....

श्चागे यात्रीजीने लच्चेश्वरपुर‡ तीर्थकी एक श्चप्वं बात इस तरह लिखी है—

स्वामीक सेवकने अर्थात किसी बन्ने श्रावकांसे कहा कि नौ दिन तक एक शङ्कको फुलोमें रक्यो और वर्ष (८५१-६९) के सामन्त वंकेयेरस ने इसे अपने नामसे बनाया था।

‡ ल च्मेश्वर धारबाइ जिले में मिरजके पटवर्धन-की जागीरका एक गाँव है । इसका प्राचीन नाम 'पृलिगेरं' है । यहाँ शांख विस्त नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी छत ३६ खम्मोंपर थमी हुई है, यात्रीने इसीको 'शंख परमेश्वर' कहा जान पड़ता है इस शंखवस्तिमें छह शिलालेख प्राप्त हुए हैं । शक संवत् ६५६के लेखके श्रनुसार चालुक्य-नरंश विक्रमा-दित्य (द्वितीय) ने पुलिगेरेकी शंखतीर्थ वस्तीका जीगोंद्वार कराया और जिनपजाके लिए भूमि दान की । इससे मालुम होता है कि उक्त बस्ति इससे भी प्राचीन है । हमारा श्रनुमान है कि श्रितिशय चेत्र-कांडमें कहे हुए शंखदेवका स्थान यही है---

पासं सिरपुरि चंदमि होलगिरी संखदंबिम्म ।

जान पड़ता है कि लेखकोंकी श्रज्ञानतासं 'पुलिगेरि' ही किसी तरह 'होलिगिरि' हो गया है। उक्त पेक्तिके पूर्वार्थका सिरपुर (श्रीपुर) भी इसी धारवाड़ जिलेका शिरूर गाँव है जहाँ का शक संवत् ७०० का एक शिलालेख ( इन्डियन ए० भाग १२, पृ० २१६) प्रकाशित हुश्रा है। स्वामी विद्यानन्दका श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र संभवतः इसी श्रीपुरके पार्श्वनाथको लच्य करके रचा गया होगा।

फिर दशवें दिन दर्शन करों । इस पर श्रावकोंने नी दिन ऐसा ही किया और नवें दिन ही देख लिया तो उन्होंने उस शंखको प्रतिमारूपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाके पेर शंखरूप ही रह गये, अर्थात् यह दशवें दिन की निशानी रह गई। शंखमेंसे नेमिनाथ प्रभु प्रगट हुए और इस प्रकारक शंख परमेश्वर कहलाये।

इसके बाद शीलियिजयजी गदिक , राय-हुवेली , श्रीर रामरायके के लोकप्रसिद्ध बीजानगरमें होते हुए ही बीजापुर श्राते हैं। बीजापुरमें शान्ति जिनेन्द्र श्रीर पद्मावतीके दर्शन किये, यहाँके श्रावक बहुत भनी गुली श्रीर मिणयोंके व्यापारी हैं। ईदलशाहका वल बान राज्य है, जो बड़ा ५जा-पालक है श्रीर जिसकी मेनामें दो लाख सिपाही हैं।

१ धारबाड़ जिलेकी गदग तहसील । २ हुवली जिला बेलगौंव ।

३-४ विजयनगरका साम्राज्य तालीकोटकी लड़ाई में सन् १५६५ में मुसलमानों द्वारा नष्ट हो गया श्रीर रामरायका वध किया गया । यह वहाँका श्रन्तिम हिन्दू राजा था। इसके समयमें यह साम्राज्य उन्नति-के शिखर पर था। यात्रीके समयके कुन्न बरसों चाद पेदा विजय रामरायने पोतनरसे राजधानी हटाकर विजयनगरमें स्थापित की थी।

प्रसन् १६८३ के लगभग जब शीलविजयजीने यह यात्रा की थीं, बीजापुरकी ऋदिलशाही दुर्दशा-यस्त थी। उस समय ऋली ऋदिलशाह (द्वि०) का बेटा सिकन्दर ऋदिलशाह बादशाह था। ऋरिक -जेवकी चढ़ाईयाँ हो रही थीं। १६८४ में शाहजादा ऋजमशाहको उसने बीजापुरकी चढ़ाईपर भेजा था। १३८६ में सिकन्दर केंद्र हो गया ऋरि १६८६ में उसकी मृत्यु हो गई। आगो करहिडा और कलिकुंड पार्श्वनाथके विषयमें लिखा है कि उनकी महिमा आज भी ऋखंड है। दिवाली-के दिन ब्रह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हैं।

इसके बाद कुछ स्थानोंके नाम-मात्र दिये हैं — चारणगिरि, नवनिधि, राय-  $\pi$ ग,  $^2$  हुकेरी  $^3$ ।

इस तरफ पंचम, विश्वक, छीपी, कंसार, वशकर के श्रीर चतुर्थ जातिके आवक हैं। ये सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते। शिवाजीके मराठा राज्यके अधीन हैं। तुलजा देवीकी सेवा करने वाले

१ जान पड़ता है 'नवनिधि' पाठ भूलसे छप गया है। 'तवनिधि' होगा। यह स्तवनिधि तीर्थ है जो बेलगाँवसे ३८ श्रीर निपासीस ३ मील है। द०म० जैनसमाके जल्से श्रक्सर यहीं होते हैं।

२ कोल्हापुर राज्यके एक जिलेका सदर मुकाम । २बेलगाँव जिलेकी चिकोड़ी तहसीलका एक कस्ब ४ शिपी या दर्जी।

५ बुननेवाले ।

अदेशोलापुरसे २८ मीलकी दूरी पर तुलजापुर नामका कस्वा है, उसके पास पहाड़की तलैटीमें तुल्जादेवीका मन्दिर है। वहाँ हर साल बड़ा भारी किंता लगता है। लोग बहुत हैं।

फिर स्याहगढ़, मृगी पईठा गके नाम-मात्र हैं। पईठा गमें वाग गंगाके किनारे जीवित स्वामी मुनिसुकतकी प्रतिमा प्रकट हुई। यहाँ सिद्ध सेन दिवाकर श्रीर हिर्मद्रस्रि हुए। कविजनों की माता भारती भद्रकाली देवी दीपती है!

श्रागे किसनेर, दौलताबाद, देवगिरि, श्रौरङ्गाबाद के नाम-मात्र देकर इलोरिके विषयमें लिखा है कि देख कर द्वदय उल्लिसित हो गया। इसे विश्वकर्माने बनाया है। फिर इमदानगिर, ° नासिक, त्रंबक श्रौर तुंगगिरि-का उल्लेखमात्र करके दिल्ण यात्रा समाप्त कर दी है— दिष्यणदिसिनी बोली कथा, निसुशी दीठी जेमि यथा।

पं० के०भुजविल शास्त्रीने इस लेखके कई स्थानींका पता लगानेमें सहायता देनेकी कृपा की है।

७ प्राचीन प्रतिष्ठानपुर श्रीर वर्तमान पैठण निजाम राज्यके श्रीरङ्गावाद जिलेकी एक तहसील । विविध तीर्थकल्पके श्रनुसार यहां 'जीवंतसामि मुिण सुव्यय' की प्रतिमा थी ।

प्रश्नीरङ्गाबादके पासका कचनेर है । १ एलोराके गुफा मन्दिर । १० श्रहमदनगर ।

## सुभाषित

'संसार भरके धर्म-प्रन्थ संख्यवक्ता महात्मात्र्योंकी महिमाकी घोषणा करते हैं।'

'श्रपना मन पवित्र रक्त्वो, धर्मका समस्तसार बस एक इसी उपदेशमें समाया हुन्ना है । बाक्री श्रीर सब बातें कुछ नहीं, केवल शब्दाडम्बर मात्र है।'

'केवल धर्म जनित सुख ही वास्तविक सुख है। बाक्ती सब तो पीड़ा श्रीर लजा मात्र हैं।' —ितरुवल्लुवर

## श्रुतज्ञानका त्र्याधार

[ लेखक-पं• इन्द्रचन्द्र जैन शासी ]

माचारोंने मितशान श्रीर भुतशानको सभी संसारी प्राणियोंके स्वीकार किया है। मितशान सब प्राणियोंके होता है, इस विषयमें विवादके लिये स्थान नहीं है। परंतु भुतशानके विषयमें नाना प्रकारकी शंकायें उठा करती हैं। श्राचार्योंने भुतशानको मनका विषय माना है विध्या भुतशान सभी प्राणियोंके होता है, ऐसी श्रवस्थामें सभी प्राणी मन वाले हो जावेंगे। जितने भी मन-सिहत होते हैं वे सभी संशी कहलाते हैं। इस प्रकार सभी संसारी प्राणी संशी कहलाने लगेंगे, तब संशी श्रीर श्रसंशी की भेदकल्पना ही न रहेगी। यदि इन दोनों भेदोंको माना जाय तो श्रुतशान की संभावना सभी संसारी प्राणियोंके न रहेगी, क्योंकि श्रसंशीके मन कैसे संभव हो सकता है ? मन तो न हो श्रीर मनका विषय हो यह कैसे हो सकता है ?

इसका समाधान इस प्रकार किया जाता है कि, श्रमंत्रीके द्रव्यमन तथा उपयोगरूप भावमन नहीं होता किन्तु लब्धिरूप भावमन सभी प्राणियोंके होता है। इस लिये श्रुतज्ञान सभी प्राणियोंके हो सकता है। यह सम-म्वय कहाँ तक उचित है, इसी पर विचार करना है।

जैनाचार्योंने मनके दो भेद किये हैं—पहिला भाव मन दूसरा द्रव्यमन ×! द्रव्यमनके विषयमें विचार नहीं करना है। यहां विवाद केवल भावमनके विषयमें है। इसलिये उसी पर विचार किया जाता है।

श्रुतमिनिन्द्रयस्य । — तत्वार्थसूत्र-स्र० २ सूत्र २१
 भनो द्विविधं द्रव्यमनो भावनश्चेति ।

--सर्वार्थिसि० ग्रा०२ सू० ११

भावमनके दो भेद किये जाते हैं — जिन्धक्य और उपयोगरूप । लिन्ध "म्रर्थ-महत्त्र-शक्ति" और उपयोग "म्रर्थ-महत्त्र-न्यापार" को कहते हैं †। इन दोनों प्रकार के परिवामोंको भावमन कहते हैं।

"समनस्कामनस्काः" इस सूत्रकी व्याख्यामें "वीर्यान्तराय-नोइन्द्रियावरणः स्वयोपरामापे स्वयामात्म-नो विशुद्धिर्भावमनः" इस वाक्यके द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि वीर्यान्तराय भ्रौर नोइन्द्रिया-वरण कर्मके स्वयोपश्मसे श्रात्माकी विशुद्धिको 'भावमन' कहते हैं।

यह भावमन केवल श्रात्मपरिशामों पर ही निर्भर है। लिब्ध श्रीर उपयोग इन दोनों श्रात्मपरिशामों में से किसी एक परिशामके होने पर भी भावमनकी संभावना हो सकती है। इस प्रकार लिब्धरूप भावमन सभी प्राशियों के संभव हो सकता है। इसलिये 'श्रुतज्ञान सभी प्राशियों के होता है' इसमें कोई बाधा नहीं श्राती।

शंका—क्या द्रव्यमनके बिना भावमन हो सकतां है ? यदि एकेंद्रिय जीवमें द्रव्यमनके बिना भावमन हो सकता है, तो द्रव्यरसनाके बिना भावरसना, द्रव्यघाणकें हैं बिना भावघाण श्रादि पांचों भावेन्द्रियोंका सत्व होना चाहिये। श्रन्यथा, एकेंद्रिय जीवमें द्रव्यमनके बिना भावमन तो होजाय, किन्तु द्रव्यरसना श्रादिके बिना भाव-रसना श्रादि न हो इसमें क्या नियामक है ? भावमन जैसे द्रव्यमनके बिना उपयोगरूपमें नहीं श्रा

🕇 तत्वार्थप्रहरासिर्लिव्धः, श्चर्यप्रहराज्यापार उपयोगः ।

—लघीयस्त्रय, पे०१५

उसी प्रकार अन्य भावेन्द्रियों भी द्रव्येन्द्रियों के बिना उपयोगरूपमें न आवें, परंतु उनका ख्योपश्म भी न हो यह कैसे हो सकता है ! जब कि भावमन भी वहाँ परें स्योपशमरूपसे विद्यमान है । परंतु जैन-सिद्धांतमें एकेन्द्रिय जीवोंके रसना आदि भावेन्द्रियोंका लिधरूपमें अभाव स्वीकार किया है। तब भावमनका भी लिधरूपसे अभाव स्वीकार करना चाहिये । ऐसी हालतमें श्रुतज्ञान सब जीवोंके होता है, यह सिद्धांत बाजित हो जाता है।

समाधान—किसी भी द्रव्येन्द्रिय या भावेन्द्रियके लिये
उसी जातिके त्योपशमकी आवश्यकता हुआ करती है।
बिना त्योपशमके कभी भी द्रव्येन्द्रिय या भावेन्द्रियकी संभावना नहीं हुआ करती। इस नियमके अनुसार भावमनके लिए भी नोहन्द्रियावरणके त्योपशमकी आवश्यकता
होती है,यह पहिले कहा जानुका है। अब देखना यह है कि,
मोहन्द्रियावरणके त्योपशमके समान ही अन्य इन्द्रियोंका
त्योपशम होता है अथवा कुछ भिन्नता है? इसके लिये
गोम्मटसार-जीव काएडकी निम्न गाथा पर भी विचार
करना उचित है।

सुहमिणगोदञ्चपज्जत्तयस्य जादस्स पढमसमयम्हि फासिदियमदिपुट्यं सुदर्णाणुं लिखिञ्चक्खरयं ॥

श्चर्यात्—स्द्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पर्शन-इन्द्रियजन्य मित-शानपूर्वक लब्ध्यद्धररूप श्रुतज्ञान होता है। 'लब्धि' श्रुतज्ञानावरणके च्योपशमको कहा है, श्रीर 'श्रद्धर' श्राविनश्वरको कहते हैं। श्चर्थात्—इतना ज्ञान हमेशा निरावरण होता है, इसलिये इस ज्ञानको लब्ध्यद्धर कहते हैं। इस च्योपशमका कभी विनाश नहीं होता है, कमसे कम इतना च्योपशम तो सब जीवोंके होता ही है। लब्ध्य-च्यरूप श्रुतज्ञान श्रीर नोइन्द्रियावरण कर्मके च्योपशम-का एक ही श्चर्य है। इस कवनसे यह स्पष्ट है कि लब्ध्यपर्याप्तक जीवमें नोहिन्दिक्तवरण कर्मके च्योपशमके लिये किसी प्रयत्न-विशेषकी आवश्यकता नहीं होती, यह च्योपशम उसके स्वयं होता है। इसिक्ये वहाँ क्रव्यमनके विनामी भाव-मन हो सकता है, तथा भावमनमें भी उपयोगरूप भाव-मनके विना लब्धिरूप भावमन हो सकता है। अन्य इन्द्रियोंके विषयमें ऐसा नहीं है। इसिक्ये भावेंद्रिय और भावमनकी तुलना नहीं की जा सकती है।

शंका—विग्रह-गतिमें मनुष्य-भवोन्मुख प्राणीके जब पाँचों इन्द्रियाँ च्योपशमरूपमें विद्यमान रहती हैं फिर भी उसका पंचेन्द्रियत्व कायम रहता है। इसी तरह जिन श्रसंज्ञी जीवोंका मन केवल च्योपशम रूपमें ही विद्यमान रहता है, उनका समनस्कत्व ही क्यों छीना जाय १ यदि विग्रहगतिमें जीव संज्ञी कहलाता है, तो दूसरें दो इन्द्रियादिक जीव भी संज्ञी कहलाने चाहियें; क्योंकि भावमनस्त्व दोनों जगह बरावर है। अगर वह संज्ञी है न श्रसंज्ञी तो दो इन्द्रियादिक जीव भी संज्ञित्व-श्रसंज्ञित्व दोनोंसे रहित होने चाहियें।

समाधान—विग्रहगितमें मनुष्य-भवोन्मुख प्राणीके पांचों इन्द्रियाँ ल्योपशमरूपमें विद्यमान रहती हैं। यह ल्योपशम ही द्रव्येन्द्रियकी रचना करानेमें कारण होता है। भावेन्द्रियाँ,द्रव्येन्द्रियोंकी रचना नियमसे कराती हैं। भावेन्द्रियाँ हों ऋौर द्रव्येन्द्रियकी रचना न हो यह संभव नहीं हो सकता। इतना होने पर भी यह कोई नियम नहीं कि उसी समय रचना हो। समय-भेद हो सकता है। विग्रहगितमें पंचेन्द्रियत्वकी उपचारसे कल्पना की गई है परन्तु भावेन्द्रियकी तरह भावमन नियमसे द्रव्यमनकी रचना नहीं कराता, इसलिये इसकी उपचारसेभी कल्पना नहीं कराना चाहिये।

विग्रहगतिमें मनुष्य-भवोन्मुख जीवके स्योपशमरूप-

में विद्यमान पाँचों इन्द्रिवींकों कारणरूप होनेके कारण कार्यमें उपचार कर सकते हैं। ग्राचार्य पूर्वपादने "लब्ध्युपयोगों भावेन्द्रिवं" ध्रकी व्याख्या करते हुए, संका की है कि भावेन्द्रिवमें इन्द्रियत्वकी कल्पना कैसे की जाय ! इसका उत्तर दियाहै—"कारणधर्मस्य कार्ये दर्शनात् यथा घटाकारपरिणतं विज्ञानं घट इति" ! इस दृष्टांतके ग्रनुसार विग्रहगतिमें पंचेन्द्रियत्वकी कल्पना मिच्या नहीं कही जा सकती । यह नियम मनके विषयमें घटित नहीं किया जा सकता ।

दूसरी बात यह भी है कि इन्द्रियके दो भेद किये हैं, द्रव्येन्द्रिय श्रीर भावेन्द्रिय । इन दोनोंमें किसी एकके होने पर भी, उस जीवको उस इन्द्रिय-वाला कह सकते हैं। परन्तु यह बात मनके विषयमें घटित नहीं हो सकती। संज्ञीके लिये द्रव्यमन श्रीर उपयोगरूप भावमन (लब्धि-रूप भावमन तो उपयोगके साथ होता ही है ) दोनोंकी श्रावश्यकता होती है। तथा दोनोंके श्रभावसे श्रसंत्री कहलाता है। जैसा कि द्रव्यसंग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेवने लिखा है-"एकेन्द्रियास्तेपि यदष्टपत्रपद्माकारं द्रव्य-मनस्तदाधारेण शिद्धालापोपदेशादिपाहकं भावमन-भेति तद्भयाभावादसंज्ञिन एव" । ऋर्थात्-- ऋष्टदल पद्मके श्राकार द्रव्यमन श्रीर उसके श्राधार शिज्ञालाप उपदेश त्रादि प्रहण करने वाला भावमन होता है। इन दोनोंका जिनके श्रमाव होता है, ऐसे एकेन्द्रियादिक जीव श्रसंज्ञी होते हैं। इतना स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ जो भावमनका निषेध किया है, उसका तात्पर्य उपयोगरूप भावमनसे ही है, लब्धिरूप भावमनसे नहीं। उपयोगका सामान्य लह्नण-'ऋर्थग्रहणव्यापार' किया है, शिल्वा उपदेश स्त्रादि ही मनका व्यापार है। लब्धिका काम शिचा उपदेशादि ग्रह्ण करना नहीं। इसलिये यहाँ लिधिरूप भावमनके स्त्रभावको किसी तरह नहीं माना जा सकता।

साथमें यह मी स्मरण रखना चाहिये कि यह संजी

क्रीर श्रसंत्रीकी कल्पना शरीरसहित संतारी प्राणियोंकी

क्रियेद्वा है। शरीरसे मेरा तात्पर्य क्रीदारिक, वैकियक,
श्राहारक शरीरसे है। तथा क्रयंत्रीकी कल्पना किके

श्रीदारिक शरीरमें ही होती है। जिस श्रवस्थामें वे शरीक

ही नहीं होते, उस श्रवस्थामें संजी, श्रसंत्रीकी कल्पना ही

व्यर्थ है। इसलिये विप्रहगतिमें इस विषयको उठामा

उचित नहीं है। यदि किसी तरह विप्रहगतिमें कल्पना
की भी जाय तो उस नियमको द्वीन्द्रियादि जीवोंमें घटिता

करना सर्वथा श्रवचित है।

शंका—श्रसंशोक भावमन यदि लिब्बिक्यमें माना जायगा तो 'श्रसंजित्व' को जीवके श्रसाधारणभावों में से कोई-सा भी भाव नहीं मानना होगा। जबिक भट्टाकलंकने इसे श्रीदायिक भावों में गर्भित किया है। श्रसंजित्वको श्रीदायिक मानने के लिये नोइन्द्रियावरणके सर्वधाति-स्पर्ध कोंका उदय मानना श्रानिवार्य है, जबिक लिब्बिक्स भावमनमें नोइन्द्रियावरणके सर्वधातिस्पर्ध कोंका उदया-भावीत्त्य विद्यमान है। इसलिये श्रसंजित्व भाव या तो श्रीदियक नहीं होना चाहिये श्रथवा भावमनको श्रसंजीके लिब्बिक्पमें नहीं रहना चाहिये, परन्तु भट्टाकलंक श्रसंजीत्वको श्रीदियक भावमनको श्रसंजीके केंसे भी स्वीकार नहीं करते। श्राचार्थ माधवचन्द्र त्रैविद्यनेजीव-कायड बड़ी टीका पृष्ट ३४५ पर भी इसी बातका समर्थन किया है।

समाधान—भद्दाकलंकने 'नोइन्द्रियावरण्स्य सर्व-धातिस्पर्धकस्योदयात् हिताहितपरीद्धां प्रत्यसामर्थ्य-मसंज्ञित्वमौद्यिकम्' ऐसा कहा है। यहां श्रसंज्ञित्वका श्रयं हिताहितप्राप्तिके प्रति श्रसमर्थता बतलाई है, तथा उसका कारण नोइन्द्रियावरण्के सर्वधातिस्पर्धकोंका

उदय बताया है। इसीको यदि दूसरे शब्दोंमें कहा जाय तो यों कह सकते हैं-हिताहितप्राप्तिमें सामर्थ्य रखने बाले नोइन्द्रियावरणके सर्वधातिस्पर्धकोंका उदय होनेसे असंजित्वको श्रौदियक कहा है। यहां 'हिताहित-प्रीक्षां" पदसे ही भट्टाकलंकका अभिप्राय साफ माल्म होता है कि नोइन्द्रिया वरखका श्रीर भी कुछ श्रन्य कार्य है, जिसकी यहाँ अपेचा नहीं है । अन्यथा "नोइन्द्रियावरग्रस्य सर्वधातिस्पर्द्धकस्योदयात्" सिर्फ इतना ही पद रखते "हिताहितपरी ह्वां प्रत्यसामर्थ्यं" पदकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कथनसे स्पष्ट है कि हिताहितपरीचा करने वाले उपयोगरूप भावमनका ही यहाँ कथन है, लिब्धरूप भावमनका नहीं । यदि नोहन्द्रियावरणके चयोपशमका कार्य सिर्फ हिताहित-परीचाकी सामध्ये ही हो तो फिर 'श्रर्थप्रह्णरूप शक्ति' किससे होगी ? इसके लिये क्या कारण माना जायगा ? नोइन्द्रियावरणके च्योपशमसे दोनों लब्धि श्रीर उपयोग रूप भावमन होते हैं। दोनोंका कारण एक ही है। कारण एक होने पर भी सम्पूर्ण नोइन्द्रियावरणके उदयकी विवत्ता नहीं मानी जा सकती। जिस प्रकार चान्तुष मतिज्ञानावरणके उदयका श्रर्थ सम्पर्ण मति-शानावरणका उदय नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार हिताहितपरीचा करने वाले नोइद्रियावरणके उदयसे लब्धिरूप नोइन्द्रियावरणका उदय कभी नहीं लिया जा सकता । इसलिये श्रसंशीके लन्धिरूप भावमन रहते हए भी नोइन्द्रियावरणके उदयसे श्रमंज्ञित्वको श्रौदियक भावमें गर्भित कर सकते है। इस प्रकार असंजीके सर्वघातिस्पर्धकोंका उदयाभावी च्रय श्रीर उदय दोनों संभव हो सकते हैं। इस प्रकार भट्टाकलंकके मतसे ग्रसंशीके भावमन माननेमें कोई बाधा नहीं श्राती।

्रश्चाचार्य माधवचन्द्र त्रैविद्यदेवने प्राणियोंके स्रनुसार

पार्खोका वर्षन करते हुए लिखा है-- "मनोबलपाराः पर्याप्तसंज्ञिपंचेन्द्रियेष्वेव संभवति तन्निबन्धन वीर्यान्त-रायनोइन्द्रियावरराज्ञयोपशमस्यान्यत्राभावात्" ऋर्यात् मनोबल प्राणका श्रस्तित्व पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियके डी संभव हो सकता है; क्योंकि इसप्रकारका नोइंद्रियावरगुका च्योपशम पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियको छोड़कर दूसरी जगह संभव नहीं। यहां 'तन्निबन्धन' पदसे स्पष्ट है कि किसी खास नोइन्द्रियावरणके चयोपशमकी यहाँ विवचा है। इसका यह ऋर्थ कभी भी नहीं किया जा सकता कि संशी पंचेन्द्रियको छोड़कर नोइन्द्रियावरणका च्योपशम दूसरी जगह नहीं होता । अन्यथा, यहाँ 'तिन्नबन्ध' पद न डालकर 'वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरणत्त्रयोपस्यान्यत्रा-भावात्' इतना ही पद डालना चाहिये था। इस कथनसे श्राचार्यका श्राशय लिधरूप भावमनका कारण नी-इन्द्रियावरणसे नहीं है। इसलिये त्राचार्य माधवचन्द्र त्रैविद्यके मतसे भी ऋसंजीके भावमन माननेमें कोई बाधा नहीं श्राती।

शका—- अन्य लब्धीन्द्रियोंके होने पर जब कि द्रव्ये-न्द्रियोंका बनना श्रमिवार्य है, तब मनोलब्धिके होने पर द्रव्यमनका बनना श्रमिवार्य होना ही चाहिये। इसी श्रमि-वार्यताको लद्द्यमें रखकर भगवान् पूज्यपपादने लब्धिका लच्चण 'च्योपशविशेष' ही नहीं किया, किन्तु ''यत्स-निम्मानादात्मा द्रव्येन्द्रियनिवृतिः प्रति व्याप्रियते'' श्रर्थात् जिसके रहनेसे श्रात्मा द्रव्येन्द्रियकी रचनामें लग जाय, इतना और जोड़ दिया है। इसलिये केवल भावमनका श्रस्तित्व कैसे रह सकता है।

समाधान—उमास्त्रामीने संसारी प्राणियोंके दो भेद ''समनस्कामनस्काः'' इस सूत्र द्वारा किये हैं। इस सूत्र-की व्याख्यामें आचार्य पूज्यपादने ''पुद्गलिपाकि-कर्मोदयापे हां द्रव्यमनः'' तथा ''वीर्यान्तरायनो-

इन्द्रियावरराज्ञयोपशमापेज्ञया त्र्रात्मनो विशुद्धि-र्भावमनः" इस प्रकार लच्चरा किया है। यदि श्राचार्यको भावेन्द्रियकी तरह भावमनको भी द्रव्यमनकी रचनामें ऋनिवार्य कारण बतलाना होता तो ऋवश्य उसका खुलासा करते, जैसा कि "लब्ध्यपयोगी" सूत्रकी व्याख्यामें किया है। यदि यह कहा जाय कि दो जगह उसी बातको लिखनेसे क्या फायदा १ भावेन्द्रियके कि ने गये लच्चणोंको यहाँ भी घटित कर सकते हैं। परंत यह कहना भी ठीक न होगा; क्योंकि रचना-सामान्य दोनों जगह है, मनमें भी श्रीर इन्द्रियों में भी। ऐसी श्रवस्था में किती खास कारणको पहिले न कहकर पश्चात् कहनेमें कोई खास हेतु नहीं मालम होता । तथा "समनस्का-मनस्काः" सूत्रमें द्रव्यमन ऋौर भावमनके लज्ज् पृथक लिखनेकी भी स्वावश्यकता नहीं थी । द्रव्येन्द्रिय स्त्रीर भावेन्द्रियके लच्चणांसे ही कार्य चल सकता था। इससे मालम होता है कि ज्याचार्य द्रव्यमन ज्यौर भावमनके लच्याको द्रव्येन्द्रिय श्रीर भावेन्द्रियके लच्चगाँसे पथक रखना चाहते थे।

स्त्रकी व्याख्याके लिये पृथक लच्चा यदि मान भी लिया जाय तक भी "संसारिए सस्थावराः" स्त्रके पहिले "समनस्कामनस्काः" स्त्र देनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्द्रियंकि भेद और लच्चण करने वाले स्त्रोंके बाद इस स्त्रको दे सकते थे, वहाँ इस स्त्रका स्थान और भी संगत हीता। तथा "संसारिए सन्धावराः" के स्थान पर सिर्फ "त्रस्थावराः" इतने स्त्रेसे ही कार्य चल जाता। एक अच्चरकी बचतको प्रत्रोत्ति सहश लाभ समक्तनेवाले स्त्रकार चार अच्चरी की बचतसे क्यों न लाभ उठाते ? परन्तु आचार्यको दोनों प्रकरण अलग अलग रखना इष्ट था, ऐसा ज्ञात होता है। इस्लिये इन्द्रियोंमें किये लच्चणोंको 'मन' के किये गये लच्चणोंमें भी स्वीकार कर लिया जाय यह नहीं माना जा सकता।

इन प्रमाणांके द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि लब्धिरूप भावमन सभी संसारी प्राणियोंके होता है। इसलिये श्रुतज्ञान सभी संसारी प्राणियोंके होता है, इसमें बाधा नहीं श्राती।

## मकृतिका संदेश

साथ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि "वह जाति—जिसके कि शासक विलासितामें दूबे हुए हैं, कामोन्मादमें सरावोर हैं, इन्द्रिय-परतामें तरवतर हैं, दुर्वलों, दिखों और अनाथोंसे पूणा करते हैं—जीवित नहीं रह सकती। कमज़ोर जातियों पर दाँत लगाये, टकटकी बान्धे, मुँह फाइकर बगुलोंके समान उन्हें उदरस्थ करनेकी कामना रखने वाली बलवती जातियाँ जीती न रहेंगी। जो जाति केवल बल और तलवार के ही साम्राज्यको मानती है वह तलवारसे ही मरेगी। न्याय, धर्म और सदाचारके अतिरिक्त मैं किसी भी देश या जातिकी परवाह नहीं करती। ऐ संसारकी वर्तमान जातियों, यदि तुम मुक्ते ध्यानमें न रक्खोगी तो, वाबिलोन, यूनान और रोमकी तरह तुम भी सदाके लिये अन्तर्हित हो जाओगी! मैं न्यायी धार्मिक और पुरयात्मा राष्ट्र चाहती हूँ।। मुक्ते सीधे सादे स्वभावके, स्वच्छ हृदयके, निर्विकार दिलके तथा जवानके सच्चे मनुष्य प्रिय हैं। मैं ऐसे लोगोंसे प्यार करती हूँ जिन्हें सत्य जीवनसे भी प्यारा है। मैं इतना ही चाहती हूँ। ऐ मनुष्यकी सन्तानो, क्या तुममें मुक्ते तृम करनेकी शक्ति है ! यदि तुम मुक्ते सन्तुष्टकर सकोगे, तो मैं दुम्हें सदाके लिये अत्रर-अमर और अजेय कर दूंगी; जब तक स्रयंमें ताप, चन्द्रमामें ठंडक, नममें नज्ञ और आकाशमें नील वर्ण है—नहीं नहीं जब तक कालका स्रोत बहता है, तब तक मैं तुम्हारी यशःकीर्ति और सुख्यातिकी दुन्दिमः बजाती रहूँगी।" —नीति-विज्ञान, पृ० १११-३२।

## ज्ञान-किरगा

एक-दूसरेका रात्रु बन गया ! आतृत्व तककी हत्या करनेके लिए प्रस्तुत ! इसका सबब थी-एक सुन्दरी ! लेकिन जब ज्ञान-किरगाका उदय हुआ, तव ......?

तब दोनों तरुगा-साधुके रूपमें जगहितकी भावनाका प्रस्तार कर रहे थे! "बौँछनीय, पवित्र ज्ञान-किरगा !!!

#### [ 8 ]

इससे पहिले उन्होंने श्रीर कुछ देखा-पहि-चाना ही नहीं ! लम्बे-लम्बे दिन आते, रातें आतीं श्रौर चली जातीं! सप्ताह, मास, वर्ष बनकर बहुत-सा समय निकल गया ! लेकिन उन्होंने उसकी श्रोर देखा तक नहीं ! देखते-विचारते तो तब, जब अवकाश होता! दैनिक-कार्यक्रम ही इतना सीमित, इतना व्यवस्थित श्रीर इतना नियंत्रित था कि विद्या-मन्दिरके ऋतिरिक्त भी पृथ्वी पर कुछ श्रौर है, इस तकका उन्हें पता न लगा ! श्रध्यापककी गम्भीर-सुद्रा श्रौर पाठ्य-पुस्तकें बस, इन्हीं दो तक उनका ध्यान, उनकी दृष्टि सीमित रही!

कितना परिवर्तन हो चुका था-श्रव! जब महाराजने साचर बनानेके लिए सौपा था. तब दोनों श्रबोध-बालकके रूपमें थे ! लेकिन श्राज ... ? -- वे दोनों स्मर-स्वरूप, नव-यौवन, महा विद्या-विभूषित पण्डितराज बनकर महाराजके सामने जा रहे हैं !

सागरघोषके हर्षोन्मत्त-हृदयकी क्या त्राज कल्पना की जा सकती हैं ... ?—उन्हें एक अवर्णनीय-सुखका अनुभव हो रहा है! वह

श्राज श्रपने कठिन-परिश्रमका दरवारमें प्रदर्शन कराएँगे ! श्राजका दिन उनके लिए सफलताका दिन हैं!

सिद्धार्थ-नगरके महाराज च्लेमंकरके ये दो पुत्र हैं—एक देश-भूषण दूसरे कुल-भूषण !

'महाराजकी जय हो!'

एक हर्ष-भरे जय-घोषके साथ दरवारमें कुछ व्यक्तियोंने प्रवेश किया !

महाराजने देखा-उन्हींके श्रात्मज तो हैं ! खुशीका पारावार नहीं ! चिरपिपासित-उत्कंठा नर्त्तन कर उठी !

क्या इससे भी श्रधिक कोई हर्षका श्रवसर होगा ? ... महाराज अपनी पद-मर्यादा भल गए. वात्सल्यने उन्हें श्रोत-प्रोत कर दिया! सिंहासन पर वे स्थिर न रह सके ! उतरे ! स-भक्ति दोनोंने चरण-स्पर्श-पूर्वक प्रणाम् किया ! महाराजने किया प्रगाढ़-प्रेमालिंगन !—श्रौर सब यथा-स्थान बैठे ! श्रव महाराज, सागरघोषकी तरफ मुखातिब हुए ! एक कृतज्ञता-भरी नजरसे उनकी श्रोर देखा, कुछ मुस्कराये भी उन्होंने कर-बद्ध नमस्कार किया!

इसके बाद-बातें प्रारम्भ हुई ! पहिले राज-

कुमारोंके विद्याध्ययनकी ! फिर कुमारोंकी योग्यता-परीज्ञा-सम्बन्धी ! तदुपरान्तमहाराजने राजकुमारों-की विवाह-चर्चामें योग दिया—'क्या वे सब राज-कन्याएँ आगई, जो राजकुमारोंके लिए तजवीज की गई हैं ?'

'जी, महाराज! श्राज्ञानुसार सारा प्रबन्ध उचित रीतिसे किया जा चुका है! सभी राजकुमा- रियाँ स-सन्मान ठहरा दी गई हैं...।'—सचिव महोदयने श्र-विलम्ब उत्तर दिया।

'तो...? राजकुमारोंको श्रवसर दिया जाना चाहिए ?'—महाराजने कहा । 'श्रवश्य !' प्रधान सचिव बोले ।

#### [ 3 ]

प्रासादके एक भन्य भरोखे पर राजकुमारोंकी नजर टिकी ! एक श्रनिय-सुन्दरी, लावएयकी प्रतिमा, पोड़शी-बाला बैठी, राज-पथकी श्रोर देख रही थी!

पद, गति-हीन ! वाणी स्तब्ध ! श्रौर हृदय—? विज्ञब्ध ! बस, देखते-भर रह गए—वे दोनों !

देशभृषण सोचने लगे—'कितनी मनोमुग्धकर हैं यह ?...कैसा रूप पाया है—इमने ?...यही मेरे योग्य है! मेरा पाणि-प्रहण इसीके साथ होना चाहिए!...हजार शादियाँ भी कुछ नहीं, अगर यह मेरी अपनी न हुई तो ?...'

सहसा समीप खड़े हुए कुलभूपणकी श्रोर नजर जा पड़ी! देखा तो वह भी एकटक! कीलित-दृष्टि!...श्रमित-विचारोंको ठेस लगी! मन कुछ दूसरी तरहका हो उठा!—'श्रगर कुलभूपण इस प्रेमके मैदानमं सामने श्राए तो… ?—तो… फिर उपाय...? क्या उसके लिए उसे मैदान खाली कर देना पड़ेगा ?—यह सुख-संकल्प, मधुरआकाँचा क्या यों ही छोड़ दी जा सकेगी ? और फिर वह इन्हें छोड़ भी सकता है—क्या ? कदापि नहीं! हरिगज नहीं! वह अब इस रास्तेसे ति लभर भी नहीं हट सकता ! अब यह सब उसके वशकी बात भी तो नहीं! "अातृ-स्नेह "?— ऊँह! उस पर कहाँ तक ध्यान दिया जा सकता है? वहीं तक न, जहाँ तक प्रणय-बितदानका अवसर न आए! फिर उसे भी तो सोचना आवर्यक है, सब मैं ही सोचूं?—यह हो कैसे सकता है! वह मेरे पथका बाधक न बने, हट जाबे, यही ठीक है! बरनः "?—वरनः मैं उसे जानसे मार दूँगा। और शादी मेरे ही साथ होकर रहेगी!...'

श्रीर उधर--

उधर छोटे साहिब--राजकुमार-कुलभूपण--सोच रहे हैं—'साचान् अप्सरा तो हें—ही! अगर नारी ही माना जाय तो सौन्द्यंकी सीमा! इससे अधिक-मुन्दर कोई और हो सकती है, मुक्ते इसमें सन्देह है, विवाद है, मतभेद हैं! मेरा विवाह-संस्कार होगा तो इसीके साथ! मुक्ते दूसरी अन्य राज-कन्याओंसे कोई प्रयोजन, कोई वास्ता नहीं! मेरा मकसद--मेरा विचार—अनेक शादी करनेका नहीं, मैं एक शादी करना चाहता हूँ! लेकिन मनकी! तिबयतकी! और ऐसी, जो हजारोंमें एक हो! इसीलिए तो हमें यह मौका— यह अवसर--दिया गया है कि हम इच्छित-पत्नी-निर्वाचन कर सकें! फिर भी, इतने अधि-कार पर भी, इतनी स्वतंत्रता पर भी हम निश्चेष्ट रहें तो यह अपनी मूर्वता होगी बड़ी-मूर्व्ता!...'

—सोचते जा रहे थे, शायद स्रभी बहुत कुछ सोचते। पर बड़े-भाईने जो संनिप्त-दृष्टि इनकी श्रोर फेरी कि विचार-धाराका रुख पलट पड़ा! बोला एक-दूसरे से कोई कुछ नहीं! जरूरत ही न महसूस हुई किसीको-कुछ ! जैसा सोचना ही दोनों का सब--कुछ हो !-- 'ऋरे ! भाई साहब भी तो…?--लेकिन यह उनकी अनुचित-चेष्टा है! उन्हें कुछ गम्भीरतासे भी काम लेना चाहिए ! प्रेम करें, बा-ख़शी, शौक़से करें ! पर थोड़ा विचार कर तो, किससे करना चाहिए किससे नहीं! यों ही जिधर मुह उठा, उधर ही ! यह क्या ?—थोड़ा मुक्ते भी रास्ता देंगे कि नहीं, मैं क्यों हटने लगा श्चपने पथ से ? वे ही न हट जाएँ ! भें छोटा हूँ कि वे ? प्रेम करना वे ही तो जानते हैं, दूसरा तो कोई है--ही नहीं वाह ! खूब रहे ! पहिले वे चन लें, फिर बचे-खुचेका मालिक मैं? यह हरगिज नहीं हो सकता! वह बड़े हैं, उनका बड़प्पन, उनकी गुरुता तभी तक है जब तक मैं उस रूपमें उन्हें मानता हूँ ! वरनः इस प्रेम-युद्धमें वे बुरी तरह हारेंगे, मैं कठोर-से कठोर शक्तियाँ भी अड़ानेसे बाज न आऊँगा ! भले ही मुभे आह-रक्तसे हाथ रँगने पड़ें! लेकिन मैं पीछे क़दम न हटाऊँगा। इस सुन्दरीका गठ-बन्धन होगा मेरे ही साथ !देखेंगे कौन रोकेगा—तब ?…'

दोनों ही की उप्र-विचार-धाराएँ अन्तमें एक-मुख होकर वेगके साथ, दूपित-ढालू-पथकी श्रोर बहने लगीं! मुखाकृति पर रौद्रता श्रिधकृत होगई! दोनों ही प्रेम-पूर्ण-हृदय कुछ विरसता-सी, कटुता-सी अनुभव करने लगे! एक घातक संघर्ष-सा छिड़ गया, जिसने श्रंतरंगकी कोमलताका ध्वंश कर दिया ! जन्म-जात-स्नेह, विद्यार्थी-जीवनकी श्रभिन्नता ! चिर-प्रेम, सब-कुछ च्रण-भरमें श्रदृश्य !!

दोनों श्रचल, श्रकम्प वहीं, उसी वातायनके सामने, खड़े रहे! जैसे सजीव न हों, निर्जीव हों, पाषाण हों! श्रीर भी खड़े रहते—कुछ देर! हृदय-की, नेत्रोंकी प्यास बुमाने, या कहें बढ़ानेके लिए! श्रगर उसी वक्त, पीछेकी श्रोरसे याचक-समुदाय विरदावलि न गा उठता!—

'महाराजाधिराज सिद्धार्थ-नगर-नरेश महाराज चेमंकर, रानी विमला उनके ये युगल-चाँद-सूर्यसे पुत्र, तथा यह भरोखेमें स्थित रम्भा-सी सुकुमारी भगिनी कमलोत्सवा चिरंजीव होउ…!'

'हँय ! यह क्या ?'—दोनों ही कुमारोंके मुँहसे एक साथ निकला !

तनी हुई भृकुटियाँ, स्वभाव पर त्र्यागई ! विकारी-नेत्र भृमिकी त्र्योर गए ! घोर पाप !…

उन्नत-शैलके शिखरसे गिर गए हों, अचानक बज्राघात हुआ हो, या मर्म-स्थानमें असह्य-यंत्रणा दी गई हो! आहत-ज्यक्तिकी तरह दोनों कराह उठे।

त्रब दोनोंकी विचार-घारा एक होकर एक-दिशाकी श्रोर वह रही थी—

'... उँह ! कितना छल-मय है—यह संसार ? मायावी…! यहीं पर ऐसे घृणित, श्र-श्रवणीय विचार उत्पन्न हो सकते हैं ! श्रोफ ! मोहकी महक्ता ?—स्नेहके बन्धन…? स्वार्थी-प्रेम…?— कितने दूषित-विचार उत्पन्न कर दिए तूने !...कुछ ठिकाना है ? प्राण-से श्राहकी हत्याके लिए उद्यत हो गया ! किसके लिए ?—श्रपनी-ही बहिनके लिए ! हिश्.…!

बहिन ?--कमलोत्सवा हम दोनोंकी बहिन है! ऋहह! विद्याध्ययन! तू ने परिवार तकके परिचयसे बंचित रखा! हम लोगोंने यह तक न जाना, परिवारमें कौन-कौन हैं? ऋध्यापक, पाठ्य-पुस्तकें, और विद्या-मन्दिर ये ही हमारी दुनियाँ रहे!

उक् ! कितना जघन्य-पाप कर डाला—हम लोगोंने ! श्रपनी सहोदरा भगिनी पर कुटि ! कितना बड़ा धोखा खाया, जिसका हिसाब नहीं ! लेकिन श्रब… ?

पश्चात्तापके श्रातिरिक्त भी एक उपाय शेप है, जिसके द्वारा भूलका सुधार हो सकता है, वह

--तो बस, 'हमें ऋब वही करना है !'

श्रीर वे चल दिए--बरौर राज-कन्याश्रोंका निरीक्तण किए हुए !

[8]

'ऋास्त्रिर वात क्या ; ई ? यह रंगमें भंग, रसमें विष कैसा ?'

सव चिकत ! किसीकी जिज्ञासाका उत्तर नहीं ! स्वयं महाराज कारण समभनेमें श्रसमर्थ हैं कि श्रनायास राजकुमार विरक्त हुए क्यों ?...चे राज-कन्याश्रोंका दिग्दर्शन करने गये थे, विवाह-संस्कारका श्रायोजन किया जा रहा था ! श्रीर इसी बीच सुना जाता है कि दोनों राजकुमार विश्व-बन्धन-निराकरणार्थ विपिन-विहारी होने जा रहे हैं! श्रतीव-श्राश्चर्य!

श्चपार जन-समृहको साथ लिए, महाराज बढ़े

चले जा रहे हैं! सभी हृदयोंमें विचित्र कोलाहल, अनोखा-ताएडव और निराला-संघर्ष हो रहा है!

श्रीर श्रागे बढ़ते हैं! देखते हैं—शौर जो देखनेमें श्राता है, वह महाराजके स्नेही-मनको प्रकिपत किए बग़ैर नहीं रहता! वे मन्त्र-मुग्धकी तरह देखते-भर रह जाते हैं! हृदयकी मूर्तिमान होने वाली सुखद श्रीभलाषाएँ भविष्यके गर्भमें ही नष्ट हो जाती हैं! कैसा कष्ट है, महान कष्ट!

ः दोनों तरुण राजकुमार वैराग्य वेशमें,विश्व-विकार-वर्जित,परम शान्ति मुद्रा रखे, तिष्ठे हुए हैं !

धन्य !!!---

सभी आगन्तुकोंके-उस वंदनीयताके आगे--श्रद्धासे मस्तक भुक गए! महाराज भी बच न सके!
हृदय पुत्र—शोकमें डूब रहा है! मनोवेदना मुखपर
प्रतिभासित हो रही है! ....तनो-बदनकी उन्हें
स्वयर नहीं, कब वे बैठे, कब तपोनिधि-योगिराजका व्याख्यान प्रारम्भ हो गया?

उन्होंने कुछ श्रस्पष्ट-सा सुना— 'संसार भ्रान्तिमयहैं ! यहाँ प्रतिपल दृषित विचारों का मृजनहोता रहता हैं !······'

'श्रवतक हमने ज्ञानार्जन किया था! लेकिन यथार्थ ज्ञान-किरएका उदय न हुश्रा था! श्रव हृदयाकाशमें ज्ञान-किरएों प्रस्कृटित हो उठी हैं! श्रव दृषित-विचारोंका, संसारका हमें भय नहीं! यही निभय-श्रवस्थाका वास्तविक मार्ग हैं!…'

लेकिन महाराजके मोही-हृद्यमें ज्ञान-किरण प्रविष्ट न हुई ! शोकार्त हो, उन्होंने ठानलिया— श्रामरण-श्रनशन !!! सारकी गित बड़ी विचित्र है, सुखके बाद दुख श्रीर दुखके बाद सुख श्राते रहते हैं। बल्कि यों किहये कि संसारमें सुखी जीवोंकी श्रपेचा, दुखी जीवोंका चेत्र बहुत विस्तृत है। जनसमुदाय-में श्रिधक संख्या श्राधिव्याधि से पिरपूर्ण है। दुख-का मुख्य कारण है वासना। हजारों प्रकारकी सुख-सामग्री एकत्रित होने पर भी सांसारिक वासनाश्रों-से दुखकी सत्ता भिन्न नहीं होती। श्रारोग्य शरीर, लद्मी, गुणवती सुन्दर स्त्री श्रीर सुयोग्य सदाचारी सन्तान श्रादिके प्राप्त होते हुए भी दु:खका संयोग कारण कम नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि दु:खसे सुखको भिन्न करना श्रीर केवल सुख भोगी बननेकी इच्छा रखना दु:साध्य है।

सुख-दु: खका समस्त श्राधार मनोवृत्तियों पर है। महान धनी एवं झानवान व्यक्ति भी लोभ तथा वासनाके वशीभृत होकर कष्ट उठाता है। निर्धन-से निर्धन व्यक्ति भी सन्तोपवृत्तिके प्रभावसे मनके उद्देगोंको रोककर सुखी रह सकता है। मनोवृत्तियों-का विलच्चण प्रवाह ही सुख दु: खके प्रवाहका मृल है। जो वस्तु श्राज रुचिकर श्रीर प्रिय मालूम होती है, वह ही कुछ समय बाद श्रुक्तिकर प्रतीत होने लगती है। इससे यह बात स्पष्ट है कि बाह्य पदार्थ सुख-दुखके साधक नहीं हैं, बल्कि उनका श्राधार हमारी मनोवृत्तियोंका विचित्र प्रवाह ही है।

राग, द्वेष श्रौर मोह ये मनोवृत्तियों के विशेष-रूप श्रथवा इन्हीं पर समस्त संसार चक्र चल रहा है। इस त्रिदोषको दूर करनेका सरल उपाय सत्-शास्त्रावलोकनके श्रातिरिक्त श्रन्य कुछ भी नहीं है। किन्तु मनुष्यको मैं रोगी हूँ, मुक्ते कौनसा रोग है, यह ज्ञान कठिनतासे होता है। जहाँ संसारकी सुख तरंगें मनको लुभाती हों, जहाँ मनुष्य मान श्रीर विलासिताके हिंडोलेमें भूल रहा हो. श्रीर जहाँ रुष्णारूपी जलके प्रवल प्रवाहमें गिर कर मनुष्य बेसुध हो रहा हो, वहाँ रोग सममना कठिन ही नहीं, किन्तु श्रसम्भव जैसा है। श्रपनी श्रान्तरिक स्थितिका ज्ञान न रख सकने वाले व्यक्ति बिल्कुल नीचे दर्जेंके होते हैं। जो जीव मध्यम श्रेणीके हैं, जो श्रपनेको त्रिदोषाकान्त सममते हैं—श्रपनेको त्रिदोषजन्म उप्रतापसे पीड़ित मानते हैं—श्रीर जो उस रोगके प्रतिकारकी शोधमें हैं, उनके लिये श्राध्यात्मिक उपदेशकी श्रावश्यकता है।

'श्रध्यातम' शब्द 'श्रधि' श्रीर 'श्रात्म' इन दो शब्दों के मेलसे बना हैं। इसका श्रर्थ हैं श्रात्माके शुद्ध स्वरूपको लद्द्य करके उसके श्रनुसार व्यवहार करना। संसारके मुख्य दो तत्व हैं—-जड़ श्रीर चेतन, जिनमेंसे एकको जाने बिना दूसरा नहीं जाना जा सकता। ये श्राध्यात्मिक विषयमें श्रपना पूर्ण स्थान रखते हैं।

श्रात्मा क्या वस्तु है ? श्रात्माको सुख-दुखका श्रनुभव कैसे होता है ? सुख-दुखके श्रनुभवका कारण श्रात्मा ही है या किसी श्रन्यके संसर्गसे श्रात्माको सुख-दुखका ज्ञान होता है ? श्रात्माके साथ कर्मका क्या सम्बन्ध है ? वह सम्बन्ध कैसे होता है ? तथा श्रादिमान है या श्रनादि ? यदि श्रनादि है तो उसका उच्छेद कैसे हो सकता है ? कर्मके भेद-प्रभेदोंका क्या हिसाव है ? 'कार्मिक बन्ध, उदय श्रोर सत्ता कैसे नियम बद्ध हैं ? श्रध्यात्ममें इन सब बातोंका यथेष्ट विवेचन हैं श्रौर इनका पूर्णक्रमसे परिचय कराया गया है।

इसके अतिरिक्त अध्यात्मशास्त्रम संसारकी

श्रसारता का हू-बहू चित्र श्रङ्कित किया गया है। इस शास्त्रका मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न रूपसे उपदेश द्वारा भावनात्र्योंको स्पष्टतया समभाकर मोह-ममता के ऊपर द्वाव डालना है। श्रौर मोह-ममताके दूर होने पर ही सुख-दुख समान हो सकते हैं।

बुरे श्राचरणोंका त्याग, तत्त्व श्रध्ययनकी इच्छा, साधु-सन्तोंकी संगति, साधुजनोंके प्रति प्रीति, तत्त्वोंका श्रवण, मनन तथा श्रध्ययन, मिध्यादृष्टिका नारा, सम्यक्दृष्टिका प्रकाश, राग-द्वेष, कोधमान, माया, श्रादिका त्याग, इन्द्रियोंका संयम, ममताका परिहार, समताका प्रादुर्भाव, मनोवृत्त्रियोंका निश्रह, चित्तकी निश्रलता, श्रात्मस्वरूपमें रमणता, सद्ध्यानका श्रनुष्टान, समाधिका श्राविभीव, मोहादिक कर्मोंका त्त्रय श्रीर श्रन्तमें केवलज्ञान तथा निर्वाणकी प्राप्ति। इस प्रकारका श्रात्मोन्नतिका कम श्रध्यात्ममें भली भाँति दिया गया है।

श्रनन्तज्ञानस्वरूप सिंबदानन्दमय श्रात्मा कर्मोके संसगंसे शरीररूपी श्रंथेरी कोठरीमें बन्द है। कर्मके संसगंका मृल श्रज्ञानता है, समस्त शास्त्रावलोकन करके भी जिसको श्रात्माका ज्ञान प्राप्त न हुश्रा हो उसको श्रज्ञानी ही समस्ता उचित है। क्योंकि श्रात्मिकज्ञानके विना मनुष्यका उच्चसे उच्च ज्ञान भी निरर्थक है। श्रीर श्रज्ञा-नतासे जो दुःख होता है वह श्रात्मिकज्ञान-द्वारा ही चीए हो सकता है। ज्ञान श्रीर श्रज्ञानमें प्रकाश श्रौर श्रन्थकारके समान बड़ा श्रन्तर है। श्रंध-कारको दूर करनेके लिये जिस प्रकार श्रज्ञानको श्रत्यन्त श्रावश्यकता है उसी प्रकार श्रज्ञानको दूर करनेके लिये ज्ञानकी श्रावश्यकता है। श्रात्मा जब तक कपायों, इन्द्रियों श्रीर मनके श्राधीन रहता है, तबतक उसको सांसारिक सुख-दुखका श्रनुभव होता रहता है। किन्तु जब वही इनसे भिन्न हो जाता है—िनमोंही बन अपनी शक्तियोंको पूर्ण रूपसे विकसित करनेमें लग जाता है—तब 'मुमुन्नु कहलाता है श्रीर श्रन्तको साधनाकी समाप्ति कर 'सिद्धातमा' अथवा 'शुद्धातमा' बन जाता है।

क्रोधका निग्रह स्तमासे हैं, मानका पराजय मृदुतासे, मायाका संहार सरलतासे और लोभका विनाश संतोपसे होता है। इन कपायोंको जीतनेके लिये इन्द्रियोंको अपने वशमें करना आवश्यक है। इन्द्रियों पर पूर्णतया अधिकार जमानेके लिये मनःशुद्धिकी आवश्यकता होती है। मनोष्ट्रित्योंको द्वानेकी आवश्यकता होती है। बैराग्य और सिक्त्याके अभावसे मनका रोध होता है— मनोष्ट्रित्यों अधिकृत होती हैं। मनको रोकनेके लिये राग-द्वेपका द्वाना बहुत आवश्यक हैं और राग-द्वेपके मैलको धोनेका काम समताक्रपी जल करता है। ममताके मिटे विना समताका प्रादुर्भाव नहीं होता। ममता मिटानेके लिये कहा है:—

'श्रमित्यं संसारे भवति सकलं यन्नयनगम्"

श्रथात् नेत्रोंसे इस संसारमें जो कुछ दिखाई देता है वह सब श्रनित्य है ज्ञण भंगुर है। ऐसी श्रनित्यभावना श्रीर इसीप्रकार दूसरी श्रशरणश्रादि भावनाएँ भावनी चाहिएँ। इन भावनाश्रोंका वेग जैसे जैसे प्रवल होता जाता है वैसे ही वैसे ममत्वरूपी श्रन्थकार चीएा होता जाता है श्रीर समताकी देदीप्यमान ज्योति जगमगाने लगती है। जब समताका श्रात्मामें प्रादुर्भाव हो जाता है तो सुख-दुख समान जान पहते हैं श्रीर मनुष्यमें प्रवल शान्ति विराजने लगती है।

हमारा जैन-धर्म गुराखान। परम श्रहिंसाका प्रतिपादक सुलका सत्य विधान। हमारा जैन-धर्म गुराखान।।

(?)

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-ज्ञानरणां, कहा मुक्तिका द्वार । संयम-तप-सेवा बतलाया, विश्व-शांतिका सार ॥ श्रमणा-संस्कृतिका ले आधार,

कर्म-काराडोंमें किया सुधार। करूताका करके संहार, सिखाया सब जीवों पर प्यार।

कर्मचेतनामें समभाया, सरल भेद-विज्ञान । हमारा] जैन-धर्म गुराखान ॥

(?)

त्याग ऋौर वैराग्य-भावमें समक्त जगतका त्राण । वीतरागता ध्येय बनाया जीवनका कल्याण ॥ शरण उत्कृष्ट सिद्धभगवन्त,

हमारे व्यक्ति-देव ऋहेन्त । सुगुरु निर्घन्थ उच्चतम सन्त, दयामय प्रेमपथ सुखवन्त ।

परमाधार चतुर्मगल हैं, शिवमय मोद-निधान ॥ हमारा जैन-धर्म गुरुखान ॥

(₹,

निर्गुण-सगुण जिनेश्वर पाठक श्रीर संघ-सरदार, जगमें व्याप्य समस्त सन्तजन परम इष्ट 'नवकार' हमारा महामंत्र सुख-धाम,

श्रनवरत श्रवलम्बन श्रभिराम । किया करते हम सदा प्रगाम, हृदय पाता विशुद्ध विश्राम । विघ्न-विनाशक श्रध-संहारक पंचशक्तिका ध्यान । हमारा जैन-धर्म गुगाखान ॥

(8)

राग द्वेषकी यन्थि भेदकर दूर किया दुःस्वार्थ । कोड़ा जब मिथ्यात्व-दुरायह, मिला सत्य परमार्थ ॥ सीखकर प्रथम धर्म सागार, लिये फिर पंच महाव्रत धार । हटाये सब प्रमाद-व्यवहार, पूर्ण संयमका पाया सार । निर्विकार बन मार भगाया कोघ-लोभ-ञ्जल-मान हमारा जैन-धर्म गुगुखान॥

(4)

विविध नयों का द्वन्द देखकर बना मनुज दिग्आन्त ।
श्रिनिरपेत्त स्याद्वाद सिखाकर नष्ट किया एकान्त ॥
द्रव्य तो पृथक पृथक स्यादेक,
किन्तु पर्याय श्रिनेकानेक ।
मिटाई ध्रव-श्रध्रवकी टेक,
कहा पाखराड सदा श्रितिरेक ।
शुद्ध समन्वय-शक्ति बताई सद्विवेक पहिचान ।
हमारा जैन-धर्म गुराखान ॥

**(ξ)** 

वर्गाश्रम या यज्ञ-नाम पर फैले ऋत्याचार ।
ऋात्मशुद्धिके निर्मल बलसे उनपर किया प्रहार ॥
युद्ध भी रहा दया का ऋंग,
कंभी हो सका न संयम भंग ।
पड़े ऋाकर जब कठिन प्रसंग
बनाया उचित धर्मका ढंग ।
सप्तमंगियोंका उत्पादन सत्य उदार महान ।
हमारा जैन-धर्म गुणुखान ॥

(v)

सभी धर्म वे भी महान हैं सत्य जिन्होंका प्राण् । जिनने समय समय पर श्राकर किया लोककल्याण् ।। किन्तु हम बने रूढ़ि के दास, हृदयमें हुश्रा दम्भका वास । द्वेष, श्राधप्रसर, मोह, उच्छ्वास हमारे पास श्रन्ध-विश्वास । सूर्य-चन्द्रके सत्यप्रेमकी ज्योत्स्ना हो कि विद्यान । हमारा जैन-धर्म गुण्यासान ।



## श्रीपूज्यपाद श्रीर उनकी रचनाएँ

[सम्पादकीय]

नसमाजमें 'प्ज्यपाद' नामके एक सुप्रसिद्ध स्त्राचार्य विक्रमकी छुठी (ईसाकी पाँचवीं) शताब्दीमें हो गये हैं, जिनका पहला स्त्रयया दीलानाम 'देवनन्दी' था श्रीर जो बादको 'जिनेन्द्रबुद्धि' नामसे भी लोकमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं। श्रापके इन नामों- का परिचय श्रानेक शिलालेखों तथा प्रन्थों श्रादि परसे भले प्रकार उपलब्ध होता है। नीचेके कुछ स्रवत्तरसा इसके लिये पर्याप्त हैं:—

यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो

बुद्ध्या महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ।
श्रीपूज्यपादोऽजिन देवताभिर्यत्पृजितं पादयुगं यदीयम् ॥३॥
—श्रीवण्यवेलगोल शि॰ नं॰ ४० (६४)
प्रागम्यधायि गुरुणा किल देवनन्दी,
बुद्ध्या पुनविपुलया स जिनेन्द्रबुद्धिः ।
श्रीपूज्यपाद इति चैष बुधैः प्रचल्ये,
यत्पूजितः पदयुगे वनदेवताभिः ॥२०॥
—%० शि॰ नं० १०५ (२५४)

अवरावेल्गोलके इन दोनों शिला वाक्यों परसे,
जिसका लेखनकाल कमशः शक सं० १०३७ व १३२०
है, यह साफ जाना जाता है कि आचार्य महोदयका
प्राथमिक नाम 'देवनन्दी' था, जिसे उनके गुढ़ने रक्खा
था छौर इसलिबे वह उनका दीक्षानाम है, 'जिनेन्द्रबुद्धि' नाम बुद्धिकी प्रकर्षता एवं विपुलताके कारण
उन्हें बादको प्राप्त हुन्ना था; छौर जबसे उनके चरणयुगल देवतान्नोंसे पूजे गये थे तबसे वे बुषजनों हारा
'प्रविपाद' नामसे विभूषित हुए है।

श्रीपूज्यपादोद्धृतधर्मराज्यस्ततः
सुराधीश्वरपूज्यपादः ।
यदीयवैदुष्यगुत्गानिदानी वदन्ति
शास्त्रात्गि तदुद्धृतानि ॥१९॥॥
धृतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिभिः
कृतकृत्यभावमनुविश्रदुष्यकैः ।
जिनवद्भम् यदनङ्गचापहृत्स
जिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुवर्शितः ॥१६॥
—% । शि ० ० १०८ (२५८)

शक संवत् १३४५ में उत्कीर्ण हुए इन शिलावाक्योंसे स्पष्ट है कि 'श्रीपृज्यपादने धर्मराज्यका उद्धार
किया था—लोकमें धर्मकी पुनः प्रतिष्ठा की थी—इसीसे
आप देवतात्र्योंके अधिपति-द्वारा पूजे गये और 'पूज्यपाद' कहलाये। आपके विद्याविशिष्ट गुणोंको आज भी
आपके द्वारा उद्धार पाये हुए—रचे हुए—शास्त्र बतला
रहे हैं—उनका खुला गान कर रहे हैं। आप जिनेन्द्रकी
तरह विश्ववृद्धिके धारक—समस्त शास्त्र विपयोंके पारंगत—थे और कामदेवको जीतनेवाले थे, इसीसे आपमें
ऊँचे दर्जेके कृतकृत्य-भावको धारण करनेवाले योगियोंने आपको ठीक ही 'जिनेन्द्रवृद्धि' कहा है।' इसी
शिलालेखमें पूज्यपादं-विषयक एक वाक्य और भी पाया
जाता है, जो इस प्रकार है:—

श्रीप्रैञ्चपादमुनिरप्रतिमीषध-र्द्धिजीयाद्विदेहिजिनदर्शनपृतगात्रः । यत्पादधीतजलसंस्पर्शप्रभावात्

कालायसं किल तदा कनकी चकार ।।१७।। इसमें पूज्यपाद मुनिका जयघोष करते हुए उन्हें श्रिद्धितीय श्रीषध-ऋद्धिके धारक बतलाया है। साथ ही, यह भी प्रकट किया है कि विदेह च्रीत्र-स्थित जिनेन्द्रभग-बान्के दर्शनसे उनका गात्र पवित्र हो गया था श्रीर उनके चरण-धोए जलके स्पर्शसे एक समय लोहा भी सोना बन गया था।

इस तरह आपके इन पवित्र नामोंके साथ कितना ही इतिहास लगा हुआ है और वह सब आपकी महती कीर्ति, अपार विद्वत्ता एवं सातिशय प्रतिष्ठाका द्योतक है। इसमें सन्देह नहीं कि श्रीपूज्यपाद स्वामी एक बहुत ही प्रतिभाशाली आचार्य, माननीय विद्वान, युगप्रधान और अञ्झे समर्थ योगीन्द्र हुए हैं। आपके उपलब्ध प्रनथ निश्चय ही आपकी असाधारण योग्यताके जीते- जागते प्रमाण हैं । भट्टाकलकदेव श्रीर श्रीविद्यानन्द जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित:श्राचार्योंने श्रपने राजवार्तिकादि प्रयों-में श्रापके वाक्योंका—सर्वार्यसिद्धि श्रादिके पदोंका—खुला श्रनुसरण करते हुये बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें स्थान ही नहीं दिया, बल्कि श्रपने ग्रन्थोंका श्रंग तक बनाया है।

#### जैनेन्द्र-च्याकरण

राब्द-शास्त्रमें श्राप बहुत ही निष्णात थे। श्रापका 'जैनेन्द्र' व्याकरण लोकमें श्रव्छी ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है—निपुण वैयाकरणोंकी दृष्टिमें सूत्रोंके लाघवादिके कारण उसका बड़ा ही महत्व है श्रीर इसीसे भारतके श्राठ प्रमुख शाब्दिकों में श्रापकी भी गणना है शाकितने ही विद्वानोंने किसी श्राचार्यादिकी प्रशंसामें उसके व्याकरण-शास्त्रकी निपुणताको श्रापकी उपमा दी है; जैसा कि श्रवणवेल्गोलके निम्न दो शिलावाक्योंसे प्रकट है:—

''सर्वव्याकरणे विपश्चिद्धिपः श्रीप् व्यपादः स्वयम्।'' (शि॰ नं॰ ४७, ५०)

''जैनेन्द्रे पुज्यपादः।'' (शि० नं० ५५)

पहला वाक्य मेघचन्द्र त्रैविखदेवकी श्रौर दूसरा जिनचन्द्राचार्यकी प्रशंसामें कहा गया है। पहलेमें, मेघ-चन्द्रको व्याकरण-विषयमें स्वयं 'पूज्यपाद' बतलाते हुए, पूज्यपादको 'श्राखिल-व्याकरण-पिडतिशिरोमिण' स्चित किया है श्रौर दूसरेमें जिनचन्द्रके 'जैनेन्द्र'-व्याकरण-विषयक ज्ञानको स्वयं पूज्यपादका ज्ञान बतलाया है, श्रौर इस तरह 'जैनेन्द्र' व्याकरणके श्रम्यासमें उसकी दक्ताको घोषित किया है।

—धातुपाठः ।

इन्द्रश्चन्द्रः काशक्रत्स्निपशलीशाकटायनाः ।
 पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः ॥

पूज्यपादके इस व्याकर शास्त्रकी प्रशंसामें श्रथवा इस व्याकर शक्ते लेकर पूज्यपादकी प्रशंसामें विद्वानों के देर के देर वाक्य पाये जाते हैं। नमूने के तौर पर यहाँ उनमें से दो-चार वाक्य उद्धृत किये जाते हैं:— कवीनां तीर्थ क हो के तिरां तत्र वर्ण्यते। विद्वापां वाङ्मल ध्वंसि तीर्थ यस्य वचोमयम् ॥५२॥

--- श्रादिपुरागो, जिनसेनः।

श्रचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिवंद्यो हितैषिणा । शब्दाश्च येन सिद्ध्यन्ति साधुत्यं प्रतिलम्भिताः॥१८॥

—पार्श्वनाथचरिते, वादिराजः।

पूज्यपादः सदा पृज्यपादः पृज्यैः पुनातु माम् । व्याकरणार्शावो येन तीर्शो विस्तीर्शसद्गुराः॥

--पांडवपुराग्रे, शुभचन्द्रः ।

शब्दाब्धीन्दुं पृज्यपादं च वन्दे।

—नियमसारटीकायां, पद्मप्रभः।

प्रमारामकलंकस्य पूज्यपादस्य लत्तराम्। द्विसंधानकवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्॥

---नाममालायां, धनञ्जयः।

नमः श्रीपृज्यपादाय लच्चार्णं यदुपक्रमम् । यदेवात्र तदन्यत्र यन्नात्रास्ति न तत्क्षचित् ॥

—जैनेन्द्रप्रक्रियायां, गुणनन्दी ।

श्रपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसंभवम् । कलंकमंगिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥

--शानार्णवे, शुभचन्द्रः।

इनमेंसे प्रथमके दो वाक्योंमें पूज्यपादका 'देव' नामसे उल्लेख किया गया है, जो कि श्रापके 'देवनन्दी' नामका संत्तिस रूप है। पहले वाक्यमें श्रीजिनसेना-चार्य लिखते हैंकि 'जिनका वाङ्मय—शब्द शास्त्ररूपी व्याकरण-तीर्य—विद्वज्जनोंके वचनमलको नष्ट करने वाला है वे देवनंदी कवियोंके तीर्थद्वर हैं, उनके विषय-

में श्रीर श्रधिक क्या कहा जाय ! दूसरे वाक्यमें वादि-राजसूरिने बतलाया है कि 'जिनके द्वारा--जिनके व्याकरणशास्त्रको लेकर--शब्द भले प्रकार सिद्ध होते हैं वे देवनंदी श्रचित्य महिमायुक्त देव हैं श्रीर श्रपना हित चाहनेवालांके द्वारा सदा वंदना किये जाने के योग्य हैं । तीसरे वाक्यमें, शुभचंद्र भट्टारकने, पुज्यपाद-को पुज्योंके द्वारा भीपज्यपाद तथा विस्तृत सद्गुर्गोंके धारक प्रकट करते हुए उन्हें व्याकरण समुद्रको तिर-जानेवाले लिखा है श्रीर साथ ही यह प्रार्थना की है कि वे मुभ्ने पवित्र करें । चौथमें, मलधारी पद्मप्रभदेवने पुज्यपादको 'शब्दसागरका चंद्रमा' बतलाते हुए उनकी वंदना की है। पाँचवेंमें, प्ज्यपादके लच्चण (ब्याकरण) शास्त्रको श्रप्व रत्न बतलाया गया है। छठेमं, पृज्यपादको नमस्कार करते हुए उनके लच्चण शास्त्र (जैनेन्द्र) के विषयमं यह घोषणा की गई है कि जो बात इस व्याकरणमें है वह तो दूसरे व्याक-रगोंमें पाई जाती है परन्तु जो इसमें नहीं है वह श्रान्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती, श्रीर इस तरह श्रापके 'जैनेन्द्र' व्याकरणको सर्वाङ्गपूर्ण बतलाया गया है। स्रव रहा सातवाँ वाक्य, उसमें श्रीशुभचन्द्राचार्यने लिखा है कि 'जिनके वचन प्राणियोंके काय, वाक्य श्रीर मनः सम्बन्धी दोपोंको दूर कर देते हैं उन देवनन्दी को नमस्कार है।' इसमें पृज्यपादके स्त्रनेक प्रन्थोंका उल्लेख संनिहित है-वाग्दोधोंको दूर करनेवाला तो स्रापका वही प्रसिद्ध 'जैनेन्द्र' व्याकरण है, जिसे जिन-सेनने भी 'विदुषां वाङ्मलध्वंसि' लिखा है, श्रीर चित्त-दोपोंको दूर करनेवाला स्त्रापका मुख्य प्रन्थ "समाधितंत्र" है, जिसे 'समाधिशतक' भी कहते हैं, श्रीर जिसका कुछ विशोप परिचय प्रस्तुत लेखमं आगे दिया जायगा । रहा कायदोपको दूर करनेवाला प्रन्थ, वह कोई वैद्यकशास्त्र

होना चाहिये, जो इस समय ऋनुपलन्ध है ‡ 'जैनेन्द्र' के कई संस्करण ऋपनी जुदी जुदी वृत्तियों सहित प्रकाशित हो चुके हैं।

#### वैद्यक शास्त्र

बिक्रमकी १५वीं शताब्दीके विद्वान् कवि मंगराजने कन्नडी भाषामें 'खगेन्द्रमणिदर्पण' नामका एक चिकि-सामन्य लिखा है श्रीर उसमें पूज्यपादके वैद्यकप्रन्थका भी श्राधाररूपसे उल्लेख किया है, जिससे मंगराजके समय तक उस वैद्यकप्रन्थके श्रास्तित्वका पता चलता है परन्तु सुद्धदर पं॰ नाथ्रामजी प्रेमी उसे किसी दूसरे ही पूज्यपादका प्रन्थ बतलाते हैं श्रीर इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि 'जैनेन्द्र'के कर्त्ता पूज्यपादने वैद्यकका कोई शास्त्र बनाया ही नहीं—यों ही उनके नाम मँदा जाता है, जैसा कि उनके "जैनेन्द्रव्याकरण श्रीर श्राचार्य-देवनन्दी' नामक लेखके निम्न वाक्यसे प्रकट हैं कि

"इस (खगेन्द्रमिणदर्पण) में वह (मंगराज) श्रापने श्रापको पूज्यपादका शिष्य बतलाता है श्रीर यह भी लिखता है कि यह ग्रंथ पूज्यपादके वैद्यक ग्रंथसे

‡ पूज्यपादकी कृतिरूपसे 'वैद्यसार' नामका जो प्रंथ 'जैन-सिद्धान्तभास्कर' (श्रेमासिक) में प्रकाशित हो रहा है वह इन श्री पृज्यपादाचार्यकी रचना नहीं है । हो सकता है कि यह मंगलाचरणादिविशीनग्रंथ पृज्यपादके किसी ग्रन्थ पर ही कुछ सार लेकर लिखा गया हो; परंतु स्वयं पृज्यपाद कृत नहीं है । श्रीर यह बात ग्रन्थके साहित्य रचनाशैली श्रीर जगह जगह नुसखोंके श्रन्तमं पूज्यपादने भाषितः निर्मितः जैसे शब्दोंके प्रयोगसे भी जानी जाती है ।

# देखो, 'जैनसाहित्यसंशोधक' भाग १, ऋङ २,
 पृ० ८३ ऋौर 'जैनहितैपी' भाग १५, ऋङ १-२;
 पृ० ५७ ॥

संग्रहीत है। इससे मालूम होता है कि पूज्यपाद नामके एक विद्वान् विकमकी तेरहवीं (१४वीं १) शताब्दीमें मी हो गये हैं श्रीर लोग भूमवश्य उन्होंके वैद्यकग्रंथको जैनेन्द्रके कर्ताका ही बनाया हुआ समसकर उल्लेख कर दिया करते हैं।"

इस निर्णयमें प्रेमीजीका मुख्य हेतु 'मंगराजका अपनेको पूज्यपादका शिष्य बतलाना' है जो ठीक नहीं है। क्योंकि प्रथम तो प्रंथपरसे यह स्पष्ट नहीं कि मंगराजने उसमें अपनेको किसी दूसरे पूज्यपादका शिष्य बतलाया है—वह तो पूज्यपादके विदेह-गमनकी घटना तकका उल्लेख करता है, जिसका सम्बन्ध किसी दूसरे पूज्यपादके साथ नहीं बतलाया जाता है; साथही, अपने इष्ट पूज्यपाद मुनीन्द्रको जिनेन्द्रोक्त सम्पूर्ण सिद्धांतसागर-का पारगामी बतलाता है और अपनेको उनके चरणकमजके गन्धगुर्णोसे आननिन्दत चित्त प्रकट करता है; जैसा कि उसके निम्न अन्तिम वाक्योंसे प्रकट है:—

'इदु सकत-श्रादिम-जिनेन्द्रोक्तसिद्धान्तपयः पयोधिपारग-श्रीप्ज्यपादमुन्नीन्द्र-चारु-चरणारिवन्द-गन्धगुणानंदितमानस श्रीमदिखलकलागमोत्तुंग-मंग-विभुविरचितमप्य खगेन्द्रमिणदर्पणदोलु षोडशाधि-कारं समाप्तम् ॥"—(श्रारा० सि० भ० प्रति)

इससे मंगराजका पूज्यपादके साथ साज्ञात् गुरु-शिष्यका कोई सम्बन्ध व्यक्त नहीं होता श्रौर न यही मालूम होता है कि मंगराजके समयमें कोई दूसरें 'पूज्यपाद' हुए हैं—यह तो श्रलंकृत भाषामें एक भक्त-का शिष्य-परम्पराके रूपमें उल्लेख जान पड़ता है। शिष्यपरम्पराके रूपमें ऐसे बहुतसे उल्लेख देखनेमें श्राते हैं। उदाहरणके तौर पर 'नीतिसार'के निम्न प्रशस्तिवाक्यको लीजिये, जिसमें प्रन्थकार इन्द्रनन्दीने हजार वर्षसे भी श्रिधक पहलेके श्राचार्य कुन्दकुन्द स्वामीका ऋपनेको शिष्य (विनेय) स्वित किया है:—
"—स श्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भृरिभावानुभावी
दैवज्ञः कुन्दकुन्दप्रभुपदविनयः स्वागमाचारचंचुः।'

ऐसे वाक्योंमें पदों श्रथवा चरणोंकी भक्ति श्रादिका श्रथं शरीरके श्रङ्गरूप पैरोंकी पूजादिका नहीं, किन्तु उनके पदोंकी—वाक्योंकी—सेवा-उपासनादिका होता है, जिससे शन विशेषकी प्राप्ति होती है।

दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय कि मंगराजके साज्ञात् गुरु दूसरे पुज्यपाद थे श्रीर उन्होंने वैद्यकका कोई ग्रंथ भी बनाया है, तो भी उससे यह लाजिमी नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि उन्हींके उस वैद्यकग्रन्थके भ्रममें पड़कर लोग 'जैनेन्द्र' के कर्त्ता पुज्य-पादको वैद्यकशास्त्रका कर्त्ता कहने लगे हैं। क्योंकि ऐसी हालतमें वह भ्रम मंगरा नके उत्तरवर्ती लेखकोंमें ही होना सम्भव था- पूर्ववर्तीमं नहीं । परन्तु पूर्ववर्ती लेखकांने भी पुज्यपादके वैद्यकमन्थका उल्लेख तथा संकेत किया है संकेतके लिये तो ग्राभचन्द्राचार्यका उपर्युक्त श्लोक ही पर्याप्त है, जिसके विषयमें प्रेमीजीने भी अपने उक्त लेखमें यह स्वीकार किया है कि "श्लोकके 'काय' शब्द-से भी यह बात ध्वनित होती है कि पुज्यपाद स्वामीका कोई चिकित्सायंथ है।" वह चिकित्मायंथ मंगराजके साचात् गुरुकी कृति नहीं हो सकता; क्योंकि उसके संकेत कर्त्ता शुभचंद्राचार्य मंगराजके गुरुसे कई शताब्दी पहले हुए हैं। रही पूर्ववर्ती उल्लेखकी बात, उसके लिये उग्रादित्य श्राचायंके 'कल्यागाकारक' वैद्यकग्रंथका उदाहरण पर्यात है, जिसमें पृज्यपादके वैद्यकग्रंथका 'पूज्यपादेन भापितः' जैसे शब्दोंके द्वारा बहुत कुछ उल्लेख किया गया है श्रीर एक स्थानपर तो श्रपने ग्रंथाधारको व्यक्त करते हुए 'शालाक्यं प्*ज्यपादप्रकटि*-तमधिकं इस वाक्यके द्वारा पूज्यपादके एक चिकित्साग्रं-

थका स्पष्ट नाम भी दिया है और वह है 'शालास्य' प्रंथ जो कि कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख और शिरोरोगकी चिकित्सासे सम्बंध रखता है। अतः प्रेमी नीने जो कल्पना की है वह निर्दोष मालुम नहीं होती।

यहाँ पर में इतना झौर भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि चित्रकवि सोमने एक 'कल्यासकारक' वैद्यकप्रन्थ कनडी भाषामें लिखा है, जोिक मद्य-मांस-मधुके व्यवहार-से वर्जित है श्रीर जिसमें श्रानेक स्थानींपर गद्य-पद्य-रूपसे संस्कृत वाक्य भी उद्धृत किये गये हैं। यह प्रन्थ पूज्य-पद मुनिके 'कल्यासकारकवाहडसिद्धान्तक' नामक प्रन्थके श्राधारपर रचा गया है; जैसाकि उसके ''पूज्य-पदमुनिगलुं पेल्द कल्यासकारकवाहडसिद्धान्तक' विशेषस से प्रकट है। इससे पूज्यपदके एक दूसरे वैद्यक-प्रन्थका नाम उपलब्ध होता है। मालूम नहीं चित्रकिय सोम कर्य हुए हैं। उनका यह प्रन्थ श्राराके जैनसिद्धांत-भवनमं भीजद है।

इसके सिवाय, शिवमोग्गा जिलांतर्गत 'नगर' ताल्लुकके ४६ वें शिलालेखमें, जो कि पद्मावती-मंदिरके एक पत्थग्पर खुदा हुन्ना है, पूज्यपाद विषयक जो हक्षीकत दी है वह कुछ कम महत्वकी नहीं है श्रीर इसलिये उसे भी यहाँ पर उद्धृत कर देना उचित जान पड़ता है। उसमें जैनेन्द्र-कर्त्तापूज्यपाद द्वारा'वें चकशास्त्र' के रचे जानेका बहुत ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यथाः-'न्यासं जैनेंद्रसंज्ञं सकलवुधनुत पािशानीयस्य भयो—न्यासं शब्दावतारं मनुजतितिहतं वें द्वशास्त्रं च कृत्वा-यस्तत्वार्थस्य टीकां व्यरचयदिंह तां भात्यसी पज्यपाद स्वामी भूपालवंद्यः स्वपरहितवचः पृशीद्रग्बोधगृतः॥

### शब्दावतार श्रीर सर्वार्थसिद्धि

'नगर' ताल्लुक के उक्त शिलावाक्यमें पूज्यपादके च र अन्थोंका क्रमनिर्देशपूर्वक उल्लेख किया गया है,जिनमेंसे पहला प्रंथ है 'जैनेन्द्र' नामक न्यास (व्याकरण), जिसे संपूर्ण बुधजनोंसे स्तुत लिखा है; दूसरा पाणिनीय व्याकरणके ऊपर लिखा हुआ 'शब्दावतार' नामका न्यास है; तीसरा मानव-समाजके लिये हितरूप 'वैद्यशास्त्र' और चौथा है तत्त्वार्थस्त्रकी टीका 'सर्वार्थसिद्धि'। यह टीका पहले तीन प्रन्थोंके निर्माणके बाद लिखी गई है, ऐसी स्पष्ट स्चना भी इस शिलालेखमें की गई है। साथ ही, पूज्यपाद स्वामीके विषयमें लिखा है कि वे राजासे × वंदनीय थे, स्वपरिहतकारी वचनों (ग्रंथों) के प्रणेता थे और दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे परिपर्ण थे।

इस श्रवतरणसे पृज्यपादके 'शब्दावृतार' नामक एक श्रीर श्रनुपलब्ध ग्रंथका पता चलता है, जो पाणिनीय व्याकरणका न्यास है श्रीर 'जैनेन्द्र' व्याकरणके बाद लिखा गया है। विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके विद्वान कि वृत्तविलासने भी श्रपने 'धर्मपरीज्ञे' नामक कन्नडी ग्रन्थमें, जो कि श्रमितगतिकी 'धर्मपरीज्ञो' को केर लिखा गया है, पाणिनीय श्रीर व्याकरण पर पृज्यपादके एक टीकाग्रन्थका उल्लेख किया है जो उक्त 'शब्दावतार' नामक न्यास ही जान पड़ता है। साथ ही पृज्यपादके द्वारा भूरज्ञणार्थ (लोकोपकारके लिये) यंत्रमंत्रादि-विषयक शास्त्रोंके रचे जानेको भी स्चित किया है—जिसके 'श्रादि' शब्दसे वैद्यशास्त्रका भी सहज ही में प्रहण होसकता है—श्रीर पृज्यपादको 'विश्वविद्याभरण' जैसे महत्वपृर्ण विशेषणोंके साथ स्मरण किया है।

यथाः---

'भरदि जैनेन्द्रं भासुर एनल् श्रोरेदं पािशाशियके टीकुं ब रेदं तत्वार्थमं टिप्पशादिम् श्रारिपदं यंत्रमंत्रादिशास्त्रोक्त-करमं । भ्रत्तरार्थं विरचिसि जसमुं तालिददं विश्वविद्याभरणं। भव्यालियाराधितपदकमलं पृज्यपादं व्रतीन्द्रम् ।'

पाणिनीयकी काशिका ब्रत्तिपर 'जिनेन्द्रबुद्धि'का एक न्यास है। पं॰ नाथूरामजी प्रेमीने श्रपने उक्त लेखमें प्रकट किया है कि 'इस न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि' के नामके साथ 'बोधिमत्वदेशीयाचार्य' नामकी बौद्ध पदवी लगी हुई है, इससे यह ग्रंथ बौद्धभित्तुका बनाया हुआ है। स्राश्चर्य नहीं जो वृत्त-विलास कविको पुरुयपादके 'जिनेन्द्रबृद्धि' इस नाम साम्यके कारण भ्रम हुआ हो श्रीर इसीसे उसने उसे पुज्यपादका समक्तकर उल्लेख कर दिया हो।' परन्तु ऊपरके शिलालेखमें न्यासका स्पष्ट नाम'शब्दावतार'दिया है ऋौर उसे काशिकावृत्तिका नहीं बल्कि पाणिनीयका न्यास बतलाया है, ऐसी हालतमें जब तक यह सिद्ध न हो कि काशिकापर लिखे हुए न्यासका नाम 'शब्दावतार' है श्रौर उसके कर्त्ताके नाम-के साथ यदि उक्त बौद्ध विशेषण लगा हुआ है तो वह किसीकी बादकी कृति नहीं है ! तब तक धर्म-परीचाके कत्ती वृत्तविलासको भ्रमका होना नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पूज्यपादस्वामी गंगराजा दुर्विनीतके शिद्धागुर ( Precoptor ) थे, जिसका राज्यकाल ई॰ सन् ४८२ से ५२२ तक पाया जाता है श्रीर उन्हें हेब्बुर श्रादिके श्रनेक शिलालेखों (ताम्रपत्रादिकों) में 'शब्दावतार'के कर्तारूपसे दुर्विनीत राजाका गुरु उल्ले-

‡ देहलीके नये मन्दिरमें 'काशिका-न्यास'की जो हस्तिलिखत प्रति है उसमें उसके कर्ता 'जैनेन्द्रबुद्धि' के नामके साथ 'बोधिसत्वदेशीयाचार्य' नामकी कोई उपाधि लगी हुई नहीं है—प्रन्थकी संधियोंमें ''इत्या-चार्य स्थिवरिजनेन्द्रबुद्ध चुपरचितार्या न्यास— (तथा 'काशिकाविवरणान्यास') पंचिकायां" इत्यादि रूपसे उल्लेख पाया जाता है।

<sup>×</sup>यह गंगराजा 'दूर्विनीत' जान पड़ता है। जिसके पूज्यपाद शिज्ञागुरु थे।

खित किया है † ।

#### इष्टोपदेश आदि द्सरे प्रन्थ

इन सब ग्रंथोंके श्रांतिरिक्त पूज्यपादने श्रौर कितने तथा किन किन ग्रंथोंकी रचना की है इसका श्रानुमान लगाना कठिन है—'इश्रेपदेश' श्रौर 'सिद्धभक्ति' ने जैसे प्रकरण ग्रंथ तो शिलालेखों श्रांदिमें स्थान पाये बिना ही श्रपने श्रास्तत्व एवं महत्वको स्वतः ख्यापित कर रहे हैं। 'इश्रेपदेश' ५१ पद्योंका एक छोटासा यथा नाम तथा गुग्गसे युक्त सुंदर श्राध्यात्मिक ग्रंथ है श्रौर वह पं० श्राशाधरजीकी संस्कृतटीका सहित माणिकचंद्र ग्रंथमालामें प्रकाशित भी हो चुका है। 'सिद्धिभक्ति' ६ पद्योंका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण 'गम्भीरार्थक' प्रकरण है। इसमें स्त्रुरुपसे सिद्धिका, सिद्धिके मार्गका सिद्धिको प्राप्त होनेवाले श्रात्माका श्रात्मविषयक जैन सिद्धांतका, सिद्धिके कमका, सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्धियोंका श्रौर सिद्धियोंके सुखादिका श्रच्छा स्वरूप बतलाया गया है।

† देखो 'कुर्गइन्स्क्रिप्शन्स' भू० ३; 'मैसूर ऐराड कुर्ग' जिल्द १, पृ०३७३; 'कर्णाटकभाषाभूषराम्' भू० पृ० १२; 'हिस्टरी श्राफ कनडोज़ लिटरेचर' पृ० २५ श्रोर 'कर्णाटककविचरिते'।

÷ सिद्धभिक्तिके साथ श्रुतभिक्ति, चिरित्रभिक्ति, योगमिक्ति, त्राचार्यभिक्ति, निर्वाणभिक्ति, तथा नन्दी-श्वरभिक्ति, नामके संस्कृत प्रकरणा भी पूज्यपादके प्रसिद्ध हैं । क्रियाकलापके टीकाकार प्रभाचन्द्रने त्रापनी सिद्धभिक्ति टीकामें "संस्कृताः सर्वा भक्तयः पूज्यपादस्वामिकृतः प्राकृतास्तु कुंदकुंदाचार्यकृताः" इस वाक्यके द्वारा उन्हें पूज्यपादकृत बतलाया है। ये सब भिक्त पाठ 'देशभिक्ति' श्रादिमें मुद्रित होकर प्रकाशित हो चुके हैं। 'सिद्धिसोपान' में यह अपने विकासके साथ प्रकाशित हुआ है।

हाँ, लुप्तप्राय प्रन्थोंमें छंद श्रीर कान्यशास्त्र-विषयक श्रापके दो प्रंथोंका पता श्रीर भी भवणबेल्गोलके शिला-लेख नं ० ४० के निम्न वाक्यसे चलता है:— "जैनेन्द्रं निजशन्दभागमतुलं सर्वार्थासिद्धः परा सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकविता जैनाभिषेकः स्वकः । छन्दः सूद्मिथयं समाधिशतकं स्वास्थ्यं यदीयं विदा-माल्यातीह सप्ज्यपादमुनिपः पूज्यो मुनीनां गर्गौः।४।"

इस वाक्यमं, ऊँचे दर्जेकी कुछ रचनाश्रांका उल्लेख करते हुए, यड़े ही श्रच्छे दँगसे यह प्रतिपादित किया है कि 'जिनका ''जैनेन्द्र'' शब्द शास्त्रमें श्रपने श्रद्धालत भागको, 'सर्वार्थसिद्धि' (तत्त्रार्थटीका) सिद्धांतमें परम निपुणताको, 'जैनाभिषेक' ऊँचे दर्जेकी कविताको, 'छन्दःशास्त्र' बुद्धिकी सूद्धमता (रचनाचातुर्य) को श्रीर 'समाधिशतक' जिनकी स्वात्मस्थिति (स्थितप्रज्ञता) को संसारमें विद्धानों पर प्रगट करता है वे 'पूज्यपाद' मुनीन्द्र मुनियोंके गर्णोसे पूजनीय हैं।

'एकान्तखरडन'ग्रंथमें लद्दमीधरने, पूज्यपाद स्वामी-का पड्दर्शनरहस्य संवेदन-सम्पादित-निस्सीमपारिडत्य-मरिडताः' विशेषणके साथ स्मरण करते हुए, उनके विषयमें एक खास प्रसिद्धिका उक्कोल किया है—श्रार्थात् यह प्रकट किया है कि उन्होंने नित्यादि सर्वथा एकान्त पत्तकी सिद्धिमें प्रयुक्त हुए साधनोंको दूपित करनेके लिये उन्हें 'विषद्ध' हेत्वाभास बतलाया है; जब कि सिद्धसेना-चार्यने 'श्रसिद्ध' हेत्वाभास प्रतिपादन करनेमें ही संतोष धारण किया है श्रीर स्वामी समन्तभद्धने 'श्रसिद्ध-विषद्ध'

‡ प्रस्तावना-लेखक-द्वारा लिखी हुई यह ४८ पृष्ठकी 'सिदिसोपान' पुस्तक वीरसेवामन्दिर,सरसावा-से बिना मृल्य मिलती है। दोनों ही रूपसे उन्हें दूषित किया है। साथ ही, इसकी पुष्टिमें निम्न वाक्य 'तदुक्तं' रूपसे दिया है:—

श्रिसिं सिद्धसेनस्य विरुद्धं देवनन्दिनः । द्वयं समन्तभद्रस्य सर्वथैकान्तसाधनमिति ।। एकांत साधनाको दूषित करनेमं तीन विद्वानोंकी प्रसिद्धिका यह क्ष्रोक सिद्धिविनिश्चय-टीका श्रीर न्याय-विनिश्चय-विवरणमें निम्न प्रकारसे पाया जाता है :—

श्रासिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनः ।

समंतभद्रस्य हेतुरेकातसाधने ॥ द्रेधा न्यायविनिश्चय-विवरणमें वादिराजने इसे 'तदुक्तं' पदके साथ दिया है श्रीर सिद्धिविनिश्चय-टीकामें श्रनन्त-बीर्य ब्राचार्यने इस श्लोकको एकबार पाँचवें प्रस्तावमें "यद्वच्यत्यसिद्धः सिद्धसेनस्य" इत्यादि रूपसे उद्धृत किया है, फिर छुठे प्रस्तावमें इसे पुनः पूरा दिया है श्रीर वहाँ पर इसके पदोंकी व्याख्या भी की है। इससे यह श्लोक श्रकलंक देवके सिद्धिविनिश्चय प्रंथके 'हेतुलच-गासिद्धि' नामक छठे प्रस्तावका है। जब श्रकलंकदेव जैसे प्राचीन-विक्रमकी सातवीं शताब्दीके-महान् श्राचार्यों तकने पुज्यपादकी ऐसी प्रसिद्धिका उल्लेख किया है तब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पुज्यपाद एक बहुत बड़े तार्किक विद्वान् ही नहीं थे बल्कि उन्होंने स्वतंत्ररूपसे किसी न्यायशास्त्रकी रचना भी की है,जिसमें नित्यादि-एकान्तवादींको दूषित ठइराया गया है श्रीर जो इस समय अनुपलन्ध है अथवा जिसे इम अपने प्रमाद एवं श्रनोखी श्रुतभक्तिके वश खो चुके हैं!

#### सारसंग्रह

श्रीधवलसिद्धान्तके एक उल्लेखसे यह भी पता चलता है कि पूज्यपादने 'सारसंग्रह' नामका भी कोई ग्रंथ रचा है, जो नय-प्रमाण-जैसे कथनोंको भी लिये हुए है। श्राश्चर्य नहीं जो उनके इसी ग्रंथमें न्याय- शास्त्रका विशद विवेचन हो श्रीर उसके द्वारा नित्यादि-एकान्तवादियोंको दूषित ठहराया गया हो । नयके लज्ञ एको लिये हुए वह उल्लेख इस प्रकार है:—

"तथा सारसंग्रहे ऽप्युक्तं पूज्यपादे रनन्तपर्यात्मकस्य वस्तुनो ऽन्यतमपर्यायाधिगमे कर्त्तव्ये जात्यहेत्वपेद्यो निरवद्यप्रयोगोनय इति ।"

—'वेदना' खएड ४

ऊपरके सब श्रवतरणों एवं उपलब्ध ग्रंथोपरसे पूज्यपादस्वामीकी चतुर्मृखी प्रतिभाका स्पष्ट पता चलता है श्रोर इस विषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि श्रापने उस समयके प्रायः सभी महत्वके विषयोंमें ग्रन्थोंकी रचना की है। श्राप श्रसाधारण विद्वत्ताके धनी थे, सेवा-परायणोंमें श्रग्रगपय थे, महान् दार्शनिक थे, श्रद्धितीय वैयाकरण थे, श्रपूर्व वैद्य थे, धुरंधर किव थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, सातिशय योगी थे श्रीर पूज्य महात्मा थे। इसीसे कर्णाटकके प्रायः सभी प्राचीन किवयोंने—ईसा की द्र वीं, हवीं, १०वीं शताब्दियोंके विद्वानोंने—श्रपने ग्रंथोंमें बड़ी श्रद्धा भक्तिके साथ श्रापका स्मरण किया है श्रीर श्रापकी मुक्तकंटसे स्वृत्व प्रशंसा की है।

#### जीवन-घटनाएँ

श्रापके जीवनकी श्रानेक घटनाएँ हैं — जैसे, १ विदे-हगमन,रघोर तपश्चादिके कारण श्राँखोंकी ज्योतिका नष्ट हो जाना तथा 'शान्त्यष्टक' के एकनिष्ठा एवं एकाम्रता-पूर्वक पाटसे उसकी पुनः सम्प्राप्ति,३ देवताश्चोंसे चरणोंका

\* यह शान्त्यष्टक 'न स्नेहाच्छरणं प्रयानित भगवन्' इत्यादि पद्यसे प्रारम्भ होता है ऋौर 'दश-भक्ति' ऋदिके साथ प्रकाशित भी हो चुका है। इसके ऋन्तिम ऋाठवें पद्यमें 'मम भक्तिकस्यचिनो ! दृष्टिप्रसत्त्वांकुरु'ऐसा द्व-चर्थक वाक्य भी पाया जाता है, जो दृष्टि प्रसत्वताकी प्रार्थनाको लिये हुए है। पूजा जाना, ४ श्रीपिध-शृद्धिकी उपलिध, ५ श्रीर पादस्पृष्ट जलके प्रभावसे लेहिका खुनक्षें प्रतिशत हो जाना (श्रथवा उस लोहेसे खुनक्षें विशेष लाभ प्राप्त होना)। इनपर विशेष विचार करने तथा ऐतिहासिक प्रकाश डालनेका इस समय श्रवसर नहीं है। ये सुबन्धिया उहापोहके लिये यथेष्ट समय श्रीर सामग्रीकी श्रपेचा रखती हैं। परन्तु इनमें श्रसंभवता कुछ भी नहीं है—महायोगियों के लिये ये सब कुछ शक्य हैं। जबतक कोई स्पष्ट बाधक प्रमाण उपस्थित न हो तब तक 'सर्वत्र बाधकाभावाद्वस्तुन्यवस्थितिः' की नीतिके श्रनुसार इन्हें माना जासकता है।

पित्कुल और गुरुकुल

पितृकुल स्रौर गुरुकुलके विचारको भी इस समय छोड़ा जाता है। हाँ, इतना ज़रूर कह देना होगा कि स्राप मूलसंघान्तर्गत नन्दिसंघके प्रधान स्राचार्य थे, स्वामी समन्तभद्रके बाद हुए हैं—श्रवणबेल्गोलके शिलालेखों (नं० ४०, १०८) में समन्तभद्रके उल्लेखान्तर्तार 'ततः' पद देकर स्रापका उल्लेख किया गया है स्रौर स्वयं पूज्यपादने भी स्रपने 'जैनेन्द्र' में 'चतुष्टयं समन्तभद्रस्य' इस सूत्र (५-४-१६८) के द्वारा समन्तभद्रके मतका उल्लेख किया है। इससे स्रापका समन्तभद्रके बाद होना सुनिश्चित है। स्रापके एक शिष्य वज्रनन्दीने विक्रम सं० ५२६ में द्वाविङ्संघकी स्थापना की

थी, जिसका उन्नेख देवसेनके 'दर्शनसार' ग्रंथमें पाया जाता है ×। आप कर्णाटक देशके निवासी थे। कन्नड भाषामें लिखे हुए 'पृज्यपादचिते' तथा 'राजावलीकये' नामक ग्रंथोंमें ऋपके पिताका नाम 'माधवमष्ट' तथा माताका 'श्रीदेवी' दिया है और आपको बाह्मण-कुलोद्धव लिखा है। इसके सिवाय, प्रसिद्ध व्याकरण-कार 'पाणिनि' ऋषिको ऋपका मातुल (मामा) भी वतलाया है, जो समयादिककी दृष्टिसे विश्वास किये जानेके योग्य नहीं है ।

× जैसा कि दर्शनसारकी निम्न दो गाथाजांसे प्रकट है:— सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुहो । गामेण वज्जगंदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ २४ ॥ पंचसए ख्रव्वीसे विक्रमरायस्स मरगापत्तस्स । दक्षिण महुराजादो दाविडसंघो महामोहो ॥२८॥

श्रु यह लेख वीरसेवामन्दिर-पन्थमालामें संस्कृत-हिन्दी-टीकाओं के साथ मुद्रित और शीघ प्रकाशित होनेवाले 'समाधितन्त्र' प्रन्थकी 'प्रस्तावना' का प्रथम अंश है। द्वितीय अंश अगली किरणमें प्रकट किया जायगा।

चहक

श्राज सुलके गीत गा लो !

श्रेम की दीपावली में,

मुग्ध होकर जगमगालो !!

श्राज सुलके गीत गा लो !!

सुर-धनुषकी रम्यता यह—?

एक-स्त्रामें जायेगी ढह !

फिर निशाकी श्याम-श्रामा—
जाग जायेगी भयावह !!

गा उठेंगे प्राणा नत हो—

[—'भगवन' जैन ]
श्रेम हे प्रभाकर ! ज्योति डालो !
श्राज सुखके गीत गा लो !!
!! सजल सीदामिनि-सहित-धन—?
जो रहा है विश्व पर तन !
-? एक-पलमें भग्न होकर—
जायेगा जला-बंद वह बन !
करुण स्वरमें तब कहेगा—
हे स्रवनि ! मुक्को छिपालो !

# भाग्य ग्रीर पुरुषार्थ [तक्दीर और तद्वीर]

[लेखक श्री० बाबू सूरजभानु वकील ]

(क्रमागत)

मित्त कारण कर्मोंको कैसा नाच नचाता है श्रीर <del>क्</del>या-से-क्या कर डालता **है**,यह बात ऋकाल मृत्युके कथनसे पहुत अच्छी तरह समक्तमें आसकती है। कुंद-कुंद स्वामीने भाव पाहडकी गाथा नं०२५,२६ में ऋकाल-मृत्युका कथन इस प्रकार किया है—हे जीव ! मनुष्य श्रीर तिर्यच पर्यायमें तूने श्रनेकबार श्रकाल मृत्युके डारा महादुख उठाया है, विषके खानेसे वा विषेते जानवरी-के कारे जानेसे, किसी श्रमहा दुखके श्रापड़नेसे, श्रधिक खुन निकल जानेसे, किसी भारी भयसे, इथियारके घातसे, महा संक्षेशरूप परिणामोंके होनेसे-- अर्थात् श्रिधिक शोक माननेसे वा श्रिधिक कोध करनेसे-श्राहार न मिलनेसे, सांसके रकनेसे, बरफ़में गलजानेसे, आगमें जलजानेसे, पानीमें ड्वजानेसे, पर्वत, वृद्ध वा अन्य किसी ऊँचे स्थानसे गिरपड़नेसे, शरीरमें चोट लगनेसे. श्रान्य भी श्रानेक कारणोंसे श्राकाल मृत्यु होती रही है। इसीप्रकार गोमहसार कर्मकांडकी निम्न गाथा ५७में भी विष, रक्त-क्ष्य, भय, शस्त्रघात, महावेदना, सांस-रुकना, श्राहार न मिलना श्रादि कारणोंसे बँधी श्रायु-का छीजना श्रर्थात् समयसे पहले ही मरण होजाना लिखा है।

विसवेयगारत्तक्लयन्नयसत्थग्गहणसंकिलेसेहिं। उस्सासाहाराग्रं ग्रिरोहदो ब्रिज्मदे त्राऊ ॥५७॥

तत्त्वार्थसूत्र ऋाध्याय २ सूत्र ५३ का माध्य करते हुए श्री श्रकलंकस्वामीने राजवार्तिकमें श्रीर श्रीविद्या-नन्दस्वामीने श्लोकवार्तिकमें मरणकालसे पहले मृत्यु-का हो जाना सिद्ध किया है श्रीर लिखा है कि अकाल-मृत्युके रोकनेके वास्ते श्रायुर्वेदमें रसायन श्रादिक वर्तना लिखा है जिससे भी अकाल मृत्यु सिद्ध है। इस ही प्रकार श्रन्य शारीरिक रोगोंके दूर करनेके वास्ते भी श्रोषिध श्रादिक वाह्य निमित्त कारगोंका जुटाना जरूरी बताया है। भगवती स्त्राराधनासार गाथा ⊏२३ का अर्थ करते हुए पंडित सदासुखजीने श्रकाल-मृत्युका वर्णन इस प्रकार किया है--

"कितनेक लोग ऐसे कहे हैं, आयुका स्थिति-बंध किया सो नहीं छिदे हैं, तिनक उत्तर कहे हैं-जो श्रायु नहीं ही छिदता तो विष भक्त तें कौन पराङ -मुख होता ऋर उखाल (क्रै कराना) विष पर किस वास्ते देते, श्रर शस्त्रका घाततें भय कौन वास्ते करते श्रर सर्प, इस्ती, सिंह, दुष्ट मनुष्यादिकनको दूरहीतें कैसे परिहार करते; ऋर नदी समुद्र कृप वापिका तथा श्रमिकी ज्वालामें पतन तें कौन भयभीत होता। जो श्राय पूर्ण हुआ बिना मरण ही नहीं तो रोगादिकका इलाज काहेकं करते, तार्ते यह निश्चय जानहूँ--जो आयुका घातका वाह्य निमित्त मिल जाय तो तत्काल आयुका घात

होय ही जाय, ईमें संशय नहीं है, बहुर आयुकर्मकी नाई ऋन्यकर्म भी जो वाह्यनिमित्त परिपूर्ण मिल जाय तो उदय हो ही जाय, नीम-भच्या करेगा ताके तत्काल असाता वेदनीय उदय आवे है, मिश्री इत्यादिक इष्ट वस्तु-भक्तण करे ताके सातावेदनीय उदय श्रावे ही है तथा वस्तादिक आड़े आजाय चत्तुदारे मतिशान दक जाय, कर्णमें डाटा देवें तो कर्ण द्वारे मतिज्ञान दक जाय, ऐसे ही अन्य इन्द्रियनके द्वारे ज्ञान कके ही है;नशा आदिक द्रव्यते श्रुतज्ञान एक जाय है, भेंसकी दही लस्सन ब्रादिक द्रव्यके भन्नण ते निदाकी तीवता होय ही है, कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्रकी उपासना ते मिध्यात्वकर्मका उदय श्रावे ही है, कपायगाके कारण मिले कपायगाकी उदीर्णा होवे ही है, पुरुषका शरीरकं तथा स्त्रीका शरीर कं स्पर्शनादिक कर वेदकी उदीर्णतें कामकी वेदना प्रज्वलित होय ही है, अरित कर्मकं इप्रवियोग, शोककर्म-कं सुपुत्रादिकका मरण, इत्यादिक कर्मकी उदय उदी-र्णादिककं करे ही है। तातें ऐसा तात्पर्य जानना, इस जीवके अनादिका कर्म-संतान चला आवे है, श्चर समय समय नवीन नवीन बन्ध होय है, समय समय पुरातन कर्म रस देय देय निर्जरे हैं, सो जैसा वाह्य द्रव्य, चेत्र, काल, भाव, मिल जाय तैसा उदयमं श्राजाय, तथा उदीर्णा होय उत्कटरस देवे । श्रर जो कोऊ या कहै, कर्म करैगा सो होयगा, तो कर्म तो या जीवके सर्व ही पाप पुराय सत्तामें मौजूद विषे हैं, जैसा जैसा बाह्य निमित्त प्रवल मिलेगा, तैसा तैसा उदय ब्रावेगा, ब्रौर जो वाह्य निमित्त कर्मके उदयको कारण नाहीं, तो दीद्धा लेना, शिद्धा देना तपश्चरण करना सत्संगति करना, वाणिज्य व्यवहार करना, राजसेवादि करना, खेती करना, श्रीपिध सेवन करना, इत्यादिक सर्व व्यवहारका लोप हो जाय, तातें ऐसी भावनाकुं

परमागमतें निश्चय करना, जो आयु कर्मका परमाशु तो साठ वर्ष पर्यत समय समय आवाजोग्य निषेकनिमें बांटाने प्राप्त भया होय श्चर बीचमें बीस बरसकी अवस्था ही में जो विष शस्त्रादिकका निमित्त मिल जाय तो चालीस बरस पर्यत जो कर्मका निषेक समय समय निर्जरता सो श्चन्तर्महूर्तमें उदीर्णा ने प्राप्त होय इकड़ा नाशनें प्राप्त होय, सो श्चकाल मरण है।"

भावार्थ इस कथनका यह है कि जिस प्रकार किसी श्रंगीटीमें जलते हुए कोयले भर दिये जावें तो साधारण रीतिसे मन्द-मन्द तौर पर जलते हुए वे कोयले एक घंटे तक जलते रहेंगे, कोयलोंके थोड़े थोड़े करा इरदम जल जल कर राख होते रहेंगे श्रीर एक घंटेमें सब ही जलकर खतम हो जायेंगे, परन्तु श्रागर तेज हवा चलने लगे या कोई जोर जोरसे पंखा मलने लगे, पंक मारने लगे या उन कोयलोंपर मिट्टीका तेल डाल दे तो वे कोयले एकदम भड़क उठेंगे श्रीर दस पांच मिनटमें ही जलकर राख हो जायेंगे। उसही प्रकार हर एक कर्मका भी वैंधा हुआ समय होता है, उस वेंधे हुए समय तक वह कर्म साधारण रीतिसे मन्द मन्द गतिसे आपना श्रसर दिखाता हुन्ना इरदम क्या क्या नाश होता रहता है। समय प्रा होने तक वह सब खतम हो जाता है, इस ही को कर्मोंका उदय होना, फड़जाना या निर्जरा होते रहना कहते हैं, परन्तु झगर किसी जोरदार निमित्त कारणसे कर्मका वह हिस्सा भी जो देरमें उदय होता जल्दी उदयमें भ्राजाय तो उसे उदीर्शा कहते हैं। दृष्टांत रूपसे किसीकी आयु साठ वरसकी है लेकिन बीस बरसकी ही स्रवस्थामें उसको सांपने काट खाया या किसीने तलवारसे सिर काट दिया, जिससे वह मर गया तो यह समम्मना चाहिये कि उसकी बाक्की बची हुई चालीस बरसकी आयुकी उदीर्गा हो गई, ऐसे ही

म्मन्य भी कर्मोंकी उदीर्था निमित्त कारणोंके मिलनेसे होती रहती है।

श्रकालमृत्युके इस कथनसे यह तो ज़ाहिर ही है कि जिस जीवकी आयु ६० वर्ष की थी, उसको उसके आयकर्मने ही २० वर्षकी उमरमें नहीं मार डाला है, भ्रर्थात् उसके भ्रायुकर्मने ही ऐसा कारण नहीं मिलाया है, जिससे वह २० वर्षकी ही ऋाय्में मर जाय। श्रायुकर्मका ज़ोर चलता तो वह तो उसको ६० वर्ष तक जिन्दा रखता; परन्तु निमित्त कारणके मुक्काविलेमें श्राय-कर्मकी कुछ न चल सकी, तब ही तो ४० वर्ष पहले ही उसकी मृत्य हो गई । जब श्रायु जैसे महा-प्रवल कर्मका यह हाल है तब श्रन्य कमोंकी तो मजाल ही क्या है,जो निमित्त कारणोंका मुकाबिला कर सकें-उनको श्रपना कार्यकरनेसे रोक सकें —तब ही तो कोई जबरदस्त आदमी किसीको जानसे मार सकता है, लाठी जूते थप्पड़से भी पीट सकता है, उसका रहनेका मकान भी छीन सकता है, धन सम्पत्ति भी लुट सकता है, उसकी स्त्री-पुत्रको भी उठाकर ले जा सकता है, चोरी भी कर सकता है, श्रन्य भी श्रनेक प्रकारके उपद्रव मचा सकता है, कर्मोंमें यह शक्ति नहीं है कि इन उपद्रवोंको शेक दें । कर्मोंमें यह शक्ति होती तो संसारमें ऐसे उपद्रव ही क्यों होने पाते ? परन्तु संसारमें तो बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, जीव जीवको खारहा है, सब ही जीव एक दूसरेसे भय-भीत होकर श्रपनी जान बचाते फिर रहे हैं, चूहे बिल्ली-से डरकर इधर-उधर ब्रिपते फिरते हैं, बिल्ली कुत्तेसे डर कर दुबकती फिरती है, मिक्खियोंको फँसानेके लिये मकड़ीने अलग जाल फैला रक्खा है, चोर डाक् अलग ताक लगा रहे हैं, दूकानदार प्राहकको लूटनेकी धुनमें है श्रीर बाहक द्कानदारको ही उगनेकी फ़िकरमें है, धोका फरेब जालसाजीका बाजार गरम हो रहा है, एकको एक इड्रप करना चाह रहा है ! इसीसे अपने अपने कर्मों के भरोसे न रह कर सब कोई पूरी पूरी सावधानी के साथ अपने अपने जान मालकी रल्लाका प्रबन्ध करता है, चौकी-पहरा लगाता है, अड़ौसी पड़ौसी और नगर-निवासियोंका गुट्ट मिलाकर हर कोई एक दूसरेकी रल्ला करने के लिये तैय्यार रहता है, रल्लाके वास्ते ही राज्यका प्रबन्ध किया जाता है, और बड़ा भारी कर राज्यको दिया जाता है।

ऊपरके शास्त्रीय कथनसे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि बुरे वा भले किसी भी प्रकारके निमित्त मिलानेका दुख वा सुखकी सामग्री जुटानेका काम कमोंका नहीं है; तब ही तो प्रत्येक मनुष्य कमोंके भरोसे न बैठकर अपने सुखकी सामग्री जुटानेके वास्ते रात्रिदिन पुरुषार्थ करता है, खेती, सिपाहीगीरी, कारीगरी, दस्तकारी, दुकानदारी, मिहनत-मज़दूरी, नौकरी-चाकरी आदि सब ही प्रकारके धंधोंमें लगा रह कर खून पसीना एक करता रहता है, यहाँ तक कि अपने आरामको भी भुला देना पड़ता है और तब ही ज्यों त्यों करके अपनी जीवन यात्रा पूरी करनेके योग्य होता है । जो मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता है, कमोंके ही भरोसे पड़ा रहता है वह नालायक समक्ता जाता है और तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा जाताहै।

उपरके शास्त्रीय कथनमें साफ़ लिखा है कि किसीने नीमके कड़ने पत्ते चनाये, जिससे उसका मुँह कड़ना
होगाया तो उसके श्रसातानेदनीय कर्मने उदय हो कर
उसका जी बुरा कर दिया श्रयांत् उसको दुखका श्रनुभव करादिया श्रौर जब उसने मिठाई खाई, जिससे
उसका मुँह मिठा हो गया, तो सातानेदनीय कर्मने उदय
होकर उसका जी खुश कर दिया, उसको सुखका श्रनुभव करा दिया। भानार्थ—कड़नी मीठी नस्तुका जुटाना
कर्मोंका काम नहीं है, यह काम तो मनुष्यके स्वयं पुढ़-

षार्थके द्वारा वा दूसरोंके द्वारा मिलाये हुए निमित्तका ही है। कर्मका काम तो एकमात्र इतना ही है कि जैसा निमित्त मिले उसके अनुसार जीवको सुखी वा दुखी करदे।

इस एक ही ससारमें अनन्ते जीवों और अनन्ते पुद्गल पदार्थोंका निवास है और वे सब अपना अपना काम करते रहते हैं, जिससे आपसमें उनकी मुठभेड़ होती रहती है—रैल व सरायके मुसाफिरोंकी तरह संयोग-वियोग होता ही रहता है। एकका कर्म किसी दूसरेको खींच नहीं लाता और न खींच कर ला ही सकता है।

कर्मोंका काम तो जीवमें एक प्रकारका विगाइ वा रोग पैदा करते रहना ही है। रोगीको जब रोगके कारण जाड़ा लगता है तो ठंडी हवा बुरी लगती है, परन्तु उस-का रोग उसको दुख देनेके वास्ते ठंडी हवा नहीं चलाता न ठंडीहवा चलानेकी रोगमें सामर्थ्य ही होती है, रोगका तो सिर्फ इतना ही काम है कि ठंडी हवा लगे तो गेगी को दुख हो, फिर जब रोगीको तेज बुखार चढ़ जाता है तो ठंडी हवा अच्छी श्रीर गर्म हवा बुरी लगने लगती है, तब भी उसके रोगमें यह सामर्थ्य नहीं होती है कि उसको दुख देनेके वास्ते गर्म हवा चलादे। इसी प्रकार कर्म भी जीवको सुख-दुख पहुँचानेके वास्ते संसारके जीवों तथा पुद्गल पदार्थोंको खींचकर उसके पास नहीं लाते है, उनका तो इतना ही काम है कि उसके श्रन्दर ऐसा भाव पैदा करदें जिससे वह किसी चीज़के मिलनेसे सुख मानने लगे श्रीर किसीसे दुख।

कफ़के रोगीको मिठाई खानेकी बहुत ही प्रयल इच्छा होती है, मिठाई खानेमें सुख मानता है श्रीर खटाईसे दुख । पिसका रोगी खटाईसे खुश होती है श्रीर मिठाईसे दुखी । परन्तु 'रोगीके रोगका यह "काम नहीं है कि वह उसको सुखी वा दुखी करनेको कहींसे

मिठाई या खटाई लाकर उसे खिलादे। इसी प्रकार कर्म भी जीवोंमें तरह तरहकी विषय और कषाय पैदा करते रहते हैं; परन्तु उनका यह काम नहीं है कि जीव-में जैसी विषय या कषाय पैदा की उसके ऋनुकृत या प्रतिकृत वस्तुएँ भी इधर उधरसे खींचकर उसको लाईं। क्या विल्लीको भल लगने पर उसके ही शुभ कर्म चहोंको बिलमेंसे बाहर निकाल कर फिराने लगते हैं, जिससे विल्ली श्रासानीसे प्रकड़ कर खाले या चहेके खोटे कर्म ही बिल्लीको पकड़ कर लाते हैं, जिससे वह चहोंको मार डाले ? यदि पिछली बात ठीक है तो जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको मार डालता है तो मारनेवाला क्यों पकड़ा जाता है और क्यों अपराधी ठहराया जाता है ! उसको तो मरनेवालेके खोटे कमीं-ने ही मरनेके वास्ते मजबूर किया था, तब उस बेचारेका क्या कुसूर १ परन्तु ऐसा मानमेसे तो संसारका सब ही व्यवहार गड़बड़में पड़ जाता है श्रीर राज्यका भी कोई प्रवन्ध नहीं रहता है । ऐसी हालतमें हिंसक, शिकारी, चोर, डाक्, लुटेरा, धोकेबाज जालिम, जार, जालसाज, बदमाश, श्रादि कोई भी श्रपराधी नहीं ठहरता है। जो ज़ुल्म किसी पर हुआ है वह सब जब उस ही के कमोंसे हुन्रा-खुद उसीके कर्म चोर डाक् व म्नन्य किसी जालिमको जुल्म करनेके वास्ते खींचकर लाते हैं, तब जुल्म करने वालेका क्या कुसूर ? वह क्यों पकड़ा जावे श्रीर क्यों सजा पावे ?

इस प्रकार यह बात किसी तरह भी नहीं मानी का सकती है कि भला-बुरा जो कुछ भी होता है वह सब ग्रपने ही कमोंसे होता है, श्रपने कर्म उसके निमिश्च-कारण बनते हैं श्रथवा निमित्त कारणांको जुटाते हैं। कर्म जब हमारे ही किये हुये हैं तब उनका बस भी हम पर ही चलना चाहिये, दूसरों पर उनका वस कैसे चल

सकता है। कोई पैदा होता है तो श्रपने कर्मोंसे, मरता-है तो अपने कर्मोंसे, दूसरोंके शुभकर्म न किसीको खींच लाकर उसके यहाँ पैदा करा सकते हैं और न दूसरोंके ग्रश्भ कर्म किसीको मारकर उससे वियोग ही करा सकते हैं। संयोग वियोग तो सरायके मुसाफ़िरोंके मेलके समान एक ही संसारमें रहनेके कारण श्रापसे श्राप ही होता रहता है स्त्रीर यह ही संयोग वियोग स्रच्छा बुरा निमित्त बन जाता है। अञ्छे अञ्छे निमित्तांके मिलनेसे जीवका उदार हो जाता है, जैसे कि सद्गुरुश्रोंके उप-देशसे व सत्शास्त्रोंके पढनेसे जीवका श्रनादि कालीन मिध्यात्व छुटकर सम्यक् अद्धानकी प्राप्ति हो जाती है; वीतराग भगवान्की वीतराग मुद्राको देखकर वीतराग भगवानके गुणोंको याद करनेसे, गुणगानरूप स्तुति करनेसे श्रीर वीतरागताका उपदेश सुननेसे सम्यक्-चारित्र धारण करनेका उत्साह पैदा होता है, जिससे सत्यथ पर लग कर जीव श्रपना कल्यारा कर लेता है-सदाके लिये दुखोंसे छूट जाता है। खोटे निमित्तोंके मिलनेसे जीव विषय-कषायोंमें फँसकर ऋपना सत्यानाश कर लेता है, कर्मोंकी कड़ी जँजीरोंमें बन्धकर नरक श्रीर तिर्यञ्चगतिके दुख उठाता है।

श्रनादि कालसे ही विषय-कषायों में फँसा हुन्ना यह जीव विषय-कषायोंका झभ्यासी हो रहा है, इस ही कारण विषय-कषायोंको भड़काने वाले निमित्तोंका श्रसर उस पर बहुत जल्द होता है, विषय-कषायकी बातोंके प्रहण करनेके लिये वह हर वक्त तैय्यार रहता है । इसके विपरीत विषय-कषायोंको रोकने, दबाने, काब्में रखने झथवा सर्वथा छोड़ देनेकी बात उसको विल्कुल ही झानोखी मालूम होती हैं और इसीसे यह बहुत ही कठि-नताके साथ हुदयमें बैठती है । ऐसी हालतमें बड़ी भारी सावधानोंके साथ खोटे निमित्तोंसे बचते रहनेकी, उनको श्रपने पास तक भी न श्राने देनेकी श्रीर पूरी कोशिशके साथ उत्तम उत्तम निमित्तोंको मिलाते रहनेकी बहुत ही ज्यादा ज़रूरत है। खोटे निमित्त जीवके उतने ही वैरी नहीं जितने कि खोटे कर्म; बिल्क उनसे भी श्रधिक शत्रु हैं; क्योंकि ये खोटे निमित्त ही तो सोती कथायोंको जगा कर जीवसे महा खोटे कर्म कराते हैं श्रीर उसका सत्यानाश कर डालते हैं। इस ही कारण शास्त्रोंमें महामुनियों तकको भी खोटे निमित्तोंसे बचते रहनेको भारी ताक्रीद की गई है, जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

#### भगवती आराधनासारके नमूने-

गाथा १०६४—एकान्तमें माता, पुत्री, बहनको देखकर भी काम भड़क उठता है। गाथा १२०६—जैसे कोई समुद्रमें घुसे श्रीर भीगे नहीं तो बड़ा श्राश्चर्य है, ऐसे ही यदि कोई विषयों के स्थानमें रहे श्रीर लिस न हो तो श्राश्चर्य ही है।

गाथा ३३५--हे मुनि ऋग्नि समान ऋौर विषसमान जो ऋार्यिकाऋोंका संग है उसको त्याग ।

गाथा ३३८—यदि श्रपनी बुद्धि स्थिर भी हो,तो भी श्रार्यिकाकी संगतिसे इसप्रकार चित्त पिघल जाता है जैसे श्रिमिसे घी।

गाथा १०८६ — जैसे किसीको शराब पीता देखकर वा शराबकी बातें सुनकर शराबीको शराब पीनेकी भड़क उत्पन्न हो जाती है, उसही प्रकार मोही पुरुष विषयोंको देखकर वा उनकी बात सुनकर विषयोंकी अभिलाषा करने लग जाता है।

#### मूलाचारके नम्ने

गाथा ६५४—संगतिसे ही सम्यक्त त्रादिकी शुद्धि बढ़ती है त्रीर संगतिसे ही नष्ट होती है, जैसे कि कमल-की संगतिसे पानी सुगंधित हो जाता है, त्रीर आधिकी संगतिसे गरम। गाया ६६०--काठकी बनी हुई स्त्रीते भी डरना चाहिये, क्योंकि निमित्त कारणके मिलनेसे चित्त चलाय-मान होता है।

निमित्त कारण के मिलनेसे कर्म किस तरह भड़क उठते हैं इसका उल्लेख गोम्मटसारमें संज्ञान्त्रोंके वर्णनमें ——इस प्रकार मिलता है——

गाथा १३३--जिसके निमित्तसे भारी दुःख प्राप्त हो ऐसी बाँच्छाको मंज्ञा कहते हैं। ब्राहार, भय, मैथुन ब्रीर परिग्रह यह चार संज्ञाएँ हैं।

गाथा १३४—म्बाहारके देखने वा याद करनेसे पेट भरा हुम्रा न होनेपर म्रसातावेदनी कर्मकी उदय उदीरणा होकर म्वाहारकी इच्छा पैदा होती है।

गाथा १३५--किसी भयंकर पदार्थके देखने वा याद करनेसे शक्तिके कम होनेपर भयकर्मकी उदय उदीरणा होकर भय उत्पन्न होता है।

गाथा २३६ — स्वादिष्ट, गरिष्ट, रसयुक्त भोजन करनेसे, कुशील सेवन करने वा याद करनेसे वेद कर्म-की उदय उदीरणा होकर काम-भोगकी इच्छा होती है। गाथा १३७—पदार्थोंके देखने था याद करनेसे लोभ कर्मकी उदय-उदीरणा होकर परिग्रहकी इच्छा होती है।

गोम्मटसारके इस कथनका सार यही है कि
निमित्त कारणोंके मिलनेसे कर्म उदयमें श्राजाते हैं।
श्रार्थात् कपाय भड़कानेका श्रापना कार्य करने लग जाते
। यह बात श्राच्छी तरह समक्तमें श्राजानेके लिये
हम फिर जलते हुए कोयलोंसे भरी हुई श्रांगीठीका
हष्टान्त देते हैं। जिस तरह श्रांगीठीमें भरे हुए कोयले जब
तक श्राच्छी तरह श्राग नहीं पकड़ लेते हैं तब तक वह
श्रांगीठी पर रखी हुई चीज़को पकाना श्रुरू नहीं करते
हैं, उसी तरह नवीन कर्म भी जबतक पुराने कर्मोंसे

पुलमिल नहीं जाते हैं तबतक वे भी फल देना शुरू नहीं करते हैं, घुलने मिलनेमें जो समय लगता है उसको आवाधा काल कहते हैं। इसके बाद ख्याख्यामें जिस तरह कोयलोंका कुछ कुछ भाग जल-जलकर राख होता रहता है उसी तरह कमोंका भी एक-एक भाग ख्या-ख्यामें महता रहता है, इसही को कमोंकी निर्जरा होते रहना कहते हैं।

अजीठी पर कोई जीज पकनेको रखी हो, तो भी श्रद्भीठीके कोयलोका थोडा थोडा हिस्सा जल जलकर राख जरूर होता रहेगा। इस ही प्रकार कर्मीको भी श्रपना भला बुरा फल देनेके वास्ते कोई निमित्ति मिले या न मिले तो भी ज्ञण ज्ञणमें उनका एक एक हिस्सा जुरूर माड़ता रहेगा। फल देने योग्य कोई निमित्त नहीं " मिलेगा तो विना फल दिये ही श्रर्थात् विना उदयमें श्राये ही उस हिस्सेकी निर्जरा होती रहेगी। जिस कर्मकी जो स्थिति वँधी होगी ऋर्थात जितने काल तक किसी कर्मके कायम रहनेकी मर्यादा होगी उतने काल तक बराबर उस कर्मके एक एक हिस्सेकी निर्णरा चण चण-में जरूर होती रहेगी। परन्त जिस प्रकार श्रक्नीठीमें मिट्टीका तेल पड़ जानेसे वा तेज हवाके लगनेसे श्रङ्गीठीके कोयले एकदम ही भवक उठते हैं. जिससे कोयलोंका बहुत-सा हिस्सा एकदम जलकर राख हो जाता है उसीप्रकार किसी भारी निमित्त कारगुके मिलने पर कर्मीका भी बहुत बड़ा हिस्सा एकदम भड़क उठता है, कर्मोंका जो हिस्सा बहुत देरमें उदयमें श्राता है, वह भी उसी दम उदयमें आ जाता है। इस ही को उदीरणा कहते हैं।

कर्मोंका कोई हिस्सा बिना फल दिये भी कैसे कड़ता रहता है, इंसको समक्तनेके लिये यह जानना चाहिये कि, साता और श्रसाता अर्थात् सुख देनेवाला

म्ब्रीर बुख देनेवाला ये दोनों कर्म एक साथ फक्क स्नहीं ादे सकते हैं। जिस समय साताका उदय होगा उस समय क्रमाता कर्म बेकार रहेगा श्रौर जिस समय श्र**साताका** उदय होगा उस 'समय साता कर्म बेकार रहेगा'। परन्त कमोंका एक एक हिस्सा तो स्वया स्वयामें जरूर ही भड़ता रहता है, इस कारण सुसका निमित्त मिलने पर जिस समय साता कर्म फल दे रहा होगा उस समय असाताकर्म बिना फल दिये ही महता रहेगा और जब ्दुरुका निमित्त कारण मिलनेपर असाताकर्म फल दे पहा होगा उस समय साताकर्म बिना फल दिये ही ं कड़तां रहेगा। दोनों कर्म जब एक साथ काम नहीं कर सकते हैं तब एक कर्मको तो जरूर बेकार रह कर ्ही भाइना पड़ेगा । इसही तरह रति श्रीर श्ररति श्रर्थात् प्यार श्रीर तिरस्कार हास्य श्रीर शोक श्रर्थात् खुशी श्रीर रंज दोनों एक साथ फल नहीं दे सकते हैं-एक समय में एक ही कर्म फल देगा श्रीर दूसरेको बिना फल दिये ही महना पड़ेगा। निद्रा कर्मकी देखिये कायदेके वमुजिब उसका भी एक एक हिस्सा व्या व्यामें मङ्ता रहता है, परन्तु जब तक हम सोते हैं तब तक तो बेशक निन्द्राकमं श्रपना फल देकर ही मङ्गता है, लेकिन जितने समय तक हम जागते हैं, उतने समय तक तो निद्रा कर्मको बेकार ही मज़ता रहना पड़ता है। इसही प्रकार श्रन्य भी श्रनेक द्रष्टांत दिये जा सकते हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जिस समय कर्मको श्रपना फल देनेका निमित्त मिलता है वह कर्म तो उस समय फल देकर ही खिरता है बाक्ती जिन कर्मोंको निमित्त नहीं मिलता है वे सब बिना फल दिये ही खिरते रहते हैं।

भगवती आराधनासारकी संस्कृत टीकामें श्री अपराजितस्रिने गाथा १७५४के नीचे स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि 'कर्म उपादान हैं जिनको अपना फल देनेके बास्ते द्रव्य ह्वेत्र आदि निमित्त कारणोंकी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आमका बीज मिटी पानी और हवा आदिका निमित्त पाकर ही वृद्ध बनता है और फल देता है, बिना निमित्त मिले हमारे बक्समें रक्खा हुआ वैसे ही बोदा होकर निकम्मा हो जाता है। इस ही प्रकार कर्म भी बिना निमित्त मिले कुछ, भी फल नहीं दे सकते हैं, यूंही व्यर्थ ही फड़ जाते हैं। इस ही प्रकार गाथा १७२६ के नीचे लिखा है कि जब द्रव्य होत्र, काल आदि मिलते हैं तब ही कर्म अपना फल आत्माको देते हैं।' ऐसा ही गाथा १७४० के नीचे लिखा है। ऐसा ही म्लाराधना टीकामें गाथा १७११ के नीचे लिखा है। कि 'द्रव्य' होत्र आदिके आअयसे कर्मका योग्यकालमें आत्माको फल मिलना कर्मका उदय होना कहलाता है।

वास्तवमें निमित्त कारण यहाँ बलवान है, इसीसे महामुनि गृहस्थाश्रमको छोड़ आबादीसे दूर जंगलमें चले जाते हैं । गृहस्थियोंकी स्त्राबादीमें स्त्री पुरुषोंके समूहमें राग-द्वेष श्रीर विषय कषायका ही बाज़ार गरम रहता है, हर तरफ़ उन्हीका खेल देखनेमें आता है श्रीर उन्हीं की चर्चा रहती है। ऐसे लोगोंके बीचमें रह कर परिणामोंका शुद्ध रहना-किंचित मात्रभी विचलित न होना-एक प्रकार श्रसम्भव ही है, इसी कारण श्रात्म-कल्या एके इच्छुक महामुनि विषय कषाय उत्पन्न करने वाले निमित्त कारणोंसे बचनेके वास्ते आवादीसे दूर चले जाते हैं। उनके चले जाने पर श्राबादी उजड़ नहीं जाती, किन्तु वैसी ही बनी रहती है जैसी कि पहले थी । इससे साफ़ सिद्ध है कि यह आवादी उनके कमोंकी बनाई हुई नहीं थी, किन्तु उनके वास्ते निमित्त कारण ज़रूर थी, तब ही वे उसको छोड़ सके। उनके कर्मोंकी बनाई हुई होती तो उनके साथ जाती; क्योंकि जिन कर्मों-ने उनके वास्ते श्राबादीका सामान बनाया है, वे कर्म

तो श्रमी उनके नाश नहीं हुए हैं, ज्योंके त्यों मीजूद हैं।

इस ही प्रकार बस्ती छोड़कर जिस बनमें जाकर वे रहते हैं, वहाँ भी शेर, भेड़िया आदिक पशु और डाँस, मच्छर ऋादि कीड़े-मकौड़े सब पहलेसे ही बास करते हैं श्रीर इनके दूसरे बनमें चले जाने पर भी उसी तरह बास करते रहेंगे । बनसे आये हुए इन मुनियोंको परिषद देनेके वास्ते उनके कर्मोंने इनको पैदा नहीं कर दिया हैं। हाँ ! मुनियोंके यहाँ ख्राने पर उनको परिषद्द पहुँ-चानेके निमित्त कारण ये ज़रूर बन गये हैं । दिनको कड़ी धृपका पड़ना, रातको ठंडी हवाका चलना, बारिश-का बरसना, बरफ़का पड़ना श्रादि भी जो कुछ अब हो रहा है वही इन मनियोंके आनेसे पहले भी होता था श्रीर जब ये मुनि दूसरै बनको चले जायेंगे तब भी होता रहेगा। इससे स्पष्ट छिद्ध है परिषहका सब सामान भी म्नियोंके कर्मोंने नहीं बनाया है किन्तु उनके यहाँ श्राने पर निमित्त कारण ज़रूर हो गया है । जो सच्चे मुनि महाराज होते हैं वे इन सब परिपहोंको समभावके साथ सहन करते हैं किंचित मात्र भी दुख अपने मनमें नहीं लाते हैं. न श्रपने ध्यानसे ही विचलित होते हैं। यदि पापी मनुष्य भी उनको दुख देते हैं, श्रपमान करते हैं वा ऋन्य प्रकार पीड़ा पहुँचाते हैं तो भी वे कुछ खयाल नहीं करते हैं, क्रोध श्रौर मान श्रादि कर्मोंको किचितमात्र भी उभरने नहीं देते हैं श्रपने महान पुर-पार्थसे उनको दबाये ही रखते हैं, दबाये ही नहीं, किन्तु सभी प्रकारकी कषायोंको, सारे ही राग-द्वेषको अथवा सारे ही मोहनीय कर्मको जड़-मूलसे नाश करनेके ही यत्नमं लगे रहते हैं । इस ही कारण वे धन्य हैं ऋौर प्जने योग्य हैं।

खोटे निमित्तोंसे बचे रहनेके वास्ते मुनि विषय-कपायांसे भरी हुई बस्तीको छोड़कर जंगलमें ही नहीं चले जाते हैं बल्कि मुनियोंके संघमें रहते हैं, जहाँ ज्ञान वैराग्यके सिवाय अन्य कोई बात ही नहीं होती है। आचार्य महाराज उनकी पूरी निगरानी रख कर उन्हें विचलित होनेसे बचाते रहते हैं।

परन्तु गृहस्थियों का मामला बड़ा ठेढ़ा है, उनका काम विषयं कपायोंसे एकदम मुँह मोइना नहीं, उनको बिलकुल ही दबा देना व छोड़ बैठना भी नहीं, किन्तु उनको श्रपने श्राधीन चलानेका ही होता है। उनका यह काम काले नाग खिलानेके समान है इसीसे बहुत ही कठिन श्रीर बहुत ही नाजुक है। मुनी तो विषय-कषायोंको जहरीले साँप मानकर उनसे दूर भागते हैं, दूर भागकर उनको पास तक भी नहीं आने देते हैं. परन्तु गृहस्थी स्वयं विषय-कषायीको पालते हैं, अर्थात विषय-भोग भी करते हैं श्रीर क्रोध-मान-माया-लोभ श्रादि सभी प्रकारकी कपायें भी करते हैं। सच पिछ्ये तो ये कपाय ही तो गृहस्थीके हथियार होते हैं जिनके सहारे वे श्रपना गृहस्थ चलाते हैं, श्रपने गृहस्थके योग्य सब प्रकारकी सामग्री जुटाते हैं ऋौर जुटी हुई सामग्रीकी रज्ञा करते हैं। परन्तु ये विषय-कषाय काले नागके समान श्रत्यन्त जृहरीले श्रीर केहरिसिंहकी तरह महा भयानक तथा खुनके प्यासे होते हैं, जिनको वशमं रखना श्रीर श्रपने श्रनुसार चलाना कोई श्रासान बात नहीं है। इसके लिये बड़ी होशियारी, बड़ी मारी हिम्मत बड़ा दिलगुर्दा स्त्रीर बड़ी सावधानीकी जुरूरत है । स्त्रीर इस कारण ये काम वे ही कर सकते हैं जो महान साइसी श्रीर पूर्ण पुरवार्थी होते हैं। जरा चके श्रीर मारे गये, ज्रा भी किसीने श्रंसावधानी की श्रौर जहरीले साँपोंने उसको आ दबोचा; फिर तो विषय-कषायोंका जहर चदकर यह ऐसा बेहोश वा उन्मन्त होता है कि अपने भले बुरेकी कुछ भी सुधि नहीं रहती, विषय-कषायों में फॅलकर आप ही अपनी ऐसी दुर्गति बना लेता है, होलीका भड़वा बनकर अपने ही हाथों ऐसा जलील और ख्वार होता है, ऐसे २ महान दुख भोगकर मरता है कि जिनका वर्णन नहीं किया जासकता है और मरकर भी सीधा नकीं ही जाकर दम लेता है। इसी कारण इस लेखों पुरुषार्थ पर इतना जोर दिया गया है कि जिसके भरोसे गृहस्थी लोग कमोंको निर्वल मानकर उनके उदय-से पैदा हुई विषय कपायोंकी भड़कको काबू कर अपने अनुकल चलानेका साहस कर सकें, गृहस्थ-जीवन उत्तमतासे चलाकर आगेको भी शुभगृति पार्वे — कमोंके उदयसे डरकर, हाथ पैर फुलाकर अकने हिम्मत, साहस और पुरुषार्थको न छोड़ बैठं, डरं सो मरं यही बात इरवक्त थ्यानमें रक्खें।

श्चगर किसी मुसाफ़िरको किसी बहुत ही दंगई घोड़े पर सवार होकर सफ़र करना पड़जाय श्रीर उसके मनमं यह बैठ जाय कि इस घोड़े पर मेरा कोई वशा नहीं चल सकता है, ऐसा विचारकर वह घोड़ेकी बाग ढीली छोड़दे. तो आप ही समक सकते हैं कि फिर उस मसाफ़िरकी खैर कहाँ ? वह वे लगाम घोड़ा तो उल्टा सीधा भागकर मुसाफ़्रिर की हड्डी-पसली तोड़कर ही दम लेगा। यही हाल गृहस्थीका है, जिसको महा उद्धत विषय-कषायोंको भोगते हुए ही श्रपना गृहस्थ-जीवन व्यतीत करना होत है। यह भी ऋगर यह मानले कि जो कुछ होगा वह मेरे कर्मोंका ही किया होगा, मेरे किये कुछ न होसकेगा भीर ऐसा विचारकर वह अपने विषय-कषायोंकी बागडोर-को बिल्कुल ही दीली छोड़कर उनको उनके श्रानुसार ही चलने दे तो उसके तबाह होनेमें क्या किसी प्रकारका शक या शुवाह हो सकता है ? गृहस्थी तो कुशलसे तब ही रह सकता है जब अपने पुरुषार्थ पर पूरा-पूरा भरोसा करके विषयकषायोंकी बागडोरको सावधानीके

साथ थामकर उनको अपने अनुकूल ही चलाता रहे। यही उसका सद्गृहस्थीपन है, नहीं तो वह नीचातिनीच मनुष्य ही नहीं, किन्द्र भयंकर राज्ञस तथा हिंसक पशु बनकर अथवा विधाके कीड़े के समान गन्दगीमें ही पड़ा रहकर अपना जन्म पूरा करेगा और मरकर नरक ही जायेगा। कमोंको बलवान मानकर उनके आधीन होजानेका बही तो एकमात्र उकल है।

वस्तुतः पुरुषार्थसे ही मनुष्यका जीवन है श्रीर इसीसे उसका मन्ष्यत्व है। गृहस्थीका मुख्यकार्य कर्मासे उत्पन्न हुए महा उद्धत विषय-कषायोंको पुरुषार्थके बल-से अपने रूप चलानेका ही तो है, इस कार्यके लिये उसमें सामर्थ्य भी है। वह तो ऋपनी सामर्थ्य के बल पर इससे भी ऋधिक ऐसा ऐसा ऋद्भत और चमत्कारी पुर-षार्थं कर दिखा रहा है कि स्वर्गों के देवों की बुद्धी भी जिसको देखकर श्रचम्भा करने लग जाती है। देखो यह पाँच हाथका छोटा-सा मनुष्य ही तो आग, पानी, हवा, बिजली आदि सृष्टिके भयंकर पदार्थीको वश करके उनसे ऋपनी इच्छानुसार सर्व प्रकारकी सेवाएँ लेने लग गया है, स्राग, पानीसे भाप बनाकर उससे स्राटा पिसवाता है, लकड़ी चिरवाता है, पत्थर फुड़वाता है, हजारों मनुष्य श्रीर लाखों मन बोक्त लादकर रेलगाड़ी खिचवाता है-खिचवाता ही नहीं, हवाके सामने तेज़ी-से भगाता है। क्या कोई भयंकरसे-भयंकर राज्ञस ऐसा बलवान् हो सकता है जैसे ये भापसे बनाये ऐ जिन होते हैं, जिनको यह साधारणसा मनुष्य अपने अनुकृल हाँकता है। यह सब उसके पुरुषार्थकी ही तो महिमा है। मनुष्यको ऋपने पुरुषार्थसे किञ्चित मात्र भी ऋसाव-धान तथा विचलित होते देख यही मन्ध्यका बनाया ऐक्षिन ऐसा भयंकर होजाता है कि पलकी पलमें हजारी मनुष्योको यमद्वार पहुँचा देता है।

धन्य है मनुष्य ! तेरं पुरुषार्थको, धन्य है तेरे साहस-को, जो ऐसी ऐसी भयंकर शक्तियोंके कान पकड़ कर उनसे कैसी कैसी सेवा ले रहा है. मीलों गहरे श्रीर इ जारों मील लम्बे चौड़े समुद्रकी छाती पर हजारों मन्ध्यों श्रीर लाखों मन बोक्ससे लदा हुआ भारी जहाज इस तरह लिये फिरता है, जैसे कोई बच्चा श्रापने घरके श्रामन-में किसी खिलीनेसे खेलता फिरता हो, श्रीर श्रव तो श्राकाशमें हवाई जहाज़ इस तरह उड़ाये फिरता है जैसे देवतागण विमानमें बैठे श्राकाशकी सैर करते फिर रहे हों। आकाशकी कडकती विजलीको काब करके उससे भी ब्राटा पिसवाना, पंखा चलाना, कुब्रांसे पानी निकलवाना, रेलगाड़ी चलाना, श्रादि सब ही कामलेना शुरु कर दिया है। गङ्गा यमना जैसी बडी-बडी भवकर नदियोंको काब करके उनसे भी श्राटा पिमवाता है, श्रीर खेतोंकी सिंचाईके वास्ते गाँव-गाँव लिये फिरता है। धरतीकी छाती बीधकर उसमेंसे पानी निकालना तो बचोंका ही खेल हो गया है । वह तो उसकी छाती खब गहरी चीर कर उसमेंसे तल, कोयला, लोहा, पीतल, सोना, चाँदी स्रादि स्रनेक पदार्थ खींचलाता है। निःसन्देह मनुष्यका पुरुपार्थ श्रपरम्पार है जो महा-विशाल-काय हाथीको पकड लाकर उन पर सवारी करता है श्रौर महा भयंकर सिंहोंको पकड़ लाकर उनसे सरकस-का तमाशा कराता है।

गरज कहाँतक गीत गाया जाय, पुरुपार्थका महातम्य तो जिह्नासे वर्णन ही नहीं किया जा सकता है
श्रीर न किसीसे उसकी उपमा ही दी जा सकती है। हाँ,
इतना श्रीर भी समक लेना चाहिये कि जो पुरुपार्थ करते
हैं वे मालिक बनते हैं श्रीर जो पुरुपार्थ्दीन होकर
श्रापने कर्मों के ही भरोसे बंदे रहते हैं वे गुलाम बन जाते
हैं श्रीर प्राश्रों के समान समके जाते हैं।

एक बात ऋौर भी कह देनेकी है ऋौर वह यह कि मनुष्योंकी बस्तीमें चोर, डाक्, जालिम, हत्यारे, राच्चस, लोभी, मानी, विषयी सबही प्रकारके मनुष्य होते हैं, मांस शराब व्यभिचार ऋादिक सभी प्रकारके कुव्यसनोंकी दुकानें लगी रहती हैं, ऋौर चारों तरफ विषय-कषायोंमें फँसनेकें ही प्रलोभन नज्र ऋाते हैं।

मुनि महाराज तो ऐसे भयंकर संयोगमें अपने परिणामी का संभाले रखना अपनी सामर्थ्यसे बाहर समक बस्तीको छोड़ बनको चले जाते हैं, परन्तु सद्ग्रहस्य बेचारा कहाँ चला जाय ? उसको तो इन सब प्रकारके दु ह मनुष्यों और खोटे प्रलोभनों में ही रहना होता है। इनहीं के बीच में वह इस प्रकार रहता है जैसे पानीमें कमल । इस कारण सद्गृहस्थका पुरुषार्थ मुनियों के पुरुषार्थसे भी कहीं अधिक प्रशंसनीय और बलवान् है, जिससे पुरुषार्थकी महान सामर्थ्यका पृरा पूरा अन्दाजा हो जाता है। धन्य हैं वे सद्ग्रहस्थ जो इस पुरुषार्थका सहारा लेकर कर्मों का भी मुक्काबिला करते हैं और निमित्त कारणोंका भी अपने ऊपर काबू नहीं चलने देते हैं, कायर और अक्रमंण्य बनकर इस प्रकार नहीं लुद्कते पिरते हैं, जैसे पत्थर वा लकड़ी के टुकड़े नदीके भारी बहावमें बहते और लुद्कते फिराकरते हैं।

हमारी भी यही भावना है कि हम लकड़ी पत्थरकी तरह निर्जीय न बनकर पुरुपार्थी बनें ऋौर ऋपने मनुष्य जीवनको सार्थक कर दिखावें #।

"बहुत रुलो संसारमें, वश प्रमादके होय। श्रव इन तज उद्यम करो, जातें सब सुख होय।।" "भाग्य भरोसे जे रहैं, ते पाछी पछताँय। काम बिगाड़ें श्रापनो, जगमें होत हँसाय।।"

\* यह विवेचनात्मक लेख भाग्यके मुकाबलेमें पुरुषार्थसे प्रोत्तेजन देने ऋीर उसकी महत्ता स्थापित करनेके लिये बहुत ऋच्छा तथा उपयोगी हैं; परन्तु इसकी सिद्धान्त-विषयक कुछ कुछ बातें खटकती हुई तथा एकान्तके लिवासमें लिपटी हुई सी जान पड़ती हैं। लेखक महोदय उन सबके लिये स्वयं जिम्मेदार हैं।



# हमारे पराक्रमी पूर्वज

(钅)

### सेंड सुगनचन्द

<del>++}§©\$ \$©}}</del>+

[ले॰ श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय]

**व**्रिष्ठ सुना श्रापने ? यह जो हस्तिनागपुर तीर्थ-उत्तेत्र पर खड़ा हुन्त्रा गगनचुम्बी विशाल जैन-मिन्दर स्वद्ध धवलपताका फहरा रहा है कव श्रीर कैसे बना ? देहलीके सेठ सुगनचन्दजीकी आन्ति-रिक श्रमिलाषा थी कि हस्तिनागपुर जैसे प्राचीन जैन-तीर्थ-स्थानमें जिनमन्दिर बनवाकर एक तीर्थन्तेत्रका पुनरुद्धार किया जाय, किन्तु उन दिनों जैनमन्दिर बनवाना मानों लन्दनमें काँग्रेस-भवन निर्माण करना था। एक श्रोर मुसलमानी बादशाहत मन्दिरोंके निर्माणकी आज्ञा नहीं देती थी, दूसरी श्रोर हिन्दु भी जैनोंका विरोध करते थे। वे विरोधी भावनाएँ श्राज इस संगठन श्रीर स्वतन्त्रताके युग-में भी बहुत कुछ श्रवशिष्ट बनी हुई हैं, कितने ही स्थानोंपर श्रव भी जैनमन्दिर बनवाने श्रीर रथ-यात्राएँ निकालनेमें रुकावटें त्राती हैं और सैंकड़ों स्थानों में लाखों रुपया व्यय करके ऋदालतों द्वारा

रथ-यात्राश्चोंके श्रिधिकार प्राप्त हुए हैं। श्रतः तबकी तो बात ही निराली थी। सेठ साहबकी मनोभि-लापाको मीराँपुरके रांगड़ पूरी नहीं होने देते थे। वे मरने मारने पर तुले हुएथे। उन दिनों हस्तिनाग-पुर श्रीर मीराँपुर साढौरा स्टेटमें सम्मिलित थे।

भाग्यकी बात, दुष्काल पड़नेपर महाराज साढ़ी-राको एक लाख रुपयेकी जरूरत पड़ी। सेठ सुगन-चन्दजी साहूकारीके लिये काकी विख्यात थे। ऋतः सब श्रोरसे निराश होकर महाराज साढौराने श्रपना दीवान सेठ साहबके पास भेजा श्रीर वगैर कोई लिखा पढ़ी कराये ही सेठ साहबके संकेत पर मुनी-मने एक लाख रुपया गिन दिया।

एक वर्षके वाद दीवान साहव जब एक लाख रुपया व्याज समेत वापिस देने आए तो सेठ साहब-के मुनीमने रुपया लेनेसे इनकार करदिया और कहा कि "हमारे यहाँसे महाराज साढ़ौराको कभी रुपया कर्ज नहीं दिया गया ।"

दीवान हैरान था कि मैं स्वयं इस मुनीमसे एक लाख रुपये ले गया हूँ और फिर भी यह अन-भिक्कता प्रकट करता है! एक लाख रुपयेकी रक्षम भी तो मामूली नहीं जो बहीमें नाम लिखनेसे रह गई हो। इससे तो दो ही बातें जाहिर होती हैं— या तो सेठ साहब के पास इतना रुपया है कि कुबेर भी हार मानें या इतना अन्थेर है कि कुछ दिनों में सफाया होना चाहता है।

श्रास्तिर दीवान साह्य तंग श्राकर बोले—"सेठ साह्य ! यह हमने माना कि श्रापने श्राड़े वक्तमें कपया देकर हमारे काम साधे। मगर उसका यह श्राथे तो नहीं कि श्राप श्रपना रुपया ही न लें। श्रीर उसपर भी कहा जारहा है कि रुपया कर्ज दिया ही नहीं गया। श्रगर रुपया हम कर्ज न ले जाते तो हमारे पास श्रापकी तरह रुपया फालतृ तो है नहीं, जो व्यथमें देने श्राते। मैं स्वयं इन्हीं मुनीमजी-से .....ता० को रुपया उधार लेकर गया हूँ। श्रास्तिर .....!"

सेठ साहय बातको जरा सम्हालतं हुए बोले— "मुनीमजी! जरा श्रमुक तारीखकी रोकड़ वही फिर ध्यानसे देखो। श्राखिर एक लाख रुपयेका मामला है। दीवान साहब भी तो श्राखिर भृठ नहीं बोल रहे होंगे।"

मुनीमजीने रोजनामचा उस तारीख़का देखा तो गर्म होगये। तावमें भरकर बोले—"लीजिये श्राप ही देख लीजिये, उधार दिया हो तो, पना चले। मुक्ते व्यर्थमें इतनी देरसे परेशान कर रक्खा है।"

सेठ साहब श्रीर दीवान साहबने पढ़ा तो

लिखा हुन्ना था — "दीवानसाह्यके इस्ते महाराज साढ़ीराके पास एक लाख रुपया इस्तिनामपुरमें जैनमन्दिर बनवानेके वास्ते बतौर अमानत जमा कराया।"

पढ़ा तो दीवान साहब अवाक् रह गये ! फिर-भी रूपया जमा करलेनेके लिये काफी आग्रह किया किन्तु सेठ साह ने यह कहकर रूपया जमा कराने-में अपनी असमर्थता प्रकट की कि—-'जब मन्दिर-के लिये रूपया लिखा हुआ है तो वह वापिस कैसे लिया जासकता है ? धर्मके लिये अपरंग किया हुआ दृज्य तो छूना भी पाप है।"

लाचार दीवान साहब रूपया बापिस लेकर महाराजके पास पहुँचे श्रीर सारी परिस्थिति सममाई श्रीर कहा कि जब श्रन्य उपायोंसे सेठ साहव मन्दिर बनवानेमें श्रासफल रहे तो उन्होंने यह नीति श्राख्तियार की। श्रन्तमें महाराज साढ़ी-राने कृतज्ञता स्वरूप राँगड़ोंको राजी करके जैन-मन्दिर बनवा दिया। मन्दिर-निर्माण होनेपर सेठ साहवको बुलाया गया श्रीर हँसकर उनकी श्रमानत उन्हें सींपदी।

सेठ साह्यकी इस दृरदर्शिताके कारण हस्ति-नागपुरमें आज अमरस्मारक खड़ा हुआ श्रीशान्ति-नाथ आदि तीन चक्रवर्ती तीर्थंकरों और कौरव-पाण्डव आदिकी अमर कथा सुना रहा है। हजारों नर-नारी जाकर वहाँकी पवित्र रज मस्तक पर लगा-ते हैं। सेठ साह्य चाहते तो हर ईट पर अपना नाम खुद्वा सकते थे, मगर खोज करने पर भी कहीं नाम लिखा नहीं मिलता। केवल वहाँकी बायु ही उनकी सुगन्ध कीर्ति फैलाती हुई मानुफ-द्रदर्यों-को प्रफुद्धित करती हुई नज़र आती है। सेठ सुगनचन्दजी श्रीर उनके पिता राजा हर-सुखरायजीने भारतके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें कोई ६०-७० जैन-मन्दिर बनवाए हैं।

दूसरोंको उपदेश देनेकी अपेत्ता स्वयं जीवनमें उतारना उन्हें अधिक रुचिकर था। उन्होंने
मन्दिरमें देखा कि एक स्त्री आवश्यकतासे अधिक
चटक-मटकसे आती है। सेठजीको यह ढँग पसन्द
न था। उन्होंने सोचा यिद यही हाल रहा तो और
भी बहु-वेटियों पर बुरा असर पड़े बग़ैर न रहेगा।
विरादरीके सरपंच थे, चाहते तो मना कर सकते
थे, किन्तु मना नहीं किया और जिस टाइम पर
बह फैरानेबिल स्त्री दर्शनाथे आती थी, उसी मौक़ेपर अपनी स्त्रीको भी जरा अच्छी तरह सज-धजसे
आनेको कह दिया। शाही खजाँचीकी स्त्री, सजनेमें
क्या शक होता ? स्वर्गीय अप्सरा बनकर मन्दिरमें
प्रविष्ट हुई तो सेठ साहबने दूरसे ही कहा—"यह
कोन रूपडी मन्दिरमें घूसी जारही है ?"

सेठानीने सुना तो काठमारी-सी वहीं बैठ गई, मानों शरीरको हजारों विच्छुत्रोंने डस लिया। मन्दिरका व्यास सेठ साहक्की श्रावाज सुनकर श्राया तो सेठानीको देखकर भींचकसा रह गया। उससे उत्तर देते नहीं बना कि, सेठ साहब, यह रण्डी नहीं श्रापकी धर्मपत्नी हैं। व्यासको निरुत्तर देख सेठ साहब वहाँ स्वयं श्राए श्रीर बोले— "सोह! यह सेठानी हैं, यह कहते हुए भय लगता था। खबरदार! यह बीतरागका दरबार है, यहाँ कोई भी कामदेवका रूप धारण करके नहीं श्रा-सकता। चाहे वह राजा हो या रंक, रानी हो या बान्दी। यहाँ सबको सबच्छता श्रीर सादगीसे श्राना चाहिये।"

सेठानी पर मुर्दनी-सी छागई, न जाने वह कैसे घर पहुँ ची। श्रीर वह फ़ेशनेबिल स्त्री !! म-निद्रमें ही समा जानेको राह देखने लगी! सेठानीने घर श्राने पर रोकर श्रपराध पूछा तो सेठजी बोले— "देवी! श्रपराधी तुम नहीं, मैं हूँ! मैंने उस स्त्री-को समफानेकी शुभ भावनासे तुम्हारा इतना बड़ा तिरस्कार किया है। श्रपनी ममाजका चलन न बिगड़ने पाए इसी ख़यालसे यह सब कुछ किया है।" उसदिनके बाद सेठजीके जीतेजी किमीने उनकी उक्त श्राह्माका उलंघन नहीं किया।

\* \* \*

एकबार सेठ साहबने नगर-गिन्दोंड़ा किया। सारी देहलीकी जनताने आदर-पूर्वक गिन्दोंड़ा स्त्रीकृत किया। केवल एक स्वाभिमानी साधारण परिस्थितिके जैनीने यह कहकर गिन्दोंड़ा लेनेसे इनकार कर दिया कि "मेरे यहाँ तो कभी ऐसा टहला होना है नहीं,जिसमें सेठ साहबके गिन्दोंड़ों- के एवजमें मैं भी कुछ भिजवा सकूं, इसलिये मैं ....।"

सेठजीने उस गरीव साधर्मी भाईकी स्वाभि-मान भरी बात कर्मचारियोंसे सुनी तो फूले न समाये श्रीर स्वयं सवारीमें बैठ नीकरोंको साथ ले गिन्दौड़ा देने गये। दुकानसे २०-३० गजकी दूरीसे श्राप सवारीसे उतरकर श्रकेलेही उसकी दूकान पर गए श्रीर जयजिनेन्द्र करके उसकी दुकानमें बैठ गये। थोड़ी देर बाद बातचीत करते हुए दुकानमें बिक्रीके लिये रक्खे हुए चने श्रीर गुड़के सेव उठा-कर खाने लगे। चने सेव खानेके बाद पीनेको पानी माँगा तो गरीव जैनी बड़ा घवड़ाया। मैलीसी टूटी सुराही श्रीर भद्दा-सा गिलास, वह कैसे सेठ साहबको पानी पिलाए ? श्रीर जब सेठ साहबने माँगा है तो इनकार भी कैसे करे ? उसे श्रसमंजसमें पड़ा हुआ देख सेठ साहबने स्वयं ही हाथ धोकर पानी पीलिया।

इशारा पाते ही कर्मचारी गिन्दौड़ा ले आए। वह विचारा जैन अत्यन्त दीनता और लजाके साथ कुछ सटपटाता-सा बोला—"ग़रीब परवर! मुक्ते क्यों कांटोंमें घसीट रहे हैं? भला गिन्दौड़ा देनेके लिये आपको तकलीफ उठानेकी क्या जरूरत थी? मुक्ते गिन्दौड़ा लेनेमें क्या उज्ज हो सकता था, मगर……?"

"बजी बाह, भाई साहब! यह भी आपके कहनेकी बात है, मैं तो खुद ही आपका माल बरौर आपसे पूछे लेकर खा चुका हूँ, फिर आपको अब ऐतराज करनेकी गुंजाइश ही कहाँ रही ?"

ग़रीब जैन निरुत्तर था, गिन्दौड़े उसके हाथ में थे, सेठ साहब प्यारसे उसे थपथपा रहे थे श्रौर बह इस धर्मबत्सलताको देख फका जारहा था।

एक नहीं ऐसी अपनेक किंबदन्तियाँ हैं। कहाँ तक लिखी जाएँ।

\* \* \*

सेठ सुगनचन्दजीके पूर्वज सेठ दीपचन्दजी अप्रवाल जैन, हिसारके रईस थे। देहली बसाए जानेके समय शाहजहाँ बादशाहके निमन्त्रण पर वे देहली आए थे और दरीबेके सामने ४-५ बीघे जमीन बादशाह द्वारा प्रदान किए जाने पर आपने अपने १६ पुत्रोंके लिये पृथक-पृथक महल बनवाए थे। बादशाहने प्रसन्न होकर सात पार्चेका (जामा, पायजामा, चादरजोड़ी, पेटी, पगड़ी, सिरपेच कलगी, तुर्रा) खिलच्यत खता फर्माया था। ईष्ट-

इश्डियाके शासन कालतक आपके वंशज खजांची
रहे! बाज भी उनके वंशमें भी पी०डी०रामचन्त्रजी
विद्यमान हैं जो देहंली पंचायतके जरनक सेकेटरी
हैं।

मुक्ते यह लेख लिखनेके लिये बहुत-सी बातें वयोवृद्ध चन्दूलालजीसे भाई पन्नालालजीकी सहायतासे ज्ञात हुई हैं जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ। बाबा चन्दूलालजी भी उक्त सेठजीके वंशमेंसे ही हैं।



इतिहास सिखाता है कैसे गिर जाते हैं उठने वाले ।

इतिहास सिखाता है कैसे उठ जाते हैं गिरने वाले ।

इतिहास सम्यता का साथी,

इतिहास राष्ट्रका रक्त प्राण,

ऊँचे नीचे दुर्गम मग में,

बढ़ने वालों का अमर गान,

इतिहास सिखाता है कैसे बढ़ चलते हैं बढ़ने वाले ।

यह जीवन और मृत्युका नितसंघर्ष-कहानी का पुराण,

जीवन अनन्त, जीवन अजेय,

इसका जीता-जगता प्रमाण,

इतिहास सिखाता है कैसे तू अजर-अमर जीने वाले ।

पस लेते हैं पर स्लाभरको,

मुकम्प, विह्न, भूखे सागर,
वे यहाँ नष्ट करते निवास,

हम वहाँ बसाते नये नगर,

इतिहास सिखाता है कैसे जी उठते हैं गरने वाले ।

-'देशदूत' से

### **AAAAAAAAAAAAAAAAA**AAAAAAAAAAAAAA

# कथा कहानी

### 

[ले०--श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय]

**多多的的的的的的的的的的的的的的的** 

( १५)

ा महर्षि व्यासदेवके पुत्र शुकदेव संसारमें रहते हुए भी विरक्त थे। वे श्रात्म-कल्यागाकी भावनासे प्रेरित होकर घरसे जंगलकी श्रोर चल दिए। तब व्यासदेव भी पुत्रमोहसे वशीभृत उन्हें समसाकर घर वापिस लिवा-लानेके लिये पीछे पीछे चले । मार्गमं दरियाके किनारे कुछ स्त्रियाँ स्नान कर रहीं थीं। ज्यासदेवको देखते ही सबने बड़ी तत्परतासे उचित परिधान लपेट लिये-अञ्जोपाञ्च दॅंक लिये । महर्षि न्यासदेव बोले—"देवियो ! वह अभी मेरा जवान पुत्र शुकदेव तुम्हारे आगेस निकलकर गया है उसे देखकर भी तुम नहीं सकुचाई। <sup>'</sup>ज्यींकी त्यों स्नान करती रहीं। जो युवा था, सब तरहं योग्य था, उससे तो परदा न किया, श्रौर मुक्त श्रद्ध-मृतक समान वृद्धशे ल जाकर परदा कर लिया, यह भेद कुछ समभमें नहीं श्राया।" स्नियाँ बोलीं-"शुकदेव युवा होते हुए भी युवकोचित विकारींसे रहित है। वह स्त्री-पुरुषके श्रान्तरको श्रीर उसके उपयोगको भी <sup>1</sup>नेहीं जानता उसकी दृष्टिमें सारा विश्व एक रूप है। सांसारिक भोगोपभोगसे बालकके समान ऋबोध है। परन्तु देव ! स्त्रापकी वैसी स्थिति नहीं है। इसीलिये श्रापकी दक्षिसे ह्युपनेके लिये परिधान लपेट लिया है।" (१६)

धर्मान्ध श्रीर पितृ-द्रोही श्रीरंगज़ेय श्रपने पूज्य पिता शाहजहाँको फ्रेटमें डालकर बादशाह बन बैठा, तो उसने श्रपना मार्ग निष्कंटक करने के लिये शुजा श्रीर मुराद नामके श्रपने दो सगे भाइयोंको भी लगे हाथों यमलोक पहुँचा दिया! सल्तनतके श्रसली उत्तराधिकारी बड़े भाई दारा को भी गिरफ्तार करके एक मद्दी श्रीर ब्दूरी हथनीकी नंगी पीठपर विठाकर देहलीके मुख्य मुख्य बाजारोंमेंसे उसको घुमाया गया। कहनेको जुलूस था, परःपैशाचिक तांडव था। जिन बाजारोंमें दारा युवराज श्रीर स्थानापन्न सम्राट्की हैसियतसे कभी निकलता था.

वही पराजित और बन्दीके रूपमें श्रपनी प्रजाके सामने इस जिल्लतसे घुमाया जा रहा था कि ज़मीन फट जाती तो उसमें समा जाना वह ऋपना गौरव समकता! दोपहरकी कड़ी घूप, हथनीकी नंगी पीठ, क़ैदीका वेश, श्रीर फिर प्रजाके भारी समूहमेंसे गुजरना, दाराको सहस्र विच्छुत्रोंके डंकसे भी ऋधिक पीड़ा दे रहा था। वह रास्ते भर नीची नजर किए बैठा रहा, भूलकर भी पलक ऊपर न किए। एकाएक ज़ोरकी श्रावाज श्राई-"दारा। जब भी तु निकलता था, ख्रैरात करता हुन्ना जाता था, श्राज तुमें क्या हो गया है ? क्या तेरी उस सखावतसे हम महरूम रहेंगे ?" दाराने नेत्र उठाकर एक पागल फ़क्कीरको उक्त शब्द कहते देखा । चट कन्धे पर पड़ा हुन्ना दुपट्टा उसकी त्र्योर फेंक दिया त्र्यौर फिर नीची नज्र करली। फक्कोर "दारा जिन्दाबाद" के नारे लगाता हुन्ना नाचने लगा। प्रजा दाराके इस साध्वाद पर आँसू बहाने लगी। उसने उस आपित्तिके समय भी श्रपने दयालु श्रौर दानी स्वभावका परिचय दिया।

( १७ )

दारा मुसलमान होते हुए भी सर्वधर्म-समभावी था। उसके हृदयमें अन्य धर्मों के प्रति भी सन्मान था। वह जितना ही दयालु और स्नेहशील था, उतना ही वीर प्रकृतिका भी था। शत्रुके हाथों भेड़ोंकी तरह मरना उसे पसन्द नहीं था। वह औरगज़ेब द्वारा बन्दी बनाए जानेपर कमरेमें बैठा हुआ चाक्से सेव छील रहा था कि औरगज़ेबकी छोरसे उसका वध करनेके लिये धातक आएं। धातकोंको आते देख उसने प्राण-भिद्याके लिये गिड़गिड़ाना पाप समका और चुपचाप आत्म-समर्पण करना कायरता जानी। तलवार न होनेपर भी सेव छीलनेवाले चाक्से ही आत्म-रज्ञाके लिये तैयार हो गया और अन्तमें आक्रमणको रोकनेका प्रयत्न करता हुआ जवाँ मदौंकी तरह मरकर वीरगतिको प्राप्त हुआ।

# देहली-महावीर-जयंती पर

# महत्वपूर्ण तीन भाषण

#### भाषण श्री लोकनायक अणे

सभापतिजी, भाइयो और देवियो !

मुभे इस बातका हुए है कि भैं आज भगवान वीरके विषयमें यहाँ कुछ कहने खड़ा हुआ हूँ।

उस समय यज्ञादिकमें हिंसाका **अधिक प्रचार या** लोग स्वार्थकं वशीभृत होकर जीवोंकी हिंसामें भी धर्म मानने लगे थे । परन्तु वीरने उस यज्ञादिक

हमारा देश एक धार्मिक 🤉 देशहैं। श्राज दुनियामें चारांतरफक्रान्ति मची हुई है, परन्तु भारत श्रव भी शान्त है। राष्ट्र वही है जो भले बरेका विचार कर सके। जहाँ भले बरेका विचार नहीं, वह राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। भारत एक धर्म-प्रधान राष्ट्र है। इसने श्रीरां-को रास्ता बतलाया है।

यद्यपि भारतमें प्रत्येक धर्म ऋहिंसाकी मानता है परन्त् जो ऋहिंसाका वर्रान महा-वीरने किया है वह ऋौर किसीमें नहीं है। भग-वान वीरने बतलाया

है कि सबसे पहले जीवको दूमरोंसे प्रेम करना चा-हियं। श्रपने दिलको साफ किये बिना उन्नीत कभी भी न हो सकती। जब भगवान बीर पैदा हुए थे,



श्री लोकनायक ऋगो एम. एल. ए.

श्री० लोकनायक ऋगो परस्वे हुए पुराने राष्ट्रसेवक हैं। सन ३२ के अपहयोग आपन्दोलनमें आप कांग्रेसके डिक्टेटर जैसे जोखिम श्रीर उत्तरदायी पद पर रह चुके हैं। वर्तमानमें त्राप केन्द्रीय त्रामेम्बलीक एक मुलभी हुए सदस्य हैं। स्त्रापका विद्वता स्त्रीर वक्तृत्वताके शत्रु-मित्र सभी क्रायल हैं। स्त्रापके व्यक्तित्व पर भारतको श्रिभिमान है।

स्वयं श्रच्छी

बलिको बिल्कुल मिटा दिया । यद्यपि वदोंमें हिसाका विधान है परन्तु यह भगवान् बीर-के ही उपदेशका प्रभाव है कि लोग वेदोंमें हिंसाका विधान होते हुए भी बलि नहीं देते हैं श्रीर न श्रब उनके एसं भाव ही होते हैं। यदि किसी सनातनी भाईसे हम यज्ञमें पशु-विल देनेको कहें और वेद-वाक्य दिखावें भी तो वह हमें ही उल्टा बेवक्रुफ समभता है। यह सब श्रसर भगवान वीरका ही है लेकिन मनुष्य वही विजयी होता है जो वस्तुकां

तरह देख लेता है

वान वीरने पहले श्रपनी शुद्धि करली थी तब

वे दूसरोंका कल्याण कर पाये थे । यदि

कोई जीव श्रपनेको सबसे बड़ा समभता है तो वह कभी भी उन्नत नहीं हो सकता, उन्नत होनेके लिये कुछ त्याग ऋवश्य करना पडता है । दया भौर श्रहिंसाका जो महत्व जैनधर्ममें श्राया है. वह इतना श्रन्य किसी धर्ममें नहीं है । भगवान बीरके पैदा होनेसे यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि यज्ञ-मार्ग पीछे पड़ा । महाबीरका तत्त्व-ज्ञान बहुत कँचा था। उन्होंने बतलाया था कि जीव सबमें है. किसीसे घुणा मत करो, दूसरोंको सुखी बनानेकी कोशिश करो। हमें यहाँ बहससे कोई मतलब नहीं है पर यह बात जरूर है कि भगवान वीरने लोगोंको द्याका रास्ता बतलाया था, माँसाहारको हटाया था श्रोर दुनियाको प्रेमका पाठ दिया था। माज जो कुछ भी ऋहिंसाका ऋसर हमारे साममे हैं उसका श्रेय वीरके ही उपदेशको है। उसी उपदेश-का फल है कि आज उतनी हिंसा नहीं है, जितनी कि वैदिक कालमें थी। यद्यपि बुद्धने भी अहिंसा-का उपदेश दिया था लेकिन वह इतने ऊँचे पैमाने-का नहीं था। श्राज बौद्धधर्मके दीचित देश हिंसासे खाली नहीं हैं । जहाँ पर श्राज बौद्धोंकी बस्ती है वहाँ माँसाहारकी कोई कमी नहीं है।

जैनधर्म हिन्दूधर्मसे बहुत कुछ मिला हुआ रहा है। उपनिषद्यन्थोंमें बतलाये हुए सिद्धाँतोंसे जैन-सिद्धान्त मिलते जुलते हैं। हिन्दूधर्मके उससे मिलने-का यही सब्तहें कि आज हिन्दूधर्म पशुबलि आदि को स्वयं बुरी निगाहसे देखने लगा है। यद्यपि पृथ्वीपर बड़े बड़े अत्याचार हुए और होरहे हैं परंतु जैन और हिन्दुओं के कभी आपसमें गले नहीं कटे। जैनधर्म भिन्न धर्म है ऐसा नहीं है। भगवान वीरको सबही सम्प्रदाय मानते हैं जिसका उदाहरण आज आपके सामने मौजूद है। वीरके तत्त्वज्ञानका असर सबके उपर है और भारत आज वीरके अहिंसावादका कृतज्ञ है। हिन्दुओं और जैनियोंका आपसमें बड़ा प्रेम रहा है। भगवानने पुण्यका रास्ता बतलाया था। जैनधर्म, वौद्धधर्म, और वैदिक धर्म ही भारतकी सम्पत्ति हैं, बाक़ीके धर्म तो यहाँ बाहरसे आये हैं। भगवान महावीरने दुनियाँका सच्चा उपकार किया था। उन्होंने संसारको बतला दिया था कि दूसरोंको दुखी रखना सबसे बड़ा पाप है। मैं जैनधर्म को बड़ी भिक्त से दंखता हूँ। मेरा तो यह सिद्धान्त हैं कि जैनधर्म एक अद्वितीय धर्म है।

श्रव रह जाती है बात बीर-जन्मोत्सवके अट्टी की। इसके लिये श्रापको सबसे पहले श्रपनी ब्रुट्टी करनी पड़ेगी। मुभ्रे इस बातका दु:ख है कि आज सब धर्मोंकी बुट्टी होते हुए भी जैनियोंकी कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टीका न होना हमारे लिये एक दुखकी बात है। श्रावण बदी श्रमावस्याको किसी किसी प्रान्तमें गाडी चलाने वाले बैलों तकको एक दिनका विश्राम दे देते हैं। परन्तु श्राज उस श्रहिंसा के देवताकी एक भी छुट्टी नहीं है, यह भारतके लिये लजाकी बात है ! मैं तो यह कहता है कि आप लोगोंको अगस्त माह तक कोशिश कर लेनी चाहिये; क्योंकि अगस्तमें अगली सालका कलेण्डर बन जाता है। मैं तो इसके लिये हर समय सेवा करनेको तैयार हूँ। जितनी कोशिश मुभसे हो सकेगी मैं अवश्य छुट्टी करानेकी कोशिश करूँगा। श्रव मैं फिरसे भगवान्के गुण-गान करता हुत्रा उनको श्रद्धाञ्जलि समर्पित करके श्रपने श्रासनको प्रहरण करता हूँ। (१-४-१९३९)

# (२) भाषण श्री सेठ गोविन्ददासजी M.L.A.

भाइयो और बहिनों !

श्चापने मुभं देहली-जीव-द्या मण्डलीका मभापति बनाकर मेरी तारीफ्रमें जो कुछ कहा है, में उस क़ाबिल नहीं हूँ। यद्यपि मुभे दुनियावी हर

तरहका सुख प्राप्त था <del>हु\*\*\*\*</del> ऋोर मैंने राजा गोकल-दासजीके भवनमें सब कुछ प्राप्त भी किया. परन्तु मैं उस सुखको कछ नहीं समभता जो कि अपने आ त्माका कुछ भनान कर सके । सुख तो भाग्यसे ही मिलता है। बहुतसे मनुष्य ऐशी-इशरतमें ही मुख सम-भते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने जीवनको उन्नत करने-में ही सौख्य मानते हैं। दूसरोंको खश करनेके लिये वर्षों गुजर जातेहैं परन्तुस्वयंके आनन्दके बिना कुछ भी नहीं हो

करता था जेलमें बन्दी रूपमें मिला है। वह सुख मुभे राजा गोकलुदासजीके भवनमें भी नहीं मिला। सुख निजी आत्मासे पैदा होता है और वह अच्छे भावींके ऊपर ही ऋवलम्बित रहता है।

यद्यपि मैं जैन नहीं हैं. फिर भी मेरी सदा महावीरके चरगोंमें भक्ति रही है। जिन्होंने दसरों की सेवा की है वे ही सभे सुखी हुए हैं और वे ही द्वियांमें चिरस्मरणीय होते हैं । मैं सब धमाँको

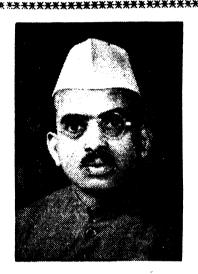

सेठ गोविन्ददासजी एम. एल. ए.

सेठ गोविन्ददासजी पोतड़ों के रईस हैं । देव-दुर्लभ लाड़ प्यारमें बड़े हुए हैं। धन वैभव श्रौर भोगविलास-की मोहमायासे निर्लिप्त रहते हुए स्वदेश सेवामें मंलग्न हैं। स्वतन्त्रताका सुनेहरा प्रभात देखनेके लिये श्रापके हृदयमें तड़प है। स्राप ही त्रिपुरी-काँग्रेसके स्वागता-ध्यत्त थे। वर्तमानमें केन्द्रीय ऋसेम्बलीके सम्मानित सदस्य हैं। वीरजयन्ती-महोत्सव पर देहलीकी जीवदया सकता। मुफ्ते तो वह ဳ मगडलीके अध्यन्त पदसे आपने यह भाषण दिया था।

एक-सा मानता है। विचार भी सबके एक से हैं सब धर्म यह मानते हैं कि दूसरोंकी ीडाके समान दुनिया-में कोई पाप नहीं और उनकी भलाई के सिवाय कोई पुरुय नहीं हैं। यह मारा विश्व ईश्वरका स्वरुपहें । विश्वमं श्रीर जीवमें कोई भी भेट नहीं है । श्रहिसाका स्वरूप जितना भगवान वीरने प्रज्वलित किया था उतना किसीने भी नहीं किया । उन्होंन संसारमें ऋहिंसाका सि-द्रान्त सबके दिलोंमें कृट कृट कर भर दिया था और प्रत्येक जीव एक दूसरेसे प्रेम करना मुख जिसको में पसन्द वि<sub>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sub> सीख गया था।

> श्रापको यह ख्याल नहीं करना चाहिये कि जैनी कम तादाद में हैं। धर्म कभी भी श्रनुयाइयों पर नहीं तोला जा सकता । धर्म तो एक श्रमर चीज होती है, जिसके होनेसे अपना और परका

उद्धार होता है। मैं तो यह कहता हूँ कि जैनी कम नहीं हैं मेरा तो यह हार्दिक ख्याल है कि जो भी ऋहिंसा पर चलता है, वही जैनी है चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

श्रव तक लोग माँसाहार छोड़नेमें ही श्रहिंसा समभते थे, परन्तु श्राज महात्मा गान्धीने वास्तविक ऋहिंसावादको संसारके सामने रख कर बतला दिया है कि अहिंसाके सामने शस्त्री करणाको भी म्मकना पड़ता है । हमने अभी तक अहिंसाके ऋसली मतलबको नहीं समभा था। परन्तु आध-निक गान्धीय वातावरणने हमें उसका श्रसली मतलब बतला दिया है। श्राततायी बातोंको रोकने-के लियं ऋहिंसाका श्रपनाना सबसे श्रच्छा है। जबतक संसारमें श्रिहिंसा धर्मका प्रचार नहीं होगा तबतक शान्ति क़ायम नहीं हो सकती। हमें संसार-को शान्त करनेके लिये रक्तपात श्रीर शस्त्री-करण-को दूर करना होगा। वह भी एक समय था जब कि मनुष्य मनुष्यको खा जाया करता था! परन्तु श्राज संसारमें इस बातका पता भी नहीं मिलता। इससे श्राप श्रन्दाजा लगा सकते हैं कि हमने तरकी की है और हम इससे भी ऋधिक तरकी करेंगे।

भगवान् वीरने दुनियाको बतलाया था कि मनुष्यको श्रपने समान दूसरोंको भी मानना चाहियं। श्राज भारतवर्षका वातावरण, जिसने कि तमाम योरूपको चिकत कर दिया है, श्रवश्य ही रङ्ग लायंगा श्रीर फिर वह दिन भी होगा जब कि, प्रेम, श्रहिंसा श्रीर सचाईका जमाना श्रीर राज्य होगा। जुल्म करके मनुष्य कभी भी उन्तर्तत नहीं कर सकता। जालिम और श्रत्याचारीको सभी बुरी निगाहसे देखते हैं। हिन्दू मुसलमानोंका लड़ना हमेशाके लिये खतम होगा और फिरसे भाई भाईके नाते दोनोंका व्यवहार होगा। यदि हम श्रपने दिलोंसे कशिश निकाल दें तो फिर सचा प्रेम श्रवश्य ही प्राप्त होगा।

श्रहिंसाका विचार सर्वश्रेष्ठ वीरने ही दिया है। यहाँ एकसे एक विद्वान श्रोर महात्मा हुए लेकिन सबसे उत्ऋष्ट भगवान् वीरकी ही ऋहिंसा थी । ऋहिं-साका जितना प्रचार वीरने किया उतना किसीने नहीं किया । माँसाहारी कभीभी सुखी नहीं रहसकता,ऐसा एलोपेथिक डाक्टर भी मानते हैं । माँसाहारीको रोग श्रवश्य पकड़े हुए होता है। श्राज वदान्त पर जो श्रहिसाकी छाप है, वह वीरप्रभुकी श्रहिसा की ही छाप है । यज्ञमें हिंसाको मिटा देना वीरका ही काम था, मैं तो इसी कारण कहता हूँ कि हम श्रजैन नहीं बल्कि जैन ही हैं । बीर प्रभुने संसारके प्राणियोंका कल्याण किया। हमें भी उनके विचारों पर चलना चाहिये। वे वाक़ई वीर थे। संसारका सचा इतिहास वीरोंका ही इतिहास है । वीर-पूजाका यही महत्व है कि हम भी उन गुर्गोको प्राप्त करें। जिनका हमें वीरने उपदेश दिया था। हमें श्राशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हमारा भारत वीरके उपदेश पर चलनेसं ही सुखी होगा । इसलिये मैं श्चाप लोगोंको पुनः बता देना चाहता हूँ कि श्चाप-श्रव यह श्रन्छी तरह सममलें कि जबतक श्रहिंसा-को नहीं ऋपनाएँगे, जिसका कि श्रेय भगवान वीरको है, तबतक हम सुखी नहीं हो सकते।

(२-४-१९३९)

#### भाषण श्री बैजनाथजी बाजोरिया M. L. A.

सभापित महोदय तथा उपस्थित भाइयो और देवियो ! सबसे प्रथम मैं भगवान श्री महावीरके प्रति ऋपनी श्रद्धाँजिल ऋपित करता हूँ । महावीरजीका जन्म ऐसे समयमें हुआ था जब कि धर्मके नाम पर यज्ञ तथा होमादिमें हिंसाकी मात्रा बहुत ही ऋषिक हो गई थी तथा ऋगेर भी नाना प्रकारसे प्राणि मात्रको सताया जा रहा था । ऐसी स्थितिमें भग रान महावीरने संसारको ऋहिंसाका

परम उपदेश देनेक कियेलिये-संसारको ऋहिं
सक बनानेके लियेजन्म ब्रह्मा किया था।
ऋहिंसा शब्दका ऋथे
केवल पशु-हिंसाके
निषेधसे ही नहीं है,
बिल्क किसी भी प्राम्मी
के जीवको ननसं, मनसं, बचनसं किसी भी
प्रकारसे दुःख न पहुँचाना उसीका नाम
ऋहिंसा है। ऋहिंसाको हमारे धर्ममें प्रधान



भेठ वैजना । बाजोरिया एम. एत. ए.

सेठ वैजनाथ बाजोरिया भारतके एक प्रमुख व्या-पारी होते हुए भी अपना अधिकांश समय धार्मिक और लोकोपयोगी कार्योमें व्यतीत करते हैं। अपन भारतकी प्राचीन सभ्यताके कहर पद्मपाती हैं। सनातनी रीतिरिवाजकी समर्थक जनताके आप केन्द्रीय असेम्बली में एक विश्वस्त प्रतिनिधि हैं।

भाइयो ! श्राहिंसाके महत्वका वर्णन पूर्ण क्रपेण करना मेरे ऐसे सामान्य व्यक्तिका कार्य नहीं हैं। भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीने श्रीमद्भगवद् गीतामें इस प्रकार कहा है:—

भयं स त्त्वसं शुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्र यज्ञश्र स्वाध्यायस्तप ऋार्जेयम् ॥ ऋहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् । दया भतेष्वलोलुष्यं मार्दवं हीरचापलम् ॥

द्रोहो नाति मानिता ।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥
निर्भयता, श्रद्भतः
करणकी शुद्धि, ज्ञान
श्रीर योगमें निष्ठा,
दान, इन्द्रिय-निम्नह,
यज्ञ, वेद पढ़ना, नप,
सीधापन, श्रिहिंसा,
सच वोलना, क्रोध न

करना, त्याग, शान्ति,

चगुलखोरी न करना,

तेजः**द्यमा धृतिःशोचम** 

निर्लोभता, कोमल स्वभाव रखना, लजा, चंचलताका त्याग, तेज, ज्ञमा, धीरता, पवित्रता किसीसे घृणा या वैर न करना, श्रपनेको बड़ा समक्ष कर घमंड न करना। ये २६ देवी सम्पत्तियाँ हैं। ये उन्हींमें होती हैं जिनका श्रागे भला होने वाला होता है।

इसलिये, भाइयो और देवियो ! मैं आपसे

धर्म माना गया है, इसीलिथे श्रुति है- "श्रहिंसा परमो धर्मः ।" भगवान् महावीरने सारं संसारमें श्रहिंसाकी महिमाको प्रज्वलित किया सबके हृदयमें दयाका संचार किया, उस समय प्रजा जो हिंसात्मक थी, उसे श्रहिंसात्मक बनाया, हिंसासे जो श्रनर्थ हो रहे थे, उनसे संसारका उद्धार किया श्रीर जो लोग अपने धर्मको भूल रहे थे उन्हें सन्मार्ग पर लगाया। सानुरोध विनय करता हूँ कि श्राप इन वाक्योंके अनुसार चलकर श्रपने जीवनको पवित्र बनावें।

श्राज भी महात्मा गान्धीने श्रिहंसाके परम तक्त्वके श्राधार पर ही हमारे इस प्यारे भारतवर्ष-को जो परतन्त्रताकी बेड़ीमें जकड़ा हुश्रा है, स्वतन्त्र बनानेका दृढ़ संकल्प किया है श्रीर उसी श्रिहंसाके बल पर यह देश स्वतन्त्रताकी श्रोर श्रायसर हो रहा है। जब कि योरुपमें रक्त-पातकी तैयारियाँ हो रही हैं श्रीर युद्धकी भीषण श्रिग्नमें श्राहुति हो जानेके भयसे शान्ति-रचाकी चेष्टा हो रही हैं, उस समय हमारे देशमें श्रिहंसाका सिद्धान्त उन्हें नत-मस्तक कर रहा है। श्रिहंसाका सामना कोई भी शत्रु नहीं कर सकता, श्रन्तमें उसे परास्त होना ही पड़ता है।

भाइयो ! श्राजकल सुधारकी श्रांधी बह रही हैं स्थान स्थान पर हमें श्रपने धर्म-पथसे विमुख होने-के उपदेश सुनाये जा रहे हैं । श्रपनी धर्म-रूढ़ियों-को मानने वालोंको कूप मंड्क कहा जारहा है । मैं श्राप लोगोंको ऐसे उपदेशोंसे सावधान करता हूँ। श्रापको श्रपने धर्म-पथसे कदापि विचलित न होना चाहिये । श्रपने धर्मके श्रनुसार सब कोईको चलना वांछनीय है, हमारे धर्ममें जो दोप दिखलाते हैं वे भूल करते हैं। "सहजं कर्म कौन्तेय सदोष मिप न त्यजेत्" के श्रनुसार श्रपने स्वाभाविक कर्म में दोष भी हो तो उसे न छोड़ना चाहिये । कारण भगवान्के नामके श्रतिरिक्त दोष सभीमें पाया जा

सकता है। परन्तु हम लोगोंको ऋपने धर्म ऋपने कर्म पर ऋटल रहना चाहिये, इसीमें हमारा कल्याण हैं इसीसे हम मोज्ञ प्राप्त कर सकते हैं।

भाइयो ! श्री महावीरकी जन्म-तिथिके दिन भारतवर्षमें छुट्टी मनाई जाय श्रीर सरकारकी श्रोरसे वह दिन प्रत्येक वर्ष छुट्टीका दिन घोषित कर दिया जाय इस बातका मैं सहर्षश्रनमोदन करता हूँ। जबिक जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रीके दिन तथा यहाँ तक कि ईसामसीह तथा महम्मदके जन्म दिनोंकी सार्वजनिक छुट्टियाँ होती हैं, तब मैं नहीं समभता कि श्री महावीरके जन्म दिनकी छुट्टी क्यों न हो। श्राज भारतवर्षमें जैनियोंकी संख्या ५० लाखसे कम नहीं हैं। इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी उनके धर्म संस्थापककी जन्म-तिथिको छुट्टी न हो इस बातका मुभे श्रात्यन्त खेद है। तथा जिसमें उन्हें यह बुट्टी प्राप्त हो जाय इस शुभकार्यमें मैं सदैव उनके साथ हूँ । लेकिन इस छुट्टीके दिन, जैन भाइयोंको यह न चाहिये कि श्रपना समय व्यर्थके कार्योंमें गँवावें। उस दिन उन्हें अपने भग-वान महावीरके शुभगुणोंका गान करना चाहिये श्रीर उनके उपदेशोंको दोहरा कर हृदयंगम करना चाहिये, जिससे कि वे श्रपने धर्मको भूल न जाएँ उस पर दृढ रह कर श्रवना कल्याण करनेमें समर्थ हों। इतना कह कर मैं श्रपना भाषण समाप्त करता हूँ श्रौर श्रपनी त्रृटियोंके लिये त्रमा प्रार्थी हूँ।

(१ श्रप्रैल ३९)



# ज्ञान पर लीबनिज\*

#### [ श्री वारायग्राप्रसाद जैन बी.एस सी. ]

उलमाः पर्यात या त्रुपयातः सुलभा या उलमाः पर्यात या श्रपयातः तात्कालिक या सङ्केतात्मक । पूर्ण ज्ञानको साफ, सुलभा, पर्यात श्रीर तात्कालिक होना चाहियेः यदि वह इन कसौटियों में से किसी एक पर टीक नहीं उत्तरता तो वह न्यूनाधिक श्रपूर्ण है। इसलिये हम ज्ञानकी दर्जाबन्दी निम्नलिखित तस्तीबसे कर सकते हैं:—

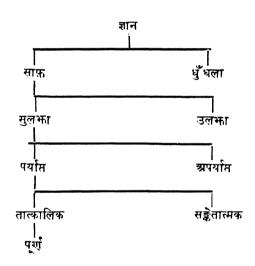

हमारा किसी वस्तुका ज्ञान धुँधला है, जब कि हम उसको फिर शनाख्त न कर सकें ख्रीर शेष दूसरी तमाम चीज़ोंसे उसे छाँट न सके । हमें गुलाबके ख्रीर बहुतसे साधारण फूलोंका ज्ञान साफ़ है; क्योंकि हम उन्हें यक्कीनके साथ (निश्चित रूपसे) शनाख्त कर सकते हैं। जिन लोगोंसे हम प्रायः मिलते रहते हैं या अपने घनिष्ठ मित्रोंमेंसे किसीका हमारा शान साफ है; क्योंकि उन्हें जब कभी हम देखते हैं बिना हिच-किचाहट, पूरे यक्तीनके साथ, उनकी शनाख्त कर लेते हैं। जौहरीको रत्नोंका शान साफ़ होता है, पर एक साधारण व्यक्तिको धुँधला।

साफ़ ज्ञान उलभा हुन्ना होता है जबकि हम जानी हुई वस्तुके भागों न्नीर गुर्णोमें तफ़रीक़ (भेद ज्ञान) न कर सकें, उसे सिर्फ न्नाविभाजित रूपमें जान सकें।

हालाँकि कोई भी श्रपने मित्रको तत्वण जान जाता है श्रीर शेप तमाम लोगोंसे उसे छाँट सकता है, तो भी उसके लिये यह बता सकना बहुधा श्रमम्भव होता है है कि वह उसे कैसे श्रीर किन चिन्होंसे जानता है-भले ही वह उसकी शक्ल-सूरतका श्रात्यनत स्थूल रूपसे वर्णन कर सकें। एक व्यक्ति, जिसे चित्रकलाका श्रभ्यास नहीं, जब घोड़ा या गाय जैसी परिचित चीज़का चित्र खींचनेकी कोशिश करता है तो उसे जल्द पता चल जाता है कि उसे उसकी शक्लका सिर्फ उलका हुआ ज्ञान है, जबिक एक कलाकारको उसके इर त्र्यवयवका सुलमा हुन्ना ज्ञान होता है। रसायन-शा<del>द्य</del> वेत्ताको सोने चाँदीका सुलक्षा हुआ साफ ज्ञान होता है; क्योंकि वह दावेके साथ न सिर्फ यह बता सकता है कि श्रमक धात वास्तवमें सोना है या चाँदी बल्कि उन गुणोंका भी यथार्थ स्पष्ट वर्णन कर सकता हैं जिनके द्वारा वह उसे जानता है श्रीर यदि ज़रूरी हो तो, श्रीर भी बहुतसे श्रन्य गुणोंको बता सकता है । लेकिन जब

<sup>\*</sup> लीवनिज ( Leibnitz ) संसार का महान् गिर्यातज्ञ और दार्शनिक ।

हम 'वैधानिक गवर्नमेंट' या 'सम्य' राष्ट्रका जिक करते हैं तो हमें इनका सिर्फ अनिश्चित विचार रहता है। इन शब्दोंक अर्थ न तो साफ हैं न सुलक्षे हुए। यही बात स्पशों, स्वादों, सुगन्धियों, रंगों और आवाज़ीं-के विषयमें भी है, इनका ज्ञान साफ हो सकता है, पर उस अर्थमें सुलक्षा हुआ नहीं जिसमें कि लीवनिज़ इस शब्दका प्रयोग करता है।

पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त शब्दोंसे जो श्रन्तर लीवनिज प्रकटाना चाहता था उसे वताना श्रासान नहीं । वह कहता है—-"जब हर चीज़ जिसका ज्ञान सुलाभी कोटिमें श्राता है पूरे तौरसे सुलाभे रूपमें जानली जाती है या जब श्रन्तिम विश्लेपण पहुँच जाता है तो ज्ञान पर्याप्त होता है। कदाचित् में नहीं जानता कि इसका कोई कामिल उदाहरण दिया जा सकता है—संख्यात्रोंका ज्ञान श्रलबता इसका उदाहरण कहा जा सकता है।"

तय वस्तुके पर्याप्त ज्ञानके लिये हमें न केवल वस्तुके उन श्रवयवोंकी ही तमीज़ होनी चाहिये जिनसे कि
उस वस्तुका ज्ञान हुश्रा था बल्कि उन श्रवयवोंके श्रवयवों की भी। उदाहरण रूपसे कहा जासकता है कि हमें
शतरंजके तख्नेका पर्याप्त ज्ञान है; क्योंकि हम जानते
हैं कि वह ६४ वगोंसे बना है श्रीर उनमेंसे हर वर्गको
हम मुलमें हुए रूपसे जानते हैं—हरएक वर्ग चार
बराबरकी सरल रेखाश्रों से बना है, जो कि समकोण
बनाती हुई मिलती हैं। फिर भी यह नहीं कहा जासकता कि हमें सरल रेखाका मुलमा हुश्रा ज्ञान है;
क्योंकि उसकी हम भली भाँति परिभाषा नहीं दे सकते
या उसका सरलतर रूपमें विश्लेषण नहीं कर सकते।
पूर्णरूपसे पर्याप्त होनेके लिये हमारे ज्ञानको विश्लेषणके बाद विश्लेषणको श्रवन्तवार तस्लीम करना
चाहिये, गोया पर्याप्त ज्ञान श्रसम्भव होगया। लेकिन

डाक्टर टॉम्सन का मत है कि हम उस ज्ञानको पर्याप्त
मान सकते हैं जो कि विश्लेषण को लिखत उद्देश्यके
लिये काफ़ी दूर तक ले जाता है। जैसे कलसाज़को
मशीनका पर्याप्त ज्ञान है यदि वह न सिर्फ़ उसके कुल
पहियों और हिस्सोंको जानता है बल्कि उन हिस्सोंके
उद्देश्य, द्रव्य, रूप, और कार्य को भी जानता है; इसके
अलावा वशर्तेकि वह उस द्रव्य की कल-सम्बन्धी
खूवियोंको और शक्लोंकी उन विशेषताओंको भी
जाने जो कि मशीनके काममें प्रभाव डालती हैं। लेकिन
उससे यह आशा नहीं रक्ली जा सकती कि वह इससे
भी आगे बढ़े और यह समकाये कि 'अमुक प्रकारका
लोहा या लकड़ी मज्युत या कमज़ोर क्यों है', 'तेल
क्यों चिकना कर देता है' या यह कि 'यान्त्रिक शक्तियोंके सिद्धान्त किन स्वयं सिद्धियों पर आधार रखते हैं।'

श्चन्तमें, हमें संकेतात्मक श्रौर तात्कालिक ज्ञानके श्चत्यन्त श्रावश्यक श्चन्तरको ध्यानपूर्वक देखना चाहिये।

तात्कालिक ज्ञान वह है जिसे हम इन्द्रियों द्वारा सीधा या मनसे तत्त्वण प्राप्त करें। हम तात्कालिक रूपसे जान सकते हैं कि वर्ग या पट्कोण क्या है, लेकिन सहस्रभुजको इस प्रकार जानना भुश्किल है।

हम १००० भुजात्रोंकी श्रीर १००१ भुजात्रोंकी शक्लों के फर्कको देखते ही नहीं बता सकते श्रीर न हम ऐसी किसी शक्लकी पूर्णतया श्रपने मनमें कल्पना ही कर सकते हैं। इसे हमने सिर्फ नामसे या संकेतात्मक रूपसे जाना है। तमाम बड़ी संख्याएँ जैसे प्रकाशकी रफ्तार (१८६००० मील प्रति सिर्फेड), सूर्यकी दूरी (६३००००० मील) बतानेवाली या ऐसी ही श्रीर, हमें सिर्फ संकेतोंसे ज्ञात हैं, श्रीर हमारी कल्पनाशक्तिके बाहर हैं।

अनन्त भी ऐसे ही तरीकेसे जाना जाता है। हम बुद्धिसे उस क्क्सुले परिचित हो सकते हैं जिसका ज्ञान हमें हिन्द्रियों-द्वारा कभी न होता। हम न-कुछ, रहन्य, परस्पर विरोधी, नास्तित्व, विचारातीत तकका जिक करते हैं, हालाँकि ये शब्द उस बातको जनाते हैं जिसको मनमें कभी मूर्तिमान नहीं किया जासकता बल्कि सिर्फ संकेतात्मक रूपमें जिसका विवेचन किया जा सकता है।

श्रक्कगणित श्रीर बीजगणितमें प्रधानतः चिन्हात्मक (संकेतात्मक) ज्ञान ही हमारा विषय होता है; क्योंकि श्रक्कगणितके किसी लम्बे प्रश्नमें या बीजगणितके सवालमें यह ज़रूरी नहीं है कि हम हर क़दम पर संख्यात्रों श्रीर संकेतोंके श्रथोंको मनके श्रागे उप-स्थित करें।

लेकिन रेखागियातमें हम हर क्रदमकी सत्यताके सहज (तात्कालिक) ज्ञानसे तर्कना करते हैं; क्योंकि हम विचाराधीन शक्लोंकी शक्लोंको मनके सन्मुख लाकर यह देखते हैं कि आया उन शक्लोंमें इच्छित विशेपताएँ वाकर्ड हैं।

संकेतात्मक श्रीर तात्कालिक तरीक्रोंके तुलनात्मक लाभोंके विषयमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। संके-तात्मक कम अमसाध्य होता है श्रीर विशालतम रूपसे लागू होनेवाले उत्तर देता है; लेकिन तात्कालिकके समान विषयकी स्पष्टता श्रीर उस पर श्राधिकार संके- तात्मक कभी नहीं देता।

जो गिरातसम्बन्धी विषयों के लिये कहा गया है वहीं सब प्रकारके तकों में लागू किया जा सकता है; स्थोंकि शब्द भी श्रु बस या क खग की तरह चिन्ह ही हैं श्रीर उनके अर्थों के स्पष्ट ज्ञानके बिना भी तर्क की जा सकती है।

विद्यार्थी या पाठकमें वस्तुश्चोंके शानके बजाय श-ब्दोंको श्चपनानेसे श्चिक बुरी श्चादत नहीं । धर्मग्रन्थमें श्चात्मा, परमात्मा, पुराय पाप, स्वर्ग नरक, संसार मोद्ध श्चादिके बारेमें पढ़ना श्चीर मनमें इन शब्दोंका भाव स्पष्ट न हो तो इनका पड़ना शायद न पढ़नेसे बदतर है।

न रसायन श्रीर न प्राकृतिक दर्शन शास्त्रके प्रंथोंसे (जहाँ सैंकड़ों नये शब्द मिलेंगे जो कि उसे मात्र खोखले श्रीर उलमें चिन्ह दिखाई देंगे) कोई विशेष लाभ उठा सकता है तावक्ते कि वह स्वयं प्रयोगोंका निरीक्षण श्रीर वस्तुश्रोंका परीक्षण न करे। इस कारण हमें श्रुपनी इन्द्रियोंसे वस्तुश्रोंके रूप, गुण, श्रीर परिवर्तनोंसे परिचित होनेका कोई भी श्रुवसर नहीं छोड़ना चाहिये, ताकि जिस भाषाका हम प्रयोग किया करते हैं; जहाँतक सम्भव हो सहज, तात्कालिक रूपमें प्रयुक्त की जा सके श्रीर हम उन बुद्धि-विरुद्ध बातों श्रीर प्रमाणाभासोंसे बच सकें जिनमें कि इस श्रुन्यथा पड़ सकते हैं।

DE CONTRACTOR

# सुमाषित

'श्रात्म-संयमसे स्वर्ग प्राप्त होता है, किन्तु श्रासंयत इन्द्रिय-लिप्सा रौरव नर्कके लिये खुली शाह-राह (खुला राज मार्ग) है।'

'त्रात्म-संयमकी, त्रपने खज़ानेकी तरह रह्मा करो, उससे बदकर इस दुनियाँमें ऋपने पास श्रीर कोई धन नहीं है।'



# हेमचन्द्राचार्य-जैनज्ञानमन्दिर

**न श्री हेमचन्द्राचार्यका** परिचय पाठक <mark>श्र</mark>नेकान्तकी गत तीन किरणोंसे पद रहे हैं उनकी पुरायस्मृतिमें हाल ही गुजरातकी पुरातन राजधानी पाटण शहरमें एक विशाल जैनज्ञानमन्दिरकी स्थापना होकर उसकी उद्घाटन-क्रियाके लिये 'हेम-सारस्वत-सत्र' नामसे एक बड़ा भारी उत्सव गुजराती साहित्य-परिपदकी स्रोरसं गत ७, ८, ६ अप्रैलको नेता श्रीर बम्बई गवर्नमेयटके गृहसचिव श्री॰ कन्हैयालाल माणिकलालजी मुनशीकी श्रध्यवतामें मनाया गया है। मन्शीजीके ही पवित्र हाथोंसे ७ श्राप्रैलको दिनके ३ वजे इस मन्दिरकी उद-घाटन-क्रिया सम्पन हुई है। उद्घाटनादिके श्रवसरपर श्रापके जो भाषण हुए हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण, सार-गर्भित तथा गुजराती भाइयोंमें साहित्यसेवाकी भावना-को श्रीर भी श्रधिक जागृत करने वाले थे। प्रन्थसंप्रहके प्रदर्शनमें एक बड़ा-सा ट्रंक ताड़पत्रीय शास्त्रोंके ट्टे फुटे पत्रोंसे भरा हुआ रक्खा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए मुन्शीजीका हृदय भर श्राया था श्रीर उन्होंने उपस्थित जनताको लच्य करके कहा था- 'शास्त्रोंके ट्टे-फ्टे पत्रोंके इस देशको देखकर हृदयको रोना आता है ! हमारे बुजुर्ग दादाश्रों तथा साधु-महाराजोंने परम्परा-से जिस ऋट्ट खज़ानेको सुरिद्धित रक्खा था वह इस प्रकार नष्ट होगा, उनकी संतान ऐसी नालायक निकलेगी-- उनके साहित्यको नष्ट करेगी, ऐसा उन्होंने

कभी भी सोचा-समका नहीं होगा !!!

मुंशीजीकी हेमचन्द्राचार्यके प्रति श्रद्धा-भक्ति श्रौर साहित्योद्धारकी उत्कट भावनाका पता इतने परसे ही चल जाता है, कि श्रापने बम्बईमें भी हेमचन्द्राचार्यका स्मारक कायम करनेके लिये ३५ हज़ार रुपये तो एकत्र कर लिये हैं श्रौर ५० हज़ारसे ऊपर श्रौर एकत्र करने का श्रापका प्रयत्न चालू है। श्रतः ऐसी सच्ची लगनवाले एक प्रसिद्ध पुरुषके हाथों इस ज्ञान-मन्दिरका उद्घाटन बहुत ही समुचित हुश्रा है श्रौर वह उसके उज्ज्वल भविष्यका द्योतक है। उद्घाटनके समय तक मन्दिरमें पन्दरह हज़ारके करीब प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों श्रौर बहुतसे बहुमूल्य चित्रोंका संग्रह हो चुका था, जिन सबकी कीमत लाखों रुपयोंमें भी नहीं—श्राँकी जा सकती। श्रस्त।

यह ज्ञानमन्दिर किसने बनवाया ! किस उद्देश्यसे बनाया ! किसकी प्रेरणासे बना ! कितनी लागतमें इसका निर्माण हुआ ! इसके निर्माणमें क्या कुछ विशेषता है ! और इसमें संग्रहीत प्रंथ-राशि आदि सामग्री कहाँसे प्राप्त हुई ! ये सब बातें ऐसी हैं जिन्हें जाननेके लिये हर एक पाठक उत्सुक होगा । हालमें प्राप्त हुए गुजराती पत्रोंमें इन विषयोंपर कितना ही प्रकाश डाला गया है, उन्हीं परसे कुछ परिचय यहाँ 'अनेकान्त'के पाठकोंके लिये संकलित किया जाता है ।

#### ज्ञानमन्दिरके निर्माता और मेरक

यह ज्ञान-मन्दिर पाटण-निवासी तथा बम्बईके प्रसिद्ध औहरी सेठ हेमचन्द मोहनलाल जीने बनवाया है। श्रापके पिता श्री सेठ मोहनलाल मोतीचन्द जीको प्रवर्तक मुनि श्रीकान्तिविजयनी महाराजने उपदेश देकर ऐसे मन्दिरकी भारी आवश्यकता बतलाई थी श्रीर उनके भीतर उसके निर्माणकी भावनाको जायत किया था। वे स्वयं श्रपनी भावना पुरी नहीं कर सके; परन्तु सेठ हेमचन्दजीने पिताकी भावनाको मान देकर उसे मस्तक पर चढाया श्रीर उसकी पूर्त्यर्थ मन्दिर-निर्माणके लिये ५१००० ६० की स्वीकृति श्रीसंघको प्रदान करके एक सत्पुत्रका आदर्श सबोंके सामने रक्खा। ऋगपकी इस ५१ हजारकी भारी रक्कमसे ही ज्ञान-मन्दिरकी बिलिंडग तय्यार हुई है, जिसके उद्घा-टन श्रवसर पर मन्दिरके निर्वाहार्थ श्रापने दस हजार रुपयेकी श्रीर भी सहायता प्रदान की है। श्रपनी इस महती उदारता श्रौर सुदूरदृष्टताके लिये सेठ हेमचन्दजी निःसन्देह बहुत ही प्रशंसाके पात्र हैं, उन्होंने अपनी इस पुनीत कृतिसे जगतको ऋपना ऋणी बनाया है। श्रीकान्तिविजयजी महाराजकी श्रुतभक्ति, पुरातनसाहि-त्यक-रत्नांकी शुभभावना, समयोचित सूर्फ-बुफ श्रौर द्रहिशताकी भी प्रशंसा किये विना नहीं रहा जा सकता. जिनकी सत्प्रेरणाका ही यह सब सुफल फला है।

#### · मन्दिर-निर्माणका उद्देश्य

गुजरातके महाराजा श्री सिद्धराज जयसिंहदेव बड़ेही विद्वत्येमी तथा साहित्यरिक थे। उन्होंने अपनी
राजधानी अग्रिहलपुर पाटणमें एक राजकीय पुस्तकालयकी स्थापना की थी श्रीर तीनसी लेखकोंको रखकर
प्रत्येक दर्शनके सभी विपयोंसे सम्बन्ध रखनेवाली
पुस्तकोंकी अनेक नकलें कराई थीं। उनके बाद
गुजरातके पराक्रमी अधिपति राजा कुमारपालने इक्कीस
ज्ञान-भण्डार स्थापित किये थे श्रीर श्री हेमचन्द्राचार्यके
रचे हुए ग्रंथोंकी २१-२१ प्रतियाँ सुवर्णाच्रोंसे लिखाकर
तैयार कराई थीं। महामन्त्री वस्तुपाल-तेजपाल, मंत्री
पेथडशाह श्रीर मंडनमंत्री श्रादि दूसरे भी श्रानेक पुरूगोंने
ज्ञान-भण्डारोंकी स्थापनामें श्रापनी उपार्जन की हुई

त्रपार लद्मीका सद्रुपयोग किया था। गुजरातके ये सब ज्ञानमंडार जैनाचार्यों की प्रवल प्रेरणासे स्थापित हुए थे, फिर भी किसीको यह समक्तनेकी भूल न करनी चाहिये कि इनमें मात्र जैन-धर्मके साहित्यको ही एकत्र किया जाता होगा। ऐसा नहीं है—इन भंडारों में तो वेद, उपनिषद, गीता, जैनागम और बौद-पिटकोंसे लेकर न्याय, ज्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक, नाटक, छंद, श्रलंकार, काव्य, कोशादि सभी विषयोंके मूल प्रथ बड़ी लगन तथा दिलचस्पीके साथ इकड़े किए जाते ये और इस प्रकार भारतवर्षकी श्रमूल्य ज्ञान लद्मी वहाँ एकत्र होती थी।

इन भएडारोंके द्वारा ज्ञानलच्मीकी जो विरासत गुजरातको प्राप्त हुई है उसमें पाटणका नाम सर्वोपरि है। पाटगामें स्नाज जुदा-जुदा स्नाठ मुख्य शान-भएडार हैं, जिनमें ताड़पत्र तथा काग़ज पर लिखी हुई हजारी यंथ-प्रतियाँ मीजूद हैं--- उनकी क्रीमतका कोई तख्रमीना नहीं किया जा सकता । विद्वान् लोग इस संग्रहको देख कर चिकत होते हैं । संस्कृत साहित्यके प्रेमी पिटर्सन साहबने इन भएडारोंको 'श्रद्वितीय' लिखा है । बड़ौदा-नरेश स्व॰ महाराजा सयाजीराव गायकवाडको श्रापने राज्यके इन ज्ञानभएडारोका बड़ा श्रिभमान था । इन भएडारोंसे समय-समय पर ऐसे हिन्दू, बौद्ध तथा जैनग्रंथ उपलब्ध होते रहे हैं, जो श्रान्यत्र कहीं भी नहीं पाये जाते हैं। हालमें भट्टाकलंकदेवका 'प्रमागा-संप्रह्न' प्रन्थ भी स्वोपज्ञभाष्य सहित यहीं के भगडारसे मुनि श्री पुग्रयविजय-जीके सत्प्रयत्न-द्वारा उपलब्ध हुन्ना है, जो दिगम्बर-जैनो-के किसी भी भएडारमें नहीं पाया जाता था।

इन सन भएडारोंके बहुमूल्य प्रथ संरक्षाकी विशेष योजनात्रोंके साथ निर्माण किये गये एक ही मकानमें रक्ते जायँ तो उनका ठीक-ठीक संरक्षण होने श्रीर सुन्यनस्था तथा सुविधा होनेके कारण जनता उनसे यथेष्ट लाभ उठा सके, इसी उद्देश्यको लेकर छह वर्ष हुए पाटणमें इस ज्ञान-मन्दिरके निर्माणकी हलचल उत्पन हुई थी, जो श्राज बहुत श्रशोंमें पूर्ण हो रही है। साथ ही उक्त उद्देश्यमें कुछ वृद्धि हुई भी जान पड़ती है—श्रथांत् ऐसा मालूम होता है कि श्रन यह ज्ञान- मन्दिर इधर-उधरसे महत्वके प्राचीन ब्रन्थोंको संब्रह करके उनकी मात्र रत्ना श्रीर वहीं पर पढनेकी सुविधाका काम ही नहीं करेगा बल्कि ऐसे अलभ्य प्रन्थोंको प्रकाशित कर उन्हें सविशेषरूपसे लोकपरिचयमें लानेका यत्न भी करेगा जो अभीतक अप्रकाशित हैं। इसीसे उद्घाटनके श्रवसर पर मुन्शीजीने कहा था-- 'यह जो ज्ञान-मन्दिर तय्यार हुआ है वह पुस्तकोंको संग्रह करके ही न रक्ले बल्कि उन्हें छपाकर-उद्धार करके जगतको सौंपे।' इससे इस ज्ञान-मन्दिरका उद्देश्य कितना उत्कृष्ट तथा महान है श्रीर उसे पुरा करता हुआ यह ज्ञान-मन्दिर कितना ऋषिक लोकका हित-साधन करेगा-कितने ज्ञान-पिपासुत्रोंकी पिपासाको शान्त करेगा-उसे बतलानेकी जरूरत नहीं, सहृदय पाठक स्वयं समक सकते हैं। जिन प्रन्थोंकी प्राप्ति के लिये बहुत कुछ इधर-उधर भटकना पड़ता था ऋौर भएडारियोंकी मिन्नत ख़ुशामदें करने पर भी उनके दर्शन नहीं हो पाते थे, उनकी प्राप्तिका ऐसा सुगम मार्ग खुल जानेके कारण किस साहित्य-प्रेमीको हर्ष न होगा ?

पाटगुके उक्त आठ ज्ञान-भग्डारोंकी प्रमुख-साहित्य-सामग्री ही आभी तक इस ज्ञान-मन्दिरमें एकत्रित हुई है। आशा है दूसरे स्थानोंके ऐसे शास्त्र-भग्डारोंसे भी इस मन्दिरको शीघ ही महत्वके ग्रन्थ रत्नोंकी प्राप्ति होगी जहाँ उनकी रत्ना तथा उपयोगका कोई समुचित प्रयन्थ नहीं है।

#### मन्दिरकी निर्माण-विशिष्टता

इस ज्ञान-मन्दिरका निर्माण पाटणके पंचासरा पार्श्वनाथके भव्य मन्दिरके पास ही हुन्ना है। निर्माण-की योजना तय्यार करनेमें सेठ हेमचन्द जीको बड़ा भारी परिश्रम उठाना पड़ा है। सबसे पहले मन्दिरकी रचनाके लिये उन्हें हिन्दुस्तान तथा यूरोपके न्न्रपने मित्रों तथा कितने ही होशियार हॅंजिनियरोंके साथ खूब सलाह मश्विरा करना पड़ा; क्योंकि जरूरत इस बातकी थी कि मकान ऐसी रीतिसे बनाया जाय जिससे उसमें नमी, दीमक न्नादि जन्तु न्नीर न्नारमें ६५ +६५ पीटकी नीव पर

इस मकानकी योजना की गई है। उसके बाहरका दृश्य बहुत ही भव्य है। संगमर्मरकी विशाल सीढ़ियोंकी श्रेणी श्रीर उनके ऊपर एलोराके जगद्विख्यात गुहामन्दिरोंके दंगके सन्दर स्तम्भ इस मन्दिरके बनाने वालेकी विशा-लता श्रीर कला-प्रियताकी प्रतीति कराते हैं। ज्ञानमन्दिर-के अन्दर प्रवेश करने पर बीचमें विशाल हॉल श्रीर चारों तरफ़ सब मिलाकर सात खरड दृष्टिगोचर होते हैं। उनमें के दायें बायें हाथके पहले दो खएड साधारण दंग-के है श्रीर उनका उपयोग ज्ञानमन्दिरके श्रॉफिसके तौर पर किया जायगा। शेष पाँच खरड खास तौरसे लोहे-के बनाये गये हैं, जिससे उनके भीतरके प्रन्थ किसी भी स्थितिमें सुरित्तत रह सकें, ऋग्निका इन खएडों पर किसी भी तरहका अमर नहीं पड सकता। हवाके आने जानेके लिये भी इन खरडोंमें सब तरहका प्रवन्ध किया गया है, जिससे नमी नहीं पहुँच सकती श्रीर दीमक वगैरह जन्तु नीचे नीचे जुमीनमेंसे कभी कोई प्रकारका उपद्रव न कर सकें इसके लिये बहुत गहरी नीवमें नीले थोथेसे मिश्रित किया हुन्ना सीमेंट कंकीट भरा गया है। इन खरडों पर साथ ही साथ विशाल गैलरी भी बनाई गई है । यह मकान ज़मीनसे ८ फुट ऊँचा है, इसलिये वर्षाकालमें भी इसको कोई प्रकारका भय नहीं है । ३६ फीट ऊँचा होनेसे यह मकान खूब आकर्षक मालुम होता है।

इसमें सन्देह नहीं कि श्वेताम्बर भाइयोंका यह ज्ञानमन्दिर ज्ञान पिपासुत्रोंके लिये एक ज्ञान प्याजका काम देगा त्रीर देश-विदेशके हजारों विद्वानोंके लिये यात्राधाम बनेगा। इसके निर्वाहार्थ सेठ हेमचन्दकी उक्त दस हजारकी रकमके त्रातिरिक्त २१ हजारकी ह्यौर भी रकम कुछ गृहस्थोंकी तरफसे जमा हुई है श्रौर श्रिधिक रकम जमा करनेके लिये बम्बई तथा पाटनमें प्रयक्त जारी है, श्रौर ये सब भावीके शुभ चिन्ह हैं ।

इस लेखके संकलित करनेमें श्रीधीरजलाल टोकरशी
 शाहके लेखसे अधिक सहायता ली गई है, अतः
 उनका आभार मानता हूँ।

### मेरी अभिलापा

[ले॰--श्री रघुवीरशरण श्रग्रवाल एम.ए. 'घनरचाम' ]

(?)

श्रज्ञान निशान कर प्रसार, फैलाया फिरसे श्रन्धकार ! सब लुप्त हुश्रा वह पर्व-ज्ञान भारतको जिससे मिला मान !!

श्रव होवे तमका शीघ्र श्रन्त । चमक मुख्योत फिरमे श्रनन्त ॥

(?)

हिमाका फैला है म्बराज्य. मय भक्तग्रीय कुछ नहीं त्याज ! स्त्राचार नहीं, नहि मद्विचार, स्त्रपना-मा होता कहाँ प्यार !!

> हो जाएँ फिरमे मन मुधार । एमी मुज्योतिका हो प्रमार ॥

(3)

हा ' पड़ा परस्पर भेद भाव. उत्पन्न हुए जिससे कुभाव ! ऋल दम्म मोहका पड़ा जाल. पल-पलमे स्थानी नई चाल !!

> हों शुद्ध परस्पर प्रेम-भाव । मिट जाएँ सभी मन मिलन भाव ।।

(8)

हें धर्म क्रोड़में छिएं पाप. जिन नष्ट किया सब यश प्रताप ! हुक्रा सत्य धर्मका हा ! विनाश. पास्त्रण्ड मतोंके विस्त्रे पाश !!

> त्र्यव त्र्यनेकान्त' में हो विलीन । मुख्यपाएं सब ही धनीदीन ॥

#### एक बार

[ श्री॰ भगवतस्वरूप जैन 'भगवत्' ]

टट टटकर उलम गये हैं,
मेरी बीशाके सब तार '
उतर गया है भग्न-भाग्यसं,
प्यार श्रोर श्रादर सत्कार !!
च्यर्थ समभनं लगा उसे हैं,
श्रव यह स्वार्थ-पर्श-ससार !
प्रभो ' कृपाकर एकवार तो,
भरदो फिर रस-मय भनकार !!

मेरे इस मरु थल प्रदेशमें,
नीरसताका है ऋषिकार !
टुकराता है विश्व हृदय से,
दुर्वचनोंका दे उपहार !!
फुलं-फलं हुए द्रुम-दलसे,
वैचित है मेरा आकार !
प्रमां कृपाकर एकवार तुम,
करदो मुक्कमें रस संचार !!

नाविक मृर्ख, जर्जरित नीका, शेप नहीं जिसमें पतवार ! विमुख-वायु वह रही पयोनिधि, मचा रहा है हा-हाकार !! में हताश, निश्चेष्ठ, कर रहा, केवल चिन्ताका व्यापार ! प्रभो ! कृपाकर एकवार वस, पहुँचा दो मुक्तको उस पार !!

#### सरल-जेन-भ्रन्थमाला जबलपुर द्वारा मकाभित स्राप्त-जेन-धर्म पर

जोह्यस

श्री पंच सालाय त्रजी हुन्ज (साधुरी सम्पादक)—'मेंने 'सरल जैन-धर्म' पुस्तक पढ़ीं। सुसे बहुत पसन्य ग्राहें। ये बच्चोक लिये लार रीहरें हैं। जिस उद्देश्यमें सनाई गई हैं उसकी पृक्तिकें उद्योगमें प्रम्का सहयोग दे सकती हैं।' जैन-बन्ध—'ये चारों भाग आधुनिक प्रदतिनें लिखे गये हैं। विद्याधियोंकी सहलतासे सम्प्रानिक लिये जीवों, इन्हियों, पानीके कीटाएं, तेश्या, वीरवाशी, जनवहीं, तीनलोक, स्यादाद, प्राट कर्मोंके प्रास्त्र निस्त क्य आदि अनेक चित्र यथास्थान दिये हैं। इसने ये पुस्तकें चास्तवर्म "स्यत्न, जेन-धर्म" यन गई हैं।' प्रमार मन्यू—'ये चारों भाग बड़े रोचक दंग से तैयार किए गए हैं। इन्हें यलोधयोगी बनानेकें लिये आपने कई जैन विद्यानीकी सम्पति ली है। यथार्थमें पुस्तकें मीजदा बालक्ष्योगी जैन पुस्तकोंसे उपयोगिताम बढ़ी हुई हैं।' वैन-पाट—'चारों भागीके पदनेसे आशा होती है कि पुस्तकें किस उद्देश्यकी पूर्तिकों लच्च करके बनाई गई हैं, उन्हें पहल श्रंश तक पूर्ण कर सकेंगी। अनेक चित्रोंके दिये जानेने पुस्तकोंकी उपयोगिता बढ़ गई हैं। जो अपल क्या है वह श्रच्छा है।' जैन-मित्र—'जिनवाशीका चित्र बहुत बढ़िया है। यह बुनाव श्रच्छा है। चारों भागोंकी मेंनाकर पाटशालाके मेंत्रियोंकों देखना चारिये श्रीर उपयोगी समक्त पचार करना चाहिये।' श्रुमेंबन्सक—'पृस्तुत पूक्तकों में तो आपने जैनधमें समक्ति गूंद तल्वोंके पाटी, उदाहरणों, कविताशों, प्रश्नोत्तरों श्रीर आख्वानों द्वार समकानेका सफलवापुण प्रयत्न किया है। यो लोग जैनधमें समक्तन चाहते हैं, पर जिन्हें इतना अवकाश श्रीर जान नहीं कि बड़े र प्रस्थोंकों श्रीर विद्यान कर सकें उनके लिये इन पुस्तकोंके रूपमें बहुत श्रच्छा साधन उपस्थित कर दिया है। विश्वोंके समावेश में कठिन प्राप्तिक विषयोंकों समक्तन में बड़ी सरलता आ गर्द है।'

श्रपनी श्रपनी सम्मति मेजिये।

#### ार्याः अन्यस्य । अनेकान्तके नियम

- १. अनेकास्तका वार्षिक मुक्य २॥) रुष्येशमी है । वी. यी. से संगाने पर समयका काफी दुरापकोग होता है और शाहकोंको तीन आने रजिस्ट्रीके अधिक देने होते हैं। अतः सूच्य सनिधार्डस्से सेअनेमें ही दोनों ओर सुविधा रहती है ।
  - शनेकान्त अपने साइकी रम ता० को अन्छ। तरद जांच करके सेजा जाता है। जो इर हाजतमें र ता० तक सबके पास पहुँच जाना चाहिये। इसोलिये राहाँदेल पर ? ता० क्यो होती हैं। यदि किसी सासका अतेकान्त र ता० को व सिखे तो, अपने बाकप्रसं जिला पूरी कावी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर सिखे वह उस मासकी ४४ ता० तक हमारे यास पहुँच जाना चाहिये। देर होनेसे, बाकपरका बहाब, शिकावती एकके साथ व आने दूसरी प्रति किया मुख्य सेजनेसे ससुविधा होगी।
  - क्रतेकालके एक वर्षते करके ब्राह्म नहीं बनाये

- जाते । प्राहक प्रथम किरणते १९ वीं किरण तकके ही बनाये जाते हैं। एक वर्षकी क्रियुणसे दूसरे वर्षकी बीचकी किसी उस किरणतक नहीं बनाये जाते प्रनेकानिक नवीन वर्ष दीपावजीसे बारस्स होता है। १. पना बदलनेकी सुचना ता॰ १० तक कार्यालयसे
- पहुँच जानी चाहिये । सहिते दो महिनेके लिये पता बदलवाना हो, तो धपने पहाँके हाकवरको ही लिखकर प्रवन्य कर लेना चाहिये। प्राहकोंको " पत्र-व्यवहार करते समय उत्तरके लिए पोस्टेझ खर्चे भेजना 'चाहिये। साथ ही अपना शाहक मन्तर
  - भेजना 'चाहिये। साथ ही अपना झाहक नस्तर शौर पता भी स्पष्ट जिलना चाहिये, चान्यमा उत्तरके जिमे कोई मरोसा नहीं रखना चाहिये।
- धनेकान्तका मृत्य और प्रवन्ध संस्वन्धी एक किसी व्यक्ति विशेषका नाम न विश्वकर विश्व प्रतेसे भेजना चाहिचे । व्यवस्थापक "धनेकान्त"

कर्नाट सर्थम पीर बर नंग ४८ न्य देहली।

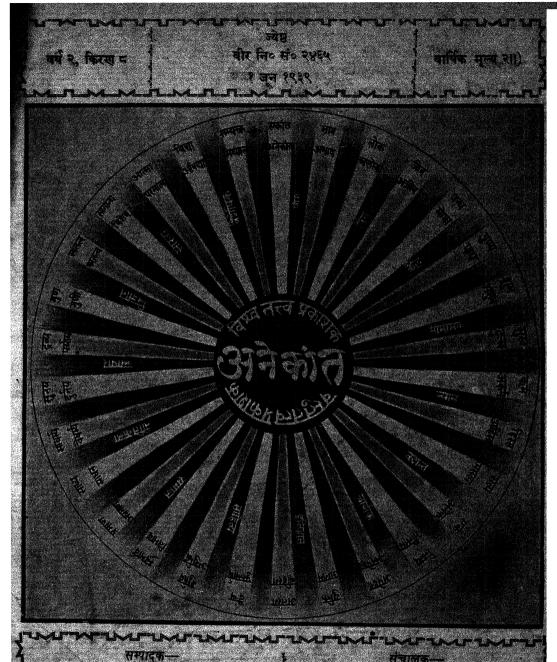

जुगलकिशोर ग्रुस्तार अधिष्ठाता नीर-सेवामन्दिर सरसावा (सहारनपुर) तंत्रालक— तनसुखराय जैन

कर्नाट सरकस पोठ बठ नं पृष्टं म्यू देहती

भागानाम्यात्मा । मुद्रक स्रोत प्रकाशक—स्रयोध्यायसार गोपलीयः।

### **% विषय सूची %**

| क्र । यस सूचा क्र                                                                                     |         |       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|
| •                                                                                                     |         |       | वृष्ठ                                            |
| १. समन्तभद्र वार्णा                                                                                   | •••     | •••   | ४३५                                              |
| २. ऋपग्रजित सूर्य ऋौर विजयोदया—[श्री० पं० परमानन्द शास्त्री                                           | •••     | •••   | ४३७                                              |
| ३. शिज्ञा ( कटानी )—[ श्री० यशपाल                                                                     | •••     | •••   | ४४२                                              |
| ४. ग्रमर प्यार ( कविता )—[श्री० "मगवत्" जैन                                                           | •••     | • • • | ४४२                                              |
| ५. मुभापित ( कविता )—[ श्री०नारायण                                                                    | •••     | •••   | ४४२                                              |
| ६. कथा कहानी [ ऋयोध्याप्रसाद गोयलीय                                                                   | •••     | •••   | ४४३                                              |
| <ul><li>अ) पृज्यपाद श्रौर उनकी रचनाएँ [ सम्पादकीय</li></ul>                                           | •••     | •••   | ४४५                                              |
| ⊏. सुभाषित ( कविता )—[ श्री० तुलसी, कवीर                                                              | •••     | •••   | ૪પૂર                                             |
| <ol> <li>पंछी ( गद्यगीन )—[ श्री० "भगवन्" जैन</li> </ol>                                              | •••     | •••   | 80,5                                             |
| ०. गयचन्द भाईके कुछ संस्मरण [ महात्मा गांघी                                                           | •••     | •••   | ૪પૂર્                                            |
| १. जागृति-गीत ( कविता )—[ श्री० राजेन्द्रकुमार ''कुमेरश''                                             | •••     | •••   | ४६२                                              |
| २. वीरप्रमुके धर्ममें जाति मेदको स्थान नहीं है—[ श्री० सूरजभानु वकील 👚                                | •••     | •••   | ४६३                                              |
| ३. सुभापित ( कविना )— [ श्री. चकवस्त, त्राकवर, दास, क्रजात्                                           | • : •   | •••   | ४७२                                              |
| ४. श्रावण कृष्ण प्रतिपदाकी स्मरग्गीय <b>तिथि</b> [ पं० परमानन्दजी                                     | •••     | • • • | ४७३                                              |
| ५. प्रवृत्ति पथ—[ श्री <b>श्र</b> ोय                                                                  | •••     | •••   | <i>૪</i> ૭ <b>પ્ર</b>                            |
| ६. वीर शासन-जयन्ती—[सम्पादकीय                                                                         | •••     | •••   | ४७६                                              |
| ७. जीवनके च्रनुभव—[ च्रयोध्याप्रसाद गोयलोय                                                            | •••     | •••   | ४७⊏                                              |
| 🛋 मेरे जैनधर्म-प्रेमकी कथा—[ श्री० वी. एल. मराफ                                                       | •••     | •••   | 150                                              |
| चित्र ग्रीर ब्लाक<br>रंगीन, हाफटोन अथवा लाइन<br>या<br>ब्लॉक बनवाने के लिये<br>निम्न पता नोट कर लीजिये | । चित्र |       | Y TWINIMIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANIANI |
| त्र्यापके त्रादेशका पालन ठीक समय पर किया                                                              | जाएगा । |       | Ž                                                |

मैनेजर—दी ब्लॉक सर्विस कम्पनी कन्दलाकशान स्ट्रीट, फतहपुरी—देहली।



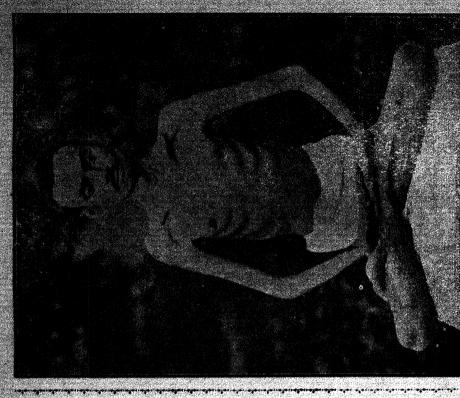

मेरे जीवनपर मुख्यताने कवि राजवन्द माईकी झाप पड़ा है। शतत्राय और रिकनकी घपका भी राजवन्य भाईने मुक्त किहरा प्रभाव डाला है। -मझागा गोध



नीति-विरोध-ध्वंसी लोक-व्यवहार-वर्त्तकः सम्यक् । परमागमस्य बीजं भुवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान-वीर-मेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा, जिल्सहारनप्र प्रकाशन-स्थान-कनॉट सर्कस, यो० व० नं० ४८, न्य देहली ज्येष्ट शुक्ल, बीरनिर्वाण सं० २४६५, विक्रम सं० १६६६

किरमा 🗲

### समन्तमद्र-काणो

प्रज्ञाधीशप्रप्रयोज्ज्वलगुरानिकरोद्भृतसत्कीतिसम्पद्-विद्यानन्दोदयाया ऽनवरतम खिलक्केश निर्णाशनाय । स्तादगौः सामन्तभद्री दिनकरुरुचिजित्सप्तभंगीविधीहा भावाद्येकान्तचेतस्तिमिरनिरमनी यो ऽकलंकप्रकाशा ॥

--- श्रष्टसहस्यां, श्रीविद्यानन्दाचार्यः

श्रीसमन्तभद्रकी वाणी—बाग्हेबी—बड़े बड़े बृद्धिमानों (प्रज्ञाधीशों) के द्वारा प्रपृजित है, उज्ज्वल गुणोंके समृहसे उत्पन्न हुई सत्कीर्विरूपी सम्पत्तिसे यक्त हैं, श्रपने तेजसे सूर्यके तेजको जीतने वाली सप्तभंगी विधिके द्वारा प्रदीप्त है, निर्मल प्रकाशको लिये हुए है और भाव-श्रभाव श्रादिके एकान्त पत्तरूपी हृद्यान्धकारको दूर करनेवाली हैं; वह वाणी तुम्हारी विद्या (केवलज्ञान) श्रौर श्रानन्द (श्रनन्त सुख) के खर्यके लिये निरन्तर कारणीभृत होवे श्रीर उमके प्रमाद्से तुम्हारे संपूर्ण दु:ख-क्रोश नाशको प्राप्त हो जावें ।

> श्रद्वैताद्याप्रहोप्रयह-गहन-विपन्निप्रहे ऽलंध्यवीर्याः स्यात्काराऽमोघमंत्रप्रणयनविधयः शुद्धसद्ध्यानधीराः ।

धन्यानामादेधाना धृतिमधिवसता मंडलं जैनमग्यू वाचः सामन्तभद्रचो विदधतु विविधां सिद्धिमुद्भृतमुद्राः ॥ —श्रष्टसहस्यां, श्रीविद्यानन्दः

स्वामी समन्तभद्रकी वाणी—वाक्तिरूप सरस्वती—अद्वैत-पृथक्त्व आदिके एकान्त आग्रहरूपी उग्र-ग्रह-जन्य गहन विपत्तिको दूर करनेके लियं अलंध्यवीर्या है—अग्रितिहत शक्ति है—,स्यात्काररूपी अमोघ मंत्रका प्रण्यन करनेवाली है, शुद्ध सद्ध्यान धीरा है—िनर्दोप परीचा अथवा सभी जाँच-पड़तालके द्वारा स्थिर है,—उद्भृत्मुद्रा है—ऊँचे आनन्दको देनेवाली है—धैर्यवन्त-धन्य-पुरुषोंकी अवलम्बनस्वरूप है और अग्र जैन मंडल है—जैनधर्मके अन्तःतेजको खूब प्रकाशित करने वाली है—; वह वाणी लोकमं नाना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे—उसका आश्रय पाकर लौकिक जन अपना हित सिद्ध करनेमें समर्थ होवें।

श्रपे च्लेकान्तादि-प्रवल-गरलोद्रेक-दलिनी प्रवृद्धाऽनेकान्ताऽमृतरस निषेकाऽनवरतम् । प्रवृत्ता वागेषा सकल-विकलादेश-वशतः समन्ताद्भद्रं चो दिशत् मुनिपस्याऽमलमतेः ॥

— श्रष्टसहस्यां, श्रीविद्यानन्दः

निर्मलमित श्रीसमन्तभद्र मुनिराजकी वह वाणी, जो अपे ता-अनपे चादिके एकान्तरूप प्रवल गरल (विष) के उद्रेकको दलने वाली हैं, निरन्तर अनेकान्तरूपी अमृतरसके सिद्धनसं खृब वृद्धिको प्राप्त हैं और सकलादेशों—प्रमाणों—तथा विकलादेशों—नयों—के अधीन प्रवृत्त हुई है, सब ओरसे तुम्हारे मंगल एवं कल्याणकी प्रदान करने वाली होवे—उसकी एकनिष्ठापूर्वक उपासना एवं तद्रृप आचरणसे तुम्हारे सब और भद्रतामय मंगलका प्रसार होवे।

गुणान्त्रिता निर्मलवृत्तमोक्तिका नरोत्तमैः कराटिवभूपणीक्रता । न हारयष्टिः परमेव दुर्लभा समन्तमद्रादिभवा च भारती ॥ —चन्द्रप्रभचरिते,श्रीवीरनन्द्याचार्यः

गुणोंसे—सूतके धागोंसे गूथी—हुई, निर्मल गोल मोतियोंसे युक्त और उत्तम पुरुषोंके कएठका विभूषण बनी हुई हार यष्टिको—मोतियोंकी मालाको—प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारती (वाणी) को पा लेना—उसे खूब समक्त कर हृद्यंगम कर लेना है, जो कि सद्गुणोंको लिये हुए है, निर्मल हुत्त (हुत्तान्त, चिर्मत, श्राचार, विधान तथा छंद) रूपी मुक्ताफलोंसे युक्त है श्रीर बड़े बड़े श्राचारों तथा विद्वानोंने जिसे श्रपनं कएठका श्राभूषण बनाया है—वे नित्त्र ही उसका उश्वारण तथा पाठ करनेमें श्रपना गौरव और श्रहोभाग्य समक्ते रहे हैं। श्रथांत् समन्तभद्रकी वाणी परम दुर्लभ है—उनके दचनोंका लाभ बड़े ही भाग्य तथा परिश्रनसे होता है



# त्रपराजितसूरि त्रौर विजयोदया

[ लेखक-पं० परमानन्दजी जैन शास्त्री ]

SK 23 SK

गम्बर जैन ग्रन्थंके टीकाकारों में ग्रपराजितस्रिका नाम भी खास तौरसे उल्लेखनीय तथा गीरवको प्राप्त है। ग्रापका दूसरा नाम 'श्रीविजय' ग्रथवा 'विजय' है, जो कि 'ग्रपराजित' का ही पर्यायनाम जान पड़ता है। पंज ग्राशाघरजीने 'मूलाराधना-दर्पण' में इस नामके साथ ग्रापका तथा ग्रापके वाक्यों का बहुत कुछ उल्लेख किया है । ग्राप ग्रपने समयके वंद्र भारी विद्वान् थे——दिगम्बर-श्वेताम्बर-साहित्यसे केवल परिचित ही न थे किन्तु दोनोंके ग्रन्तस्तत्त्वके मर्मको भी जाननेवाले थे। न्याय, व्याकरण, काव्य, कोश ग्रीर ग्रलंकारादि विषयोंमें भी ग्रापकी ग्रन्छी गति थी। भगवधी ग्रापधनाकी टीका-प्रशस्तमें ग्रापको 'ग्रारा-

क्ष देखो, 'द्यनेकान्त' वर्ष २, कि॰ १ पृ० ४७ पर 'भगवती द्याराधनाकी दृसरी टीका टिप्पियागँ' नामका सम्पादकीय जेख। तीयस्रिच्डामिण तथा 'जिनशासनोद्धरणधीर' तक लिखा है। श्रापकी कृतियों में 'भगवती श्राराधना' की एक संस्कृत टीका ही इस समय उपलब्ध है, जिसका नाम है 'विजयोदया'। यह टीका बड़े महत्वकी है। स्दम्मटिसे श्रयलोकन करने पर इसकी उपयोगिताका सहज ही में पता चल जाता है— इसमें श्रेय पदार्थोंका श्रच्छे देंगसे प्रतिपादन किया गया है श्रीर यह पढ़नेमें यड़ी ही एकिकर मालूम होती है। इस टीकाके एक उल्लेख परसे यह भी जाना जाता है कि श्रपराजित-स्रिने 'दश्वैकालिक' प्रन्थपर भी कोई महत्वकी टीका लिखी है, जिसकी खोज होनी चाहिये।

श्रपराजितसूरि कब हुए, कब उनकी यह 'विजयो दया' टीका लिखी गई श्रीर उनकी दूसरी रचनाएँ क्या क्या हैं, ये सब बातें श्रमी बहुत कुछ श्रन्धकारमें है। टीका प्रशस्तिमें भी इनका कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रशस्ति इस प्रकार है:----

"वन्द्रनिन्-अद्दाक्तेषकृत्याचार्य-प्रशिष्येख धारा-तीयस्रिच्छामियाना नागनिन्दगिष्णपादपद्यीपजात-मतिवलेन वसदेवस्रिशिष्येख जिनशासनोद्धरखधीरेख सञ्जयशः प्रसरेखापराजितस्रिखा श्रीनिन्दगियाना वचोदितेन रिचता भाराभनाटीका भीविजयोदया नाम्ना समासा॥"

इसमें बतलाया है कि 'इस टीकाके कर्ता अपरा-जितस्रि चन्द्रनिन्द नामक महाकर्मप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य श्रीर बलदेवस्रिके शिष्य थे, श्रारातीय श्राचार्योंके चूड़ामणि थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें धीर तथा यशस्वी थे, श्रीर नागनिन्दगणीके चरणोंकी सेवामे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुन्ना था श्रीर श्रीनिन्दगणीकी प्रेरणासे उन्होंने 'भगवती श्राराधना' नामक ग्रंथकी यह 'विजयो-दया' नामकी टीका लिखी है।'

इस प्रशस्तिमें दी हुई गुरुपरम्पराका श्रन्यत्र किसी प्राचीन शिला लेख या पट्टाविलमें ऐसा उक्केख नहीं मिलता जिससे टीकाकारके समयादिका ठीक निर्ण्य किया जासके। ऐसी स्थितिमें श्राचार्य श्रपगजितके समयादिका निर्ण्य करनेमें यद्यि कितनी ही कठिना-इयाँ उपस्थित हैं, फिर भी टीकामें प्रयुक्त हुए वाक्योंका गवेषगणपूर्वक श्रथ्ययन करनेसे समयादिके निर्ण्यमें बहुत कुछ सहायता मिल जाती है।

श्रपराजितसूरिने श्रपनी इस टीकामें श्रीकुन्दकुत्य, उमास्वाति, समन्तभद्रादि दिगम्बर श्राचार्योके अंशोके श्रतिरिक्त स्वेताम्बर सम्प्रदायके कल्पसूत्र, भावना तथा श्रावस्यकादि बंशोका भी उपयोग किया है । पुरातन दिगम्बराचार्योमं जैनेन्द्र व्याकरण श्रीर समाधितंत्र श्रादि प्रंथोके रचयिता श्राचार्य पूच्यपादका समय सुनिश्चित है श्रीर वह विकिमकी छुटी (ईसाकी पांचवी) शताब्दी

है। उनकी तत्त्वार्थसूत्र-व्याख्या 'सर्वार्थसिद्धि' का-इस टीकामें बहुत-कुछ अनुसरण किया गया है—उसके वाक्यों तथा आशयको 'तथा चोक्तं' 'तथाचाम्यध्यायि' श्रीर 'श्रन्ये' श्रादि शब्दोंके साथ श्रथवा उनके बिना भी प्रकट किया गया है—,जिससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रपराजितसूरि विक्रम की छठी शताब्दीके बाद हुए हैं। सर्वार्थसिद्धिके ऐसे कुछ वाक्य उन गाथाश्रोंके नम्बर-सहित जिनकी टीकामें वे पाये जाते हैं,टीका वाक्यके साथ, नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं:—

- (१) गाथा १८४७—तथा चोक्तं "पुकदेशकर्मसंचय-कच्चणा निर्जरा"(सर्वार्थसि० ग्र०१ स्०४) इति ।
- (२) गाथा नं०१८०—"रागोद्रेकात्प्रहाससम्मिभी-ऽशिष्टवाक्त्रयोगः कंदर्पः" (सर्वार्थ०न्त्र० ७-३२)
- (३) गाथा नं० १७७२—श्रन्ये तु भव परिवर्तनमेवं-वदन्ति—"नरकगतौ सर्वजघन्यमायुर्दशवर्षसहस्राणि । तेनायुषा तत्रोत्पन्नः पुनः परिभ्रम्य तेनैवायुषा तत्र जायते । एवं दशवर्षसहस्राणां यावंतः समयास्तावस्त्रस्वा तत्रैव जातो मृतः पुनरेकसमयाधिकभावेन श्रयस्त्रिशः स्सागरोपमाणां परिसमा पितानि ततः प्रच्युत्य तिर्यगातौ भन्तर्मुहूर्तायुः समुत्पन्नः पूर्वोक्तेन क्रमेण श्रीणि पस्त्योप मानि परिसमापितानि । एवं मनुष्यगतौ । देवगतौ नारकवत् । भ्रयं तु विशेषः एक्तिश्रास्सागरोपमाणि परिसमापितानि यावक्तव्रवपरिवर्तनम् ।"

(सर्वार्थ ०२--१०)

इसी प्रकार कर्मद्रव्यपरिवर्तन, नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन, दोत्रपरिवर्तनादिका स्वरूप भी सर्वार्थसिद्धिके दूसरे श्रध्यायके १०वें सूत्रकी व्याग्व्यामे लिया गया है। श्रास्त्रार्थ पूज्यपादने इन परिवर्तनोंका स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए इनकी पृष्टिके लिये श्रास्त्रार्थ कुन्दकुन्दकृत 'बारस श्रसुवंक्वा' अंथकी जो पाँच गाथाएँ 'उक्तं स्व' रूपसे दो थीं उनमेंसे तीन गांथां ऋषेंको ऋषराजितस्रिने भी उद्भृत किया है। जैसा कि टीकामें दिये हुए कालपरि-वर्तनके निम्न स्वरूपसे प्रकट है:—

(४) गाथा १७७७—इमस्य गाथायाः प्रपंत्रस्या-स्या—"उत्सर्पिययाः प्रथमसमये जातः कश्चिज्जीवः स्वायुषःपरिसमासौ मृतः स एव पुनः द्वितीयाया उत्सर्पि-वया द्वितीयसमये जातः स्वायुषः चयान्मृतः । स एव पुनस्तृतीयाया उत्सर्पिययास्तृतीयसमये जातः, प्रवमनेन क्रमेया उत्सर्पिया परिसमासा तथा भवसर्पिया [च] । एवं जन्मनैरंतर्यमुक्तं । मरयास्यापि नैरंतर्यं प्राद्यमेवं तावत्काक्षपरिवर्तनम् । उक्तं च—

उवसप्पिणिश्चवसप्पिणिसमयावित्रयासु णिखसेसासु । जादो मदो य बहुसो भमणेण दु कालसंसारे ॥''

( सर्वार्थं ०२--१० )

अपराजितस्रिने अपनी इस टीकामें, भट्टाकलंक-देवके तत्त्वार्थराजवार्तिकका भी कुछ अनुसरण किया है, जिसके दो नमुने इस प्रकार हैं—

"साध्यायाः क्रियायाः साधनानां समभ्यासीकरणं समाद्वारः समारम्भः।"

—तत्त्वा० रा०, ६-८ के वार्तिकका भाष्य । "साभ्याया हिंसादिकियायाः साधनानां समाहारः समारम्भः।"क

---भग० श्रा० टी० गाथा ⊏११

"प्राकाम्याऽभावो निम्नहः॥२॥ प्राकाम्यं यथेष्टं चारित्रं तस्याभावो निम्नह इत्याख्यायते । योगस्य निम्नहः योगनिम्नहः ।

# इन दोनी श्रवनरणोंमें जो परस्पर थोड़ा-सा साधारण भेद दृष्टिगोचर होता है उसका कारण दोनों प्रन्थोंकी वर्तमान मुद्रिन प्रतियोंका ठीक तौर पर सभ्पादित न होना भी हो सकता है। सम्पर्गातिविक्रेवयां ॥३॥
पूजापुरस्सरा क्रिया सत्कारः संवतो महानिति क्रोके
प्रकाराः क्रोकपंकिः एवमायेहकौकिकमनुदिश्य पारबौकिकंच विषय पुलं भनपेष्य क्रियमायो निप्रहोगुतिरिह्
परिगृहीतेति प्रतिपच्यर्थ-सम्यगिति विशेषणमुपादीयते॥"
—तत्त्वा० रा० ६-४, वा० २, ३

"कायवाङ्मनःकर्मणां प्राकाम्याभावोनिष्रहः यथेष्ट-चरिताभावो गुप्तिः । सम्यगिति विशेषणात् पूजापुरस्तरां क्रियां संयतो महानयमिति यशश्चानपेष्य पारस्रोकिक-मिन्द्रियसुसं वा क्रियमाणा गुप्तिरिति कथ्यते ।"

--- भग० ह्या० गाथा ११५

श्रकलंकदेवका समय विक्रमकी ७वीं शताब्दी सुनिश्चित है—वि॰ संवत् ७००में उनका बौद्धोंके साथ महान्वाद हुश्रा है श्रीर वे बौद्ध विद्वान् धर्मकीर्तिके समकालीन थे। श्रतः श्रपराजितस्रिका समय विक्रमकी ७वीं शताब्दीके बाद का जान पड़ता है। श्रीर चूँ कि, जहांतक मेंने इस टीकाको तुलनात्मक दृष्टिस श्रवलोकन किया है, मुक्ते इसमें श्रकलंकके बाद होनेवाले किसी प्रसिद्ध श्राचार्यका श्रनुकरण श्रथवा श्रवलम्बन मालूम नहीं होता, इक्तिये मेरी रायमें यह टीका द्वीं शताब्दीके मध्यकालकी बनी हुई होनी चाहिये। श्रीर ऐसी हालतमें श्रपराजितस्रिका समय श्रनुमानतः विक्रमकी द्वीं शताब्दीका मध्यकाल ही उपयुक्त जान पड़ता है।

मेरे इस कथनका समर्थन सम्पादक श्री जुगल-किशोरजीके उस फुटनोटसे भी होता है जिसे उन्होंने पं॰ नाथूगमजी प्रेमीके 'भगवतीस्त्राराधना स्त्रीर उसकी टीकाएँ' शीर्षक लेखके नीचे दिया था स्त्रीर जो निम्म प्रकार है:—

"इस टीकाके कर्ता द्यान्तार्य द्रप्यशनित द्रपनेको 'च--द्रनन्दीका प्रशिष्य द्यौर बलदेवसृश्का शिष्य लिखते हैं । चन्द्रनन्दीका सबसे पुराना उल्लेख जो श्रमी तक उपलब्ध हुन्ना है वह श्रीपुरुपका दानपत्र है, जो 'गोव-पैय' को ई॰ सन् ७७६ में दिया गया था। इसमें गुरु-रूपसे विमलचन्द्र, कीर्तिनन्दी, कुमारनन्दी श्रीर 'चन्द्र-नन्दी नामके चार श्राचार्योंका उल्लेख है (S. I. J. Pt. II, 88)। बहुत सम्भव है कि टीकाकारने इन्हीं चन्द्रनन्दीका श्रपनेको प्रशिष्य लिखा हो। यदि ऐसा है तो इस टीकाके बननेका समय द वीं-६वीं शता-ब्दी तक पहुँच जाता है। चन्द्रनन्दीका नाम 'कर्मप-कृति' भी दिया है श्रीर 'कर्मप्रकृति' का वेल्रके १७वें शिलालेखमं श्रकलंकदेव श्रौर चन्द्रकीर्तिके बाद होना बतलाया है, श्रीर उनके बाद विमलचन्द्र का उल्लेख किया है। इससे भी इसी समयका समर्थन होता है। बल रेवस्रिका प्राचीन उल्लेख श्रवस्त्रवेल्गोनके दो शिला-लेखों नं० ७ द्यीर १५ में पाया जाता है, जिनका समय क्रमशः ६२२ श्रीर ५७२ शक संवत्के लगभग श्रानुमान किया गया है। बहुत सम्भव है कि इन्हीं मेंसे कोई बलदेवसूरि टीकाकारके गुरु रहे हों । इनके समयसे भी उक्त समयको पृष्टि मिलती है। इसके भिवाय, नाग-नन्दीको भी टीकाकारने जो श्रापना गुरु बतलाया है वे वे ही जान पड़ते हैं जो 'ऋसग'कविके सुरु ये ऋौर उनका भी समय प्रवी-हवीं शताब्दी है। इस घटना-सम्बय परमें यह टीका प्रायः 🖛 वी हवीं शताबदीकी बनी। हुई जान पडती है।" क्ष

वादको मुख्तार साहबने श्रानेकान्तकी गत छठी किरगामें प्रकाशित श्राने 'श्रान्तरद्वीप न मनुष्य' शीर्षक लेखमें, इस समयको विकिमकी द्वां शताब्दी तक ही सीमित किया है, जिससे मेरे उक्त कथनको श्रीर भी पुष्टि मिलती है। दूसरे विद्वानोंको भी इस विषयमें विशेष श्रमुसन्धानके साथ श्रपना श्रमिमत प्रकट करना चाहिये श्रीर ऐसा यत्न करना चाहिये जिससे श्रपराजितस्रिका समय श्रीर भी श्रिधिक स्पष्टताके साथ सुनिश्चित हो जाय। श्रीशा है विद्वज्जन मेरे इस निवेदन पर श्रवश्य ही ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्रव में 'विजयोदया' टीका के विषयमें कुछ थोड़ा-सा श्रीर भी परिचय श्रपने पाठकों को करा देना चाहता हूँ। यह टीका 'भगवती श्राराधना' की उपलब्ध टीका-श्रों में श्रपनी खास विशेषता रखती है, इसमें प्रकृत विषयसे सम्बन्ध रखने वाले सभी पदार्थों के रहस्यका उद्घाटन युक्ति श्रीर श्रनुभवपूर्ण परिडत्यके साथ किया गया है। वस्तृतस्वके जिज्ञामुश्रों श्रीर खासकर मल्ले-खना या समाधिमरणका परिज्ञान प्राप्त करने के इच्छुकों-के लिये यह बड़े ही कामकी चीज़ है। श्राठ श्राश्वासां या श्राविकारों में इसकी समाति हुई है श्रीर प्रनथसंख्या, हस्तिकित प्रतियों के श्रनुसार, सब मिलाकर १३ हज़ार श्लोक प्रमाण है। विद्वानों के लिये यह श्रनुभव तथा विचारकी बहुत-भी सामग्री प्रस्तुत करती है।

इस टीकापर से यह भी पता चलता है कि इसके पूर्व 'भगवती श्राराधना' पर श्रीर भी कितनी ही टीकाएँ बनी हुई थीं, जिनका उल्तेख इस टीकामें 'केचित्', 'श्रपरे', 'परे', 'श्रन्ये', 'केपांचिद्व्याख्यानं', 'श्रन्येपां व्याख्यानं' श्रादि शब्दोंके द्वारा किया गया है। श्रीर जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

(गाथा नं० ६०) ''तिसमन् लोचहते लोचस्थिते इति केचित्।' 'ग्रन्थे तु वदन्ति 'लोयगदे इति पठंतः लोचंगतः प्राप्तः तस्मिन्निति''

(गाथा नं १४६) "श्राचार्याणां न्याख्यातृयां दशंनेन मतभेदेन । केचिक्तिचेपमुखेनैवं सूत्रार्थमुपपाद

ॐ देखो ऋनेकान्त, प्रथम वर्ष, किरण ३, पृ०१४८
 के दूसरे कालम का फुटनोट

यंत्यपरे नैगसादिविचित्रनयानुसारेण, श्रन्ये सदाचतु-योगोपन्यासेन । श्रपरे 'श्रदसयसत्थाणं होइ उवलर्दी' इति पठन्ति ।'

(गाथा नं २६१) ''झन्येपां पाठः परिविड्डदा-वधाणो—परिवर्धितावधानः परिविड्डदोवधाणो— परिवर्धितावग्रहः ।

इनके सिवाय और भी बहुत-सी गाथाश्चोंमें दूसरे टीकाकारों द्वारा माने गये पाठभेदोंको दर्शाया गया है, जिनसे यह स्पष्ट पता चलता है कि श्चपराजितसूरिके सामने कितनी ही दूसरी टीकाएँ भ० श्चाराधनापर उपस्थित थीं श्चौर उन सबका श्चवलोकन करके ही 'विजयोदया'की सृष्टि की गई है।'

इस टीकामें कितना ही ऐसा महत्वका वर्णन भी है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता श्रीर वह सब इस टीकाकी विशेषता है । उस विशेषताको समय समय पर स्वतंत्र लेखों द्वारा प्रकट करनेका मेरा विचार है। यहाँ नमूनेके तौरपर गाथा नं०११६ की व्याख्यामें 'संयमहीन तप कार्यकारी नहीं' इसकी पुष्टि करते हुए मुनि-श्रायकके मूलगुर्णो तथा उत्तरगुर्णो श्रीर आवश्यकादि कमोंके श्रानुष्ठान-विधानादिका जो विस्तारके साथ विशेष वर्णन दिया है उसका एक छोटासा श्रंश इस प्रकार है :—

''तद्द्विविधं मूलगुणप्रत्याख्यानमुत्तरगुणप्रत्याख्यानं । तत्र संयतानां जीविताविधकं मूलगुण-प्रत्याख्यानं । संयतासंयतानां श्रणुप्रतानि मूलगुण वत्र व्यपदेशभांजि भवंति तेषां द्विविधं प्रत्याख्यानं श्रल्पकालिकं, जीविताविधकं चेति । पत्त-मास-पर्यमासादि रूपेण भवित्यत्कालं साविधकं कृत्वा तत्रस्थृलं हिंसा, नृतस्तेयाश्रक्षपरिप्रहाञ्चाचरित्यामि इति प्रत्याख्यान मल्पकालकम् ।

श्वामरणमवधि इत्वा न करित्यामि स्थूलहिसा दीनि इति प्रत्यास्यानं जीवितावधिकं च। उत्तरगुण प्रत्याख्यानं संयत-संयतासंयतयोरिप भ्रल्पकालिकं जीवितावधिकं वा ।"

श्रर्थात्—वह प्रत्याख्यान दो प्रकारका है — मूलगुण प्रत्याख्यान श्रीर उत्तरगुणप्रत्याख्यान । उनमंसे संयमी मुनियों के मूल-गुण प्रत्याख्यान जीवनपर्यतके लिये होता है । संयतासंयत पंचमगुणस्थानवर्ती श्रावकके श्राणुवतोंको मूलगुण कहते हैं । यहस्थों के मूलगुणका प्रत्याख्यान श्रल्यकालिक श्रीर सर्वकालिक ऐसे दोनों प्रकारसे होता है । पन्न, महीना, छह महीने हत्यादि रूपसे भविष्यत्कालकी मर्यादा करके जो स्थूल हिंसा, श्रमत्य, चोरी, मेथुनसेवन श्रीर परिग्रहरूप पंच पापोंको में नहीं करूँगा ऐसा संकल्प करना श्रल्पकालिक प्रत्याख्यान कहलाता है । तथा में जीवनपर्यंत स्थूल हिंसादि पापंको नहीं करूँगा ऐसा संकल्प कर उनका जो त्याग करता है वह जीविताविधक प्रत्याख्यान है । उत्तरगुण-प्रत्याख्यान तो मुनि श्रीर यहस्थ दोनों ही जीवनपर्यंत तथा श्रल्पकालिक लिये कर सकते हैं ।

इस टीकामें, ५ वीं गाथाकी व्याख्या करते हुए, 'सिद्धप्राभृत' नामक प्रत्थका उल्लेख निम्न प्रकारसं किया है—

'सिद्धप्राभृतगदितस्वरूपसिद्धज्ञानमागमभावसिद्धः।'

त्रीर ७५३ नं० की गाथाकी व्याख्या करते हुए 'नमस्कारपाहुड' नामक प्रन्थका उल्लेख भी किया है। यथां-—

'नमस्कारप्राभृतं नामास्ति प्रन्थः यत्र नय प्रमा-यादिनिषेपादिमुखेन नमस्कारो निरूप्यते।'

विद्वानंकि। इन दोनी ग्रन्थोंका शास्त्रभंडागंकी कालकोटरियोंमंसे खोजकर पता लगाना चाहिये। श्रीर इनके विषयका परिचय भी प्रकट करना चाहिये।

वीरसेवामंदिर, सरसावा, ता० १२-४-१९३९

36

### शिका

[ श्री॰ यशपाख ]

गिरूजीने क्लासमें पढ़ाया—श्रापसमें मगदना दुरा है;

सात बरसके मुन्नूने गुरूजीकी बात सुनकी धीर पेटमें रखती।

संभ्याको पढ़कर घर जौटा तो उसने देखा कि माँ-बापमें भगवा हो रहा है।

उसने कहा --- माँ, बाज गुरूजीने बताया कि बापस में भगदना बुरा है; वह पाप है।

₩ ₩ ₩

अगले दिन गुरूजीने इहासमें पदाया—जीव हत्या बुरी है। जीवों पर दया करनी चाहिये।

सात बरसके मुझ्ने गुरूजीकी बात सुनली श्रीर पेटमें रखली।

संभ्याको पढ़कर घर लौटा तो उसने देखा उसके बाप बहुतसे जानवर मारकर लाए हैं। उसने कहा— पिताजी, खाज गुरूजीने बताया कि जीव हत्या बुरी है। जीवों पर दया करनी चाहिए।

**&** & **&** 

तीसरे दिन गुरूजीने झासमें पढ़ाया---भूखे-नंगेकी सहायता करनी चाहिए, वह पुण्य है।

सात बरसके मुन्ने गुरूजीकी बात सुनन्नी धीर पेटमें रखली।

संध्याको पदकर घर लौटा तो उसने देखा उसके भाईने एक भूखे-नंगे भिखारीको दरवाज़ेसे फटकार कर भगा दिया है।

क्षीये दिन सात बरसका मुक् स्कूल न गया। घर व वास्रोंने पृक्षा तो उसने कह दिया—गुरूजी घरता नहीं पदाते। →>ठ्राक्री क्षा

#### ग्रमर-ध्यार

[श्री भगवत्रवरूप जैन 'भगवत्' ]

जीवन-धन, हे जीवनाधार !

हैं पत्र-पुष्प यदि नहीं यहाँ-तो मैं श्रव दंूदुँ उन्हें कहाँ ? इस हृदय-कमल ही को लेकर-

चरणों को दूँ प्रेमोपहार ! यदि मिले न मुक्तको श्रग्नि कहीं-फिर होगी क्या श्रर्चना नहीं ? ले वन्हि वेदना की मन से-

श्रारती उतारू हर्ष-धार!

जल भी न मिले पर्वाह नहीं— निकलेगी मुँह से त्राह नहीं ? करुएोश ! न होगा कुछ विलम्ब-

हग-जलसे लुंगा पग पखार !

कळ भी न पास पर खेद नहीं होगा पजा में भेद नहीं ! बस, ऋमर-लगन हो, ऋमर-चाह-

बैठा हो मन में अमर-प्यार!

## सुमाधित

चार दिनन की चाँदनी, यह सम्पति संसार ।
'नारायन' हरि-भजन कर, यासौ होइ उबार ॥
तेरें भावें कछु करों, भलो बुरो संसार ।
'नारायण' त् बैटकें, श्रपनो भवन बुहार ॥
बहुत गई थोड़ी रही, 'नारायण' श्रब चेत ।
काल-चिरैया चुगि रही, निसदिन श्राय सेत ॥

# कथा कहानी

විතිය යන්න කරන කරන කරන ක

[ लं०--श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय ]

**東京西西西西西西西西西西西西西** 

( १= )

किन्हीं श्रात्म-ध्यानी मुनिराजके पास एक मो ज्ञ लोलुप भक्त बैठा था। उसे श्रपने धर्म-रत होनेका श्राभमान था। गृहस्थ होते हुए भी श्रपनेमें श्रात्म-संयमकी पूर्णता सममता था। मुनिराजके दर्शनार्थ कुळ स्थियाँ श्राई तो संयमाभिमानी भक्तसे उनकी श्रोर देखे बिना न रहा गया। पहली बार देखने पर मुनिराज कुळ न बोले, किन्तु यह देखनेका कम जब एक बारसे श्राधिक बार जारी रहा तो मुनिराज बोले—बत्स! प्रायश्चित लो!"

" प्रभो ! मेरा ऋपराध ?"

" श्रोह! श्रपराध करते हुए भी उसे श्रपराध नहीं समभते, बत्स! एक बार तो श्रनायाम किसी की श्रोर दृष्टि जा सकती हैं, किन्तु दोबारा तो विकारी नेत्र ही उठेंगे । श्रौर श्रात्मामें विकार श्राना यही पतनका श्रीगरोश हैं । श्रात्म-संयमका श्रभ्यासी प्रायश्चित द्वारा ही विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है।" मोन्न-लोलुप भक्तको तव श्रपने संयमकी श्रप्रांता प्रतीन हुई।

( १९ )

एक ध्यानाभ्यामी शिष्य ध्यान-मग्न थे कि मीकारेकी-मी श्रावाज करते हुए ध्यानमे विचलित

हो गए। पास ही गुरुदेव बैठे थे। पृद्धा—"बत्स ! क्या हुन्त्रा ?" शिष्यने कहा-"गुरुदेव ! न्त्राज ध्यानमें दाल-बाटी बनानेका उपक्रम किया था । श्रापके चर्णकमलोंके प्रतापसे ध्यान ऐसा श्रच्छा जमा कि यह ध्यान ही न रहा कि यह सब मनकी कल्पनामात्र है। मैं श्रपने ध्यानमें मानों सचमच ही दाल-बाटी बना रहा था कि मिचें कुछ तेज होगई श्रौर खाते ही सीकारा जो भरा तो ध्यान भंग होगया। ऐसा उत्तम ध्यान श्राजतक कभी न जमा था गुरूदेव ! मुभे वरदान दो कि मैं इससे भी कहीं श्रिधिक ध्यान-मग्न हो सकूँ।" गुरुदेव मुस्कराकर बोले-"वत्स ! प्रथम तो ध्यानमें-परमात्मा. मोत्त, सम्यक्तव, श्रात्म-हितका चितन करन। चाहिये था, जिससे श्रपना वास्तवमें कल्याण होता, ध्यानका मुख्य उद्देश्य प्राप्त होता। ऋौर यदि पर्वसंचित संस्कारोंके कारण सांसारिक मोह-मायाका लोभ सँवरण नहीं हो पाया है तो ध्यानमें खीर, हलवा, लड़ू, पेड़ा आदि बनाए होते जिससे इस वेदनाके बजाय कुछ तो स्वाद प्राप्त हन्त्रा होता । वत्म ! स्मर्गा रक्खो, हमारा जीवन, हमारा मन्तिष्क सब सीमित हैं। जीवनमें श्रीर मस्तिष्कमें ऐसे उत्तम पदार्थीका मंचय करो जो

अपने लिये ज्ञान-वर्द्धक एवं लाभप्रद हों। व्यर्थकी यस्तुओंका संग्रह न करो, ताकि फिर हितकारी चीजोंके लिये स्थान ही न रहे।"

(२०)

एक अत्तारकी दकानमें गलाबके फल घोटे जारहे थे। किसी सहदयने पछा- "आप लोग ज्यानमें फले फले, फिर आपने ऐसा कौनसा श्रपराध किया. जिसके कारण श्रापको यह श्रमहा वेदना उठानी पड़ रही है।" कल फलोंने उत्तर दिया—"शभेच्छ ! हमारा सबसे वडा अपराध यही है कि हम एकटम हँस पड़े ! उतियाँसे हमारा यह हँगना न देखा एया। वह दिख्योंको देखकर समवेदना प्रकट करती है दयाका भाव रखती है परनत सिख्योंको देख ईट्या करती है उन्हें मिटाने को तत्पर रहती है। यही दिनियाँ का स्वभाव है।" श्रीर कुछ फलोंने उत्तर दिया—"किसीके लिये मर मिटना यही तो जीवनकी सार्थकता है।" फल पिस रहे थे. पर परोपकारकी महक उनमेंसे जीवित हो रही थी। सहदय मन्दर चपचाप ईर्पाल श्रीर म्वार्थी संसारकी श्रोर देख रहा था।

(98)

नादिरशाह एक साधन-हीन द्रिद्र परिवारमें जन्म लेने पर भी संसार-प्रसिद्ध विजेता हुआ है। वह श्रापत्तियोंकी गोदमें पलकर दःख-दारिद्रथके हिएडोलोंमें मृलकर एक ऐसा विजेता हुआ है कि विजय उसके घोड़ोंके टाप की धूलके साथ-साथ चलती थी। यहापि वह स्वभावसे ही क्र्र, रक्तलोलप मन्ष्य था। फिर भी स्वावलस्यन उसमें

एक ऐसा गण था, जिसने उसे महान् सेनापतियों-की पंक्ति में बैठने योग्य बना दिया था। वह श्रात्म-विश्वासी था, वह दसरोंका मुँह देखा न होकर श्रपने वाहुश्रोंका भरोमा रखताथा। उसने दुसरों-की सहायता पर श्रपनी उन्नतिका ध्येय कभी नहीं वनाया श्रौर न श्रपने जीवनकी बागडोर किसीको सौपी। जिस कार्यको वह स्वयं करनेमें श्रासमर्थ पाता. उस कार्यको उसने कभी हाथ तक न लगाया। देहली विजय करने पर विजित बादशाह महस्मद-शाह रंगीलेने उसे हाथी पर सवार कराके देहलीकी सैर करानी चाही। नादिरशाह इससे पहले कभी हाथी पर न बैठा था. उसने हाथी भारतमें ही ह्याने पर देखा था। हाथीके होदेमें बैठने पर नादिरशाहने आगेकी श्रोर भक्कर देखा तो हाथी-की गर्दन पर महावत श्रंकश लिये बैठा था। नादिरशाहने महाबनमें कहा—"त यहाँ क्यों बैठा है ? हाथीकी लगाम सके देकर त नीचे उत्तरजा।" महावतने गिडगिडाने हए अर्ज किया-"हजर! हाथीके लगाम नहीं होती। वैश्वदवी मुश्राफ इसको हम फीलवान ही चला सकते हैं .....।" "जिसकी लगाम मेरे हाथमें नहीं मैं उसपर नहीं बैठ सकता। मैं अपना जीवन दूसरों के हाथों में देकर खतरा मोल नहीं ले सकता।" यह कहकर नादिरशाह हाथी परसे कृद पड़ा! जो दूसरोंके कन्धेपर बन्दक रखकर चलानेके स्रादी हैं या जो दसरोंके हाथकी कठपतली वने रहते हैं, नादिर-शाह उनमेंसे नहीं था ! यही उसके जीवनका एक सबसे बडा गगा था।

# श्रीपूज्यपाद श्रीर उनकी रचनाएँ

[सम्पादकीय]

(२)

#### समाधितंत्र-परिचय

ब्रिशेप परिचय अपने पाठकोंको देना चाहता हूँ। यह प्रथ स्त्राध्यात्मिक है स्त्रीर जहाँ तक मैंने स्त्रनभव किया है ग्रंथकारमहोदयके भ्रान्तिम जीवनकी कृति है-उस समयके क्ररीवकी रचना है जब कि श्राचार्य महो-दयकी प्रवृत्ति बाह्य विषयोंसे हटकर बहुत ज्यादा अन्त-मुँग्वी हो गई थी ऋौर स्त्राप स्थितप्रज्ञ जैमी स्थितिको पहुँच गये थे। यद्यपि जैनसमाजमें श्रध्यात्म-विषयके कितने ही ग्रंथ उपलब्ध हैं श्रीर प्राक्रतभाषाके 'समय-मार' जैसे महान एवं गृद ग्रंथ भी मौजद हैं परन्त यह छोटा-सा संस्कृत ग्रंथ ग्रापनी खास विशेषता रखता है। इसमें थोड़े ही शब्दों द्वारा सुत्ररूपमे अपने विषयका श्रच्छा प्रतिपादन किया गया है; प्रतिपादन-शैली वडी ही सरल, सन्दर एवं हृदय ग्राहिमी है; भाषा-मौष्टव देखते ही बनता है छौर पद्य-रचना प्रसादादि गुगोंग विशिष्ट है। इसीमे पढ़ना प्रारम्भ करके छोड़नेको मन नहीं होता-ऐसा मालम होता है कि समस्त अध्यात्म-वाग्।िका दोहन करके ऋथवा शास्त्र-समुद्रका मन्थन करके जो नवनीताऽमृत (मक्खन) निकाला गया है वह सब इसमें भरा हुआ है और श्रपनी सुगन्धसे पाठक-हृदयको मोहित कर रहा है। इस ग्रंथके पढ़नेसे चित्त वड़ा ही प्रकृक्षित है ता है. पद-पद पर अपनी भलका

बोध होता चला जाता है, ऋशानादि मल छँटता रहता है और दु:ख-शोकादि आत्माको सन्तप्त करनेमें समर्थ नहीं होते।

इस प्रन्थमें शुद्धात्माके वर्णनकी मुख्यता है श्रीर वह वर्णन प्रयादने श्रागम, युक्ति तथा श्रपने श्रन्तः-करणकी एकाग्रता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभवके बलपर भले प्रकार जाँच पड़तालके बाद किया है; जैसा कि ग्रंथके निम्न प्रतिजा-वाक्यमे प्रकट है:—

> श्रुतेन लिक्नेन यथारमशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् । समीक्य कैवल्यसृषस्मृहाणां विविक्तमारमानमथाभिधास्ये॥ ३॥

ग्रंथका तृजनात्मक श्रध्ययन करनेसे भी यह मालम होता है कि इसमें श्रीकृत्दकृत्द-जैसे प्राचीन श्राचारोंके श्रागम-वाक्योंका बहुत कुछ श्रनुसरण किया गया है। कृत्दकृत्दका -- "एगो मे सस्सदी श्रष्णाणाण्यंसण्यक-क्ष्मणो। सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे संजीगलक्षणा"&

क यह गाथा नियमसारमें नं० १०२ पर श्रीर मोचप्राभृतमें नं० ५६ पर पाई जाती है। इसमें यह बतलाया है कि—'मेग श्रात्मा एक है—खालिय है, उसमें किसी दूसरेका मिश्रण नहीं—,शाश्यत है—कभी नट होनेवाला नहीं—श्रीर ज्ञान-दर्शन-लव्यायाला (ज्ञाता-द्रश) है; शेप संपोग-लव्यायाले समस्त पदार्थ मेरे श्रात्मासे बाह्य है—वे मेरे नहीं हैं, श्रीर न मैं उनका हूँ।' यह वाक्य तो इस प्रंथका प्राण जान पड़ता है प्रंथके कितने ही पद्य कुन्दकुन्दके 'मोल्यामृत' की गाथाश्रोंको सामने रखकर रचे गये हैं—ऐसी कुछ गाथाएँ पद्य नं० ४, ५, ७, १०, ११, १२, १८, ७८, १०२ के नीचे फुटनोटोंमें उद्धृत भी की गई हैं, उनपरसे इस विषयकी सत्यताका हरएक पाटक सहज ही में श्रमुभव कर सकता है। यहाँ पर उनमेंसे दो गाथाएँ श्रीर एक गाथा नियमसारकी भी इस ग्रंथके पद्यों-सहित नम्नेके तीर पर नीचे उद्धृत की जाती हैं:— जं मया दिस्सदे रूवं तथ्य जायादि सव्वहा। जायां दिस्सदे खं तं तम्हाजंपेम केखहं॥ मोष्ठ०२६॥ यन्मया दश्यते रूपं तक जानाति सर्वथा। समा०१८॥ जानक दश्यते रूपं तकः केन श्रवीन्यहम्॥ समा०१८॥

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जगगए सक्जिम्म । जो जगगिद ववहारे सो सुत्तो भ्रप्पणेकज्जे ॥ मो० ३१ ॥ व्यवहारे सुयुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे । जागित व्यवहारेऽस्मिन्सुयुप्तरचात्मगोचरे ॥ समा० ७८ ॥

णियभावं ण वि मुचाइ परभावं योव गेयहह केहं। जायदि पस्सदि सम्बं सोहं इदिचितप् गायी ॥नियम०६७ यदमाद्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि मुख्यति । जानाति सर्वथा सर्वं तस्त्वसंवेद्यमस्म्यहम्॥ समा० २०॥

इससे उक्त पद्य नं० ३ में प्रयुक्त हुन्ना 'श्रुतेन' पद बहुत ही मार्थक जान पड़ता है। 'श्रिक्तेन' तथा 'समा-हितान्तः करखेन' पद भी ऐसी ही सार्थक हैं। यदि कुन्दकुन्दके समयमारकी गाथा नं०४३८ से ४४४ तकके कथनकी इस ग्रंथके पद्य नं०८७, ८८ के साथ तुलना की जाय तो पूज्यपादकी विशेषताके साथ उनके युक्तिपुर- ससर तथा स्वानुभवपूर्वक कथनका कितना ही सुन्दर श्रामास मिल सकता है। वस्तुतः इस ग्रंथमें ऐसी कोई भी बात कही गई मालूम नहीं होती जो युक्ति, श्रागम तथा स्वानुभवके विरुद्ध हो। श्रौर इसलिये यह ग्रंथ बहुत ही प्रामाखिक है। इसीसे उत्तरवर्ती श्राचारोंने इसे खूब श्रपनाया है। परमात्मप्रकाश श्रौर ज्ञानार्णव-जैसे ग्रंथोंमें इसका खुला श्रनुसरण किया गया है। जिसके कुछ नमूने इस ग्रंथके फुटनोटोंमें दिखाये गये हैं।

चंकि प्रन्थमें शुद्धात्माके कथनकी प्रधानता है श्रीर शुद्धात्माको समभनेके लिये श्रशुद्धात्माको जानने की भी जरूरत होती है, इसीसे प्रन्थमें स्नात्माके वहिरा-त्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन भेद करके उनका स्वरूप समकाया है। साथ ही, परमात्माको उपा-देय (श्राराध्य), श्रन्तरात्माको उपायरूप श्राराधक श्रीर बहिरात्माको हेय (त्याज्य) ठहराया है। इन तीनों श्रात्म-भेदोंका स्वरूप समकानेके लिये प्रन्थमें जो कलापुर्ण तरीका ऋक्तियार किया गया है वह बड़ा ही सुन्दर एवं स्तृत्य है श्रीर उसके लिये ग्रन्थको देखते ही बनता है। यहाँ पर में ऋपने पाठकोंको सिर्फ़ उन पदोंका ही परिचय करा देना चाहताहूँ जो बहिरात्मादिका नामोल्लेख अथवा निर्देश करनेके लिये प्रन्थमें प्रयुक्त किये गये हैं स्त्रौर जिनसे विभिन्न श्रात्माश्रोंके स्वरूप पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता है श्रीर वह नयविवज्ञाके साथ श्रर्थपर दृष्टि रखते हुए उनका पाठ करनेसे सहज ही में अवगत हो जाता है। इन पदोंमेंसे कुछ पद ऐसे भी हैं जिनका मूल प्रयोग द्वितीयादि विभक्तियों तथा बहुवचनादिके रूपमें हुआ है परन्तु श्रर्थावबोधकी सुविधा एवं एकरूपताकी दृष्टिसे उन्हें यहाँ प्रथमाके एक वचनमें ही रख दिया गया है। श्रास्तु; बहिरात्मादि-निदर्शक वे पद्म क्रमशः निम्न प्रकार

है। उनके स्थान-सूचक पद्माङ्क भी साथमें दिये जाते हैं:---

#### (१) बहिरात्म-निदर्शक पद-

वहिः ४; बाहेरात्मा ५, ७, २७; शरीरादौ जातात्मआन्तिः ५; त्रात्मजानपराङ्मुम्बः ७; श्चर्वद्वान् ६: मूटः
१०,४४,४७: त्राविद्यात्मा ११: देहे स्वबृद्धिः १३; मूटात्मा
२६,५६,५८, ६०; उत्पन्नात्ममिति देहे ४२; परत्राहम्मितः
४३; देहात्मदृष्टिः ४६, ६४: त्राविद्यामयरूपः ५३; वाक्शरीरयोः भ्रान्तः ५४; वालः ५५; पिहित्रज्योतिः ६०;
त्राबुद्धिः ६१ ६६; शरीरकंचुकेन मंदनज्ञानविग्रहः ६८;
त्रानात्मदर्शी ७३, ६३; हदात्मबुद्धिदेहादौ ७६; त्रात्मगोचरे मुपुतः ७८; मोदी ६०; त्रान्तरजः ६१, त्रावीगाः
दोषः सर्वावस्थाऽऽत्मदर्शी ६३; जडः १०४।

#### (२) अन्तरान्म-निदर्शक पद--

श्रन्तः ४, १५,६०; श्रान्तरः ५; चित्तदोपात्मऽऽविभ्रान्तः ५, स्वात्मस्येवात्मधीः १३; वहिरव्यापृतेन्द्रियः
१५; देहादो विनिवृतात्मविभ्रमः २२;श्रम्तरात्मा२७,३०;
तत्वज्ञानी ४२; स्विस्मन्नहम्मातः ४३: वृधः ४३, ६३-६६
श्रात्मदेहान्तरज्ञानजनिताल्हादिनवृतः ३४; श्रवबुद्धः
४४;श्रात्मवित् ४७; स्वात्मन्येवात्मदृष्टिः ४६; नियतिद्वयः
५१; श्रारव्धयोगः-भावितात्मा ५२; वाक्शरीय्योरभान्तः
५४; श्रारव्धयोगः-भावितात्मा ५२; वाक्शरीय्योरभान्तः
५४; श्रात्मतस्वे व्यवस्थितः ५७; प्रवृद्धात्मा ६०; बहिव्यावृत्तकीत्रकः ६०; दृष्टात्मा ७३, ६२; श्रात्मन्येवात्मधीः
७७; व्यवहारे सुपृमः ७८; दृष्टात्मतन्त्वः-स्वस्यस्तात्मधीः
८० मोत्तार्थी ८३; योगी ८६, ३००; दृष्टभेदः ६२ श्रात्मदर्शी ६२; ज्ञातात्मा ६४; मृनिः १०२; विद्वान १०४;
परात्मनिष्ठः १०५।

#### (३) परमात्म-निदर्शक पद---

श्रज्ञयानन्तवोधः १, सिद्धात्मा १; श्रनीहिता-तीर्थ-कृत् २; शिवः-धाना-सुगतः विष्णुः २; जिनः २, ६; विवि- कात्मा ३, ७३; परः ४, ६६, ९७; परमः ४, ३१,६६; परमात्मा ५,६,१७,२७, ३०; श्रातिनिर्मलः ५; निर्मलः-केवलः-ग्रुद्धः-विविक्तः-प्रभुः-परमेष्ठी परात्मा-ईश्वरः ६; श्रव्ययः ६, ३३, श्रन्नतानन्तधीशक्तिः श्रचलस्थितिः ६; स्वसंवेद्यः ६,२०,२४, निर्विकल्पकः १६, श्रातीन्त्रियः-श्रानिर्देश्यः २२; बोधात्मा २५, ३२ः सर्वसंकल्पवर्जितः २७; परमानन्दनिर्वृतः ३२; स्वस्थात्मा ३६; उत्तमःकायः ४०: निष्ठितात्मा ४७; सानन्दज्योतिकत्तमः ५१; विद्यामय-रूपः ५३; केवलज्ञतिविग्रहः ७०; श्रच्युतः ७६; परमं पद-मात्मनः ६४,८६, १०४: परं पदं ६६।

यह त्रिधात्मक पटावली त्रिधात्माके स्वरूपको व्यक्त करनेक लिये कितनी सुन्दर एवं भावपूर्ण है उसे बत-लानेकी जरूरत नहीं—सहृदय पाठक महज हीमें उमका अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहना होगा कि एक छे।टेस ग्रंथमें एक ही आत्म-विषयको स्पष्ट करनेके लिये इतने अधिक विभिन्न शब्दोंका ऐसे अब्छे ढंगमें प्रयोग किया जाना, निःसंदेह, साहित्यकी दृष्टिसे भी कुछ कम महत्त्वकी चीज़ नहीं है। इसमें ग्रंथकार महोदयके रचना-चातुर्य अथवा शब्द-प्रयोग-कौशल्यका भी कितना ही पता चल जाता है।

समाधितंत्रमें श्रीर क्या कुछ विशेष वर्णन है उस सबका संज्ञिमपरिचय प्रत्थके साथमें दी हुई विषयानुक-मिणकाको देखनेसे सहजमें ही मालूम हो सकता है। वहीं पर कोष्टकमें मूल श्लोकोंके नम्बर भी दे दिये है। यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति करके प्रस्तावना लेखके कलेवरको बढ़ानेकी ज़रूरत मालूम नहीं होती । श्रीर न प्रत्थविषय का दूसरे तत्सम प्रत्थोंके साथ तुलनाका श्रपनेको यथेष्ट श्रवकाश ही प्राप्त है। श्रातः जो तुलना ऊपर की जाचुकी है उसी पर संतोष रखते हुए शेषको छोड़ा जाता है।

#### ग्रन्थनाम श्रीर पद्यसंख्या

यह प्रस्थ १०५ पद्यांका है, जिनमेंसे दूसरा पत्र 'वंशस्थ' वृत्तमें, तीसरा 'उपेन्द्रवज्ञा' में, श्रन्तिम पद्य 'वसंतितलका' छन्दमें ग्रीर शेष सब 'श्रनुष्टुप्' छन्दमें हैं। श्रन्तिम पद्यमें ग्रंथका उपसंहार करते हुए, प्रन्थका नाम 'समाधितंत्र' दिया है श्रीर उसे उस ज्योतिमय कैवल्य सुखकी प्राप्तिका उपायभृत-मार्ग वतलाया है जिसके श्रमिलापियोंको लच्च करके ही यह ग्रंथ लिखा गया है श्रीर जिसकी सूचना प्रतिज्ञावाक्य (पद्य नं० ३) में प्रयुक्त हुए 'कैवल्यसुखस्पृहाणां' पदके द्वारा की गई है। साथ ही, ग्रंथ-प्रतिपादित उपायका संवित्त रूपमें दिग्दर्शन कराते हुए, ग्रंथके श्रप्थयन एवं श्रनुकृल वर्तनका फल भी प्रकट किया गया है। वह श्रन्तिम सूत्रवाक्य इस प्रकार है:—

"मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहंधियं च संसारदुःखजननीं जननाद्विमुक्तः । ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठ-स्तन्मार्गमेतद्धिगम्य समाधितंत्रम् ॥ १०४ ॥

प्रायः १०० श्लोकांका होनेके कारण टीकाकार प्रभाचन्द्रने इस प्रन्थको अपनी टीकामें 'समाधिशतक' नाम दिया है और तबसे यह 'समाधिशतक' नामसे भी अधिकतर उल्लेखित किया जाता है अध्या लोक-परिचयमें आ रहा है।

मेरे इस कथनको 'जैनिनद्धान्तभास्कर' में—'श्री-पूज्यपाद द्यौर उनका समाधितन्त्र'‡ शीर्षकके नीचे— देखकर डाक्टर परशुराम लच्चमण (पी० एल०) वैद्य, एम० ए०, प्रोफेसर वाडिया कालिज पूनाने, हालमें

‡ यह लेख जैन सिद्धान्तभास्करके पाँचवें भागकी प्रथम किरणमें प्रकाशित हुआ है। प्रकाशित 'समाधिशतक' के मराठी संस्करणकी अपनी प्रस्तावनामें, उसपर कुछ आपित की है। आपकी रायमें प्रथका असली नाम 'समाधिशतक' और उसकी पद्य-संख्या १०० या ज्यादासे ज्यादा १०१ है। आप पद्य-नं० २, ३, १०३, १०४ को तो 'निश्चित रूपसे ('खात्रीनें') प्रतिस' बतलाते हैं और १०५ को 'बहुधा प्रतिस' समस्तते हैं।

'बहुधा प्रित्तित' समभानेका द्राभिप्राय है उसकी प्रित्तिता में सन्देह का होना—द्रार्थात् वह प्रित्तित नहीं भी हो सकता। जब पद्य नं० १०५ का प्रक्तित होना संदिग्ध है तब ग्रन्थका नाम 'समाधिशतक' होना भी संदिग्ध हो जाता है; क्योंकि उक्त पद्यपर से ग्रंथका नाम 'समाधितन्त्र' ही पाया जाना है, इसे डाक्टर साहब स्वयं स्वीकार करते हैं। ग्रास्तु।

जिन्हें निश्चितरूपमं प्रिक्ति बतलाया गया है, उनमेंसे पद्म नं० २, ३ की प्रांचामा के निश्चयका कारण है उनका छन्दमेद । ये दोनों पद्म प्रंथकं साधारण वृत्त अनुष्टुप् छन्द में न लिखे जाकर क्रमशः 'वंशस्थ' तथा 'उपेन्द्रवज्रा' छन्दोंमें लिखे गये हें † । डाक्टर साहबका खयाल है कि अनुष्टुप् छन्दमें अपने ग्रंथको प्रारम्भ करने वाला श्रौर आगोका प्रायः सारा ग्रंथ उसी छंदमें लिखने वाला कोई ग्रंथकार वीचमें श्रौर खासकर प्रारम्भिक पद्मके बाद ही दूसरे छन्दकी योजना करके 'प्रक्रमभंग' नहीं करेगा । परन्तु ऐसा कोई नियम अथवा रूल नहीं है जिससे ग्रंथकारकी इच्छा पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण लगाया जा सके । अनेक ग्रंथ इसके अपवाद-

† डाक्टर साहबने द्वितीय पद्यको 'उपेन्द्रवज्रा' में श्रीर तृतीयको 'वंशस्थ' वृत्तमें लिखा है, यह लिखना श्रापका छन्दःशास्त्रकी दृष्टिसे ग़लत है श्रीर किसी भ्ल-का परिस्ताम जान पड़ता है। स्वरूप भी देखनेमें आते हैं। उदाहरराके लिये महान्
ग्रंथकार महाकलंक देव के 'लघीयस्वय' और 'न्यायविंत श्वय'

तैसं कुछ ग्रंथंकी प्रमागामें पेश किया जा सकता है,
जिनका पहला पय अनुष्ट्रप छन्दमें है श्रीर जो प्रायः
अनुष्ट्रप छन्दमें ही लिखे गये हैं; परन्तु उनमेंसे प्रत्येक
का दूसरा पद्य 'शाईलविकीडित' छन्दमें है, श्रीर वह
कर्ण्यकशुद्धिको लिये हुए ग्रंथका खास श्रंगस्वरूप है।
सिद्धिविनिश्चय ग्रंथमें भी इसी पद्धिका श्रनुसरग पाया
जाता है। ऐसी हालतमं छन्दभेदके कारण उक्त दोनों
पद्योंको प्रजित्त नहीं कहा जासकता।

प्रथके प्रथम पद्ममें निष्कलात्मरूप सिद्ध परमात्माकी श्रीर दूसरे पद्यमें सकलात्मरूप श्रईत्यरमात्माको नमस्कार-रूप मंगलाचरण किया गया है-पग्मात्माकेये हीदो मुख्य श्रवस्थाभेद हैं, जिन्हें इष्ट समक्तकर स्मरण करते हुए यहाँ थीडा सा व्यक्त भी किया गया है । इन दोनों पद्योंमें ग्रंथ-रचना सम्बन्धी कोई प्रतिज्ञा-बाक्य नहीं है---ग्रंथके श्रिभिधेय-सम्बन्ध-प्रयोजनादिको ब्यक्त करता हुन्त्रा बहु प्रतिज्ञा-वाक्य पद्म नं० ३ में दिया है; जैसा कि ऊपर उसके उल्लेखसे स्पष्ट हैं। श्रीर इसलिये शुरूके ये तीनो पद्य परस्परमे बहुत ही सुमम्बद्ध हैं-उनमेंसे दो के प्रक्षित होनेकी कल्पना करना, उन्हें टीकाकार प्रभा-चन्द्रके पद्य वतलाना श्रीर उनकी व्यवस्थित टीकाको किसीका टिप्परा कहकर यो ही ग्रंथमें वसड जानेकी बात करना बिल्कुल ही निगधार जान पड़ता है। डा० साहब प्रथम पद्ममें प्रयुक्त हुए "अच्चयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः"—उस त्रज्ञय-त्र्यनन्त बोधस्वरूप परमा-त्माको नमस्कार-इस वाक्यकी मीजूदगीमें, तीसरे पद्यमें निर्दिष्ट हुए प्रंथके प्रयोजनको ऋपस्तुत स्थलका (बेमोका) बतलातं हुए उसं अनावश्यक तथा पुनस्क तक प्रकट करते हैं, जब कि ऋपस्तुत स्थलता ऋौर

पुनकक्तताकी वहां कोई गन्ध भी मालुम नहीं होती: परन्तु टीकाके मगलाचरण पद्यमें प्रयुक्त हुए "बच्चे समाधिशतकं" में समाधिशतक की व्याख्या करता हूँ-हम प्रतिज्ञा वास्यकी मौजुदगीमें, तीसरे पद्मको टीकाकारका बतलाकर उसमें प्रयुक्त हुए प्रतिशा-वाक्यको प्रस्तुत स्थलका, श्रावश्यक श्रीर श्रपुनकक्त समकते हैं, तथा दूसरे पद्मको भी टीकाकारका बतलाकर प्रतिज्ञाके श्चनन्तर पुनः मंगलाचरगाको उपयुक्त समभते हैं यह सब ऋजीय सी ही बात जान पड़ती है !! मालूम होता है श्रापने इन प्रभाचन्द्रके किसी दूसरे टीका प्रथके साथ इस टीकाकी तुलना भी नहीं की है। यदि रक्षकरण्ड आ-वकाचार की टीकाके साथ ही इस टीकाकी तुलना की होनी तो ह्यापको टीकाकारके मंगलाचरणादि-- विषयक टाइपका-लेखनशैली का-कितना ही पता चल गया होता श्रीर यह मालम होगया होता कि यह टीकाकार त्रपनी ऐसी टीकाके प्राप्ममें मंगलाचरण तथा प्रतिश-का एक ही पद्म देते हैं और इसी तरह टीका के अन्तमें उपमहारादि का भी प्रायः एकही पद्य रखते हैं; श्रीर तब त्रापको मूलग्रंथके उक्त दोनों पद्यों (नं०२,३) को वलात् टीकाकारका बतलानेकी नौबत ही न आती।

हां, एक बात यहाँ श्रीर भी प्रकट कर देनेकी है श्रीर वह यह कि, डा॰ साहब जब यह लिखते हैं कि "प्जयपादांनी हा विषय श्रागम, युक्ति श्राग्ति श्रांग्त श्रंतःकर-गाची एकामता करून त्यायोंगें स्वानुभव संपन्न होऊन त्याच्या श्रापारें स्पष्ट श्राग्ति सुल्म रीतीनें प्रतिपादला श्राहे", तब इस बातको भुला देते हैं कि यह श्रागम, युक्ति श्रोर श्रन्तःकरगाकी एकामता-द्वारा सम्पन्न स्वानुभय के श्राधार पर प्रथरचनेकी वात पूज्यपादने ग्रंथके तीसरे-पद्यमें ही तो प्रकट की है—वहां से तो यह उपलब्ध होती है—; फिर उस पद्यको मूलग्रंथका माननेसं क्यों

इनकार किया जाता है? श्रोर यदि यह बात उनकी खुदकी जाँच पड़ताल तथा श्रमुसंधानसे सम्बन्ध रखती हुई होती तो वे श्रागे चलकर, कुछ तत्सम-प्रन्थोंकी सामान्य तुलना का उल्लेख करते हुए, यह न लिखते कि 'उपनिषद् प्रंथके कथनकां यदि छोड़ दिया जाय तो परमात्मस्व-रूपका तीन पदस्प वर्णन पूज्यपादने ही प्रथम किया है ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं'; क्योंकि पूज्यपादसे पहले कुन्दकुन्दके मोल्प्राभृत (मोक्खपाहुड) ग्रन्थमें विधात्माका बहुत स्पष्टस्पसे वर्णन पाया जाता है श्रीर पूज्यपादने उसे प्रायः उसी ग्रंथपरसे लिया है; जैमा कि नमूने के तौर पर दोनों ग्रंथोंके निम्न दो पद्योंकी तुलनामे प्रकट है श्रीर जिससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि समाधितंत्रका पद्य मोन्प्राभृतकी गाथाका प्रायः श्रनुवाद है:—

तिपयारो सो भ्रम्पा परमंतरबाहिरो हु दे हीयां। तत्थ परो काइज्जइ श्रन्तोवाएया चयहि बहिरप्पा॥

बहिरन्तः परश्चेति त्रिधारमा सर्वदेहिषु । उभेयासत्र परमं मध्योपायादबहिस्त्यजेत्॥

---ममाधितंत्रम्

---मोत्तप्राभृतः

माल्म होता है मैंने अपने उक्त लेखमें ग्रंथाधारकी जिस बातका उल्लेख करके प्रमाणमें ग्रन्थके पद्म नं०२को उद्धृत किया था और जो ऊपर इस प्रस्तावना-लेखमें भी पद्म नं०२ के साथ ज्यांकी त्यों दी हुई है उसे डा० माइवने अनुवादरूपमें अपना तो लिया परन्तु उन्हें यह ख्याल नहीं आया कि ऐसा करनेस उनके उस मन्तव्यका स्वयं विरोध होजाता है जिसके अनुसार पद्म नं०२को निश्चितरूपमें प्रजित कहा गया है। अस्तु।

अप्रय रही पद्म नं० १०३, १०४ की बात, इनकी प्रतिमताका कारण डा० माहव प्रन्थके प्रतिपाद्म विषय और पूर्वपद्योंके साथ इनके प्रतिपाद्य-विषयक असम्बद्धता बतलाते हैं---लिखते हैं "या दोन श्लोकांच्या प्रतिपाद्य-विषयांशीं व पूर्व श्लोकांशीं काहींच संवन्ध दिस्त नाहीं।" साथ ही, यह भी प्रकट करते हैं कि ये दोनों श्लोक कब, क्यों और कैसे इस ग्रंथमें प्रविष्ट (प्रदित्त) हुए हैं उसे बतलाने के लिये वे असमर्थ हैं। पिछली बातके अभावमें इन पद्योंकी प्रदिन्ताका दावा बहुत कमज़ीर होजाता है; क्योंकि असम्बद्धनाकी ऐसी कोई भी बात इनमें देखनेको नहीं मिलती। टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने प्रस्तावना-वाक्योंके द्वारा पूर्व पद्योंके साथ इनके सम्बन्धको भले प्रकार घ्रोषित किया है। वे प्रस्तावना वाक्य अपने अपने पद्यके साथ इस प्रकार हैं:---

"ननु यद्यात्मा शरीरात्सर्वथा भिन्नस्तदा कथमात्मिन चलित नियमेन तन्नलेन् तिष्ठति तिष्ठेदिति वद्ननं प्रत्याह— प्रयक्षादात्मनो वायुरिच्छाद्वेषप्रवर्त्तितात् । वायोः शरीरयंत्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु ॥१०३॥" "तेषां शरीरयन्त्राणामात्मन्यारोपाऽनारोपी कृत्वा जडविवेकिनौ किं कुर्वत इत्याह— नान्यात्मिन समारोप्य साचाय्यास्ते सुखं जडः । त्यक्त्याऽऽरोपं पुनर्विद्वान् प्राप्नोति परमं पदम् ॥१०४॥"

इन प्रस्तावना-वाक्यों के साथ प्रस्तावित पद्यों के ऋर्थकों देग्वकर कोई भी सावधान व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इनका ग्रंथके विषयतथापूर्व पद्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है—जिस मूलविषयको ग्रन्थमें ऋनेक प्रकारसे पुनः पुनः स्पष्ट किया गया है उनीको इन पद्यों में भी प्रकारान्तरसे ऋौर भी ऋधिक स्पष्ट किया गया है ऋौर उसमें पुनक्कता जैभी भी कोई बात नहीं है। इसके सिवाय, उपसंहार-पद्यके पूर्व, ग्रंथके विषयकी समाप्ति भी 'ऋदुःसभावितं' नामके भावनात्मक पद्य नं० १०२ की ऋषेता पद्य नं० १०४ के माथ ठीक जान पड़ती है; जिसके अन्तमें साध्यकी मिद्धिके उल्लेखक्य 'प्राप्नोति परमं पदम्'वाक्य पड़ा हुआ है और जो इस प्रत्यक मुख्य प्रयोजन अथवा आत्माके अन्तिम ध्येयको स्पष्ट करता हुआ विषयको समास करता है!

श्रव में पदा गं० १०५ को भी लेता हूं, जिसे डा-कटर साहबने सन्देह-कोटिमें रक्खा है। यह पदा संदिग्ध नहीं है: बिल्क म्लग्नंथका श्रान्तम उपसंहार पदा है; जैसा कि मैंने इस प्रकरणके श्रान्तमें प्रकट किया है। प्रव्यादके दूसरे ग्रंथोंमें भी, जिनका प्रारम्भ श्रानुष्टुप् छन्दके पद्यों द्वारा होता है, ऐसे ही उपसंहारपद्य पाथ जाते हैं जिनमें ग्रंथकथित विषयका संजेपमें उल्लेख करते हुए ग्रंथका नामादिक भी दिया हुआ है। नम्नेके तीर पर 'इष्टोपदेश' श्रीर 'सर्वार्थसिंदि' ग्रंथोंके दो उपसंहार-पद्योंको नीचे उद्धृत किया जाता है:—

स्वर्गाऽपवर्गसुखमास् मनोभिरार्थे-जैनेन्द्रशासनवरामृतसारभृता । सर्वार्थसिद्धिरिति सद्भिरुपात्तनामा तन्त्वार्थवृत्तिरिनशं मनसा प्रधार्या ॥

इन पद्योपरसे पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों पद्य भी उसी वसन्ततिलका छन्दमें लिखे गये हैं जिसमें कि समाधितंत्रका उक्त उपसंहार-पद्य पाया जाता है। तीनो ग्रंथोंके ये तीनों पद्य एक ही टाइपके हैं और वे अपने एक ही द्यानार्यद्वरग रचे जानेकी स्पष्ट घोषगा करते हैं। इसलिये समाधिततंत्रका पद्य नं॰ १०५ पूज्यपादकृत ही है, इसमें सन्देह को जरा भी स्थान नहीं है।

जब पद्य नं० १०५ श्रसन्दिग्धरूपसे पूज्यपादकृत है तब प्रन्थका श्रसली मूलनाम भी 'समाधितन्त्र' ही है; क्योंकि इसी नामका उक्त पद्यमें निर्देश है, जिसे डा॰ साइवने भी स्वयं स्वीकार किया है। श्रीर इसलिये 'समाधिशतक' नामकी कल्पना बादकी है—उसका श्राधिक प्रचार टीकाकार प्रभाचन्द्रके बाद ही हुआ है। श्रवणवेल्गोलके जिस शिलालेख नं०४० में इस नामका उल्लेख श्राया है वह विक्रमकी १३वीं शताब्दीका है श्रीर टीकाकार प्रभाचन्द्रका समय भी विक्रमकी १३वीं शताब्दी है।

इस तरह इस ग्रंथका मुलनाम 'समाधितंत्र' उत्तर-नाम या उपनाम 'समाधिशतक' है श्रीर इसकी पद्य-संख्या १०५ है- उसमें पाँच पदांके प्रक्रिम होनेकी जो कल्पना की जाती है वह निरी निर्मल श्रीर निराधार है। ग्रंथकी हस्तलिखित मुल प्रतियोंमें भी यही १०५ पद्म-संख्या पाई जाती हैं । देहली श्रादिके श्रनेक भएडा गंमें मुभी इस मुलग्रंथकी इस्तलिखित प्रतियोंके देखने का त्रावसर मिला है-दिहली-सठके कुँचेके मन्दिर में नो एक जीर्ण-शीर्ण प्रति कईसी वर्षकी पुरानी लिखी हुई जान पड़ती है। श्रारा जैन-सिद्धान्त भवनके श्रध्यक्त पं के के भूजबलीजी शास्त्रीसे भी दर्यापत करनेपर यही माल्म हुआ है कि वहाँ ताडपत्रादि पर जितनी भी मुलप्रतियाँ हैं उन सबमें इस प्रन्थकी पद्मसंख्या १०५ ही दी है। श्रीर इसलिये डा॰साहबका यह लिखना उचित प्रतीत नहीं होता कि 'इस टीकासे रहित मूलग्रंथकी इस्तालिखत प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।'

ऐसा मालूम होता है कि 'शतक' नामपरसे डा॰

साहबको ग्रंथमें १०० पद्यांके होनेकी कल्पना उत्पन्न हुई है श्रीर उसीपरसे उन्होंने उक्त पाँच पद्योंको प्रविप्त करार देनेके लिये श्रपनी बुद्धिका व्यापार किया है, जो ठीक नहीं जान पड़ता; क्योंकि 'शतक' प्रन्थके लिये ऐसा नियम नहीं है कि उसमें पूरे १०० ही पद्य हों, प्रायः १०० पद्य होने चाहियें—दो, चार, दश पद्य ऊपर भी हो सकते हैं। उदाहरणके लिये भर्नृहरि नीतिशतकमें ११०, वैराग्यशतकमें ११३, भूधर-जैनशतकमें १०७ श्रीर श्री समन्तभद्रके जिनशतकमें ११६ पद्य पाये जाते हैं। श्रतः प्रन्थका उत्तरनाम या उपनाम 'समाधिशतक' होते हुए भी उसमें १०५ पद्योंका होना कोई श्रापत्तिकी बात नहीं है #।

वीर सेवा-मन्दिर, सरसावा, ता० ५-५-१६३६

### सुमाषित

माला मनसे लड़ पड़ी, क्या फेरे तू मोय।
तुफ में है यदि सौंच तो, राममिलादूँ तोय।।
मन दिया कहुँ ऋीर ही, तन मालाके संग।
कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग।।

 यह लेख वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमालामें संस्कृत-हिन्दी-टीकाओं के साथ मुद्रित और शीघ प्रकाशित होने वाले 'समाधितंत्र' प्रन्थकी प्रस्तावनाका द्वितीय
 अंश है।

---सम्पावक

### पंछी

[ गद्य-गीत ] [ भ्री० भगवतस्वरूप जैन 'भगवत्' ]

पंछी ! तुम कितने सुन्दर हो ?

न जाने कितने मंगल-प्रभातोंका तुमने संसारको सन्देश दिया ?

कितनी बार उषा तुम्हारी चुहल श्रवण कर ताक्यय की श्रोर बढ़ी ?

कितनी वार सोया हुन्ना प्रभाकर तुम्हारी मनोहर-ध्वनि सुननेके लिए जागा ?

कितना उपादेय है तुम्हारा—स्वर ! कुछ ठीक है— इस सबका ?

विहग ! तुम मुक्त-स्त्राकाशमें सहज-साध्य विहार करते हो, जहाँ मानवीय समृद्धि-शालिनी चेष्टाएँ ही पहुँच पाती हैं!

वायु तुम्हारी सहचरी श्रीर श्राकाश तुम्हारा पथ ! जैसे छलमय-विश्वसे दूर----सुदूर----रहना ही तुम्हारा लच्य हो !

तुम्हारे छोटे-से जीवनमें कितनी मधुरिमा छिपी बैठी है, कि देखते ही रिक्षक-श्चाँखें तुमसे स्नेह करने लगती हैं! सुकुमारियाँ तुम्हें श्चपनी उँगिलयों पर विठला कर प्रमोद प्राप्त करती हैं।

तुम्हारी चहक उनके हृदय-प्यालेमें श्रासनकी तरह उन्माद पैदा करती है!

क्या तुम भी प्रेम-योगमें विश्वास रखते हो ?— श्रवश्य रखते हो !

भले ही तुम ऊँचे उड़े ! किन्तु प्रेमकी डोर—ममता की डोर—तो न काट सके ?

श्चव तुम्हीं सोचो-महत्ता किस श्चोर है, ऊँचे पहुँचनेमें, या प्रेम-बन्धनसे मुक्त होने में ... ?



# रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण

[ ले॰ महारमा गान्धी ]

हिंदी जिनके पवित्र संस्मरण लिखना श्रारंभ करता हैं, उन स्वर्गीय श्रीमद् राजचन्द्रकी श्राज जन्मतिथि है । कार्तिक पृर्णिमा (संवत् १९२४)

सगे संबंधियोंसे मिल्ँ, श्रीर उनसे जानने योग्य बात जानकर ही फिर कहीं लिखना श्रारम्भ कहूँ। परन्तु इनमेंसे मुके किसी भी बातका परिचय नहीं।

इतना ही नहीं.

मुभ संस्मरण लिखने-

की श्रपनी शक्ति श्रौर

योग्यताके विषयमें भी

शंका है। मुक्ते याद है

मैंन कई बार ये विचार

प्रकट किये हैं कि भ्रव-

काश मिलने पर उनके

संस्मरण लिख्गा।

एक शिष्यने जिनके

लिये मुभे बहुत मान

है,यं विचार सुने श्रीर

मुरुषरूपसं यहाँ उन्हीं-

के सन्तोपके लिय यह

लिखा है। श्रीमदुराज-

को उनका जन्म हुआ था। में कुछ यहाँ श्रीमद राजचन्दका जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूँ। यह कार्य मेरी शक्तिके बाहर है। मेरे पास सामग्री भी नहीं। उन-का यदि मुभे जीवन-चरित्र लिखना हो तो मुमे चाहिये कि मैं उनकी जन्मभूमि ववाणीश्रावंदरमें कुछ समय बिताऊँ, उनके रहनेका मकान देखें, उनके खेलने कूदनेके

महात्मा गाम्धीजीके जीवन पर जिनके न्यक्तित्वकी सबसे अधिक गहरी छाप पड़ी है, महात्माजीको जिनके प्रति बहुमान है और जिनके गाढ परिचयमें महात्माजी रह चुके हैं उन पुरुषोत्तम एवं कविश्रेष्ठ श्रीमद् राजचन्द्र श्रथवा रायचन्दजीके कुछ संस्मरण स्वयं महारमा गांधी-जीके जिले हुए प्राप्त होना कम प्रसन्नतार्कः बात नहीं है। ये संस्मरण महात्माजीने यरवदा जेवमें लिखे थे और बादको उस प्रस्तावनामें अन्तर्भृत किये गये थे,जो उन्होंने परम श्रुत प्रभावक मंडल बम्बईसं प्रकाशित होने वाले 'श्रीमद्राजचन्द्र' प्रंथकी द्वितीय गुजराती चावृत्तिके क्षिये क्रिस्ती थी। हालमें प्रस्तावना सहित उक्त संस्मरण पं० जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम. ए. द्वारा चनुवादित होकर उक्त ग्रंथके हिन्दी संस्करणमें प्रकट हुए हैं। धने-कान्तके पाठकों के लिये उपयोगी समक्त कर उन्हें यहाँ उद्भृत किया जाता है । प्रस्तावनाके मुख्यभागको 'परिशिष्ट' रूपमें दे दिया गया है। --सम्पादक

उनका रहस्य मुमुजुओं के समन्न रखना मुमें अच्छा लगता है। इस समय तो मेरा प्रयास केवल मित्रके संतोषके लिये हैं। उनके संस्मरणों पर त्याय देने के लिये मुमें जैनमार्गका अच्छा परिचय होना चाहिये, में स्वीकार करता हूँ कि वह मुमें नहीं है। इसलिये में अपना दृष्टि-बिन्दु अत्यंत संकुचित रक्खूंगा। उनके जिन संस्मरणोंकी मेरे जीवन पर छाप पड़ी है, उनके नोट्स, और उनसे जो मुमें शिन्ता मिली है, इस समय उसे ही लिख कर में सन्तोप मान्गा। मुमें आशा है कि उनसे जो लाभ मुमें मिला है वह या वैसा ही लाभ उन संस्मरणोंके पाठक मुमुजुओंको भी मिलेगा।

'मुमुत्तु' शब्दका मैंने यहाँ जान यसकर प्रयोग किया है। सब प्रकारके पाठकोंके लिये यह पर्याप्र नहीं।

मेरं कपर नीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है—
टालस्टॉय, रिक्तन श्रीर रायचन्द्र भाई। टालस्टॉयने श्रपनी पुस्तकों द्वारा श्रीर उनके साथ थोड़े
पत्र व्यवहारसेः रिक्तनेन श्रपनी एक ही पुस्तक
'श्र-टृहिसलास्ट' से जिसका गुजराती श्रमुवाद
मैंन 'सर्वोदय' रक्त्या हैं: श्रीर रायचन्द्र भाईने
श्रपने साथ गाढ़ परिचयसे। जब मुफे हिन्दू धर्म
में शंका पैदा हुई उस समय उनके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचन्द्र भाई थे। सन १८९३
में दक्तिण श्राफिकामें में कुछ किश्रियन सज्जनेके
विशेष सम्बन्धमें श्राया। उनका जीवन स्वच्छ
था। वे चुस्त धर्मातमा थे। श्रन्य धर्मियोंको किश्रियन होनेके लिये सम्भाना उनका मुख्य व्यवसाय
था। यद्यपि भेरा श्रीर उनका सम्बन्ध व्यावहारिक
कार्यको लेकर ही हश्रा था नो भी उन्होंने मेरी

श्रात्माके कल्यागुके लिये चिन्ता करना शुरू कर-दिया। उस समय मैं अपना एक ही कर्त्तव्य समभ सका कि जबतक मैं हिन्दूधर्मके रहस्यको पृरी तौरसे न जान लुँ श्रौर उससे मेरी श्रात्माको श्रसंतोष न हो जाय, तबतक मुक्ते श्रपना कुलधर्म कभी न छोड़ना चाहिये। इसलिये मैंने हिन्दू धर्म श्रीर श्रन्य धर्मीकी पुस्तकें पढ़ना शुक्त करदीं । किश्चियन श्रौर मुसलमानी पुस्तके पढ़ी। विलायत-के श्रंप्रेज मित्रोंके साथ पत्र व्यवहार किया। उनके समज्ञ श्रपनी शंकाएं रक्खीं। तथा हिन्दुस्तानमें जिनके ऊपर मुभे कुछ भी श्रद्धा थी, उनसे पत्र-व्यवहार किया। उनमें रायचन्द्र भाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा श्रच्छा सम्बन्ध हो चका था। उनके प्रति मान भी था, इसलिये उनसे जो मिल मके उसे लेनेका मैंने विचार किया। उसका फल यह हुआ कि मुभी शांति मिली। हिन्दूधर्ममें मुभी जो चाहिये वह मिल सकता है, ऐसा मनको वि-श्वास हुआ। मेरी इस स्थितिके जवाबदार रायचन्द भाई हुए, इससे मेरा उनके प्रति कितना श्रिधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक लोग कुछ श्रन-मान कर सकते हैं।

इतना होनेपर भी मैंने उन्हें धर्मगुरु नहीं माना। धर्मगुरुकी तो मैं खोज किया ही करता हूँ, और अबतक मुक्ते सबके विषय में यही जवाब मिला है कि 'ये नहीं।' ऐसा सम्पूर्ण गुरु प्राप्त करनेके लिये तो अधिकार चाहिये, वह मैं कहाँ से लाऊँ?

#### मथम भेंट

रायचन्द्र भाईके साथ मेरी भेंट जौलाई सन १८१ में उस दिन हुई जब मैं विलायतसे बम्बई

वापिस आया। इन दिनों समुद्रमें तुफान आया करता है, इस कारण जहाज रातको देरीसे पहुँचा। मैं डाक्टर--चैरिष्टर--चौर चव रंगृनके प्रख्यात भवेरी प्राराजीवनदास मेहताके घर उतरा था। रायचन्द्र भाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे । डाक्टर साहबने ही परिचय कराया । उनके दूसरे वड़े आई भवेरी रेवाशंकर जगजीवनदासकी पहिचान भी उसी दिन हुई। डाक्टर साहबने ग्यचन्द्र भाईका 'कवि' कहकर परिचय कराया श्रीर कहा- 'कवि होने हुए भी श्राप हमारे साथ व्यापारमें हैं: श्राप ज्ञानी श्रीर शतावधानी हैं।' किसीने सचना की कि मैं उन्हें कुछ शब्द सनाऊं. श्रीर वे शब्द चाहे किसी भी भाषाके हों. जिस क्रमसे मैं बोलुँगा उसी क्रमसे वे दृहरा जावेंगे । सुक्ते यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं तो उस समय जवान और विलायन से लौटा थाः मुक्ते भाषा ज्ञानका भी श्रमिमान था। मुभे बिलायनकी हवा भी कुछ कम न लगी थी । उन दिनों विलायत में आया मानों आकाश में उत्तरा । मैंते अपना ममस्त ज्ञान उल्रट दिया, श्रीर श्रालग श्रालग भा-षात्रोंके शुद्ध पहले तो मैंने लिख लिये क्योंकि मुक्ते वह क्रम कहाँ याद रहनेवाला था ? श्रीर बादमें उन शब्दोंको मैं बाँच गया। उसी क्रमसे रायचन्द्र भाईने धीरेसे एकके बाद एक शब्द कह सुनाय । । मैं राजी हुआ, चिकित हुआ और कवि की स्मर्ग शक्तिके विषयमें मेरा उन्न विचार हुआ। विलायनकी हवा कम पडनेके लिये यह मन्दर अनुभव हुआ कहा जा सकता है।

कविको अप्रेयेजीका झान विल्कुल न था। उस समय उनकी उमर पत्रीसमे ऋधिक न थी। गुज- राती पाठशालामें भी उन्होंने थोड़ा ही अभ्यास किया था। फिर भी इतनी शक्ति, इतना ज्ञान और आसपाससे इतना उनका मान! इससे मैं मोहित हुआ।। स्मरणशक्ति पाठशालामें नहीं विकती, और ज्ञान भी पाठशालाके बाहर, यदि इच्छा हो जिज्ञामा हो—तो मिलता है, तथा मान पाने के लिये विलायत अथवा कहीं भी नहीं जाना पड़ता: परन्तु गुणको मान चाहिये तो मिलता है—यह पदार्थ-पाठ मुक्ते बम्बई उतरते ही मिला।

किंविके साथ यह परिचय बहुत आगे बढ़ा। स्मर्ग् शिल्त बहुत लोगोंकी तीत्र होती है, इसमें आश्चर्यकी कुछ बात नहीं। शास्त्रज्ञान भी बहुतोंमें पाया जाता है। परन्तु यदि वे लोग संस्कारी न हों तो उनके पास फट़ी कीड़ी भी नहीं मिलती। जहाँ संस्कार अच्छे होते हैं, वहीं स्मर्ग् शिल्त और शास्त्रज्ञानका सम्बन्ध शोभित होता है, और जगन्को शोभित करता है किंव संस्कारी ज्ञानी थे।

#### वैराग्य

च्चपूर्व चवसर एवो क्यारे भावरो, क्यारे थईशुं बाझान्तर निर्मेथ जो, सर्व संबंधनुं बंधन तीक्या छेदीने, विचरशुं कब महत्पुरुषने पंथजो ? सर्वभावयी चौदासीन्य वृत्तिकरी, मात्र देहे ते संयमहेतु होय जो; चन्य कारणे चन्य कशुं करुपे निह, देहे पण किचित मुद्धां नवजोय जो ॥

— च्रपूर्व •

रायचन्द्र भाईकी १८ वर्षकी उमरकं निकले हुए ऋपूर्व उद्गारोकी ये पहली दो कड़ियाँ हैं। जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छलक रहा है, वह मैंने उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयसे प्रत्येक च्राणमें उनमें देखा है। उनके लेखोंकी एक असाधारणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अनुभव किया वही लिखा है। उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं। दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये उन्होंने एक लाइन भी लिखी हो यह मैंने नहीं देखा। उनके पास हमेशा कोई न कोई धर्म पुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापीमें वे अपने मनमें जो विचार आते उन्हें लिख लेते थे। ये विचार कभी गद्यमें और कभी पद्यमें होते थे। इसी तरह 'श्रपूर्व अवसर' आदि पद भी लिखा हआ होना चाहिये।

खाते, बैठने, सोते और प्रत्येक किया करते हुए उनमें बैराग्य तो होता ही था। किसी समय उन्हें इस जगन्के किसी भी बैभव पर मोह हुआ हो यह मैंने नहीं देखा।

उनका रहन-सहन में श्रादर पूर्वक परन्तु स्-हमतासे देखता था। भोजनमें जो मिले वे उसीसे संतुष्ट रहते थे। उनकी पोशाक सादी थी। कुर्ता, श्रांगरखा, खेस, सिल्कका डुपट्टा और धोती यही उनकी पोशाक थी। तथा ये भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किये हुए रहते हों, यह मुक्ते याद नहीं। जमीन पर बैठना श्रीर कुर्सी पर बैठना उन्हें दोनों ही समान थे। सामान्य रीतिसे श्रपनी दुकानमें वे गहीपर बैठते थे।

उनकी चाल धीमी थी, झौर देखनेवाला समक मकता था कि चलते हुए भी वे अपने विचारमें मग्न हैं। आँखमें उनकी चमत्कार था। वे अत्यन्त तेजस्वी थे। विद्वलता जरा भी न थी। आँखमें एक। प्रता चित्रित थी। चेहरा गोलाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और न चपटी, शरीर दुर्बल, कर मध्यम, वर्ण श्याम, और देखनेमें वे शान्तमृति थे। उनके कंडमें इतना अधिक माधुर्य था कि उन्हें सुननेवाले शकते न थे उनका चेहरा हैं समुख और प्रफुक्तित था। उसके ऊपर अंतरानंदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई शब्द दूँ ढना पड़ा हो, यह मुक्ते याद नहीं। पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मैंने उन्हें देखा होगा। फिर भी पढ़नेवाले को यह मालूम न होना था कि कहीं विचार अपूर्ण हैं अथवा वाक्य रचना जुटत है, अथवा शब्दों के चनावमें कमी है।

यह वर्णन संयमीके विषयमें संभव हैं। बाह्या-डंबरसे मनुष्य वीतरागी नहीं हो सकता । बीत-रागता आत्माकी प्रसादी है। यह अनेक जन्मोंके प्रयत्नसे मिल सकती है, ऐसा हर मनुष्य अनुभव कर सकता है। रागोंको निकालनेका प्रयत्न करने बाला जानता हैं कि राग-रहित होना कितना कठिन है। यह राग-रहित दशा कविकी स्वाभाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप पड़ी थी।

मोत्तकी प्रथम सीढ़ी वीतरागता है। जब तक जगतकी एक भी वस्तुमें मन रमा है तब तक मोत्त- की बात कैसे अच्छी लग सकती है? अथवा अच्छी लगती भी हो तो केवल कानोंको ही— ठीक वैसे ही जैसे कि हमें अर्थके समभे बिना किसी संगीतका केवल स्वर ही अच्छा लगता है। ऐसी केवल कर्ण-प्रिय कीड़ामेंसे मोत्तका अनुसरण करने वाते आचरणके आनेमें बहुत समय बीत

जाता है । आतर वैराग्यके बिना मोसकी लगन नहीं होती। ऐसे वैराग्यकी लगन कविमें थी। व्यापारी जीवन

"विश्वक तेहनुं नाम जेंह बूठूं नव बोले, विश्वक तेहनुं नाम, तोल घोड़ुं नव तोले। विश्वक तेहनुं नाम बापे बोल्युं ते पाले, विश्वक तेहनुं नाम ब्याज सिंहत धनवाले। विवेक तोल ए विश्वकनुं, सुलतान तोल ए शाव छे, वेपार चुके जो वागीचो, दुःल दावानल थाप छे"

—मामलभट्ट

मामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये दोनों अलग अलग विरोधी वस्तुएँ हैं। व्यापारमें धर्मको घुसे इना पागलपन है। ऐसा करनेसे दोनों बिगड़ जाते हैं। यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्यमें केवल निराशा ही लिखी है; क्योंकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम धर्म को अलग रख सकें।

धार्मिक मनुष्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें भलकना ही चाहिये, यह रायचन्द्र भाईने श्रयने जीवनमें बताया था। धर्म कुछ एकादशीके दिन ही, पर्युपण्में ही, ईदके दिन ही, या रिववारके दिन ही पालना चाहिये: श्रथवा उसका पालन मंदिरोंमें,

# यनिया उसे कहते हैं जो कभी भूट नहीं योलता: विनया उसे कहते हैं जो कम नहीं तोलता। विनया उसका नाम है जो अपने पिताका वचन निभाता है; यनिया उसका नाम है जो ब्याज सहित मृलधन चुकाता है। विनयकी तोल विवेक है; साह मुलतानकी तोलका होता है। यहि बनिया अपने बनिजको चुक जाय तो संसारकी विपत्ति वह जाय। — अनुवाहक

देरासरोंमें, श्रीर मस्जिदोंमें ही होता है श्रीर द्कान या दरबार में नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं । इतना हो नहीं, परन्तु यह कहना धर्मको न सम-भनेके बराबर है, यह रायचन्द भाई कहते, मानते श्रीर श्रापने श्राचारमें बताते थे।

उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था। वे श्रीरेवाशंकर जगजीवन भवेरीके साभी थे। साथमें
वे कपड़ेकी दुकान भी चलाते थे। अपने व्यवहारमें सम्पूर्ण प्रकारमें वे प्रामाणिकता बताते थे, ऐसी
उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाली थी। वे जब सौदा
करते तो मैं कभी अनायास ही उपस्थित रहता।
उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। 'वालाकी' सरीखी कोई वस्तु उनमें मैं न देखता था।
दूसरेकी चालाकी वे तुरंत ताड़ जाते थे; वह उन्हें
असह्य माल्म होती थी। ऐसे समय उनकी अकुटि
भी चढ़ जाती, और आँखोंमें लाली आ जाती, यह
मैं देखता था।

धमं कुशल लोग व्यापार-कुशल नहीं होते, इस बहमको रायचन्द्र भाईने मिथ्या सिद्ध करके बनाया था। अपने व्यापारमें वे प्री सावधानी और होशियारी बनाने थे। हीरे जवाहरातकी परीचा वे बहुन वारीकीमें कर सकते थे। यद्यपि अंग्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर भी पेरिस दगैरह-के अपने आहिनियोंकी चिहियों और नारोंके मर्मको वे फौरन समक जाने थे, और उनकी कला सम-भनेमें उन्हें देर न लगनी। उनके जो नर्क होने थे, वे अधिकाश सक्षे ही निकलने थे।

इतनी सावधानी और होशियारी होने पर भी वे व्यापारकी उद्धिग्नता श्रथवा चिन्ता न रखतं थे। दुकानमें वैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक श्रथवा कापी, जिसमें वे श्रपने उदगार लिखते थे, खुल जाती थी। मेरे जैसे जिज्ञासु तो उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ धर्म-चर्चा करनेमें हिचकते न थे। 'व्यापारके समयमें व्यापार श्रीर धर्मके समयमें धर्म' श्रर्थात एक समयमें एक ही काम होना चाहिये, इस सामान्य लोगोंके सुन्दर नियमका कवि पालन न करते थे। वे शतावधानी होकर इसका पालन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और लोग उसका उल्लं-घन करने लगें तो जैसे दो घोड़ों पर सवारी करने वाला गिरता है, वैसे ही वे भी श्रवश्य गिरते। सम्पूर्ण धार्मिक श्रौर वीतरागी पुरुष भी जिस कियाको जिस समय करता हो, उसमें ही लीन हो जाय, यह योग्य है; इतना ही नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता है। यह उसके योगकी निशानी है। इसमें धर्म है। व्यापार श्रथवा इसी तरहकी जो कोई अन्य किया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाप्रता होनी ही चाहिये । अन्तरंगमें आत्म-चिन्तन तो मुमुद्धमें उसके श्वासकी तरह सतत चलना ही चाहियं । उससे वह एक च्राग्भर भी वंचित नहीं रहता। परन्तु इस तरह आत्मचिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह बाह्य कार्य करता हो वह उसमें तन्मय रहता है।

में यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे। उपर मैं कह चुका हूं कि अपने व्यापार-में वे पृरी सावधानी रखते थे। ऐसा होने पर भी मेरे उपर ऐसी छाप जरूर पड़ी है कि कविने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया है। यह योगकी अपूर्णता तो नहीं हो सकती?

यद्यपि कर्तव्य करते हुए शरीर तक भी समर्पण कर देना यह नीति है, परन्तु शक्तिसे अधिक बोम उठा कर उसे कर्तव्य सममना यह राग है। ऐसा अत्यंत सूदम राग कविमें था, यह सुमे अनुभव हुआ।

बहुत बार परमार्थ दृष्टिसे मनुष्य शक्तिसे श्रिधिक काम लेता है श्रीर बादमें उसे पूरा करनेमें उसे कष्ट सहना पड़ता है। इसे हम गुण सममते हैं श्रीर इसकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु परमार्थ श्रिथान धर्म-दृष्टिसे देखनेसे इस तरह किये हुएकाममें सूत्तम मूर्ज़ीका होना बहुत संभव है।

यदि हम इस जगतमें केवल निमित्तमात्र ही हैं, यदि यह शरीर हमें भाड़े मिला है, और उस मार्गसे हमें तुरंत मोज्ञ-साधन करना चाहिये, यही परम कर्नव्य है, तो इस मार्गमें जो विद्न आते हों उनका त्याग आवश्य ही करना चाहिये; यही पारमार्थिक हिं है दूसरी नहीं।

जो दलीलें मैंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकारसे रायचन्द्र भाई श्रपनी चमत्कारिक भाषामें मुक्ते सुना गये थे । ऐसा होने पर भी उन्होंने कैसी कैसी व्याधियाँ उठाई कि जिसके फल स्वरूप उन्हें सख्त बीमारी भोगनी पड़ी ?

रायचन्द भाईको भी परोपकारके कारण मोहने चल भरके लिये घेर लिया था, यदि मेरी यह मान्यता ठीक हो तो 'प्रकृति पाति भृतानि निम्नहः कि करिष्यति' यह क्षोकार्ध यहाँ ठीक बैठता हैं; और इसका ऋर्थ भी इतना ही हैं। कोई इच्छापूर्वक वर्ताव करने के लिये उपर्युक्त कृष्ण-वचन का उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो सर्वथा दुरुपयोग है। रायचन्द भाईकी प्रकृति उन्हें बलात्कार गहरे पानीमें ले गई । ऐसे कार्य-को दोषरूपसे भी लगभग सम्पूर्ण आत्माओं में ही माना जा सकता हैं। हम सामान्य मनुष्य तो परोप-कारी कार्यके पीछे अवश्य पागल बन जाते हैं, तभी उसे कदाचिन् पूरा कर पाते हैं। इस विषयकों उतना ही लिखकर समाप्त करते हैं।

यह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक मनुष्य इतने भोले होते हैं कि उन्हें सब कोई ठग मकता है। उन्हें दुनियाकी बातोंकी कुछ भी खबर नहीं पड़ती। यदि यह बात ठीक है। तो कृष्ण्चन्द श्रीर रामचन्द दोनों श्रवतारोंको केवल संसारी मनुष्योंमें ही गिनना चाहिये। कवि कहते थे कि जिसे शुद्धकान है उसका ठगा जाना श्रमंभव होना चाहिये। मनष्य धार्मिक अर्थान नीतिमान् होनेपर भी कदाचित ज्ञानी न हो परन्तु मोज्ञके लिये नीति श्रीर श्रनभवज्ञानका सुसंगम होना चाहिये । जिसे <del>त्रानुभवज्ञान द</del>ोगया है, उसके पास पाग्वरड निभ ही नहीं सकता। सत्यके पास श्रमत्य नहीं निभ सकता। ऋहिंसाके सांनिध्यमें हिंसा बंद हो जाती है। जहाँ सरलता प्रकाशित होती है वहाँ छल्क्पी श्रंधकार नष्ट होजाना है। ज्ञानवान श्रीर धर्मवान यदि कपटीको देखे तो उसे फीरन पहिचान लेता है, श्रीर उसका हृदय दयासे श्रार्ट्र होजाता है। जिमने द्यात्मको प्रत्यच्च देख लिया, वह दूसरेको पहिचाने बिना कैसे रह मकता है ? कविके सम्बन्धमें यह नियम हमेशा ठीक पड़ताथा, यह मैं नहीं कह सकता। कोई कोई धर्मके नाम पर उन्हें ठग भी लेते थे। ऐसे उदाहरण नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करने, परन्तु ये शुद्ध ज्ञानकी ही दुर्लभना सिद्ध करते हैं।

इस तरहके अपवाद होते हुए भी व्यवहार-कुरालता श्रीर धर्म-परायणनाका मुन्दर मेल जितना मैंने किमें देखा हैं। उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया।

#### धर्म

रायचन्द्र भाईके धर्मका बिचार करनेसे पहले यह जानना आवश्यक है कि धर्मका उन्हेंने क्या स्वरूप समभाया था।

धर्मका द्यर्थ मत-मतान्तर नहीं । धर्मका द्यर्थ शास्त्रोंके नामसे कही जानेवाली पुस्तकोंका पद जाना, कंठम्थ करलेना, द्यथवा उनमें जो कुछ कहा है, उसे मानना भी नहीं है।

धर्म आत्माका गृग् हे और वह मनुष्य जाति-में दृश्य अथवा अदृश्यक्ष्पसे मीजृद है। धर्मसे हम मनुष्य-जीवनका कत्व्य ममस सकते हैं। धर्मद्वारा हम दृसरे जीवोंक साथ अपना सन्ना संबन्ध पह-चान सकते हैं। यह स्पष्ट है कि जवतक हम अपने को न पहचान लें, तवतक यह सब कभी भी नहीं हो सकता। इमिल्ये धर्म वह साधन है; जिसके द्वारा हम अपने आदिको स्वयं पहिचान सकते हैं।

यह माधन हमें जहाँ कहीं मिले, वहींसे प्राप्त करना चाहिये। फिर भले ही वह भारतवर्षमें मिले, चाहे यूरोपसे आये या अरवस्तानसे आये। इन साधनोंका सामान्य स्वरूप समस्त धर्मशास्त्रोंमें एक ही सा है। इस बातको वह कह सकता है। जिसने भिन्न-भिन्न शास्त्रोंका अभ्यास किया है। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा असत्य आचरण करना चाहिये। हिंसा करना किसी भी शास्त्र में नहीं बताया। समस्त शास्त्रोंका होहन करते हुए शंकराचार्यने कहा है— 'ब्रह्म सत्य जगिनमध्या'। उसी बातको कुरानशरीफ में दूसरी तरह कहा है कि ईश्वर एक ही है श्रीर वही है, उसके विना श्रीर दूसरा कुछ नहीं। बाइबिल में कहा है कि मैं श्रीर मेरा पिता एक ही हैं। ये मय एक ही वस्तु के स्पांतर हैं। परन्तु इस एक ही सत्यके स्पष्ट करने में श्रीप्र मेनुष्योंने श्रपने भिन्न-भिन्न हिंछ-बिन्दुश्रोंको काम में लाकर हमारे लिये मोहजाल रच दिया है; उसमें से हमें बाहर निकलना है। हम श्रपूर्ण हैं श्रीर श्रपने से कम श्रपूर्ण मेनु स्पांतर कि स्तान श्री हम श्रपूर्ण हैं श्रीर श्रपने से कम श्रपूर्ण मेनु से हम श्रपूर्ण हैं श्रीर श्रपने से कम श्रपूर्ण की मदद लेकर श्रागे बढ़ते हैं श्रीर श्रपने से सम श्रपूर्ण की मदद लेकर श्रागे बढ़ते हैं श्रीर श्रपने से सम श्रपूर्ण की मदद लेकर श्रागे बढ़ते हैं श्रीर श्रपने से सम श्रपूर्ण की मदद लेकर श्रागे बढ़ते हैं श्रीर श्रपने से सम श्रपूर्ण की मदद लेकर श्रागे बढ़ते हैं श्रीर श्रपने से सम श्रप्ण की मदद लेकर श्रागे बढ़ते हैं श्रीर श्रपने से स्ता है कि श्रागे रास्ता ही नहीं है, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। श्रमुक हदके बाद शास्त्र मदद नहीं करते, परन्तु श्रमुभय मदद करता है। इसलिये रायचन्द भाईने कहा है:—

ए पद श्रीसर्वज़े दीठुं ध्यानमां,
कही शक्या नहीं ने पद श्रीभगवंत जो
एह परमपदमासिनुं कर्युं ध्यानमें,
गजावगर पणहास मनोरथ रूपजो—

इसलिये अन्तमें तो आत्माको मोत्त देनेवाली आत्मा ही है।

इस शुद्ध सत्यका निरूपण रायचन्द भाईने अनेक प्रकारों से अपने लेखों में किया है। रायचन्द्र भाईने बहुतसी धर्म पुस्तकोंका अच्छा अभ्यास किया था। उन्हें संस्कृत और मागधी भाषाके समभने में जरा भी मुश्किल न पड़ती थी। उन्होंने वेदान्तका अभ्यास किया था, इसी प्रकार भागवत और गीता-जीका भी उन्हें ने अभ्यास किया था। जैनपुस्तकें तो जितनी भी उनके हाथ में आतीं, वे दांच जाते थे। उनके वाँचने श्रीर प्रह्म करनेकी शक्ति श्रमाध थी। पुस्तकका एक बारका बाँचन उन पुस्तकोंके रहस्य जाननेके लिये उन्हें काफी था। कुरान, जंदश्रवेस्ता श्रादि पुस्तकें भी वे श्रनुवादके जरिये पट गये थे।

वे मुक्तसे कहते थे कि उनका पत्तपात जैन-धर्मकी श्रोर था। उनकी मान्यता थी कि जिना-गममें श्रात्मज्ञानकी पराकाष्टा है; मुक्ते उनका यह विचार बता देना श्रावश्यक है। इस विषयमें अपना मत देनेके लिये मैं श्रपनेको विलकुल श्रन-धिकारी समकता हैं।

परन्तु रायचन्द भाईका दूसरे धर्मोंके प्रति
अनादर न था, बल्क बेदांतके प्रति पच्चात भी
था । बेदांतीको नो किव बेदांती ही मालूम पड़ते
थे । मेरी साथ चर्चा करते समय मुक्ते उन्होंने
कभीभी यह नहीं कहा कि मुक्ते मोच्च प्राप्तिके लिखे
किसी खाम धर्मका अवलंबन लेना चाहिये । मुक्ते
अपना ही आचार विचार पालनेके लिखे उन्होंने
कहा । मुक्ते कौनसी पुस्तकें बाँचनी चाहिये, यह
प्रश्न उठने पर, उन्होंने मेरी वृत्ति और मेरे बचपनके संस्कार देखकर मुक्ते गीताजी बाँचनेके लिखे
उत्तेजित किया; और दूसरी पुस्तकोंमें पंचीकरण,
मिण्यरनमाला, योगवासिष्ठका बैराग्य प्रकरण,
काव्यदोहन पहला भाग, और अपनी मोच्नमाला
बाँचनेके लिखे कहा ।

रायचन्द्र भाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्न भिन्न धर्म तो एक तरहके बाड़े हैं और उनमें मनुज्य चिर जाता है। जिसने मोच प्राप्ति ही पुरुष्धि मान लिया है, उसे अपने माथे पर किसी भी धर्मका तिलक लगानेकी आवश्यकता नहीं।

पितर बाबे त्यम तुं रहे, अपम त्यम करिने हरीने खहे—
जैसे बास्ताका यह सूत्र था वैसे ही रायचन्द
भाईका भी था। धार्मिक सगड़ोंसे वे हमेशा जबे
रहते थे—उनमें वे शायद ही कभी पड़ते थे। वे

समस्त धर्मोंकी खूबियाँ पृरी तरहसे देखते और उन्हें उन धर्माबलम्बियोंके सामने रखते थे। दक्षिण आफ्रिकाके पत्र व्यवहारमें भी मैंने यही बस्त उनसे प्राप्त की।

मैं स्वयं तो यह मानने वाला हूँ कि समस्त धर्म उस धर्मके भक्तोंकी दृष्टिसे सम्पूर्ण हैं, और दूसरोंकी दृष्टिसे अपूर्ण हैं। स्वतंत्र रूपसे विचार करनेसे सब धर्म पूर्णापूर्ण हैं। अमुक हदके वाद सब शास्त्र बंधन रूप मालूम पड़ते हैं। परन्तु यह तो गुणातीतकी अबस्था हुई। रायचन्द भाईकी दृष्टिसे विचार करते हैं तो किसीको अपना धर्म छोड़नेकी आवश्यकता नहीं। सब अपने अपने धर्ममें रह कर अपनी स्वतंत्रता-मोत्त प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मोत्त प्राप्त करनेका अर्थ सवींश से राग-द्रेष रहित होना ही है।

#### परिशिष्ट #

इन प्रकरणोंमं एक विषयका विचार नहीं हुआ। उसे पाठकोंके समज्ञ रख देना उचित सम-मता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् पश्चीसवें तीर्थकर हो गये हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि उन्होंने

† जैसे सूत निकलता है वैसे ही तू कर। जैसे बने तैसे हश्कि: प्राप्त कर। — अनुवादक

\* 'श्रीमद्राजचन्द्र' की गांधी मी द्वारा लिखा हुआ।
प्रस्तावनाका वह अंदा जो उक्त संस्मरणोंसे अलग है
श्रीर उनके बाद लिखा गया है।

मोच प्राप्त कर जिया है। मैं समस्ता हैं कि व दोनों ही मान्यताएँ खयोग्य हैं। इन बातोंको मानने वाले या तो भीमदुको ही नहीं पहचानते, **अथवा तीर्थकर या मुक्त पुरुषकी वेः व्याख्या ही** दुसरी करते हैं। अपने प्रियतमके लिये भी हम सत्यको हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते हैं। मोच्च अमूल्य वस्तु है । मोच्च आत्माकी अंतिम स्थिति हैं। मोच्च यहत महनी वस्तु है। उसे प्राप्त करनेमें, जितना प्रवत्न समुद्रके किनारे बैठकर एक सींक लेकर उसके ऊपर एक एक बृंद चढ़ा चढ़ा कर समुद्रको खाली करने वालेको करना पढता है चौर धोरज रखना पड़ता है, उसमे भी विशेष प्रयत्न कर्नेकी आवश्यकता है। इस मोत्तका संपूर्ण वर्णन श्रमम्भव है। तीर्थं करको मोत्तके पहलेकी विभित्तियाँ सहज ही प्राप्त होती हैं। इस देहमें मुक्त पुरुषको रोगादि कभी भी नहीं होते । निर्विकारी शरीरमें रोग नहीं होता । रागके बिना रोग नहीं होता। जहाँ विकार है वहाँ राग रहता ही है: और जहाँ राग है वहाँ मोचा भी संभव नहीं। मुक्त पुरुषके योग्य वीतरागता या तीर्थकरकी विभतियाँ श्रीमद्को प्राप्त नहीं हुई थीं। परन्तु सामान्य मनुष्य-की अपेद्या श्रीमद्की वीतरागता और विभृतियाँ बहुत श्रिधक थीं, इसलिये हम उन्हें लौकिक भाषा-में वीतराग श्रीर विभृतिमान कहते हैं। परन्तु मुक्त पुरुषके लिये मानी हुई बीतरागता और तीर्थकरकी विभृतियोंको श्रीमद् न पहुँच सके थे, यह मेरा हदमत है। यह कुछ में एक महान और पृज्य व्यक्तिके दांच बतानेके लिये नहीं लिखता। परन्तु उन्हें और सत्यको न्याय देनेके लिये लिखता हूँ । यदि हम संसारी जीव हैं तो श्रीमद् असंसारी थे

हमें यदि अनेक योनियोंमें भटकना पड़ेगा तो श्रीमद्को शायद एक ही जन्म बस होगा । हम
शायद मोत्तसे दूर भागते होंगे तो श्रीमद वायुवेगसे मोत्तकी श्रोर धँसे जा रहे थे । यह कुछ थोड़ा
पृक्षार्थ नहीं । यह होने पर भी मुक्ते कहना होगा
कि श्रीमद ने जिस श्रप्व पदका स्वयं सुन्दर वर्णन
किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके थे । उन्होंने ही
स्वयं कहा है कि उनके प्रवासमें उन्हें सहाराका
महस्थल बीचमें श्रा गया श्रीर उसका पार करना
वाक्षी रह गया। परन्तु श्रीमद राजचन्द्र श्रमाधारण
व्यक्ति थे । उनके लेख उनके श्रनुभवके बिंदु के
समान हैं । उनके पढ़ने वाले, विचारने वाले श्रीर
तदनुसार श्राचरण करने वालोंको मोत्त सुलभ
होगा, उनकी कपायं मन्द पड़ेगी, श्रीर वे देहका

मोह छोड़ कर आत्मार्थी बनेंगे।

इसके जपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमद्के लेख श्रीधकारीके लिये ही योग्य हैं। सब पाठक तो उसमें रस नहीं ले सकते। टीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा। परन्तु श्रद्धावान तो उस-मेंसं रस ही लूटेगा। उनके लेखोंमें सन् नितर रहा है, यह मुक्ते हमेशा भास हुआ है। उन्होंने अपना ज्ञान वतानेक लिये एक भी अच्चर नहीं लिखा। लेखकका अभिशाय पाठकोंको अपने आत्मानन्दमें महयोगी बनानेका था। जिसे आत्म क्रोश दूर करना है, जो अपना कर्नव्य जाननेके लिए उत्सुक है, उमे श्रीमद्के लेखोंमेंसे बहुन कुछ मिलेगा, ऐसा मुक्ते विश्वास है, फिर भने ही कोई हिन्दू धर्मका अनुयायी हो या अन्य किसी दूसरे धर्मका।

## जागृति गीत —

जाग रं उठनेकं ऋरमान !

जड़ता काट, भगा कायरता,
श्रालस छोड़, दिखा तत्परता;
दम्भ, श्रमीति कुचल पैरोंसे,
गा सुक्रान्तिकर गान ।
जागरे उठनेके श्ररमान !
श्रनल उगल हाहाकारोंसे,
थिश्व कैंपादे हुँकारो से;
श्राह-ज्यालसे भस्मसात् कर—
पार्याका श्रिभमान ।
जागरे उठनेके श्ररमान !
हेंकों से यह हक उठे जगः
कसकोंसे यह कक उठे जगः
नेंसे हैंजाने श्राजाए—
मुदों में भी जान ।
जागरे उठनेके श्ररमान !

ऋइहायमे हंसदें तारे.

गंज जायं भवनत्रय मारे:

तेरा हास्य प्रलय ला दं, हो-संकट का श्रवसान । जागरे उठनेकं श्ररमान ! तनिक क्रोधसं श्रक्षिल चराचर-कस्पित हो यह प्रतिच्चरा थर थरः एक अजेय शक्ति दे जाएँ-तेरे ये बलिदान । जागरे उठनेके अरमान ! ध्रुव त्र्याशाके पीकर प्याले, हो जाएं मानव भतवाले: सत्य-प्रेमकं पागल्लपनमें----हो पथका निर्मासा । जागरे उठनके अरमान ! दुःख, वैर, परिताप दूर हों, द्वेप. घृणा श्रभिशाप चर हों; जीवनमें नवज्योति जाग. फिर---लाये नव वरदान ।

[राजेन्द्रकुमार जैन 'कुमरेश']

जागरं उटने के ऋरमान !



# वीर प्रभुके धर्ममें जाति भेदको स्थान नहीं है

वेसक--भी॰ वाव् स्रवभानुत्री वकीव

मात्रके कल्यासका जो सभा श्रीर सीधा मार्ग श्रीवीरप्रभने बताया है वही जैनधर्म कहलाता है, उस ही धर्मके अनुयायी होनेका दावा हम लोग करते हैं। श्रदाई हज़ार बरस हुए जब वीरप्रभुका जन्म इस श्चार्यावर्तमें हुन्ना था, तब जैसा महान् श्रांभकार यहाँ फैला हुन्ना था, जिस प्रकार खुल्लमखुल्ला पापको पुरुष श्रीर श्रधम को धर्म बताया जारहा था, डंकेकी चोट धर्मके नामपर जैसा कुछ जुल्म श्रीर श्रन्याय होरहा था उसको सुनकर बदनके रोगटे खड़े होते हैं, बीरप्रभने किस प्रकार यह सब अल्म हटाया, दबाधर्मका पाठ पढाया, मन्ष्यको मन्ष्य बनना सिखाया, उसको सुनकर श्रीर भी ज्यादा श्राश्चर्य होता है श्रीर वीरप्रभुकी सची वीरताका परिचय मिलता है। सब्बे धर्मके प्रहण करने श्रीर उसका प्रचार करनेके लिये सबसे पहले हृदयमे सब प्रकारका भय दूर करनेकी आवश्यकता इसही कारण तो शास्त्रोंमें बताई गई है कि उलटे पुलटे प्रचलित मिद्धान्तोंके विरुद्ध मत्यसिद्धान्तका व्याख्यान करने पर दुनिया भड़कती है। श्रीर सब ही प्रकारकी श्रापत्तियाँ उपस्थित करने पर उतार होती है। जिनके इदयमें भय नहीं होता, सत्यके वास्ते जो सबही प्रकार की श्रापत्तियाँ मोलनेको तय्यार होते हैं वे ही निर्भय होकर सत्यको प्रहचा कर सकते हैं ऋौर सत्य सिद्धान्तका प्रचार कर भीले लोगोंको ऋधर्म मार्गसे इटाकर कल्या-गुके मार्ग पर लासकते हैं।

वो समय वह था जबकि पशु पित्तयों को मारकर अग्निमं पंकदेना ही बहुधा धर्म और स्वर्ग तथा मोस्न-प्राप्तिका साधन समभा जाता था, हिंसा करना ही धर्म माना जाता था, निर्देयता ही कल्यागका मार्ग होरहा था । यज्ञमें होम किये जानेके वास्ते ही परमेश्वरने पश-पत्ती बनाये हैं, जो पशु-पत्ती यज्ञके ऋर्थ मारे जाते हैं वे उत्तम गति पाते हैं, वेदके तत्त्वको जाननेवाले जो बाह्मण मध्यके आदि अनुष्ठानोंमें अपने हाथसे पशुत्री-को मारत है वे सद्गति पाते हैं श्रीर जिन पशुश्रांको वे मारत हैं उनको भी सद्गति दिलात हैं, हर महीने पित-रीका श्राद्ध अवश्य करना चाहिये श्रीर यह श्राद्ध मांसके डाग ही होना चाहिये, श्राद्धमें ब्राह्मगांकी मांस ऋवश्य ग्वाना चाहिये, श्राद्धमें नियुक्त हुआ जो ब्राह्मण मान खानेसे इनकार करेगा उसकी इस अपराधके कारण २१ बार पशु जन्म लेना पड़िगा, इस प्रकारकी श्रद्धत धर्म-श्राभाएँ उस समय प्रचलित थी श्रीर ईश्वर-वास्य मानी जाती थीं 🛊 ।

उन दिनों वासमार्ग नामका भी एक मत बहुत # देखो, सनुस्मृति अध्याय १ श्लोक १२, १४, १४, ४०, ४२, अध्याय १ श्लोक १२१। जोरोंसे प्रचलित था, जिसके द्वारा खुनकी प्यासी अनेक देवियांकी स्थापना होकर उन पर भी अपनी और अपने वाल वचांकी सुख शान्तिके वास्ते लाखों करोड़ों पशु मारमार कर चढ़ाये जाते थे, जिसके कुछ नम्ने श्रव-तक भी इस हिन्दुस्तानमें मौजूद हैं। हृदयको कम्पा-यमान करदेनेवाली जिस निर्दयतासे ये बिलयाँ आज दित्तिण देशके अनेक मन्दिरोंमें होती हैं उसके कुछ नमूने अनेकान्त दर्ष दो की प्रथम किरणमें दिये गये हैं, उनसे तो यह बात अनुमानस भी बाहर होजाती है और यह ख़याल पैदा होता है कि जब आजकल भी यह हाल है तो श्री महाधीर स्वामीके जन्म समयमें तो क्या कुछ न होता होगा ? उस समय तो जो कुछ होता होगा, वहाँ तक हमारी बुद्धि भी नहीं जासकती है। हाँ, इतना जरूर कहा जासकता है कि वह जमाना प्रायः मनुष्यत्वके बाहरका ही जमाना था, मांसाहारी क्रुरंग कूर पशु भी इस प्रकार तड़पा तड़पा कर अपने शिकारको नहीं मारता है जिस प्रकार कि ब्राजिकल दक्षिण भारतके कुछ लोग श्रपनी श्रीर श्रपने बालबबोंकी सुख शान्तिके वास्त किसी किसी देवीको प्रमन्न करनेके ऋर्थ पशुस्त्रोंको तइपा तइपा कर मारते हैं, जिन्दा पशुक्रोंका ही खून चुस चूसकर पीते हैं, ऋति निकाल कर गले में डालते हैं, उनके ख़न में नहाते हैं: उन्होंके ख़नसे होली खेलते हैं और श्रन्य भी श्रनेक प्रकारकी ऐसी ऐसी कियाएँ करते हैं जिनसे बिल दिये जानेवाले पशुकी जान बहुत देरमं श्रीर बहुत ही तड़प तड़प कर निकले !!

उस सभय तो पशुस्त्रोंके निवाय मनुष्यों पर भी धर्मके नाम पर भारी जुल्म होते ये, बाल्मीकि-रामायण उत्तर कांड सर्ग ७३सं ७६के श्वनुसार श्री रामचन्द्रके राज्यमें एक बूढ़े बाहाणका बालक मर गया, जिसको लेकर वह रामके पास स्त्राया स्त्रीर उलाहना दिया कि

तुम्हारे राज्यमें कहीं कोई मारी पाप हो रहा दे, जिससे पिताके सामने पुत्र मरने लगा है। रामने सब ऋषियों-को इकटाकर पूछा,तो उन्होंने बताया कि सत्युगम केवल ब्राह्मण ही तप कर सकते थे, त्रेतायुग स्त्रानेपर पापका भी एक चरण त्रागया, जिस पापके कारण चुनिय भी तप करने लगे, परन्तु उस युगमें वैश्यों ऋौर शुद्धांका अधिकार केवल सेवा करना ही रहा। फिर द्वापर युग त्रानेपर पापका दूसरा चरणा भी श्रागया, इस पापके कारण वैश्य भी धर्मशाधन करने लगे, परन्तु शुद्रोंको धर्म-साधनका श्रिधिकार नहीं हुन्ना। परन्तु इस समय तुम्हारं राज्यमें किसी स्थानपर कोई शुद्ध तप कर रहा है, इस ही महापापके कारण ब्राह्मणका यह पुत्र मर गया है। यह सुनकर श्रीराम तुरन्त ही विमानमें बैठ उस श्द्रकी तलाशमें निकले; एक स्थान पर शम्बूक नामका शुद्र तपस्या करता हुन्ना मिला, श्री रामचन्द्र जीने त्रन्तही तलवारसे उसका सिर काटदिया जिसपर देव-तास्त्रोंने धन्य धन्य कहा स्त्रोर ब्राह्मणका पुत्र भी जिन्दा करदिया। ऐसी दुर्दशा उस समय श्रद्धांकी वा धर्मकी हो रही थी, समाज-विज्ञान आदि अनेक प्रंथांसे यह भी पता लगता है कि उस समय यदि भूलसे भी वेदका कोई शब्द किसी शुद्रके कानमें पड़ जाता था तो उसके कान फोड़ दिये जाते थे, धर्म की गंध तक भी उनके पास न पहुँचने पावे, ऐसा भारी प्रवन्ध रखा जाता था।

इस ही प्रकारक धार्मिक जुल्म स्त्रियों पर भी होते थे, वे चाहे ब्राह्मणी हों वा च्वित्रया उनको कोई भी ऋधिकार किसी प्रकारके धर्म-साधनका नहीं था, यहाँतक कि उनके जात कर्म ऋादि संस्कार भी बिना मन्त्रोंके ही होते थे #।

<sup>#</sup> मनस्मृति ६-१८

विना पुत्रके किसीकी गति नहीं होनकती, यह भी एक महा अन्द्रुत अग्रटल सिद्धान्त उस समय माना जा-रहा था, इस ही कारण अपने पतिसे पुत्रकी उत्पत्ति न हो सकने पर स्त्री किसी कुटम्बीसं नियोग करके पुत्र उत्पन्न करले, यह भी एक जरूरी धर्म प्रचलि हो रहा था ‡। चृत्रिय रणमें लड़ता हुआ मर जाय तो उसको महायज करनेका फल मिलेमा, उसकी कियाकमंकी भी कोई जरूरत न होगी, अर्थात् वह बिना कियाकमं किये ही स्वर्ग चला जायगा †। इत्यादिक अन्द्रुत सिद्धान्त धर्मके नाम पर बन रहे थे और सर्व साधारण में अग्रटल रूपसे माने जारहे थे।

इसके ऋलावा उस समय तांत्रिकांका भी बड़ा भारी ज़ोरशोर था, जो स्त्रनेक प्रकारकी महा भयद्वर स्त्रीर इरावनी देवियों भी कल्पना ऋौर स्थापना करके उनके द्वारा लोगोंकी इच्छात्रोंके पूरा कर देनेका विश्वास दिलाते थ-मारगः, ताइन, उचाटन, वशीकरण, ऋर्थात् किसी को जानसे मार डालना, श्रंग-भंग करदेना, कोई भयानक रोग लगा देना, धन-दौलत वर्बाद कर-देना, अन्य भी अनेक प्रकारकी आपत्तिमें फंसा देना, श्चापसमें मनमुटायकर कर लड़ाई-भगड़ा करा देना, किसी दूसरंकी स्त्री स्त्रादिको वशमें करा देना धन मम्पत्ति निरोगता, पुत्र श्रादिकी उत्पत्ति, वा किसी स्त्री श्रादिकी प्राप्ति करा देना श्रादि सब कुछ तांत्रिकांके ही हाथमें माना जा रहा था। इस कारण उस समयके श्रिधिकांश लोग श्रपने श्रुभाश्रुभ कर्मीकी तरफ्रसं बिल्कुलही बेपरवाह होकर श्रीर पुरुपार्थस भी मूँह मोड इन लंत्रिकोंके मंत्रों यंत्रोंके ही भरोसे अपने सब कार्यों की सिद्धि करानेके चक्करमें पड़े हुए थे। आत्मोन्नति श्रीर परिणाभीकी शुद्धिका तो उस समय बहुत कुछ स्रभाव हेपया था।

वीरप्रभुने ४२ बरसकी अवस्थामं केवलशान प्राप्त कर लोगोंका मिथ्याल अंधकार दूर करना शुरू किया और स्पष्ट शब्दोंमं समकाया कि 'सुख वा दुख जो भी कुछ मिलता है वह सब जीगेंके अपने ही खोटे खरें परिसामोंका फैल होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे । गेहूँ बोश्रोगे तो गेहूँ उगंगे और जी बोश्रोगे तो जी, बब्लका बीज बोनेंस कांटे ही लगंगे, किसी परमेश्वर वा देवी देवताकी खुशामद करने वा भेंट चढ़ानेंस बब्लके पेड़ को आम अमरूद वा अनार अंगूर नहीं लगने लगंगे; तब क्यों इस अमजालमें फँसकर वृथा डले ढो रहे हो ! जिस प्रकार देहकी बीमारीका इलाज शरीरके अन्दरसे दृषित द्रव्य (फ़ासिद मादा) निकाल देनेके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है, उसी प्रकार आस्मामं भी रागद्वेप रूपी जो मेल लगा हुआ है उसके दूर किये

श्रगर हम श्रपना भला चाहते हो तो सब भटकाबा छोड़ एक मात्र श्रपने ही परिगामीकी दुरुस्तीमें लग जाश्रो, श्रपनी नीयतको साफ करो, श्रपने भावींको शुद्ध बनाश्रो, स्वार्थमें श्रन्थे होकर दूसरोंको मत सताश्रो, दूसरोंके श्रधिकारी पर भपटा मत लगाश्रो, संतोपी बनो, न्यायकी दृष्टिन देखो तुम्हारे समान संसारके सब ही जीवोंको जीवित रहने, लंसारमें विचारनेका श्रधिकार है, श्रगर तुम्हारी नीयत इसके विपरीत होती है तो वही खोटी नीयत है, बही खोटा भाव है जिसका खोटा परिगाम भी श्रवश्य ही तुमको भोगना पहेगा।'

किसी भी जीवको मारना, सताना, दुख देना, उसके ऋषिकारोंको छीनना, वा किसी प्रकारकी रोक पैदा करना महापाप है, जो किसीको सताएगा वह उसके

<sup>‡</sup> मनुस्मृति ६-४६,६०

<sup>†</sup> मनुस्मृति ४-६=

परिशाम स्वरूप जुरूर सताया जायगा श्रीर दुख ठठा-येगा, जैसा तुम दूसरोंके लिये चाहोगे, वैसे ही तुम खद बन जात्रांगो, यह ही एक श्रयल सिद्धान्त हृदयमें धारण करो । भला बरा जो ऋछ होता है वह सब अपने ही किये कमोंसे होता है, इस कारण मरे हुए जीवींकी गति भी उनके अपनेही किये कर्मोंके अनुसार होती है-दूसरोंके किये कर्मोंके अनुसार नहीं। मैं खाऊँगा तो मेरा वेट मरेगा श्रीर तम खाश्रोगे तो तुम्हारा। श्रतः ब्राह्मणोंको खिलानेसे मरं हुए पितरोंका पेट नहीं भर सकता है ऋौर न किसीके पुत्रके द्वारा ही उसकी गति हो सकती है । यह सब मुफ्तखोर लोगोंने बेसिर पैरकी अप्राकृतिक बातें घडकर भोले लोगोंको श्रपन जालमें फँसा रखा है, जिस-से स्त्रियोंको भी श्रपने पतिस पुत्र न होसकने पर देवर श्चादि पर पुरुषके साथ कुशील सेवन करके पुत्र उत्पन्न करना पड़ता है, बेचारियोंको जबरदस्ती ही इस उल्रेटे मिद्धांतके कारण कुशीलमं फँमना पड़ता है, इससे अधिक घोर अधिकार और क्या हो सकता है ? स्त्रियोंसे पुरुष उत्पन्न होते हैं, उनको इतना नीचे गिराना कि उनका कोई संस्कार भी मंत्री द्वारा नहीं हो सकता, वे मंत्रीका उचारण वा जाप श्रादि वा अन्य धार्मिक अन-ष्टान भी नहीं कर सकतीं, कितना बड़ा जलम श्रीर पुरुषों-की बढ़िका द्यंधकार है।'

इस प्रकार पुरुषांकी बृद्धिको ठिकाने लाकर वीर प्रभुन श्रावक, श्राविका और भृति, स्त्रायिका नामके संघ बनाकर स्त्रियोंको श्रायकका ग्रहस्थधमं स्त्रीर त्यागियोंका त्यागधमं माधन करनेकी भी इजाज़त दी, इजाज़त ही नहीं दी किन्तु पुरुषोंसे भी श्राधिक गिनतीमं उनको धर्म साधनमें लगाया श्रीर उनके ऊपरसे पुरुषोंके भारी जुल्मको हटाया।

'जो धर्म किमी जीवको धर्मके स्वरूपको जानने

वा धर्मसाधन करनेसे रोकता है वह धर्म नहीं, किन्तु ज्ञयरदस्तों ज्ञी ज्ञवरदस्तों श्रीर ज्ञालमोंका जुल्म है, ऐसी घोषणांकर वीर-प्रभुने श्रपने धर्मोपदेशमें सव ही जीवोंको स्थान दिया, सूद्रों, चांडालों, पांततों, कलंकियों, दुरा-चारियों, श्रधर्मियों, पापियों श्रीर धर्मके नामपर हिंसा करनेवाले धर्मद्रोहियों श्रादि सबही स्त्री पुरुषोंको धर्मका सचा स्वरूप यताकर श्रात्मकल्याणके मार्गपर लगाया, पाप करना छुड़ाकर धर्मात्मा बनाया । केवल मनुष्योंके ही नहीं, किन्तु वीरप्रभुने तो पशु पित्त्यों तकको भी श्रपने धर्म-उपरेशमें स्थान देकर धर्मका स्वरूप सम-काया—शेर, भेड़िया, कुत्ता, विल्ली, स्त्रप्र, गिद्ध श्रीर चील कीव्या श्रादि महा हिंसक जीव भी उनकी सभामें श्राये श्रीर धर्मोपदेश सुनकर कृतार्थ हए ।

'श्रीषिध वीमारोंके वास्ते ही की जाती है, भोजन भूखके वास्ते ही बनाया जाता है, मार्गसे भटके हुश्रोंको ही रास्ता बताया जाता है; इस ही प्रकार धर्मका उपदेश भी उस ही को सुनाया जाता है, जो धर्मका स्वरूप नहीं जानता है, धर्मभ्रष्टको ही धर्म मार्ग पर लगानेकी जरूरत है, ऐसा कल्याग्यकारी वीरप्रभुका श्रादेश था। उन्होंने स्वयं जगह जगह धूम फिरकर महा पापियों, धर्मभ्रष्टों, महाहिंसकों, मांस-श्राहारियों, दुराचारियों, पतितों, कलं-कियों शुद्रों श्रीर चांडालोंको पापसे हटाकर धर्ममें लगाया श्रीर उन्हें जैनी बनाकर धर्मका मार्ग चलाया।

मिध्यात्वीसं ही जीव मम्यक्ती बनता है श्रीर पतित को ही ऊपर उठाया जाता है, इस बातको समस्तानेके वास्ते वीरप्रभुने श्रपना भी दृष्टान्त कह सुनाया कि एक बार मैं सिंहकी पर्यायमें था, जब कि पशुश्लोंको मारना श्रीर मांस खाना ही एकमात्र मेरा कार्य था, उसही पर्या-यमें एक समय किमी पशुको मारकर उसका मांस खा रहा था कि एक मुनि महाराजने मुक्को सम्बोधा, धर्म- का सच्चा स्वरूप समकाया और पापसे हटाकर धर्ममें लगाया; तब ही से उज्जित करते करते मेंने अब यह महा उरकृष्ट तीर्थंकर पद पाया है। इस ही प्रकार अन्य भी सब ही पापियोंको पापसे हटाकर धर्ममें लगाना धर्मात्मा-ओंका मुख्य कर्वव्य है। धर्मके सच्चे अद्धानीकी यही तो एक पहचान है कि वह पतितोंको उभारे, गिरे हुआंको जपर उठावे, भूले भटकोंको सस्ता बनावें और पापियों-को पापसे हटाकर धर्मात्मा बनावे।

धर्म, श्रधर्म, पाप श्रीर पुरुष ये सब श्रात्मा के ही भाव होते हैं। हाड मांसकी बनी देहमें धर्म नहीं रहता है। देह तो माता पिताके रज वीर्यसे बनी हुई महा त्रप्रवित्र निर्जीव वस्तुत्रश्लोका पिंड है। इस कारण श्रमुक माता पिताके रजवीर्यसे बनी देह पवित्र श्लीर श्लमकके र तवीर्यसे बनी देह ऋषवित्र, यह भेद तो किसी प्रकार भी नहीं हो सकता है, रजवीर्य तो सब ही का ऋपवित्र है श्चीर उसकी बनी देह भी सबकी हाड गांसकी ही होती है, श्रीर हाड मांस सब ही का श्रपवित्र होता है-किसी का भी हाड मांस पवित्र नहीं होसकता है-; तब श्रमुक माता पिताके रजवीर्यंस जो देह बना है वह तो पवित्र ह्यौर ह्यमक मातः पिताके रज वीर्यसे बनी देह ऋपवित्र है यह बात किसी प्रकार भी नहीं बन सकती है। हाँ ! देहके श्रन्दर जो जीवात्मा है वह न तो किसी माता पिताके रज वीर्यसे ही बनती है और न हाड मांसकी बनी हुई देइसे ही उत्पन्न होती है, वह तो स्वतन्त्र रूपसे श्रुपने ही कर्मों द्वारा देहमें श्रुपती है श्रीर श्रुपने श्रुपने ही भले बुरे कर्मोंको अपने साथ लाती है, अपने ही शुभ श्रश्म भावों श्रीर परिणामांसे ऊँच नीच कहलाती है। जैसे जैसे भाव इस जीवातमाके होते रहते है वैसी ही भली या बरी वह बनती रहती है: जैमा कि वीरप्रभका जीव महाहिसक सिंहकी पर्यायमें जवनक हिंसा करनेकी

भला मानता रहा तबतक वह महापापी श्री पितत रहा, फिर जब मुनिमहाराजके उपदेशसे उसको होश श्रामया श्रीर हिंसा करनेको महापाप समझने लग गया तब ही से वह उस महानिदनीय पर्यायमें ही पुरायशान् धर्मातमा वन गया।

इस ही कारण श्रीसमन्त्रभद्रस्वामीने जाति श्रेदकी निस्सारताको दिखात हुए रत्नकरंड आयकाचार स्त्रोक २८में बताया है कि चांडाल और चांडालनीक रजबीर्य मे पैदा हुआ मनुष्य भी यदि सम्यक् दर्शन प्रह्मा करले तो वह भी देवोंके तुल्य माने जाने योग्य हो जाता है। इस ही प्रकार अपनेक जैनप्रन्थों में यह भी बताया है कि ऊँचीसे ऊँची जाति और कुलका मनध्य भी यदि वह मिध्यात्वी है स्त्रीर पाप कर्म करता है तो नरकगित ही पाता है; तब धर्मको जाति श्रीर कुलसे क्या वास्ता? जो धर्म करेगा वह धर्मात्मा होजायगा श्रीर जो श्रधम करेगा वह पापी बन जायगा । श्रीबीरप्रभुके समयमें बहुत करके ऐसे ही मनुष्य तो थे जो पशु पित्रयोंको मारकर होम करना वा देवी देवतास्त्रों पर चढाना ही धर्म समकत थे। जब महीने महीने पितरीका श्राद कर ब्राह्म गांको मान खिलाना ही बहुत जरूरी समका जाता था, तब उनसे ऋधिक पतित श्रीर कीन होसकता था ? यदि माना पिताके रज वीर्यसे ही धर्म ग्रहण करने-की योग्यता प्राप्त होती है, तब तो यह महा श्रधर्म उनकी नसनममं सैक हो पीदीसे ही प्रवेश करता चला आगरहा था! श्रीर इसलिये वे जैनधर्म प्रहरण करनेके योग्य किसी प्रकार भी नहीं होसकते थे । परन्तु वीरप्रभुके मतमें यह बात नहीं थी। उनका जैनधर्म तो किसी जाति विशेषके वास्ते नहीं है। जब चांडाल तक भी इसकी ग्रहण करनेसं देवताके समान सम्मानके योग्य होजाता है तब पशु पित्वयांको मारकर होम करनेवाले श्रीर आद

में निस्य ही मांस खानेवाले क्योंकर इस पवित्र जैनधर्मको धारण करनेके श्रयोग्य होसकते हैं ? श्रतः वीरप्रभुने इन सब ही हिंसकों श्रीर मांसाहारियोंको बेखटके जैन बनाया इनहींमेंसे जो गृहस्थी रहकर ही धर्म पाल सके वे श्रावक श्रीर आविका बने श्रीर जो गृह त्यागकर सकल संयमादि धारण करसके वे मुनि श्रीर श्रायिका हुए—यहांतक कि उन्होंमेंसे श्रात्म-शुद्धि कर श्रनेक उस ही भवसे मोद्धधाम पधारे।

बीर भगवान्के बाद श्री जैन आचायोंने भी जाति भेदका खंडन कर मनुष्य मात्र की एक जाति बताते हुए सब ही को जैनधर्म प्रहशा कर श्रात्म-कल्याग करने-का ऋषिकारी ठहराया है। अब मैं इसी विषयके कुछ नमूने पेश करता हूँ, जिनके पढ़नेसे जैनधर्मका सचा स्वरूप प्रगट होकर मिथ्या श्राभकार दूर होगा, जातिभेद का कुठा भूत सिरसे उतर कर सम्यक् श्रद्धानमें टढ़ता ख्याएगी श्रीर मनुष्यमात्रको जैनधर्म प्रहण करानेका उल्लास पैदा होकर सचा धर्म-भाव जागृत हो सकेगाः---(१) भगवजिनसेनाचार्यकृत स्त्रादि पुराख पर्व ३८ . में मनुष्योंके जाति भेदकी बाबत लिखा है—'मनुष्य-जातिनाम कर्मके उदयसे ही सब मनुष्य, मनुष्य-पर्याय-को पाते हैं, इस कारण सब मनुष्योंकी, एक ही मनुष्य जाति है। ग्रलग-ग्रलग प्रकारका रोजगार धंधा करने-से ही उनके ब्राह्मण, चत्रिय, बैश्य श्रीर शुद्र, ये चार भेद होजाते हैं। गती होनेसे ब्राह्मण कहलाता है, शस्त्र धारण करनेसे चत्रिय, न्यायसे धन कमाने वाला वैश्य श्रीर घटिया कामांसे श्राजीविका करनेवाला शुद्र।' यथा---

"मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्भवा । वृत्तिभेदा हि तद्भेदाबातुर्विष्यमिहारनुते ॥४१॥ बाह्यका वतसंस्कारात् चत्रियाः शक्कधारकात् । यिकोऽर्थार्जना-स्याय्यात् श्रूदा स्यम्बृत्तिसंश्रयात् ॥४६॥

फिर ३६वें पर्वमें सब ही जातिके लोगोंको जैनी यनाने की दीखान्वय किया बताकर, उनके जैनी बनजाने के बाद श्लोक १०७में उनको इस प्रकार समस्त्रया है कि—'सत्य, शौच, द्यमा, दम ब्रादि उत्तम ब्राचरणो-को धारण करनेवाले सद्गृहस्थोंको चाहिये कि वे अपने को देव, ब्राह्मण मानें।' श्रीर श्लोक १०८ से ११२ तक यह बताया है कि-'श्रगर कोई श्रपनेको मठमूठ दि ज माननेवाला अपनी जातिके घमएडमें आकर उससे ऐतराज़ करने लगे कि क्या तु आज ही देव बन गया है ? क्या तू अपुकका बेटा नहीं है ? क्या तेरी माँ श्रमुककी बेटी नहीं है ? तब फिर तु श्राज किस कारण से ऊँची नाक फरके मेरे जैसे द्वि जोका आदर सत्कार किये बिना ही जारहा है ? तेरी जाति वही है, जो पहले थी-तेरा कुल वही है जो पहले था श्रीर तु भी वही है, जो पहले था। तो भी तु अपनेको देवता समान मानता है। देवता, श्रातिथि, पितु श्रीर श्राप्ति सम्बन्धी कार्यों में श्रप्राकृतिक होनेपर भी तु गुरू, द्विज, देवींको प्रणाम् नहीं करता है। जिनेन्द्रदेवकी दीन्ना धारण करने सं अर्थात् जैनी बननेसे तुमको ऐसा कौनसा अतिशय प्राप्त होगया है, ! त तो श्रव भी मनुष्य ही है श्रीर धरतीको पैरोंसे ख़ुकर ही चलता है।'

इस प्रकार कोध करता हुआ कोई द्विज उलाहना दे तो, उसको किस प्रकार युक्तिसहित उत्तर देना चाहिये उसका सारांश श्लोक ११४, ११५, ११६, १३०,१३१, १३२, १४०, १४१, १४२ के अनुसार इस प्रकार है— 'जिन्होंने दिव्यमूर्ति जिनेन्द्रदेवके निर्मल ज्ञानरूपी गर्मसे जन्म लिया है, वे ही द्विज हैं। ब्रत, मंत्र आदि संस्कारोंसे जिन्होंने गौरव प्राप्त कर लिया है, वे ही उत्तम द्विज हैं। वे किसी प्रकार भी जाति व वर्णसे गिरे हुए नहीं माने जा सकते हैं। जो समा, शौच आदि गुओं के धारी हैं, सन्तोषी हैं, उत्तम और निर्दोष आदरणोंसे भूषित हैं, वे ही सब वर्णों में अष्ठ हैं। जो अत्यन्त विशुद्ध वृत्तिको धारण करते हैं, उनको शुक्ल वर्गी अर्थात् महा पवित्र उज्वल वर्णवाले मानना चाहिये और बाक्तीको शुद्धतासे बाहर समझना चाहिये।

मनुष्योंकी शुद्धि-श्रशुद्धि, उनके न्याय-श्रन्याय रूप श्राचरणसे ही जाननी चाहिये। दयासे कोमल परिणामों-का होना न्याय है श्रीर जीवोंका घात करना श्रन्याय है। विशुद्ध श्राचरण होने के कारण जैनी ही उत्तम वर्ण के हैं श्रीर द्विज हैं। वे किसी प्रकार भी वर्ण में घटिया नहीं माने जा सकते हैं।

त्र्यादिपुरागा पर्व ३६ के उक्त क्ष्रोक कमशः इस प्रकार हैं:—

धर्म्यराचरितः सत्यशौचज्ञांतिद्मादिभिः। देवबाह्यगतां श्राध्यां स्वस्मिन्संभावयत्यसी ॥१०७॥ भय जातिमदावेशात्कश्चिदेनं द्विजन्नवः । ब्यादेवं किमधैव देवभूयंगतो भवान् ॥१०८॥ त्वमामुष्यायगः किस कि तेऽम्बाऽमुष्यप्रत्रिका । येनैघमुक्तसोभूत्वा यास्यसत्कृत्य महिधान् ॥१०६॥ जातिः सैव कुलं तम सोऽसि योऽसि प्रगेतनः। तथापि देवतारमानमारमानं मन्यते भवान् ॥११०॥ देवताऽतिथिपित्रग्निकार्येप्वप्राकृतो भवान् । गुरुद्विजातिदेवानां प्रवामाच पराङ्मुखः ॥१११॥ दीक्षां जैनीं प्रपद्मस्य जातः कोऽतिशयस्तव । यतोऽचापि मनुष्यस्वं पादचारी महीं स्पृशन् ॥११२ इत्युपारूडसंरंभमुपाबन्धः स केनचित् । ददात्युत्तरमित्यस्मै वचोभिर्युक्तिपेशक्षैः ॥११३॥ श्र्यतां भो द्विजंमन्य त्वयाऽस्महिन्यसंभवः। जिनो जनविताऽस्माकं ज्ञानं गर्भोऽतिनिर्मेकः ॥११४

तबाईती विधा मिन्ना शक्ति वैशुक्तसंकिता । स्वसात्कृत्व सञ्जद्भता वर्ष संस्कारबन्मणा ॥११५॥ चयोनिसंभववास्तेनदेवा एव न मानुषाः। वयं वयमिवान्येऽपि संति चेर्ज हि तहिथान् ॥११६॥ दिन्यमूर्तेकिनेन्द्रस्य ज्ञानगर्भादनाविकात् । समासादितबन्भानो डिजन्मानस्ततो मताः ॥१६०॥ वर्षातःपातिनो नैते मंतन्या द्विवसत्तमाः । वतमंत्रादिसंस्कारसमारोपितगौरवाः ॥ १३१ ॥ वर्कोत्तमानिमान् विग्नः शांतिशीचपरावद्यान् । संतुष्टान् प्रासवैशिष्टवानक्किस्टाचारभृषवान् ॥१३२॥ ये विशुद्धतरा वृत्ति तत्कृतां समुपाभिताः। ते शुक्कवर्गे बोद्यच्याः शेषाःसर्वेःबहिःकृताः ॥१४०॥ तच्छुद्वयग्रदी बोद्धम्ये न्यायान्यायप्रवृत्तितः। न्यायो द्यार्ववृक्तित्वमन्यायः प्राणिमारखं ॥१४१॥ विश्व वृत्तयस्तस्माजैना वर्णोत्तमा द्विजाः। वर्षातःपातिनो नैते जगन्मान्या इति रिथतं ॥१७२ (२) इस ही जाति भेदका खंडन श्रीगुणभद्राचार्य कृत उत्तरपुराण पर्व ७४ में इस प्रकार किया है:--

'मनुष्यके शरीरमें ब्राह्मणादि वर्णोंकी पहचानका— शकल स्रत आदिका—कोई किसी प्रकारका भी भेर नहीं दीखता है और शुद्ध आदिक के द्वारा ब्राह्मणी आदि को भी गर्भ रह जाना । संभव होनेसे ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शुद्धमें ऐसा कोई जाति भेद नहीं है जैसा कि गाय और घोड़े आदिमें पाया जाता है अर्थान् ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शुद्धमें प्राकृतिक कोई भेद नहीं है, किन्तु पृथक् पृथक् आजीविका करने के कारण ही उनमें भेद मान लिया जाता है । वास्तवमें तो इन सबकी एक ही मनुष्य जाति है।' यथा— वर्षाहुत्यादिभेदानां देहेऽसम्ब च दर्शनात ।

बाह्यस्यादिषु शुद्राधैर्गर्भाषानप्रवर्तनात् ॥४६१॥

#### नास्ति जातिकृतोभेदो मतुष्यायां गवारववत् , चाकृतिमहयात्तस्मादन्यथा परिकरपते ॥ ४६२ ॥

(३) रविषेणाचार्य कृत, 'पद्मपुराणमं जाति भेदका को खरंडन किया है वह इस प्रकार है—

'किया के भेदसे ही तीन वर्णोंकी स्थापना की गई है।' 'ज़ाहिरमें जो पहिचान, जिसकी दिखाई देती है, वह उस ही नामसे पुकारा जाता है-सेवा करनेवाला सेवक, खेत जोतनेवाला किसान धनुष रखनेवाला तीरन्दाज, धर्मसेवन करनेवाला धर्मात्मा, रत्ना करने-वाला चत्रिय ऋौर ब्रह्मचर्य धारण करनेवाला ब्राह्मण कहलाता है। जातिकी ऋपेद्मा ऋर्थात् जन्मसे चार भेद मानना ठीक नहीं हैं। श्लोकपाठ और श्राग्न-संस्कार-से भी देह विशेषका बोध नहीं होता है। जहाँ जाति भेदकी सम्भावना है, वहां वह दिखाई देता ही है, जैसे कि:--मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा आदिमें । ग़ैर जाति वाले नरसे किसी भी स्त्री जातिमें गर्भधारण नहीं कराया जासकता । लेकिन, ब्राह्मण श्रादि जातियोंमें श्रापसमें ऐसा होजाता है। कोई कहै कि गधेसे घोड़ीमें गर्भ रह सकता है, यह ऐतराज़ ठीक नहीं है, उनके श्रीरकी समानता होने के कारण वे बिल्कुल दूसरी जातिके नहीं हैं। श्रागर उन दोनोंसे भिन्न प्रकारकी श्रीलाद पैदा हो ती ऐसा मनुष्यों में होता नहीं है । इस कारण वर्ण-व्यवस्था गुर्णोसे ही माननी चाहिये-जन्मसे नहीं। ऋषि श्रांगादिका ब्राह्मणपन, उनके गुणके कारण ही माना गया है, ब्राह्मण योनिमें जन्म लेनेके कारण नहीं। कोई जाति नित्य नहीं है, गुण ही कल्याणकारी है। वृतधारण करनेवाले चारडालको भी आचार्योने देव ब्राह्मण कहा है। चार वर्ण श्रीर चाएडालादि विशेषण जो मनुष्योंके होते हैं, वे सब स्त्राचार भेदके कारण ही माने जाते हैं।'

इस स्राशयके मूल श्लोक क्रमशः इस प्रकार हैं—
"कल्पितारच त्रयो वर्णाः क्रिशमेदविधानतः ।
शस्यानां च समुत्पत्तिर्जायते कल्पतो यतः ॥१६४॥
लच्चणं यस्य यस्कोके स तेन परिकीर्त्यते ।
सेवकः सेवया युक्तः कर्षकः कर्षणात्त्रया ॥२०६॥
धानुष्को धनुषो योगाद्धार्मिको धर्मसेवनात ।
चत्रियः चततस्त्राणाद्वाह्यणो बह्मवर्यतः॥२१०॥
—पर्व प्रवाँ

चातुर्विभ्यं च यजात्या तत्र युक्तमहेतुकं। ज्ञानं देहविशेषस्य न च श्लोकाग्निसंभवात् ॥१६४॥ दश्यते जातिभेदस्तु यत्र तत्रास्य संभवः। मनुष्यहस्तिवालेयगोवाजिप्रभृतौ यथा ॥१६४॥ नच जात्यंतरस्थेन पुरुषेण द्वियां कचित्। कियते गर्भसंभृतिर्विप्रादीनां तु जायते ॥१६६॥ भरवायां रासभेनास्ति संभवीऽस्वेति चेश्वसः। नितांतमन्यजातिस्थशफादितन्साम्यतः ॥१६७॥ यदि वा तद्वदेव स्याद् द्वयोर्विसदशःसुतः। नात्र रष्टं तथा तस्माद्गुणैर्वर्णव्यवस्थितिः ॥१६८॥ ऋषिश्रंगादिकानां च मानवानां प्रकीर्त्यते। ब्राह्मण्यं गुरायोगेन न तुत चोनिसंभवात ॥२००॥ नजातिगहिता काचिद्गुणाः कल्याणकारणं। वतस्थमपि चांडालं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥२०३॥ चातुर्वर्ग्यं यथान्यच चांडालादिविशेषगां। सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धि भुवने गतं ॥२०१॥ ---पर्व ११वाँ

(४) श्री श्रमितगित श्राचार्यने भी धर्मपरीक्षाके १७वें परिछेदमें जातिभेदका खंडन इस प्रकार किया है—'श्राचार मात्रके भेदसे ही जाति भेद किया जाता है। ब्राह्मण श्रादिकी जाति जन्मसे मानना टीक नहीं है।

वास्तवमें मनुष्य मात्रकी एक ही जाति है, ब्राह्मण, च्चित्रय, वैश्य श्रौर शृद्ध, ये चार भेद श्राचारमात्रसे ही होते हैं ?'

'नीच जाति वाले भी शील-धारण करनेसे स्वर्ग गये! शील संयमका नाश करनेसे ऊँचे कुल वाले भी नरक गये।'

'गुणोंसे ही जाती बनती हैं श्रीर गुणोंका नाश होजानेसे ही नाश होजाती हैं। इस कारण बुद्धिमानीको गुणोंका ही स्रादर करना चाहिये।'

जातिका गर्व कभी नहीं करना चाहिये; क्येंकि वह नीचताको पैदा करनेवाला है। सत्पुरुपीको तो उचता-का देनेवाला शील संयम ही धारण करना चाहिये।'

इस सब कथनके मूल श्लोक इस प्रकार है— आचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकरपनं । न जातिर्माक्षणायास्ति नियता कापि तास्विकी ॥२४॥ याक्षणज्ञियादीनां चतुर्णामपि तस्वतः । एकैंव मानुषी जातिराचारेण विभज्यते ॥ २४ ॥ शीलवन्तो गताः स्वर्गं नीचजातिभवा भपि । कुजीना नरकं प्राप्ताः शीलसंयमनाशिनः ॥३१॥ गुणैः सम्पचते जातिर्गुण्ध्वंसैर्विपचते । यतस्ततोबुधैः कार्यो गुणेध्वेवादरः परः ॥३२॥ जातिमात्रमदः कार्यो न नीचस्वप्रवेशकः । उच्चस्वदायकः सद्भिः कार्यः शीलसमादरः ॥३३॥

(५) जटासिंहनन्दी स्त्राचार्यने 'वरांगचरितमें जाति-भेदका जो, खंडन किया है' वह इस प्रकार है-

'ब्राह्मण लोग चन्द्रमाकी किरएके समान शुभ्र नहीं हैं, चित्रिय किंशुक फूलके समान गोरे नहीं हैं, वैष्य हरतालके समान पीतवर्णवाले नहीं हैं श्रीर न शूद्र श्रंगारके समान रंगवाले हैं।'

'चलनेके दँगसे, शरीरके वर्णसे केशोंस, मुखसे, दुखसे, रुपिरसे, ल्वा-मांसभेद हड्डी ख्रीर रसोंसे सव समान हैं, फिर चार भेद कैसे हो सकते हैं ?

'क्रिया विशेषसे, व्यवहार मात्रसे स्थथवा दया, रह्मा, कृषि स्थ्रीर शिल्पके भेदसे ही उक्त जार वर्ण कमश्चः कहे गये हैं। इसके विपरीत जार वर्णोंका कोई जुदा स्थरितन्व नहीं हैं।

इस कथनके प्रतिपादक मूलवाक्य निम्न प्रकार हैं—
'न बाह्यणाश्चन्द्रमरीचि शुक्षा न चित्रवाः किंशुक पुत्यगीराः
न चेहवैश्या हरिताल तुल्याः शुद्धा न चाङ्गारसमानवर्णाः॥
पादप्रचार स्तनुवर्णकेशैः सुखेन दुःखेन च शोधिनेन ।
त्वग्मांसमेदोऽस्थिरसैःसमानाश्चतुः प्रभेदाश्च कथं भवन्ति॥
कियाविशेषाद् व्यवहारमाश्चा इयाभिरचाकृषिशिल्पभेदात् ।
शिद्यारचवर्णारचतुरोवदन्ति न चान्यथा वर्णचतुष्टयं स्थात्॥
—ार्ग रथवा

(६) श्री प्रभाचन्द्राचार्यने श्रपने 'प्रमय कमल मार्तरडमें जाति भेदका बहुत विस्तारसे खरडन किया है, जिसका कुछ सारांश इस प्रकार है—

'जैसा किसी व्यक्तिको देखनेसे 'यह मनुष्य है' ऐसा जान लिया जाता है, वैसे 'यह ब्राक्षण है' ऐसा नहीं जाना जाता।'

'श्रनादिकालसं मानुकुत श्रीर पिनृकुत शुद्ध हैं, इसका पता लगाना हमारी-श्रापकी शक्तिके बाहर है। प्रायः स्त्रियाँ कामानुर होकर व्यक्तिचारके चक्रमें पड़ जाती हैं; तब जन्मसे जातिका निश्चय कैसे हो। सकता है ? व्यक्तिचारी माना पिताकी सन्तान श्रीर निर्दोष माता पिताकी सन्तानमें कुछ भी श्रान्तर दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार धोड़े श्रीर गधेके सम्बन्धने पैदा होनेवाली गधीकी सन्तान भिन्न भिन्न तरहकी होती है, उस प्रकार बाह्मण श्रीर शुद्ध के सम्बन्धने पैदा होने वाली बाह्मणीकी सन्तानमें श्रान्तर नहीं होता है।

'जैसे नाना प्रकारकी गायोमें एक प्रकारकी समानता होनेसे, गाय जातिका प्रत्यन्न वोध होता है, उस प्रवार देवदत्त श्रादि मनुष्यों में बाझण जातिका प्रत्यत्त् बोध नहीं होता । श्रागर जातिका प्रत्यत्त्वोध होसकता तो यह बाझण है या वैश्य, इस प्रकारका सन्देह ही क्यों होता श्रीर सन्दे-हको दूर करनेके लिये गोत्र श्रादिके कहनेकी ज़रूरत ही क्या होती ? परन्तु गाय श्रीर मनुष्यके जाननेके लिये तो गोत्र श्रादिके कहनेकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है ।' 'क्रमंसे ही बाझणादि व्यवहार मानना चाहिये ।' श्राचरण श्रादिकी समानतासे ही बाझण, ज्ञिय श्रादिकी व्यवस्था है ।"

ऋधिक जाननेके लिये प्रमेयकमलमार्तग्डको ही देखना चाहिये। यहाँ विस्तार भयसे उनके मूल वाक्यों-को छोड़ा जाता है।

श्रन्तमें पाठकोंसे मेरी यही प्रार्थना है कि यदि वे मधा धर्म प्रहण कर श्रात्म-कल्याण करना चाहते हैं, मिध्यात्वको छोड़ सम्यक श्रद्धानी बननेकी श्रिभिलापा रखते हैं तो वे श्रीश्राचार्यों के वाक्यों, उनकी दलीलों श्रीर यक्तियों पर ध्यान देकर सचाईको प्रहण करें, स-चाईके मुकाबिलेमें प्रचलित रूढ़ियांकी छोड़नेमें जरा भी हिचकिचाहट न करें। दुनिया चाहे जो मानती हो, तुम इसकी कुछ भी परवाह मत करो. किन्तु इस ही बातकी तलाश करो कि कल्याणका रास्ता बताने वाले श्रीश्रा-चार्य महाराज क्या कहते हैं-शीवीर प्रभुके बताये हुए धर्मका श्रमली स्वरूप वे क्या प्रतिपादन करते हैं बस जब तुमको यह माल्म हो जाय तो निर्भय होकर उस ही को स्वीकार करो। दुनिया भले ही तुम्हें तुम्हारी सचाई पर बुश भला कहती हो स्त्रीर दुख देती हो तो भी तुम मत धनरास्त्रो हिम्मत बाँधकर सचाईका ही गीत गास्त्रो, उस ही का इंका बजात्रो, वीरप्रभुके सचे वीरत्रनुथायी बनकर दिखाश्रो श्रौर इस तरह श्रपनी श्रात्माका सची उत्कर्ष सिद्ध करो।

## सुमाषित

मिटा जो नाम तो दौलतकी जुस्तज् क्या है ? निसार हो न वतन पर तो आवरू क्या है ? लगादे आग न दिलमें तो आरज़् क्या है ? न जीश खाए जो गैरतसे वो लहू क्या है ? मई क़ौमों को सबक यूँ ही सिखा देते हैं। दिलमें जो ठानते हैं करके दिखा देते हैं।। ज़िन्दगी यूँ तो फ़क़त बाज़िये तिफ़लाना है। मई वो है, जो किसी रंगमें दीवाना है।।

— चकबस्त

हम ऐसी कुल किता कें का बिले ज़िसी समकते हैं। कि जिनको पढ़के लड़के बापको ख़िसी समकते हैं।। श्राज जो कुफ़में मसरूफ़ हैं सरगोशीमें। होश श्राएगा उन्हें मौतकी बेहोशीमें।। बाश्रसर कुब्बत श्रमल की सो में हो या दसमें हो। सबसे पहली शर्त ये है इत्तफ़ाक़ श्रापसमें हो।। हंसके दुनियाँ में मरा कोई, कोई रोके मरा। ज़िन्दगी पाई मगर उसने जो कुछ हो के मरा।। श्रागर चाहो निकालो ऐब तुम श्राच्छेसे श्रच्छे में। जो दूँ डोगे तो 'श्रकबर'में भी पाश्रोगे हुनर कोई।।

बुरा दुश्मनके कहनेसे, बुरा मैं किस तरह मानूँ। मुक्ते श्रच्ह्रा कहे सारा ज़माना हो नहीं सकता॥ कितने मुफ़्लिस होगये कितने तवंगर होगये। ख़ाकमें जब मिलगये दोनों बराबर होगये॥

— अज्ञात्

---शक्तर

बशरने ख़ाक पाया लाल पाया या गुहर पाया । मिज़ाज ऋच्छा ऋगर पाया तो सब कुछ उसने भर पाया

# श्रावण कृष्ण प्रतिपदाकी स्मरणीय तिथि

# वीर-शासन-जयन्ती

[ बे॰ पं॰ परमानन्दजी जैन शास्त्री ]

श्री वर्ण कृष्णा प्रतिपदा भारतवर्षकी एक श्रिति प्राचीन ऐतिहासिक तिथि है। इसी तिथिसे भारतवर्षमें बहुत पहले नववर्षका प्रारम्भ हुश्रा करता था, नये वर्षकी खुशियाँ मनाई जाती थीं श्रीर वर्षभरके लिये शुभ कामनाएँ की जाती थीं । तिलोयपरणत्ती (त्रिलोकप्रजिति ) श्रीर धवल जैसे प्राचीन प्रन्थोंमें "वासस्स पढममासे सावराणामस्मि बहुलपिडवाए" तथा "वासस्स पढममासे पढमे पक्लिस्मि सावराणे बहुले, पाडिवद पुव्वदिवसं" जैसे वाक्योंके द्वारा इस तिथिको वर्षके प्रथम मास श्रीर प्रथम पत्तका पहला दिन सूचित किया है। देशमें सावनी-श्रापाढीके विमागरण जो फसली साल प्रचलित है वह भी उसी प्राचीन प्रथाका स्चक जान पड़ता है, जिसकी संख्या श्राजकल गलत प्रचलित हो रही है ।

ं कहीं कहीं विक्रम संवत्का प्रारम्भ भी श्रावण कृष्ण १ से माना जाता है; जैसा कि पं ० विश्वेश्वरनाथ रेडके 'राजा भोज' नामक इतिहास ग्रन्थके निम्न भव-तरणसे प्रकट है—

"राजपूतानेके उदयपुर राज्यमें विक्रम संवत्का प्रारम्भ श्रावण कृष्ण १ से माना जाता है। इसी प्रकार मारवादके सेठ-साह्कार भी इसका प्रारम्भ उसी दिनसे मानते हैं।" (पृ० ४४)

इससे ऐसा भ्वतित होता है कि उदयपुर राज्य

इतना ही नहीं, युगका श्रारम्भ श्रीर सुषम सुषमादिके विभागरूप कालचकका अथवा उत्सर्पिशी अवसर्पिशी
कालोंका प्रारम्भ भी इसी तिथिसे हुआ करता है, ऐसा
पुरातन शास्त्रोंमें उल्लेख हैं। साथ ही यह भी उल्लेख हैं
कि युगकी समाप्ति आपादकी पौर्णमासीको होती है,
पौर्णमासीकी रात्रिके अनन्तर ही प्रातः आवण कृष्णप्रतिपदाको अभिजित नस्त्रत्र, बालवकरण श्रीर कृद्ध सुहुतंमें युगका श्रारम्भ हुआ करता है। ये नस्त्रत्र, करण
श्रीर मुहूर्त ही नस्त्रों, करणां तथा मुहूर्तोंके प्रथम स्थानीय होते हैं—श्रर्थात् इन्हींसे नस्त्रादिकोंकी गर्णना
प्रारम्भ होती हैं। इन सबके द्योतक शास्त्रोंके कुछ प्रमाण
नीचे उद्धत किये जाते हैं:—

सावराबहुले पाडिव रुद्दमुहत्ते सुहोदये रविशो। श्रमिनिस्स पढमजोए जुगस्स श्रादी इमस्स पुढं॥
—तिलोयपरशारी, १, ७०

सावराबहुलपिडवदे रुद्दमुहत्ते सुहोदए रविशो । श्रिभिजिस्स पढमजोए तत्थ जुगादी मुरोयव्यो ॥ —धवलसिद्धान्त, प्रथमखरह

भीर मारवाइमें पहलेसे वर्षका भारम्म श्रावण कृष्णा प्रतिपदासे ही होता था । विक्रम संवतको अपनाते हुण वहाँके निवासियोंने भपनी वर्षारम्मकी तिथिको नडीं छोदा भीर उसके श्रमुरूप विक्रम संवत्को परिवर्षित कर दिया । श्राषाढपौर्षिमास्यां तु युगनिष्यत्तिश्च श्रावरो । प्राहर्मेंगः प्रतिपश्चन्द्रयोगामिजिदि कृष्णके ॥

—लोकविभाग, ७, ३६

मासाढपुररामीए जुगरिएपत्ती दु सावरो किरहे। म्रभिजिम्ह चंदजोगे पाडिवदिवसम्हि पारंभो॥

-- त्रिलोकसार, ४११

सावण्बहुलपडिवए बालवकरणे श्रभीइनक्वत्ते । सन्वत्थु पढमसमये जुगस्स श्राइं वियाणाहि ॥

---ज्योतिपकरग्रङक, ५५

एए उ सुसमसुसमादयो ऋदा विसेसा जुगादिशा •सह पवत्तंति जुगंतेश सह समप्पंति ।''

-- पादलिप्ताचार्य, ज्यो०कर०टी०

भरतैरावतं महाविदेहेषु च श्रावरामासे कृष्णपद्मे बालवकरणे ऽभिजित्नद्मत्रे प्रथमसमये युगस्यादि विजानीहि ।

—मलयगिरि, ज्यो० करएडक टीका सर्वेषामपि सुषमसुषमादिरूपाणां कालविशेषा-शामादि युगं, युगस्य चादिः प्रवर्तते श्रावशामासि बहुलपत्ते प्रतिपदि तिथौ बालवकरणे श्रमिजिनद्तत्रे चन्द्रेण सह योगमुपागच्छति ।

—मलयगिरि, सूर्यप्रज्ञतिटीका, ६४

यदाषाढपौर्शामासीरजन्याः समनन्तरं । प्रवर्तते युगस्यादि भेरतेरावताख्ययोः ॥

—लोकप्रकाश, ६३, पु० ३८६

सावणाइया मासा, बहुलाइया पक्खा .....रहाइया मुहुत्ता, वबाइया करणा, श्रमियाइया नक्खता।

—जम्बुद्दीवपरागत्ती

इन सब श्रवतरणांसे उक्त तिथिका ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्व स्पष्ट है श्रीर वह महत्त्व श्रीर भी बढ़ गाता है श्रथवा यो कहिये कि श्रसाधारण कोटिमें पहुँच

जाता है, जब यह माल्म होता है कि इसी श्रावण-कृष्णा प्रतिपदाको प्रातःकाल सूर्योदयके समय श्रमि-जित नज्जमें ही श्रीबीर भगवान्के शासनतीर्थकी उत्पत्ति हुई है, उनकी दिव्य वाणी सर्व प्रथम खिरी है श्रीर उसके द्वारा उनका धर्मचक प्रवर्तित हुश्रा है जिसका साज्ञात् सम्बन्ध सब जीवोंके कल्यागके साथ है। मुख्तार श्री जुगलिकशोरजीके शब्दोंमं-- "कृतज्ञता श्रीर उपकार-समर्ग श्रादि की दृष्टिसे यदि देखा जाय तो यह तीर्थ प्रवर्तन-तिथि दूसरी जन्मादि-तिथियोंसे कितने ही अंशोंमें अधिक महत्व रखती है; क्योंकि दूसरी पंचकल्याग्यक-तिथियाँ जब व्यक्ति विशेषके निजी उत्कर्षादिसे सम्बन्ध रखती हैं तब यह तिथि पीड़ित, पतित श्रीर मार्गच्यत जनताके उत्थान एवं कल्यागाके साथ सीधा सम्बन्ध रखती है, श्रीर इसलिये श्रपने हितमें सावधान कतज्ञ जनताके द्वारा स्त्रास तौरसं स्मरण रखने तथा महत्व दिये जानेके योग्य है।" धवलसिद्धान्त श्रौर तिलोयपरणत्तीमें, भ० महावीरके धर्मतीर्थकी उलक्तिका उल्लेख करते हुए, जो वाक्य दिये हैं वे इस प्रकार हैं-वासस्स पढममासे पढमे पक्लम्मि सावरो बहुले ।

पाडिवदपुव्वदिवसे तित्थुप्पत्ती दु ऋभिजम्हि ॥

—धवल, प्रथमखरड

वासस्स पढममासे सावरागामिम बहुलपिडवाए । श्रमि जीगाक्खत्तमिम य उपपत्ती धम्मतित्थस्स ॥

—तिलोयपर्णत्ती, १. ६६

इनमें बतलाया है कि आवणकृष्णा प्रतिपदाको, जो कि वर्षका पहला महीना, पहला पच्च, ऋौर प्रथम दिन था, प्रातःकाल ऋभिजित नच्चत्रमें श्री वीरप्रभुके धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई है—श्रर्थात् यह उनके शासनकी जन्मतिथि है।

ऐसी महत्वपूर्ण एवं मांगलिक तिबिका, खेद है कि हम श्रारेंसे भले हुए थे ! सर्वप्रथम मुख्तार सा० ने भूवल ग्रन्थपरसे बीर-शासनकी इस जन्मतिथिका पता चलाया श्रीर उनके हिलमें यह उत्कट मावना उत्पन हुई कि इस दिन हमें अपने महोपकारी वीरप्रभु श्रीर उनके शासनके प्रति श्रापने कर्तव्यका कुछ पालन जरूर करना चाहिये। तदनुसार उन्होंने १५ मार्च सन् १६३६ की 'महावीरकी तीर्थ प्रवर्तन-तिथि' नामसे एक लेख लिखा श्रीर उसे तत्कालीन 'वीर' के विशेषाङ्क में प्रका-शित कराया, जिसके द्वारा जनताकी इस पावन तिथिका परिचय देते हुए श्रीर इसकी महत्ता बतलाते हुए इसकी स्मृतिमें उस दिन शुभ कृत्य करने तथा उत्सवादिके रूपमें यह पुरुषदिवस मनानेकी प्रेरणा की गई थी, ह्यौर श्रन्तमें लिखा था-"इम दिन महाबीर शासनके प्रमियोंका खास तीर पर उक्त शासनकी महत्ताका विचार कर उसके अनुसार अपने आचार-विचार को स्थिर करना चाहिये श्रीर लोकमें महावीर-शासनके प्रचारका-महावीर सन्देशको फैलान का-भरसक उद्योग करना चाहिये अथवा जो लोग शासन-प्रचारके कार्यमें लगे हों उन्हें सबा महयोग एवं साहाच्य प्रशन करना चाहिये,जिसमं

#### वीर-शासनका प्रसार होकर लोकमें सुख-शान्ति-मूलक कल्याएकी श्रमिवृद्धि होवे।"

इसके बाद ही, २६ श्रप्रेल सन् १६३६ को उद् धाटित होने वाले श्रपने 'बीरसेषामन्दरमें उन्होंने ५ जु-लाई सन् १६३६ को वीरशासन-जयन्तीके उत्सवका श्रायोजन किया श्रीर उस वक्तसे यह उत्सव बराबर हरसाल मनाया जा रहा है। बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि जनताने इसे श्रपनाया है, दि० जैनसंघ श्रम्बालाने भी इसके श्रमुकुल श्रावाज उठाई है श्रीर पिछले दो वर्षोमें यह शासन-जयन्ती बहुतसे स्थानीं पर बड़े उत्साह-के साथ मनाई गई है—गतवर्ष धीरसेवामन्दिरमें इस शासन जयन्तीके मनानेमें जो उत्साह व्यक्त किया गया, उसके फलस्वरूप ही 'श्रानेकान्त' का पुनः प्रकाशन पाठकोंके सामने हैं।

इस वर्ष यह चिरस्मरणीय तिथि ता०२ जुलाई मन १६३६ रविवारके दिन श्रवतरित हुई है । श्रवः सर्व-साधारणसे निवेदन है कि वे इस श्रानेवाली पुण्यतिथि-का श्रमीसे ध्यान रक्खें श्रीर उस दिन पूर्णनिष्ठा एवं उत्साहके साथ वीरशासन-जयन्तीके मनानेका श्रायोजन करें श्रीर उसे हर तरहसे सफल बनानेकी पूर्ण चेष्टा करना श्रपना कर्तव्य समक्षे ।

### प्रवृत्ति-पथ

तुम्हारी नगरी जल रही है, तुम खड़ देख रहे हो। किस आशामें खड़े हो?

वर्षा ? वर्षा इस द्यागको नहीं बुक्ता सकती । त्रीर वर्षा है भी कहाँ ? इस ज्यलन्त तापके त्रागे मेव कहाँ टिक सकेंगे ? स्गा भर ही में वे वाष्य होकर उड़ जाएँगे, त्राग उसी प्रकार धधकती ही रह जायगी !

वह ? वह दु:स्वप्न है, दुराशा है ! जिसे तुम कृष्ण वर्ण मेव समक कर प्रसन्न हो रहे हो, जिसने तुम घोर वृधिकी आशा कर हो, वह मेघ नहीं है, वह तुम्हारी जलती नगरीसे उठता हुआ काला धुआँ है। उसमें विजलीकी चमक नहीं, बल्कि दीनोंकी आह प्रदीम हो रही है, शीतल जलकरण नहीं, बल्कि उत्तम अशुकर्णां-का प्रवाह थमा हुआ है!

इस व्यर्थ श्राशाको छोड़ो, उठो, प्रवृत्तिपथ पर स्रास्रो !

--- प्रज़ेय

# वीर-शासन-जयन्ती

### व्यर्थात् श्रावण कृष्ण-प्रतिपदाकी पुण्य-तिथि

यह तिथि—इतिहासमें अपना स्नास महत्व रस्तती है श्रीर एक ऐसे 'सर्वोदय' तीर्थकी जन्म-तिथि है, जिसका लच्च 'सर्वप्राणिहित' है।

इस दिन—श्री सन्मित-वर्द्धमान-महावीर श्रादि नामोंसे नामाङ्कित वीर भगवान्का तीर्थ प्रवर्तित दुश्रा, उनका शासन शुरू हुश्रा, उनकी दिव्यध्वनि वाणी पहले-पहल खिरी, जिसके द्वारा सब जीवों को उनके हितका सन्देश सुनाया गया।

इसी दिन-पीड़ित, पितत और मार्गच्युत जनताको यह आश्वासन मिला कि उसका उद्घार हो सकता है।

यह पुरुष-दिवस— उन क्रूर बिलदानों के साति-शय रोकका दिवस हैं, जिनके द्वारा जीवित प्राणी निर्दयतापूर्वक खुरीके घाट खारे जाते थे अथवा होमके बहाने जलती हुई आगमें फैंक दिये जाते थे।

इसी दिन—लोगोंको उनके श्रत्याचारोंकी यथार्थ परिभाषा समक्ताई गई श्रौर हिंसा-श्रहिंसा तथा धर्म-श्रधर्मका तत्त्व पूर्णरूपसे बतलाया गया।

इसी दिनसे— स्त्री-जाति तथा शृद्रोंपर होने त्राले तत्कालीन श्रत्याचारोंमें भारी रुकावट पैदा हुई खौर वे सभी जन यथेष्ट रूपसे विद्या पढ़ने तथा धर्म-साधन करने आदिके श्रिधकारी ठहराये गये।

इसी तिथिसे—भारतवर्षमें पहले वर्षका प्रारम्भ हुझा करता था, जिसका पता हालमें उपलब्ध हुए कुछ श्रति प्राचीन प्रन्थ-लेखोंसे—'तिलोयपरणात्ति' तथा 'धवल' श्रादि सिद्धान्त प्रथोंपरसे — चला है। सावनी श्राषाढ़ी के विभागरूप फसली साल भी उसी प्राचीन प्रथाका सूचक जान पड़ती है, जिसकी संख्या श्राज-कल रालत प्रचलित होरही है।

इस तरह यह तिथि—जिस दिन वीर-शासनकी जयन्ती (ध्वजा) लोकशिखर पर फहराई, संसार-के हित तथा उत्थानके साथ अपना सीधा एवं खास सम्बन्ध रखती हैं और इसलिये सभीके द्वारा उत्सवके साथ मनाये जानेके योग्य है। इसीलिये इसकी यादगारमें कई वर्षसे वीर-सेवा-मंदिरमें 'वीरशासनजयन्ती' के मनानेका आयो-जन किया जाता है।

इस वर्ष — यह पावन तिथि ता०२ जुलाई सन १९३९ रिववारके दिन श्रवतिरत हुई है। इस दिन पिछले वर्षोंसे भी श्रिधिक उत्साहके साथ वीर-सेवा-मन्दिरमें वीरशासन-जयन्ती मनाई जायगी, जिसमें "वीरशासन" पर विद्वानोंके प्रभावशाली व्याख्यान होंगे श्रीर श्राये हुए महत्वके लेख पढ़े जायेंगे श्रवकी बार भी उत्सव दो दिनका—२-३ जुलाईका—रहेगा।

चतः—सर्व साधारणसे निवेदन है कि वे इस शुभ द्यवसर पर वीर-सेवा-मन्दिरमें पधार कर द्यपने उस महान उपकारीके उपकार-स्मरण एवं शासन-विवेचनमें भाग लेते हुए वह दिन सफल करें द्यौर वीरप्रभुकी शिक्षा तथा सन्देशको जीवनमें उतारनेका दृढ़ संकल्प करें। जो भाई किसी कारणवश बीर-सेवा-मंदिरमें न आसकें उन्हें मिलकर अपने स्थानींपर उक्त शासन-जयन्ती-के मनानेका पूर्ण आयोजन करना चाहिये।

साथ ही, विद्वानोंसे अनुरोध है कि वे इस शभ श्रवसर पर बीरशासन-सम्बन्धी श्रपने मध्ययन और मननके फलस्वरूप बीरशासन पर कुछ ठोस एवं महत्वके विचार प्रकट करनेकी कृपा करें, जिनसे सर्व साधारणको बीरशासनके सम-भनेमें श्रासानी होवे श्रौर सहृदय मानव उसके महत्व एवं उपयोगिताका अनुभव करते हुए स्वयं उस पर चलें तथा दूसरोंको चलनेमें प्रवृत्त कर लोकमें सुख-शान्तिकी सृष्टि और श्रमिवृद्धि करनेमें समथ होसकें। मैं चाहता हूँ निम्नलिखित शीर्षकों तथा इनसे मिलते जुलते दूसरे उपयोगी शीर्षकों पर ऐसे महत्वपूर्ण लेख लिखे जावें जो यथाशक्य मंचिप्त होते हुए विषयको खूब स्पर्श करने वाले होवें श्रौर वे बीर-शासनजयन्तीसे पहले ही वीरसेवामंदिरको नीचे लिखे पते पर भेज दिये जावें । बीर-सेवामंदिर शासन-जयन्तीके दिन उनका उपयोग करनेके ऋतिरिक्त उन्हें पुस्तकादिः के रूपमें शीघ प्रकाशित श्रीर प्रचारित करनेका प्रयत्न करेगा । मेरा विचार वीरशासनाङ्क नामसे श्रनेकान्तका एक विशेषाङ्क भी निकालनेका हो रहा है, उसमें उनका अच्छा उपयोग हो सकेगा। ऐसे विशेषाङ्क्रोंकी सफलता विद्वानोंके सहयोग पर ही अवलम्बित है। आशा है मेरे इस निवेदन पर श्ववश्य ही ध्यान दिया जावेगा । सूचनार्थ लेखोंके कुछ शीर्षक निम्न प्रकार हैं--

> १-वीर-शासनकी विशेषता २-वीर-शासनका महत्व

३--वीर-शासनके श्राधार-स्तम्भ

४-त्रीर-शासनकी वर्तमान उपयोगिता स्मौर स्नाध-श्यकता

५-वीर-शासनकी रूप-रंखा

६-वीर-शासनकी तुलना श्रयवा वीर-शासनका तुलनात्मक श्रध्ययन

७-वीर-शासनकी ख्बियाँ

<-वीर-शासनका प्रभा**व** 

६-वीर-शासनके उपासक

१०-समन्तभद्रोदित वीर शासन

११-वीर-शासनको जन्म देने वाली परिस्थिति

१२-वीर-समयकी माँग

१३-वीर-तपश्चरणका फल

१४-वीरका तीर्थप्रवर्तन

१५-वीरशासनकी बातें, जैसे--

(क) भ्रहिंसा भ्रौर दया

(ख) अनेकान्त श्रीर स्याद्वाद

(ग) कर्म सिद्धान्त

(घ) स्वावलम्बन श्रीर स्वतंत्रता

(क) स्रात्मा स्रीर परमात्मा

(च) मुक्ति श्रीर उसका उपाय

(छ) समता श्रीर विकाश

१६-वीरकी लोकसेवा

१७-वीरका सेवामय जीवन

१८-वीरका तत्वज्ञान

१६-वीरका विकासवाद

२०-वीरका साम्यवाद

२१-वीरका श्रहिंसावाद

२२-वीरका श्रानेकान्तवाद

२३-वीरशासनकी उदारता

२४-वीरका वीरत्व

२५-वीरका सन्देश

26 वीर् अपनित्ता वाद मंद्रा ने दे के के कि

ज़िला सहारनपुर

्जुगलकिशोर मुख्तार ब्रिधिष्ठाता—'वीर-सेवा-मंदिर

# जीवन के ग्रानुभव

### सदाचारी पशुत्र्योंके उदाहरण

ले०--घयोष्याप्रसाद गोयलीय

(३) \* पतित्रता चिड्या-१२ मार्च १९३९ की प्रातःकालका सुहावना समय था, हम सब सी. क्रासके राजनैतिक क्रैदी मौग्टगमरी जेलमें बैठे हए बान बट रहे थे। श्रनुमानतः ८ बजे होंगे कि एक चिड़ियासे एक चिड़ा श्रकस्मात् लड़ता ध्या देखा गया। चिडा उससे बलात्कार करना चाहता था किन्तु चिड़िया जानपर खेलकर अपने को बचा रही थी। सफल मनोरथ न होनेके कारण क्रोधावेषमें चिडाने चिडियाकी गर्दन फॅंभोर डाली, जिससे उसके प्रागुपखेरू उड गये! मरने पर चिडिया ऊँची दीवारसे जमीन पर श्रा पड़ी । हम सब कौत्हलवश अपना काम छोड़कर उसके चारों श्रोर खड़े हो गये। एक-दो मिनिटमें ही एक श्रीर चिडा वहाँ श्राया श्रीर हमारे पाँवोंमें पडी हुई चिड़ियाको बड़ी आतुरता और वेकरारीके साथ सुँघने लगा। वह हटाएसे भी नहीं हटता था उसकी वह तड़प कठोर हृदयोंको भी तड़पा देने वाली थी। माल्म होता था कि यह चिड़ा ही उस चिडियाका वास्तविक पति था। वह इतना शोका-दल था कि उसे हमारा तनिक भी भय नहीं था । हम इस कौत्हल या आदर्श प्रेमको देख ही रहे थे ींक जेलसुपरिषटेण्डेण्ट श्रीर जेलर साहब भी वहाँ तशरीफ ले श्राए, उन्होंने सुना तो उनके नेत्र भी सजल हो श्राए। मरी हुई चिड़ियाको देखदेख कर चिड़ा कहीं दम न दें बैठे, इस ख़यालसे चि-डियाको उठाकर उसकी नजरोंसे श्रोमल कर दिया गया। तब वह चिड़ा श्रीर भी बेचैनीसे इधर-उधर

यूमने लगा । उसके भाग्यसे चिड़ियाके दो छोटे-छोटे पर वहाँ गिर पड़े थे, अन्तमें लाचार होकर स्मृतिस्वरूप उन परोंको ही उठाकर वह उस घोंमलेमें लेगया जहाँ कभी वे प्रेमसे दाम्पत्यजीवन व्यतीत करते थे। जिस तरह वह चिड़ा तडपता हुआ हमारे पाँवोंमें घूम रहा था, ठीक इसके विप-रीत दूसरा कामातुर घातक चिड़ा दीवार पर बैठा हुआ भयभीत हुआसा हमारी आर देख रहा था। मरी हुई चिड़ियाके पास आनेकी उसकी हिम्मत नहीं होती थी। बात है भी ठीक, एक प्रेमी, जिस-का हृदय प्रेमसे तर बतर है, अपने शत्रुओं के पास भी निःशंक चला जाता है और जिसके हृदयमें पाप है वह सब जगह भयभीत रहता है। पातिञ्ञत, ब्रह्मचर्य और प्रेमका यह आदर्श आज ९ वर्ष बाद भी बाइस्कोपके समान नेत्रों के आगे घूम रहा है।

(४) ब्रह्मचारणी गाय—हम लोग उक्त घटनासे काफी प्रभावित हुए। रात्रिको सब कार्योंसे निश्चिन्त होकर बेठे तो यही चर्चा चल निकली । बातोंके सिल्सिलेमें पं०रामस्वरूपजी राजपुरा (जीन्द स्टेट) निवासीने—जो कि दफा १३१ में ३ वर्षकी सजा लेकर आए थे—अपने आँखों देखे प्रत्यक्त अनुभव सुनाए, जो कि मैंने कौतूहलवश उसी समय नोट कर लिये थे। उन्होंने बतलाया कि—हमारे गाँवसे १२ कोस दूरी पर गुराना गाँव हैं। वहाँ एक मनुष्यकी गायने एक साथ दो बछड़े प्रसव किये। उसके बाद वह गर्भवती नहीं हुई। उसे कामोन्मत करनेके लिये कितनी ही दवाइयाँ खिलाई गई किन्तु उसे कामेच्छा नहीं हुई। जब उसे जरूररसे ज्यादे तंग किया गया तो, वह अपने मालिक

मंरं लिखे हुए जीवनके दो त्र्यनुभव त्र्यनेकान्तकी
 चतुर्थ किरसामें प्रकाशित हो चुके हैं । —लेखक

की कारी लड़कीको स्वप्तमें दिखाई दी और उससे कहा कि मुक्ते कामोत्यदक चीजें न खिलाएँ और न विजारके पास लेजाएँ, मैं चन महाचारिणी ही रहना चाहती हूँ। और यदि मुक्ते चन चित्रक तंग किया गया तो मैं कुएमें गिर कर प्रायु दे दूँगी। लड़कीने स्वप्तका जिक्र किया तो सन हुँसने लगे चौर चपना प्रयत्न चालू रक्खा। चन्तमें गायने कुएमें गिर कर प्राया छोड़ दिए। तब लोगोंने गायके महाचयन्नतको समस्ता।

(५) आह-प्रेम—इसी गायके दो जुगलिया बखड़े जो अभी तक जीवित हैं। एक हजार रुपयेमें भी उसके मालिकने नहीं बेचे। उन दोनों बेलोंमें अटूट प्रेम है। एक साथ खाते, पीते, उठते, बैठते हैं: और आश्चयं तो यह है कि गोवर शीर पेशा। भी एक साथ करते हैं। यदि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो न खाना ही खाएंगे और न किसी अय बैनके साथ गाड़ी या हलमें चलेंगे। यदि एकके नीचे जमीन गीली है तो सूखी जमीन वाला बैल भी खड़ा ही रहेगा। यदि अलग अलग पानी या खाना दिया जाए तो वह सूघेंगे भी नहीं। एक ही वर्तनमें होगा तो दोनो साथ मिल कर खाए पीएँगे। इन बैलोंका आह-प्रेम देख कर लोग हैरान होते हैं।

(६) कृतज्ञता—हमारं गांव राजपुरासे एक कोसकं फासले पर स्रोड़ (खानावदोश) ठहरं हुए थे। उस गिरोहमें एक यू कके पास कुत्ता था। युवक सो रहा था कि श्रचानक बावले गीदड़ने स्राकर उसे काट लिया। कुत्तेन देखा तो युवक-की काटी हुई जगहसे वह थोड़ा सा माँस काटकर ले गया ताकि पागलपनका स्रसर युवकके रक्तमें न दौड़ जाए। कुत्तेकी इस दूरदर्शिताको वह मूर्ख युवक न सममा। उसने सोचा गीदड़से बचाना तो दूर, उलटा मेरे ही गोशतको काटकर ले गया। ऐसे कुतेको मार देना ही श्रच्छा है। यह सोचते हुए कोधावेशसे कुत्तेके इतने जोरसे लाठी मारी कि वह स्रचेत हो कर गिर पड़ा। कुत्तेको छोड़ कर चोड़ लोग उस युवकको जीन्द स्टेटके राफा खाने में ले गये। तब डाक्टरने बतलाया कि यदि उस फ़हरीले गोरतको कुत्ता न बकोटता तो इलाज होना नाममिकन था, यहाँ आते आते गीरहका जहर पूरा काम कर गया होता। उधर वह कुत्ता अचेत पढ़ हुआ था कि मेरा बढ़ा भाई शंकरदत्त उधरसं जारहाथा उसने कुत्ते के बुतान सुने तो उसे गाडीमें रख कर अपने यहाँ ले आया श्रीर दवादारू करके उसे श्रम्खा कर लिया। उन्हीं दिनों हमारे गाँव राजपुरामें एक भैंसा मरखना हो गया था, वह चाहे जिस खेतमें घस जाता चौर खेतका नाश कर देता। यदि उसे कोई लल-कारता तो चावाज भी सीधमें जा कर पहले सल-कारने वालेको मारता िंर खेतमें जाकर चरता। उसके इस उपद्रवसे गावभरमें आतंकमा आ गया। धार्भिक रूढ़ियों के कारण गाँव वाले उसे बन्दक वरौरहसे जानसे मारना चाहते नहीं थे श्रौर लाठियोंकी मारसे वह बसमें नहीं श्राता था। बड़ी परेशानीमें गाँव वाले पड़े हुए थे। एक रोज वह हमारे खेतमें घुसा तो भाई साहबने जवानीके जोशमें उसे ललकारा तो वह लाल लाल श्राँखें किए हुए सीधा उनकी श्रोर दौड़ा। सौभा-ग्यसे वह कुत्ताभी वहीं पर था। कुत्तेने भेंसेको इतने वेगसे आक्रमण करते देख उसकी पीठ पर बलांग मारी । श्रीर श्रपने तेज दाँतोंसं उसकी गर्दनके गोश्तको निकालने लगा। कुत्ते के इस दावके आगे भैंसा आक्रमण करना तो भल गया उल्टा उसे जानके लालं एड गये। इस नागहानी दलासे पिएड खुडानेकी गरजसे वह इधर उधर भागने लगा श्रीर श्रन्तमें लाचार हो कर वह पानीके तालाबमें कृद पड़ा। तब कहीं कुत्तंने उसे छोडा। इस घटनाकं बाद वह भैंसा इतना मीधा हो गया कि बच्चोंसे भी कुछ न कहता था। खेर हैं मेरा भाई, वह कृतज्ञ कुत्ता श्रीर भैंसा श्रव इस संसार में नहीं हैं।

--क्रमशः

# मेरे जैन-धर्म-प्रेमकी कथा

[ ले॰--भी॰ बी॰ एल॰ सराफ बी॰ ए॰, एलएल.बी., मंत्री सी॰ पी॰ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ]

स्वर्गीय श्री नन्हूरामजी कराडयाके श्रामारसे अवन्त हूँ; क्योंकि मुक्तमें जैनधमके प्रति श्रद्धा पैदा करनेवाले वे ही प्रथम व्यक्ति थे। मेरे पूज्यपिताजी परम वैष्ण्य थे श्रीर अवसे २५-३० वर्ष पूर्वका संसार इतनी विशाल-हृदयतासे श्राण्लावित नहीं था। उस समय धर्म एक ऐसे हीरेकी गांठ था जिसे सबके सामने खोलने या श्रम्य व्यापारियोंके यहाँ जाकर वहाँ उसे खोलकर उसकी श्रामा देखने दिखानेमें उसके छिन जानेका भय था। मेरे पिताजी भी इसी धारणाके कायल थे। में कभी कभी सिंघई जीके बड़े मंदिरमें भाई नन्हू-लालजीके साथ स्वभाव-सारक्यसे ही चला जाया करता था, कोई कारण विशेष नहीं था—सिर्फ एक मोह तथा सुविधा थी; क्योंकि नन्हूलालजीके यहाँ मी मेरी जैसी सर्राफ्रीकी दुकान थी श्रीर वह मेरी दुकानसे लगी हुई थी।

एक बार जब पिताजीको ज्ञात हुन्ना कि मैं जैनमन्दिरमें नन्हूलाल जीके साथ जाता हूँ तो वे बड़े नाराज़
हुए श्रीर कहने लगे कि 'जैनियोंके मन्दिरमें कौन जाता
है? वे तो नास्तिक होते हैं।' इसके बादमें उन्होंने नन्हूलाल जीसे भी एक दो बार यही कह दिया श्रीर साथमें
यह भी कह दिया कि 'मेरे लड़केका धर्म बदलना है
क्या ?' तो वे कहने लगे—'नहीं कक्काजी, ये तो लड़के
हैं इनके मन्दिरमें जानेसे क्या हानि ? धर्मस्थान जैसा
श्रापका वैसा हमारा, इनपर कोई खराब श्रासर नहीं होकता।' फिर भी मुक्ते वे लेजाया करते श्रीर पिताजी
भी कभी कभी फिर वही बात मुक्तसे दुहरा दिया करते
; पर नन्दूलालके श्रायह तथा सम्मान्य भावनाके

कारण, जो कि मेरे सरल हृदय पिताजीकी श्रोर उनकी थी, पिताजीके श्रिष्ट्रोप श्रीर श्राक्रोशमें वह तेज़ी नहीं थी। मैं बराबर कभी कमी जाता रहा श्रीर कभी कभी जैनमित्र तथा जैन-हितैषी भी पदता रहा।

यह प्रवृत्ति धीभी धीभी बढ़ती गई । कभी-कभी पज्यपाद पं॰ गर्णेशप्रसादजी वर्णी तथा वर्णीजीकी पोषक माता श्रीमती चिरोंजा बाईके पवित्र चरित्र तथा त्यागकी कथा भी सननेमें आजाती थी, उनको देखने तथा उनसे बातें सुनने या करनेका कौतहल हो स्राता था । धीरे धीरे यहाँकी शिक्वा समाप्त कर मैं काले जमें पहुँच गया । कुछ समयके उपरान्त वहाँ भी श्रद्धेय विद्वान् मित्र हीरालातः जैन, हाल प्रोफेसर श्रमरावती काले जसे मैत्री हुई, एक दो श्रीर भी जैन भाई थे जिनके नामका स्मरण नहीं होता । मुक्ते घरसे ही दिवा-भोजन ( ऋन्थऊ) की श्रादत होगई थी; लॉ कालेजमें मेरे कारण जैन भाइयों-को भी दिवा-भोजन श्राच्छी तरह प्राप्त हो जाता था । हीरालालजीके साइचर्यसे जवलपुर कालेजमें जैनधर्म की स्रोर परीत्तानुभृति तथा प्रेम बढ़ा, किन्तु इसके बाद जब में ऋलाहाबाद लॉ ऋौर एम. ए. कचामें प्रविष्ट हुन्ना तब भाई हीरालालजी जैनबोर्डिङ्गमें रहते थे स्त्रौर दूसरे भाई जमनाप्रसादजी जैन ( ऋव वैरिस्टर तथा सबजज ) भी वहीं रहते थे । जैनबोर्डिङ्ग के वातावरणमें विशेष शान्ति, मोहकता तथा सारल्य लिवत होता था। वहाँ में श्रक्सर रहता था श्रीर उस श्रहिंसा तथा स्याद्वादी विचारधाराके बीच प्रायः करके ऋपनेको भी वैसा ही उदार विचारी पाता था।

यहाँके व्याख्यानोंका लाभ में खुब उठाया करता था। ब्रह्मचारी शीतलप्रशादजीके दर्शनका पुरुष लाभ भी मुक्ते यहीं हुन्ना था। यहाँ के दुर्वल शरीर किन्तु श्रपार शक्ति तथा कार्यशीलताके आगार भा० लंदगी-चन्दजी जैन प्रोफेसर (श्रव डा० श्रादि ) से भी परि-चय हुआ। आपकी कार्यशीलतासे मैं सदा प्रभावित हुन्ना करता था। जमनाप्रसादजीकी हँसमुख खटपट-प्रियतासे भी बहुत श्रलग न रह पाता था श्रौर प्रो० हीरालाल जीकी ऋष्ययनशीलता तथा विचार गांभीयसे भी जैसे तैसे लाभ उठा ही लिया करता था। श्राप वहाँ रिसर्च-स्कॉलर भी रहे हैं। मेरी तबियत खराब होनेसे मुभ्ते एक वर्ष पहले ही लॉ पास कर विश्राम लेना पडा, एम० ए० को तिलांजिल देनी पड़ी। जब डाक्टरोंने फिर राय दी-तब फ़ाईनलके लिये फिर उसी वातावरणमें गया श्लीर पास करके फिर उस रम्य वातावरगाके स्त्रास्वादनके लिये तथा वकालत शरू करनेके पूर्व कुछ अनुभवकी अनुभूति प्राप्त करनेके लिये त्रालाहाबाद पहुँच गया । उपर्युक्त महानुभावोंके श्रीर वैरिस्टर चम्पतरायजीके दर्शन मुक्ते पहले पहल यहाँ ही हुए। एकबार वहाँ कुछ जैनधर्म पढकर वैरिस्टर चम्पतरायजीको एक चिद्वीमें न जाने जैनदर्शन-के सम्बन्धमें कौन कौनसे प्रश्न जो जटिलसे माल्म हुए लिख दिये, जिनके साथमें विद्यार्थी जीवनकी कुछ ब्राल्ह इता भी शामिल थी। वैरिस्टर सा॰ प्रसन्न हुए श्रीर उन्होंने कुछ जैनधर्म-सम्बन्धी पुस्तकोंका गद्वा भेज दिया, उन्हें पढना आरम्भ कर देना पड़ा और अब तककी जैनधर्मके सम्बन्धकी भ्रामक तथा ऋध्री भाव-नात्रोंने कुछ रूप लेना शुरू करदिया इसके बाद जहाँ जैसा अवसर मिलता श्रीर पुस्तकें प्राप्त हो जातीं पढ़ लेता श्रीर ज्ञान पिपासु बना रहता। स्याद्वादके सिद्धान्त-ने मेरा श्रध्ययन पहिलेसे ही सार्वभौम-सा बना दिया था श्रीर में थोड़ी थोड़ी हर धर्ममें श्रपनी टाँग श्रड़ाने लगा था। जैन हौरटल मेगज़ीनमें भी कभी कुछ लिख दिया करता था, पता नहीं क्या क्या वहाँसे निकला।

कुछ श्रनुभव श्रलाहाबाद तथा नागपुरमें प्राप्त कर

बादको सागरमें वकालत भी शुरू करदी। जबलपुरके 'परवार बन्धु' ने स्त्रौर खासकर भाई जमनाप्रसादनी बैरिस्टरने बाध्य किंद्रुया जिससे कुछ उस पत्रमें भी लिख देता था। परवार बन्धु स्नाता रहता था। जैनधर्मका पढ़ना स्वाभाविक सा होता जाता था स्त्रौर उसे पढ़नेमें कभी धर्माधता जागृत नहीं होती थी। कुछ जैनधर्मके पढ़नेकी स्त्रौर भी स्राधिक रुचि होने लगी।

इस ही दर्म्यानमें, न मालम कैसे यहाँकी श्रद्धाल जैनसमाजने स्वनाम धन्य पुज्य पंडित दरवारीलालजी-से मेरा साहित्यिक संबन्ध जोड़ दिया । उस समय दर-बारीलालजी नामसे सत्यसमाजी नहीं थे, उनके पत्रमें एक अजीव स्फूर्ति, विचारोंमें एक अजीब नवीनता पौढ़ता तथा प्रवाह था, पत्र अनायास ही आना शुरू हुआ श्रीर श्रव तक श्राता है। श्रापके विचारोंने मुक्ते बहुत प्रभावित किया । जब जब दरबारीलालजीका सागर श्रागमन हुश्रा, तब तब उन्होंने मुभे श्रवश्य क्रपा पात्र बनाया श्रीर जैंनधर्मके विराट सिद्धान्तोंके श्रवगा-हनका मूर्त्तिमान श्रवसर दिया-यदापि मंमटोंसे श्रीर ५०-६० संस्थात्रों के विवर्नसे निकलकर मैं बहुत अधिक लाभ ऋापकी प्रतिभासे न ले सका पर मौका हाथसे जाने भी न देता था। मुक्त जैसे जैनधर्मके A. B. C. के विद्यार्थीको पचासों बार सभाप्रधानकी जिम्मेवारी श्राग्रह तथा प्रेमके खिचायके द्वारा थमादी गई। कई बार तो दो घंटे या एक घंटेके बारंटके बाद ही सकते सभामें उपस्थित होकर कुछ कहनेको वाध्य होना पडा या सभा संचालन ही करना पड़ा।

यहाँ के उत्साही बाल चन्दजी को खुल, बीरेन्द्र कुमार-जी, गंगाघरप्रसादजी खजाञ्ची, भैयालालजी तिलीबाले श्रौर मेरे विद्यार्थी जीवनके मित्र शिवप्रशादजी मलैया, मथुराप्रसादजी समैया श्रादिके शब्द श्रनुशासनरूप हो, श्रपनी श्रयोग्यताकी श्रनुभूमि पर सिर हिलाते हिलाते भी, शिरोधार्य करने ही पड़ते थे। स्थानीय सतर्कसुधा तरंगिणी जैन पाठशालाके मन्त्री श्री पूर्णचन्द्रजी द्वारा बाहरसे श्राई पुस्तकें भी कभी कभी प्राप्त हो जातीं थीं। इसी तरहसे धीरे धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ती रही। इस ही बीच श्री ऋजितप्रसाद भी जैनकी इत्या हुई श्रीर उन्होंने भी ऋपना ऋँप्रेज़ी जैन गजट भेजा, जिसे पढ़ना में कभी भूलेता नहीं। इसका कलेवर छोटा होते हुए भी बहुत उच्च तथा उपादेय सामग्रीसे पूर्ण रहा करता है।

ब्रह्मचारीजीका एकबारका चातुर्मास यहीं हुन्ना था। वे यहाँके प्रतिष्ठित कांग्रेसी भाई मथराप्रसादजी समैयाके यहाँ ठहरे थे । कुछ व्याख्यानों में में सभापतित्व कर ही चुका था। एक दिन ब्रह्मचारी जीकी आजा हुई कि मैं ही फिर उस बैटकका सभापति होऊँ । दूसरे या तीसरे दिनसे एक कल्लका भुक्तदमा शुरू होनेवाला था । मैं सकटमें पड़ा । संदेश वाहकसे मैंने कहलवा दिया कि मेरा एक कल्लवाला मुकदमा शुरू होने वाला है, उसमे पैरधी करनेकी थोड़ी तय्यारी बाक्ती रहगई है, इसलिये उस दिनके लिये समा करें। ब्रह्मचारी जीकी पुनः श्राज्ञा आई कि नहीं आज तो आना ही पड़ेगा, वरना बहाचारी भी खुर ऋपना दंड कमंडल लेकर ऋाते हैं ऋौर यहींसे मुक्ते लेते हुए सभाभवन जावेंगे । में घवराया श्रीर शीघ ही साइकिलसे खबर भेजदी कि में स्वतः स्राता हैं किन्तु मुक्ते जल्दी ही छोड़दें। में बढ़ा श्रीर कार्य करना ही पड़ा । ब्रह्मचारीजी जब सागरमें होनेवाली परवार सभामे पंचारे ये तब मैंने भी उन्हें तँग किया था और मेरे इस श्राग्रह पर कि जैनधर्म मानवसमाजका हित सम्पादन करनेवाले कई अच्छे सिद्धानीका जनम-हेत है। इसिलिये उसके संबन्धमें श्राम ब्याख्यान द्वारा जानकारी कराई जावे, उन्होंने दयापर्वक एक स्त्राम सभा कर सागरकी जनताको जैन सिद्धान्त समभाये थे । मुक्ते भी कुछ ट्टा फटा उस अवसर पर—कहना पड़ा था। ब्रह्मचारीजी की कर्मठता उनका श्रथक प्रयास, कार्य करनेके लिये श्रानवश्त शक्तिका संचार एक चमत्क्रत करनेवाली वस्तु है। वैरिस्टर सा० चम्पतरायजीकी विचारशैली तथा गहन विषयांकी प्रतिपादन-सरलता भी मेरे ऊपर श्रमर किये बग़ैर न रही। बीचमें ध्रेमीजी

पं नाय्रामजी, बम्बईकी शान्त तथा स्ममृतवर्षिणी मूक सेवाके मूर्तिमान दर्शन करनेका भी २-४ बार स्रवसर मिला।

जैनक्सके महान सिद्धान्तोंको प्रत्यद्ध तथा परोद्ध्य दोनों विधियों अनुभूत कराया जा सकता है, पर लगनित आवश्यकता है। मैने अनुभव किया है कि सहयोग, सामाजिक आदान प्रदान तथा साहित्यकी साहितक उपलब्धि बहुत हद तक इस धर्म पिन्चयकी आइचनको दूर कर देते हैं। साहित्य यदि प्राप्त कराया जावे तो मुक्ते तो विश्वास है कि उसका उपयोग होना नितान्त आवश्यक सा ही होजाता है। हाँ, पात्रको पहिन्चाननेकी आवश्यकता है तथा पात्रता प्राप्त करानेके साधन जुटानेकी भी आवश्यता है और वे सहजमें ही जुटते रहते हैं, रोजके जीवनमें मिलतं रहते हैं— उनका उपयोग करके पात्रता प्राप्त कराई जा सकती है। मुक्ते विविध धर्मोंके अध्ययनमें स्याद्धाद तथा उस धर्मके विचारकोंके साहचर्य तथा साहित्यक कृपासे बहुत मदद मिली है।

यदि प्रारंभिक धार्मिक विचारंकी दुरूहताको जैन-समाज ऋपरिमित सत्माहित्य द्वारा साध सके तो ऋगो का मार्ग तो स्वतः बन जाता है। ऋौर जब महान् सिद्धान्तोंके नीचे बैठ, एक बार कोई व्यक्ति ऋभिषिक्त होजाता है तो वह स्वतः उनका एक जीवित प्रचःर बन जाता है।

जैनधर्मकी श्रोर मेरी प्रेम-प्रवृत्तिका यह बहुत ही संज्ञित तथा थोड़े कालफा इतिहास है। बादके कालका कुछ समय पीछे फिर कभी लिखूंगा। में समक्तता हूँ धार्मिक संस्थान तथा धर्मके प्रचार प्रेमियोंको इस धीमी किन्तु शाश्चत फलदायी प्रणालीकी ख्रनुभृतिमें हतोत्वाह होनेका ख्रयसर न रहेगा ख्रीर बड़े बड़े गहन सिद्धान्तोंको वे कुछ समयमें ही जहाँ तहाँ बैठे हुए अनायास प्राप्त कर सकेंगे।

### रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाका महत्त्ववूर्ण नया प्रकाशन

# श्रीमद् राजचन्द्र

गुजरातके सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी शतावधानी कवि रायचन्द्रजीके

गुजराती प्रन्थका हिन्दी अनुवाद

अनुवादकर्त्ता पं० जगदीशचन्द्र शास्त्री एम० ए०

प्रस्तावना श्रीर संस्मरण लेखक-विश्ववन्द्य महात्मा गाँधी

एक हज़ार पृष्ठोंके बढ़े साइज़के बढ़िया जिल्द बँधे हुए ग्रन्थकत्ता<mark>ंके पाँच चित्रों सहित ग्रन्थका मूल्य</mark> सिर्फ़ ६) जो कि लागतमात्र है I डाकखर्च श-)

महात्माजीने ऋपनी ऋात्मकथामें लिग्वा है-

" मेरे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन्द्रभाईकी छाप पदी है। टालस्टाय और रस्किनकी अपेका भी रायचन्द्रभाईने मुक्तपर गहरा प्रभाव डाला है।

इस प्रन्थमं उनके मोल्साला, भावनायोध, ब्रात्मसिद्धि ब्रादि छोटे मोटे प्रन्थांका संग्रह तो है ही, मब सं महत्वकी चीज़ है उनके ८०४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपर श्रपने परिचित मुमुक्तुजनोंको लिखे थे श्रीर उनकी डायरी, जो वे नियमित रूपसे लिखा करते थे श्रीर महात्मा गान्धीजीका ब्राफिकांसे किया हुआ। पत्रत्यवहार भी इसमें है। जिनागममें जो ब्रात्मज्ञानकी पराकाष्ठा है उसका सुन्दर विवेचन इसमें है। श्रध्यात्मके विषयका तो यह खज़ाना ही है। उनकी कवितायें भी अर्थमहित दी हैं। मतलम यह कि राय-चन्द्रजीस संबंध रखनेवाली कोई भी चीज़ ब्रुटी नहीं है।

गुजरातीमें इस प्रत्थके अवतक सात एडीशन हो चुके हैं। हिन्दीमें यह पहली बार ही महात्मागाँधीजी-के आप्रहसे प्रकाशित हो रहा है। प्रत्थारंभमें विस्तृत विएय-सूची और श्रीमद्राजचन्द्रकी जीवनी है। प्रत्थान्तमें प्रत्थार्गत विषयोंको स्पष्ट करनेवाले छह महत्त्वपूर्ण मौलिक परिशिष्ट हैं। जो मूल प्रत्थमें नहीं है।

प्रत्येक विचारशील ऋौर तत्त्वप्रेमीको इस प्रन्थका स्वाध्याय करना चाहिये।

व्यवस्थापक-

श्री परमश्रुत प्रभावक मगडल (श्री रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला) सारा कुत्रा जीहरी बाज़ार, बम्बई नं० २

### वीर-सेवामन्दिरको सहायता

हालमें बीर-सेवा-मन्दिर सरमावाकी उसके कन्या-विद्यालयकी सहायतार्थ, निम्न सञ्जनोकी छोर से ७४) रू० की सहायता प्राप्त हुई है। जिसके लिये दानार महाशय धन्यवादके पात्र हैं:—

- ५०) श्रीमती प्रसन्तिदेवी धर्मपत्नी चौ०मंगतरायजी जैन रईस मुलतानपुर जि० सहारनपुर (कन्याविद्यालय को देख कर उसकी सहायतार्थ)।
- २) मुलतानपुर विश्वसहारनपुरकी एक भद्र जैन महिला जिन्होंने ऋपना नाम देना नहीं चाहाः। (कन्या विद्यालयके लिये)।
- जा० मुमद्दीलाल शिख्यस्यस्य वी जैन, अफजलगढ़ जि० विजनौर (पुत्र विवाहकी खुशीमें करया विद्यालयको)।

reate to the francist will be at the first with

- पुला०इन्द्रसेनजी जैन पानीपत मार्पन ला० रूपचन्द्रजी जैन गार्गीय(प्रजीक विवाह संस्कारकी खशीमी)।
- भः ला॰दयाचन्द्र मुपुत्र ला॰मिष्टनलाल वी जैन सरसाया जि॰ सहारनपुर (पुत्री किरग्रमालाक विवादकी खुर्शामें कन्याविद्यालयको ) ।
- प्र) प. म्सिमुब्रक्दास जैन मैनै जर तैन हाउँस्कृल पानीपत (त्रपने पृत्र चिर्जात देवकुमारके विवाहकी स्वृशीमें) मा. पंरूरपचन्द्रजी जैन गार्भीय पानीपत

नोट—ला॰ मुसदीलाल शिष्यम्बन्द भीने उक्त महायताके ब्रानिश्कि बीरमेवा मन्दिरवी लायबेटीके लिये दो ब्रालमारियोंके लायक २०) मृश्मूलयकी ब्रान्छी तुनवी लंकड़ी मेजनेवा वायदा किया है, जिसके लिये वे ब्रांग भी धन्यवाद के पाव है।

— ब्राविष्ठाता 'वीरमेवामन्दिर'

### मरल-जैन-ग्रंथमाला जवलपुर द्वारा प्रकाशित सरल-जैन-धर्म पर लोकमत

पं० कामताप्रसाद्वी गुरु—उनकी भाषा मुनाव थीर मनीर तक है। शालकोकी तैनवर्नकी शिशा देनेके लिये पुस्तके आदिताय सिद्ध हीसी। लेखकका पारश्रम प्रशासनीय है। आयुर्वेदाचार्य पं० कृद्धनलाल- जी न्यायतीर्थ—जैनसंस्थाश्रीसे इस प्रकारके वालीप्रवीधी साहित्यकी मार्ग कमा कि । इनके पटनसे मेरी ऐसी घारणा है कि यालकोमें धार्मिक सरकार रथेली व श्रद्धा जरूर होती। वाणीभूपण पं० नुल्यासमजी काव्यतीर्थ—वासे भागीक पाठोका संकलन बहा ही हर प्रवाही हथा है। न्यायाचार्य पं० माणिकचन्द्रती—ये चारो भाग जैन शिशुश्रीके लिये श्रद्धपुर्थासी हैं। तैन पारशालाश्रीस इनका पटन श्रद्धपुर्व होता चारिये। आस्तकता और जैनधर्मके संस्कार इनमें पट कटवर गर्थ हुये हैं। मध्य र में पाठेशपंगी विजेत को देकर श्रापने मुनामी मुगानिका विकास कर हारणा है। सतक मुना सर्गामको जैनश्रद्धपुर्थामी स्वाहित्याच्याच्याचे वालाप्रवाह की सामाप्रवाह सामाचित्रपुर्वाह है। सरलवाको काफी स्वाह्यपुर्वाह प्रवाह है। सरलवाको साहित्याच्याचे चारो भागीकी रचना श्रव्ही है। सरलवाका काफी स्वाह्य रचन गर्था है। श्राप्त है हमने श्रवेन छानों कि स्वाह्यपुर्वाह वालाप्रवाह की सामावाह को सामावाह सामावाह काफी स्वाह्य सामावाह की सामावाह की सामावाह सामावाह की सामावाह सामावाह की सामावाह की सामावाह की सामावाह सामावाह की सामावाह क

अपनी अपनी सम्मति भेजियं।

 वर्ष २. किरण ९

काषाड़ बीग निंठ संट २४६५ १ जैलाई १९३९

वार्षिक मृत्य २॥)



समादकः ...

जुग**ल(कशोर मुस्तार** र्याप्रता वीर-संयाप्तत्व<mark>र सरसावा (स</mark>हारनपुर) संघाल ह

• तसमुखाय जैन कर्याट संस्कल पोट बद नंट ४≒ स्थ देहली

मंद्रक ऋषि प्रकाशक--अर्थाः यापनाद गोपनाय ।

### वीर-सेवामन्दिरको सहायता

हालमे बीर-मेथा-मन्दिर सरमात्राको उसके कन्या-विद्यालयकी महायतार्थ, निम्न सञ्जनोंकी श्रोप से ७४) ६० की सहायता प्राप्त हुई है। जिसके लिये दातार महाशय धन्यवादके पात्र हैं :---

- ५०) श्रीमती प्रमन्तिदेवी धर्मपत्नी चौ०मगतरायजी जैन रईम सुलतानपुर जि० सहारतपुर (कन्याविद्यालय को देख कर उसकी सहायतार्थ)।
- मुलतानपुर विश्वसहारनपुरकी एक मद्र जैन महिला जिन्होंने अपना नाम देना नहीं चाहा-। (कन्या विद्यालयके लिये)।
- ७) सार मुसदीलाल शिखरचन्द भी जैन, अफजलगढ जिरु विजनीर (पुत्र विवाहकी खुशीम कन्या विद्यालयको )।

५)का ० इन्द्रमेन जी जैन पानीपत मार्फत ला० रूप वन्द्जी जैन गार्गीय (पुत्रीके विवाह सम्कारकी खुशीमें) ।

- ५) ला॰दयाचन्द मुपुत्र ला॰मिइनलाल नी जैन मग्सावा जि॰ सहारनपुर (पुत्री निरणमालाक विवाहकी सुशीमें कन्याविद्यालयको)।
- ५) प मुनिसुवतदाम जैन मंने जर जैन हाईस्कृल पानीपत (अपने पुत्र चिरजीव देवकुमारके विवाहकी स्वशीमे) मा. प०रूपचन्द जी जैन गागीय पानीपत

नोट-सा॰ मुनदीसाल शिखरचन्दर्शने उक्त महायतांक श्रांतिरक वीरमेवा मन्दिरकी लायबेरीके लियें ही श्रांत्रमारियोंके लायक २०) ६०मून्यकी श्र-छी तुनकी लकही मेजनेका वायदा किया है, जिसके लिये वे श्रोर भी धन्यवाद के पात्र है। — अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर'

### सरल-जैन-ग्रंथमाला जवलपुर द्वारा मकाशित

# सरल-जैन-धर्म पर

#### लोकमत

पं० कामतामसावृती गुरू—उनकी भाषा सुवीध और मनीध जक है । वालकोको जैनधर्मर्ज शिला देनेके लिये पुस्तकें आहितीय मिद्ध होगी । लेखकरा पिश्रम प्रश्नमनीय है । आयुर्वेदाचार्य पं० कृत्यसखाख-की काथतीर्थ—जैनसंस्थाओं इस प्रकारके वालोपयोगा माहित्यवी भारी कमी थी । इन में पटनमें मेरी ऐसी धारणा है कि वालकों प्रधानिक सस्कार स्थायी व श्रद्धा जरूर हार्गा । वाक्षाभृष्य पं० तुलसीशमंत्री काव्यतीर्थ—चारो मागोके पाटोंका सकलन बढ़ा हा हृदयग्राती हुआ है । न्यायाचार्य पं० माखिकचन्द्रजी—ये चारो भाग जैन शिशुओं के लिये अत्युपयोगी हैं । जैन पाटशालाकामे इनका पटन पाटन अवश्य होना चाहिये । आसिककता और जैनधमंके सस्कार इनमें कृट कृटकर मर्ग ह्ये हैं । मध्य में पाटोपयणी चित्रा को देकर आपने सुवर्णमें सुगन्धका विन्यास कर । दया है । सतर्क-मुधा नर्यायणी जेनणटशाला में पधा नाध्यापक खीमान पं०दयाचन्त्रजी न्यायसीर्थ व पं० पक्षावाखानी साहित्याचार्य—चारो मायोकी रचना अच्छी है । सरलताका काफी क्याल रचा गया है । अग्या है, इनम अत्यन छात्रार्थ कित्राह्म वूर होगी और इस और उनकी अभिकृत बटेगी । चिद्धान्यस्व पं० सर्वेखाखानी साबिण न्यायोगी के विवासकों जैनकर्मका सरलताका काम काम करानेके लिये जो अपूर्व आयोजन किया है वह अत्युपयोगी है । यदि तमाम विद्यालय, स्कूल और पाटशालाखोम अक पुस्तकें कोर्नमें रस्वदी जावे नो जैन जनेत्य बालकोंका वद्धा लाम हो । चाल् पाटण पुस्तकोंकी अपेता उक्त पुस्तके वालकोंक लिये बहुन उपयोगा है । अपनी खपनी सम्मात भेतियं ।

नेमचन्द जैन शाँडीटरके पवन्यमे 'वीर पेत श्रांफ इखिडया' कर्नाट सर्वन न्यू देहली मे खुपा।

वर्ष २, किरश ९

क श्रापाह बीर निः संः २४६५ १ जीताई १९३५

वार्षिक मृत्य भा)



मग्यादक-

जुगलिकशोर मुस्तार प्रविणता श्रीर-मेवार्मान्टर मरमावा (सहारतपुर) मुपालक-

तममुखगय जैन

कार संरक्त भी वटन १८ न्यू वहती

महक और प्रकामक-अया याप्रमार गागर्याय

| <b>8</b> 8 | विषय | सूची | * |
|------------|------|------|---|
|------------|------|------|---|

| 95 1444                                                                                                                  | Au o                                    |       |      | पृष्ठ  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|--------|--|--|--|--|
| १. समन्तभट्ट-भारती · · · ·                                                                                               | •••                                     | . ••• | •••  | ४८३    |  |  |  |  |
| २. योनिप्राभृत श्रीर जगत्युन्दरी-योगमाला [सम्पाद                                                                         | कीय 🕠                                   | •••   | •••  | ४८५    |  |  |  |  |
| ३ कथा कहानी [ श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय                                                                                     | •••                                     | •••   | •••  | ४९१    |  |  |  |  |
| ४. मिद्धसेन दिवाकर [ श्री पंट रतनलाल मंघवी                                                                               | •••                                     | •••   | ٠    | ४९३    |  |  |  |  |
| ५. स्वतन्त्रता देवीका सन्देश [ नीति विज्ञानसे                                                                            | •••                                     | •••   | •••  | ४९७    |  |  |  |  |
| ६ श्रुतशानका ऋाधार [ श्री पंट इन्द्रचन्द्र शास्त्री                                                                      | •••                                     | •••   | •••  | ४९९    |  |  |  |  |
| ५ श्रुपशापका श्राबार [ श्रा पण इन्द्र पण्ड राज्या<br>७. ब्रह्मचर्य [ श्री. महात्मा गान्धी                                |                                         |       |      |        |  |  |  |  |
| <ul> <li>श्रीहंसाकी समक [श्री. किशोरीलालजी मशक्त्व</li> </ul>                                                            | <b>ाला</b>                              | •••   | •••  | ५०४    |  |  |  |  |
| ९. जयबीर ( कविता )— [श्री. 'भगवन्' जैन                                                                                   | •••                                     | •••   | ∀    | ५०५    |  |  |  |  |
| १०. जैन दृष्टिसे प्राचीन सिन्ध [ मुनिश्री विद्याविज                                                                      | •••                                     | ५८७   |      |        |  |  |  |  |
| ११. श्रहिंसा परमोधर्मः ( कहानी )— [ श्री "भगव                                                                            |                                         | •••   | •••  | ५११    |  |  |  |  |
| १२. जीवनके श्रनुभव [श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय                                                                               | •                                       | •••   | •••  | ५१८    |  |  |  |  |
| १२. हारी-साग-सञ्जीका त्याग [ श्री. बाबू सूरजभानुजी वकील<br>१३. हरी-साग-सञ्जीका त्याग [ श्री. बाबू सूरजभानुजी वकील        |                                         |       |      |        |  |  |  |  |
| १३. हरा-साग-सब्जाका त्यागः [ श्रा. बाबू सूर्जनानुजा न गर्णः<br>१४. महात्मा गान्धीके २७ प्रश्नोंका समाधान[श्रीमद् रायचन्द |                                         |       |      |        |  |  |  |  |
| १५. जीवन ज्योतिकी लहर, पशुबलि विरोध विल,                                                                                 | मन्दिर-प्रवेश बि                        | ाल,   |      |        |  |  |  |  |
| वीर-शासन-जयन्ती [सम्पादकीय                                                                                               | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       |      | ५३२    |  |  |  |  |
| १६. तक्रण्-गीत (कविता) [़श्री० कुमरेश                                                                                    |                                         |       | •••  | टाइटिल |  |  |  |  |
|                                                                                                                          |                                         |       | 45-N |        |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                        |                                         |       |      | 5      |  |  |  |  |
| चित्र ग्रीर ब्लाक<br>रंगीन, हाफटौन अथवा ळाइन चित्र                                                                       |                                         |       |      |        |  |  |  |  |
| Σ                                                                                                                        | या                                      |       |      | 3      |  |  |  |  |
| कुलाक बनवाने के लिये                                                                                                     |                                         |       |      |        |  |  |  |  |
| निम्न पता नोट कर लीजिये                                                                                                  |                                         |       |      |        |  |  |  |  |
| अग्रापके आदेशका पालन ठीक समय पर किया जाएगा।                                                                              |                                         |       |      |        |  |  |  |  |
| मैनेजर—दी ब्लॉक सर्विस कम्पनी                                                                                            |                                         |       |      |        |  |  |  |  |
| कन्दलाकशान स्ट्रीट, फतहपुरी-देहली।                                                                                       |                                         |       |      |        |  |  |  |  |



नीति-विरोध-ध्वंसी खोक-स्यवहार-वत्तकः सम्यक् । परमागमस्य बीजं भुवनैकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान—वीर-सेवामन्दिर (समन्तभद्राभम) सरसावा, जि॰सहारनपुर प्रकाशन-स्थान—कर्नाट सर्कस, पो॰ व॰ नं॰ ४८, न्यू देहली स्थापाद शुक्ल, वीरनिर्वाण सं॰ २४६५, विक्रम सं॰ १९९६

किरग्र ६

### समन्तमद्र-भारती

(कवि-नागराज-विरचित स्वतंत्र स्तोत्र)

सास्मरीमि तोष्टवीमि नंनमीमि भारतीं, तंतनीमि पापठीमि बंगर्गीमि तेमिताम् । देवराज नागराज मर्च्यराजपूजितां, श्रीसमन्तभद्रवादभासुरात्मगोचराम् ॥ १॥

श्रीसमन्तभद्रके वादसे—कथनोपकथनसे—जिसका आत्मविषय देदीप्यमान है श्रीर जो देवेन्द्र, नागेन्द्र तथा नरेन्द्रसे पूजित है, उस सरसा भार शिका—पमन्तभद्रस्वामीकी सरस्वतीका—मैं बड़े श्रादरके साथ बार बार स्मरण करता हूँ, स्तवन करता हूँ, वन्दन करता हूँ, विस्तार करता हूँ, पाठ करता हूँ श्रीर व्याख्यान करता हूँ।

> मातृ-मान-मेय-सिद्धि-वस्तुगोचरां स्तुवे, सप्तभंग-सप्तनीति-गम्यतत्त्वगोचराम् । मोत्तमार्ग-तद्विपत्त-भूरिधर्मगोचरामाप्ततत्त्वगोचरां समन्तभद्रभारतीम् ॥ २ ॥

प्रमाता (ज्ञाता)की सिद्धि,प्रमार्ग (सम्यग्ज्ञान) की सिद्धि श्रीर प्रमेय (ज्ञेय) की सिद्धि ये वस्तुएँ हैं विषय जिसकी जो सत भंग श्रीर सत नयसे जानने योग्य तत्त्वोंको श्रपना विषय किये हुए है—जिसमें सत्तर्भगां तथा सतनयोंके द्वारा जीवादि तत्त्वोंका परिज्ञान कराया गया है—जो मोज्ञमार्ग झौर उसके विपरीत संसारमार्ग-सम्बंधी प्रनुर धर्मोंके विवेचनको लिये हुए है श्रीर श्राप्ततत्त्वविवेचन—श्राप्तमीमां—भी जिसका विषय है, उस समन्तभद्र—भारतीका मैं स्तोत्र करता हूँ।

सूरिसूक्तिवन्दिता मुपेयतत्त्वभाषिस्। वारुकीर्तिभासुरामुपायतत्त्वसाधनीम् । पूर्वपद्मस्वराडनप्रचराडवाग्विलासिनीं, संस्तुवे जगद्धितां समन्तभद्रभारतीम् ॥ ३ ॥ जो श्राचार्योको सूक्तियोद्वारा वन्दित है—वड़े बड़े श्राचार्योने श्रपनी प्रभावशालिनी वचनावली-द्वारा जिसकी

पूर्जा-वन्द्रजा की है—,जो उमेय तत्त्वको बतलाने वाली है, उपायतस्वकी साधनस्वरूपा है, पूर्व पञ्चका खरडन करनेके लिये प्रचरड वाम्बिलासको लिये हुए है —लीलामात्रमें प्रवादियों के अपत्यञ्जका खरडन कर देनेमें प्रवीण है—और जगतके लिये हितरूप है, उस समन्तमद्र भारतीका में स्तवन करता हूँ।

पात्रकेसरि-प्रभावसिद्धि-कारिणीं स्तुवे, भाष्यकारपोषितामसंकृतां मुनीश्वरै :। गुन्नपिच्चभाषितप्रकृष्टमंगसार्थिकां, सिद्धिसौरूयसाधनीं समन्तभद्रभारतीम् ॥ ४ ॥

पात्रकेसरी पर प्रमावकी सिद्धिमें जो कारणीभृत हुई—जिसके प्रभावसे पात्रकेसरी—जैसे महान् विद्वान जैनधर्ममें परिणत होकर बड़े प्रमावशाली आचार्य बने—, जो भाष्यकार—श्रकलंकदेव—द्वारा पुष्ट हुई, श्रनेक मुनीश्वरों—विद्यानन्दादि—द्वारा श्रलंकृत की गई, गृद्धिष्ठश्रचार्य ( उमास्वाति ) के कहे हुए उत्कृष्ट मंगलके श्रर्थको लिये हुए है—उसके गम्भीर श्राशयका प्रतिपादन करने वाली है—श्रौर सिद्धिके—स्वात्मोपलिधके—सीख्यको सिद्ध करने वाली है, उस समन्तभद्रभारतीको—समन्तभद्रकी श्राप्तमीमांसादिरूप कृतिको—मैं श्रपनी स्तुतिका विषय बनाता हूँ—उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूँ।

इन्द्रभृतिभाषितप्रमेयजालगोचरां, वर्द्धमानदेवबोधबुद्धचिद्धिलासिनीम् । योगःसोगतादि-गर्वपर्वताशमि स्तुवे, त्त्रीरवार्धिसिन्नमां समन्तभद्रभारतीम् ॥ ५ ॥

इन्द्रभृति (गौतम गणधर) का कहा हुन्ना प्रमेय समूह जिसका विषय है, जो श्रीवर्द्ध मानदेवके बोधसे प्रभुद हुए चैतन्यके विलासको लिये हुए है, यौग तथा बौदादि मतावलिम्बयों के गर्वरूपी पर्वतके लिये वज्रके समान है न्त्रीर ज्ञीरसागरके समान उज्ज्वल तथा पवित्र है, उस समन्तभद्रभारतीका मैं कीर्तन करता हूँ—उसकी प्रशंमामें खुला गान करता हूँ।

मान-नीति-वाक्यसिद्ध-वस्तुधर्मगोचरां, मानितप्रभावसिद्धांसिद्धसिद्धसाधनीम् । घोरभरिद्धःखवार्धितारग्रज्ञमामिमां, चारुचेतसा स्तुवे समन्तभद्रभारतीम् ॥ ६ ॥

प्रमाण, नय तथा आगमके द्वारा सिद्ध हुए वस्तु धर्म हैं विषय जिसके — जिसमें प्रमाण, नय तथा आगमके द्वारा वस्तुधर्मोंको सिद्ध किया गया है —, मानित है प्रभाव जिसका ऐसी जो प्रसिद्ध सिद्धि — स्वात्मोपलिष्ध — उसके लिये जो सिद्धसाधनी है — अमोध उपायस्वरूपा है — और घोर तथा प्रचुर दुःखोंके समुद्रसे पार तारनेके लिये समर्थ हैं, उस समन्तभद्रभारती की मैं प्रेमपूर्ण दृदयसे प्रशंसा करता हूँ।

सान्तसाधनाधनन्तमध्ययुक्तं मध्यमां, शून्यभाव-सर्ववेदितत्त्वसिद्धिसाधनीम् । [हेत्वहेतुवादसिद्धं वाक्यजालभासुरां, मोत्तसिद्धये स्तुवे समन्तभद्रभारतीम् ॥ ७॥

सादि-सान्त, श्रनादि-सान्त, सादि-श्रनन्त, श्रीर श्रनादि-श्रनन्त रूपसे द्रव्यपर्यायोका कथन करनेमं जो मध्यस्था है—इनका सर्वथा एकान्त स्वीकार नहीं करती—, शून्य (श्रभाव) तत्त्व, भावतत्त्व श्रीर सर्वज्ञतत्त्वकी सिद्धिमं साधनीभूत है श्रीर हेतुवाद तथा श्रहेतुवाद (श्रागम) से सिद्ध हुए वाक्यसमूहसे प्रकाशमान है—श्रर्थात् जिसके देदीप्यमान वाक्योंका विषय युक्ति श्रीर श्रागमसे सिद्ध है, उस समन्तभद्रभारतीकी में मोज्ञकी सिद्धिके लिये स्तुति करता हूँ।

. व्यापकद्वयाप्तमार्गतत्त्वयुग्मगोचरा, पापहारि-वाग्विलासि भूषणांशुकां स्तुवे । श्रीकरीं च धीकरीं च सर्वसौरूयदायिनी, नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीम् ॥ ८ ॥

व्यापक-व्याप्यका गुर्गा-गुर्गीका—ठीक प्रतिपादन करनेवाले आप्तमार्गके दो तत्त्व—हेयतत्त्व, उपादेयतत्त्व अथवा उपेयतत्त्व श्रीर उदायतत्त्व—जिसके विषय हैं, जो पापहररणरूप श्रामूषण श्रीर वाग्विलासरूप वस्नको धारण करनेवाली है; साथ ही श्री-साधिका, बुद्धि-वर्धिका श्रीर सर्वसुल-दायिका है, उस नागराज-पूजित समन्तभद्र-भारतीकी मैं स्तुति करता हूँ।



# 'योनिप्राभृत' श्रौर 'जगत्सुन्दरी-योगमाला'

#### [सम्पादकीय]

श्रीपादुड' श्रथवा 'योनिप्राभृत' का नाम बहुत श्रमें से सुना जाता है। परन्तु यह प्रन्थ किस विषयका है, किसका बनाया हुआ है, कबका बना हुआ है, कितने श्लोकपरिमाण है, कहाँ के भएडारमें मौजूद है श्रीर पूरा उपलब्ध होता है या कि नहीं, इत्यादि बातोंसे जनता प्रायः श्रनभिज्ञ है। वि० संवत् १६६५ में प्रकाशित 'जैनग्रन्थावली' में पृ० ६६-६७ पर इस प्रन्थका उल्लेख है और उसमें इसे 'धरसेनाचार्य'की कृति लिखा है; साथ ही इसकी श्लोक संख्या ८०० दी है और इसके रने जानेका संवत् १३० वतलाया है। परन्तु यह सब मूल प्रन्थको देखकर लिखा गया मालूम नहीं होता। वृहद्विष्यणिका'नामकी एक संस्कृत सूची किसी श्राचार्यद्वारा सं० १५५६ में लिखी गई थी, उसमें इस प्रन्थका उल्लेख निम्न प्रकारसे पाया जाता हैं—

#### "योनिप्राभृतं वीरात् ६०० घारसेनं"

इस परसे ही प्रन्थके कर्तृत्व विषयमें 'धरसेनाचार्य' की त्र्यौर प्रन्थके रचे जानेके काल-सम्बन्धमें वि० संवत् १३० की कल्पना की गई जान पड़ती है—प्रमाश मं उक्त वाक्य फुटनोटमें उद्धृत भी किया गया है। परन्तु श्लोकसंख्याकी कल्पना कहाँसे की गई, यह कुछ मालूम नहीं होता! 'प्रन्थावली' में इस ग्रंथ पर जो फुटनोट दिया है उसके द्वारा यह स्पष्ट स्चना की गई है कि—'यह प्रन्थ पूनाके दक्कनकालिजके सिवाय और कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, जेसलमेरमें होनेका उल्लेख ज़रूर मिलता है परन्तु आव यह वहाँ नहीं है (त्रुटक है)। आतः दक्कनकालेजमें यह प्रन्थ पूर्ण है या कि नहीं इस बातकी खोज करके इसकी श्लोकसंख्या वगैरहका निर्णय करना चाहिये।'

इस सूचना परसे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि उक्त श्लोक-संख्यादि-त्रिषयक उक्लेख मूलमन्थ-को देखकर नहीं किया गया है—यों ही वृहट्टिप्पणिका तथा दूसरी किसी सूची परसे उसकी कल्पनाकी गई है।

वृहहिष्पिणिकाका उक्त उल्लेख यदि मूलग्रंथको देख कर ही किया गया है तो कहना होगा कि उल्लेखित 'योनिमाभृत' दिगम्बर मंथ है; क्योंकि घरसेनाचार्य दिगम्बर हुए हैं और उनका समय भी उक्त समय 'वीरात् ६००' के साथ मिलता-जुलता है। परन्तु जहाँ तक दिगम्बर शास्त्रभंडारों और उनकी स्चियोंको देखनेका अवसर प्राप्त हुआं है मुक्ते अभी तक कहीं भी इस अम्थका नाम उपलब्ध नहीं हुआ। हाँ, धवल अम्थ-के निम्न उल्लेख परसे इतना ज़रूर मालूम होता है कि 'योनिमाभृत' (जोणीपाहुङ) नामका कोई दिगम्बर प्रथ उत्तर है और उसमें मंत्र-तंत्रोंकी शक्तियोंका भी वर्षान है, जिन्हें 'पुद्गलानुभाग' रूपसे जाननेकी प्रेरणा की गई है,' और इससे अंथके विषय पर भी कितना ही प्रकाश पड़ता है—

"जोगीपाहुढे भगिदमंततंतसत्तीयो पोमाजाणु-भागो ति वेत्तम्बा।" —श्रारा प्रति पत्र नं०८६१

श्रव देखना यह है कि पूनाके दक्कन-कालि जकी प्रति परसे इस विषयमें क्या कुछ स्चना मिलती है। दक्कनकालि जका इस्तलिखित शास्त्रभण्डार श्रमी हुश्रा भागडारकर श्रोरियंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (भागडारकर-प्राच्य-विद्या-संशोधन-मन्दिर) के सुपुर्द हो चुका है, श्रीर इससे यह प्रथ श्रव उक्त इन्स्टिट्यूटमें ही पाया जाता है। यहाँ यह A १८८२-८३ सन्में संग्रहीत हुए प्रथांकी लिस्टमें 'योनिप्राभृत' नामसे नं० २६६ व पर दर्ज है। कुछ वर्ष हुएप्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान पं० बेचरदासजीने इस ग्रन्थप्रतिका वहाँ पर श्रवलोकन किया था श्रीर उस परसे परिचयके कुछ नोट्स गुजरातीमें लिये थे। दिगम्बर ग्रंथ होनेके कारण उन्होंने बादको वे नोट्स सदुपयोगके लिये सुहद्धर पं० नाथूगमजी प्रेमी बम्बईको दे दिये थे। उन परसे इस ग्रन्थप्रतिका जो परिचय मिलता है वह इस प्रकार है—

उक्त नम्बर पर ब्रन्थका नाम यद्यपि 'योनिप्राभृत' ही दिया है परन्तु यह श्रकेला योनिप्राभुत ही नहीं है बिक इसके साथ 'जयसुन्दरीयोगमाला-जगतसुन्दरी-योगमाला नामका प्रन्थ भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों यंथोंको सहज ही में पृथक नहीं किया जा सकता; क्योंकि इस प्रथमितिके बहुतसे पत्रों परके ऋक उड़ गये हैं---फटकर नष्ट होगये हैं । मात्र सोलह पत्री पर आंक श्रवशिष्ट हैं श्रीर वे पत्रांक इस प्रकार हैं—६, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १६, २०, २१, २२, २३, २४, २५ । जिन पत्रींपर श्रङ्क नहीं रहे उनमेंसे बहुतोंकी बाबत यह माल्म नहीं होता कि वे कौनसे ग्रंथके पत्र हैं। कोई ऋच्छा श्रेष्ट वैद्यक-पंडित हो तो वह श्रर्थानुसन्धानके द्वारा इन दोनों प्रन्थोंको पृथक् कर सकता है-यह बतला सकता है कि ग्रंकरहित कौनसा पत्र कौनसे ग्रंथसे सम्बन्ध रखता है श्रीर प्रत्येक ग्रंथका कितना कितना विषय इस प्रतिमें उपलब्ध है। दोनों ग्रंथ प्राकृत भाषामें गाथाबद्ध हैं श्रीर दोनोंमें वैद्यक, धातुवाद,ज्योतिष,मंत्रवाद तथा यंत्रवादका विषय भी है। धातुवाद श्रौर यंत्रवादका कथन करते हुए उनके जो प्रतिज्ञावाक्य त्रांकरहित पत्र पर दिये हुए हैं वे इस प्रकार हैं---

"कलिकाले चोजयरं घाउन्वायं पवक्लामि।" "धम्मविलासनिमित्तं जंताहियारं पवक्लामि।"

इस प्रंथप्रतिका 'योनिप्राभृत' ग्रन्थ धरसेनाचार्य-का बनाया हुन्त्रा नहीं है, बल्कि 'प्रश्नश्रवण' नामके मुनिका रचा हुन्त्रा है न्त्रीर वह भूतबलि तथा पुष्पदन्त नामके शिष्योंके लिये लिखा गया है; जैसा कि योनि-प्राभृतके १६वें पत्रके पहली न्त्रीर दूसरी तरफ़के निम्न याक्योंसे प्रकट है— "सिरिपच्हसवस्मुविका संसेवेशं च वासतंतं च।"६१६

इससे भी अधिक स्पष्ट इक्कीकृत योनिमाभृतिके अप्रित्स बिना अक्कके कोर-कोरें पत्र पर दी हुई है, और यह इस प्रकार है—

"ज्वरमृतशाकिनीमार्तवडं,

समस्तिनिमेत्तराखोत्पत्तिचोर्नि, विद्वजनचित्त-चमत्कारं, पंचमकालसर्वज्ञं, सर्वविद्या-धातुवादादि-विधानं, जनम्यवहारचन्द्रचन्द्रिकाचकोरम्, धायुर्वेद-रचितसमस्तयम्बं, प्ररमश्रवखमहामुन्ति-कूष्माविद्यनीमहा-देव्या उपदिष्टं (१थं), पुष्फदंतादि भृतविद्यशि (सि)व्य-हष्टिदायकं इत्थं (थं) भूतं योनिप्राभृतग्रंथं ॥॥॥

कितकाले सम्बग्हू जो जाग्रह जोशिपाहुदं गंथं। जत्य गद्यो तत्य गद्यो चउवगगहिद्विची होह

 $\times$   $\times$   $\times$ 

तावद् मिथ्याद्द (द) शां तेजो मन्त्रयन्त्रादिषु imes imes शृख्वन्ति (शृखंति) धीमतः

इति श्रीमहाग्रंथं योनिप्राभृतं श्रीपरहसवणसुनि-विरचितं समासं॥"

इस ऋवतरणपरसे प्रकृत योनिप्राभृतिके रचयिता

धरसेन ब्राचार्य न होकर 'प्रश्नभवरा' नामके कोई मुनि हैं, पुष्पदन्त तथा भूतविल् 🕽 उनके शिष्य है श्रीर यह मंथ उन शिष्योंको ज्ञानानन्दका दायक है-फिलतार्थ-रूपमें उनके लिये रचा गया है-इतना माल्म होनेके साथ साथ इस प्रंथके कुछ, दूसरे विशेषगोंका भी पता चलता है, जिनमें यह सूचित किया गया है कि 'यह ग्रंथ कृष्माडिणी महादेवीके द्वारा प्रश्नभवण मुनिको उपदिष्ट (ज्ञात) हुन्त्राहै, ज्वर-भूत-शाकिनीके लिये मार्तवड है, समस्त निमित्तशास्त्रोकी उत्पत्तिके लिये योनिभृत है, विद्वजनोंके चित्तके लिये चमत्काररूप 🐧 समस्त विद्या-श्रों तथा धातुवादादिके विधानको लिये हुए है, जन-व्यवहाररूपी चन्द्रमाकी चाँदनीके लिये चकोरके समान है, आयुर्वेदका पूरा सार है और पंचमकालके लिये सर्वज्ञतुलय है।' इस पिछली बातको पुष्ट करनेके लिये पुनः यहाँ तक लिखा है कि 'जो कोई योनिप्राभृतको जानता है वह 'कलिकालसर्वज' श्रीर 'चतुर्वर्गका श्रिधिष्ठाता' होता है।' साथही, यह भी सूचित किया है कि मंत्र यंत्रादिकोंमें मिध्यादृष्टियोंका तेज उसी वक्त तक कायम है जब तक कि लोग इस प्रंथको नहीं सुनते हैं-इससे परिचित नहीं होते हैं।

‡ यं भूतबिल ऋीर पुष्पदन्त नामके शिष्य कीन हैं ? इनका कोई विशेष परिचय मालूम नहीं है । पं० बेचरदासजीने इनके साथ 'लघु' विशेषण लगाया है, जो उन भूतबिल-पुष्पदन्तसे इनकी जुदायगीका सूचक है जो घरसेनाचार्यके शिष्य थे;परन्तु मूल परसे ऐसा कुळ उपलब्ध नहीं होता। यदि ये घरसेनाचार्य-के ही शिष्य हों तो 'प्रश्नश्रवण' मुनिको घरसेनका नामान्तर कहना होगा; परन्तु यह बात पंथ-प्रकृति परसे कुळ जीको लगती सी मालूम नहीं होती।

<sup>( )</sup> इस कोष्ठकके भीतरका पाठ मूल प्रतिका पाठ है, जो कि अशुद्ध है।

 <sup>×</sup> इस चिन्ह वाले स्थानका पाठ उपलब्ध नहीं

 च्यूट गया श्रथवा पत्रके फट जाने—पिस जाने

 श्रादिके कारण नष्ट हुआ जान पड़ता है।

े उक्त ग्रवतरणके बाद ही, उसी पत्र पर, इस ग्रंथ प्रतिके लिखे जानेका संवतादि दिया है, जो इस प्रकार है—

"संबद् १४८२ वर्षे शाके १४४० प्रवर्त ( वर्त ) माने दिखायन (चान) गते श्रीस्पें आवक्सासकृष्ण-पंचे तृतीयायां तिथी गो × × ज्ञातीय पं० नवासुत जीक्स विकितं"

इससे यह ग्रंथप्रति प्रायः ४१४ वर्षकी पुरानी लिखी हुई है श्रीर उसे नलासुत त्रीकम या 'टीकम' नामके किसी पंडितने लिखा है।

इसमें २०वें पत्र पर एक जगह यह वाक्य पाया जाता है—"योनिमामृते वासानां विकित्सा समाप्ता" जिससे मालूम होता है कि वहाँ पर योनिमाभृत्में वालकों की चिकित्सा समाप्त हुई है।

श्चव 'जगत्सुन्दरी-योगमाला' को लीजिये। यह ग्रंथ पं॰ हरिषेणका बनाया हुआ है, जैसा कि एक श्रङ्करहित पत्र पर दिये हुए उसके निम्न वाक्यसे प्रकट हैं—

"इति पंडित श्री इरिषेशेन मया योनिप्राभृताताभे स्वसमयपरसमयवैद्यकराञ्चलारं गृहीत्वा जगत्सुन्दरी योगमालाधिकारः विरचितः।"

यह प्रन्थ २०वें पत्रसे प्रारम्भ होता है, जिसकी पहली तरफका बिल्कुल अन्तिम भाग आरे दूसरी तरफ का कुछ भाग इस प्रकार है—

वायंति कम्बकरके मकोरहा वेहसवकेच ॥४२॥ धन्मत्यकाममोक्षं कम्हा मख्यांच होह चारोमा (गं)। तम्हा तस्स ठवावं साहिजं तं विसामेहि ॥ ४३ ॥ हारीय-गमा-स्सय-विजयसत्ये चवाकमाको ठ वोषा तहिक मासा भकेमि अवर्शुंद्री नाम ॥"

इसमें जगत्सुन्दरीयोगमालाके रचनेकी प्रतिश करते हुए स्रौर उसके रचनेका यह उद्देश्य बतलाते हुए कि धर्म-श्रर्थ-काम-मोज्ञकी सिद्धि चंकि श्रारोग्यसे होती है इसलिये उसका उपाय साध्य है ऋौर उसे इस ग्रंथ परसे जानना चाहिये. प्रंथकारने अपनी कुछ लघुता प्रकट की है श्रीर यह सूचित किया है कि वह हारीत, गर्ग और सुश्रुतके वैद्यक अन्थोंसे अनभिज्ञ है फिर भी योगाधार पर इस प्रंथकी रचना करता है। साथ ही,एक बात श्रीर भी प्रकट की है श्रीर वह यह कि 'उसे पाहड-ग्रंथ (योनिप्राभृत ) उपलब्ध नहीं है, जिसका उल्लेख "योनिप्राभुताबाभे" पदके द्वारा पूर्वोह्नेखित वाक्यमें भी किया है। इस योनिप्राभृत प्रंथको 'महिमाखेण विरद्यं' पदके द्वारा वह संभवतः उस 'श्रमिमानमेर' कविका बनाया हुआ सूचित करता है जिसे हेमचन्द्राचार्यने 'श्रभिमानचिह्न' के नामसे उल्लेखित किया है श्रीर जो भाषाके त्रिपष्टिलच्चरा मह पुराराका कर्ता 'खएड' उपनामसे भा श्रांकित 'पुष्पदन्त' नामका महाकवि हुआ है। इससे दो बातें पाई जाती हैं--या तो अभि-मानमेर (पुष्पदन्त) का भी बनाया हुआ कोई योनि-प्राभृत प्रंथ होना चाहिये, जिसका प० हरिषे एको पता था परन्तु वह उन्हें उपलब्ध नहीं हो सका था ऋौर या उनका यह लिखना ग़लत है, श्रीर किसी ग़लत सूचना पर श्रवलम्बित है। श्रस्तु।

श्रव इन प्रन्थोंके कुछ साङ्क पत्रोंपरसे उन पत्रोंमें वर्णित विषयकी जो सूची संकलित की गई है उसे पत्राङ्क

| तथा गाथा नम्बरके साथ, प्राकृतमें न देकर, हिन्दीमें |                        |                      |                  | नयनरोगाधिकार — २३०                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| नीचे दिया जाता है                                  |                        |                      |                  | व्रा <b>गारोगाधिकार — २३७</b>                        |
| पत्राङ्क                                           | विषय                   |                      | गाथा             | मुखरोगाभिकार — २४१                                   |
| १६                                                 | <b>हर्पचिकित्सा</b>    |                      | ६६ <b>–३७</b> १  | दन्तरोगाधिकार — २४४                                  |
|                                                    | विचर्विका चिकित्सा     |                      | ३८६              | गलरोगाधिकार — २५०                                    |
| રપ્ર                                               | घर्मप्रयोग             |                      | ***              | स्वरभेदाधिकार — २५२                                  |
| १३                                                 | श्चमृतगुटिका           |                      | <u>પ્ર</u> કૃપ્  | भूताधिकार — २ <b>५</b> ४                             |
|                                                    | शिवगुटिका              | <del></del> .        | પ્રશ્પ           | इनके अतिरिक्त सुभिन्न, दुर्भिन्न, सस्ता, महंग        |
| १७                                                 | विषहररा                |                      | પ્ર₹             | श्रीर मानसज्ञान वगैरहके भी श्रधिकार हैं। धातुवाद     |
| प्रायः नीचेके विषय जगस्युन्दरी योगमालाके हैं       |                        |                      | ते. <b>हैं</b> - | श्रीर यंत्रवाद-विषयक श्रधिकारीकी सूचना इससे पहले     |
| २१                                                 | प्रमेहाधिकार           | -                    | ¥3               | की जा चुकी है,जिसमें धातुवादको 'कक्किकासेचोजनरं'     |
|                                                    | मूत्र <b>चिकि</b> त्सा |                      | 33               | —कलिकालमें विस्मयकारक लिखा है, स्त्रीर यंत्रवादको    |
| २२                                                 | संततमतिसार             | -                    | ११३              | 'धम्मविद्यासिनिमित्तं'—धर्मकी दीप्ति-प्रभावनाका कारण |
|                                                    | पा <b>यडुरोगाधिकार</b> |                      | ११७              | बतलाया है । नीचे लिखे यंत्रोंका वर्णन प्रायः जग-     |
|                                                    | श्रामरोगाधिकार         | <del>-</del> .'      | १२१              | त्सुन्दरी-योगमालामें पाया जाता है                    |
|                                                    | शूलाधिकार              |                      | १२५              | १ विद्याधरवापि जंत्र                                 |
|                                                    | ्र<br>विसूचिकाधिकार    |                      | १२६              | २ विद्याधरीयंत्र                                     |
|                                                    | पवनरोगाधिकार           |                      | १३७              | ३ वायुयंत्र                                          |
|                                                    | <b>छर्दिश्र</b> धिकार  |                      | १४१              | ४ गंगायंत्र                                          |
| २३                                                 | तृष्णाधिकार            | -                    | १४६              | ५ ऐरावरा यंत्र                                       |
|                                                    | <b>श्चरु</b> च्याधिकार | - <del>Colonia</del> | १५१              | ६ भेरुएड यंत्र                                       |
|                                                    | <b>इ</b> र्थाधिकार     |                      | ૧૫૫              | ७ राजाम्युदय यंत्र                                   |
|                                                    | हिकाधिकार              |                      | १५६              | ८ गतप्रत्यागत यंत्र                                  |
|                                                    | कासाधिकार              |                      | १६७              | ६ बाग्रगंगायंत्र                                     |
|                                                    | कुष्ठाधिकार            |                      | १७५              | १० जलदुर्गभयानक यंत्र                                |
| २४                                                 | शिरोरोगाधिकार          |                      | 338              | ११ उरयागारो पक्खि भ० महायंत्र                        |
|                                                    | श्रवगाधिकार            |                      | २०६              | १२ हंसभ्रवा यंत्र                                    |
|                                                    | रवासरोगाधिकार          |                      | २१४              | १३ विद्याधरीनृत्य यंत्र                              |
|                                                    | वरुण(व्रणः?)श्रधिकार   |                      | २१८              | १४ मेघनादभ्रमण्वर्त यंत्र                            |
| રપ્                                                | भगंदराधिकार            |                      | રરપ્ર            | १५ पांडवामली यंत्र                                   |

इन ग्रंथोंमें जो मंत्रवाद है उसके एक मंत्रका नमूना इस प्रकार है—

"भों नमी मगवते पार्श्वस्त्राच चंद्रहासेन सक्षेत्र गर्दमस्य सिरं बिदय बिदय दुष्टनचं हन हन खूतां हन हन जालामदेमं हन हन गंदमासा हन हन विद्र्षि हन हन विष्कोटक्सवान् हन हन फट्स्वाहा।"

मंथप्रतिके कुल कितने पत्रे हैं स्त्रीर उनकी लम्बाई-चौड़ाई क्या है, यह उक्त नोटों परसे मालूम नहीं हो सका, स्त्रीर न यही मालूम हो सका है कि 'योनिप्राभृत' मंथकी गाथासंख्या क्या है। हाँ, ऊपर १६वें पत्रका जो स्त्रंश उद्धृत किया है उसकी स्नत्निम पंक्तिके सामने ६१६ का स्नंक दिया है, उससे ऐसा ध्वनित होता है कि शायद यहीं इस प्रन्थकी गाथा संख्या हो। परन्तु स्नभी निश्चवपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार यह दोनों प्रंथोंका संज्ञित परिचय है। विशेष-परिचयके लिये पूरी प्रंथप्रतिको खूब छान-बीनके साथ देखने की जरूरत है—उसी परसे यह मालूम हो सकेगा कि कौन प्रंथ पूरा है श्रीर कौन श्रधूरा। यह प्रन्थप्रति बहुत जीर्ण-शीर्ण है श्रातः इसकी श्रव्छे सावधान लेखकसे शीघ्र ही कापी कराई जानी चाहिये, जिससे जो कुछ भी श्रवशिष्ट है उसकी रज्ञा हो सके। मेरी रायमें सबसे श्रव्छा तरीका फोटो लेलेने का है, इससे जाँचनेवालोंके लिये लिपि श्रादिकी सब स्थिति एक साथ सामने श्राजाती है।

हाँ, एक बात यहाँ ऋौर भी प्रकट कर देने की है, ऋौर वह यह कि जब १६वें पत्र पर संख्याङ्क १६ तथा

२०वें पत्र पर संख्याङ्क २० पड़ा हुआ है और १६वें पत्र पर जिस 'बालतंत्र' के कथनका उन्नेख है उसकी समाप्ति २०वें पत्र पर "योनिप्राभृते वाबानां चिकित्सा समाज्ञा" वाक्यके द्वारा सूचित की गई है तथा २०वें पत्रसे ही दूसरे ग्रंथ 'जगत्सुन्दरीयोगमाला' का प्रारम्भ हुआ है, तव योनिप्राभृतकी समाप्तिका सूचक वह हक्षीकृत-वाला अन्तिम पत्र बिना संख्याङ्क कैसे है, यह बात कुछ समममें नहीं आती ! हो सकता है कि उसे अंक-रहित नोट करनेमें कुछ गलती हुई हो स्प्रौर उसका वह श्रवतरण २०वें पत्रकी पूर्व पीठका ही भाग हो। परन्तु उस हालतमें यह प्रश्न पैदा होता है कि जब उत्तर पीठ परसे जगत्सुन्दरी योगमालाकी कुछ गाथाएँ उद्घृत की गई हैं श्रीर उनपर गाथात्रोंके ४० स्रादि नम्बर पड़े हुए हैं तब पूर्ववर्ती गाथाश्चोंके लिये उस पत्र पर श्चौर कौनसा स्थान श्रवशिष्ट होगा । मूल प्रन्थप्रतिको देखे बिना इन सब बातों का ठीक समाधान नहीं हो सकता। स्राशा है प्रो० ए० एन० उपाध्यायजी किसी समय उक्त प्रतिको देखकर उस पर विशेष प्रकाश डालने की कृपा करेंगे, ऋौर यदि हो सके तो प्रंथप्रतिको मेरे पास भिजवाकर मुक्ते श्चनुगृहीत करेंगे । उस समय मैं इसकी रेही-सही बातों पर पूरा प्रकाश डाल नेका यस्न करूँगा। खेद है कि हमारी ब्रसावधानी ब्रौर ब्रानोखी श्रुतभक्तिके प्रतापसे हमारे ग्रंथोंकी ऐसी दुर्दशा हो रही है ! श्रीर किसीको भी उनके उद्धारकी चिन्ता नहीं है !! वीर-सेवा-मन्दिर, सरसावा,

ता० १४-६-१६३६



िले -- अयोध्याप्रसाद गोयलीय

### **AND THE PROPERTY OF THE PROPE**

(२२)

महात्मा ईसा बैठे हुए दीन-दुखी और पतित प्राणियोंके उत्थानका उपाय सोच रहे थे कि उनके कुछ अनुयायी एक स्त्रीको पकड़े हुए लाए और बोले-- "प्रभु ! इसने व्यभिचार जैसा निद्य कर्म किया है। इसलिये इसके पत्थर मार मार कर प्राण् लेने चाहियें।" महात्मा ईसाने अपने अनया-इयोंका यह निर्णय सुना तो उनका दयालु हृदय भर श्राया, वे रूँधे हुए कंठ से बोले—'श्रापमेंसे जिस ने यह निद्य कर्म न किया हो, वही इसके पत्थर मारे।" महात्मा ईसाका श्रादेश सुना तो मानो शरीरको लकवा मार गया। नेत्र जमीनमें गड़ेके गड़े रह गये। उनमें एक भी ऐसा नहीं था, जिसके पर-स्रीके प्रति कुविचार स्वप्नमें भी उत्पन्न न हुए हों। सारे श्रनुयायी उस स्त्रीको पकड़े हुए मुँह लटकाये खड़े रहे। तब महात्मा ईसाने कह्णा भरे स्वरमें कहा-"मुमुद्धश्रो ! पतितों, दुराचारियों श्रौर कुमार्गरतोंको प्रेमपूर्वक उनकी भूल सुभाश्रो वे तुम्हारी दयाके पात्र हैं । श्रीरोंके दोष देखनेसे पूर्व अपनी तरफ भी देख लेना चाहिये।"

(२३)

"प्रभूक्या मुक्ते दीन्तित नहीं किया जायगा" "नहीं।"

"इसका कारण ?"

"यही कि तुम अज्ञात पुत्र हो।"

"फिर इसका कोई उपाय ?"

"केवल अपने पिताका परिचय कराने पर दीचित हो सकोगे।"

"दीचित हो सकूंगा! किन्तु पिताका परिचय कराने पर!! झोह!!! मैंने तो उन्हें आजतक नहीं देखा भगवान्! दीनबन्धु! क्या पित्र-हीनको धर्म रत होनेका अधिकार नहीं है ? सुना है धर्म-का द्वार तो सभी शरणागत प्राणियों के लिये खुला हुआ है।"

"वत्स ! तुम्हारा कथन सत्य है । किन्तु तुम श्रभी सुकुमार हो, इसिलये तुम्हें दीिच्चत करनेसे पूर्व उनकी सम्मतिकी श्रावश्यकता है।

१५ वर्षका बालक निरुत्तर हो गया। उसके फूलसे गुलाबी कपोल मुर्फी जैसे गये। सरक्ष नेत्रोंके नीचे निराशाकी एक रेखा-सी खिंच गई और स्वच्छ उन्नत ललाट पर पसीनेकी बून्द मलक आई। उसका उत्साह भंग हो गया। घर लौट कर वह अपराधीकी तरह द्वींजेसे लग कर खड़ा हो गया। उसकी स्नेहमयी माँ पुत्र का मुर्फाया हुआ चेहरा देख सिर पर प्यारसे हाथ फेरते हुए बोली—"क्यों मुन्ने क्या दीन्तित नहीं हुए?"

''नहीं।"

''क्यों ?"

"वे कहते हैं पिताकी अनुमति दिलाओ।"

माँ ने सुना तो कलेजा थाम कर रह गई। उसका पापमय जीवन बाइस्कोपकी तरह नेत्रों के सामने त्रागया। वह नहीं चाहती थी कि इस सरल हृदय बालकको पापका नाम भी मालूम होने पाए। इसलिये उसके होश सम्हालनेसे पूर्वही वह त्रपना सुधार कर चुकी थी। उसे अपने पुत्रका भविष्य उज्ज्वल करना था। अतः वह बोली—

"जान्नो बेटा! कहना जिस समय मैं उत्पन्न हुन्ना था मेरे त्र्यनेक पिता थे, उन सबकी त्र्यनु-मति प्राप्त करना त्र्यसम्भव है।"

बालक सब कुछ समक गया। किन्तु उसे अपने लक्षका ध्यान था। दौड़ा हुआ आचार्यके पास गया और एक सांसमें माँका सन्देश कह सुनाया।

श्राचार्य गद्गद् कठसे वोले—"वत्स ! परीचा हो चुकी। तू सत्यवादी है इसलिये आ, तू धर्ममें दीन्नित होनेका स्वत्स्य अधिकारी है।

कुछ कुल जाति-गर्वोन्मत्त भक्त स्त्राचार्यके इस कार्यकी स्त्रालोचना करने लगे। भला एक वेश्या-पुत्र स्त्रीर वह धर्ममें दीचित किया जाए। स्रसम्भव है, ऐसा कभी न हो सकेगा।

त्तमाशील प्रभु उनके मनोभाव ताड गये। बोले— 'बिचारशील सज्जनों! पापीसे घृणा न करके उसके पापसे घृणा करनी चाहिये। मानव जीवनमें भूल हो जाना सम्भव है। पापी मनुष्यका प्राय-श्चित द्वारा उद्धार हो सकता है। किन्तु जो जान बूभ कर पाप कर्ममें लिप्त हैं, श्चपना मायावी रूप बना कर लोगोंको घोका देते हैं, एक पापको खुपानेके लिये जो श्चनेक पाप करते हैं; उनका उद्धार होना कठिन है। जब धर्म पनित-पावन कहलाता है, तब एक वेश्याका भी उसके सेवन करनेसे कल्याण क्यों नहीं हो सकता? फिर यह तो वेश्या-पुत्र है, इसने तो कोई पाप किया भी नहीं। पाप यदि किया भी है तो इसकी माताने किया है। उसका दण्ड इसे क्यों?"

श्राचार्यकी वाणीमें जादूथा, सबने प्रेम वि-भोर होकर श्रज्ञात-पुत्रको गलेसे लगा लिया।

( 28)

किसी पुस्तकमें पढ़ा था कि, अमुक देशकी जेलमें एक क़ैदी जेलरके प्रति विद्रोहकी भावना रखने लगा। वह जेलरकी नाक-कान काटनेकी तजवीज सोच रहा था कि जेलरने उसे बलाया श्रौर कमरा बन्द करके उससे श्रपनी हजामत बनवानी शुरू करदी। हजामत बनवा चकने पर जेलरने कहा-"कमरा बन्द है ऐसे मौक्रे पर तुम मेरी नाक कान काटने वाली श्रमिलाषा भी पूरी करलो, मैं कृसम खाता हूँ कि यह बात मैं किसीसे न कहूँगा ।" जेलर श्रीर भी कुछ शायद कहता मगर उसकी गईन पर टप टप गिरने वाले श्रांसुत्रोंने उसे चौका दिया। वह क़ैदीका हाथ अपने हाथोंमें लेकर अत्यन्त स्नेहभरे स्वरमें बोला- "क्यों भाई! क्या मेरी बातसे तुम्हारे कोमल हृदयको आघात पहुँचा ! मुक्ते माफ करो मैंने ग़लतीसे तुम्हें तकलीफ पहुँचाई"। श्रभागा क़ैदी सुबक सुबक कर जेलरके पावोंमें पड़ा रो रहा था, जेलरके प्रेम, विश्वास श्रीर चमा भावके आगे उसकी विद्रोहाग्नि बुक्त चुकी थी । वह श्राँखोंकी राह श्रपने हृदयकी मनोवेदना व्यक्त कर रहा था।



# सिद्धसेन दिवाकर

[ं से॰--पं॰ रतनस्नास संघवी, न्यायतीर्थ-विशारदं]े

#### पाकथन

ये दोनों ही जैनधर्म श्रीर जैन-साहित्यके महान् प्रभावक महात्मा श्रीर उच्च कोटिके गंभीर विद्वान् श्राचार्य हो गये हैं। इनके साहित्यका श्रीर रंचना शैली-का जैन-साहित्य पर एवं पश्चात्वर्ती साहित्यकार श्राचार्यों पर महान् श्रीर श्रामट प्रभाव पड़ा है। वैदिक साहित्यमं कुमारिलभइ, शंकराचार्य श्रीर उदयनाचार्य एवं वाच-स्पति मिश्रका जो स्थान है प्रायः चही स्थान श्रीर वैसा ही सम्मान इन दोंनों श्राचार्योंका जैनसाहित्यकी दृश्मिं सम्मान चाहिये। जैनन्याय-साहित्यके दोनों ही श्रादि स्रोत हैं। इनके प्रादुर्भावके पूर्वका जैनन्यायका एक भी प्रंथ उपलब्ध नही होता है। इसलिये भगवान् महा-वीरस्वामीके सूद्म श्रीर गहन सिद्धान्तोंके थे प्रचारक, प्रतिष्ठापक श्रीर संरक्षक माने जाते हैं तथा कहे जाते हैं।

स्वामी समन्तमद्ग दिगम्बर सप्रदायमें हुए हैं श्रीर सिद्धसेन दिवाकर श्वेताम्बर संप्रदायमें । यद्यपि कुछ विद्वानोंकी धारणा है कि सिद्धसेन दिवाकर भी दिगम्बर संप्रदायमें ही हुए हैं; किन्तु ऋधिकांश विद्वान् इनके साहिस्यके गंभीर विश्लेषणके ऋाधारसे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये श्वेताम्बरीय झाचार्य ही हैं। लेकिन यह सस्य है कि सिद्ध सेन दिवाकर दोनों ही संप्रदायों में छत्यन्त पूज्य दृष्टिसे देखे जाते हैं। हरिवंशपुराणके कर्त्ता श्री जिनसेन ऋीर ऋादिपुराणके रचयिता आचार्य जिनसेन एवं पद्मप्रम्, शिवकोटि और कल्याणकीर्ति आदि दिगम्बर झाचार्य इन्हें गौरवपूर्ण रीलिसे स्मरण करते हैं। भट्ट अकलंकदेव तो इनके बचनोंको ऋपने झमर ग्रंथों में प्रमाण रूपसे उद्धृत करते हुए दिखाई देते हैं।

दोनों ही श्राचार्यों के जीवन, साहित्य श्रीर कार्य-शैलीमें श्राबुत समानता प्रतीत होती है। दोनों ही खुति-कार श्रीर श्राद्य न्यायाचार्य माने जाते हैं। इस लेखका विषय 'सिद्धसेन दिवाकर' है, श्रातः पाठकोसे स्वामी समन्तमद्रके विषयमें भद्धेय परिडत जुगलकिशोरजी मुख्तार सम्पादक 'श्रानेकान्त' द्वारा लिखित 'स्वामी समन्तमद्र' नामक पुस्तकको श्राथवा माणिक बन्द्र प्रनथ- मालामें प्रकाशित रत्नकरपडआवकाचारकी प्रस्तावनाके समन्तभद्र-विषयक श्रंशको देखनेका श्रमुरोधकर मूल विषय पर श्राता हूँ।

### साहित्य-सेवा

सिद्धसेन नामके अनेक आचार्य जैनसमाजमें हो गये हैं; किन्तु यहाँ पर बुद्धबादी आचार्यके शिष्य और श्वेताम्बरीय जैनन्यायके आदि-प्रतिष्ठापक, महाकवि, अजेयवादी, गंभीर वाम्मी और दिवाकर पदवींसे विभूष्ति "सिद्धसेन" से ही तात्पर्य है । ये आपने समयके 'युगप्रधान—युग निर्माता' आचार्य थे। इनके समय सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद है; किन्तु माना यह जाता है कि ये विक्रमकी तीसरी-चौथी-पाँचवीं श्रताब्दिके बीच में हुए होंगे। साहित्य-चेत्रमें ये सचमुच ही प्रकाश-स्तम्भ (Light-House) के समान ही हैं।

जैन-न्यायके स्वरूपकी जो मर्यादा इन्होंने स्थापित की श्रीर जो न्याय-पारिभाषिक शब्दोंकी परिभाषा स्थिर की उसीके श्राधार परसे—उसी शैलीका श्रनु-करण करते हुए—पश्चात्-वर्ती सभी श्वेताम्बर श्राचार्यों ने श्रर्थात् हरिभद्रस्रि, मल्लवादी, सिंह स्माश्रमण, तर्क-पंचानन श्रभयदेवस्रि, वादी देवस्रि, श्राचार्य हेमचन्द्र श्रीर उपाध्याय यशोविजय श्रादि प्रौद एवं वाम्मी-जैन नैयायिकोंने उच्चकोटिके जैन-न्याय-ग्रंथोंका निर्माण करके जैनदर्शनरूप दुर्गको ऐसा श्राजेय बना दिया कि जिससे श्रन्य दार्शनिकोंरूप प्रवल श्राकांताश्रों द्वारा भीषण श्राक्षमण श्रीर प्रचंड प्रहार करने पर भी इस जैनदर्शनरूपी दुर्गको जरा भी हानि नहीं पहुँच सकी।

स्राचार्य सिद्धसेन दिवाकरने प्रमाणवादके प्रस्फुटन के लिये 'न्यायावतार' की स्रोर ऋनेकान्तवाद एवं नयवादके विशदीकरणके लिये 'सम्मति तर्क' की रचना की। न्यायावतारमें केवल ३२ श्लोक हैं, जो कि 'अनु-ष्ट्रप्' छन्दमें संगुंफित हैं। यही श्वेताम्बर जैनन्यायका श्रादि ब्रन्थ माना जाता है। इसमें प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, प्रत्यन्त, परोन्न, श्रानुमान, शान्द, पन्न, हेतु, दृष्टान्त, दृष्ण श्रादि एवं इन सम्बन्धी तदाभास तथा नय श्रीर स्याद्वादका संबंध श्रादि विषयी पर जैनमतानुकुल पद्धतिसे, दार्शनिक संघर्षका ध्यान रखते हुए, जो विवेचना की गई है, श्रीर जैन न्यायरूप गंभीर समुद्रको जो मर्यादा ऋौर परिधि स्थापित की गई है, उसको उल्लंघन करनेका श्राज दिन तक कोई भी जैन नैयायिक साहस नहीं कर सका है। यदापि पीछेके विद्वान जैन नैयायिकोंने श्रपने श्रमर प्रंथोंमें इतर-दर्शनोंके सिद्धान्तोंका न्याय-शैलीसे विश्लेषण करते हुए बड़ा ही सुन्दर श्रीर स्तुत्य बौद्धिक-च्यायामका प्रदर्शन किया है। किन्त यह सब श्राचार्य सिद्धसेन दिवाकरके द्वारा बताये हुए मार्गका अवलम्बन करके ही किया गया है।

'सन्मित तर्क' इनकी प्राकृत-कृति है। यह भी पय प्रथ है। इसका प्रत्येक छंद (उर्फ गाथा) आर्था है और यह तीन कांडोंमें विभाजित है। प्राचीन कालसे लगाकर अठारहवीं शताब्दि तकके उपलब्ध सभी पद्य-मय प्राकृत प्रन्थ प्रायः इसी ''आर्या'' छंदमें रचे हुए देखे जाते हैं। यद्यपि कुछ प्रन्थ अनुष्टुप् और उपजाति छंदोंमें भी पाये जाते हैं किन्तु प्राकृत पद्य-साहित्यका अधिकांश भाग 'आर्या' में ही उपलब्ध है।

सन्मति-तर्कके तीनों कांडोंमें क्रमशः ५४, ४३, क्रीर ६६ के हिसाबसे कुल १६६ गाथाएँ हैं। प्रथम कांडमें नय, व्यंजनपर्याय, ऋर्यपर्याय, नयका सम्यक्त्व और मिध्यात्व, जीव श्रीर पुद्गल का कथंचित् भेदाभेद, नयभेदोंकी भिन्नता श्रीर श्रभिन्नता श्रादि विपकों पर

विवेचना की गई है। दूसरे कांडमें दर्शन श्रीर ज्ञान पर ऊहापोह किया गया है। इसमें श्रागमोक्त क्रमवाद, सहवाद, श्रीर श्रमेदवादकी गंभीर एवं युक्तियुक्त मीमांसा है। श्रन्तमें प्रवल प्रमाणोंके श्राधारसे 'केवलज्ञान श्रीर केवल दर्शन एक ही उपयोगस्प है' इस श्रमेदवादको ही तर्कसंगत श्रीर प्रामाशिक सिद्ध किया है। तीसरे कांडमें सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, एक ही वस्तुमें श्रस्तित्व श्रादिकी सिद्धि, श्रमेकांतकी व्यापकता, उत्पत्तिनाश स्थिति-चर्चा, श्रात्माके विषयमें नास्तित्व श्रादि व नयोंका मिथ्यात्व श्रीर श्रस्तित्व श्रादि व पद्धोंका सम्यक्व, प्रमेयमें श्रमेकान्त दृष्टि श्रादि श्रादि गृददार्शनिक बातों पर श्रच्छा स्वतंत्र श्रीर प्रशस्त विवेचन किया गया है।

#### भन्य ग्रंथ

कहा जाता है कि इन्होंने ३२ द्वातिशिकाश्चोंकी भी रचना की थी। किन्तु वर्तमानमें केवल २२ द्वातिशिकाएँ (चतीसियाँ) ही पाई जाती हैं। जिनकी पद्यसंख्या ७०४ के स्थान पर ६६५ ही हैं। इन बतीसियाँ पर दृष्टि पात करनेसे पता चलता है कि सिद्धसेनयुग एक वादिववादमय संघर्षयुग था। प्रत्येक संप्रदायके विद्वान् श्रपने श्रपने मतकी पृष्टिके लिये न्याय शैलीका ही श्रानुकरण किया करते थे। सिद्धसेन-युग तक भारतीय सभी दर्शनोंके न्यायग्रन्थोंका निर्माण हो चुका था। बौद्ध-न्याय-साहित्य श्रीर वैदिक न्यायमाहित्य काफी विकासको प्राप्त हो चुका था।

तत्कालीन परिस्थिति बतलाती है कि उस समयमें न्याय-प्रमाण चर्चा श्रौर मुख्यतः परार्थानुमान चर्चा पर विशेष वाद विवाद होता था । संस्कृत-भाषामें, गद्य तथा पद्यमें स्वपद्ममंडन श्रौर परपद्मखंडनको रचनाएँ ही उस समयकी विद्वत्ताका प्रदर्शन था।

चंकि सिद्धसेन दिवाकर जातिसे ब्राह्मण थे; श्रतः उपनिषदों श्रीर वैदिक दर्शन अंथोंका इन्हें मौलिक श्रीर गंभीर ज्ञान था;जैसाकि इनके द्वारा रचित प्रत्येक दर्शनकी बतीसीसे पता चलता है। बौद्ध श्रीर जैन-साहित्यका भी इन्होंने तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था श्रीर प्राकृत भाषापर भी इनका पूर्ण श्रिधिकार था, ऐसा मालुम होता है।

सिद्धसेन दिवाकर जैनसमाजमें "स्तुतिकार" के रूपसे विख्यात हैं; इसका कारण यही है कि इनकी उपलब्ध वतीसियों से अवतीसियों स्तुति-म्रात्मक हैं। इन स्तुति-स्वरूप वतीसियों में वे भगवान महाबीर स्वामी-के भक्तिवर्णनके वहाने उनके तत्वज्ञानकी भ्रीर चरित्रकी गंभीर तथा उचकोटिकी मीमांसा करते हुए देखे जाते हैं। मालूम होता है कि भगवान महावीर स्वामीके तत्त्वज्ञानका दृदयमाही स्रथ्ययन ही इन्हें वैदिक दर्शनसे जैन-दर्शनमें खींच लाया है। भगवान महावीर स्वामीके तत्त्वज्ञान पर ये इतने मुग्ध श्रीर संतुष्ट हुए कि इनके मुखसे श्रपने झाप ही चमत्कारपूर्ण श्रगाध श्रदामय श्रीर भक्ति-रसभरी वतीसियाँ यनती चली गई। रचयिताके प्रीद पांहित्यके कारण उनमें भगवान महावीर स्वामीके उत्ह्रष्ट तत्त्वज्ञानका मुन्दर समावेश श्रीर स्तुत्य संकलन हो गया है।

प्राप्त बतीनियों में कहीं कहीं पर हास्य रमका पुट भी पाया जाता है, इससे पता चलता है कि सिद्धसेन दिवाकर प्रकृतिसं प्रभुक्त और हास्यप्रिय होंगे। इनकी बतीसियों में से दो बतीनियाँ (वादोपनिपद् द्वातिशिका और वाददातिशिका) वाद-विवाद-संबंधी हैं। एक बतीसी किसी राजाके विषयमें भी बनाई हुई देखी जाती है, जिससे अनुमान किया जासकता है कि सिद्धसेन

दिवाकरको राजसभाश्रों में भी बाद विवादक लिये— जैनधर्मको श्रेष्ठ सिद्ध करनेके लिये—जाना पड़ा होगा। इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली इनकी कृतियोंको देखने से पंता चलता है कि ये बाद-विवाद-कलामें कुशल श्रीर कुशाम बुद्धिशील होंगे। इनकी वर्णनशैली यह प्रमाणित करती है कि मानों ये श्रनुभूत बातोंका ही वर्णन कर रहे हों।

इनके सम्यक्त अद्धा के दृष्टिको एते यह कहा जा सकता है कि ये पूरी तरहसे जैनधर्मके रंगमें रंग गये थे। वैदिक मान्यता श्रोंको जैनधर्मकी श्रपेचा हीन कोटिकी समस्तने लगे थे। इसका प्रमाण यह है कि स्वपच्च श्रीर परपच्चकी विवेचना करते समय परपच्चकी किसी किसी प्रवल तर्क संगत बातको भी निर्वल तर्कों के श्राधारसे खंडन करते चले जाते हैं; जब कि स्वपच्चकी किसी तर्क-श्रसंगत बातको भी श्रद्धाके श्राधार पर सिद्ध करनेका प्रवास करते हैं #।

श्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचित एवं उप-लंब्ध २२ बतीसियोंमें से ७ तो स्तुति-श्रात्मक हैं, दो समीद्धात्मक श्रीर शेष १३ दार्शनिक एवं वस्तु-चर्चा-त्मक हैं।

बतीसियोंकी भाषा, भाव, छंद, अलंकार, रीति और रसकी दृष्टिसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि आचार्य सिद्धसेन दिवाकरकी प्रतिभा और शक्ति मौलिक तथा अनन्य विद्वता-सूचक थी। स्तुत्यात्मक बतीसियोंमें से ६ तो भगवान् महावीर स्वामी संबंधी हैं और एक किसी राजा संबंधी। समीज्ञात्मकमें जल्प आदि वाद-कथाकी मीमांसा की गई है। दार्शनिक बतीसियोंमें

\* अच्छा, होता यदि इस विषयका एक आध उदाहरण भी साथमें उपस्थित कर दिया जाता। —सम्पादक

न्याय, सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, श्राजीवक श्रीर वेदान्त दर्शनों में से प्रत्येक दर्शन पर एक एक स्वतंत्र बतीसी लिखी गई है। मीमांसक-दर्शन-संबंधी कोई बतीसी उप-लब्ध नहीं है, इससे अनुमान किया जा सकता है कि नष्ट शेष बतीसियोमेंसे मीमांसक-बतीसी भी एक होगी। छः बतीसियोंमें विशुद्ध रूपसे जैन दर्शनका वर्णन किया गया है। यो तो सभी बतीसियोंमें मिलाकर लगमग १७ प्रकारके छंदोंका उपयोग किया गया है; किन्तु अधिकांश श्लोकोंकी रचना 'ब्रानुष्ट्यू' छन्दमें ही की गई है। इनकी ये कृतियाँ बतलाती है कि षट् दर्शनों पर इनका ऋगाध श्रिषिकार था। इन कृतियोसे जैन-साहित्यकी रचना पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। प्रायः संपूर्ण जैन संप्रदायमें षट्-दर्शनोंका पठन-पाठन श्रीर इन दर्शनोंकी न्याय-शैलीसे खंडन-प्रणाली इन कृतियोंको देखकर ही प्रारंभ हुई जान पड़ती है। चूंकि सिद्धसेन दिवाकरसे पूर्व रचित श्वे॰ जैन साहित्यमें षठ-दर्शनोंके संबंधमें नहीं कुछके बराबर ही विवेचना पाई जाती है, श्रतः यह निस्संकीच रूपसे कहा जा सकता है कि श्वे० जैन समाजमें पट्-दर्शनीके पठन-पाठनकी प्रणाली श्रीर इन संबंधी विवेचना करनेका श्रेय ऋाचार्य सिद्धसेन दिवाकरको ही प्राप्त है । इस दृष्टिसे जैनसमाज पर इन श्राचार्यका कितना मारी उपकार है--इसकी पाठक स्वयं कल्पना कर सकते हैं।

#### अन्य आचार्योकी अद्धांजलियाँ

पीछे के सभी आचार्योंने सिद्धसेन दिवाकरको अपने अपने मन्धोंमें अत्यन्त आदर पूर्वक स्मरण किया है। इनके पद्योंको अपने मन्तव्यकी पुष्टिके लिये अनेक बड़े बड़े समर्थ आचार्यों तकने अपने प्रधोंमें प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किया है। इनके प्रति आदर बुद्धिके थोड़ेसे उदाहरण निम्न प्रकारसे हैं:—

श्चाटधी शताब्दिके महान् मेधावी, मौलिक साहित्य-कार श्रीर विशेष साहित्यिक युगके निर्माता श्चाचार्य हरिमद्रस्रि "पंच वस्तुक" ग्रंथमें लिखते हैं— "सुश्चकेविक्या जच्चो अविद्यं— ग्रायरियसिद्धसेवोच सम्माईष पृष्टिश्वससेवं। द्सम-विसा-विद्यागर कम्यक्तवाची तदक्लेवं॥"

—पंचवस्तुक, गाथा १०४८

श्रर्थात्—दुःषम काल नामक पंचम श्रारा रूपी रात्रिके लिये सूर्य समान, प्रतिष्ठित यशवाले, श्रुतकेवली समान श्राचार्य सिद्धसेनदिवाकरने 'सम्मति-तर्क' में कहा है।

हरिभद्र रचित इस गाथामें 'सूर्य' श्रीर 'श्रुतकेवली' विशोषण बतला रहे हैं कि १४४४ ग्रंथोंके रचयिता श्राचार्य हरिभद्र सूरि सिद्धसेन दिवाकरको किस दृष्टि से देखते थे।

वारहवीं शताब्दिके प्रौढ़ जैन न्यायाचार्य वादिदेव-सूरि अपने समुद्र समान विशाल आहेर गंभीर प्रंथराज 'स्याद्वाद-रत्नाफर' में इस प्रकार श्रद्धांजिल समर्पण करते हैं:—

> श्रीसिद्धसेन-हरिभद्रमुखाः प्रसिद्धाः । ते स्रवो मयि भवन्तु कृतप्रसादाः ॥ येषां विमृत्य सततं विविधान् निर्वधान् । शास्त्रं विकीर्षति ततु प्रतिमोऽपि मादक् ॥

श्चर्यात्—श्री सिद्धसेन श्चौर हिर्भद्र जैसे प्रमुख श्चाचार्य मुक्त पर प्रसन्न हों, जिनके विविध प्रंथोंका सतत मनन करके मेरे जैसा श्चल्प बुद्धि भी शास्त्र रचनेकी इच्छा करता है।

श्लेष श्रीर रूपक-श्रलंकारके साथ मुनि रत्नसूरि श्रपने बारह हज़ार श्लोक प्रमाण महान् काव्य 'श्रमम-चरित्र' में लिखते हैं:—

#### उदितोऽर्द्रम्मसम्बोग्नि सिद्धसेनदिवास्तः। चित्रं गोनिः चित्री सद्दे सविदासपुरमधा ॥

ऋर्यात्—सिद्धतेनरूपी दिवाकर (सूर्य) के ऋर्डन्मत (जैनधर्म) रूपी आकाशमें उदय होने पर उन की गो (किरण और वाणी दोनों ऋर्य) से पृथ्वी पर कविराज (शेष किव और बृहस्पति—दोनों ऋर्य) की और बुध (बुद्धिमान और बुध ग्रह—दोनों ऋर्य) की कित लिंग्जत हो गई।

यहाँ पर "दिवाकर, किरण, बृहस्पति श्रीर बुध" के साथ तुलना करके उनकी श्रगाध विद्वताके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है।

प्रभाचन्द्रस्रि श्रपने प्रभावक चरित्रमें लिखते हैं , कि:—

#### स्फुरन्ति वादिखयोताः साम्प्रतं दश्चिया पथे । नृनमस्तंगतः वादी सिद्धसेनो दिवाकरः॥

भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्यके श्रस्त हो जाने पर खदोत श्रर्थात् जुगनु बहुत चमका करते हैं। उसी तरहसे यहाँ पर भी रूपक-श्रलंकारमें कल्पनाकी गई है कि 'दिख्या पथमें श्राजकल वादीरूपी खद्योत बहुत चमकने लगे हैं। इससे मालूम होता है कि सिद्धसेन रूपी सूर्य श्रस्त हो गया है।' यहाँ पर भी सिद्धसेन श्राचार्यको सूर्यकी उपमा दी गई है।

विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिके प्रथम चरणमें होने वाले मुनि श्री प्रद्युम्नस्रि 'संद्येपसमरादित्य' में लिखते हैं कि—

#### तमः स्तोमं स इन्तु श्रीसिद्धसेनदिवाद्यः । यस्योदये स्थितं मुकैरख्कैरिव वादिशिः ॥

श्रयात्—श्रीसिद्धसेनदिवाकर श्रशानरूपी श्रथकार के समूहको नष्ट करें। जिन सूर्य समान सिद्धसेनके उदय होने पर प्रकाशमें नहीं रहने वाले वादी रूपी उल्ल चुपचाप बैठ गये।

साढ़े तीन करोड़ क्लोक प्रमाण साहित्यके रचयिता साहित्यके प्रत्येक अंगकी पुष्टि करने वाले, कलिकाल सर्वज्ञकी उपाधि वाले आचार्य हेमचन्द्र अपनी अयोग व्यवखेदिका नामक बतीसीके तीसरे क्लोकमें लिखते हैं:—

> क सिद्धसेनस्तुतयो महार्थाः, प्रशिचितासापकता क चैषा। तथापि यूथाधिपतेः पथस्थः, स्स्रस्तद्गतिस्तस्य शिद्धनं शोच्यः॥

त्रर्थात्—कहाँ तो गंभीर श्रर्थ वाली श्राचार्य सिद्धसेन दिवाकरकी स्तुतियाँ श्रीर कहाँ श्रशिद्धित-श्रालाप वाली मेरी यह रचना फिर भी जिस प्रकार महान् दिगगज हाथियोंके मार्गका अनुकरण करनेवाला हाथीका बच्चा यदि स्खलित गति हो जाय तो भी शोच-नीय नहीं होता है; उसी प्रकार यदि मैं भी सिद्धसेन जैसे महान् श्राचार्योंका अनुकरण करता हुआ स्खलित हो जाऊँ तो शोचनीय नहीं हैं।

पाठकगण इन श्रवतरणोंसे श्रनुमान कर सकते हैं कि जैनसाहित्यमें श्राचार्य सिद्धसेन दिवाकरका क्या स्थान है ? इस प्रकार यह निर्विवाद सिद्ध है कि सिद्धसेनदिवाकरकी कृतियोंका जैनसाहित्य पर महान् प्रभाव है।

( श्रगली किरणमें समाप्त )

### स्वतंत्रता देवीका सन्देश



## श्रुतज्ञानका त्राधार

[ ले॰--पं॰ इन्द्रचन्द्रजी जैन शास्त्री ]

निकान्त" के दूसरी वर्षकी सातवीं किरणमें मैंने
श्रुतज्ञानके विषयमें कुछ प्रकाश डाला है, उसमें
इस बातको सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है कि
भावमन सभी संसारी प्राणियों के होता है। इसी भावमनके आधारसे श्रुतज्ञान भी सभी संसारी प्राणियों के संभव
हो सकता है। भावमनको जैनाचार्यों ने ज्ञानात्मक
स्वीकार किया है, तथा जीवकी ऐसी कोई भी श्रवस्था
नहीं है जब वह बिलकुल ज्ञानश्रूत्य हो जाय। इस लेखमें
इसी भावमनके ऊपर कुछ और विचार किया जायगा,
जिससे आगो श्रुतज्ञान पर विचार करनेमें श्रवस्थ
सहायता मिलेगी।

भावमनको ज्ञानस्वरूप स्वीकार करते हुए भी कुछ विद्वान पौद्गलिक सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं। इसमें मुख्य हेतु यही दिया जाता है कि, भावमन ज्ञानकी विभाव परिणति स्वरूप है। द्यातः कर्मोंके संसर्ग होनेके कारण इसे कथंचित् पौद्गलिक स्वीकार किया जावे। इस भावमनकी चर्चामें मुख्य विचारणीय समस्या स्वभाव श्रीर विभावकी है। यदि ज्ञानके स्वभाव श्रीर विभावपर ठीक विचार किया जावे तो यह समस्या हल हो सकती है।

श्रात्मामें ज्ञानवरणीय श्रादि श्राट कमोंमेंसे विभा-वता लानेवाला या विकार पैदा करनेवाला सिर्फ मोह-नीय कर्म ही है। शेष सात कर्म श्रपने श्रपने प्रतिपत्ती गुणोंको प्रगट नहीं होने देते। वे गुण जितने श्रंशमें प्रगट होते हैं उतने श्रंशमें वे कर्म उन गुणोंको विभाम रूप करनेमें कारण नहीं होते। यदि उन गुणोंके विकार श्राता है हो वह सिर्फ मोहनीयके कारण स्वतः उन्हों विकार नहीं होता।

ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे विकृत या विभाव रूप ज्ञान नहीं होता, किन्तु, ज्ञानका अभाव ही होता है। श्रीदियकभावाम जहाँ अज्ञान बताया है वहाँ अज्ञानका अर्थ ज्ञानका अभाव ही है, मिथ्याज्ञान नहीं। यथा— "ज्ञानावरणकर्मण उदयात भवति तद्ज्ञावमीदिषक्म्" —सर्वार्थविद्ध अर्थात् -- ज्ञानावरण कर्मके उदयसे पदार्थीका ज्ञान नहीं होना 'अज्ञान' नामका औदयिक भाव है।

पदार्थों के विपरीत श्रद्धान कराने में दर्शन मोहनीय का उदय कारण पड़ता है—जानावरण कर्मका उदय नहीं। ज्ञानावरणका उदय तो ज्ञानके श्रभावमें ही कारण पड़ता है, जैसा कि पंचाध्यायीके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

हेतुः शुद्धात्मनो ज्ञाने शमो मिण्यात्वकर्मग्रः। प्रत्यनीकस्तु तत्रोच्चैरशमस्तत्र व्यत्ययात्॥ २—६८७

श्रर्थात्—शुद्ध श्रात्माके ज्ञानमें कारण मिथ्यात्व कर्मका उपशम है। इसका उल्टा मिथ्यात्व कर्म उदय है। मिथ्यात्व कर्मके उदयसे शुद्धात्माका श्रनुभव नहीं हो सकता। श्रागे इसे श्रीर भी स्पष्ट किया है— इक्सोहेऽस्तंगते पुंसः शुद्धस्थानुभवो भवेत्। न भवेद्विष्नकरः कश्चिच्चारित्रावरणोदयः॥

--पं वाध्यायी, ६८८

ऋर्थात्—दर्शन मोहनीय कर्मका ऋनुदय होने पर ऋात्माका शुद्ध ऋनुभव होता है। उसमें चारित्र मोह-नीयका उदय भी विध्न नहीं कर सकता।

शुद्ध श्रात्माके श्रनुभवकी सम्यग्दर्शनके साथ व्याप्ति है। सम्यग्दर्शनके होनेमें दर्शन मोहनीयका श्रनु-दय ही मूल कारण है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रात्माको मिलन करनेमें मोहनीय कर्म प्रधान-कारण है। ज्ञानावरण कर्मके उदयसे ज्ञानगुणमें विकार नहीं श्राता; किन्तु ज्ञानका श्रमाव हो जाता है। जहाँ ज्ञान गुणमें विकार श्राता है, वहाँ मिध्यात्वके संसर्गसे ही श्राता है। श्राचार्य कुन्दकुन्दने भी इसी भावको नियमसारमें इस प्रकार प्रगट किया है—

"जीवो उवको गमको उवकोगो खाखदंसयो होई । खाखबद्योगो दुविहो सहावखार्ख विहावसार्खास्त॥" टीका— अन्न हि ज्ञानोपनोगोपि स्वभावविभाव-भेदात् द्विविधो भवति । इह हि स्वभावज्ञानं अमूर्तम्, अन्यावाधम्, अतीन्द्रियम्, अविनश्वरम्, तवकार्यकारच रूपेण द्विविधं भवति । कार्यं तावत् सक्छविभवकेवस-ज्ञानम् । तस्य कार्यं परमपारियामिकभावस्थितन्नि-काखनिरुपाधिरूपं सहज्ज्ञानं स्थात् । केवसं विभाव-रूपाणि ज्ञानानि न्नीणि कुमति कुशुत-विभंगभांजि भवन्ति ॥

श्रथीत्—जीव उपयोगमयी है। उपयोगज्ञान दर्शन के भेदसे दो प्रकारका है। यह ज्ञानोपयोग स्वभावकी श्रपेद्धासे भी दो प्रकारका है। एक कार्य स्वभावज्ञान, दूसरा कारण स्वभावज्ञान। समस्त प्रकारसे निर्मल केवलज्ञान कार्य स्वभाव ज्ञान है। इसीके बलज्ञानका कारणरूप परम परिणामिक भावमें स्थित विभाव रहित श्रात्माका सहज ज्ञान कारण स्वभाव ज्ञान है। कारण स्वभावज्ञानके द्वारा ही कार्यस्वभावज्ञान प्राप्त होता है। विभावज्ञान सिर्फ तीन ही है—कुमति, कुश्रुत, श्रीर विभागविध।

इसी भावको नियमसारमें इस प्रकार स्पष्ट किया है— सम्पाणं चदुभेयं मदिसुदद्योही तहेव मणपजं। प्रमणाणं तिवियम्पं मदियाई भेददो चेव॥

श्रर्थात्—संज्ञानके चार भेद हैं—मित, श्रुत, श्रविध श्रीर मनःपर्यय ज्ञान । विभावज्ञान श्रर्थात् श्रज्ञानके तीन भेद हैं कुमित, कुश्रुत, कुश्रविध ।

श्राचार्य कुंदकुंदके इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है, कि ज्ञानको विभावरूप सिर्फ मोहनीयके कारण कहा गया है। यद्यपि ज्ञान पर मोहनीयका कोई खास श्रासर नहीं होता है, फिर भी मिथ्यात्वके उदयसे ही मतिश्रुत, श्रावधि विभाव रूप कहलाने लगते हैं श्रीर इसीसे कुमति, कुश्रुत, कुश्रविध संग्राएँ कही गई है। ज्ञान—सामान्यकी दृष्टिसे दोनों ही समान हैं। मित, श्रुत, श्रविध, मनःपर्यय ज्ञानको विभावरूप कहनेका अर्थ इतना ही है, कि ये ज्ञान पूर्णज्ञान नहीं हैं, ये सब आँशिक ज्ञान हैं। आँशिक तथा अपरिपूर्ण होनेके कारण इनको विभावरूप कहा है। तथा पूर्णज्ञानको स्वामाविक कहा है। यहाँ विभाव शब्दका यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि इनके प्रगटित अंशको ज्ञानावरणीय कर्म घात रहा है और उसके कारण इसमें विभावता आरही है। हाँ! जहाँ पर मिथ्यात्वका उदय रहता है, वहाँ ज्ञानको विभाव कहा जा सकता है। ज्ञान स्वतः वैभाविक नहीं है।

ज्ञानावरणीय कर्मसे आवृतज्ञानको किसी अपे ज्ञासे विभावरूप कह सकते हैं; क्योंकि उसके ढके हुए ज्ञानपर ज्ञानावरणीव कर्मका असर है। जितने अश पर ज्ञानावरणका असर नहीं है, उतने अशमें ज्ञान प्रगट होता है। तथा जितने अश पर ज्ञानावरणका असर होता है उतने अशमें ज्ञान प्रगट नहीं हो सकता। ज्ञानकी प्रकटता और अप्रकटता ज्योपशमके द्वारा होती है। ज्योपशमका लज्जण निम्न प्रकार है—

#### देशतः सर्वतोघातिस्पर्धकानामिहोदयात् । स्रायोपशमिकावस्था न चेज्ज्ञानं न सर्विधमत्॥

---पंचाध्यायी, र-३०२

श्रर्थात्—देशघातिस्पर्धकोंका उदय होनेपर तथा सर्वधाति स्पर्धकोंका उदयज्ञय होनेपर ज्ञयोपशम होता है। ऐसी ज्ञयोपशम श्रवस्था यदि न हो तो वह लब्धिरूप ज्ञान भी नहीं हो सकता।

"सर्वधातिस्पर्धकानामुद्रयश्वयात् तेषामेव सदुपरामात् देशघातिस्पर्धकानामुद्रये श्वयोपशमिको भावः॥"

—राजवार्तिक, २-५ इप्रर्थात्--सर्वघातिस्पर्धकोंके वर्तमान निषेकोंका विना फल दिये ही निर्जरा होनेपर, श्रीर श्रागामी निषेकों का सदवस्थारूप उपश्चम होनेपर (उदीरखाकी श्रपेखा) तथा देशघाति स्पर्धोंका उदय होनेपर ख्योपशम होता है। यहाँ देशघाति स्पर्धकोंका उदय उस ज्ञानके व्यापारमें कोई व्यापार नहीं करता। वह तो श्रमकटित ज्ञानके रोकनेमें ही कारख है। प्रगटित ज्ञान पर किसी तरहका हस्तखेप नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान जितने श्रंशमें प्रकट है, उतने श्रंशमें वह स्वामाविक है विकृत या वैमाविक नहीं है। पंचाध्यायीकारने इसी श्रमियायसे मतिश्रुत ज्ञानको प्रत्यवके समान बताया है। यथा—

दूरस्थानर्थानिह समस्तिव वेसि हेस्नया यस्मात्। केवलमेव मनः सादविधमनः पर्ययद्वयं ज्ञानम् ॥ अपि किंवाभिनिवोधिकवोधद्वैतं तदादिमं यावत्। स्वात्मानुभृतिसमये प्रत्यसं तत्समस्तिव नान्यत्॥
— ७०५ ७०६

श्चर्थात्—श्रवधि श्चौर मनपर्ययज्ञान केवल मनकी सहायतासे दूरवर्ती पदार्थोंको लीजामात्र प्रत्यत्त जान लेते हैं; श्चौर तो क्या, मितज्ञान श्चौर श्रुतज्ञान भी स्वा-त्मानुभृतिके समय प्रत्यत्त् ज्ञानके समान प्रत्यत्त् हो जाते हैं, श्चन्य-समयमें नहीं। केवल स्वात्मानुभवके समय जो ज्ञान होता है, वह यद्यपि मितज्ञान है, तो भी वह वैसा ही प्रत्यत्त् है, जैसा कि श्चात्म मात्र-सापेत्त्ज्ञान प्रत्यत्त् होता है।

इन प्रमाणों ने यही जात होता है कि चायोपशमिक ज्ञान स्वतः विकृत नहीं होते, न कर्मोपाधि सहित होते हैं, जिससे वे वैभाविक कहे जा मर्के । आचार्योंने जहाँ भी चायोपशमिक ज्ञानको वैभाविक—कहा है, वहाँ उन्होंने अपरिप्राता अथवा इन्द्रियादिककी सहायता सेनेके कारख ही वैभाविक कहा है। यह कहीं भी नहीं कहा कि ज्ञानावरख कर्मके उदबसे इनमें विकार आया है। भावमनको सभी आचार्योंने ज्ञान विशेष स्वीकार किया है। यथा—-

"बीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरवाच्योपरामापेचवा धा-त्मनो विद्यविर्मावमवः॥" —सर्वार्यसिद्धि ।

न्धर्थात्—वीर्यान्तराय श्रीर जो इन्द्रियावरण कर्मके द्योपशमसे श्रात्मामें जो विशुद्धि होती है, उसे मावमन कहते हैं।

भावमनः परिकामो भवति तदात्मोपयोगमात्रं वा । जञ्जुपयोगविशिष्टं स्वावरणस्य प्रयाकमात्र स्वात् ॥

--पंचाध्यायी, ७१४

श्चर्यात्—भावमन श्चात्माका ज्ञानात्मक परिणाम विशेष है। वह श्रपने प्रतिपत्ती श्चावरण कर्मके त्त्य होने-से लब्धि श्रीर उपयोग सहित कमसे होता है।

कमों के च्योपशमसे आत्माकी विशुद्धिको लिब्ध कहते हैं। तथा पदार्थों को ओर उत्मुख होने को उपयोग कहते हैं। बिना लिब्ध रूपशानके उपयोग रूप शान नहीं हो सकता; परन्तु लिब्ध के होने पर उपयोगात्मक शान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। मनसे जो बोध होता है, वह युगपत् नहीं किन्तु कमसे होता है मन मूर्त और अमूर्त्त दोनों पदार्थों को जानता है—

तस्मादिदमनवधं स्वात्मग्रह्ये किलोपयोगि मनः। किन्तु विशिष्टदशायां भवतीह मनः स्वयं ज्ञानम्॥

-पंचाध्यायी, ७१६

श्रयांत्—इसिलये यह बात् निर्दोष रीतिसे सिद्ध हो चुकी कि स्वात्माके प्रहणमें नियमसे मन उपयोगी है। किन्तु यह मन विशेष श्रयस्थामें (श्रमूर्त पदार्थ प्रहण करते समय) स्वयं भी श्रमूर्तज्ञान रूप हो जाता है इसी विषयको फिर श्रीर भी रपट किया है—

### जनमर्योगानमनोज्ञान विशिष्टं स्वयं हि सदमूर्यम् । तेनात्मदर्शनमिह प्रत्यचमतीन्द्रियं क्यं न स्याद् ॥

--पंचाध्यायी, ७१८

ऋर्थात्—भावमन ज्ञान विशिष्ट जब होता है, तब वह स्वयं ऋमूर्त-स्वरूप हो जाता है। उस ऋमूर्त-मन रूपजान द्वारा ऋात्माका प्रत्यद्ध होता है। इसलिये वह प्रत्यद्ध ऋतीन्द्रिय क्यों न हो १ ऋर्थात् केवल स्वात्माको जाननेवाला मानसिकज्ञान है, वह ऋवश्य ऋतीन्द्रिय प्रत्यद्ध है।

इन प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि भाव-मन ज्ञानस्वरूप श्रात्मंपरिणति है। इसमें ज्ञानावरण-कर्मकृत विभावता नहीं श्रासकती, इसलिये इसे किसी भी तरह पौद्गलिक नहीं कहा जा सकता।

त्राचेप १—भावमन जीवकी अशुद्ध अवस्थामें उत्पन्न हुई कर्म-निमित्तक परिणति है। अत्रतएव यह जीवकी नहीं कही जासकती। यदि जीवकी कहना भी हो तो विभावरूपसे ही उसे जीवकी कह सकते हैं, स्वभावरूपसे नहीं। वह तो परके निमित्त उत्पन्न हुआ विकारीभाव है।

समाधान—यह बताया जा चुका है कि ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे नहीं होता, किन्तु च्रयोपशम-से होता है। इसमें ज्ञानावरणीय कर्मका उदय कारण नहीं, किन्तु अनुदय ही कारण है। उसी प्रकार भावमन भी ज्ञान विशेष है जो अपने प्रतिपच्ची कर्मके अनुदयसे होताहै। इसलिये इसे परके निमित्तसे उत्पन्न हुआ विकारी भाव कहना योग्य नहीं है।

श्राह्मैंप २—संसारी श्रात्माको जब कथंचित् मूर्त्तिक स्वीकार किया गया है तो भावमनको ज्ञानस्वरूप मानते हुए भी कथंचित् पौद्गलिक मान लेनेमें कोई श्रापित नहीं होना चाहिये। समाधान—संसारी झाल्मा कर्मसे झावृत रहता है, इसिलिये उने मूर्तिक स्वीकार किया गया है। जब आल्मा कर्मसे झावृत नहीं रहता, उस समय उसे झामूर्तिक ही कहा जाता है। भावमन (ज्ञानिवशेष) पर उसके प्रति-पत्नी कर्मका झावरण नहीं है, किन्तु अपने प्रतिपत्नी कर्मका झानुदय ही है। झातः भावमनको पौद्गलिक नहीं माना जासकता।

त्राह्मेप ३-विद भावमन सर्वथा जीवको मान लिया जावे तो त्रात्माकी शुद्ध श्रवस्थामें भी वह उप-लब्ध होना चाहिये।

समाधान—भावमन ज्ञानस्वरूप है। यह नोइन्द्रियान्वरण कर्मके द्यापशमसे होता है, इसलिये इसकी भाव-मन संज्ञा है। शुद्ध अवस्थामें ज्ञान द्यायिक होता है, इसलिये भावमन संज्ञा नहीं होती। ज्ञानसामान्यकी हिंधसे दोनों समान हैं। द्यायोपशमिक अवस्थामें जो ज्ञान होता है,वही ज्ञान द्यायोपशमिक अवस्थामें भी होता है। अन्तर केवल पूर्णता ख्रीर ध्वपूर्णताका होता है। जिन पदार्थोंको हम मति-श्रुतज्ञानके द्वारा आंशिक जानते हैं, केवली उन पदार्थोंको सिर्फ आत्माके द्वारा पूर्ण रूपसे जानते हैं। वह आंशिकज्ञान भी उसी पूर्णज्ञानमें सम्मिलित ही है उसकी सत्ता नह नहीं होती। द्योप-

शममें जिन पदार्थोंका ज्ञान रहता है, वह ज्ञान जायिक अवस्थामें भी रहताहै। ज्ञानका अभाग नहीं होता, वह चायिक रूपमें बदल जाता है, उसी प्रकार शुद्ध श्रवस्था-में यद्यपि भावमन संज्ञा नहीं रहती फिर भी उस ज्ञानका श्रभाव नहीं होता इसलिये शुद्ध श्रवस्थामें भी भावमन उपलब्ध होना चाहिये यह प्रश्न ही नहीं उठता। श्वतः भावमनको पौद्गलिक मानना ठीक नहीं है। इस विषय-को यहाँ ऋधिक विवादमें न डालते हुए इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि भावमनको सभी विद्वान शानारमक स्वीकार करते हैं। तथा संसारमें ऐसा कोई भी प्राची नहीं जो कभी भी शानशन्य खबस्थामें रहता हो। सूचुम निगोदिया लब्ध्यपर्यातक जीवके भी उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्पर्शन-इन्द्रिय जन्य मतिज्ञानपूर्वक लब्ध्यज्ञर-रूप अतुराम होता है । ऋर्थात् इतना ख्योपशम सभी संसारी प्राणियोंके होता है, इस च्योपशमका कभी विनाश नहीं होता । इस प्रकार इन प्रमाणोंके द्वारा यह सिद्ध होजाता है कि भावमन सभी संसारी प्राणियां-के होता है। तथा भावमन भी श्रुतज्ञानका आधार माना जाता है।

श्चतः जैनाचार्योंने सभी संसारी प्राशायोंके मित श्चौर श्रुतज्ञानं माने हैं, इसमें विरोध नहीं श्चाता।

### ब्रह्म उर्फ

"संयमी श्रीर स्वच्छन्दके तथा भोगी श्रीर त्यागिके जीवनमें मेद श्रवस्य होना चाहिये। साम्य तो सिर्फ उपर ही उपर रहता है। भेद स्पष्ट रूपसे दिखाई देना चाहिये। श्रींखसे दोनों काम लेते हैं; परन्तु बहाचारी देव-दशेन करता हैं, भोगी नाटक सिनेमामें लीन रहता है। कानका उपयोग दोनों करते हैं; परन्तु एक ईश्वर भजन सुनता है श्रीर दूसरा विलासमय गीतोंको सुननेमें श्रानन्द मनाता है। जागरण दोनों करते हैं; परन्तु एक तो जागृत श्रवस्थामें श्रापने हृदय-मन्दिरमें विराजित रामकी श्राराधना करता है, दूसरा नाच रंगकी धुनमें सोनेकी याद भूल जाता है। भोजन दोनों करते हैं; परन्तु एक शरीर रूपी तीर्थ-त्वंत्र की रह्मा-मात्र के लिये कोठेमें श्रव डाल लेता है श्रीर दूसरा स्वादके लिये देहमें श्रवेक चोज़ोंको भर कर उसे दुर्गन्धित बनाता है।" —महास्मा गीवी

# त्र्यहिंसाकी समझ

[बे॰-श्री किशोरवावजी मशस्याका ]

क बार मेरे एक मित्र अपनी पत्नी और लड़कों के साथ नदी पर गये थे। साथमें मैं और दूसरे भी मित्र थे। मुक्ते और मित्र-पत्नीको नहाना नहीं था, इसिलये हम किनारे पर बैठकर रेखते रहे। दूसरे भी दो-चार देखने वाले थे। और सब नदीमें उतरे। मित्रके लड़कों मेंसे एक तैरना नहीं जानता था, और उस दिन कुछ सीखनेकी वह कोशिश करता था। लड़का १६-१७ वर्षका था, और मेरे मित्र उसे ध्यान देकर सबक दे रहे थे। अगर कुछ गहरे पानीमें ले जाते थे, तो ठीक सम्हाल लेते थे। दूनरे सब गहरे पानीमें जाकर नदीमें तैरनेका मजा लूट रहे थे।

थोडी देर तक लडकेको अभ्यास कराके मेरे मित्र भी उसे कम पानीमें छोड़कर दूसरोंके साथ होलिये। लडका अकेला अपने आप थोडा थोडा तैरनेकी कोशिस कर रहा था। घाटपरके देखने वालोंका ध्यान नदीमें मजा करने वालोंकी श्रोर लगा हुआ था। लेकिन, इसमें दो श्रांखोंका श्रपवाद था। ये दो आँखें तो उस लडके पर ही लगी हुई थीं। 'देखो' वहाँ पानी ज्यादा है', वहाँ जरा सम्हलो', 'ऋरे' इस बाज श्राजाश्रो ना !'--'कैसा बैवकूफ़ है ! कहा कि उस बाजू नहीं जाना चाहिये, फिर भी उसी बाजू चला जाता है !'— इस तरहकी सूचनात्रोंकी धारा माताजीके मुखसे निकला करती थी। लडका कुछ घवराता नहीं था। उसे यह ग़रूर भी था कि श्रव तो मैं जवान हैं, बचा नहीं हूँ, मैं अपने आपको अच्छी तरह सम्हाल सकता हूँ, श्रीर माता फिजल ही चिंता करती है श्रीर टोका करती है। लेकिन, माता लड़केकी नजरसे थोडे ही देखती थी ? उसका पति वहाँ तैरता था। बड़ा लड़का भी तैरता था.वे मध्य-प्रवाहमें थे। वास्तवमें यदि कुछ जोखिम था तो उन्हें था। पर, वह जानती थी कि वे दोनों तैरनेमें कुशल हैं, यह लड़का नहीं है । वह मोलह सालका भले ही हुआ हो, उसकी दृष्टिमें इस पानीमें वह साल भरका बच्चा मालुम होता था। इसलिये जब दूसरे देखने वालोंका ध्यान उन



तैरनेवालोंके मजे पर लगा था, तब माताका ध्यान इस लड़केकी हलचल पर ही जमा हुन्ना था।

दूसरे देखने वालों श्रीर इस देवीमें क्या भेद था? क्यों उसका ध्यान इस लड़केके नीरस प्रयत्नों पर ही एकाम था ? दूसरोंकी तरह वह क्यों दूरके तैरनेवालोंकी हिम्मतको नहीं देखती थी ?

अगर कोई देवी इसे पढ़ेगी तो वह कहेगी, यह क्या सवाल है ? यह तो विल्कुल स्वाभाविक है ! उसकी जगह हम और हमारा लड़का वहाँ होता, तो हमारी दशा भी वैसी ही होती हम तो सममती ही नहीं कि इसमें सवाल उठाने योग्य कौनसी चीज है ?

लेकिन, सवाल तो यों उठता है कि तब सब देखनेवालोंकी मनोदशा वैसी क्यों नहीं थी ?— जवाब यह है कि दूसरे देखने वाले सिर्फ आँखोंसे देखते थे, हृदयसे—और माताके हृदयसे—नहीं देखते थे। इसलिये आंखोंको जो मजेंद्रीर मालूम होता था, उस श्रोर उनका मन भी खिंचा जाता था। माताकी दशा श्रालग थी। उसकी आंखें स्वतंत्र नहीं थी। वे उसके हृदयसे बँधी हुई थीं श्रीर वह हृदय इस समय अपने नौसिखुए लड़के पर प्रेमसे चिपका हुआ था।

श्रगर पाठक माता श्रौर दूसरे दर्शकों के हृदयके इस भेदको समभ सकें, तो वे श्रिहंसाको समभ सकेंगे। सब प्राणियों की श्रोर उस हृदयसे देखना, जिस हृदयसे वह माता श्रपने लड़केकी श्रोर देखती थी, इसीमें श्रिहंसाकी समभ है।

(हिन्दुस्तान गान्धी शक्क ११३८)



#### [लेलक भी 'भगवत्' जैन]

( ? )

'त्राहि-त्राहि'—ध्वनि विश्व-मण्डलमें व्यापक थी— नम कौपता था दीन-हीनोंकी पुकारोंसे ! छलियोंका माया-जाल सत्यताके रूपमें था— व्यप्र सदाचार था घृष्णित कुविचारोंसे !! चीण् हो रही थी त्रात्म-शक्ति च्राण-प्रति-च्राण— पाशविकताके तीच्ला घातक-प्रहारोंसे ! दुखी था, विकल था, विवश था त्रतीव यों कि— वंचित था प्राणी जन्म-सिद्ध श्राधिकारोंसे !!

(?)

हँसता-सा 'पाप' पूज्य-श्रासन विराजता था— भरता था—पुराय—पड़ा-पड़ा सिसकारियाँ ! धर्म-सी पवित्रता 'श्रधर्म' से कलंकितथी— मोज मार रही थीं कुरूप-बदफारियाँ !! नारकीयता थी द्रुत-गतिसे पनप रही— सूखी-सी पड़ी थीं भव्यतर दया-क्यारियाँ ! पशु-बल रहता श्रदृहासमें निमग्न, पर— चलती थीं नित्य दीन-गलों पे कटारियाँ !!

(₹)

हिंसाकी लपट होम-कुराडमें घधकती थी—

ग्राहक बना था एक दूसरेकी जानका !

धर्मकी 'दुहाई' में 'नृशंसता' विराजती थी—

घोटा जा रहा था गला 'श्रात्म-श्रभिमान' का !!

ज्वाला जलतीमें मूक-पशु होम देते जो कि—

पाते वह निर्देयी थे पद पुरायनान का !

सत्यको प्रकट करना भी था दुरूह कार्य—

दीख पड़ता था दृश्य विश्व-श्रवसानका!!

राद्यासी-प्रवृतीने हृदयको बनाया बन्न—
लूटा बुद्धि-बल सारा भन्धानुकरणने !
नर-मेघ-यज्ञमें भी 'दुःख'का न भान हुन्मा—
स्वर्ग-सुल बतलाया लालसा-किरणने !!
प्रेम-प्रतिभाकी रम्य, नेत्र-प्रिये वाटिकाएँ—
करडालीं ऊजड़ कटोर-माक्रमणने !
भीरता' को मोल लिया 'भीरुता'की दृढ़ताने—
मानवीयताको लिया निंदा-माचरणने !!

(4

श्रत्याचार श्रनाचार दुराचार नाचते थे— विश्वकी महानताके उपर प्रहार था! दुखसे दुखित श्रार्त्तनाद उठते थे नित्य— 'पाप' का श्रसह्य धरणी पै एक भार था!! चीणा थीं शुभ श्राशाएँ प्रसस्त था पतन-मार्ग — मृत 'श्रात्म-तोष' था सजीव 'हाहाकार' था! ऐसे ही समयके कठोर बज्ज-प्रौगणामें— हुश्रा—-दयामय-प्रभु वीर-श्रवतार था!!

(६)
पतकड़ हुन्रा त्रन्त त्रागया बसन्त मानों—
सूखी-सरितात्रोंमें सिलल लहराया हो !
मृत्यु-सी 'त्ररुचि'में 'सुरुचि-पूर्ण' जीवन हो —
याकि 'रुग्णता' में 'स्वस्थ-जीवन' समाया हो !!
मिला हो दरिद्रको कुवेरका समम-धन—
याकि भक्त-पूजकने पूज्य-पद पाया हो !
दानवी निराशा-सी निशाके श्याम-श्रंचलमें—
श्राशाका दिवाकर प्रभात बन श्राया हो !!

(0)

उषाने सजाया थाल रिव हुन्ना लाल-लाल— मुँह खुल गए हुर्ष प्रेरित सुमनके ! गाने लगे गीत व्योम-गामी मद मत्त हुए— जान कर चिन्ह मानों प्रभु-न्नागमनके !! ताल देने लगे 'पत्र' हुर्षसे विभोर हुए— साथी बनगए शक्ति-शाली समीरणके! सुखद समय बना शान्तिसे प्रपूर्ण तब— जन्म ले रहे थे जब मृषण-भुवनके !!

(८)
नर्क-धाममें भी कुछ-देरको विषाद मिटा—
नर-लोक, सुर-लोक फिर क्या कथनमें ?
मंगल-प्रभातके प्रमोदमें निमग्न थी कि—
अनुभव होने लगी शल्य एक मनमें !!—
दीखे जब एक-साथ सूर्य दो बसु-धराको—
पड़ गई तभी वह भारी उलक्षनमें !
त्रिसलाके अंकमें प्रकाश-पुक्ष सूरज है—
याकि सूर्य-विम्ब दिश प्राचीके गगनमें ?

(६)
दोनों हैं प्रकाश-पुज दोनों हैं परोपकारी—
दोनों भरते हैं रस प्राणोंमें उमंगका !
दोनोंका है ध्येय एक साधन भी एक ही है—
दोनोंका प्रचार-कार्य एक ही प्रसंगका !!
अन्तर है इतना कि एक तो 'निरन्तर' है—
एक, एक-दिन ही में होता तीन ढंग का !
एक हरता है सिर्फ़ अन्धकार बाहरका—
एक हर देता है सुंधेरा-अन्तरंग का !!

( 20 )

विश्वकी विभूति वीर-प्रभुने ऋहिंसा-मंत्र— फंक कर थाम लिया विश्व हल-चलसे !! जागरूक बनके जमानेको जगाया ऋौर— जगको बचाया कष्टकारी 'पाप-मलसे !! मानवीयता का बतला दिया रहस्य सारा— दिये सद्-उपदेश प्रेमसे, कुशलसे ! काम-कोध-मोहसे ऋजीत बन गए जब— जीत लिया सारा ही जहान ऋात्म-बलसे !! (११)

अत्याचारियोंके अत्याचार सब धूल हुए— हिंसा दुराचारियांकी संघ-शक्ति विघटी! चिन्द्रका-सी शांन्ति जागरित हुई जगतीमें— हाहाकार-ज्वाला भीरुताके साथ सिमटी!! हर्षसे विभोर उठा—'पुष्य' लिये पौरुषको— 'पाप'की समस्त-शक्ति देखते उसे हटी! एक नव जीवन-सा विश्वमें दिखाने लगा— जैसे ही दयाकी नव्य, भव्य-कान्ति प्रकटी!!

फैल उठी विश्वमें भ्रातृत्व प्रखर-ज्योति— पात्र बन गया 'द्रोह' लोक-उपहासका ! जीवनका ध्येय, ज्ञान-तत्वका पढ़ाया पाठ— उपदेश दिया कर्मवीरोंको प्रयासका !! भ्रात्मकी समानताका लोकोत्तर-ज्ञान द्वारा— मार्ग बतलाया पूर्ण भ्रात्मके विकाशका ! कहना यथेष्ट यही, सत्य-'वीर-शासन' ने— पृष्ठ ही पलट दिया विश्व-इतिहास का !!



# जैन-दृष्टिसे प्राचीन सिन्ध

[ लेखक—मुनि श्री विद्याविजयजी ]

ने नधर्मके प्रचारका मुख्य आधार जैनसाधुआंके कपर निर्भर है। सदा पैदल भ्रमण करना, सब तरहकी सवारीसे मुक्त रहना, सांसारिक प्रलोभनोंसे दूर रहना, रूखा सूखा जो कुछ मिला उससे संतुष्ट रहना, सियोंके संसर्गसे श्चलग रहना, इत्यादि श्चनेक तरहकं कड़े नियम होते पर भी, प्राचीन समयसे लेकर आज तक जैनसाधुद्योंने विकटसे विकट श्रौर भंयकरसे भंयकर श्रटवियाँ, पर्वत, नदी, नाले श्रीर रेगि-स्तानोंका उल्लंघन कर दूर दूरकं देशों तक बिहार किया है और करते हैं। सिन्ध देशमें भी किसी समय जैनधर्मकी पताका पूर्ण जोशमें फहरा रही थी। संसार वन्द्य जैनाचार्योंसे यह भूमि पावन वनती थी। सिन्ध देशमें किसी समय ५०० जैन मंदिर थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। मुसलमानों के राजत्व कालमें भी इस देशमें जैन साधुर्घोने श्चाकर राजाश्चों पर श्चपने चारित्रकी छाप डाली थी। जैनधर्मके पालने वाले श्रीमन्तोंने जैनधर्मकी प्रभावनाके श्रानेक कार्य किये थे, ऐसा जैन-इतिहाससे साबित होता है।

शायद ही किसीको मालूम होगा कि आज गोडी पारवनाथके नामसे जो प्रसिद्धि हो रही है, उस गोडीजीका मुख्य स्थान सिन्धमें ही था, और है। नगरपारकरसे लगभग ५० मील दूर श्रीर गढ्डा रोडसे लगभग ७० ५० मील दूर, गौडी मंदिर नामका एक गाँव हैं। इस समय वहाँ सिर्फ भोलोंकी ही बस्ती है। शिखरबन्द गोडीजी का मंदिर है। मूर्ति श्रादि कुछ नहीं है। मंदिर जीए शीए हो गया है। सरकारने उसकी मरम्मव कराई है। श्राजसे बीस वर्ष पहले नगर टट्टाक श्रासिस्टेण्ट इन्जीनीयर श्रीयुत फतेहचंदजी बी इदनाए। वहाँ जाकर खुद देख श्राए थे। श्रीर मरकारी हुक्मसे उसमें क्या ठीक ठाक करना पाकरी है, उसका इस्टीमेट तैयार कर श्राये थे। मंदिरके पास एक मूमि-गृह है। उसमें उतरनकी उन्होंन कोशिसकी थी, लेकिन भीलोंके भय दिखलानसे वे कक गए। गोडीजीके मंदिरके कोट श्रादिके पत्थर उमरकोटमें एक सरकारी बंगलेके वरण्डे श्रादिमें लगाये गये हैं।

सत्तरहवीं शताब्दिके बने हुए एक स्तवनमें सु-रतमे एक संघ निकलनेका वर्णन है। संघ श्रहमदा-बाद, श्राबू, संखेरवर, श्रोर राधनपुर होकर सोई, जो कि सिन्धमें प्रवेश करनेके लिये गुजरातके नाके पर है— वहाँसे रण उत्तर कर सिन्धमें जा रहा था। लेकिन वहाँसे सागे बढना दुष्कर मालूम होने से वहीं ठहर कर उसने गोडीजीकी भाषपूर्वक स्तुति की। गोडीजी महाराजने संघको दर्शन दिया। संघ बड़ा प्रसन्न हुआ। चार दिन तक वहाँ स्थिरता करके उत्सव करके पीलुडीकें माडके नीचे गोडीजीकें पगले स्थापन करके, संघ वापिस राधनपुर लौट आया।

इस स्तवनकी हस्तिलिखित प्रति शान्तमूर्ति मुनिश्री जयचन्द्विजयजी महाराजके पास है।

इसके अलावा प्राचीन तीर्थ मालाओंसे भी गोडीजीका मुख्यस्थान सिन्ध होना मालूम पड़ता है। आज तो गोडी पार्श्वनाथकी मूर्ति प्रायः कई मंदिरोंमें देखनेमें आती है।

आजका उमरकोट एक वक्षत सिन्धमें जैनोंका मुख्य स्थान था। आज भी वहाँ एक मंदिर और जैनोंके क़रीब पन्द्रह घर मौजूद हैं।

मीरपुर खासके नजदीक 'काहु जो छेरो' का स्थान कुछ वर्षों पहले खोदनेमें आया था, उसमेंसे बहुत प्राचीन मूर्तियाँ निकली हैं। उनमें कुछ जैन मूर्तियाँ होनेकी भी बात सुनी है।

मारवाड़की हुकूमतमें गिना जाने वाला जूना बाडमेर और नया बाडमेर ये भी एक समय जैनधर्मकी जाहोजलालीवाले स्थान थे; ऐसा वहाँके मंदिर और प्राचीन शिलालेख प्रत्यच्च दिखला रहे हैं!

इसके खलावा दूसरे ऐसे खनेक स्थान हैं कि जहाँसे जैनधर्मके प्राचीन खबरोष मिलते हैं।

जिस देशमें जैनधर्मके प्राचीन स्थान मिलते हों, जिस देशमें मंदिर श्रोर मूर्तियोंके प्राचीन अवशेष दृष्टिगोचर होते हों, उस देशमें किसी समय जैनसाधुश्रोंका विद्यार बड़े परिमाणमें हुआ हो यह स्वाभाविक हैं। श्रीर जहाँ जहाँ जैनसाधु विचरे हों, वहाँ वहाँ कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्तियाँ हुई हों, यह भी नि:संदेह हैं। जैनाचार्योंकी लिखी हुई प्राचीन पट्टावलियों और प्रशस्तियों में प्रेस सैंकड़ों प्रमाण मिलते हैं कि जिनसे जैनाचार्योंके सिन्धमें विचरनेके उल्लेख पाये जाते हैं। प्राचीनसे प्राचीन प्रमाण वि. सं. पूर्व प्रायः ४०० के समयका है। जिस समय रतनप्रमस्रिके पट्टधर यस्तृदेवस्रि सिन्धमें आये थे और सिन्धमें आते हुए उनको भयंकर कष्टोंका मुकाबला करना पड़ा था। इस यस्त्रेव स्रिके उपदेशसे कक नामके एक राजपुत्रने जैनमंदिर निर्माण किये थे और बादको दीना भी ली थी।

कक्कपूरिके समयमें मरुकोटके किलोंकी खुदाई करते हुए नेमिनाथ भगवानकी मूर्ति निकली थी। उस वक्त मरुकोटका मांडलिक राजा काकू था। उसने श्रावकोंको बुलाकर मूर्ति दे दी थी। श्रावकोंने एक सुन्दर मंदिर बनवाया श्रोर कक्तसूरिके हाथसे उसकी प्रतिष्ठा करवाई।

विक्रम राजाके गद्दी पर श्रानेके पहलेकी एक बात इस प्रकार है—

मालवेकी राजधानी उज्जयनीका राजा गर्द-भिल्ल महाश्रत्याचारी था। जैन साध्वी सरस्वतीको श्रपने महलमें उठा ले गया। जैन-संघने गर्दभिल्लको बहुत समम्मया, लेकिन वह नहीं माना। उस वक्कके महान् श्राचार्य कालकाचार्यन भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह गर्दभिल्ल न सममा। श्राखिरमें कालकाचार्यने प्रतिश्वा की कि—'राजन् ? गहीसे उखेड़ न डालूँ, तो जैनसाधु नहीं।' त्यागी-जैनाचार्य प्रजाके पितृतुल्य गिने जानेवाले राजाका यह श्रत्याचार सहन नहीं कर सके। राजाकी पाशविकतामें प्रजाकी बहन-बेटियोंकी पवित्रता कलिक्कत होती देखकर कालकाचार्यका खून उबल षाया। वे लाचार उज्जयनी झोड़ते हैं, चौर चनेक परिषहोंको सहते हुए सिन्धमें चाते हैं। सिन्धु नहीको पारकर वे साखी' राजाओंसे मिलते हैं। वे 'साखी' वे कहे जाते हैं, जो 'सिथिचन' के नामसे प्रसिद्ध हैं। सिकन्दरके बाद 'सिथिचन' लोगोंने सिन्ध जीता था। कालकाचार्य भिन्न-भिन्न स्थानोंमें कुल ९६ 'साखी' राजाओंसे मिलते हैं, चौर उनको मालवा तथा दूसरे प्रान्त दिलानेकी शर्त पर सौराष्ट्रमें होकर मालवेमें ले जाते हैं। गईभिन्नके साथ युद्ध होता है। गईभिन्नको गहीसे उतार दिया जाता है। चौर उन 'शक' राजाओंको मालवा चौर दूसरे प्रान्त कालकाचार्य बाँट देते हैं। चौर स्वयं तो साधुके साध ही रहते हैं।

इस तरह कालकाचार्यका सिन्ध देशमें आना यह पुरानी घटना है और जैनइतिहासमें एक अनोखी वस्तु गिनी जाती है।

वि० सं० ६८४ में आचार्य देवगुप्रस्रिने सिन्ध प्रान्तके राव गोसलको उपदेश देकर जैन बनाया था। इसकी परंपरा विक्रमकी चौदहवीं शताब्दि तक सिन्धमें थी। आखिर उसकी पेढीमें 'लगा-शाह' नामका गृहस्थ हुआ. जो मारवाड़में चला गया और उसका कुल 'लुण्यत' के नामसे प्रसिद्ध हुआ।

वि॰सं॰ ११३०के श्रासपास महकोटमें जो कि
श्रमी'मरोट' के नामसे प्रसिद्ध है, जिनवल्लभसूरिने
एक मंदिरकी प्रतिष्ठा की थी, श्रीर उपदेशमालाकी
एक गाथा पर ६ महीने तक व्याख्यान दिया था।
इस शताब्दीमें जिनभद्र उपाध्यायके शिष्य-वाचक
पद्ममभ भी त्रिपुरादेवीकी श्राराधना करनेके
लिये सिन्धमें शाये थे। वे इंभरेलपुरमें गये थे।

जसा नामके एक दानी भावकने बड़ा उत्सव किया था। यहाँके भावकोंने एक संदिर बनवाया और उपाध्यावजीने उसकी प्रतिष्ठा की।

वि॰ सं॰ १२२ में इस मक्कोटमें जिन-पति सूरिने तीन आदमियोंको दीका दी थी। 'विक्रिप्ति त्रिवेणी' में मरूकोटको 'महातीर्थ' के नामसे संबोधित किया है।

वि॰ सं॰ १२८० में जिनचन्द्रसूरिने उचनगर-में कुछ स्त्री-पुरुषोंको दीसा दी थी।

विश्व संश्रह्म में आचार्य सिद्धसूरिने उच-नगरमें शाह लाधाके बनवाचे हुए मंदिरकी प्रतिष्ठा की थी। उस समय वहाँ ७०० घर जैनोंके थे।

वि० सं० १२९३ में आचार्य कक्स्स्रिका चतुर्मास मरुकोट (मारोट) में हुआ था। 'बोर-डिया' गोत्रके शाह काना और मानाने सात लाख-का द्रव्य व्यय करके 'सिद्धाचलजी' का संघ निकाला था।

वि० सं०१३०९ में सेठ विमलचन्द्रने जिनेश्वर-सूरिके पास नगरकोटमें प्रतिष्ठा करवाई थी।

वि० सं०१३१७में श्राचार्य देवगुप्तसूरि सिन्धमें श्राये श्रीर रेणुकोटमें चतुर्मास किया। ३०० घर नयं जैनोंके बनाये श्रीर महावीरस्वामीके मंदिरकी प्रतिष्ठा की।

वि० सं० १३४२ में चाचार्य सिद्धिसूरिके चा-ज्ञाकारी जयकलश उपाध्यायने सिन्धमें बिहार करके बहुतसे शुभ कार्य कराये थे।

वि० सं० १३७४में देवराजपुरमें राजेन्द्र चन्द्रा-चार्यका 'झाचार्यपद' और बहुतोंकी दीचा हुई थी।

वि० सं० १३८४में जिनकुशलस्रिने क्यासपुरमें ऋौर रेणुका कोटमें प्रतिष्ठा की थी। विश्व सं १३८९ में जिनकुशलसूरि सिन्धके देराउल नगरमें स्वर्गवासी हुए थे। और उनके शिष्य जिनमाणक्यसूरि गुरुकी समाधिके दर्शन करने गये थे। बहाँसे जेसलमेर जाते हुए पानीके अभावसे वे स्वर्गवासी हुए थे।

वि०सं०१४६० में भुवनरक्राचार्यने द्रोहदट्टामें चौमासा किया।

विव संव १४८३ में जयसागर उपाध्यायने मम्मर वाहनमें चौमासा किया था।

वि. सं. १४८३ में फरीतपुरसे नगरकोटकी यात्रा करनेके लिये एक संघ निकला था।

वि.सं.१४८३में जयसागर उपाध्याय माबारख पुरमें ऋायेथे । उस वक्त यहाँ श्रावकोंके१००घर थे।

ृवि.सं:१४८४ में जयसागर उपाध्यायने मलीकः बाहनपुर में चौमासा किया था ।

्वि. सं. १४५४ में जयसागर उपाध्यायने कांगड़ामें ऋादिनाथ भगवान्की यात्रा की थी।

सोलहबी शताब्दिमें जिनचन्द्र-सूरिके शिष्य जिनसमुद्रसूरिने सिन्धमें 'गञ्चनदकी' साधना की थी।

वि. सं. १६५२ में जिनचन्द्रसूरि पंचनदको साध करके देराउल नगर गये थे। जहाँ जिन-कुशलसूरिके पगलेके दर्शन किये थे।

वि सं १६६७ में समयपुन्दरसूरिजीने उद्य-नगरमें 'श्रावक-श्राराधना' नामके प्रन्थकी रचना की थी

इसके श्रितिरक्त मुलतान, खोजावाहन, परशु-रोड कोट, तरपाटक, मलीक वाहनपुर गोपाचल-पुर कोटीमग्राम, हाजीखां डेरा, इस्माइल-खाँ डेरा, मेहरानगर, खारबारा, दुनियापुर, सक्कीनगर, नया-नगर, नबरंगखान, लोदीपुर श्रादि श्रानेक ऐसे गाँव हैं, जहाँ श्रानेक जैन घटनाश्रोंके होनेके उल्लेख, पट्टावितयों श्रीर दूसरे प्रन्थोंमें उपलब्ध होने हैं।

इस परसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि किसी समय सिन्धमें बहुत बड़ी तादादमें साधु विचरते थे। मंदिर बहुत थे। जैनधर्मकी प्रमायनाके अनेक कार्य होते थे। दीज्ञाएँ और प्रतिष्ठाएँ होती थीं।

ऊपरके संवतोंसे हम देख चुके हैं कि वि. सं पूर्व ४०० से विक्रमकी सतरहवीं शताब्दि तक तक तो जैनसाधुत्रोंका विहार और जैन-घटनाएँ बराबर सिन्धमें होती रही हैं।

इसी प्रकार सतरहवीं शताब्दिक बाद भी साधु सिन्धमें विचरे हों, इस सम्बन्धमें जब तक कुछ प्रमाण न मिलें तब तक हम यह मान सकते हैं कि श्रिखरके लगभग ३०० वर्षों से साधुश्रोंका अमण सिन्धमें बन्द रहा होना चाहिये।

एक स्पष्टीकरण करना श्रावश्यक है। उपर्युक्त जिन-जिन गाँवोमें जैनसाधुश्रों के श्रातेका श्रीर जैन घटनाश्रोंके घटनेका खुलेख किया गया है वे सभी गाँव श्रभी सिन्धमें हैं, ऐसा नहीं है। उनमें, से बहुतसे गाँवोंका तो श्रभी पता भी नहीं है। कुछ गाँव भावलपुर स्टेटमें है, कुछ पंजाबमें है कुछ राजपूतानेमें है, श्रीर कुछ तो ठेठ सरहदके ऊपर हैं। ऐसा होनेका एक ही कारण है श्रीर वह यह, कि सिन्धकी हद श्रभी जितनी माननेमें श्राती है उतनी पहले नहीं थी। पंजाब, श्रफगानिस्तान, वायव्य सरहद, बलुचिस्तान, भावलपुर, राजपूताना, श्रीर जेसलमेर, इनका बड़ा भाग सिन्धके ही श्रन्तर्गत था, श्रीर इसीलिये उन सब गाँवोंका समावेश सिन्धमें किया है।

इन सब बातोंको देखते हुए यह कहना सरा-सर ग़लत मालूम होता है कि दाई हजार वर्षमें कोई जैनसाधु सिन्धमें नहीं त्र्याये हैं। बेशक नैऋनकोट, जो कि श्रभीका हैदाबाद है वहाँ था। एक समयका दस-त्रीस मच्छीमारोंका छोटासा गाँव घडबोबंदर जो कि वर्तमानमें कराचीके नामसे मशहूर है, वहाँ किसीके श्रानेका प्रमाण नहीं मिलता है। बाक्री सतरहवीं शताब्दि तक सिन्ध जैनसाधुश्रोंके बिहारसे पुनीत था। यह बात निश्चित है।



# त्र्यहिंसा परमोधर्मः

सेलक— भी॰ भगवत् चैन

जब नारकीयता नष्ट हो जाती है, मनोबन जागरित हो, वीरत्वकी वौद्धनीय-सत्कान्तिका सन्देश सुनानेके लिए श्रयसर हो जाता है, श्रनुदारता श्रवसान गृहण कर लेती है और भ्रातृत्व समय संसारमें व्यापक रूपसे फैल जाता है,तभी मानवीय कोमलता पुकार उठती है —'श्रहिसा परमोधर्मः!'

#### [9]

प्रतिद्वन्दी 'महाबल' को पराजितकर महाराज — सुधर्म प्रपनी राजधानी — पंचाल देशान्मर्गन वरशकी नगरी — को लौटे। जैसे ही दुर्ग-द्वारमें प्रवेश करने लगे, कि अचानक वह विशाल दुर्ग-द्वार वह पड़ा! महाराज भीतर न जा सके! लौट आए! प्राकारके बाहर ही शिविर खड़े किए गए। उस दिन वहीं विश्राम निश्चित उहरा।

दूसरे दिन फिर नगर-प्रवेशके लिए महाराजकी सवारी चली। दुर्ग-द्वारकी खाज आवश्यक-मरम्मत हो चुकी थी! स्वप्नमें भी कोई यह सम्भावना नहीं कर सकता था, कि आज भी कोई घटना घट सकेगी! मृतक-प्राय जीएँताके भीतर संजीवनी-नवीनना स्थान पा चुकी थी—हसलिये!

लेकिन तब लोगोंके चारचर्यका ठिकाना न रहा, जब उन्होंने प्रत्यच देखा कि जैसे ही महाराज दुर्ग-द्वारके समीप पहुँचे कि वह एक दम टूट पड़ा ! एक-च्या पहिले जिसके मज़बूत होनेकी चर्चा थी, वही सदियों पहिलेकी जीर्थ-तर इमारतकी तरह—स्वयहहर बन-गया! स्वयं महाराज भी इस आकस्मिक—घटवासे प्रभावित हुए वरीर न रह सके ! योदा सीक्रे भी, फरुलाये भी! पर यह सोच—'बात किसीके हाथकी नहीं, ग़रीब-कारीगरोंको दोची ठहराना सन्याय है!' ... सुप हो रहे!

चाजा पालनमें क्या देर ?—पूर्ण-सतर्कताकं संरचकत्वमें कार्य पारम्भ हुचा चौर थोड़े ही समयमें, च्रागित-श्रमिकोंके च्रावश्रास-परिश्रमने, उसे बना कर तैच्यार करिदया ! ऐसा—जिसकी मज़बूती पर विस्वास किया जा सके, जिसकी मन्यता पर दृष्टि चुम्बककी तरह—च्रमिस बन सके !

तीसरी बार स-दल-बल महाराज अपने निवास-

स्थानके लिए चले ! पिछली दोनों-घटनाएँ आज स्वप्न-झस्तित्वसे अधिक महत्त्वशालिनी न थीं ! वह इस लिए कि आज वैसी अमंगल-करपना करना जहाँ नैतिक-कायरता थी, वहाँ इस-सुदद-नवीनताके प्रति अवि-स्वसनीय भावना भी !

उपाकी सुनहरी-किरणोंसे सुदित होनेवाले कोकनद-की मॉित महाराजका सुख आज प्रकुल्खित है ! उनके हृदयमें एक विचित्र-प्रकारकी आनन्द-मन्दाकिनी हिलोरें ले रही है ! स्वदेश-प्रेम, स्वपरिवार-मिलन, और प्रिय- आवास सभी हृदयमें एक सुखद-आन्दोलन मचा रहे हैं ! प्रति-चया वृद्धिगत होने वाली उत्सुकता—-आकर्षया—है उसकी सहकारी !

पर.....? ---

यह कैसी दुर्घटना ? —कैसा इन्द्र-जाल ? · · · जारचर्य-जनक !

नज़दीक ही या कि महाराज की सवारी दुर्ग-द्वारमें प्रवेश करती, कि उसी समय वह भ्रुव, विशाल, वज़तुस्य प्रवेश-मार्ग घराशायी हो जाता है! धूलके गुब्बारे
उड़ते हैं, मोटे-मोटे पत्थर—पतमद की तरह ज़मीन
पर चा रहते हैं, मार्ग चिवरद हो जाता है! महाराजको जौटना पड़ता है! जौटते हैं—उदास-चित्त, विस्मय,
जिज्ञासा चौर विविध-भ्रान्तियोंका बोम लेकर!

श्राहिसा-धर्मकी मान्यतापर पूर्ण विश्वास रखने वाले, साधु प्रकृति महाराज सुधर्म शिविरमें श्राकर श्राकस्मिक घटनाश्रों द्वारा सृजित वस्तु-स्थिति पर विश्वार करते हैं!…

'आपकी रायमें इन दैवी-घटनाओं का क्या प्रयो-अन हो सकता है? और अब, ऐसी विपरीत-परिस्थिति-में मुक्ते क्या करना चाहिए ?'—महाराजके दुखित चित्तसे निकखा! प्रधान सचिवका नाम था—'जयदेव!' यह थे 'चार्वाक-मत' के चनुषायी (वाममार्गी)! या यों कहिये महाराजके पालित-धर्मसे ठीक उखटे! ३६ की तरह, एकका मुँह इधर तो दूसरेका उधर! महाराजकी अटूट-अद्धा-भक्ति जैन-धर्मके जिए थी तो मंत्री-महोदय-की चार्वाक-मतके लिए! "निमी चली जाने की वजह थी—महाराजकी पशस्विनी न्याय-प्रियता! वह प्राप्त-धिकारोंका दुरुपयोग करनेके एकमें न थे! नहीं किसीको धर्म-परिवर्तन करनेके लिए मजबूर करना उनकी घादत थी! उनके शासनकी विशेषता साम्प्र-दायिकता न होकर, न्याय थी! वह एक धर्मांस्मा, प्रजा पर पुत्र-सी ममता रखनेवाले, न्यायी शासक थे!

उनकी राज्य-सीमाके बच्चे-बच्चे तकके हृद्यमें उनके प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, श्रीर था—विश्वास ! भाज की तरह राज-द्रोह, श्रसहयोग, सत्याग्रह श्रीर दमन, दुर्नीति काममें क्षानेकी तब किसीको ज़रूरत ही महसूस न होती थी! सुख-चैनके थे वे दिन!

हाँ, तो मंत्रीजीकी भन्ना राजा साहिबकी धार्मि-कताओंका क्या ज्ञान ? उनका उत्तर अपने निजी दृष्टि-कोया द्वारा ही तो हो सकता था, वही हुआ ! यह राजनैतिक-समस्या न थी जो मंत्रीजीके परामर्श द्वारा राजनैतिक-समस्या न थी जो मंत्रीजीके परामर्श द्वारा रीज निर्याय पा जाती !—

महाराज ! यह एक बाधा है—दैवी-वाधा ! भाप-को उचित है कि इसका निराकरण करें। नहीं, यह भिक भी भनिष्ट करदे तो भारचर्य की बात नहीं!'

'फिर उपाय…?'

उपाय यह है कि आप एक पुरुषकी आहुति देकर देवीको प्रसन्न करें ! विना ऐसा किए मेरा अनुमान है कि संकट दूर न हो सकेगा ! दुर्ग-द्वारका, आपके प्रवेश करनेकी चेष्टा करते ही, वह पदना देवीकी रुद्वता को साफ्र प्रगट करता है !'

चिंगक नीरवता !

जो बात सुननी पड़ी, वह महाराजकी करपनासे बाहरकी बात थी! एक घका-सा लगा, उनकी मान-वीयताको! चरुचिकर-पदार्थको तरह बात गलेसे नीचे उतर गई! भौर फिर भीतर पहुँचकर उसने जो ज्वाला दहकाई उससे मुखाकृतिको—महाराज प्रकृति-रूप न रख सके! भ्रधरोंकी भ्रारकता भ्राँखोंकी भ्रोर बद चली! भ्रोठों पर थिरकने वाली मुस्कराहट, प्रकम्पन रूप दिखलाने लगी भ्रीर हृदयकी स्पन्द-गति करने लगी प्रल्यान्त-समीरसे स्पर्दा!

कितना कड़्रुम्ना-घूंट था— वह ! पी तो गए महा-राज उसे । लेकिन वह पचा नहीं ! बोले—

'क्या कहा ? मैं हत्या कहूँ—एक मनुत्यको धर्मकी दुहाई देकर अपने हाथों, मार डालूं—करल कहूँ उसे ? क्या यह संकल्पी पाप नहीं ? मानवीयता को ठुकराकर नारकीयता को गले लगाजुँ ? नहीं, यह मुक्तसे न हो सकेगा, पाप-पूर्ण उपाय करनेसे निरुपाय बैठ रहना, मैं समकता हूँ कहीं अच्छा है !!'

'हो सकता है किन्हीं ग्रंशोंमें यह भी ठीक !'— वाक्-पटु जयदेवने मुँहपर थोड़ी हँसी लाते हुए राजनै-तिक-गंभीरता भागे रखी—'लेकिन मेरा ख़याल है कि राज-काजमें इतनी धार्मिक-सतकता नहीं बरती जा-सकती! सब-कुछ करना पड़ना है—इसमें छल प्रपन्च भी, हत्याएँ भी, नर-संहार भी! इसलिए कि राजाका जीवन सार्वजनिक जीवन होता है! श्रीर धार्मिक-नियंत्रण होता है—न्यक्तिगत!'

'मगर वह राजा होकर व्यक्तित्व को खो तो नहीं बैठता ? · · स्व-पर-सामकारी उचित माँग भी वह न पासके। यह कैसा बन्धन ? यह तो उसके प्रति चन्याय है, **चौर है उसकी चारमाका इनन** !'

'उचित है! परन्तु शासन-म्यवस्थाको सुरद रखनेके बिए, भापका नगर-प्रवेश भनिवार्य है। भीर वह तभी हो सकता है जब एक मानवीय--रक्तभारा द्वारा देवीको प्रसन्न किया जाए!'

'भोफ़्! मैं नहीं चाहता—सचिव! ऐसे राज्य को! जिसके लिए सुके निरपराध, प्रजाके एक पुत्रके रक्तसे हाथ रँगने पढ़ें! "नगर-प्रवेशको मैं भनिवार्य नहीं मानता! मैं जहाँ रहूँगा—वहीं मेरा राज्य! दुर्ग-द्वार, नगर, सब-कुछ प्रजाके लिए है—प्रजाकी चीज़ है वह चाहे उसे बनाये-बिगाड़े! मेरा कोई सम्बन्ध नहीं! मेरा राज्य बग़ैर हत्याके महान् पापको जाँघे हुए—यहाँ रहकर भी चल सकता है!

जयदेवने देखा—महाराज श्रपने निश्चय पर श्रटज हैं—तो चुप हो रहे!

था भी यही उचित !

\$\$ \$\$ \$\$ ---

[ २ ]

दूसरे दिन की बात है--

नगरके सभी समृद्धिशाली, प्रतिष्ठित व्यक्ति महा-राजसे मिलने आए! यह थे जनताके प्रतिनिधि--पंच-गण! जिनके हाथमें होती है सामाजिक-शक्तियों-की बागडोर।

कहने लगे—'महाराज! बिना भापके नगर सूना है! जीव हीन शरीरकी भाँति उसमें न उल्लास शेष हैं न चैतन्यता! भापको चरण रज-द्वारा शीध नगरको सीभाग्यवान् बनाना चाहिए! बग़ैर ऐसा हुए हमें सन्तोष नहीं!'

महाराजके सामने यह प्रजाकी पुकार थी ! जिसकी अवहेलना आज तक उन्होंने नहीं की! यह सोचने लगे—'श्रव?—एक-श्रोर प्रजाका श्रामह है, दूसरी श्रोर घोर-पाप! श्रोर निर्णय है मेरे श्रधीन—जिसे चाहूँ श्रपनाऊँ! कठिन-समस्या है! 'श्रामह' की रचाके लिए मुक्ते पाप करना होता है! पुत्र-सी प्रजाके एक बेगुनाहका खून बहाना पड़ता है! नारकीय-कर्म को—मनुष्यताके सन्मुख— तरजीह देनी होती है! 'श्राप उधर—एक महान पापसे श्रास्माको बचाया जाता है! वीरत्वकी महानताको श्रमुष्ण रखा जाता है! श्रामिकार चेष्टा, राजसी वृक्तिसे मुँह मोडकर मानवी-यता श्रीर स्व-धर्मका सन्मान किया जाता है।'

--- श्रोर श्राक्तिर महाराजका धर्म-पूर्ण, न्यायी-हृद्य 'निश्चय' पर हृद रहता है !---

'मेरा नगर-प्रवेश एक ऐसी समस्यामें उलका हुत्रा कि उसे मैं समर्थ होते भी नहीं सुलका सकता!'— महाराजने संचेपमें कहा।

वे लोग तो चाहते ही थे कि महाराज कुछ श्रपने मुँहसे कहें तो श्रवसर मिले। बोले—

'हम लोग उस 'समस्या' से श्रविदित हों सो बात नहीं! हमें उसका पूरा ज्ञान है। श्रीर सब सोचनेके बाद--जिस नतीजेपर पहुँचे हैं वह यही है कि श्रापको बह उपाय करना ही चाहिये?…'

'करना ही चाहिए ?— मुझे एक निरपराधके विक-सित-जीवनका श्रन्त ! उसके गर्म-रक्तसे दुर्ग-द्वारको सुद्द ? श्रीर श्रपने कल्याण-कारो-धर्मका ध्वंस ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता ! कोई भी श्राक्त-सुखा-मिलापी हिंसा जैसे जघन्य पाप को नहीं कर सकता ! मेरा राज्य रहे या जाए, मुझे इसकी चिन्ता नहीं! ...'—

'लेकिन इसकी चिन्ता हमें है ! हम भ्रपने प्यारे, प्रजा-प्रिय, न्यायवान शासककी छायाको भ्रपने ऊपरसे नहीं उठने दे सकते ! इसीलिए प्रार्थना है—'भ्राप अपनी ग़रीब-प्रजाकी अभिकाषाको वियोगाग्नि द्वारा न दहकाइए--महाराज!

महाराज मौन !

फिर धीरेसे बोले--'तो ?'

इस 'तो ?' ने प्रतिनिधियोंका बदाया साहस ! वह बोले— 'प्रजाकी पुकार पर ध्यान देना आप जैसे न्यायाधीशोंका ही काम है ! महाराज, आप जिसे पाप कह रहे हैं, हम उसे प्रजाकी भजाई समक रहे हैं ! हतना ही फ़र्क है। "अतः प्रजा-हितके जिए उस 'उपाय'की सारी जिम्मेदारी हमारे उपर ! आप निश्चिन्त रहें हम सब-च्यवस्था कर लेंगे। आपसे कोई वास्ता नहीं!

महाराजने उदास-चित्त हो कहा— 'लेकिन ......पाप ......!'

श्रवित्तम्य-उत्तर मिला—'वह भी हमारे सिरं पुरुषके मालिक श्राप श्रीर पापके हम! बसःः!

महाराज चुप ! कैसी विडम्बना है ? फिर बोले— 'तुम जो सममो करो ! सुमसे कोई सरोकार नहीं !'

> % & % [३]

कोभको प्रोत्साहन देनेके लिये एक तरकीय निकाली गई! जीवन जो मोल लेना था—पश्च-पिचयोंका नहीं, मनुष्यका! उसी मनुष्यका जो ज्ञान रखते हुए भी दृसरे प्राणोंको ले लेनेमें अनिधकार चेष्टा नहीं समक्षता! जो अपने ही सुखको सुख समक्षनेका आदी होता है!…

बनाई गई एक स्वर्णकी मनुष्याकार मूर्ति ! फिर किया गया उसका श्रंगार, जवाहरातके क्रीमती श्रलंकारोंसे !

कैसी मनोमुग्धता थी उसमें ! कि देखते ही हृदय उसे पास रखनेके लिए लालायित हो उठता ! कलाकार की प्रशंसनीय-कलाका प्रदर्शन था । स्रोर थी समृद्धि-शालियोंकी उदारताका परिचय !

एक भव्य रथमें उसे स्थित किया गया ! श्रीर रथ चला नगर परिक्रमाके लिए ! सभी प्रतिष्टित-जन साथ थे !

श्रागे श्रागे घोषणा होतीजाती--सरस श्रीर उतंग-स्वरमं !--- 'इस मूर्तिको लेकर जो श्रपना जीवन देना चाहे वह सामने श्राण् !'...

कुछ मूर्तिको देखते, प्रसन्न होते श्रीर बस ! कुछ प्रमोदी—जिनपर लक्ष्मीकी कृपा थी—मूर्तिको ख़री-दनेके लिए व्यप्न हो उठते ! लेकिन जैसे ही उसके मुल्य पर ध्यान जाता, दृष्टिको सीमित कर, दूसरी श्रीर मुख़ातिब होते ! श्रीर रथ श्रागे बढ़ता !…

कीन ख़रीदना इतना मेंहगा सौदा ?

विपुल धन राशि और जीवन !!!

हाँ, जीवन ! वही, जिसके लिए घृिषातसे घृिषात कर्म, सहपं कर लिए जाते हैं ! श्रव्छे श्रव्छे सभ्य जिसके लिए धृर्नी-लम्पटोंकी सिजदा—बन्दना—करते नहीं शर्माते ! जो संसारकी सबसे बढ़ी—क्रीमती—वस्तु है ! वही जीवन था उसका—मृल्य !

नगरके प्रायः सभी पथ, रथके पहियोंसे श्रक्कित हो चुके ! शाम होने श्राई "किन्तु सीदा न पटा ! किसीके पास एकसे श्रधिक—ममत्व हीन—जीवन था ही नहीं जो देता ! जो था, वह उसे इस विपुज धन राशिसे भी श्रिधक मृज्यवान जैंचा ! जैसे 'जीवन' ख़रीदनेके लिए इतना दृष्य कुछ है ही नहीं!"

श्रधिकारी-व्यक्तियोंकी 'श्राशा' जैसे दिनके साथ-साथ ही श्रस्त होने लगी ! दिवाकरकी तरह मुख-भण्डल होगये निस्तेज ! हृदयमें एक पीड़ा सी उत्पीडन देने लगी।—'श्रव क्या करना चाहिए, जिस शक्ति पर भरोसा कर, कार्य श्रपने हाथमें लिया वह घोसा दिये जा रही है!'

रथके लिए अभी थोड़ा चेत्र और रोष था! वह आगे बढ़ा—अपनी प्रारम्भिक गतिके अनुसार!

सामने थे, नारकीय-जीवन बितानेवासे निर्धनोंके मोहस्ने ! दरिद्र नेत्रोंके लिए धन-राशि देखना तक दुरीह ! सब, एकटक रथकी भोर देखने लगे । अपूर्व अवसर था उनके लिये ! घोषणा सुनी ! मन तो लखाया भव्यमूर्तिके लिए, लेकिन जीवन—माना कि नारकीय था, भार रूप था—देना उन्हें भी न रुचा ! पता नहीं, उस कष्ट-पूर्ण घिबयोंसे उन्हें क्यों मोह था, क्यों ममस्य था ?

-- श्रीर दिन छिपने लगा, रथ श्रागे बढ़ने लगा !

88

a¥8 **a**¥8

उसी नरक-कुग्डमं एक कोना उसका भी था! नाम था—वरदत्त शर्मा! जिन्दगी-भर परेशानियों और अभा-वोंसे लड़ने वाला वह एक गृहस्थ था! जैसी कि विषमता प्रायः दृष्टिगत होती रहती है कि समृद्धिशाली प्रयरन-पूर्वक भी पिता नहीं बन पाते और जिनके पास प्रभात-भोजनके बाद, सान्ध्य-भोजनकी सामग्री भी शेष नहीं, वह व्यक्ति रहते हैं समय असमय कीड़े-मकोड़ोंकी तरह उरुष होनेवाले बर्बोसे परेशान!…

तो ग़रीब बरदत्तके एक नहीं, दो नहीं—पूरे सात पुत्र थे ! छोटे पुत्रका नाम था—इन्द्रदत्त !

जैसे ही रथ उसके घरके पाससे निकला और सूचनासे वह परिज्ञानित हुखा कि भागा घरको !

स्त्री भी ललचाई-नज़रोंसे रथको देख कर स्त्रभी ही द्वीज़ेसे हटी थी! कि सामने उसके पति! बोली— 'क्यों?'

'सुना नहीं' देखा नहीं ?-- कि श्राज हमारे लिए

कितना अच्छा अवसर है ! अगर हम इन्द्रइतको बदले में देकर इतनी विभूति पा सकें तो क्या-से-क्या हो सकते हैं— क्यों ? है न यही… ?

स्त्री ने देखा— भविष्यकी मधुर, सुखद-करपना उसके सामने नाच रही है—िकतना लुभावक कि उसके मातृत्वकी ममता भी बे-होश, संज्ञा-हीन हो रही है! उसने मंत्र-सुम्धकी तरह कहा— 'हाँ!'

शर्माजीका मार्ग जैसे प्रशस्त हुन्ना—ग्रव उनकी भावनात्रोंको दौड़नेके लिए काफ्री गुंजाइश थी ! बोले, सुशीके बोकसे दबे हुए—स्वरमें!—

'कितना धन है—वह ! कुछ ठीक है ? जीवन एक दूसरे प्रकारका हो जायेगा, दिन चैनसे कटेंगे ! धीर पुत्रकी क्या है ?—धगर हम-तुम सही-सलामत रहे तो—हर साल प्रसृति ! हर वर्ष बच्चे !!…'

दोनों खुश ! चतीव प्रसन्न !

इन्द्रदत्तने सुनी— बात ! तो सोचने लगा, छोटा-सा बच्चा, दार्शिनिककी तरह ! — 'वाहरे-लोभ ! श्रारचर्य उपस्थित कर दिया तृने ! कैसी विडम्बना है ?— कैसी महत्ता है संसारकी ? पिता पुत्रको बेचता है, मौतके हाथ, धनके लिए ! म-बल मातृस्व भी कुछ नहीं ठहरता । जो कुछ है— स्वार्थ ! केवल स्वार्थ !! '

चरदत्त आवाज देता है, मुक्त-करठसे— रथ-संचालकोंको रथ रुकता है ! लौट कर आता है उसके द्वांजे पर ! उसे सममता है वह गौरव, दुर्लभ-भ्रहोभाग्य ! इतनी विभृति, इतने माननीय-प्रतिष्ठित-पुरुष उसके द्वार पर खड़े हैं, क्या इसे कम सीभाग्य बात सममे— वह ?— और सममे भी तो क्यों ? जबकि सभी अधिकारीजन उसके मुँहकी और देख रहे हैं— कि देखें क्या आती है—आशा या निराशा- जैसे उसका मुँह भाशा-निराशाका निवास भवन बना दिया गया हो !

'मैं अपने इस पुत्रको देकर यह अपरिमत-धन-राशि लेना चाहता हूँ ! '—अ-आदर्श पिता-मुखने ज़हरीले- शब्द उगले लेकिन उधर श्रियमाण-हृदयोंने उसे संजीवनीकी भाँति शहण कर हुएं मनाया !

···भौर··· ? —

श्रौर दृसरी ही मिनट रथमें उस निर्जीव, किन्तु बहुमूल्य मूर्तिके स्थान पर बैठा था— सश्रृंगार वस्ना-भृषण पहिने—इन्द्रदत्त !

रथ चला !— दुर्ग द्वारकी भोर ! सबके मुख पर प्रसन्नता थी ! जैसे उन्नर्मा हुई गंभीर-समस्याका हल, उन्हें विजयके रूपमें मिल गया हो, या मिली हो उद्देश्यको भ्राशातीत-सफलता !

[8]

दुर्ग-द्वारके समीप ! —

अपार जन-समृह ! विचित्र कौतु-हल और गंभीर-निनाद ! आरे था - एक निरपराध — बेकुसूर — व्यक्तिकी बिलिका पूर्ण आयोजन !

सभी उपस्थित थे !— प्रोहित, पगढे, पुजारी, इन्द्रत और उसके माता पिता ! तथा समस्त नागरिक पंच ! महाराज भी विराजे हुए थे—एक और ! नित्या-पेजा कुछ भ्रधिक-गंभीर ! या कहें उदास ! उनकी इच्छा बिरुद्ध एक सुवासित, विकसोन्मुख-फूलको मसला जा रहा था, यह था उनकी उदासीका सबब !

नियमानुसार काम चल रहे थे ! कि अचानक महाराजकी रष्टि जापनी इन्द्रदत्त पर !--

वह हँस रहा था !

'क्यों '''?--मृत्यु गोद फैलाये प्रतिपत्न बढ़ती चली भारही है! इतना समीप भा चुकी है कि एक कदम रखा नहीं कि इन्द्रदत्तका अस्तित्व-स्वप्न ! फिर हँसने-का कारण ? "ऐसा साहसिक, धैर्यवान बालक !'— महाराजके हृदय पर एक छाप-सी लगी ! बैठेन रह सके ! उठे ! बालकके समीप जा पहुँचे बोले:— 'बच्चे ! क्यों हँसता है ? क्या तुस्ते मृत्युका डर नहीं ?'

'दर ? महाराज ! दूर रहता है तभी तक उसका दर लगता है ! जैसे-जैसे पास भ्राता है दर भागता जाता है !'

'तो तुभे भव कोई दुख नहीं ?'

'दुख…'—बालक थोड़ा हँसा, फिर बोजा— 'प्रजापित ! दुख जब सीमा उलंघ जाता है, तब दुखी मनुष्य उसे 'दुख' न कहकर उसका नाम 'सन्तोष' रख देता है!'

महाराजका दयार्द-हृदय मन-ही-मन रो उठता है 'यह कुसुम, सुरकानेके लिए पैदा हुआ है ?'—

'बच्चे…!'—महाराजने वास्सल्यमयी स्वरमें कहा —'क्या तू नहीं जानता कि यह समय हेंसनेका नहीं, रोनेका है ?'

'जानता हूँ कृपा-निधान! लेकिन श्रव मेरे रोने श्रीर हँसनेमें कोई विशेषता नहीं ...'—बालकने सरलता से उत्तर दिया।

'फिर भी रोया तो जाता ही है—ऐसे समयमें पाषाया-हृदय भी बग़ैर रोये नहीं रह पाता ! फिर तू —एक कोमज-बाजक ही तो है!

'अवस्य ! लेकिन रोना भी तभी आता है, जब कोई हमदर्द दीखता है ! कहीं सहानुभृति दिखलाई देती है ! अब मैं रोऊँ तो—क्यों ? मेरी क्रयांद—मेरी पुकार—मेरी पोइका सुननेवाला ही कौन है, जिसे सुनानेके लिए रोया जाय ? जो मेरे रोने पर दवित हो !

मेरी रचाकी चेष्ठा करे ....'

महाराज दम-साधे सुनने जगे ! बालककी बातों में बहुत-कुछ तथ्य उन्हें दिखलाई देने खगा !--

'पुत्रके सबसे पहिले संरक्षक होते हैं, उसके माँ-बाप ! फिर नागरिक-पंच ! इसके बाद—संरक्षकवका भार होता है---राजाके ऊपर !'

'ठीक कहते हो बेटे !'—महाराजकी धाँखें गीखी हो खाईं!

बालक कहता गया— जब माँ-वापने धनके लोभसे

मुक्ते मरनेने लिए बेच दिया ! उत्तर-दायित्वको ठुकरा

दिया स्वाभाविक-प्रेमको नृशंसता-पूर्वक काट डाला !

तब : : ? — तब सहारा लिया जा सकता था — पंचोंका !

लेकिन मैंने देखा — पंचलोग स्वयं ख़रीदार है, वही मेरी

घसामयिक मृत्युके दलाल हैं ! तो मैं चुप, उनके साथ
चला त्राया ! ख़याल किया — बस, धन्तिम-भवलम्ब —

गाख़िरी-ग्राशा — राजाका न्याय है, जो वह करे वह ठीक'

'सच कह रहे हो चालक ! यही सोच सकते थे तुम !' महाराजकी घाँखोंसे दो-बूंद घाँसू बुलक पड़े ! हदयमें बालकके लिए श्रद्धा-सीउमइ पड़ी !

बालकने हदयोदगारोंका क्रम-भंग न होने दिया ! शायद सभी साफ्-साफ् कह देना उसने प्रण बनालिया हो अपना !---

'किन्तु यहाँ भाकर देखनेमें भाषा, कि सारे बंत्रों-का संचालन महाराजकी प्रेरक-बुद्धिके द्वारा ही हो रहा है! वह भ्रपने दुर्ग द्वारको स्थिर देखनेकी जालपा-तृप्तिके लिए---एक प्रजा पुत्रकी भाहुति देने पर तुले बंटे हैं!'

महाराज सक्ष रह गए ! उनका गंभीर-स्वाभिमान तिलमिला उठा ! चेष्टा करने पर भी एक-शब्द उनके मुँहसे न निकला ! भूमि पर लगी हुई आँखें, सावनको बदली वन गई !

कुछ देर यही दशा रही! इसके बाद दद स्वरमें बोले:—'छोद दो, बच्चेके प्राण! बन्द करो यह हिसा-का श्रायोजन!…'

कर्मचारियोंके हाथ ज्योंके त्यों रह गए ! रुक गया मंत्रोबारणका प्रवाह ! श्रौर सब देखने लगे चिकत-दृष्टि-से महाराजके तेजस्वी-मुख-मण्डलकी श्रोर !

वह कहने लगे—'श्रव मुक्ते न दुर्ग द्वारसे मतलब है, न नगरमें जानेसे! मैं प्राकारके बाहर—बनमें—ही सकुटुम्ब, मय लश्करके रहकर नये नगरकी स्थापना कर, शासन व्यवस्थाका संचालन करूँगा! निरपराध प्रजा पुत्रके रक्तते श्रपनी चत्रिय तलवारको कलंकिन न करूँगा ! '''श्चगर इस प्रकारकी जघन्य-हत्यासे मुके स्वर्ग-राज्य भी मिले तो वह मुक्ते पसन्द नहीं !'

'…उसी समय श्राकाशसे देव वाणी होती है— धन्य !…धन्य !!'

% %

दूसरे प्रभात---

नगरमें श्रानन्द मनाए जा रहे थे ! महाराज निर्विध्न श्रपने सिंहासन पर श्रा बिराजे ! न दुर्ग-द्वार गिरा, न श्रन्य कोई दुर्घटना हुई ! सब हृद्यों में एक ही भावना थी, सब जुबानों पर एक ही चर्चा थी "श्रिहंसाकी श्रजेयशक्ति या उसकी दृहता का महत्व !!!



# जीवनके श्रमुभव

# सदाचारी पशुत्र्योंके उदाहरण

ले०--श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय

\*

(७) साँपका ऋलौिकिक कार्य—मदाचारी पशु-श्रोंके सिल्सिलेमें सरदार बेलासिंह "केहर" ऐडीटर "क्षपाण बहादुर" श्रमृतसरने—नो कि १३१ दफामें १ वर्षके लिये मोण्टगुमरीजेलमें श्राए यं—वतलाया कि हमारे गाँव बिछोह (जि॰ श्रमृतसर) में एक विलोची बुड्हा टेटर गाँव (जि॰ लाहौर) का श्राकर रहने लगा था। उसका पाँव कटा हुश्रा था। मैंने कीत्रूल वश टाँग कटनेका कारण पूछा तो उसने बतलाया कि "हम ऊँटोंका व्यापार करते थे। हस्बदस्तूर एक रोज मैं कँटोको चराने जंगल लेगया तो उनमंस एक कँट मुक्ते मार डालनेके लिये मेरी श्रोर लपका छ। में जान बचानेकी गरज़से भाग निकला । कँट भी मेरा पीछा कर रहा था। में उसकी निगाहसे श्रोक्तल होनेके लिए एक काड़ियोंके कुरड़में घुसा तो वहाँ छुपे हुए कुएमें गिर पड़ा। उस कुएमें पानी नाम मात्रको था। मुक्ते काड़ीमें घुसते हुए कँटने देख लिया था, श्रतः वह भी वहीं चक्कर काटने लगा। कुएमें पड़ने पर बस्शिकल गरें होश-हवास टीक हो पाये थे कि मुक्ते वहाँ दो

ॐ ऊँट बढ़ा कीनावर (बैर भावको हृदयमें बनाये रखनेवाला) होता है। मालिक या चरवाहेकी डाट-डपट किसी वक्त अगर इसे अपमान-जनक मालूम होती है, तो उस वक्त चुपचाप सहन कर लेता है। मगर भूलता नहीं और अवसरकी तलाशमें रहता है। मौका मिलते ही अपमान-कारक को मारकर अपने अपमान या बैरका बदला लेलेता है।

भयानक साँप दिखाई दिये। मारे घवराइटके मेरी घिग्घी बन्ध गई। उनमेंसे छोटे साँपने वाहर निकलकर उस ऊँट को काट खाया। जिससे वह ऊँट धड़ामसे जमीन पर गिर पड़ा। और बड़ा साँप बाहर निकलकर अपने फरणको काड़ीकी एक मजबूत टइनीमें लपेट पूँ छके हिस्सेको मेरे सर पर हिलाने लगा। पहले तो में घवड़ाया आखिर उसका मतलब सममकर में उसकी पूँ छ पकड़ कर बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने ऊँटको मरे हुए देखा तो गुस्सेमें उसके एक लात भारी। वह ऊँट साँपके ज़हरसे इतना गल गया था कि मेरे लात मारते ही पाँवका थोड़ा हिस्सा ऊँटके गोश्तमें घुस गया मेंने शीधतासे पाँव निकाल लिया, किन्तु जहर बराबर पाँवमें चढ़ रहा था। मेरे भाईने पाँवकी यह हालत देखी तो दरान्तीसे मेरी टाँग काट डाली ताकि जहर आगो न बढ़ सके। तमीसे मैं एक पाँवसे लँगड़ा हूँ।"

उक्त चार पाँच उदाहरणों में कितना श्रंश सत्य-श्रसत्यहै, मैं नहीं कह सकता । पहला उदाहरणा मैंने प्रत्यत्त देखा श्रीर बाक्ती सुने हैं । इन्हें पाठक सत्य ही मानें ऐसा मोह मेरे श्रन्दर नहीं है । उन्हीं दिनों बा० गोवर्ड नदास एम.ए. कृत श्रीर हिन्दीप्रन्थरत्नाकर कार्यालय अम्बई द्वारा प्रकाशित "नीति-विज्ञान" पुस्तक भी पढ़नेमें श्राई । उसमें श्रनेक वैज्ञानिकों द्वारा श्रमुभव किए हुए पशुश्रोंके उदाहरण दिए गए हैं । वे भी मैंने इन्हीं उदाहरखोंके साथ नोट कर लिए ये । उनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं—

(८) सहृद्यता—''कप्तान स्टेन्सवरीने अमेरिका-की एक खारी भीलमें एक बहुत वृद्ध और अन्धे हवासिल (पित्तविशेष) को देखा था, जिसे उसके साथी भोजन कराया करते थे और इस कारण वह खूब हुष्ट पुष्ट था। मि० विलथने देखा था कि कुछ कव्वे अपने दो तीन अन्धें साथियोंको भोजन कराते थे। कप्तान स्टैन्सवरीने लिखा है कि—एक तेज करनेकी धारामें एक हवासिलके बच्चेके बहजाने पर आधे दर्जन हवासिलोंने उसे बाहर निकालनेका प्रयत्न किया। डारिवनने स्वयं एक ऐसे कुत्तेको देखा था जो एक टोकरीमें पड़ी हुई बीमार बिल्लीके समीप जाकर उसके मुँह को दो एकबार चाटे बिना कभी आता जाता न था।''

(ह) आक्रापालन—"पशुक्रोंमें बड़ोंका ब्रादर करने ब्रौर नेताकी ब्राज्ञामें चलनेकी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। श्रवीसिनियाके बबून (बन्दरविशेष) जब किसी बाग़को लुटना चाहते हैं तो चुपचाप श्रपने नेताके पीछे चलते हैं। श्रीर यदि कोई बुद्धिहीन नीजवान बन्दर श्रसावधानताके कारण जरा भी शोरोगुल करता है, तो उसे बूढ़े बन्दर तमाचा लगाकर ठीक कर देते हैं। श्रीर इस तरह उसे चुप रहने तथा श्राज्ञा पालनकी शिद्धा देते हैं।"

सुमाषित

बड़े भाग मान्य तर्ने पात्रा । सुर दुर्लभ सद प्रंथिह गाता । साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परलोक संगारा ॥ एहि तन कर फल निषय न भाई । स्वर्गे उस्वल्प अन्त दुखदाई । नर तन पाइ निषय मन देहीं । पलिट सुधा ते सट निष लेहीं ॥ ताहि कबहुँ भल कहड़ कि कोइ । गुंजा यह इपरस मिन खोई । आकर चार लच्छ चौरासी । जोनि अमत यह जिव अविनासी ॥ — तुलसी

まできている

上部のマンクネー



# हरी साग-सब्ज़ीका त्याग

[ले॰ —बाबू सूरजभानुजी वकीख

जकल जैनियोंमें हरी साग-सब्जीके त्यागका बेहद रिवाज हो रहा है,प्रायः सब ही जैनी चाहे वे जैनधर्मके स्वरूपको जानते हों वा न जानते हों, सम्यक्त्वी हों वा मिथ्यात्वी, किसी न किसी साग-सब्जीके त्यागी जरूर होते हैं। विशेष कर अष्टमी और चतुर्दशीको तो सभी प्रकारकी हरी बनस्पतिके त्यागका बडा माहात्म्य समभा जाता है। बहुत ही कम जैनी ऐसे निकलेंगे जो इन पर्व तिथियों में हरी साग-सब्जी खाते हों। हाँ, अपनी जिह्ना इन्द्रियकी तृप्तिके लिये ये लोग इन साग-सञ्ज्ञियोंको सुखाकर रख लेते हैं और बेखटके खाते हैं। सुखानेके वास्ते जब यह लोग ढेरों साग-सब्जियोंको काट काट कर ध्यमें डालते हैं श्रीर इसका कारण पूछने पर जब इनके अन्यमती पड़ौसियोंको यह जवाब मिलता है कि जीवदया पालनेके ऋर्थ ही इनको सुखाया जा रहा है, जिससे इन साग-सब्जियोंके बनस्पतिकाय जीव मर जाएँ श्रीर यह साग-सब्जियाँ निर्जीव होकर खानेके योग्य हो जाएँ, तो जैनधर्मकी इस अनोखी दयाको श्रीर जीव रचाकी श्रावेशी विधिको सुनकर वे श्रन्यमती लोग भौचकेसे रहजातेहैं श्रौर जैनियोंके

दयाधर्म तथा ऋहिंसाबादको एक प्रकारका बच्चोंका तमाशा ही समभने लगते हैं।

इसके सिवाय, जब वे देखते हैं कि जो लोग चलते फिरते बड़े बड़े जीबों पर भी कुछ दया नहीं करते, किसी कुत्ता-बिल्लीके घरमें घस जाने पर ऐसा लट्ट मारते हैं कि हड़ी-पसली तक ट्ट जाय, बेटी पैदा होने पर उसका मरना मनाते हैं, धनके लालचमें किसी बुढ़े खुमटसे ब्याह कर उसका सर्वनाश कर देते हैं, किसी जवान स्त्रीका पति मर जाने पर उसके धनहीन होनेपर भी उसके रहनेका मकान वा जेवर श्रीर घरका सामान तक बिकवा कर उससे उसके मरे हुए पतिका नुक्ता कराते हैं श्रीर बड़ी खशीके साथ खाते हैं, नाबालिस माई भतीजे-की जायदाद हड़प करनेकी फिकरमें रहते हैं, घरकी विधवात्रोंको बेहद सताते हैं, अनेक रीतिसे लोगों पर जल्म सितम करते रहते हैं, ठगी, दगावागी, भुठ, फरेब, मकारी, जालसाजी, कम तोलना, माल मारना,लेकर मुकर जाना,कर्ज लेकर उसको वापिस देनेके लिये खुल्लम खुल्ला सैकड़ों चालें चलना,श्रौर भी अनेक तरहसे दुनियाँको सताना और अपना मतलब निकालना जिनका नित्यका काम हो रहा है, वे भी साग-सब्जीका त्याग करके ऐसे जीवों पर दया करनेका दावा करते हैं जो स्थावर हैं, अर्थात जो बिल्कुल भी हिलते-चलते नहीं हैं, जिससे उनमें जीवके होनेका निश्चय भी शास्त्रके कथनसे ही किया जा सकता है, आँखोंसे देखतेमें नहीं: तो वे अन्यमती लोग जैतियोंके इस श्रद्धुत द्याधर्मको देखकर इसकी खिल्जी (मजाक़) ही उडाते हैं।

इसके ऋलावा ऋाजकल मनुष्यकी तन्दुरुस्ती-कं वास्ते साग-सब्जीका खाना बहुत ही जरूरी सम्भा जाने लगा है; फल खानेका रिवाज भी दिन दिन बढ़ता ही जाता हैं: तब हमारे बहुतसे जैनी भाई भी अपने परिणाम इतने ऊँचे चढे न देख जिससे साग-सब्जीके ट्यागके भाव उनमें पैदा हो जाते हों, एक मात्र रूढिके वस दमरोंकी देखा-देखी ही साग-सब्जीके त्यागको अपनी श्रीर श्रपने बाल-बच्चोंकी तन्दुरुस्तीके विरुद्ध विल्कुल ही व्यर्थका ढकौसला समभ, ऐसे त्यागसं नफरत करने लग गये हैं, श्रीर संदेह करने लग गये हैं कि क्यों जनधर्मने हमार जैसे साधा-रण गृहस्थियोंके वास्ते भी साग-सब्जीका त्याग जरूरी बताया है। ऐसं ऐसे विचारोंसं ही जैन-धर्म पर उनकी श्रद्धा ढीली होती जाती है, श्रीर यह वस्तुस्वभाव पर स्थित तथा समीचीन तन्त्रीं-की प्ररुपणा करने बाला जैनधर्म भी एक प्रकारका रूढ़ि-बाद ही प्रतीत होने लगा है। इन सब ही बातोंके कारण साग सञ्जीके त्यागके वास्तविक स्वरूपको जैनशास्त्रांके कथनानुमार साफ साफ खोल देना बहुत ही जुरूरी हैं, जिससे सब भ्रम दूर हो जाय श्रौर जैनधर्मकी तान्विकता सिद्ध

होकर उसकी प्रभावना स्थिर हो सके।

खाने पीनेकी वस्तुओंके स्यागका वर्णन जैनशास्त्रोंमें (१) अन्नती श्रावकके कथनमें, (२) त्रहिंसा अगुत्रतके कथनमें, (३) भोगोपभोगपरिः माणवतके कथनमें और (४) सचित्तत्यागनामकी पाँचवीं प्रतिमाने कथनमें मिलता है । हम भी इन चारों ही कथनोंकी पृथक पृथक रूपसे खोजते हैं, जिससे यह विषय विलक्क ही स्पष्ट हो जाय। यहाँ यह बात जान लेनी जरूरी है कि जैनशास्त्रोंमें श्रावकके दो दुर्जे कायम किये गये हैं, एक तो चौथा गुणस्थानी अविरतसम्बर्द्ध और दूसरा पंचम गुणस्थानी ऋगुत्रती श्रावक। दूसरी तरह पर सब ही श्रावकोंके ग्यारह दर्जे व ग्यारह प्रतिमाएँ ठहराकर चौथे गुणस्थानी अविरत सम्यग्दृष्टिकी तो सबसे पहली एक दर्शन प्रतिमा ही कायमकी गई है और दूसरी प्रतिमासे ग्यारहवीं तक दस दर्जे पंचमगुणस्थानी ऋगुव्रती श्रावकके ठहराय हैं।

#### (१) अविरत सम्यग्दृष्टि

(१) विक्रमकी पहली शताब्दिके महामान्य आचार्य श्रीकुन्दकुन्द स्वामी 'चरित्रपाहुड'में लिखते हैं कि श्रद्धानका शुद्ध होना ही सम्यक्त्वाचरण नामका पहला चारित्र है, श्रीर संयम प्रहण् करना दूसरा संयमाचरण चारित्र है, श्रर्थात् सम्यक्त्वीके श्रद्धानका शुद्ध होना ही उसका चारित्र है, यह श्रावकका पहला दर्जा है, जिसके वास्ते किसी भी त्यागकी जरूरत नहीं है फिर जब वह संयम प्रहण् करता है तब उसका दूसरा दर्जा होता है, जो संयमाचरण चारित्र कहलाता है। यथा—

### जिक्क्याक्यविद्विसुद्धं पढमं सम्मत्तवरक्यारितं । विदिवं संज्ञमवरकं जिक्क्याक्यसदेसियंतंपि ॥५॥

(२) विक्रमकी दूसरी शताब्दिके महान् स्त्राचार्य स्वामी समन्तभद्र रत्नकरंड श्रावकाचारके निम्न श्लोकमें पहली प्रतिमाधारीकी बाबत लिखते हैं कि 'जो सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हो, संसार, शरीर-भोगसे उदासीन हो, पंचपरमेष्टीके चरण ही जिस-को शरण हों, तत्वार्थरूप मार्गका प्रहण करनेवाला हो, यह दार्शनिक श्रावक हैं—'

सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरीरमोगनिर्विचयाः । पंचगुरुचरवाशरको दर्शनिकस्तत्वपथगृद्धः ॥१३७॥

(३) दूसरी शताब्दिके महान् श्राचार्य श्रीउमा-स्वातिने भी 'तत्वार्थसूत्र' में श्रविरतसम्यग्रृष्टि-के वास्ते किसी प्रकारके त्यागका विधान नहीं किया हैं; किन्तु शंका कांचा विचिकित्सा श्रन्यमित प्रशंसा श्रीर श्रन्यमित-संस्तव ये उसके पाँच श्रतीचार जरूर वर्णन किये हैं। इस ही तरह पूज्यपाद स्वामीने सर्वार्थसिद्धि नामकी उसकी टीकामें, श्री श्रकलंकस्वामीने राजवार्तिक नामके भाष्य श्रीर श्रीविद्यानन्द स्वामीने श्लोक-वार्तिक नामकी बृहत् टीकामें भी इन श्रतीचारोंके सिवाय सम्यग्रष्टिके वास्ते श्रन्य किसी त्यागका वर्णन नहीं किया है। तत्त्वार्थसूत्रका वह मूल वाक्य इस प्रकार है—

शंकाकांचाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रसंसासंस्तवाः समय-ऋष्टरतीचाएः ७-१३

(४) गोम्मटसार जीव काँडमें भी ऋषिरतसम्य-ग्रहिक वास्ते किसी त्यागका विधान नहीं किया है; बल्क खले शब्दोंमें यह बताया है कि 'जो न तो इन्द्रयोंके ही विषयोंका त्यागी है और न त्रस वा स्थावर किसी भी प्रकारके जीवोंकी हिंसाका त्यागी है, एक मात्र जिनेंद्रके वचनोंका श्रद्धानी है वह अविरत सम्यग्दृष्टि है। यथा—

को इन्दियेसु विरदो को जीवे थावरे तसे वा पि। को सहहदि जिकुत्तं सम्माइही धविरदो सो॥२१॥

(५) प्राचीन श्राचार्य स्वामी कार्तिकेय श्रपने श्रनुप्रेचा प्रन्थमें लिखते हैं कि 'बहुत त्रस जीवोंसे सम्मिलित मद्य मास श्रादि निन्द्य द्रव्योंको जो नियम रूपसे नहीं सेवन करता है वह दार्शनिक श्रावक है।' यथा—

बहुतससमिरिण्जं मर्जा मंसादिर्णिदिदं दक्वं । जो गाय सेवदि गियमा सो दंसग्रसावको होदि ॥३२८॥

(६) विक्रमकी दशवीं शताब्दिके आचार्य श्री श्रमृतचन्द्रने 'पुरुषार्थं सिद्धयुपाय' में श्रावककी ११ प्रतिमाका श्रलग श्रलग वर्णन न करते हुए समुश्रयरूपसे ही लिखा है कि 'जो हिंसाको छोड़ना चाहता है उसको प्रथम ही शराब, मांस, शहद, श्रीर पाँच उदम्बर फल त्यागने चाहियें। शहद, शराब, नौनी घी श्रौर मांस यह चारों ही महाविकृतियाँ हैं-- अधिक विकारोंको धारण किये होते हैं, व्रतियोंको इन्हें न खाना चाहिये, इनमें उस ही रंगके जीव होते हैं। ऊमर, कठमर ये दो उदम्बर श्रौर पिलखन, बड तथा पीपलके फल ये त्रस जीवोंकी खान हैं, इनके खानेसे त्रस जीवों-की हिंसा होती है यदि यह फल सूखकर अथवाकाल पाकर त्रस जीवोंसे रहित भी होजावें तो भी उनके खानेसे रागादिरूप हिंसा होती है। शराब, माँस, शहद और पाँच उदम्बर फल ये सब अनिष्ट और दुस्तर ऐसे महा पापके स्थान हैं, इनको त्याग कर ही बुंद्धिमान जिनधर्म प्रहण करनेके योग्य

होता है।' यथा—

मर्च मांन चीवं पञ्चोदुम्बरफकानि यत्नेन ।

हिलाव्युपरितकामैमींकम्यानि प्रथममेव ॥६१॥

मधु मर्च नवनीतं पिशितं च महाविकृतपस्ताः।

बल्म्यन्ते न व्रतिना तद्वर्षांजन्तवस्तत्र ॥७१॥

योनिरुदम्बरयुगमं प्लचन्यमोधिष्प्यलक्तवानि।

त्रसजीवानां तस्मात्तेषां तत्रच्ये हिंसा ॥७२॥

यानि तु पुनर्भवेयुः कालोचिक्चत्रसायि शुष्कानि ।

भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिरूपा स्यात् ॥७३॥

अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य ।

जनधर्मदेशनाया भवन्ति पात्राखि शुक्कियः ॥७४॥

(७) ग्यारहवीं शताब्दिके आचार्य श्री अमित-गति अपने श्रावकाचारके अध्याय पवेंमें लिखते हैं कि 'मद्य,मांस,मधु,रात्रि-भोजन श्रीर पाँच उदम्बर फल, इनका त्याग व्रतधारण करनेकी इच्छा करने वाला करता है, मन-वचन-कायसे त्याग करनेसे व्रतकी वद्धि होती है। नौनीघीमें अनेक प्रकारके जीवोंका घात होता है, जो उसको खाता है उसके लेशमात्र भी संयम नहीं हो सकता, धर्मपरायण होना तो फिर बनही कैसे सकता है ? सज्जन पुरुष मर्ग पर्यंतके लिये मद्य, मास, मधु श्रौर नौनीघी का मन वचन कायसे त्याग करते हैं। यथा— मचमांसमधुरात्रिभोजनं चीरवृचफबवर्जनं त्रिधा । कुर्वते वतनिष्क्या बुधास्तत्र पुष्यति निषेविते वतम् ॥१॥ चित्रजीवगग्रस्दनास्पदं यैर्विलोक्य नवनीतमग्रते। तेषु संयमस्रवोऽपि न विचते धर्मसाधनपराययाःकुतः ॥३४ यैजिनेन्द्रवचनानुसारियो घोरजन्मवनपातभीरवः। तैरचतुष्टयमिदं विनिदितं जीविताविध विमुच्यते त्रिभा॥३७

(म) विक्रमकी बारहवीं शताब्दीमें, जबिक वस-धारी भी दिगम्बर मुनि और ख्राचार्य माने जाने लगे थे-श्रर्थात् जब कि भट्टारक्युग जारी हो गया था-तत्र सेद्धान्तिक चक्रवर्तीकी पदवी धारण करने वाले वसनन्दी अपने श्रावका चारमें लिखते हैं कि 'जो कोई शुद्ध सम्यग्दृष्टि पाँच उद-म्बर फल और सात व्यसनोंका त्याग करता है वह दार्शनिक श्रावक है। गुलर, बड़, पीपल, पिलखन और पाकर फल. अवार और फुल. इनमें निरंतर त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होती है, बह त्यागने योग्य हैं । जुझा, शराब, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी श्रौर परस्त्री ये सात व्यसन दुर्गतिमें ले जाने वाले हैं--' पंचुंबरसहियाई सत्त वि विसवाई जो विवजेइ । सम्मत्तविसुद्धमई सोदंसणसावधो भणिधो ॥४७॥ उंबरबद्पीपस्वियपायरसंभागतरुपस्या रं। विच्चं तससंसिद्धाई ताई परिविजयम्बाई ॥४=**॥** ज्यं मजं मांसं वेस्सा पारदि-चोर परदारं ।

दुगाइगमखस्तेदाखि हेडभूदाखि पाचाखि ॥१६॥

इस प्रकार पुराने शास्तोंको बहुत कुछ ढं ढुने
पर भी पहली प्रतिमाधारी श्रावकके वास्ते कहीं
किसी शास्त्रमें भी एकेन्द्रिय स्थावरकाय हरी
सब्जीके त्यागका विधान नहीं मिलता है। पुराने
समयके महान् श्राचायोंने तो पहली प्रतिमाके लिये
एकमात्र सम्यक्त्वकी शुद्धिको ही जरूरी बताया है,
इस ही कारण उनके लिये कोई किमी प्रकारका भी
त्याग नहीं लिखा है। परन्तु पीछेके श्राचायोंने
मांस, शराब, शहद, श्रीर पाँच उदम्बर फलका
त्याग भी त्रसहिंसाकी दृष्टिसे उनके वास्ते जरूरी
ठहरा दिया है। फिर श्रीर भी कुछ समय बीतने
पर त्रसहिंसासे बचनेके लिये नौनी घी श्रीर
फूजोंका त्याग भी जरूरी हो गया है। श्रन्तमें

मट्टारकी जमानेमें अचार (संधाना) और सप्त ज्यसनोंका त्यांग भी इस पहली प्रतिमाके लिये जरूरी ठहरा दिया गया है। आगे चलकर आशाधरजी जैसे पंखितोंने तो अपनी लेखनी-द्वारा पहली प्रतिमाधारी अविरत सम्यग्दृष्टिको त्यांग नियमोंमें ऐसा जकड़ा है कि जिससे घबराकर जैनी लोग अब तो पहली प्रतिमाका नाम सुनकर काँपने लग जाते हैं और कह उठते हैं कि अजी सम्यग्दर्शनका घर तो बहुत दूर है, वह आजकल किससे प्रहण किया जा सकता है, और कीन प्रतिमाधारी बन सकता है?

इतना होनेपर भी स्थावरकाय एकेन्द्रिय वन स्पति ऋथान सागसञ्जीके त्यागका विधान पहली प्रतिमाधारी श्रावकके वास्ते किसी भी शास्त्रमें नहीं किया गया है। इस कारण यह बात तो बिल्कल ही स्पष्ट है कि पहली प्रतिमाधारी दार्शनिक श्रावक वा दूसरे शब्दोंमें चौथे गुणस्थानवर्ती ऋविरत सम्य-ग्दृष्टिके वास्ते किसी भी शास्त्रमें वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोंकी हिंसासे बचनके वास्ते साग-सञ्जीके त्यागका विधान नहीं है। कारण यह कि इस प्रतिमावालेके परिणाम ऐसे नहीं होते हैं जो वह एकेन्द्रिय जीवोंकी हिंसासे बच सके। पहली प्रतिमावाला तो क्या, इससे भी ऊपर चढ़कर जब वह ऋहिंसा ऋगुष्टतका धारी होता है, तब भी उसके परिणाम यहीं तक दयारूप होते हैं कि वह चलने फिरते त्रस जीवोंकी संकल्री हिंसासे बच सके -- एकेन्द्रिय स्थावर जीवोंकी हिंसास नहीं, जैसाकि श्रागे दिखाया जावेगा । तब जो लोग पहली प्रतिमाधारी सम्यक्त्वी भी नहीं हैं, यहाँ तक कि जो सम्यक्त्वी होनेसे साफ इक्कार करते हैं.

उनके परिणाम तो साग-सन्जीके त्यागके योग्य हो ही नहीं सकते हैं। उनको तो सबसे पहले यह ही ज़रूरत हैं कि वे जैनधर्मके सातों तत्वोंके स्वरूपको समम, मिध्यात्वको त्याग, सम्यग्दर्शन प्रहणकर सन्न्वे श्रावक बनें फिर अपने परिणामांमं उर्कात करते हुए द्या भावको दृढ़ करते हुए शाखोंकी आझानुसार त्याग करते हुए आगे आगे बढ़ने और आत्मकल्याण करनेकी कोशिश करें; जैनधर्मके स्वरूपको सममने और अपने श्रद्धान-को ठीक करनेसे पहले ही जैनशाखोंके बताये हुए सिलसिलेके विरुद्ध चलकर और वृथा ढौंग बना कर जैनधर्मको बदनाम न करें। रूढ़ियोंके गुलाम बन धर्मको बदनाम करनेसे तो वे पापका ही बंध करते हैं और अपना संसार बिगाड़ते हैं।

## (२) ऋहिंसाणुत्रत

दूसरी प्रतिमाधारीके पाँच श्रागुत्रतोंमें श्रिहंसागुत्रतका कथन जैनशास्त्रोंमें इस प्रकार किया है—

- (१) चारित्रपाहुड्में ऋहिंसागुव्रतीके लिये सिर्फ इतना ही बतलाया है कि वह मोटे रूपसे त्रसजीवोंके घातका त्याग करे। यथा— थूबे तसकायवहे थूबे मोसे ऋदत्तथूबे य। परिहारो परमहिका परिगाहारंभपरिमार्ग ॥२४॥
- (२) रक्षकरंड श्रावकाचारमें मन वचन काय तथा कृत-कारित-श्रानुमोदनासे त्रसजीवोंकी संकल्पी हिंमाके त्यागको श्रहिंसागुश्रत बताया है; श्रौर किर मद्य-मास-मधुके त्यागसहित पाँच श्रागुत्रतों को व्रती श्रावकके श्राठ मूल गुण वर्णन किया है। यथा—

संबन्धान्त्रतकारितमननाकोगन्नयस्य करसत्वान् । न हिनस्ति यत्तदाहुः स्यूबनधादिरमकं निपुणाः॥४३॥ मध्यमंसमधुत्वागैः सहाबुन्नतपञ्चकम् । त्रष्टौ मृत्वगुव्यान्याहुगृंहिकां श्रमकोचमाः॥६६॥

(३) तत्वार्थसूत्र श्रम्याय ७ सूत्र ३० की टीका करते हुए, सर्वार्थसिद्धिमें भी त्रसजीवोंके घात के त्यागको ही श्रहिंसागुत्रत बताया है—
त्रस्वाशिक्परोपाशासिक्तः स्वगारीत्यासमगुजनम् ।

राजवार्तिकमें भी द्वीन्द्रियादि त्रस जीवोंके घातके त्यागको ही ऋहिंसाऋगुव्रत लिखा है—

दीन्द्रियादीनां जंगमानां प्राश्चिनां स्थपरोपखात् त्रिधा निवृत्तः भ्रगारीत्याद्यमयुक्षतम् ।

श्लोकवार्तिकमें भी दो इन्द्रिय त्र्यादिके घातका त्याग श्रहिंसागुत्रत बताया है--

स हि द्वीन्द्रियादि व्यपरोपयो निवृत्तः।

(४) स्वामी कार्तिकेयानुप्रेचाकी निम्न गाथामें भी मन, वचन, काय और छत,कारित,श्रनुमोदना-से त्रस जीवोंकी हिंसा न करना श्रहिंसा श्रगुत्रत कहा है यथा--

तसघादं जो ग करदि मगावयकाएहिं ग्रेव कारयदि। कुम्बंतं पि गा इच्छदि पढमवयं जायदे तस्स ॥३३२॥

(५) पुरुषार्थ सिद्ध युपायमें लिखा है कि 'श्रिहिंसा-रूप धर्मको सुनकर भी जो स्थावर जीवोंकी हिंसा को नहीं छोड़ सकता है वह त्रसकी हिंसाका तो श्रवश्य त्याग करे, विषयोंको न्यायपूर्वक सेवन करनेवाले गृहस्थोंको थोड़ेसे एकेन्द्रिय जीवोंका जो घात करना पड़ता है, उनके सिवायश्रन्य एकेन्द्रिय जीवोंके घात करनेसे तो बचें,श्रर्थात् बिना जरूरतके ज्यर्थ एकेन्द्रिय जीवोंका भी घात न करें।' यथा— धर्ममहिलारूपं संश्वतक्तोऽपि वे परित्वजुम् । स्थावरहिलामसहास्वसहिला तेऽपि मुख्यतु ॥७४॥ स्तोकेन्द्रियधाताद् गृहिर्सा सम्पन्नचोन्यविषयासाम् । रोपस्थावरमार्ग् विरम्णमपि अवति करसीयम् ॥ ७०॥

(६) अमितगति श्रावकाचार अध्याय ६ में लिखा है कि 'त्रस और स्थावर दो प्रकारके जीवों मेंसे त्रस जीवोंकी रच्चा करना अहिंसागुश्रत है। जो स्थावरकी हिंसा करता है और त्रसकी रच्चा करता है, जिसके परिणाम शुद्ध हैं त्रीर जिसने इन्द्रियोंके विषयोंको नहीं त्यागा है बह संयमासंयमी है (श्रावक)। घरका काम करता हुआ गृहस्थ मंदकषायी होता हुआ भी आरम्भी हिंसाको नहीं त्याग सकता है।' यथा—

हेथा जीवा जैनेर्मतास्वसस्थावरादिभेदेन ।
तत्र त्रसरकायां तदुच्यतेऽयुव्वतं प्रथमम् ॥४॥
स्थावरघाती जीवस्वससंरकी विशुद्धपरियामः ।
योऽकविषयानिवृत्तः स संयतासंयतो क्रेयः ॥४॥
गृहवाससेवनरतो मंदकवायप्रवर्तितारम्भः ।
आगम्भजां स हिंसां शक्तोति न रक्तिस् नियतम् ॥७॥

(अ) वसुनन्दी श्रावचाकारमें लिखा है कि 'त्रस की हिंसा नहीं करना श्रीर एकेन्द्रियकी भी विना प्रयोजन हिंसा नहीं करना श्रहिंसागुत्रत हैं?—

जेतसकाया जीवा पुष्पुहिद्या या हिसयम्बा ते । एहंदिया वि शिकारखेख पढमं वयं थूलं ॥२०॥

इस प्रकार ऋहिंसागुद्रतके कथनमें भी कहीं एकेन्द्रिय स्थावरकाय साग-सब्जीके त्यागका विधान नहीं कियागया है—ऋथीं न् ऋगुत्रत धारण करनेवालोंके वास्ते भी ऋाचार्योंने साग-सब्जीके त्यागको उनके परिणामोंके योग्य नहीं समक्षा है। इस ही कारण उनको तो खुले शब्दोंमें जकरनके अनुसार वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवोंके घात-की खुट्टी देकर त्रसजीवोंके घातकी ही मनाही की गई है। अपने भावोंकी उन्नति करता हुआ मनुज्य जिस जिस दर्जेंमें पहुँचता जाता है उस ही दर्जेंके भावोंके अनुसार आचार्य उसको त्यागकी शिचा देते गये हैं, यह ही जैनधर्मकी बड़ी भारी सृती है।

## (३) भोगोपभोगपरिमाण व्रत

व्रतप्रतिमाधारी गृहस्थ हिंसा, भूउ, चोरी श्रीर कामभोगका एकदेश त्यागी होकर गृहत्याग-का अभ्यास करनेके वास्ते गृहस्थमें काम आनेवाली सर्वप्रकारकी वस्तुत्रोंका भी परिमाण करने लगता है-- उनकी भी हदबन्दी करना शुरू कर देता है। इतनी ही बस्तुश्रोंसे श्रपनी गृहस्थी चलाऊँगा, इससे ऋधिक न रखूंगा, इस प्रकारका संतोष करके बहुत ही सादा जीवन बिताने लगता है, तब उसके परित्रहपरिमाण अत होकर पाँचों श्रागुत्रत पूरे होजाते हैं। फर वह और भी ऋधिक त्यागी होने-के वास्ते सब तरककी दिशाश्रोंका परिमाण करता है कि उनके अन्दर जितना भी चेत्र आवे उस ही के श्रन्दर श्रपना सम्बन्ध करूँगा। उससे बाहर कुछ भी वास्ता न रखूंगा, इस प्रकारका नियम करता है, तब उसके दिग्वत नामका छठा वत होता है, जिससे उसके संसारका कारोबार श्रौर भी कम हो जाता है, संतोष श्रौर वैराग्य बढ़ जाता है।

इसके बाद वह सोचता है कि जो कुछ भी थोड़ा-बदुत गृहस्थका कार्य मैं करता हूँ उसमें भी कुछ न कुछ हिंसा तो ज़रूर होती हैं, परन्तु मेरे मोहकर्मका ऐसा प्रवल उदय है कि इन धंधोंकों भी छोड़ पूर्ण त्यागी हो मुनि बननेका साहस नहीं कर सकता हूँ, तो भी इतना तो मुम्ने करना ही चाहिये कि जो कुछ भी कहँ अपने लिये ही कहँ, दूसरोंकोतो उनके सांसारिक मामलोंमें किसी प्रकार की सलाह वा सहायता न दूं। ऐसा विचार कर वह अनर्थ दंड त्याग नामका सातवाँ अत भी धारण करता है, जिससे दूसरे लोग भी उसको उसके किसी काममें सलाह और सहायता देना बन्द कर देने हैं और वह दुनियाके लोगोंसे कुछ अलग थलग सा ही रह जाता है—संसारसे विरक्तसा ही बन जाता है। इसके बाद ही वह भोगोपभोगपरिमाण अत धारण करनेके योग्य होता है।

जो वस्तु एक वार भोगनेमें आवे वह भोग; जैसे खाना, पीना और जो बार बार भोगनेमें आवे वह उपभोग; जैसे वस्त्र, मकान, सवारी, आदि। इन सबका परिमाण करके अपनी इन्द्रियों के विषयों को घटाना इस अतका असली उद्देश्य है, जिसका विधान शास्त्रों में इस प्रकार किया है:--

(१) रत्नकरंडश्रावकाचारमें लिखा है कि 'त्रप्त जीवोंकी हिंसाके ख़यालसे मांस श्रीर मधुका, प्रमादके ख़यालसे मद्यका त्याग कर देना चाहिये; श्रीर फल थोड़ा तथा हिंसा श्रधिक होनं के ख़याज़से मूजी श्रीर गीजा श्रदरक श्रादि श्रमन्तकाय साथा-रण बनश्विको श्रीर नौनी घी श्रीर नीम तथा केतकी के फूल श्रादि को भी त्यागना चाहिये, जो हानिकारक हों उनको भी ल्योगना चिह्निक हों उनको भी लोड़े। साथ ही भोजन, सवारी, बिस्तर, स्नान, सुगंध, तान्यूल, वस्त्र, श्रलंकार, काम, भोग, संगीत श्रादिको समयकी मर्यादा करके त्यागता रहै। यथा—

त्रसहतिपरिहरणार्थं चौद्रं पिरिततं प्रमादपरिहतवे।

मयं च वर्जनीपं जिनकरचौ शरकामुपाचातैः ॥८४॥

भरुपफलवहविधातान्मृत्रकमाद्रांखि शृङ्खवेराखि।

नवनीतितम्बकुसुमं कैतकमित्येवमबहयेम् ॥८४॥

यदिनष्टं तद्वतयेचचानुपसेम्बमेदतिप जद्यात्।

स्मिसन्धिकृता विरतिविषवाद्योग्याद्वतं भवति ॥८६॥

भोजनवाहन शयनस्नानपवित्राङ्गरागकुसुमेषु।

ताम्बूलवसनभूषण्यमम्भद्यसंगीतगीतेषु॥८७॥

प्रचिवा रजनी वा पद्योगसस्तयर्तुरयनंवा।

इति कालपरिच्छत्या प्रत्याक्यानं भवेजियमः॥८६॥

(२) सर्वार्थसिद्धिमें बर्णन है कि खाना, पीना, सुगन्ध, फूलमाला आदि उपभोग हैं। वस्त्र, धोती, चादर, भूषण, सेज, बैठक, मकान, गाड़ी आदि परिभोग हैं, इन दोनेंका परिमाण करना भोगोप-भोगपिरमाण कत है। त्रसघातसे बचनेवालेको मयु, मांस, मदिराका सदाके लिये त्याग करना चाहिये, केवड़ा, अर्जुनके फूल और अदरक, मूली आदि जो अनन्तकाय हैं बे भी त्यागने योग्य हैं। रथ, गाड़ी, सवारो, भूषण, आदिमें इतना जरूरी है और इतना गेर जरूरी-का त्याग करना, कालक नियमसे अर्थात् कालकी मर्यादा करके अथवा जन्म भरके वास्ते, जैसी शक्ति हो। दस वर्णनके मूल वाक्य इस प्रकार हैं—

"उपमोगोऽशनपानगन्धमास्यादिः परिमोगणाण्डा-दनप्रावरणवद्गारशयनासनगृहयानवाहनादिः तयोः परि-माण्युपभोगपरिभोगपरिमाण्यम् । मधु मासं मण्डा सदा परिहर्तन्यं त्रसघाताचि वृत्तचेतसा केतन्यर्जुनपुष्पादीनि शृक्षवेरमुखकादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानान्यनन्त कायन्य-पदेशाहांथि परिहर्तन्यानि बहुघातास्पष्कत्वात् । यान-वाहनाभरखादिष्वेतावदेवेष्टमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्ठाचिव-तैनं कर्तन्यं कालनियमेन यावजीवं वा वयाशक्ति।"

(३) तत्वार्थराजवार्तिकमें भी लिखा है कि 'जो

एक बार भोगनेमें आवे वह उपभोग है, जैसे खाना पीना सुगन्ध और मालादिक; और जो बार बार भोगनेमें आवे वह परिभोग है, जैसे धोती चादर भूषण बिस्तर आसन मकान गाड़ी सवारी आदि; इन दोनोंका परिमाण करना।' यथा—

उपेत्वात्मसात्कृत्य भुज्यते श्रत्नुभ्वत इत्वुपभोगः। श्ररानपानगन्धमारुयादिः। सङ्ग्रहुत्का परित्वज्य पुनरपि भुज्यते इतिः परिभोग इत्वुच्यते । श्राच्छावनप्रावरका-संकारशयनासनगृहयानवाहनादिः उपभोगश्च परिभोगश्च उपभोगपरिभोगौ उपभोगपरिभोगषोः परिमाखं उप-भोगपरिभोगपरिमाखं।

(४) श्लोकवार्तिकमें बतलाया है कि 'भोगोप-भोग पाँच प्रकारका है-- १ त्रसंघात २ प्रमाद ३ बहुबध, ४ श्रनिष्ट, ४ श्रनुपसेव्य । इनमेंसे मध् श्रीर मांस त्रस घातसे पैदा होते हैं, उनसे सदाके लिये विरक्त रहना विशुद्धिका कारण है। शराबसे प्रमाद होता है, उसका भी त्याग जुरूरी है। प्रमाद-से सब ही ब्रतोंका विलोप होता है। केतकी, अर्जुन चादिके फूलोंकी माला जन्तुसहित होती है, चद-रक, मूली और गीली इल्दी आदि अनन्तकाय और नीमके फूल ऋादि उपदंशक, जिनपर छोटे छोटे भूनगे आकर बैठ जाते हैं, इनसे बहुवध होता है, इस वास्ते इनसे भी सदा विरक्त रहना विशुद्धिका कारण है। गाड़ी, सवारी आदि जो जिसके लिये ग़ैर ज़रूरी हों उनका भी त्याग उमर भरके लिये कर देना चाहिये। झपे हुए वस आदि अन्पसेव्य हैं, ज्ञसभ्य ही उनको काममें लाते हैं, वे प्रिय मालूम हों तो भी उनको सदाके लिये त्यागना चाहिये।'यथा-

"भोगपरिभोगसंस्थानं पंचविषं त्रसमातप्रमाद-बहुबमानिष्टानुपसेम्पविषयभेदात् ! तत्र मञ्ज मांसं त्रस-भातवं तहिषयं सर्वदा विरमखं विद्यदिदं, मणं प्रमाद निम्तां तद्विषयं च विरम्बं संविधेयमन्यवा यदुपसेवनकृतः प्रमादात्सकसम्मतिवद्वीप्रसंगः । केतव्यर्जन
पुष्पादिमाल्यं जन्तुप्रायं शृंगवेरमूलकार्व्हरिद्वानिम्व
कुतुमादिकसुपदंशकमनन्तकायन्यपदेशं च बहुवधं तद्विवयं विरम्यां नित्यं श्रेयः, शावकस्वविद्यदिहेतुत्वात् ।
यानवाहनादि यद्यस्यानिष्टं तद्विषयं परिभोगविरम्यं
यावजीवं विधेयं । चित्रवक्षाचनुपसेन्यमसत्याशिष्टसेन्यत्वात्, तदिष्टमपि परित्याज्यं शश्वदेव । ततोऽन्यत्र वयाशक्ति विभवानुक्यं नियतदेशकासत्यां भोकन्यम् ।"

(४) स्वामी कार्तिकेयानुप्रेज्ञामें लिखा है कि जो अपनी सम्पत्तिके अनुसार भोजन, ताम्बूल, वस्त्र आदिकका परिमाण करता है उसके भोगोप-भोगपरिमाणअत है, जो अपने पासकी वस्तुको त्यागता है उसकी सुरेन्द्र भी प्रशंसा करते हैं, जो मनके लहू के तौर ही छोड़ता है उसका फल अल्प होता है। यथा—

जािकत्ता सम्पत्ती भीययतंबोक्षवत्यमाईणं । जं परिमाणं कीरदि भोउवभोयं वयं तस्त ॥३४०॥ जो परिहरेह संतं तस्स वयं थुम्बदे सुरिन्देहि । जो मणुक्रहुव भक्षदि तस्स वयं श्रप्पसिष्टयरं ॥३५१॥

(६) 'पुरुषार्थसिख युपाय' में निम्न वाक्यों द्वारा यह प्रतिपादन कियाहै कि देशव्रतीको भोगो-पभोगसे ही हिंसा होती हैं, इस कारण वस्तु स्वभावको जानकर अपनी शक्तिके अनुसार इनका भी त्याग करना चाहिये। अनन्त कायमें एकके मारनेसे अनंत जीवोंका घात होता है, इस कारण सब ही अनन्तकाय त्यागने योग्य हैं। नोमी घी बहुत जीवोंकी खान है वह भी त्यागना चाहिये, अन्य भी जो आहारकी शुद्धिमें विरुद्ध हैं वे भी त्यागने चाहिये, बुद्धिमानोंको अपनी शक्तिके अनुसार अविरुद्ध भोग भी त्यागने चाहियें, जिनका सहाके लियं त्याग न हो उनका रात दिनकी

मर्यादासे त्याग करे—'
भोगोपभीयमूका विस्ताविस्तस्य बान्यतो हिंसा ।
ग्रिथनम्य वस्तुतस्य स्वराक्तिमपि तावपि त्याज्यौ ॥१६१॥
एकमपि प्रविष्ठांसु निष्टन्यनन्तान्यतस्ततोऽवस्यम् ।
करवीयमरोषायां परिष्ट्रस्यमनन्तकाषानाम् ॥१६२॥
नवनीतं च त्याज्यं बोनिस्थानं प्रभूतबीवानाम् ।
यद्वापि पिषदशुद्धी विक्दमिभीयते किंचित् ॥१६३॥

(७) असितगति-आवकाचारका विधान है कि
'श्रपनी शक्तिके अनुसार भोगोपभोगकी मर्याद
'करना | भोगोपभोगपरिमाण नामका शिचावत है,
ताम्बूल, गंध, लेपन, स्नान, भोजन, भोग हैं, झलंकार, सी, शय्या आसन, वस्त्र, वाहन आदि
उपभोग हैं—'
भोगोपभोगसंख्या विधीयते येन शक्तितो भक्त्या।
भोगोपभोगसंख्या शिचावतमुख्यते तस्य ॥१२॥

भागापभागसस्या शिषावतसुष्यत तस्य ११६२॥ तीब्रुवर्गघत्रेपनमञ्जनभोजनपुरोगमी भोगः । उपभोगो भृवास्त्रीशयनासनवस्रवाहनाद्यः ॥६३॥

(८) वसुनिद श्रावकाचारमें लिखा है कि रारीरका लेप, ताम्बूल, सुगंध श्रौर पुष्पादिका परिमाण करना भोगविरति पहला शिचात्रत है, राक्तिके श्रनुसार स्त्री, वस्त्र, श्रामरण श्रादिका परिमाण करना उपभोगविरति नामका दूसरा शिचात्रत है।

जं परिमाणं कीरइ मंडणतंबोलगंधपुष्काणं। तं भोयविरइ भिषायं पढमं सिक्खवायं सुत्ते ॥२१६॥ सगसत्तीषु महिबावत्याहरणा या जं तु परिमाणं। तं परिमोत्रियाबुत्ती विदियं सिक्खावयं जायो ॥२१७॥

इस प्रकार इस भोगोपभोगपरिमाण अतमें इन्द्रियोंके विषयोंको कम करनेके वास्ते वस्त्र अलं-कारादि अनेक वस्तुओंके त्यागके साथ अनन्तकाय साधारण बनस्पति अर्थात् कंद्रमृतके खानेके त्याग-का भी विधान किया गया है, परन्तु प्रत्येक वन-स्पति अर्थात् जिस वनस्पतिमें एक ही जीव होता है उसके त्यागका नहीं। (अ्रगली किरणमें समाप्त

# महात्मा गान्धीके २७ प्रश्नोंका श्रीमद् रायचन्दजी द्वारा समाधान

महात्मा गान्धी जब ( सन् १८३ ईस्वी ) दिल्ला अफ्रीकामें थे तब कुछ किश्चियन सज्जनोंने ईसाईमतमें दीन्तित हो जानेके लिये उन पर डोरे डालने शुरू किये। फलस्वरूप महात्माजीका चित्त डाँगडोल होगया और अपने धर्मके प्रति अनेक शंकाएँ उत्पन्न होगई। अतः उन्होंने अपनी वे शंकाएँ श्रीमद् रायचन्दजीको लिख भेजीं; क्योंकि रायचन्दजीकी विद्वता और धर्म-निष्ठाके प्रति उनके हृदयमें पहले ही आदरके भाव थे। रायचन्दजी द्वारा शंकाओंका समाधान होने पर महात्माजी दूसरे धर्ममें जानेसे बचे, अपने धर्म, पर श्रदा बढ़ी और उन्हें आत्मिक शान्ति प्राप्त हुई। रायचन्दजीके सद्प्रयत्नसे वह हिन्दुधर्ममें स्थिर रह सके और उन्हें बृहुतसी बातें प्राप्त हुई, इसीिलये महात्माजीने लिखा है कि "मेरे जीवन पर मुख्यतासे रायचन्दजीकी छाप पड़ी है"।

प्रश्नोत्तरका वह अंश पाठकोंके अवलोकनार्थ "श्रीमद्रायचन्द प्रन्थ" से यहाँ दिया जा रहा है।
—सम्पादक

१. प्रश्नः — त्रात्मा क्या है ? क्या वह कुछ भी संयोगसे ज़रात्र हो सकृती हो, ऐसा मालूम नहीं करती है ? त्रीर उसे कर्म दुख देता है या नहीं ? होता । क्योंकि जड़के चाहे कितने भी संयोग क्यों

उत्तरः— (१) जैसे
घट पट चादि जड़
बस्तुयें हैं, उसी तरह
चात्मा झानस्तरूप वस्तु
है । घट पट चादि
जात्मा झिनत्यःहैं— त्रिकालमें
एक ही स्वरूपसे स्थिरता पूर्वकरह स्सकने
वाले नंहीं हैं । चात्मा
पक स्वरूपसे त्रिकालमें
स्थिर रह सकने काली
नित्य पदार्थ है । जिस

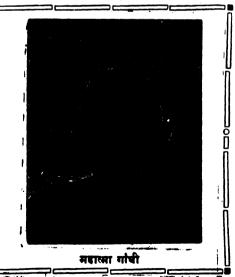

न करो तो भी उससे चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो धर्म जिस पदार्थमें नहीं होता, उस प्रकारके बहुतसे पदार्थों के इकट्टे करनेसे भी उस जो धर्म नहीं है, बह धर्म उत्पन्न नहीं हो सुकता, ऐसा सबको चतुमब हो सकता है। जो घट पट

'पदार्थकी जरपत्ति किसी भी संग्रोगसे न हो आदि पुदार्थ हैं, जनमें बानस्यूरूप सनेमें दे नहीं ' सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है। आत्मा किसी आता। दस मकारके पदार्थीका यदि परिणामातर पूर्वक संयोग किया हो अथवा संयोग हुआ हो, तो भी वह उसी तरह की जाति का होता है, अर्थात वह जडस्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नहीं होता। तो फिर उस तरहके पदार्थके संयोग होने पर श्रात्मा श्रथवा जिसे ज्ञानी पुरुष मुख्य 'ज्ञानस्वरूप लक्त्रायुक्त' कहते हैं, उस प्रकारके (घट पट श्रादि, पृथ्वी, जल, वाय, आकाश ) पदार्थसे किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं। 'ज्ञानस्वरूपत्त्र' यह त्रात्माका मुख्य लच्चण है, श्रीर जडका मुख्य-लक्त्मण 'उसके अभावरूप' है। उन दोनोंका श्रनादि सहज स्वभाव है। ये, तथा इसी तरहके दसरे हजारों प्रमाण आत्माको 'नित्य' प्रतिपादन कर सकते हैं। तथा उसका विशेष विचार करने पर नित्यरूपसे सहजस्वरूप श्रातमा श्रनुभवपें भी त्राती है। इस कारण सुख-दुख आदि भोगने गले, उससे निवृत होनेवाले, विचार करनेवाले प्रेरणा करनेवाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानतासे श्रनभवमें श्राते हैं, ऐसी वह श्रात्मा मुख्य चेतन (ज्ञान) लच्चणसे युक्त है। श्रीर उस भावसे (स्थितिसे) वह सब कालमें रह सकनेवाली 'नित्यपदार्थ' है। ऐसा माननेमें कोई भी दोष त्राथवा वाधा मालूम नहीं होती, वलिक इससे सत्य के स्वीकार करने रूप गुणकी ही प्राप्ति होती है।

यह प्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे बहुतसे प्रश्न इस तरहके हैं कि जिनमें विशेष लिखने, कहने और सममानेकी आवश्यकता है। उन प्रश्नोंका उस प्रकारसे उत्तर लिखा जाना हालमें कठिन होनेसे प्रथम तुम्हें पट्दर्शन समुख्य प्रन्थ भेजा था, जिसके बाँचने और विचार करनेसे तुम्हें किसी भी श्रंशमें समाधान हो; और इस पत्रसे भी कुछ विशेष श्रंश में समाधान हो सकना संभव है। क्योंकि इस सम्बन्धमें अनेक प्रश्न उठ सकते हैं जिनके फिर फिरसे समाधान होनेसे, विचार करनेसे समा-धान होगा।

(२) ज्ञान दशामें - अपने स्वरूपमें यथार्थ बोधसे उत्पन्न हुई दशामें - वह आत्मा निज भाव-का अर्थात् ज्ञान, दर्शन ( यथास्थित निश्चय ) और सहज-समाधि परिगामका कत्ती हैं; अज्ञान दशामें क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि प्रकृतियोंका कर्ता है; श्रीर उस भावके फलका भोका होनेसे प्रसंगवश घट पट श्रादि पदार्थीका निमित्तरूपसे कर्ता है। अर्थात घट पट आदि पदार्थींका मूल द्रव्योंका वह कर्त्ता नहीं, परन्तु उसे किसी आका-रमें लानेरूप कियाका ही कर्त्ता है। यह जो पीछे दशा कही है, जैनदर्शन उसे 'कर्म' कहता है, वेदा-न्त दर्शन उसे 'भ्रांति' कहता है, श्रौर दूसरे दर्शन भी इसीसे मिलते जुलते इसी प्रकारके शब्द कहते हैं। वास्तविक विचार करनेसे त्रात्मा घट पट आदिका तथा क्रोध आदिका कर्त्ता नहीं हो सकती. वह केवल निजस्बरूप ज्ञान-परिग्णामका ही कर्त्ता है—ऐसा स्पष्ट समभू में श्राता है।

(३) श्रज्ञानभावसे किए हुए कर्म प्रारंभकालसे वी जरूर होकर समयका थोग पाकर फलरूर वृत्तके परिणामसे परिणमते हैं; श्रर्थात् उन कर्मोंको श्रात्माको भोगना पड़ता है। जैसे श्रानिक स्पर्शसे उप्णताका सम्बन्ध होता है श्रीर वह उसका स्वाभाविक वेदनारूप परिणाम होता है, वैसे ही श्रात्माको क्रोध श्रादि भावके कर्त्तापनेसे जन्म, जरा, मरण श्रादि वेदनारूप परिणाम होता है। इस बातका तुम विशेषरूपसे विचार करना श्रीर

उस संबन्धमें बदि कोई प्रश्न हो तो लिखना। क्योंकि इस बातको समभक्तर उससे निवृत होने-रूप कार्य करनेपर जीवको मोच् दशा प्राप्त होती है।

२ प्रश्नः च्हेश्वर क्या है ? बह जगत्का कत्ता है, क्या यह सच है ?

उत्तरः—(१) हम तुम कर्म बंधनमें फँसे रहने वाले जीव हैं। उस जीवका सहज स्वरूप श्रयाद कर्म रहितपना—मात्र एक आत्म स्वरूप-जो स्वरूप है, वही ईश्वरपना है। जिसमें ज्ञान श्रादि ऐश्वर्य हैं वह ईश्वर कहे जाने योग्य है और वह ईश्वरपना आत्माका सहज स्वरूप है। जो स्वरूप कर्मके कारण मालूम नहीं होता, परन्तु उस कारणको अन्य स्वरूप जानकर जब आत्माकी ओर दृष्टि होनी हैं, तभी अनुकर्मसे सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य उसी आत्मामें मालूम होता है। और इससे विशेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ—कोई भी पदार्थ— रखने पर भी अनुभवमें नहीं आ सकता। इस कारण ईश्वर आत्माका दूसरा पर्यायवाची नाम हैं; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है इस प्रकार निश्चयसे मेरा अभिप्राय है।

(२) वह जगतका कर्ता नहीं; अर्थात् परमागु आकाश आदि पदार्थ नित्य ही होने संभव हैं; वे किसी भी वस्तुमेंसे वनने संभव नहीं। कदाचित् ऐसा मानें कि वे ईश्वरमेंसे बने हैं तो यह बात भी योग्य मालूम नहीं होती, क्योंकि यदि ईश्वरको चंतन मानें तो फिर उमसे परमागु आकाश वगैरह कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? क्योंकि चंतनसे जड़की उत्पत्ति कभी संभव ही नहीं होती यदि ईश्वरको जड़ माना जाय तो वह सहजही अनैश्वर्यवान ठहरता है। तथा उससे जीवरूप चंतन पदार्थकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती यदि ईश्वरको जड़ और चंतन उभयरूप मानें तो फिर जगत् भी जड़ चंतन उभयरूप होना चाहिये। फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम ईश्वर रखकर

संतोष रखने जैसा होता है। तथा जगत्का नाम ईरवर रखकर संतोष रख लेने की ऋपेचा जगतको जगत कहना ही विशेष योग्य है। कदाचित परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें और ईरवरको कर्म आदिके फल देनेबाला मानें, तो भी बह बात सिद्ध होती हुई नहीं मालुम होती। इस विषय पर षद्दर्शन समुच्चयमें श्रेष्ठ प्रमाण दिवे हैं।

३. प्रश्नः-मोत्त क्या है ?

उत्तर:—जिस कोध श्रादि श्रज्ञानभावमें देह श्रादिमें श्रात्माको प्रतिबंध है, उससे सर्वथा निवृत्ति होना—मुक्ति होना—उसे ज्ञानियोंने मोत्त-पद कहा है। उसका थोड़ासा विचार करनेसे यह प्रमाणभूत मालूम होता है।

४. प्रश्नः —मोत्त मिलेगा या नहीं क्या यह इसी देहमें निश्चितरूपसे जाना जा सकता है ?

उत्तर:-जैसे यदि एक रस्तीके बहुतसे बंधनों-से हाथ बाँध दिया गया हो, श्रीर उनमेंसे क्रम-क्रमसे ज्यों ज्यों बंधन खुद्धते जाते हैं त्यों त्यों उस बंधनकी निवृत्तिका अनुभव होता है, श्रीर वह रस्सी बलहीन हो कर स्वतंन्यभावको प्राप्त होती है, ऐसा मालुम होता है—श्रनुभवमें श्राता है; उसी तरह आत्माको अज्ञानभावके अनेक परिणामरूप बन्धनका समागम लगा हुआ है, वह बन्धन ज्यों ज्यों खूटता जाता है, त्यों-त्यों मोत्तका अनुभव होता है। श्रीर जब उसकी श्रत्यन्त श्रल्पता हो जाती है तव सहज ही श्रात्मामें निजभाव प्रकाशित होकर श्रज्ञानभावरूप बंधनसे छूट सकनेका श्रव-सर त्राता है, इस प्रकार स्पष्ट ऋनुभव होता है। तथा मम्पूर्ण श्रात्माभाव समस्त श्रज्ञान श्रादि भावसे निवृत्त होकर इसी देहमें रहने पर भी श्रात्माको प्रगट होता है, श्रीर सर्व सम्बन्धसं केवल अपनी भिन्नता ही अनुभवमें अती है, श्रर्थात् मोत्त-पद इस देहमें भी श्रन्भवमें श्राने योग्य हैं। (ग्रानली किरणमें समाप्त)



## १ जीवन-ज्योतिकी लहर

द्वी दाबाद ऋार्य संस्थाग्रहके जो समाचार आए दिन 🗨 पत्रोमें देखनेको मिलते 🝍 उनसे मालम होता है कि इमारे श्रार्यसमाजी भाइयोंमें खुव जीवन है। जरासी ठेस अथवा थोड़ेसे घर्षणको पाकर उनकी जीवन ज्योति जगमगा उठी है श्रीर उसकी श्रप्रतिहत लहर सारे भारत-में व्याप्त हो गई है! ग़रीबसे ग़रीब तथा अमीरसे श्रमीर भाईके हृदयमें सत्याग्रहको सफल बनानेकी उमग है, हर कोई तन-मन धनसे सहायता पहुँचा रहा है, जत्थे पर जत्थे जारहे हैं और जरूरतसे अधिक भाई सत्याग्रहके लिये तथ्यार होगये हैं--यहाँ तक कि प्रधान संचालक समितिको ऐसे ब्रार्डर तक निकालने पड़ रहे हैं कि इतनेसे श्रिधिक भाई एक साथ सत्याग्रहके लिये रवाना न होवें श्रीर न सत्याग्रहियोंकी स्पेशल ट्रेनें ही छोड़ी जावें, थोड़े-थोड़े भाइयोंके जत्थे क्रमशः रवाना होने चाहियें। यह सब देखकर हैद्राबादकी निज़ाम सरकार भी हैरान व परेशान है, उसकी सब जेलें सत्या-ग्रहियोंसे भर गई हैं -- जिनके पर्याप्त भोजनके लिये भी उसके पास प्रवन्ध नहीं है और इसिलये वह अपनी ः सब सुध बुध भुलाकर, स्भयता-शिव्ताको भी बालाएताक रखकर अमानुषिक कृत्यों तक पर उतर पड़ी है, जो कि उसकी नैतिक हारके स्पष्ट चिन्ह हैं। परन्तु इस दमनसे श्रार्थ भाइयोंका उत्साह श्रीर भी श्रधिक बद, गया है, उनका स्वामिमान उत्तेजित हो उठा है--उनकी जीवन- ज्योतिकी लहरने विशाल उग्ररूप धारण कर लिया है-श्रीर श्रुव वे सब-कुछ, न्योच्छावर करके विजय प्राप्त करनेके लिये उतारू हो गये हैं। यहाँ तक कि एक गरीय भाई भी कुछ न देसकनेके कारण यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं महीने में चार दिन भोजन नहीं करूँगा श्रीर उससे जो बचत होगी उसे उस वक्त तक बराबर सत्याग्रहकी मंददमें देता रहूँगा जुबै तक कि उसें सफलताकी प्राप्ति नहीं होगी । श्रपने आर्य भाइयोंके इस उत्साह, साहस, वीरत्व श्रीर बेलिदानको देखकर छाती गर्वसे फूल उठती है ब्रौर उनकी इस जीवन-ज्योतिकी प्रशंसी किये विना नहीं रहा जाता। कुछ समय पहले सिक्ख भाइयोंने जो ब्रादर्श उपस्थित किया था उसीकी प्रतिष्वनि ब्राज ब्रार्य माई कर रहे हैं, यह कुछ कम प्रसन्नताका विषय नहीं है । निःसन्देह दोनों ही समाजे देशके लिये गौरव रूप हैं। श्रार्यभाइयोंके साथं, इस युद्धमें, मेरी हार्दिक सहानुभूति है श्रीर यह निरन्तर भावना है कि उनकी न्यायोचित माँगें शीघ स्वीकार की जाएँ श्रीर उन्हें सत्याग्रहमें पूर्ण सफलता प्राप्ति होने । उनका यह त्याग श्रौर बलिदान खाली नहीं जा सकता । सत्याग्रहके संचालकोको बराबर ब्रहिंसा पर हद रहना चाहिये, किसी भी प्रकारकी उत्तेजनाके वश उससे विचलित नहीं होना चाहिए, वह उन्हें भ्रवश्य ही विजय दिलाकर छोड़ेगी।

निःसन्देह वह दिन घन्य होगा जिस दिन जैनेसमाज-में भी ऐसी जीवन-ज्योतिका उदय होगा श्रीर वह त्यांग तथा बिलद्राने पुनीत मार्गको अपनाता हुआ लोकसेवा के लिये अप्रसर बनेगा।

# २ प्रशुबलि-विरोध विल

हिन्दुमिन्द्रोमें तथा दूसरै उपासना स्थानों पर अव्य अद्धावश धर्मके नामपर अथवा देवी-देवताओं को अपन करने के लिये जो निर्देषता पूर्वक पशु पिच्योंका विलदान किया, जाता है, जिसके कितने ही बीभत्स हरयोंका परिचय पाठक अनेकान्तके नववर्षा इसे दिये हुए चित्रों आदि परसे प्राप्त कर चुके हैं और जो हिन्दू-समाजके लिये कलकरूप उसके नैतिक पतनका द्योतक जङ्कली रिवाज हैं, उसको रोकने के लिये मिस्टर के. बी. जिनराज हैगडे एम० एल० ए० ने एक बिल आसेम्बली (धारासभा) में पेश किया है। यह बिल बड़ा अच्छा है और बड़े अच्छे दँगसे प्रस्तुत किया गया है। में इसका हृदयसे अभिनन्दन करता हूँ।

इस विलके अनुसार कोई भी हिन्द, जो ऐसे किसी ब्रलिदानको रुकवाना चाहे, अपने इलाकेके कमसे कम ५० हिन्द वोटरोंके इस्ताचर कराकर एक प्रार्थनापत्र उस मंदिरादिके दृष्टियों (मैनेजर ऋदि) को दे सकता है। जहाँ कि बलिदान होनेवाला हो। ऐसा प्रार्थनापत्र मिलने पर ट्रस्टीजन उसकी सूचना इलाके के सब हिन्दू बोटरोंको देंगे श्रीर उनकी सम्मति मँगाएगे । वोटरोंका बहुमत यदि बलि-विरोधके अनुकृत हुआ तो फिर ट्रस्टी-जन एक नोटिस निकालंगे श्रीर उसके द्वारा यह घोषणा करेंगे कि इम उस बलिविधानके विरुद्ध अपनी श्राज्ञा जारी करना चाहते हैं, जिन्हें हमपर श्रापत्ति होवे श्रपना उज्र एक महीनेके ऋन्दर पेश करें। यदि नियत समयके भीतर कमसे कम ५० हिन्दू वोटरांकी आपत्त प्राप्त होगी तो उसकी सूचना पूर्ववत् सब वोटरोंको की जायगी स्त्रीर उस बलिदानको रोकने न-रोकनेके विषयमें उनकी सम्मति साँगी जायगी। यदि कोई आपत्ति नहीं की जायगी ऋथवा ऋापत्ति होनेपर बहुमत बलिविधानको रोकनेके अनुकुल होगा तो ट्रस्टीजन नियमानुसार उस बलिविधानको रोकनेके लिये एक आर्डर जारी कर देंगे। ऐसे ब्राइंग्के जारी होनेपर कोई भी शख्न

पुलिसको मार्फत उस बलिविधानको रकवा सकता है। आई रके बाद जो कोई शख्स वह बलिविधान करेगा या बलिके लिये पशु पेश करेगा अथवा कोई ट्रस्टी उस मन्दिरादिमें पशुबलिकी हजाजत देशा, जहाँके लिये उसकी निषेधाजा जारी हो चुकी है, उसको ५००) ६० तंक जुर्माना या एक साल तककी कैदकी सजा दी जायगी अथवा दोनों ही प्रकारके देखा दिए जाएँगे। और यदि उक्त दोनों सूचनाओं मेरे किसी भी अवसर पर बोटरोंका बहुमत उस बेलिविरोधके अनुकुल न होकर विषद्ध होगा तो फिर उस विषयमें एक साल तक कोई कार्यवाही नहीं की जायगी—एक सालके बाद वह विषय फिर ट्रस्टियोंके सामने उपस्थित किया जा सकता है।

इस तरह इस कान्नके द्वारा उस मन्दिरादिके इलाकेके बहमतंको मान दिया जायगा श्रीर कोई भी कार्य्यवाही न्यायकी दृष्टिमं श्रनुचित श्रथवा जबरन नहीं समभी जायगी। इस क्वान्नके पास होनेपर निःसन्देह देशको बहुत लाभ होगा---पशुत्रोंके इस निरर्थक विनाश-से देशकी जो आर्थिक हानि होती है वह दूर होगी इतना ही नहीं, बल्कि हिन्दू-जातिका इस घोर पाप तथा नैतिक पतनसे उद्धार होगा । 'श्रीर उसके' माथे पर जो भारी कलंकका टीका लगा हुआ है वह दूर होकर उसका मुखं उज्वलं 'होगा । साथ ही बिना कुसूर सताये जाने वाली पशुष्त्रोंकी श्राहोंसे को स्ति देश तथा समाजको पहुँच रही है वह रुकेगी ऋौर उसके स्थानपर रज्ञांप्राप्त मुक पशुत्रोंके शुभाशीर्वादसे भारतकी समृद्धिमें श्राशा-तीत वृद्धि होगी। श्रतः सय किसीकी मानवताके नाते इस बिलका समर्थन कर ऋपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये और येचारे निरपराघ मूक पशुस्रोंको अभयदान देकर उनका शुभाशीर्वाद लेना चाहिये।

## ३ मन्दिर प्रशेश बिल

मध्य प्रान्तकी धारा सभामें एक विल पेश हुआ है, जिसके अनुसार हरिजन लोग हिन्दू मन्दिरोंने दर्शन पूर्जनके लिये प्रवेश कर सकेंगे। 'हिन्दू' शब्दमें जैनोंका भी समावेश किया जानेके कारण जैनमंदिरमें भी हरिजनोंका प्रवेश हो सकेगा। इस अवर्थस चिन्तित

होकर सिवनीके पं सुमेरचन्द जी जैनदिवाकर जैन समाजको उक्त बिलका विरोध करनेके लिये, श्रीर यदि गवर्नमेएट उसे पास करना ही चाहे तो जैनियोंको उससे पृथक कर देनेका श्रमुरोध करनेके लिये प्रेरणा कर रहे हैं। इस विषयमें 'जैनसमाज ध्यान दे' नामका श्रापका लेख, जो १५ जून सन्१६३६ के 'जैन सन्देश' में प्रकाशित हुआ है, इस समय मेरे सामने है। इस लेखमें जैनसमाजको विरोधकी प्ररेणा करते हुए श्रामम की दुहाई दीगई है। लिखा है—

"ग्रम्पृश्य लोगोंके धर्मसाधनके लिये मानस्तम्म-दर्शन-का द्यागममें विधान है, मन्दिरके मीतर प्रवेश करनेका ग्रापने यहाँ प्रतिषेध हैं। ग्रातएव ऐसा विल ग्रागर कान्नका रूप हमारे प्रमादसे धारण कर लेगा, तो उससे धार्मिक जीवनकी पवित्रताको बहुत चृति पहुँचेगी।"

मालम नहीं कौनसे आगमका उक्त विधान है! श्रीर कौनसे श्रागम प्रन्थमें श्रस्पृश्य वर्गको मन्दिरके भीतर प्रवेशका निषेध किया गया है ! जिनेन्द्रभगवान-के साज्ञात् मंदिर (समवसरण) में तो पशुपन्नी तक भी जाते हैं; फिर किसी वर्गके मनुष्योंके लिये उसका प्रवेश द्वार बन्द हो यह बात सिद्धान्तकी दृष्टिसे कुछ समक्तमें नहीं श्राती ! श्रीजिनसेनाचार्य प्रगीत हरिवंश-पुराणमें सिद्धकृट जिनालयका जो वर्णन दिया है श्रीर उसमें मन्दिरके भीतर चाएडाल जातिके विद्याधरीको जिस रूपमें बैठा हुआ चित्रित किया है. और उनके द्वारा जिन-प जाका जैसा-कुछ उल्लेख किया है \* उस परसे तो कोई भी समक्तदार व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मंदिर-प्रवेश विल-द्वारा श्रधिकार-प्राप्त . श्राजकलके हरिजनोंसे मन्दिरोंकी पवित्रता नष्ट हो जायगी स्त्रथवा भार्मिक जीवनकी पवित्रताको स्ति पहुँचेगी। बह जब चमड़ेके वस्त्र धारण किये हुए श्रौर **हड्डियोंके** श्चाभ्षण पहने हुए चायडालोंके सिद्धकृट जिनालयमें

🕸 देखो, २६वें सर्गके श्लोक नं०२ से २४ तक

ा वेशसे नष्ट नहीं हुई तो इन हरिजनोंके प्रवेशसे कैसे नष्ट हो सकती है, जिन्हें मन्दिरकी पवित्रताको सुरिज्ञित रखते हुए पवित्रवेशमें ही कानून द्वारा मन्दिर प्रवेश-की इजाजत दी जानेको हैं ? आशा है दिवाकरजी आगमके उन वाक्योंको पते सहित प्रकट करेंगे जिनकी आप दुहाई दे रहे हैं। उनके सामने आने पर इस विषयमें विशेष विचार उपस्थित किया जायगा।

#### ं ४ वीर शासन जयन्ती

गत किरगमें वीरशासन-जयन्तीकी सचना दी गई थी श्रीर जिसके सम्बंधमें जनता तथा विद्वानोंसे ऋपने कर्त्तव्य पालनका अनुरोध किया गया था, वह प्रथम श्रावरण कृष्ण प्रतिपदाकी मांगलिक तिथि (ता०२ जुलाई) श्रव वहत ही निकट श्रागई है-किरणके पहुँचनेसे एक दो दिन बाद ही वह पाठकोंके सामने उपस्थित हो जायगी, श्रतः कत्र जनताको उत्सवके रूपमें उसका उचित स्वागत करना चाहिये। करीब १०० विद्वानी तथा दूसरे प्रतिष्ठित पुरुषोंको वीर-सेवामंदिरसे श्रलग विज्ञतियाँ तथा पत्र भिजवाये गये हैं स्त्रीर उनसे वीर-सेवा मंदिरमें पधारने, वीरशासनजयन्ती मनाने ऋौर वीरशासन पर लेख लिखकर भेजनेकी विशेष प्रेरणा भी की गई है। फल स्वरूप कुछ विदानोंके आने आदिकी स्वीकृतिके पत्र आने लगे हैं और लेख भी आने प्रारंभ होगये हैं। स्त्राशा है इस वर्षका यह उत्संव गतवर्षसे भी श्रधिक उत्साह श्रौर समारोहके साथ जगह जगह मनाया जायगा श्रीर इसके निमित्त वीर-शासन सम्बन्धी बहुतसा ठोस साहित्य तथ्यार हो जायगा । जहाँ जहाँ यह उत्सव मनाया जाय वहाँके भाइयोंसे निवेदन है कि वे उसकी सचना वीरसेवा-मंदिरको भी भेजनेकी कृपा करें। ऋौर जिन विद्वनोंने इस किरणके पहुँचने तक भी श्रपना लेख परा न किया हो वे उसे शीघ पूरा करके उक्त तिथिके बाद भी भेज सकते हैं, जिससे वीरशासन सम्बन्धी केखों के साथमें उसे उचित स्थान दिया जा सके।

तरुए। ' ऋाज ऋपने जीवनमें, जीवनका वह राग सुनादे ! सुप्त-शक्तिकं क्या क्यामें उट ! एक प्रज्वलित आग जगादे !! धधक क्रान्तिकी ज्याला जाए महाप्रलयका करके स्वागत ! जिससे तन्द्राका घर्षण हो, जागे यह चैतनता अवनत !! प्राण् विवशताकं बन्धनका खण्ड खण्ड करदं वह उदगम ! श्रंग श्रंगकी दृहता तेरी निर्मापित करदे नयजीवन !! स्वयं, सत्य शिव-मृन्दर-सा हो, जग जनमें ऋनुराग जगादं ! तरुगा ! श्राज श्रवने जीवनमें जीवनका वह राग मनादे 💯 तेरा विजयनाद मुन काँपे भधर सागर-नभ तारक-दल ! रिव मराइल भ-मराइल काँपे, काँपे मुरगरा यत आवागडल !! नव पश्वितनका पुनीत यह गुंज उठे सब आर घार रव 🕐 तेरी तनिक हँकार श्रवण कर काँपं यह ब्रह्मागड चराचर !! त ऋपनी ध्वनिसं मृतकोंकं भी मृत-सं-मृत प्राण जगादं ! तरुण ! त्राज त्रपने जीवनमें जीवनका वह राग मुनादं !! तेरी अविचल-गतिका यह कम पद-मदित करदे पामरता ! जडताकी कड़ियाँ कट जाएँ, पाजाए यह ध्यंय अमरता !! हृदतलकी तडफनमें नतन जागृत हो यह विकट महानल ! जिसमें भस्ममात् होजाए ऋत्याचार पाप कायर दल !! तरा खोलित रक्त विश्व कण् कण्सं श्रशभ विराग भगादं ! तरुण ! स्त्राज स्त्रपने जीवनमें जीवनका वह राग मुनादे !! अपने मखको होम निरन्तर, त भपर समता विखरादं ! जिसमें लय ऋभिमान ऋधम हो, एंसी शचि ममता वरसादे !! मत्य-प्रेमकी स्त्रामासं हो स्त्रन्तर्यान पापकी द्वाया । रूदि, मीह, ऋजान, पुगतन भ्रम, यब हो मुपनेकी माया !!

> त् प्रवुद्ध हो, मात्रधान हो, स्वयं जाग कर जगत जगादे ! तरुमा ऋाज ऋपने जीवनमें जीवनका वह राग मनादे !!

[श्री०राजेन्द्रकुमार जैन कुमरेश]

मुधार लेवें —पृ० ४०४ पर सुद्धित 'जयवीर' कविताके दृसरे छुन्दकी ७वीं पंक्तिमें 'पर' की जगह पर, न्गों' खाँद ४वें छुन्दकी ४वीं पंक्तिमें 'शुक्ष खाशाएँप्रशस्त' की जगह 'शुभाशाएँ प्रशस्त' बनाया जावे ।

क्या आपने सुना ? うちゃくちょうりうう बम्बई ग्रीर इलाहाबाद सुन्दर, स्वच्छ, मनमोहक और शुद्ध हिन्दी-श्रंथेज़ीकी ऋपाईका सम्बित प्रवन्व वीर प्रेस आफ इण्डिया, न्य देहलीमे D किया गया है। からうう うちゃ

ग्राहककी रुचि ऋार समयकी पाबन्दीका ख्याल रखना

हमारी विश्षता है।

आप भारतके किसी भी कोनेमे बैठे हो, आपको अपाईका कार्य आपके आदश और रचिकं अनुमार ठाना आपको इस तरहकी सहित्यत होगी मानी आपका निजी प्रेस हैं।

परामर्प की जिये ---

एम ए बालकृष्ण

मनाजग हायरेनटर

चीए जेस आफ डिजिड्या किम्बिट कनाट सर्कस. न्यू देहली।

प्रथम भावता वर्ष २ किरण १८ १ श्रासन १९३६



ममादक मचानक त्वम्यवराय जन जुगलिकशोर मुख्तार त्वम्यवराय जन जुगलिकशोर मुख्तार त्वम्यवराय जन जुगलिकशोर मरसावा (सहारनपुर) कर्नाट मरसम् पोर वर नर ४८ न्य देहली प्राप्ता कर्मा कर्म कर्मा करिया कर्मा 
# % विषय सूची %

|                                                                        |       | पृष्ठ        |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| १. समन्तभद्र-शासन                                                      | •••   | ५३५          |
| २. मुक्ति और उसका उपाय [ ले० बाबा भागीरथजी वर्गी                       | • • • | ५३६          |
| ३. स्वामी पात्रकेसरी ऋौर विद्यानन्द [ सम्पादकीय                        | •••   | ५३७          |
| ४. दिगम्बर-श्वेताम्बर-मान्यताभेद [ ले० श्री० ऋगरचन्द नाहटा             | • • • | <b>५</b> ४३  |
| ५ मिद्धश्राभृत [ श्रो० पं० हीरालालजी शास्त्री                          | •••   | ५४८          |
| ६ महात्मागान्धीके २७ प्रश्नोंका श्रीमद् रायचन्द्जी द्वारा समाधान       | • • • | <b>વપૂ</b> ફ |
| ७. सुभापित [ श्री०तिरुदल्लुवर                                          | • • • | ५५७          |
| प्त. भाईका प्रेम ( कहानी <i>)</i> —[ श्री० नरेन्द्रप्रसाद बी० ए०       | • • • | ५५८          |
| ९. सुभाषित [ श्री० निरुवङ्गुवर                                         | •••   | ५६१          |
| १०. त्र्यन्तर्ध्वनि ( कविना )—[ श्री ''भगवत्" जैन                      | • • • | ५६१          |
| ११. दिव्यध्वनि [ श्री नानकचन्द एडवोकेट                                 | •••   | ૡ૬૨          |
| १२. सुभाषित [्श्री० तिरुवल्लुवर                                        | •••   | ५६३          |
| १३. जैनसमाज किथरको[ बां० माईदयाल बी० ए०                                | • • • | <b>વ</b> ફ્8 |
| १४. नीनिवाद् ( कविता )—[ श्री० "भगवन्" जैन                             | •••   | ५६६          |
| १५. सिद्धसेन दिवाकर [ पं० रत्नलाल संघवी                                | • • • | <b>પ</b> ફ્હ |
| १६. कथा कहानी [ ऋयोध्याप्रसाद गोयलीय                                   |       | ૡહર્         |
| १७. हरी माग-मर्ब्जाका त्याग [ बा० सृरजभानु वकील                        | •••   | ५७५          |
| १५. महारानी शान्तला [ पं० के० भुजवली शास्त्री                          | •••   | ५७९          |
| १६. वीरशासनका महत्व [ कुमारी विद्यादेवी                                | • • • | ५८२          |
| २०. प्रमाणनयतत्त्वालंकारकी ऋाधार भृति [ पं० परमानन्द शास्त्री          |       | ५८४          |
| २१. वीरसेवा-मन्दिर,उसका काम श्रौर भविष्य [ बा० माईदयाल वी.ए.           | •••   | ५८७          |
| २२. बोर शामन-जयन्ती श्रौर उसके उत्सव, श्रानेकान्तका विशेषाङ्क [सम्पाद  | कीय : | ५८९          |
| २३. वीरसेवामन्दिरके प्रति मेरी श्रद्धांर्जाल िबा० श्रजितप्रमाद एडवोकेट |       | ५९०          |

# वीरसेवामन्दिर-परीक्षाफल

वीरसेवामन्दिरके कन्याविद्यालयकी चार छात्राएँ इस वर्ष अम्बाला सर्किलसे पंजाबकी 'हिन्दीरन' परीचा-में बैठी थीं। प्रसन्नताकी बात है कि चारों ही अच्छेनम्बरोंसे पास हो गई हैं। इसी तरह परिपर्-परीचा बोर्डकी परीचामें २६ लड़कियाँ बैठी थीं, वे सब भी उत्तीर्ण हो गई हैं।

## 🍎 महम्



नीति-विरोध-ध्वंसी लोक-व्यवहार-वर्त्तकः सम्यक् परमागमस्य बीजं भुवनेकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान—वीर-सेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा, जि॰सहारनपुर . प्रकाशन-स्थान—कर्नाट सर्कम, पो० व० नं० ४८, न्यू देहली प्रथम श्रावण शुक्ल, वीरनिर्वाण सं० २४६५, विक्रम सं० १९६६

किरग १०

#### समन्तमह-ज्ञासन

लच्मीभृत्परमं निरुक्तिनिरतं निर्वाग्रासीस्थप्रदं कुज्ञानातपवारणाय विघृतं छत्रं यथा भासुरम् । सञ्ज्ञानैनययुक्तिमौक्तिकफलैं: संशोभमानं परं वन्दं तद्भतकालदोषममलं सामन्तभद्रं मतम् ॥

#### —देवागमवृत्ती, वसुनन्त्रिसेदान्तिकः

श्रीसमन्तभद्रके उस निर्दोष मतकी—शामनकी—मैं बन्दना करता हूँ—उसे श्रद्धा-गुण्इता-पूर्वक प्रणामाञ्जलि व्यर्पण करताहूँ—जो भीसम्पन्न है, उत्कृष्ट है, निरुक्ति-परायण है—ज्युत्पत्तिविहीन शब्दोंके प्रयोगसे प्रायः रहित है—, मिध्याज्ञानरूपी व्यातापको मिटानेके लिवे विधिपूर्वक बारल किये हुए देदीप्यमान छन्नके समान है, सम्यग्ज्ञानों-सुनयों तथा सुयुक्तियों-रूपी मुक्तफलोंसे परम सुशोभित है, निर्वाण-सौख्यका प्रदाता है त्रौर जिसने कालदोषको ही नष्ट करिदया था—व्यर्थान् स्वामी समन्त-भद्र मुनिके प्रभावशाली शासनकालमें यह मालूम नहीं होता था कि व्यावकल कलिकाल बीत रहा है।

# मुक्ति ग्रीर उसका उपाय

[ क्रे॰—बादा भागीरथजी जैन दर्बी ]

मके वाद फिर कोई संमार-पर्याय नहीं होती।

मुक्तिपर्याय सादि-अनन्तपर्याय है। इस पर्यायमें

सूदम-१थूल शरीरसे तथा अष्ट कर्ममलसे रहित
हुआ आत्मा अनन्तकान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख
तथा अनन्तवीर्यक्ष स्व-स्वभावमें स्थिर रहता है।
उपकी विभाव-परिएाति सदाके लिये मिट जाती है।
वह अपने स्वरूपमें लीन हुआ लोकके अप्रभागमें
तिष्ठता है और संमारकी जितनी अवस्थाएँ हैं उन
सचको जानता-देखता है; परन्तु किसीभी अवस्थाकृष्य परिएात नहीं होता और न उनमें राग-देख ही
करता है। जीवकी इस अवस्थाको ही परम निरंजन सिद्धपर्याय कहते हैं। इस पर्यायको प्राप्त करने
की शक्ति प्रत्येक संसारी आत्मामें होती है; परन्तु
उसकी व्यक्ति योग्य कारएा-कलापके मिलने पर
भव्यात्माओंको ही हो सकती है।

मुक्तिको प्रायःसभी दूसरे दर्शन भी मानते हैं; परन्तु मुक्तिके स्वरूप श्रीर उसकी प्राप्तिके उपाय-कथनमें वे सब परस्पर विसंवाद करते हैं श्रीर यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। यथार्थ निर्णय वीर-भगवान् के शासनमें ही पाया जाता है। वस्तुतः मुक्तिकी इच्छा सब ही प्राणियोंके होती है—वन्धन तथा परतंत्रता किसीको भी इष्ट नहीं है—;क्योंकि पराधीनतामें कहीं भी सुख नहीं हैं। स्वाधीनता ही सच्ची सुख-श्रवस्था है श्रीर वह यथार्थमें मुक्तिस्वरूप ही है। संसारमें श्रान्य जितनी भी श्रावस्थाएँ हैं वे सब पराश्रित एवं दु:खरूप हैं। श्रातः मुक्तिकी प्राप्तिका उपाय करना सज्जनोंका परम कर्तव्य है। उस मुक्तिका उपाय परम निर्धेथोंने संत्तेपमें सम्यग्दर्शन,सम्यग्हान श्रीर सम्यकचारित्र बतलाया है। स्वव्य-दोत्र-काल-भावरूपसे श्रात्माकी विनिश्चितिको—यथार्थ श्रद्धाको—'सम्यग्दर्शन' उसके यथार्थबोधको 'सम्यग्हान' श्रीर श्रात्मास्त्ररूपमें स्थिरताको—उससे विचलित न होने श्र्यात विभाव परिण्यित्ररूप न परिण्यमनेको 'सम्यकचारित्र' कहते हैं। इन रूप श्रात्माकी परिण्यति होनेसे किसी भी प्रकारका बन्धन नहीं होता है। जैसा श्रीश्चमृतचन्द्राचार्यके निम्न बाक्यसे प्रकट है:—

दर्शनमारमविनिश्चितिरास्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः। स्थितिरास्मिन चारित्रं कृत एतेभ्यो भवति बन्धः॥ पुरुषार्थसिद्धन्य पाय, २१६

पारमार्थिक दृष्टिसे यही मोज्ञका उपाय है। व्यवहार मोज्ञ-मार्ग इसी निश्चय मोज्ञमार्गका साधक है। जो व्यवहार निश्चयका साधक नहीं, वह सम्यक् व्यवहार न होकर मिण्या व्यवहार है श्रीर त्याज्य है।

# स्वामी पात्रकेसरी श्रोर विद्यानन्द

# परिश्िष्ट

[सम्पादकीय]

**ज्रा**नेकान्तके प्रथम वर्षकी द्वितीय किरगामें १६ दिस-म्बर मन १६२६ को मैंने 'स्वामी पात्रकेसरी ऋौर विद्यानन्द' नामका एक लेख लिखा था, जिसमें पात्र-केमरी श्रीर विद्यानन्दकी एकता-विषयक उस अमको दूर करनेका प्रयत्न किया गया था जो विद्वानीमें उम समय फैला हुन्ना था श्रीर उसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि स्वामी पात्रकेसरी ऋौर विद्यानन्द दो भिन्न त्र्याचार्य हुए हैं-दोनोंका व्यक्तित्व भिन्न है, ग्रंथसमृह भिन्न है श्रीर समय भी भिन्न है। पात्रकेमरी विक्रमकी ७वीं शताब्दीके विद्वान श्राचार्य श्रकलंकदेवसे भी पहले हुए हैं--- श्रकलंक के ग्रंथों में उनके वाक्यादिका उल्लेख है-शौर उनके तथा विद्यानन्दके मध्यमें कई शताब्दियों-का ऋन्तर है। हर्षका विषय है कि मेरा वह लेख विद्वा-नोंको पमन्द श्राया श्रीर उस वक्तमे बराबर विद्वानीका उक्त भ्रमद्र होता चना जा रहा है। श्रानेक विद्वान मेर उस लेखको प्रमाणमें पेश करते हुए भी देखे जाते ₹ 1 I

मरे उस लेखमें दोनोंकी एकता विषयक जिन पाँच प्रमासोंकी जाँच की गई थी ऋौर जिन्हें निःसार व्यक्त

‡ हाक्षमें प्रकाशित 'न्यायकुमुदचन्द्र'की प्रस्तावना-में पं॰ कैक्षाशचन्द्रजी शाक्षी भी लिखते हैं—"इस राक्षतफहमीको दूर करनेके लिये, धनेकान्त वर्ष १ पृष्ट ६७ पर मुद्रित 'स्वामी पात्रकेसरी और विधानन्द' शीर्षक निवन्ध देखना चाहिये।" किया गया था उनमें एक प्रमाग्रा 'सम्यक्त्वप्रकाशा' प्रयकाभीनिम्न प्रकार थाः—

"सम्यक्त्वप्रकाश नामक प्रथमें एक जगह लिखा है कि—

'तथा श्लोकवार्तिके विद्यानिन्द्रभपरनामपात्रकेसरि-स्वामिना यदुक्तं तथ किल्यते—'तत्त्वार्यश्रद्धानं सम्य-रद्शनं । न तु सम्यग्दर्शनशब्दनिर्वचनसामध्यादेव स-म्यग्दर्शनस्यरूपनिर्ययादशेषतद्विप्रतिपत्तिनिवृत्तेः सिद्ध-स्वात्तद्यें तक्षण्यवचनं न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका तामपाकरोति।'

इसमें स्रोक वार्तिकके कर्ता विद्यानन्दिको ही पात्र-केसरी वतलाया है।"

यह प्रमाण सबसे पहले डाक्टर के० बी० पाठकने श्रपने 'भर्तृहरि श्रौर कुमारिल' नामके उस लेखमें उपस्थित किया था जो सन् १८६२ में रायल एशियाटिक मोमाइटी बम्बई बांचके जर्नल (J.B.B. IV. A.S. for 1892 PP. 222,223) में प्रकाशित हुआ था। इसके माथमें दो प्रमाण श्रौर भी उपस्थित किये गये थ—एक श्रादिपुराणकी टिप्यणीवाला श्रौर दूनरा जानसूर्योदय नाटकमें 'श्रष्टशती' नामक स्वी-पात्रसे पुरुपके प्रति कहलाये हुए वाक्यवाला, जो मेरे उक्त लेखमें कमश; नं०२, ४ पर दर्ज हैं। डा० शतीश्चन्द्र विद्याभृष्याने, श्रुपनी इयिडयनलाजिककी हिस्टरीमें, के० बी० पाठकके दूनरे दो प्रमाणंकी श्रयगणना करते हुए श्रौर उन्हें कोई

महत्व न देते हुए, सम्यक्त्यप्रकाशवाले प्रमाणको ही पाठक नीके उस्त लेखके ह्यांलेसे अपनाया था श्रीर उसीके श्राधारपर, बिना किसी विशेष ऊहापोहके, पात्र केनी श्रीर शिद्यानन्दको एक व्यक्ति प्रतिपादित किया था । श्रीर इसलिये ब्रह्मनेमिदत्तके कथाकोश तथा हुमचावाले शिलालेखके शेष दो प्रमाणोंको, पाठक महाशयकं न समक्तकर तात्या नेमिनाथ पांगलके समक्तनं चाहियें, जिन्हें पं० नाथूरामजी प्रेमीने श्रपनं स्थादादिवद्यापति विद्यानन्दिं नामके उस लेखमें श्रपनं नाया था जिसकी मेंने श्रपने लेखमें श्रालोचना की थी। श्रस्तु।

उक्त लेख लिखते समय मेरे सामने 'सम्यक्त्वप्रकाश' प्रन्थ नहीं था-प्रयत्न करने पर भी मैं उसे उस समय तक प्राप्त नहीं कर सका था-श्रीर इसलिये दूसरे सब प्रमाणोंकी स्त्रालोचना करके उन्हें निःसार प्रतिपादन करनेके बाद मैंने सम्यक्त्वप्रकाशके "श्लोकवार्तिके विधानिव्यपरनामपात्रकेसरिस्वामिना यदुक्तं बिल्यते" इस प्रस्तावना-वाक्यकी कथनशैली परसे इतना ही अपनुमान किया था कि वह प्रनथ बहुत कुछ श्राधुनिक जान पडता है, श्रीर दूसरे स्पष्ट प्रमाणींकी रोशनीमें यह स्थिर किया था कि उनके लेखकको दोनों श्राचार्योंकी एकताके प्रतिपादन करनेमें जुरूर भ्रम हुआ है अथवा वह उसके समभावेकी किसी शस्त्रतीका परिसाम है। कुछ ऋर्ते बाद मित्रवर प्रोक्तेसर ए० एन० उपाध्यायजी कोल्हापुरके सत्प्रयत्नसे 'सम्यक्त्वप्रकाश', रे वह न० ७७७ की पूनावाली मूल प्रति ही मुम्ते देखनेके लिये मिल गई जिसका पाठक महाशयने श्रपने उस सन् १८६२ वाले लेखमें उल्लेख किया था। इसके लिये में उपाध्याय जीका खास तौरसे आभारी हूँ और वे विशेष धन्यवादके पात्र हैं।

ग्रंथमितिको देखने ह्यौर परीद्धा करनेसे मुक्ते मालूम हो गया कि इस ग्रंथके सम्बन्धमें जो ह्यनुमान किया गया था वह बिल्कुल ठीक है—यह ग्रंथ ह्यनुमान-सै मी कहीं ह्यधिक ह्याधुनिक है ह्यौर जरा भी प्रमाणमें पेश किय जानेके योग्य नहीं है । इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये ह्याज में इस ग्रंथकी परीद्धा तथा परिचयको ह्यापेट पाठकोंके सामने ख्लता हूँ।

#### सम्यक्त्वप्रकाश-परीक्षा

यह प्रंथ एक छोटासा संग्रह ग्रंथ है, जिसकी पत्र-संख्या ३७ है—३७वें पत्रका कुछ पहला पृष्ठ तथा दूसरा पृष्ठ पूरा खाली है, स्त्रीर जो प्रायः प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्तिमें ४५ के करीव स्त्रच्लेरों को लिये हुए है। ग्रंथ पर लेखक स्त्रथवा संग्रहकारका कोई नाम नहीं है स्त्रीर न लिखनेका कोई सन्-संवतादिक ही दिया है। परन्तु ग्रंथ प्रायः उसीका लिखा हुस्रा स्रथवा लिखाया हुस्रा जान पड़ता है जिसने संग्रह किया है स्त्रीर ६०-७० वर्षस स्त्रधिक समय पहलेका लिखा हुस्रा मालूम नहीं होता । लायब्रेरीके चिट पर Comes from Surat शब्दोंके द्वारा स्र्रत्से स्त्राया हुस्रा लिखा है स्त्रीर इसने दक्तनकालिज-लायब्रेरीके मन्

इसमें मंगलाचरणादि-विषयक पद्योंके बाद "तत्त्वार्थ-श्रद्धानं सम्यग्दर्शनमितिस्त्रं ॥१॥" ऐसा लिख कर इस स्त्रकी व्याख्यादिके रूपमें सम्यग्दर्शनके विषयपर क्रमशः सर्वार्थितिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, दर्शनपाहुड, स्त्रपाहुड, चारित्रपाहुड, भावपाहुड, मोक्चपाहुड, पंचा-रितकाय,सम्ययसार और मृहत् श्रादिपुस्त्रणके कुछ वान्यों-का संग्रह किया गया है। वार्तिकोंको उनके भाष्यसहित, दर्शनपाहुडकी संपूर्ण ३६ गाथाश्रोंको (जिनमें मंगला-चरणकी गाथा भी शामिल है!) उनकी छाया सहित, शेष पाहुडोंकी कुछ कुछ माथाश्रोंको छायासहित, पंचा-स्तिकाय श्रीर समयसारकी कितिपय गाथाश्रोंको छाया तथा श्रमृचन्द्राचार्यकी टीकासहित उद्धृत किया गया है। इन ग्रंथ-वाक्योंको उद्धृत करते हुए जो प्रस्तावना-वाक्य दिये गये हैं श्रीर उद्धरणके श्रनन्तर जो समाप्ति-स्चक वाक्य दिये हैं उन्हें तथा मंगलाचरणादिके ३-४ पद्योंको छोड़कर इन ग्रन्थमें ग्रंथकारका श्रपना श्रीर कुछ भी नहीं है।

मन्यकारकी इस निजी पूंजी ऋौर उसके उद्धृत करनेके दँग ऋगदिको देखनेसे साफ मालूम होता है कि वह एक बहुत थोड़ीसी समक्रवृक्षका साधारणा ऋगदमी था, संस्कृतादिका उसे यथेष्ट बोध नहीं था ऋौर न ग्रंथ-रचनाकी कोई ठीक कला ही वह जानता था। तब नहीं मालूम किस प्रकारकी वासना ऋथवा प्रेरणासे प्रेरित होकर वह इस ग्रंथके लिखनेमें प्रवृत्त हुऋग है !! ऋस्तु; पाठकोंको इस विषयका स्पष्ट ऋनुभव करानेके लिये ग्रंथकारकी इस निजी पूँजी ऋगदिका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है:—

(१) प्रन्थका संगलाचरण तथा प्रतिज्ञावाक्योंको लिये हुए प्रारंभिक ग्रंश इस प्रकार है—
"ॐनमःसिद्धेन्यः॥ अय सम्यक्ष्यकाश विकाते ॥
प्रवान्य परमं देवं परमः गंद्रविश्वरमकं॥
सम्यक्ष्यक्षां वचये पूर्वाचार्यकृतं श्रुभम् ॥१॥
मोचमार्गो जिनैरकं प्रथमं दशैनं हितं ।
तिद्धिना सम्बंधमें वृ चरितं निष्कतं मवेत् ॥२॥
तस्माद्द्रांनशुद्ध्यं सम्यक्ष्यक्षसंवृतं ।
सम्यक्ष्यप्रकाशकं ग्रंथं करोम द्विकारकम् ॥३॥ युग्मम् ॥
तस्वाधांचिगमे सुत्रे पूर्वं दर्शनकृष्यां।
मोचमार्गे सर्वृद्धिष्टं तद्दं चात्र विकाते ॥४॥"

**्री० है के लिक्षेक को श्रीक र तक काली स्या**हीसे

काट रक्ला है परन्तु 'युग्मम्' को नहीं काटा हैं! 'युग्मम्' पदका प्रयोग पहले ही न्यर्थ-सा बा,तीसरै क्लोकके निकल जानेपर वह श्रीर भी व्यर्थ होगया है: क्योंकि प्रथम दो श्लोकोंके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं बैठता. वे दोनी श्रपने श्रपने विषयमें स्वतंत्र हैं-दोनों मिलकर एक वाक्य नहीं बनाते-इसलिये 'यमम्' का यहाँ न काटा जाना चिन्तनीय है ! हो सकता है ग्रंथकारको किसी तरह पर तीसरा श्लोक श्रशुद्ध जान पड़ा हो, जो वास्तवमें श्रशुद्ध है भी; क्योंकि उसके तीसरै चरणमें पकी जगह ९ श्रज्य हैं और पाँचवाँ श्रज्ञर लघुन होकर गुरु पड़ा है जो छंदकी दृष्टिसे ठीक नहीं; श्रीर इसलिये उसने इसे निकाल दिया हो श्रीर 'युग्मम्' पदका निका-लना वह भल गया हो ! यह भी संभव है कि एक ही श्राशयके कई प्रतिशावास्य होजानेके कारण 🕇 उसे इस क्षोकका रखना उचित न जँचा हो, वह इसके स्थानपर कोई दूसरा ही श्लोक रखना चाहता हो श्लीर इसीसे उसने 'युगमम्' तथा चौथे श्लोकके ख्लांक '४' को कायम रक्खा हो; परन्तु बादको किसी परिस्थितिकै फेरमें पड़कर वह उस श्लोकको बना न सका हो । परन्तु कुछ भी हो, ग्रन्थकी इस स्थितिपरसे इतनी सूचना जरूर मिलती है ' कि यह प्रन्थपति स्वयं प्रथकारकी लिखी हुई अपवा लिखाई हुई है।

'श्रम सम्यक्त्वप्रकाश किल्बते' इस वाक्यमें 'तम्य-क्त्वप्रकाश' शब्द विभक्तिसे शुन्य प्रयुक्त हुन्ना है जो एक मोटी व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धि है। कहा जा-सकता है कि यह कापी किसी दूसरेने लिखी होगी श्रीर वहीं सम्यक्त्वप्रकाशके श्रागे विसर्म(:)लगाना भूल गया

<sup>†</sup> वे प्रतिज्ञा-बाक्य इस प्रकारहैं---

१ सम्पन्तवस्थां वच्ये, २ सम्पन्तवप्रकाराकं प्रम्यं करोमि, ३ तदृष्टं चात्र विक्यते ।

होगा । परन्तु जब स्नागे रचनासम्बन्धी स्नानेक मोटी-मोटी श्रश्रद्धियोंको देखा जाता है तब यह कहनेका साहस नहीं होता । उदाहरणके लिये चौथे श्लोकमें प्रयुक्त हुए "तदहं चात्र जिल्यते" वाक्यको ही लीजिये, जो प्रथ-कारकी श्रच्छी खासी श्रजताका द्योतक है श्रीर इस बातको स्पष्ट बतला रहा है कि उसका संस्कृत-व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान कितना तुच्छ था। इस वाक्यका ऋर्थ होता है "वह (दर्शनलच्चण) में यहाँ लिखा जाता है." जबिक होना चाहिये था यह कि 'दर्शनलच्चण मेरे द्वारा यहाँ लिखा जाता है' ऋथवा 'मैं उसे यहाँ लिखता हूँ।' श्रीर इसलिये यह वाक्य प्रयोग बेहदा जान पड़ता है। इसमें 'तदहं' की जगह 'तन्मया' होना चाहिये था---'महं' के साथ 'बिक्यते'का प्रयोग नहीं बनता, 'बिखामि' का प्रयोग बन सकता है। जान पड़ता है ग्रंथकार 'विक्यते' श्रीर 'विश्वामि' के भेद को भी. ठीक नहीं समकता था।

(२) इसीप्रकारकी अज्ञता और बेहूदगी उसके निम्न प्रस्तावनावाक्यसे भी पाई जाती है, जो 'तस्वार्थ- अद्धानं सम्यक्शांनं' सूत्र पर श्लोकवार्तिक रेश वार्तिकों को भाष्यसहित उद्धृत करनेके बाद "इति श्लोकवार्तिके ॥ ३ ॥" लिखकर अपने कथनकी सूचनारूपसे दिया गया है:—

"श्रथ ष्रष्टपाहुडमध्ये दर्शनपाहुडे कुंद्कुंदस्वामिना सम्यक्तवरूपं प्रतिपाद्यति ॥"

इसमें तृतीयान्त 'स्वामिना' पदके साथ 'प्रतिपा-द्यति' का प्रयोग नहीं बनता—वह व्याकरणकी दृष्टिसे महाश्रशुद्ध है—उसका प्रयोग प्रथमान्त 'स्वामी' पदके साथ होना चाहिये था।

यहाँ पर इतना श्रीर भी जान लेना चाहिये कि दर्शनपाहुडकी पूरी ३६ गायाश्रोंको छाया- सहित क्ष उद्धृत करते हुए, २६वीं गाथाके स्थान पर उसकी छाया श्रीर छायाके स्थान पर गाथा उद्धृत की गई है! श्रीर पाँचवीं गाथाकी छायाके श्रनन्तर "श्रास्मन् ही गं शब्दं तथ्याकृते अव्ययं वाक्या- लंकारार्थे वर्तते" यह किसी टीकाका श्रंश भी यों ही उद्धृत कर दिया गया है; जबकि दूसरी गाथाश्रोंके साथ उनकी टीकाका कोई श्रंश नहीं है। मोचपाहुडकी ४ गाथाश्रोंको छायासहित उद्धृत करनेके बाद "इति मोखपाहुड" लिखकर मोचपाहुडके कथनको समाप्त किया गया है। इसके बाद ग्रंथकारको फिर कुछ खयाल श्राया श्रीर उसने 'तथा' शब्द लिखकर ६ गाथाएँ श्रीर भी छायासहित उद्धृत की हैं श्रीर उनके श्रनन्तर 'इति मोखपाहुड' यह समाप्तिस्चक वाक्य पुनः दिया है। इससे ग्रन्थकारके उद्धृत करनेके दाँग श्रीर उसकी श्रावधानीका कितना ही पता चलता है।

- (३) श्रव उद्घृत करनेमें उसकी श्रर्यज्ञान-सम्बन्धी योग्यता श्रीर समक्तनेके भी कुछ नमूने लीजिये—
- (क) श्लोकवार्तिकमें द्वितीय सूत्रके प्रथम दो वार्तिकोंका जो भाष्य दिया है उसका एक अंश इस प्रकार है:—

"न श्रनेकार्थत्वाद्धात्नां दशेः श्रद्धानार्थत्वगतेः । कथमनेकस्मिन्नर्थे संभवत्वपि श्रद्धानार्थस्येव गतिरितिचेत्, प्रकरयाविशेषात् । मोचकारयत्वं द्दि प्रकृतं तत्त्वार्थश्रद्धा-नस्य युज्यते नास्रोचनादेरर्थातरस्य ।"

ग्रन्थकारने, उक्त वार्तिकोंके भाष्यको उद्धृत करते हुए, इस ग्रंशको निम्न प्रकारसे उद्धृत किया है, जो ग्रंथके सम्बन्धादिकी दृष्टिसे बड़ा ही बेढँगा जान पड़ता है....

क्षाया प्रायः श्रुतसागरकी द्वाचासे मिद्यती-जुबती
 क्टीं-क्टीं साधारकसा इन्ह भेव है।

"नानेकार्यत्वाद्वात्नां दरो भद्धानार्यभद्धानस्य युत्पचते नाद्योचनादेरर्यां तरस्य ।"

हो सकता है कि जिस ग्रंथप्रतिपरसे उद्धरण कार्य किया गया हो उसमें लेखक की ऋसावधानीसे यह ऋंश इसी ऋशुद्ध रूपमें लिखा हो; परन्तु फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि संग्रहकार में इतनी भी योग्यता नहीं थी कि वह ऐसे वाक्यके ऋषूरेपन और बेढंगेपनको समक्त सके। होती तो वह उक्त वाक्यको इस रूपमें कदापि उद्धृत न करता।

्ल) श्रीजिनसेन प्रणीत श्रादिपुराणके ६वें पर्व-का एक श्लोक इस प्रकार है— शमाहर्शनमोहस्य सम्यक्त्वादानमादितः। जन्तोरनादिमिण्यासक्त्वंकक्तविवासमनः॥११७॥

इसमें अनादि मिध्याद्दृष्टिजीवके प्रथम सम्यक्त्वका
प्रह्ण दर्शनमोहके उपशमसे बतलाया है। 'सम्यक्त्वप्रकाश' में इस श्लोकको आहिपुराणके दूसरे श्लोकोंके
साथ उद्धृत करते हुए, इसके "शमाद्द्र्णंनमोइस्य"
चरणके स्थानपर 'सम्यक्द्र्शंनमोइस्य' पाठ दिया है,
जिससे उक्त श्लोक बेदँगा तथा बे-मानीसा होगया है
और इस बातको स्वित करता है कि संग्रहकार उसके इस
बेदंगेयन तथा बे-मानीयनको ठीक समक नहीं सका है।

(ग) प्रथमें "इति मोचपाहु है ॥" के बाद "खय पंचास्तिकायनामग्रन्थे कुन्दकुन्दाचार्यः (?) मोचमार्ग-प्रपंचस्विका च्विका विश्वता सा विक्यते ।" इस प्रस्तावना-वाक्यके साथ पंचास्तिकायकी १६ गाथाएँ संस्कृतस्त्राया तथा टीकासहित उद्धृत की हैं और उन-पर गाथा नम्बर १६२ से १७८ तक डाले हैं, जब कि वे १८० तक होने चाहियें थे। १७१ और १७२ नम्बर दोबार ग़लतीसे पड़ गये हैं अथवा जिस प्रथपतिपरम नक्रल की गई है उसमें ऐसे ही ग़लत नम्बर पड़े होंगे और संग्रहकार ऐसी मोटी ग़लतीको भी 'नक्रल राचे- अक्रल' की लोकोक्तिके अनुसार महस्स नहीं करसका! अस्तु; इन गाथाओं मेंसे १६८, १६६ नम्बरकी दो गा- थाओं को छोड़कर शेष गाथाएँ वे ही हैं जो बम्बई रायचन्द जैनशास्त्रमालामें दो संस्कृत टीकाओं और एक हिन्दी टीकाके साथ प्रकाशित 'पंचास्तिकाय' में क्रमशः

नं०१५४ से १७० तक पाई जाती हैं। १६८ और १६९ नम्बरवाली गाथाएँ वास्तवमें पंचास्तिकायके 'नवपदार्थाधिकार'की गाथाएँ हैं और उसमें नम्बर १०६,१०७
पर दर्ज हैं †। उन्हें 'मोद्धमार्गप्रपंचस्विका चूलिका'
श्रिषकारकी बतलाना सरासर ग़लती है। परन्तु इन ग़लतियों तथा नासमिक्षयोंको छोड़िये और इन दोनों गाथाओंकी टीकापर ध्यान दीजिये। १६९ (१०७) नम्बरवाली 'सम्मणं सहहबां॰'गाथा टीकामें तो "खुगमं" लिख दिया है; जबिक श्रमृतचन्द्राचार्यने उसकी बड़ी श्रच्छी टीका दे रक्ती है श्रीर उसे 'सुगम' पदके योग्य नहीं समका है। श्रीर १६८ (१०६) नम्बरवाली गाथा-की जो टीका दी है वह गाथासहित इस प्रकार है— सम्मणं खाखजुदं ! चारिणं रागदोसपरिहीचं। मोक्कस्स हवदि मग्गो भव्वायं खब्बुदीखं॥

हीका—''पूर्वमुहिष्टं तत्स्वपरमत्त्र्यपर्यापामितं निक साध्यसाधनभावं व्यवहारनयमाभित्य प्रक्षितम् । न चैतद्विप्रतिविद्धं निरचयव्यवहारयोः साध्यसाधनभाव-त्वात् सुवर्य-सुवर्यपायायवत् । श्रतप्वोभयनयायत्ता पारमेरवरी तीर्थमवर्तनेति ॥''

यह टीका उक्त गाथाकी टीका नहीं है श्रीर न हो सकती है, इसे थोड़ी भी समक्षवृक्ष तथा संस्कृतका ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति समक्ष सकता है। तब ये महत्वकी श्रसम्बद्ध पंक्तियाँ यहाँ कहाँसे श्राडें ? इस रहस्यको जाननेके लिये पाठक ज़रूर उत्सुक होंगे। श्रातः उसे नीचे प्रकट किया जाता है—

श्री श्रमृतचन्द्राचार्यने 'चरियं चरित सगं सो॰' इस गाथा नं १५६ की ठीकाके श्रनन्तर श्रमली गाथाकी प्रस्तावनाको स्पष्ट करनेके लिये ''चचु'' शन्दसे प्रारम्भ करके उक्त टीकांकित सब पंक्तियाँ दी है, तदनन्तर ''किरचयमोचमार्गसाधनमाचेन पूर्वोदिष्टन्यवहारमोच-मार्गोऽयम्'' इस प्रस्तावनायास्यके साथ श्रमली गाथा

† देखो, बम्बईकी वि॰संबत् १६७२ की कृपी हुई उक्त प्रति, पृष्ठ १६८, १६६

्रै बर्म्बई की पूर्वोक्सेसित प्रतिमें आहेश परवका रूप "सम्मत्तवासकुत्तं" दिया है भीर अंत्रक्का हीकाएँ भी उसीके भनुरूप पाई जाती हैं। नं ० १६० दी हैं, श्रीर इसतरह उक्त पंक्तियोंके द्वारा पूर्वोद्दिष्ट-पर्ववर्ती नवपदार्थाधिकारमें 'सम्मत्त' श्रादि दो गाथात्रोंके द्वारा कहे हुए--व्यवहार मोच्चमार्गकी पर्याय-दृष्टिको स्पष्ट करते हुए उसे सर्वथा निषिद्ध नहीं ठहराया है; बल्कि निश्चय-व्यवहारनयमें साध्य-साधन भावको व्यक्त करते हुएदोनी नयींके स्त्राश्रित पारमेश्वरी तीर्थ-प्रवर्तनाका होना स्थिर किया है। इससे उक्त पक्तियाँ दूसरी गाथांक साथ सम्बन्ध रखती हैं ऋौर वहीं पर सु-मंगत हैं। सम्यक्त्वप्रकाशके विधाताने "बन्तु" शब्दको तो उक्त गाथा १५६ (१६७) की टीका के अन्तमें रहने दिया है, जो उक्त पंक्तियोंके बिना वहाँ लँड्रासा जान पड़ता है ! श्रीर उन पंक्तियोंको यो ही बीचमें घुसेड़ी हुई ऋपनी उक्त गाथा नं ०१६८ (१०६) की टीकाके रूपमें घर दिया है !! ऐसा करते हुए उसे यह समक्त ही नहीं पड़ा कि इसमें आए हुए "प्रवेसुहिएं" फ्टोंका मम्बन्ध पहलेके कौनसे कथनके साथ लगाया जायगा !! श्रीर न यह ही जान पड़ा कि इन पंक्तियोंका इस गाथा-की टीका तथा विषयके साथ क्या वास्ता है !!!

इस तरह यह स्पष्ट है कि प्रन्थकारको उद्घृत करने-की भी कोई श्राच्छी तमीज नहीं थी श्रीर यह विषयको ठीक नहीं समक्सता था।

(भ) पंचास्तिकायकी उक्त गाथाश्रां श्रादिको उद्भृत करनेके बाद "इति पंचास्तिकायेषु" (!) यह समाप्तिस्चक वाक्य देकर प्रन्थमं "श्रथ समयसारे यहुक्तं तिस्कल्यते" इस प्रस्तावना श्रथवा प्रतिज्ञा-वाक्यके साथ समयसारकी ११ गाथाएँ नं० २२८ से २३८ तक, संस्कृतखाया श्रीर श्रमृतचन्द्राचार्यकी श्रात्मख्याति टीकाके साथ, उद्भृत की गई हैं। ये गाथाएँ वे ही हैं जो रायचन्द्रजैन प्रन्थमालामें प्रकाशित समयसारमें क्रमशः नं० २२६ से २३६ तक पाई जाती हैं। श्रात्म-ख्यातिमें २२४से २२७ तक चार गाथाश्रोंकी टीका एक साथ दी हैं श्रीर उसके बाद कलशरूपसे दो पद्म दिये हैं। सम्यक्त्यकाशके लेखकने इनमेंसे प्रथम दो गाथाश्रोंको तो उद्भृत ही नहीं किया। दूसरी दो गाथाश्रोंको श्रक्त ग श्रक्तं प्रदेषुत किया है, श्रीर ऐसा करते हुए गाथा नं०२२८ (२२६) के नीचे वह सब टीका दे दी हैं

मो २२८, २२६ (२२६, २२७) दोनों गाथा द्रोंकी थी! साथमें "त्यक्तं येन फलं-" नामका एक कलशपद्य भी दे दिया है श्रीर दूसरे "सम्यव्ह्ष्य एव-" नामके कलशप्य में दिया है श्रीर दूसरे "सम्यव्ह्ष्य एव-" नामके कलशप्य पद्यको दूसरी गाथा नं० २२६ (२२७) की टीकारूपमें रख दिया हैं!! इस विडम्बनासे प्रन्थकारकी महामूर्वता पाई जाती है, श्रीर इस कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता कि वह कोई पागल-सा सनकी मनुष्य था, उसे श्रपने घर की कुछ भी समक्त-वृक्त नहीं थी श्रीर न इस बातका ही पता था कि प्रन्थरचना किसे कहते हैं।

इस तरह सम्यक्त्वप्रकाश ग्रंथ एक बहुत ही आधु-निक तथा अप्रामाणिक ग्रंथ है। उसमें पात्रकेसरी तथा विद्यानन्दको जो एक त्यक्ति प्रकट किया गया है वह यो ही सुना-सुनाया श्राथवा किसी दन्तकथाके श्राधार पर त्र्यवलम्बित है। श्रीर इसलिये उसे रंचमात्र भी कोई महत्व नहीं दिया जासकता ऋौर न किसी प्रमाणमें पेश ही किया जासकता है। ख़ेद है कि डाक्टर कें बी० पाठकने बिना जाँच-पडतालके ही ऐसे ऋाधुनिक, ऋपा-माणिक तथा नगरय प्रथको प्रमाणम पेश करके लोकमें भारी भ्रमका सर्जन किया है!! यह उनकी उस भारी श्र-सावधानीका ज्वलन्त दृष्टान्त है, जो उनके पदको शोभा नहीं देती। वास्तवमें पाठकमहाशयके जिस एक भ्रमने बहुतसे भ्रमोको जन्म दिया-बहुताको भलके चक्करमें डाला, जो उनकी स्नानेक भूलोंका स्नाधार-स्तम्भ है स्नीर जिसने उनके श्रकलंकादि-विषयक दूसरे भी कितने ही निर्ण्योंको सदोव बनाया है वह उनका स्वामी पात्रकेसरी श्रीर विद्यानन्दको, विना किमी गहरे श्रनुसन्धानके, एक मान लेना है।

मुक्ते यह देखकर दुःख होता है कि आज डाक्टर साहब इस संसारमें भीजूद नहीं हैं। यदि होते तो वे जरूर अपने भ्रमका संशोधन कर डालते और अपने निर्णयको बदल देते। मैंने अपने पूर्वलेखकी कापी उनके पास भिजवादी थी। संभवतः वह उन्हें उनकी अस्वस्थावस्था-में मिली थी और इसीसे उन्हें उस पर अपने विचार प्रकट करनेका अवसर नहीं मिल सका था।

वीरसेवामन्दिर, सरसावा,

ता० १७.७-१६३६

# दिगम्बर-श्वेताम्बर-मान्यता भेद

[ ले॰--श्री भगरचन्दजी नाहटा ]

#### ~>>>>\$

नसमाजमें साधारण एवं नगएय मत भेदोंके कारण कई सम्प्रदायोंका जन्म हुन्ना, न्नौर वे बहुत गी वातोंमें मत ऐक्य होने पर भी न्नपनेको एक दूसरेका विरोधी मानने लगे। इसी कारण हमारा संगठन तथा संवयल दिनोदिन छिन्न भिन्न होकर समाज कमशः व्यवनति-पथमें न्नामस हो गया।

श्रय जमाना बदला है, संकुचित मनोवृत्ति वालोकी श्रांग्वें खुली हैं। फिर भी कई ब्यक्ति उभी प्राचीनवृत्तिका श्रीपण एवं प्रचार कर रहे हैं, लोगोंके सामने चुद्र चुद्र वातोंको 'तिलका ताइ' बनाकर जनताको उकसा रहे हैं। श्रातः उन भेदोंका भ्रम जनताके दिलसे दूर हो जाय यह प्रयत्न करना परमावश्यक है।

श्वे० श्रीर दि० समाज भी इन मत भेदोंके भूतका शिकार है। एक दूसरेंके मन्दिरमें जाने व शास्त्र पढ़नेसे मिध्यात्व लग जानेकी संभावना कर रहे हैं। एक दूसरेंके मंदिरमें वीतरागदेवकी मूर्तिको देख शान्ति याना तो दूर रहा उलटा हेप भभक उठता है। पवित्र तीर्थ स्थानोंके भगड़ोंमें लाखों रुपयोंका श्रपव्यय एवं पत्त्रपातका निरापोपण एवं श्रापमी मनोमालिन्यकी श्रभिवृद्धि होरही है।

एकके मंदिरमें अन्यके जाने मात्रसे कई शंकाएँ उठने लगती हैं, जानेवालेको अपनी अन्यसित संकुचितवृत्तिके कारण मक्ति उदय नहीं होती । कोई कोई माई तो एक दूसरे पर आच्चेप तक कर बैठते हैं— प्जा-पद्धति आदि सामान्य भेरोंको आगे कर व्यर्थका

वितंडावाद खड़ा कर देते हैं। इन सब बातोंका में स्वयं भुक्त-भोगी हूँ । मैं जब कलकत्तेमें रहता या जाता हूँ तो मेरा साहित्यिक कार्यों के वशा अन्वेपण आदिके लिये श्चक्सर दिगम्बर-मंदिरोमें जाना हो जाता है । तो कई भाई शंकाशील होकर कितनीही व्यर्थकी बातें पछ बैठते हैं ? श्राप कीन हैं ? क्यों आये हैं ? श्राजी आप तो जैनाभास हैं, श्रापकी हमारी तो मान्यतामें बहुत श्रंतर है! इत्यादि । इसी प्रकार एक बार में नागीरके दिगम्बर मंदिरोंमें दर्शनार्थ गया तो एक भाईने श्वे॰ साभरण मूर्तिके प्रमंग आदिको उठाकर बड़ा बाद-विवाद खड़ा कर दिया, श्रीर मुभी उद्देश्य कर श्वे । समाजकी शास्त्रीय-मान्यता पर व्यर्थका दोपारीयण करना प्रारंभ कर दिया । ये यातें उदाहरण स्वरूप श्रपने श्रानुभवकी मैंने कह डाली हैं। हमें एक दूसरेसे मिलने पर तो जैनत्वके नाते वासाल्य प्रेम करना चाहिये, शास्त्रीय विचारोंका विनिमय कर ज्ञानवृद्धि करनी चाहिये; उसके बदले एक दूसरेंसे एक दूसरेंका मानी कोई वास्ता ही नहीं, मान्यतात्रोंमें आकाश पातालका श्रंतर है ऐसा उद्मासित होने लगता है। कहाँ तक कहें हम एक दूसरेंसे मिलनेके बदले दूरातिदूर हो रहे हैं।

श्रव हमें विचारना यह है कि हमारेमें ऐसे कौन कौनसे मतभेद हैं जिनके कारण हमारी यह परिस्थित श्रीर यह दशा हो रही है। वास्तवमें वे भेद कहाँ तक टीक हैं ? श्रीर किन भावनाश्चों विचारघाराश्चोंसे हम उनका समाधान कर एक सूत्रमें वॅध सकते हैं ? साधारणतया दिगम्बर-श्वेताम्बर भेद ८४ कहे जाते हैं। इन ८४ भेदोंकी सृष्टि-प्रसिद्धि दि० पं० हेमराजजी कृत चौरासी बोल एवं श्वे०यशोविजयजी रचित 'दिक्पट चौरासी बोल' नामक प्रन्थोंके श्राधारसे हुई प्रतीत होती है। पर वर्तमानमें ये दोनों प्रन्थ मेरे सन्मुख न होनेसे उपापोह नहीं किया जासकता । दि० श्वे० भेदोंकी उत्कृष्ट संख्या ७१६ होनेका भी उस्लेख मैंने कहीं देखा है, पर वे कौन कौनसे हैं ? उनकी सूची देखनेमें नहीं श्राई।

बीकानेरके ज्ञान-भंडारों एवं हमारे संग्रहमें भी दि० श्वे॰ भेदोंकी कई सूचियाँ मेरे अवलोकनमें आई हैं। उनमें एक दो प्रतियोंमें तो भेदोंकी संख्या ८४ लिखी है,पर अन्य प्रतियोंमें कई बातें आधिक भी लिखी गई हैं। अतः उन सबके आधारसे जितने भेदोंका विवरण प्राप्त होता है उनकी सूची नीचे दीजाती है—

इन भेदोंको मैंने तीन भागोंमें विभक्त कर दिया है (१) जिन बातोंको श्वेताम्बर मानते हैं, दिगम्बर नहीं मानते; (२) जिन्हें दिगम्बर मानते हैं; श्वेताम्बर नहीं मानते, (३) वस्तु दोनों मानते हैं पर उनके पकारोंकी संख्यामें एक दूसरेकी मान्यतामें तारतम्य या भेद है।

# (१) वे बातें जिनको श्वेताम्बर मानते हैं पर दिगम्बर नहीं मानते:—

- १ केवलीका कवलाहार
- २ केवलीका निहार
- ३ केवलीको उपसर्ग प्राध्यम वेदनीय कर्मोदय
- ४ भोग भूमियोंका निहार
- ५ त्रिपष्टि शलाका पुरुषोंका निहार
- ६ ऋपभदेवका सुमंगलासे विवाह

- ७ तीर्थेकरोंके सहोदर भाइयोंका होना
- ८ स्त्री-मुक्ति
- ६ शूद्र मुक्ति
- १० वस्त्र-सहित पुरुष-मुक्ति
- ११ गृहस्थ वेषमें मुक्ति
- १२ साभरण एवं कछोटे वाली प्रतिमाप्जन
- १३ मुनियोंके १४ उपकरण
- १४ मिल्लाग्य तीर्थंकरका स्त्री लिंग
- १५ पात्रमें मुनि श्राहार
- १६ एकादश ऋंगोंकी विद्यमानता
- १७ द्रौपदी के पाँच पति
- १८ वसुदेवके ७२ इज़ार स्त्री
- १६ भरतचक्रवर्तीको श्रारिसाभवनमें केवलज्ञान
- २० भरत चक्रीके सुन्दरी स्त्री
- २१ सुलसाके ३२ पुत्रीका एक साथ जन्म
- २२ ऋषभदेवकी विवाहिता सुमंगलाके ६६ पुत्र-जन्म
- २३ भगवानकी १७ प्रकारी या भ्रांग ऋष, भावप जा
- २४ समुद्रविजयकी माद्री बहिन दमघोषकी स्त्री थी
- २५ प्रभु मुनिसुवतने ऋश्वको प्रतिबोध दिया
- २६ स्रकर्म भूमिके युगलिक हरि-हरिणीसे हरिवंश चला
- २७ संघादिके लिये मुनि युद्ध भी करे
- २८ मिल्लानाथ जीका नीलवर्ण
- २९ भगवान्की दाढ़को देव-इन्द्र स्वर्ग लेजाकर पूजे
- ३० देव मनुष्य-स्त्रीसे संभोग कर सके
- ३१ उपवासमें श्रौषध श्रफीमादिका ले सकना
- ३२ बासी पक्वान भोजन (जल रहित पक्वान बासी नहीं)
- ३३ शूद-कुम्हार आदिके घरसे मुनि आहार ले सके
- ३४ चमड़ेकी पखालका जल पी सकना
- ३५ महावीरका गर्भापहार
- ३६ महावीरकी प्रथम देशना निष्फ्रक

३७ महावीरस्वामीको तेजोलेश्याका उपसर्ग

३८ महावीरके जन्माभिषेकमें मेरु-कम्पन

३६ महावीर स्वामीका गर्भमें श्रभिग्रह करना

४० महावीर-वंदनार्थ चंद्र-सूर्यका मूल विमानसे आगमन

४१ महावीर विवाह, कन्या जन्म, जामाता जमालि

४२ महावीर-समयमें चमरेन्द्रका उत्पात

४३ २५॥ श्रार्थ देश

४४ महावीरका विद्यालय महोत्सव

४५ महावीरको छींक स्नाना

४६ ऋगभदेवका युगलिक रूपसे जन्म

४७ साधुकी श्राहारादि विधिमें भिन्नता

🌬 श्रादीश्वरका ४ मुष्टि लींच 🍪

४६ तीर्थंकरके स्कंध पर देवदुष्य वस्त्र

५० स्नात्र महोत्खवके लिये इन्द्रका ५ रूप धारण करना

५१ तीर्थंकरांका संवत्सरीदान

५२ मरुदेवीका हाथी पर चढ़े हुए मोज जाना

५३ कपिल केवलीका चोरके प्रतिक्षोधनार्थ नाटक करना

५४ लब्धि संपन्न मुनि एवं विद्याधर, मानुयोत्तर पर्वतके श्रामे भी जावें।

प्रप्र ऋषभदेवादि १०८ जीव एक समयमें मोस्र गये

५६ साधु अनेक घरीमे भिन्ना ग्रहण करें।

५७ ऋषभदेवजीका बाल्यावस्थासे दीवा तक कल्य-बुद्धोंके फलोंका ऋाहार

५८ बाह्बलि-देहमान ५०० घनुष्य

५६ त्रिपृष्ट वासुदेव बहिन की कुत्तिसे उत्पन हुए

६० आवकोंके वर्तोमें ६ छंडी ऋागार

"पउमचरिय'के तृतीय पर्वकी १३६वीं गायाके
निम्न वाक्यमें पंच मुष्टि स्रोंच करना लिखा है—
"सिद्धायं यमुकार काउन्यय पंचमुद्दिपं सोयं।"
सम्पादक

६१ चक्रवर्तीका ६४ हजार रूप धारण कर सब पिलयों से संभोग

६२ गंगादेवीसे भरत चक्रवर्तीका संभोग

६३ यादव मांसभद्गी भी ये

६४ उत्कृष्ट १७० तीर्थं कर एक समय होते हैं

६५ बाहुबिलको बाझी सुन्दरीके वचन भवराकर कैवल्य होना

६६ नाभि-मरुदेवी युगलिक ये।

#### (२) वे बातें जिन्हें दि० मानते हैं श्वे० नहीं मानते—

६७ चौबीस काम पदवी

६८ युगलिक एवं केवलियोके शरीरका मृत्युके श्रनन्तर कर्पगदिके समान उड़ जाना विखर जाना

६६ विभाग नं ०१ की बातोंका विपरीत रूप; जैसे दि० नग्नावस्थाके बिना मोल न हो, स्त्रीको मोल व पंच महाबत न हो इत्यादि। एवं नं ०(१) विभाग योग्य श्रीर भी उनके साधारण भेद लिखे मिलते हैं जिनका समावेश उत्परकी बातों में ही होशाता है। श्रतः व्यथंकी पृष्ठ एवं नग्बर संख्या बढ़ाना उचित नहीं समक्षकर उन्हें छोड़ दिया गया है।

#### (३) वस्तुकी मान्यतामें तारतम्य भेद-

वस्तु श्वेताम्बरमान्यता दिगम्बर मान्यता ७० स्वर्ग संख्या १२ **१६ ७** 

७१ इन्द्र संख्या ६४

७२ चक्रवर्तीकी स्त्री

ख्या ६४ हजार ६६ इजार

 दिगम्बर सिंहनन्दी भाषार्थने, वरांग परितर्में,
 स्वर्ग संख्या १२ दी है, इससे दिगम्बर-सम्प्रदायमें इस संख्याका सर्वेशा एकान्त नहीं है।—सम्पादक

ļ

Ę

| ७३ स्वर्गलोक           |                      |                    |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| प्रतर संख्या           | ६२                   | ६३                 |
| ७४ ग्रान्तर द्वीपसंख्य | <b>ा ५६</b>          | <b>६६</b> ‡        |
| ७५ तीर्थंकर माताके     |                      |                    |
| स्वप्न                 | १४                   | १६                 |
| ७६ नेमिनाथ-दीज्ञान्तर  |                      |                    |
| कैवल्योत्पत्ति         | ५४ दिन बाद           | ५६ दिन बाद         |
| ७७ जन्मामिषेक समय      |                      |                    |
| , इन्द्रके श्राने का   | पालक विमान           | ऐरावत हाथी         |
| वाहन                   | ,                    |                    |
| ७≍ प्रलय-प्रमागा       | छहखंड प्रलय          | १श्रायंखंड प्रलय   |
| ७६ मुनिके पारने        | एकसे श्राधिक वा      | र एक ही बार        |
| श्रादिके श्रवसर        | ं भी भोजन            |                    |
| पर भोजन लेना           | ले सके               |                    |
| <b>⊏० कालद्रव्य</b>    | स्वतंत्र द्रव्य नहीं | स्वतंत्र द्रव्य है |
| ८१ श्रठारह दोप         | दानादि श्रन्तराय     | ५, सुधा, तृपा,     |
|                        | हास्य, रति, श्रर     | ति, जरा, रोग,      |
|                        |                      |                    |

हास्य, रित, श्रारति, जरा, रोग, भय, जुगुल्सा, शोक, जन्म, मरण, काम, मिध्यात्व, भय, मद, राग, श्राचान, निद्रा, श्रान् होष, मोह, श्रारति, विरित, राग, होषळ निद्रा, विस्मय,

‡ दिगम्बराचार्य जिनसेनने, घादिपुरायके २७वें वर्षमें, 'भवेयुरस्तर द्वीपाः यटपंचाराध्यमा मिताः' वाक्य-के द्वारा घन्तर द्वीपोंकी संख्या ४६ दी है, इससे इस संख्याका भी सर्वथा एकान्त नहीं है। —सम्पादक

† रवेताम्बर 'भगवती' सूत्र आदि आगमों में काल को स्वतन्त्र त्रम्य भी माना है, ऐसा पं सुलताखजी अपने चौथे कर्म प्रम्थक परिशिष्टमें, पृष्ठ १४७ पर स्थित करते हैं।

—सम्पादक

स्वेद, खेद, चिन्ता, विपाद ८२ तीर्थंकरोंकी वाणी मुखसे निकले मस्तकसे ८३ दश स्त्राश्चर्य कृष्ण स्त्रमर भिन्न ही कंका गमनादि

८४ तीर्थंकरोंके भव-जन्म स्थानादि तारतम्य

इसीप्रकार उदयतिथि, देव देहमान, इंद्राग्गी संख्या श्रादि कई बातोंमें श्रीर भी तारतम्य है।

इस स्वीको पढ़कर पाठक स्वयं समक सकेंगे कि
मेद कितनी साधारण कोटिके हैं। ऐसे नगरय भेद दि०
श्वे॰ में ही क्यों, एक ही सम्प्रदायके विभिन्न प्रन्थोंमें भी
असंख्य पाये जाते हैं। कथानुयोगके जितने भी अंथ
देख लीजिये किसीमें कुछ तो किसीमें कुछ; इस प्रकार
अपनेक असमान बातें मिलंगी। कथा साहित्यकी बात
जाने दीजिये, श्वेताम्बर आगम ग्रंथों एवं प्रकरणोंमें
अपनेक विसंवाद पाये जाते हैं, जिनके संग्रहरूप कविवर
समयसुंदरजीके 'विसंवादशतक' आदि मौलिक ग्रंथ भी
उपलब्ध है। जब एक ही संप्रदायमें अनेक विचार भेद
विद्यमान हैं तो भिन्न सम्प्रदायोंमें होना तो बहुत कुछ
स्वाभाविक तथा अनिवार्य है। अतएव ऐसे नगरय
भेदोंके पीछे व्यर्थकी मारामारी कर विरोध बढ़ाना कहाँ
तक संगत एवं शोभाप्रद हो सकता है। पाठक स्वय

ॐ रवेताम्बरीय 'लोकप्रकाश' ग्रन्थमें १८ दोषोंका एक दूसरा प्रकार भी दिया है, जिसमें दानादि पांच ग्रन्तराय, जुगुप्सा, मिथ्याख, ग्रविरित द्वेष नामके दोष नहीं, इनके स्थान पर हिंसा, भलीक, चोरी, क्रोध, मान, माया, जोम, मद, मस्सर दोष दिये हैं ग्रीर कामके खिये क्रीडा, तथा रागके खिये प्रेम शब्दोंका प्रयोग किया है।—सम्पादक थोड़ी देरके लिये यदि यह मान भी लिया जाय कि ऐसे भेद बहुत हैं, फिर भी मेरी नम्र विनति यह है कि हमें साथ साथ यह भी तो देखना चाहिये कि हममें विचारों मान्यतान्नोंकी एकता कितनी है? यदि सहशता-एकता अधिक है तो फिर उससे लाभ क्यों न उठाया जाय ? इससे रागद्वेपका उपशम होगा, श्रात्माकी निर्मलता बढ़ेगी, जो कि सारे कर्चव्योंका—फ्रिया कांडोंका चरम-लच्य है। श्राशा है हमारा समाज शांत हृदयसे इसपर विचार कर, जिस हद तक हम मिलजुलकर रह सकते हैं—मान सकते हैं यहाँ तक श्रवश्य ही संगठित होकर सद्भाव पर्वक कार्य करनेका परा प्रयत्न करेगा।

श्रव रहा हमारी एकताका दृष्टिकोण । मैं जहां तक जानता हूँ कथा एवं विधि विधानके भेदोंक यदि श्रवण कर दिया जाय तो तात्विकभेद २-४ ही नज़र श्रव) गे । यथाः—स्त्रीमुक्ति, शुद्रमुक्ति, दिगम्बरत्व

इनमें भगड़नेकी कोई बात नहीं हैं; क्योंकि इस पंचम कालमें भरत चेत्रसे मुक्ति जाना तो श्वेताम्बर र श्रिकस्यर दोनों ही सम्प्रदाय नहीं मानते। श्रातः वर्तमान समाजके लिये तो ये विषय केवल चर्चास्पद हीं हैं। दिगम्बरत्वके सम्बन्धमें भी तत्वकी बात तो यह है कि दिगम्बरत्व बाह्य वेप है श्चतः इसके ध्येयको ही स्थान देना या लच्यमें रखना चाहिये। वास्तवमें इसका साध्य निर्ममत्व भाव है, जो कि उभय सम्प्रदायों के लिये अपास्य**है** । जो ध्येयको सन्मुख रखते हुए व्यवहार मार्गका अनुसरण करते हैं, उनके लिये चाहे दिगम्बरत्व उसके ऋधिक सम्निकट हो पर एकान्त बाह्य वेपको ही उच्च एवं महत्वका स्थान नहीं मिल मकता केवलिमुक्ति त्र्यादि वातें तो हमारे साधना मार्गमें कोई मूल्यवान मतभेद या बाधा उपस्थित नहीं करती । केवली कवला-हार करें वा न करें हमें इसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं हो सकता । इसी प्रकार श्रान्य मतभेदीकी कट्टरता-का परिहार भी विशाल अनेकान्त-दृष्टिसे सहज हो सकता है। वास्तवमें हमारा लच्य एवं पथ एक ही है। गति-

विधिकी साधारण श्रममानताको श्रालग रखकर हमें श्रपने निर्मल विवेक द्वारा श्रापसी तुच्छ विरोध तथा संकुचित मनोंको विमर्जन कर जैनत्वके प्रगट करनेमें श्रमिकभावसे श्रमवरत प्रयत्न करना चाहिये।

विरोधाग्निकी ज्वाला दि० श्वे० में परस्पर ही सीमित नहीं, बल्कि दिगम्बर-दिगम्बरों में भीर श्वेताम्बरों श्वेताम्बरों में भी साधारण मत भेदों के कारण वह प्रज्व-लित है। श्वेताम्बर-दिगम्बर सामयिकपत्रों में कई पत्रों का तो एकमात्र विषय ही यह बिरोध बन रहा है। कालमके कालम एक दूसरेके विरोधी लेखोंसे भरें रहते हैं, ऐसे विरोधवर्क क व्यक्तियों तथा पत्रोंसे समाजका क्या भला होनेको है ?

हम जैनी अनेकान्ती हैं, अनेकान्तके बलपर विभिन्न हिं हिंकोगोंका समन्यय कर हम विरोधको पचा सकते हैं, यह विवेक हम भूलसे गये हैं। वर्त्तनमें अहिंसा और विचारों में स्याद्वाद, ये दो भगवान महावीरके प्रधान सिद्धान्त हैं; पर हम लोग इन दोनंसि ही बहुत हूर हैं! की है- मकी हे आदि सद्धम जीवों पर दया करना जानते हैं पर ग़रीब भाइयों तथा दस्सों आदिको गले लगाना नहीं जानते ? उनपर अत्याचार करने व उनके अधिकारोंको छीनते हमें दया नहीं आती! आपमी फूटका बोलवाला है। अहिंसाके उपासक शान्तिनिधि एवं विश्वयोंनी होने चाहियें, पर हमारी वर्त्तमान अवस्था इसके सर्वथा विपरीत है। इसी प्रकार अनेकान्त अवस्था स्थाद्वादका जीवनमें कोई प्रभाव प्रतीत नहीं होता, यह तो केवल प्रन्थोंका ही थिपय रह गया है। अतः इसकी जीवनमें पनः प्रतिष्ठा करनेकी आवश्यकता है।

इमारा दि० श्वे॰ दोनों समाजंसे विशेष अनुरोध है कि वे अपने आपसी मनोमालिन्यको धो बहायें, तीथोंक कराइोंको मिटा डालें और जैनत्वके सबे उपासक बनकर संसारके सामने अपना अब्हुव एवं अनुपम आदर्श रखें।





### सिद्धप्राभृत

[ ले॰-श्री पं॰ हीरालाल जैन शास्त्री ]

यं पूर्वकी बात है कि व्यावर में राठ वर सेठ चम्पालाल जी रामस्वरूप जीकी निश्याँ के शास्त्र मंहार को सँभालते समय किसी गुट के में उत्तुन्दाचार्य कृत ५४ पाहुह रचे जाने का उल्लेख मिला था श्रीर साथ ही उसमें लगभग ४३-४४ पाहुहों के नाम भी देखने को मिले थे, जिनमें से एक नाम 'सिद्धपाहुह' भी था। बाद को मूलाराधना की छान बीन के समय भी इस नामपर दृष्टि तो गई, पर कार्यव्यासंगसे उधर कोई विशेष ध्यान न देसका। पर हाल ही में श्रमेकान तकी किरण ५में पंठपरमान द शास्त्री के 'श्रपराजितसूरि श्रीर विजयोदया' शिष्क लेखकी श्रन्तिम पंक्तियों से 'सिद्धपाहुह' की स्मृति ताजी हो शाई श्रीर इस दिषयका जो कुछ नया श्रमुसंधान मुक्ते मिला है उसे पाठकों के परिज्ञान र्थ यहाँ देता हैं।

श्वेताम्बरागमों में नन्दीसूत्रको एक विशेष स्थान प्राप्त है। उसकी मलयगिरीया वृत्तिमें सिखेंका स्वरूप बर्णन करते समय सिद्धामृतका अनेकों

बार उल्लेख किया गया है और कहीं कहीं तो श्राचार्य परम्पराभेदको दिखाते हुए भी श्रादर्शपाठ सिछपाभृतका ही स्त्रीकार किया गया-सा प्रतीत होता है। यद्यपि कहीं भी स्पष्ट रूपसे उसे दिगम्बर प्रत्थ बतानेवाला कोई उल्लेख नहीं है; फिर भी २-१ स्थल ऐसे श्रवश्य हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि शायद वह दिगम्बर प्रन्थ हो, श्रीर श्राश्चर्य नहीं कि कुन्दकुन्दके श्रव्य पाहुडों से समान यह सिछपाहुड भी उन्हीं की दिव्य लेखनीसे प्रसृत हुआ हो; पर श्रभी ये सब बार्ते श्रन्धकार में हैं।

नन्दीके सूत्र नं० १६-२० की वृत्तिको प्रारम्भ करते हुए टीकाकार मलयगिरि लिखते हैं कि—

''इहानन्तरसिद्धाः सत्पद्मस्पणाद्यस्यममाण्येत्र स्पर्शनकाखान्तरभावालपबहुत्वरूपैरष्टभिरनुयोगद्वारैः पर-म्परसिद्धाः सत्पद्मरूपणाद्यस्यममाण्येत्रस्पर्शनाकाखा-न्तरभावालपबहुत्वसिक्वर्षरूपैनंवभिरनुयोगद्वारैः चेत्रा-दिषु पश्चदशसु द्वारेषु 'सिद्धमाभृते' चिन्तिताः ततस्तद नुसारेण क्यमपि विनेयजनानुग्रहार्थं लेशतरिचन्तयामः।'' श्रधीत—श्रनन्तरसिद्ध श्रीर परम्परासिद्धोंका उक्त श्रनुयोग द्वारों-द्वारा साविस्तृत वर्णन सिद्धप्रा-भृतमें किया गया है, सो उसीके श्रनुसार हम भी शिष्यजनोंके श्रनुप्रहार्थ लेशमात्रसे यहाँ पर विचार करते हैं।

इसके बाद उन्होंने 'तदुक्तं सिद्धप्राभृतटीकायां, उक्तं च सिद्धप्रभृतटीकायां, तथा चोक्तं सिद्धप्राभृत-टीकायां, सिद्धप्राभृतस्त्रेऽप्युक्तम् , उक्तं च सिद्धप्राभृते, तथा चोक्तं सिद्धप्राभृते, यतः सिद्ध्याभृतटीकायामेवोक्तं, शेषेषु द्वारेषु सिद्धप्राभृतटीकातो भावनीयः' इत्यादि स्रानेक रूपसे सिद्धप्राभृतका उल्लेख किया है। स्रोर स्रान्तमें उन्होंने स्रापनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए क्रिस्सा है कि.—

सिद्धप्राभृतसूत्रं तद्वृत्ति चोपजीन्य मलयगिरिः । सिद्धस्यरूपमेतन्निरवोचिन्द्रज्यदुद्धिहितः ॥

श्रर्थात्—सुभ मलयगिरिने यह सिद्धोंका स्वरूप सिद्धशभृतसूत्र श्रोर उसकी बृत्तिका श्राश्रय लेकर शिष्योंकी बृद्धिके हितार्थ कहा है।

उक्त श्रवतरणों में से कुछ एक उल्लेख ऐसे हैं जिनसे मृलमन्थ, उसकी टीका खीर उसके खाम्नाय-विभाग पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरणार्थ—

'सिद्धपाहुड' गाथात्रोंमें रचा गया है । जैसे सिद्धप्राभृतसूत्रेऽप्युक्तम्—

'उस्सिष्यग्रीकोसिष्यग्रीतक्ष्यचात्थ्ययसमासुक्षद्वसयं । पंचमियाए वीसं दसगं दसगं च सेसेग्रु ॥' 'सेसा उ ब्रह्मंगा दसगं वसगं तु होइ एक्केकं।' 'परिमाणेख क्रयंता कासोऽखाई क्रयंतको तेसि।' इत्यादि ।

सिद्धपाहुड**ी टीका ऋतीव विस्तृत रही है ऐसा** भी कितने ही उल्लेखें से प्रतीत होता है, जैसे— 'तदेविमह समिकची द्रम्यप्रमाची सप्रपम्बं चिन्तितः, शेषेषु द्वारेषु सिद्धप्राभृतटीकाती भावनीयः। इह तु प्रंथ-गौरवमयान्नीच्यते।'

साथ ही, उल्लेखोंसे यह भी ज्ञात होता है कि मूलाराधनाकी प्राकृत टीकाके समान सिद्धपादुङ-की भी प्राकृत टीका रही है। जैसे—

'बीसा एगयरे बिजये।' 'सेसेसु अरप्सु इस सिउमं-ति, दोसु वि उस्सप्पियीचोसप्पियीसु संहरयातो'। 'जवमञ्माप् य बत्तारि समया।' इत्यदि।

मतभेदवाले उल्लेखोंकी बानगी देखिए-

'सम्प्रत्यल्पवदुत्वं सिद्धप्राभृतक्रमेकोज्यते—-' 'उक्तं च सिद्ध प्राभृते-संसाध गईषा वसवसगं' 'भगवास्त्वार्य-श्यामः पुनरेवमाइ—'इदं च चेत्रविभागेनाक्ष्वचहुत्वं सिद्धप्राभृतदीकातो विक्तितं।'

एक-दो उल्लेख कुड़ महस्वपूर्ण मतभेदेंको लिए हुए मी देखनेको मिल रहे हैं पर उन्हें यहाँ-पर जानबूभकर छोड़ रहा हूँ; क्योंकि वे उल्लेख स्त्रयं एक स्वतन्त्र लेखके विषय हैं, जिन पर पुन: कभी लिखंगा।

रवेताम्बरीय बिद्धानोंको इस विषयमें प्रकाश डालना त्रावश्यक है कि क्या उनके मंडारोंमें 'सिद्धप्राभृत' नामक कोई शास्त्र है ? यदि हाँ, तो यह किसका बनाया है ? टीकाकार कीन हैं ? कितने प्रमाणवाला है ? श्रादि । श्रभिधानराजेन्द्र कोषमें भी एक टिप्पणी इस नामपर लिखी मिलती है—

"सिद्धपाहुद-सिद्धमाभृत नंतु स्वनामक्याते सि-द्धापिकारप्रतिपादके अन्ये।"

पर इससे मूलकर्ता, टीकाकार भाविके विषयमें कुछ प्रतीत नहीं होता है। हाँ, एक बात अयस्य नवीन झात होती हैं कि नन्दीसूत्रके सिवाय अन्य किसी प्रनथमें इसका कोई उल्लेख उपलब्ध खें आगम-साहित्यमें नहीं हैं। क्योंकि कोषक्रमके अनुसार उक्त व्याख्याके अन्तमें केवल 'नं०' लिखा हुआ है, जोकि केवल 'नन्दीसूत्र' का ही बोधक है।

आशा है इस विषय पर हमारे समर्थ अधि-कारी ऐतिहासिक विद्वान् विशेष प्रकाश डार्लेगे और शास्त्रभंडारोंके मालिक अपने अपने भंडारोंमें छान्-त्रीन करनेकी कोशिश करेंगे,जिससे यह प्रन्थ-रत्न प्रकाशमें आसके।

#### सम्पादकीय नोट-

नन्दिसूत्रकी उक्त टीकामें जिस 'सिद्धप्राभृत' का उल्लेख है वह चिरन्तनाचार्य-विरचित-टीकासे भिन्न उस दूसरी टीकाके साथ भावनगरकी आत्मा-नन्द-प्रनथमालामें (सन् १९२१में ) मुद्रित होचका है जिसका हवाला मलयगिरिसूरि अपनी टीकामें देरहे हैं। मुद्रित प्रतिपरसे मूलप्रन्थकार तथा टीका-कारका कोई नाम उपलब्ध नहीं होता। प्रनथ-सम्पादक मुनि-श्रीचतुरविजयजीने अपनी प्रस्ता-वनामें यहाँतक सचित किया है कि मूलप्रन्थकार तथा इस उपलब्ध टीकाके कर्ताका नाम कहींसे भी उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही, यह भी सूचित किया है कि इस टीकाकी एक प्रति संबत् ११३८ बैशाखशुदि १४ गुरुवारकी ताडपत्र पर जिखी हुई पालीतानाके सेठ ज्ञानन्दजी कल्याराजीके ज्ञान-भंडारमें मौजद है, इससे यह टीका अर्वाचीन नहीं है। मूलप्रन्थकी गाथा संख्या १२० है;जैसाकि श्रन्तिमगाथा श्रौर निम्न वाक्यसे प्रकट है-

> "बीसुत्तरसषमेगं गाथाबंधेख पुष्विष्त्संदं। वित्थारेख महत्थं सुवाखुसारेख खेवम्बं॥"

''वीसुत्तरसयगयायायामसिद्धपाहुढं सम्मत्तं समो-यियपुष्विक्सिदं।''

इस टीकाका मूल परिमाण = १५ ऋोक-जितना और सूत्रसहित कुल परिणाम ९५० ऋोक-जितना दिया है। टीकाकारने, टीकाके निम्न अन्तिम वाक्यमें, अपना कोई नाम न देते हुए इतना ही सूचित किया है कि 'मेरा यह प्रयास केक्ल मूल-गाथाओं के संयोजनार्थ है, स्पष्ट अर्थ तो चिरन्तन टीकाकारों के द्वारा कहा गया है'—

"गाथासंयोजनार्थोऽयं प्रयासः केवजोसम । मर्थस्तुकः स्फुटो ग्रेष टीकाकृत्भिश्चिरन्तनैः ॥" इस सिद्धप्राभृतको प्रारम्भ निम्न गाथाश्चोंसे ग हैं—

तिहुयगपगए तिहुयगगुणाहिए तिहुयगाइसयगायो । उसभादिवीरचरिमे तमरयरहिए पश्चमिऊगं ॥ १ ॥ सुग्गिउगमागमगिहसे सुग्गिउगपरमत्यसुक्तगंथधरे । चोइसपुन्विगमाई कमेग सन्वे पश्चविज्ञगं ॥ २ ॥ गिक्सेवगिरुक्तीहि य हाई घट्टाई चाणुमोगदारिहि । रवेकाइमगगगासु य सिद्धार्थ विश्वया भेया ॥ ३ ॥

जहाँ तक मैंने इस प्रन्थपर सरसरी नजर खाली है, मुक्ते यह प्रंथ अपने वर्तमान रूपमें कुन्दकुन्दचार्य कृत मालूम नहीं होता। अपराजित सूरिने जिस 'सिद्धप्राभृत' का उक्लेख किया है वह इसी सिद्धप्राभृतका उक्लेख है ऐसा उनके उक्लेखपर से स्पष्ट बोध नहीं होता। हो सकता है कि वह कुन्दकुन्दके किसी जुदे सिद्धप्राभृतसे ही सम्बन्ध रखता हो अथवा यह वर्तमान सिद्धप्राभृत कुंद-कुन्दकुन्दके सिद्धप्राभृतका ही कुछ घटा-बढ़ाकर किया गया विकृत रूप हो। कुछ भी हो इस विषय-की विशेष खोज होनी चाहिये।

### महात्मा गान्धिके २७ प्रश्नोंका श्रीमद् रायचन्दजी द्वारा समाधान

[नवीं किरण से भागे]

५. प्रश्नः—ऐसा पढ़नेमें आया है कि मनुष्य देह छोड़नेके बाद कर्मके अनुसार जानवरोंमें जन्म लेता हैं: वह पत्थर और वृत्त भी हो सकता है, क्या यह ठीक हैं?

उत्तर:-देह छोड़नेके बाद उपाजित कमके अनुसारही जीवकी गांत होती है,इससे वह तिर्येच ( जानवर ) भा होता हैं; श्रीर पृथ्वीकाय श्रर्थान पृथ्वीरूप शरीर भी धारण करता है और बाकीकी दूसरी चार इन्द्रियोंके बिना भी जीवको कर्मके भोगनेका प्रसंग ऋाता है, परन्तु वह मर्वथा पत्थर अथवा पृथ्वी ही हो जाता है, यह बात नहीं है। वह पत्थररूप काया धारण करता है और उसमें भी श्रव्यक्त भावसे जीव, जीवरूपसे ही रहता है । वहाँ दूसरी चार इन्द्रियोंका अन्यक्त (अप्रगट)पना होनेसे वह प्रथ्वीकायरूप जीव कहे जाने योग्य हैं। कम कमसे ही उस कर्मको भाग कर जीव निवृत्त होता है। उस समय केवल पत्थरका दल परमागु रूपसे रहता है, परन्तु उसमें जीवका सम्बन्ध चला त्राता है, इसलिये उसे बाहार बादि संज्ञा नहीं होती। श्रर्थान जीव सर्वथा जड-पत्थर-हो जाता है, यह बात नहीं हैं। कर्मकी विषमतास चार इन्डियोंका ऋव्यक्त समागम होकर केवल एक भ्य-र्शन इन्डिय रूपसे जीवको जिस कर्मसे देहका ममागम होता है, उस कमके भोगते हुए बह पृथिवी

श्रादिमें जन्म लेता हैं, परन्तु बह सर्वथा पृथ्वीरूप श्रथवा पत्थर रूप नहीं हो जाताः जानवर होते समय सर्वथा जानवर भी नहीं हो जाता। जो देह है वह जीवका वेपधारी पना है, स्वरूपपना नहीं।

६ ७ प्रश्नोत्तर:—इसमें छट्टे प्रश्नका भी समाः धान ह्या गया है।

इसमें मातवें प्रश्नका भी समाधान श्रागया है, कि केवल पत्थर श्रथवा पृथ्वी किसी कर्मका कर्त्ता नहीं हैं। उनमें श्राकर उत्पन्न हुआ जीव ही कर्मका कर्ता है, और वह भी दूध श्रीर पानीकी तरह है। जैसे दूध श्रीर पानीका संयोग होने पर भी दूध दूध है श्रीर पानी पानी ही है, उसा तरह एकेन्द्रिय श्रादि कर्मबन्धसे जीवका पत्थरपना— जड़पना—मालूम होता है, तो भी वह जीव श्रंतरमें तो जीवरूप ही है, श्रीर वहां भी वह श्राहार भय श्रादि संशाप्बेक ही रहता है. जो श्रव्यक्त जैसी है।

प्रश्नः—श्रार्य धर्म क्या है ? क्या सबकी उत्पत्ति वेदसे ही हुई है ?

उत्तर:—(१) श्रार्थधर्मकी त्याख्या करते हुए सबके सब श्रपने पत्तको ही श्रार्थधर्म कहना चाहते हैं। जैन जैनधर्मको, बौद्ध बौद्धधर्मको, बेटान्ती बेटान्त धर्मको श्रार्थधर्म कहें, यह साधारण बात है। फिर भी ज्ञानी पुरुष नो जिसमे श्रारमाको निज स्वरूपकी प्राप्त हो, ऐसा जो आर्य (उत्तम) मार्ग है उसे ही आर्थधर्म कहते हैं. और ऐसा ही योग्य है।

(२) सबकी उत्पत्ति बेटमेंसे होना सम्भव नहीं हो सकता। वेदमें जितना ज्ञान कहा गया है उसमं हजार गुना त्राशययक्तज्ञान श्रीतीर्थंकर त्र्यादि महात्मात्रोंने कहा है, ऐसा मेरे अनुभवमें त्राता हैं; और इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि ऋल्प वस्तुमें-सं सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। इस कारण वेदमेंसे सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है। हाँ, वैष्णुव श्रादि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति उसके श्राभ्रय-से मानने में कोई बाधा नहीं है । जैन-बौद्धके श्रन्तिम महाबीरादि महात्माश्रोकं पर्व वेद विद्यमान थे, ऐसा मालम होता है। तथा बेद बहुत प्राचीन प्रनथ हैं, ऐसा भी पालम होता है। परन्तु जो कुछ प्राचीन हो, वह सम्पूर्ण हो ऋथवा सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता: तथा जो पीछेसे उत्पन्न हो. वह सब असम्पर्ण और असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जासकता। बाक्षी तो घंटके समान अभिश्राय और जैनकं समान अभिष्ठाय अनादिसं चला आ-रहा है। सबैभाव अनादि ही हैं, मात्र उनका रूपा-न्तर हो जाता है, सर्वथा उत्पत्ति ऋथवा सर्वथा नाश नहीं होता। वेद, जैन, श्रौर सबके श्रामिश्रय अनादि हैं ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है, फिर उसमें किस बातका विवाद हो सकता है ? फिर भी इनमें विशेष बलवान सत्य श्रमित्राय किसका मानना योग्य है, इसका हम तुम सबको विचार करना चाहिए।

E. प्रश्नः—वेद किसने बनाये ? क्या वे अन् नादि हैं ? यदि वेद अनादि हों तो अनादिका क्या अर्थ है ?

उत्तर:—(१) वेदोंकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है।

(२) पुस्तक रूपसे कोई भी शास्त्र अनादि नहीं: श्रीर उसमें कहे हुए अर्थके अनुसार तो सभी शास्त्र श्रानादि हैं। क्योंकि उस उस प्रकारका अभिप्राय भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न रूपसे कहते आये हैं, श्रीर ऐसा ही होना सम्भव हैं। कोध आदि भाव भी श्रानादि हैं। हिंसा आदि धर्म भी श्रानादि हैं और श्रहिंसा आदि धर्म भी श्रानादि हैं। केवल जीव-को हितकारी क्या है, इतना विचार करना ही कार्यकारी हैं। श्रानादि तो दोनों हैं, फिर कभी किसीका कम मात्रामें वल होता है और कभी किसीका विशेष मात्राम बल होता है।

१०. प्रश्नः —गीता किसने बनाई है ? वह ईश्वरकृततो नहीं है ? यदिईश्वर कृत हो तो उस-का कोई प्रमाग्य है ?

उत्तर:—अपर कहे हुए उत्तरों में हमका बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अर्थान 'ईश्वर' का अर्थ ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञानी) करने में तो वह ईश्व रकृत हो सकती है; परन्तु नित्यः निष्क्रिय आकाश की तरह ईश्वरके व्यापक स्वीकार करने पर उस प्रकारकी पुस्तक आदिकी उत्पत्ति होना संभव नहीं। क्योंकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कर्तृत्व आरंभपूर्वक ही होता है—अनादि नहीं होता।

गीता बंद व्यासजीकी रची हुई पुस्तक मानी जाती है, और महात्मा श्रीकृष्णने अर्जुनको उस प्रकारका बोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे श्रीकृष्ण ही उसके कक्षी कहे जाते हैं, यह बाद संभव

हैं। प्रनथ श्रेष्ट हैं। उस तरहका आशय अनादि कालसे चला आ रहा हैं. परन्तु वे ही श्रोक अना-दिसे चले आते हों. यह संभव नहीं हैं: तथा निष्क्रिय ईश्वरसे उसकी उत्पत्ति होना भी संभव नहीं। वह क्रिया किसी सिक्रिय अर्थान् देहधारीसे ही होने योग्य हैं, इसिलयें जो सम्पूर्ण ज्ञानी हैं वह इश्वर है, और उसके द्वारा उपदेश किये हुए शास्त्र ईश्वरीय शास्त्र हैं, यह माननेमें कोई बाधा नहीं हैं।

११. प्रश्नः—पशु ऋादिके यज्ञ करनेसे थोड़ा-सा भी पुण्य होता है, क्या यह सच है ?

उत्तर: —पशुके बधसे, होमसे श्रथवा उसे थो-इामा भी दुःख देनेसे पाप ही होना है तो फिर उसे यज्ञमें करो श्रथवा चाहे तो ईश्वरके धाममें बैठकर करो । परन्तु यज्ञमें जो दान श्रादि कियाएं होती हैं. वे कुछ पुण्यको कारणभूत हैं । फिर भी हिसा मिश्रित होनेसे उनका भी श्रमुमोदन करना योग्य नहीं है।

१२ प्रश्तः जिस धर्मको आप उत्तम कहते हो. क्या उसका कोई प्रमाग दिया जा सकता है ?

उत्तरः—प्रमाण तो कोई दिया न जाय, श्रौर इस प्रकार प्रमाणके विना ही यदि उसकी उत्तमनाका प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अथ-श्रनथं, धर्म श्रधर्म सभी को उत्तम ही कहा जाना चाहिए। परन्तुप्रमाण्ये ही उत्तम श्रुनु त्रमकी पहिचान होती है। जो धर्म संसारके ज्ञय करनेमें सबसे उत्तम हो श्रीर निजस्वभावमें स्थित करानेमें बलवान हो. वही धर्म उत्तम श्रौर वही धर्म बलवान है।

१२. प्रश्नः—क्या ऋाप क्रिस्तीधर्मके विषयमें कुछ जानते हैं? यदि जानते हैं तो क्या ऋाप ऋपने विचार प्रगट करेंगे ?

उत्तरः - ख्रिस्तीधर्भके विषयमें साधारण ही जानता है। भरतखंडके महात्मात्रींने जिस तरहके धर्मकी शोध की है-विचार किया है, उस तरहक धर्मका किसी दसर देशके द्वारा विचार नहीं किया गया, यह तो थोडेसे अभ्याससे ही समक्रमें आ सकता है। उसमें (जिस्तीधर्ममें ) जीवकी सदा परवशता कही गई है, और वह दशा मोचमें भी इसी तरहकी मानी गई है जिसमें जीवके अनादि म्बरूपका यथा योग्य विवेचन नहीं है, जिसमें कम-वंधकी व्यवस्था और उसकी निवृत्ति भी जैसी चाहिए वैसी नहीं कही, उस धर्मका मेरे श्रभिप्राय-के अनुसार सर्वोत्तम धर्म होना संभव नहीं है। किस्ती धर्ममें जैसा मैंने ऊपर कहा, उस प्रकार जैसा चाहिए वैमा समाधान देखनेमें नहीं श्राता। इस वाक्यको मैंन मतभेटके वश होकर नहीं लिखा। ऋधिक पृद्धने योग्य मालुम हो तो पृद्धना<del> त</del>ब विशेष समाधान हो सकेगा।

१४ प्रश्नः—त्रं लोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल डेश्वर प्रेरित हैं । ईसा डेश्वरका अवतार है—वह उसका पुत्र है और था।

उत्तर:—यह बात तो श्रद्धांसे ही मान्य हो सकती है,परन्तु यह प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती। जो बात गीता और बेहके ईश्वर-कर्तृत्वके विषयमें लिखी है, वही बात बाइबलके संबंधमें भी समभला चाहिये। जो जन्म मरणसे मुक्त हो, वह ईश्वर अवतार ले, यह संभव नहीं है। क्योंकि राग-द्वेप आदि परिणाम ही जन्मके हेतु हैं; ये जिसके नहीं हैं, ऐसा ईश्वर अवतार धारण करे, यह बात विचारनेसे यथार्थ नहीं मालुम होती। 'वह ईश्वर-

का पुत्र है और था' इस बातको भी यदि किसी स्वक्के तौर पर विचार करें तो ही यह कदाचित ठीक बैठ सकती है, नहीं तो यह प्रत्यच प्रमाणसे वाधित हैं। मुक्त ईश्वरके पुत्र हों, यह किस तरह भाना जा सकता है? और यदि मानें भी तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं ? यदि होनेंको अनादि मानें तो उनका पिता पुत्र संबंध किस तरह ठीक बैठ सकता है ? इत्यादि बातें विचारणीय हैं। जिनके विचार करनेसे मुक्ते ऐसा लगता है कि वह बात यथायोग्य नहीं माल्म हो सकती।

१५ प्रश्नः —पुराने करारमें जो भविष्य कहा गया है, क्या वह सब ईसाके विषयमें ठीक ठीक उनरा है ?

उत्तर:—यदि ऐसा हो तो भी उससे उनदोनों शास्त्रोंके विषयमें विचार करना योग्य हैं। तथा इस प्रकारका भविष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमें प्रवल प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि ज्योतिए श्रादिसे भी महात्माकी उत्पत्ति जानी जा सकती हैं। श्रथवा भने ही किसी झानसे वह बात कही हो, परन्तु वह भविष्य वेत्ता सम्पूर्ण मोच-मार्गका जानने वाला था यह बात जब तक ठीक ठीक प्रमाणभूत न हो, तय तक वह भविष्य वगैरह केवल एक श्रद्धा प्राध्यप्रमाण ही हैं, श्रीर वह दूसरे प्रमाणोंने वाधित न हो, यह विद्धमें नहीं श्रा सकता।

१६. प्रश्तः---इम प्रश्नमें 'ईमाममीह' के चम-त्कारके विषयमें लिखा है ।

उत्तर:—जो जीव कायामेंसे सर्वथा निकलकर चला गया है, उसी जीवको यदि उसी कायामें दाखिल किया गया हो अथवा यदि दूसरे जीवको उसी कायामें दाखिल किया हो तो यह होना संभव नहीं हैं, श्रीर यदि ऐसा हो तो फिर कर्म श्रादिकी व्यवस्था भी निष्फल ही हो जाय । बाकी योग श्रादिकी सिद्धिमें बहुतसे चमत्कार उत्पन्न होते हैं: श्रीर उस प्रकारके बहुतसे चमत्कार ईसाको हुए हों सो यह सर्वथा मिण्या है. श्रथवा श्रसंभव है, ऐसा नहीं कह सकते । उस तरहकी सिद्धियाँ श्रात्माके ऐश्वर्यके सामन श्रल्प हैं— श्रात्माके ऐश्वर्यका महत्व इससे श्रनन्त गुना है । इस विषयमें समागम होने पर पृक्षना योग्य है।

१७. प्रश्नः -- श्रागे चलकर कौनसा जन्म होगा, क्या इस बातकी इस भवमें खबर पड़ सकती हैं ? श्रथवा पूर्वमें कौनमा जन्म था इसकी कुछ खबर पड़ सकती हैं ?

उत्तर:—हाँ, यह हो सकता है। जिसे निर्मल हान होगया हो उसे वैसा होना संभव है। जैसे वादल हत्यादिके चिह्नोंके ऊपरसे बरसातका अनुमान होता है, वैसे ही इस जीवकी इस भवकी चेष्टाके ऊपरसे उसके पूर्व कारण कैसे होने चाहिएँ, यह भी समक्तमें आ सकता है—चाहे थोड़े ही अंशोंसे समक्तमें आये। इसी तरह वह चेष्टा भविष्यमें किस परिमाणको प्राप्त करेगी, यह भी उसके स्वरूपके ऊपरसे जाना जासकता है, और उसके विशेष विचार करने पर भविष्यमें किस भवका होना संभव है, तथा पूर्वमें कीनसा भव था. यह धी अच्छी तरह विचारमें आ सकता है।।

१८. प्रश्नः—दृमरे भवकी स्तवर किसे पड़ सकती है ?

उत्तरः--इस प्रश्नका उत्तर ऊपर श्राचुका है। १६. जिन मोत्त-प्राप्त पुरुषोंके नामका श्राप उल्लेख करते हो, वह किस आधारसे करते हो?

उत्तर:—इस प्रश्नको यदि मुभे खास तौर पर लच्च करके पृंछते हो तो उसके उत्तरमें यह कहा जासकता है कि जिसकी मंसार दशा ऋत्यन्त परि-चीगा होगई है. उसके बचन इस प्रकारके संभव हैं उसकी चेष्टा इस प्रकारकी संभव हैं' इत्यादि ऋंशसे भी ऋपनी ऋात्मामें जो ऋनुभव हुआ हो, उसके ऋाधारमें उन्हें मोच हुआ कहा जासकता हैं। प्रायः करके वह यथार्थ ही होता है। ऐसा माननेमें जो प्रमाग् हैं वे भी शास्त्र ऋादिसे जाने जा सकते हैं।

२०. प्रश्न:—बुद्धदेवने भी मोत्त नहीं पार्ड, यह त्राप किस त्राधारसे कहते हो ?

उत्तर:—उनके शास्त्र-सिद्धान्तोंके श्राधारसं । जिस तरहसं उनके शास्त्र सिद्धान्त हैं, यदि उसी तरह उनका श्रीभशाय हो तो वह श्रीभशाय पूर्वापर विकद्ध भी दिखाई देता है, श्रीर वह सम्पूर्ण ज्ञान-का लक्षण नहीं है।

जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता वहाँ मम्पूर्ण राग द्वंपका नाश होना सम्भव नहीं। जहाँ वैमा हो वहाँ संसारका होना ही संभव है। इसलिए उन्हें सम्पूर्ण मोच्च मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और उनके कहे हुए शाकोंमें जो अभिप्राय है उसको छोड़कर उसका कुछ दूसरा ही अभिप्राय था, उसे दूसरे प्रकारसे तुन्हें और हमें जानना कठिन पड़ता है; और फिर भी यदि कहें कि बुद्ध-देवका अभिप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारण पूर्वक कहनेसे वह प्रमाणभृत न समभा जाय, यह यात नहीं है।

२१. प्रश्न—दुनियाकी श्रन्तिम स्थिति क्या होगी? उत्तरः — सब जीवोंको सर्वथा मोस हो जाय. अथवा इस दुनियाका सर्वथा नाश ही हो जाये, ऐसा होना मुक्ते प्रमाणभूत नहीं मालूम होता। इसी तरहके प्रवाहमें उसकी स्थिति रहती हैं। कोई भाव स्पातरित होकर चीण हो जाता है, तो कोई वर्धमान होता हैं: वह एक चंत्रमें बढ़ता है, तो हुसरे चेत्रमें घट जाता हैं, इत्यदि स्पस इस मृष्टिकी स्थिति हैं। इसके ऊपरसे और बहुत ही गहरे विचारमें उत्तरनेके पश्चान ऐसा कहना संभव हैं कि यह सृष्टि सर्वथा नाश हो जाय, अथवा इसकी प्रलय हो जाय, यह होना संभव नहीं। सृष्टिका अर्थ एक इसी पृथ्वीसे नहीं समझना चाहिए।

२२. प्रश्नः-इस श्रनीतिमेंसे मुनीति उद्भृत होगी, क्या यह ठीक हैं ?

उत्तर:—इस प्रश्नका उत्तर सुनकर जो जीव श्रमीतिकी इच्छा करता है, उसके लियं इस उत्तर-को उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नीति-श्रमीति सर्व भाव श्रमादि हैं। फिर भी हम तुम श्रमीति का त्याग करके यदि नीतिको स्वीकार करें, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, श्रीर यही श्रात्माका कर्त्तव्य है। श्रीर सब जीवोंकी श्रपेत्ता श्रमीति दूर करके नीतिका स्थापन किया जाय, यह बचन नहीं कहा जा सकताः क्योंकि एकान्तमे उस प्रकार की स्थितिका हो सकना संभव नहीं।

२३. प्रश्नः—क्या दुनियाकी प्रलय होती है ? उत्तरः- प्रलयका द्रार्थ यदि सर्वथा नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नहीं । क्योंकि पदार्थ का सर्वथा नाश हो जाना संभव ही नहीं है । यदि प्रलयका द्रार्थ सब पदार्थीका ईश्वर द्रादिमें लीन होना किया जाय तो किसी द्रास्थायमें यह वात स्वीकृत हो सकती है, परन्तु मुक्ते यह संभव नहीं लगती। क्योंकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार समर्परिणामको किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, जिससे इस प्रकारका संयोग बने ? और यदि उस प्रकारके परिणामका प्रसंग आये भी तो फिर विषमता नहीं हो सकती।

यदि अध्यक्त रूपमं जीवमें विषमता श्रौर व्यक्त रूपमें ममताके होनेको प्रलय स्वीकार करें तो भी देह श्रादि सम्बन्धके विना विषमता किस श्राधारमें रह सकती है ? यदि देह श्रादिका सम्बन्ध माने तो सबको एकेन्द्रियपना माननेका प्रमंग श्रायः श्रीर वैमा माननेमें तो विना कारण ही दूसरी गतियोंका निषध मानना चाहिये— श्राया केची गतिके जीवको यदि उस प्रकारके परिणामका प्रमंग दूर होने श्राया हो तो उसके प्राप्त होनेका प्रमंग उपस्थित हो, इत्यादि बहुतसे विचार उठते हैं। श्रतएव सर्व जीवोंकी श्रपेत्ता प्रलय होना संभव नहीं है।

२४. प्रशः—श्रनपढ़को भक्ति करनेसे मोत्त मिलती है, क्या यह सच हैं ?

उत्तर:—भिक्त झानका हेतु हैं। झान मो सका हेतु हैं। जिसे अस्टब्सान न हो यदि उसे अनपढ़ कहा हो तो उसे भिक्त प्राप्त होना असंभव है, यह कोई बात नहीं हैं। प्रत्येक जीव झान स्वभावसे युक्त हैं। भिक्तिके बलसे झान निर्मल होता हैं। सम्पूर्ण झानकी आवृति हुए बिना सर्वथा मोस हो जाय, ऐसा मुक्ते मालूम नहीं होताः और जहाँ सम्पूर्ण झान है वहाँ सर्व भाषा-झान समा जाता है, यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं। भाषा-झान मोसका हेतु हैं? तथा वह जिसे न हो उसे

श्रात्म ज्ञान न हो यह कोई नियम नहीं है।

२५. प्रश्नः कृष्णावतार श्रीर रामावतारका होना क्या यह सभी वात हैं? यदि हो तो वे कौन थे ? ये साज्ञान ईश्वर थे या उसके श्रंश थे ? क्या उन्हें माननेसे मोज्ञ मिलती हैं ?

उत्तर:—(१) ये दोनों महात्मा पुरुप थे, यह तो मुक्तं भी निश्चय है। श्रात्मा होनेसे वे ईश्वर् थे। यदि उनके सर्व श्रावर्ण दूर हो गये हों तो उन्हें सर्वथा मोच माननेमें विवाद नहीं। कोई जीव ईश्वरका श्रंश है, ऐसा मुक्ते नहीं मालूम होता। क्योंकि इसके विरोधी हजारों प्रमाण देखने में श्राते हैं। तथा जीवको ईश्वरका श्रंश माननेसे बंध मोच सब व्यर्थ ही हो जाएँगे।

क्योंकि वह स्वयं तो कोई कर्त्ता-हर्त्ता सिद्ध हो नहीं सकता? इत्यादि विरोध श्रानेसे किसी जीव-को ईश्वरके श्रंशरूपसे स्वीकार करनेकी भी मेरी युद्धि नहीं होती। तो फिर श्रीकृष्ण श्रथवा राम जैसे महात्माश्रोंके साथ तो उस संबंधके माननेकी युद्धि कैसे हो सकती हैं ? वे दोनों श्रव्यक्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें बाधा नहीं हैं । फिर भी उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हुश्रा था या नहीं, यह बात विचार करने योग्य हैं।

(२) 'क्या उन्हें माननेसे मोच मिलती है' इस प्रश्नका उत्तर सहज हैं। जीवके सब राग, द्वेष और श्रज्ञानका श्रभाव होना श्रर्थान उनसे छूट जानेका नाम ही मोच हैं। वह जिसके उपदेशसे हो सके, उसे मानकर और उसका परमार्थ स्वक्तप विचारकर श्रपनी श्रात्मामें भी उसी तरहकी निष्ठा रखकर उसी महात्माकी श्रात्माके श्राकारसे (स्व-क्पसे) प्रतिष्ठान हो. तभी मोच होनी संभव है। बाक़ी दूसरी उपासना सर्वथा मोचका हेतु नहीं हैं-वह उसके साधनका ही हेतु होती हैं। वह भी निश्चयमें हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

२६. *प्रश्नः--*त्रह्मा, विष्<mark>यु श्रोर महेश्वर कौन</mark> थे ?

उत्तर:—मृष्टिके हेतु रूप तीनों गुणोंको मान-कर उनके आश्रयमे उनका यह रूप बताया हो, तो यह बात ठीक बैठ सकती है, तथा उम प्रकारके दूसरे कारणोंसे उन ब्रह्मा आदिका स्वरूप समभमें आता है। परन्तु पुराणोंमें जिस प्रकारसे उनका स्थरप कहा है, वह स्वरूप उसी प्रकारसे है, ऐसा माननेमें मेरा विशेष भूकाव नहीं है। क्योंकि उनमें बहुतसे रूपक उथदेशके लिये कहे हों, ऐसा भी मालूम होता है। फिर भी उसमें उनका उपदेशके रूपमें लाग लेता, श्रीर ब्रह्मा श्रादिके स्वरूपका सिद्धांत करने की जंजाजमें न पड़ना, यही मुभे ठीक लगता है।

२७. प्रश्न: यदि मुक्ते सर्प काटने आहे तो उम समय मुक्ते उसे काटने देना चाहिये या उसे मार डालना चाहिये? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुक्तमें शक्ति नहीं हैं?

उत्तर:—सर्पको नुम्हें काटने देना चाहिये, यह काम बतानेके पहले नो कुछ मोचना पड़ता है, फिर भी यदि नुमने यह जान लिया हो कि देह श्रानित्य है, तो फिर इस असारभूत देहकी र ताके लिये, जिसको उसमें प्रीनि है, ऐसे संपंको मारना नुम्हें कैसे योग्य हो सकता है? जिसे श्रान्म-हित की चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही योग्य है। कदाचित यदि किसी को श्रान्म-हितकी इच्छा न हो तो उसे क्या करना चाहिये? तो इसका उत्तर यहो दिया जा सकता है कि उसे नग्क श्रादिनों परिश्रमण करना चाहिये। श्राप्यों सपको मार देना चाहिये। परन्नु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं? यदि श्रानार्य वृक्ति हो तो उसे मारनेका उपदेश किया जाय, परन्नु वह तो हमें श्रीर नुम्हें स्वप्नेमें भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है।

श्रव मंत्रेपमें इन उत्तरीको लिखकर पत्र ममाप्त करता हैं। पट्दर्शन ममुख्यके मममनेका विशेष प्रयत्न करना। मेरे इन प्रश्नोत्तरोंके लिखनेक सं-कोचसे तुन्हें इनका सममना विशेष श्राकुलताजनक हो, ऐसा यदि जरा भी मालूम हो, तो भी विशेषता-से विचार करना, श्रीर यदि कुछ भी पत्रद्वारा पृष्ठने योग्य मालूम दे तो यदि पृष्ठोगे तो प्रायः करके उमका उत्तर लिख्गा। विशेष समागम होने पर ममाथान होना श्रिषक योग्य लगता है।

निवित द्यात्मध्यरूपमे नित्य निप्राके हेतुभृत चित्रारकी चितामें रहनेयाने रायचन्त्रका प्रगाम ।

सुमापित

'ऋष्नि उसीको जलाती है जो उसके पास जाता है सगर क्रोधाग्नि सारे कुटुम्बको जला डाल्सी है।' 'शरीरकी स्वच्छताका सम्बन्ध तो जलसे है, सगर सनकी पवित्रता सत्यभाषणसे ही सिद्ध होती है।' 'दुनियाँ जिसे बुग कहती है ऋगर तुम उससे बसे इए हो तो भिर न तुम्हें जटा स्थाने की ज़लस्य है. न सिर मेंडाने की।'

# कहानी भाइका प्रेम विव् नरेन्द्रप्रसाद जैन की.ए.

मनुष्यमें प्रेम भी एक अजीव चीज़ है। कभी वह प्रेम उसे उतारू कर देता है बड़ीसे बड़ी कुर्बानी करने पर, श्रपने वतनके लिये। उसके नशेमं वह पागल बन जाता है-दीवाना हो जाता है। कभी वह प्रेम उसे ज्ञार ज्ञार रुलाता है, अपने कुट्रम्बके प्राणियोंकी दुईशा पर । श्रीर कमी वह प्रेम उस ऊँची श्रवस्थाकी पहुँच जाता है जब महुन्बतका एक दरिया उसके दिलमें बहना है और सारा जगत उसमें समा जाता है। श्रोफेसर विनोदका श्रेम दूसरे प्रकारका था । उनकी भी महब्बतकी एक दुनिया थी, लेकिन बहुत छोटी, केवल श्रपने छोटे भाई दिनेश तक ही सीमित । उनको ज़रूरत भी न थी कि उनका संसार कुछ श्रीर दहे। वे उसे जी-जानसे प्यार करते थे। श्रपना सारा श्राराम, सारा सुख उस पर कभीका निसार कर चुके थे। नौकरोंको सख़्त नाक्रीद थी कि दिनेशका मन किसी प्रकार मैला न हो। कभी बाहर जाते तो सदा उनको उसीकी याद सताती रहती। इसका भी एक बढ़ा कारण था। उनके कानमें सदा वेही शब्द गंजते रहते थे जो कि उनके पिताने मृत्य-शच्या पर पडे हुए कहे थे। उन शब्दोंमें कितना रुदन था, कितनी बड़ी आकांचा थी। उन्होंने कहा था--- ''बेटा विनोद! मैं मर रहा है पर मरना नहीं चाहता, कुछ दिन और देखना चाहता था अपनी इस फ्लवारीको फ्लते हुए । देखना, मेरे उस फूलको ठेस न पहुँचे, मैं उसे तुम्हारे भासरे पर छोड़े जारहा हुँ । उसे सुखी देखकर मेरी भारमाको शांति मिलेगी ।

श्राशा है तुम मेरी इस श्रभिलापाको ठुकराभ्रोगे नहीं।'
श्रीर उन्होंने श्रांग्वं बन्द कर ली थीं। इन शब्दोंने ही
विनोदको श्रपना कर्तव्य सुमा दिया था। श्रवसे उनके
जीवनका उद्देश्य केवल दिनेशको सुखी करना था।
शादीके पैगाम भ्राते, पर वे ठुकरा देते। प्रेमकी सरिताका दो भागोंमें बँट जाना उनके लिये श्रसद्य था। उन्हें
दर था कि कहीं कोई गुख्खीं श्राकर उनकी श्राशाश्रोंकी
लताभ्रोंको तहस नहस न कर डाले। मित्रोंने
स्मभाया, सेंकड़ोंने विश्वास दिलाया; परन्तु वे राज़ी
न हए।

≫k ≫k 2¥

माता पिताकी गोदसे विछुड़ा हुन्ना वह दिनेश भी उनको भूल चुका था। एक स्वप्न सा लगता और स्वप्न भी भीरे भीरे विलीन होता जा रहा था। वह डुबिकयाँ ले रहा था विनोदके प्रेमके अथाह सागरमें। वह उनको कितनी महुन्बत करता था, इसका कुछ अनुमान नहीं। जब वे कालिजसे आते तो कितने उज्ञाससे वह अपनी नन्हीं मन्हीं बाहें फैला देता, वे उसे अपने हृदयसे चिपका लेते, और वह एक बड़ी निधि पा जाता। जब वे कभी बाहर चले जाते, तो वह रो रो कर हल्कान हो जाता, सब सममाते, पर उसे तसल्ली न मिलती। एक बार विनोदको बुज़ार आगया, दिनेश पर तो मानों विपत्तिका पहाड़ ही टूट पड़ा हो, मानों उसकी खुशीका चश्मा स्व गया हो। उसने खाना विल्कुख न खाया, सब नौकरोंने समभाया, पर वह न माना। वे उसे

विनोदके पास लाये। डाक्टरने कहा—"बेटा खाना खाक्रो, तुम्हारे भैय्या जल्द ही अच्छे हो जाएँगे, फिक्र न करो।" दिनेशने कहा—"डाक्टर साहब पहिले मेरे भैय्याको अच्छे होनेकी दवा देदीजिये तब मैं खाना खाऊँगा।" धीर न जाने कितने श्रांस् बहाये। इन शब्दोंमें पता नहीं कितनी बदी विनती थी। इनसे विनोदको कितनी राहत मिली, कितना आनन्द मिला, वही जानें।

& & &

भाभी कैसी वस्तु होती है, अभी तक दिनेशको यह पता न था। सब उसे समकाते कि भैय्यासे कही कि व्याह करालें। सब का पूर्ण विश्वास था कि यदि दिनेश ज़ोर दे तो विनोद अवश्य शादी करा लेंगे,क्यों- कि उसकी बातको टालना उनकी शक्ति बाहर था। उसका छोटासा दिल पूछता—"क्या भाभी भी भैय्या की तरह मुसे प्यार करेंगी, अपने पास सुलाएँगी, जब मैं मागूंगा मुसे पैसा देंगी।" सब उसे हाँ में जवाब देते और वह निश्चय कर लेता कि वह ज़रूर ज़रूर भैय्यासे कहेगा।

एक दिन विनोद बैठे वीया बजा रहे थे, पीछेसे दिनेश बाया बीर उसने बाँखें सूँद जी !

विनोदने पूछा—क्यों दिनेश तुमको मेरा गाना अच्छा लगता है?

दिनेशने कहा—बहुत श्रच्छा—भेग्या ! विनोदने पूछा—तुम मेरी तरफ्र ध्यानसे क्यो देख रहे हो ?

दिनेश--"यही कि"

विनोद--हाँ "यही कि नया ?"

दिनेशने मुसकराते हुए कहा -- यही कि यदि भाभी होती तो कितना मन्ना चाता, उनकी चावाज़ कितनी मीठी होती, भैरवा ब्याह करा खीजिये ना !

विनोदने गंभीर होकर कहा---दिनेश क्या करोगे भाभीको लाकर, सम्भव है उसके भानेपर तुम्हें सुख न मिले।

दिनेशने सोचते हुए कहा - चम्हा ! भाप मेरे सुखके विषये भाभीको नहीं बाते, मैं जानता हूँ, पर मैं बताता हूँ भव मेरा सुख इसीमं है कि भाभी घरमें भाषे।

यह एक वही समस्या थी। दिनेशकी बातोंने विनोदको उलक्षनमें डाल दिया था । उन्होंने वीका रखदी और सोचने लगे। दिनेशने मौक्रा पाया और उन्हें गुदगुदा दिया। विनोद खिल खिलाकर हैंस पढ़े।

दिनेशने कहा ---भैच्या बादा कीजिये चाप मेरे जिये भाभीको ज़रूर लाएँगे। कीजिये बादा!

दिनेशकी बार्तोमें कुछ ऐसा असर था कि विनोद-को उसका कहना मानना पड़ा।

€ € ₩

विनोदका थिवाह हुआ। विसला आई। दिनेशने
सार्भाका आँचल थासते हुए कहा—क्यों साभी क्या
तुस भी सुके भैक्याकी तरह प्यार करोगी? बहुत दिनोंसे
में तुम्हारी राह देख रहा था। "विसलाने कुछ जवाब
न दिया, दिनेशके दिलको चोटसी लगी। सामीकी
मौनताका कारण वह समस्य न सका! उसने सोचा
शायद साभी शर्मा रही है। कोई बात नहीं कुछ दिनोंमें आप बोलने लगेगी। पर बात यह न थी।

98 & 98

वैसे तो विमलाकी प्रकृति बड़ी हैंसमुख तथा मृदुभाषी थी, पर वह स्वयं न समक पाती कि वह दिनेशसे क्यों चिदीसी रहती है ? क्यों उसने कमी उसके सवालका प्रेमपूर्वक जवाब नहीं दिया? वह सोचती इस मानृ पिनृ विहीन यालकने श्राखिर उसका क्या विगादा है ? यह कारण सममनेको बहुत कोशिश करती पर समम न पाती ? ज्योंही दिनेश उसके सामने श्राता, विमला श्रपना मुँह फेर लेती ! दिनेशके वह सारे स्वप्न, जो वह देखा करता था, नष्ट होते चले जा रहे थे । वह सोचता—उसने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसने भाभोको नाराज़ होनेका मौक़ा मिले, फिर वह मुम्पं इतनी विरक्त क्यों रहती हैं ? क्या भाभी भैय्याका मुम्पर इतना प्रेम देखकर जलती हैं ? उसका छोटासा मन पृक्षता—क्या भाभी भी मुम्पे भैय्याकी तरह प्रेम नहीं कर सकती ? पर उसे कोई जवाब न मिलता !

दिनेशको पहलेवालो वह चपलता वह बृद्धि मिट चकी थी। मुख पर सदा उदासी छाई रहती। स्कूलके अध्यापक, सब लड्के उसकी दशा पर आश्चर्य करते थे। उस फ्लकी सारी लाखी, सारी ताज़गी जाचुकी थी। उसकी सारी पेंखडियाँ भड़ चकी थीं। जिस फूल पर कभी सदा वसन्तकी बहार छाई रहती थी, अब पतमङ्की बेद्दी दिखाई देती थी। विनोद भी यह सब देख रहे थे। उस फलका नष्ट होना वह देखते थे, श्रीर श्रपनी भूलपर सिर धुनते थे। उन्होंने विमलाको कई बार समकाया पर असर न हुआ, उन्हें ऐसा जगत। मानों पिताजीकी भारमा उन्हें श्रिकार रही है। वे सीतेसे जाग पड़ते और देखते उनका फूल उड़ा जा रहा है, वह दिनेशको अपने सीनेसे चिपटा लेते और बद्दाते-"मेरे दिनेश । मेरे फुल ! मुक्ते छोड़कर त् कहाँ जा रहा है, क्या तू भी उसी लोकको जानेवाला है ?" उनकी पूंजी पर दाका पड़ चुका था, प्रज्ञात भारांका-सी सदा उन्हें घेरे रहती।

प्क दिन दिनेशको स्कूलसे श्रानेमें देर हो गई। विमला जल उठी, उसने बढ़े तीखे स्वरमें कहा—"श्रव तक तुम कहाँ रहगये थे, तुम्हें लज्जा नहीं श्राती श्रावारा लड़कों के साथ खेलने में।" दिनेश चुप था, वह देरीका कारण न बता सका। ये शब्द उसके दिलमें बाखसे लगे थे, एक श्रसद्धा टीस पैदा हो गई थी। वह सीधा श्रपने कमरे में गया श्रीर किवाइ बन्द कर लेट गया। शाम हो गई, दिनेश न निकला तो विमलाने नौकरको भेजा, नौकरने छुश्रा तो देखा हाथ जल रहा था, उसने फीरन विनोद से कहा। विनोद श्राये, दिनेशकी दशा देखी तो हृदय पर धका-सा लगा! फीरन डाक्टरको बुलवाया। डाक्टरने कहा "टाईफायड है" श्रीर श्राव-श्यक थातें समस्राकर चला गया। विनोद दिनेशके सिर पर बर्फकी पट्टी रखने लगे। सारी रात उन्होंने बैठे काट दी।

भोर हो रहा था, दिनेश की दशामें कोई तब्दीली न थी, वह बेसुध पड़ा था। विनोदने विमलाकी और देखा, उनके दिलमें एक हलचल मची थी। उन्होंने कहा—"विमला जानती हो, दिनेशको यदि कुछ हो गया तो इसका पाप किसकी गर्दन पर होगा, तुम्हारी गर्दन पर, तुम्हें कभी शांति न मिलेगी। मैं तुम्हें लाया था दिनेशकी ख़ुशीके लिये, पर मैंने ग़लती की, मैं नहीं जानता था कि इसका अन्त यह होगा। जानते हुए भी मैंने यह सब होने दिया, पिताजीकी आत्मा मुक्ते सदा धिकारती रहेगी, मैं ही दोषी हूं, मेरे पापका फल यही होना चाहिये था!" विमलाका हत्य कांप उठा, उसकी आंखोंमें आँस् छलक आये, उसकी पता न था कि बात यहाँ तक बद जावेगी, यदि यह सम्भव हो सकता तो वह सम्भि करनेके लिये तैय्यार थी। दिनेश बदब-हाया—माँ! मैं नुम्हारे पास आता हूं, मैं आता हूं !—

विनोद रो रहे थे, मातृत्व जो भव तक सोया पदा था, विमलाके हृदयमें जाग उठा । उसने रोते हुए कहा— "मेरे लाख ! लाल !" भीर पागलकी तरह उसे अपने कलेजेसे कस लिया,जैसे उसे अपने हृदयमें क्रेंद्र कर लेगी, जाने न देगी । दिनेशने आँखें स्रोलीं, कहा—तुम मेरी माँ हो ! तुम भागईं!

विमला—मेरे दिनेश ! मेरे बच्चे ! मैं तेरी माँ हूँ. मैं श्रागई ।

दिनेश बदबदाया मेरी अच्छी माँ ! तुम आगईं।

माँ बेटे दोनों मिल गये थे। दिनेशको अब दवाकी

गरुरत न थी, जिस बस्तुकी उसे वर्षोंसे चाह थी,

प्रव मिल चुकी थी। विनोदकी आँखोंसे अब भी आँस्

भर रहे थे, पर वे आनन्दके आँस् थे।

फिरमे विनोदकी महुब्बतकी दुनिया बस गई। कुछ समयके लिये वे भ्रजग हो गये थे, पर फिर एक लहर आई, जिसने उन्हें मिला दिया।

& & &

विमला वीणा बजा रही थी। दिनेशने कहा—
''भाभी तुम्हारी आवाज़ बड़ी कोमल है, मैंने तो भैंट्यामें पहले ही कहा था कि भाभोकी वार्यी बड़ी सुरीली
होगी।'' उन बातोंको याद करके विनोद तो हँस पड़े.
और विमलाने दिनेशको चुम लिया।

### सुमाषित

'वह बुद्धि ही है जो हन्दियोंको इधर-उधर मट-कनेसे रोकती है,उन्हें बुराईसे दूर रखती है घीर नेकीकी घोर प्रेरित करनी है।'

'म्राहिसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है। हिसाके पीछे हर तरहका पाप लगा रहता है।' —तिस्वच्लावर

### ग्रन्तर्घनि =\_\_

[ श्री 'भगवन्' जैन ]

दार्वलय-निशा ऋब दूर हटो.

जागा है मनमें बल विहान ।
होने ऋब लगा दृष्टिगत है,
जगमग भविष्यका भाममान ॥
गी! उट प्रतापकी ऋमर-ऋान.
भरदे प्राणोंमें बिमल-ज्योति—
भुक सके नहीं मस्तक कदापि,
में भुल न जाऊं स्वाभिगान ॥

त्रात्रो, निशंक होकर खेली.
त्रिभंम-यु-तीरके रण-कीशल!
यतला में सकूँ विश्व-भरकी,
किसकी कहते हैं पौरुप-चल?
है मातृभृमि पर त्रात्म-स्याग-,
कर देना कितना सुलभ-कटिन?
यह शुभादर्श, जो हो न सके,
दुनियाँकी श्राँखोंसे श्रोभला॥

घुल मिल जात्रों तुम प्राणों में.

गे, धर्म-राजके त्र्यटल सत्य!

कर सकें सफल नर-कायाको,
पालन कर त्रावश्यक सुकत्य।।

विश्वोपकारमें लगे हृदय,
हो लघुताका मनसे विनाश—

स्थापित जो हो सके भव्य,
निष्कपट प्रेमका त्राधिपत्य!!

### दिव्यध्वनि

#### [ लेखक—बावू नानकचन्द्रजी जैन एडवोकेट ]

[ बाबृ नानकचन्द्रजी जैन एडवोकेट रोहतक एक अच्छे विचारशील विद्वान् हैं। आपका बहुतसा समय जैनअन्थोंके अध्ययन और मननमें व्यतीत होता है। जब कभी आपसे मिलना होता है तो आप अनेक सूचम सूचम तर्क किया करते हैं, जिनसे आपकी विचारशीलताका ख़ासा पता चल जाता है। आप चुपचाप काम करने-वालों मेंसे हैं और बड़ी ही सजन प्रकृतिके प्रेमी जीव हैं। परन्तु आप लेख लिखनेमें सदा ही संकोच किया करते हैं। हालमें वीर-शासनजयन्ती-उत्सवके मेरे निमंत्रणको पाकर आपने जो पत्र भेजा है उसमें वीरकी दिश्यध्वनि पर अपने कुछ विचार प्रकट किये हैं, यह बड़ी ख़ुशीकी बात है, और इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। आपका उक्त पत्र शासन-जयन्तीके जलसेमें पढ़ा गया। उसमें दिश्यध्वनि-विचयक जो विचार हैं वे पाठकों के जानने योग्य हैं। अतः उन्हें उयोंका त्यों नीचे प्रकट किया जाता है। आशा है विद्वजन उनपर विचारकर विशेष प्रकाश डालनेकी कृपा करेंगे।

भे अत्यन्त खेद है कि मैं सावन बिंद १ के पवित्र दिन आपकी सेवामें हाजिर होकर और आपके उत्साहमें शरीक होकर पुण्यका लाभ न कर सकूँगा ! इसमें कोई शुबाह नहीं है कि यह दिन निहायत मुबारिक है और हमेशा याद रखनेके लायक । इस दिन बीरकी दिव्यध्वनिका अवतरण हुआ, जिस पर सारे जैनशासनका आधार है। काश कि इस ध्वनिकी गूंज अब भी बाकी होती ! खैर, जो कुछ है उसको ही स्मरण रखना हमारा फर्ज है।

दिव्यध्वनिके बारेमें मुख्तिलक अशासासकी
मुख्तिलक धारणाएँ हैं। बाजका ऐतकाद है कि
दिव्यध्वनि निरत्तरी न होकर अत्तरी ही होती
थी। उनका कहना है कि निरत्तरी वाणीसे ज्ञानका
पैदा होना नामुमिकन है। मगर यह राय दुकस्त
मालुम नहीं होती। ज्ञान तो आत्माका गुण है,

श्रौर जिस निमित्त कारणसे इसका विस्तारहोजाता है वही ज्ञानके पैदा करनेका कारण कहा जासकता है। जिसतरहसे श्रचरी वाणी ज्ञान पैदा करनेमें कारण है उसी तरह निरचरी वाणी भी ज्ञान पैदा करनेका कारण है। दो इन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी जीव वाणी बोलते हैं, श्रौर सिवाय इन्सानके सबकी वाणी निरचरी ही होती है श्रौर इस ही वाणीसे उनमें ज्ञान पैदा होता रहता है। इन्सानको भी जबतक बोलना नहीं सिखाया जाता है उसकी वाणी निरचरी ही रहती है। इससे जाहिर है कि ज्ञान प्राप्तिका कारण सिर्फ श्रचरी वाणी ही नहीं है, बल्कि निरचरी वाणीसे भी ज्ञान पैदा हो सकता है।

श्रगर दिन्यध्विन भी श्रवरी वाणी होती तो सब इन्सानों श्रीर जानवरोंको एक ही वक्त एक ही वाणीसे झानकी प्राप्ति नामुमिकन हो जाती। श्रवरी वाणीसे ज्ञान उमी वक्त पैदा हो सकता है जब कि उमको सीखा जावे। वरीर सीखनके कोई भी अवरी वाणी ज्ञान पैदा करनेकी ताकत नहीं रखती है। इसलिये भी दिव्यध्वनिका निरचरी ही होना सिद्ध होता है।

इसके इलावा अगर यह मान लिया जावे कि निरत्तरी वाणीसं भी ज्ञान पैदा हो सकता है तो हमारा दूसरा सवाल भी हल हो जाता है कि किस तरह पर हरएक जीव दिव्यध्वनिको सुनकर ऋर्थ-ज्ञान अपनी अपनी भाषामें बहुए। कर लेता है। क्योंकि यह देखा जाता है कि इन्सानकी मादरी जवान (मातृभाषा ) ऐसी होती है कि वह हमेशा उसके सोचन और अर्थज्ञानको धारण करनेका जरिया होती है। मसलन जिन लोगोंकी मादरी जवान हिन्दी होती हैं तो वे चाहे किसी जबानमें उपदेशको सुनें श्रीर चाहे जिस जवानमें किताबको पढ़ें मग़र वे हमेशा उसके अर्थको अपनी मादरी जवानमें ही प्रहण करते हैं। हिन्दी बोलनेवाला श्रगर संस्कृत पढ़ता है या सुनता है तो हमेशा पढ़ने श्रौर सुननेके साथ साथ उसका तर्जुमा (श्रनुवाद) करके हिन्दीमें उसके मजमून पर विचार करता है। नवकार मन्त्र हमने लाखों बार पढ़ा होगा मगर प्राकृतका उचारणमात्र कोई ज्ञान पैदा नहीं करता जब तक उसका तर्जुमा न किया जावे। इस मसले पर ग़ौर करनेसे जाहिर होगा कि अगर किसी जल्सेमें हिंदी. बंगाली, मराठी, फाँमीसी

श्रौर जर्मनी जाननेवाले श्रादमी मौजूद श्रौर लेक्चरार साहेब श्रॅमेजी जबानमें श्रपना लेक्चर दे रहे हों तो हरएक श्रादमी उसको श्रपनी श्रपनी मादरी जवानमें साथ साथ तर्जुमा करता रहता है श्रौर तर्जुमा करके प्रहण करता है। इस ही लिये निरचरी वाणीको हरएक इन्सान सुनकर अपनी जवानमें तर्जुमा कर लेता है श्रौर इस तरह पर बिला किसी दिक्तके निरचरी वाणी कानमें जानेके बाद श्रचरी वाणीमें तब्दील (परिणत) यानी तर्जुमा करली जाती है श्रौर धारण की जाती है।

यह वाणी ऐसी हस्ती (व्यक्ति विशेष) से पैटा होती हैं जिसने तमाम भाषात्रोंको त्याग दिया होता है। चृंकि उनको झानकी पूर्णता प्राप्त होती है और पूर्णज्ञान शब्द तथा भाषासे अतीत होता है, इस-लिये भी दिव्यध्वनि निरत्तरी ही हो सकती है। अत्तरोंके द्वारा पूर्णझान नहीं पैदा हो सकता है। सारा द्रव्यश्रुतझान भी पूर्णझान इसीलिये नहीं है।

आजका दिन इस पूर्णज्ञानको प्रकाश करने-वाली निरचरी वाणीके स्मरणका दिन है। जिनको पूर्णज्ञानकी प्राप्तिकी अभिलाषा है उनके लिखे यह दिन अति पवित्र है। इस रोज वे इस वाणीका ज्ञयाल करके सुखसागरमें मग्न हो सकते हैं। मैं आपको सुवारिकवाद देता हूँ कि आपने एक ऐसा मौका पैदा किया कि मनुष्य इस दिनको याद करके अपना कल्याण कर सकते हैं।

### सुमाषित

'शान्तिपूर्वक दुःख सहन करना और जीवहिंसा न करना; वस इन्होंमें तपस्याका समस्त सार है।'

## सामाजिक प्रगति

### जैनसमाज किथरको

खेखक— बा॰माईदयालजी जैन बी.ए.(घ्रॉनर्स) बी.टी



शासूचक यंत्र (कम्पास) है तो छोटी-सी यस्तु, पर है बड़े कामकी। बड़े-बड़े जहाज कुशलसे-कुशल कप्तानके होते हुए भी अपना मार्ग बिना कम्पासके तय नहीं कर सकते। कम्पासके बिना एक कप्तान यह भी नहीं जान सकता कि उसका जहाज किस तरफ आरहा है।

राष्ट्र तथा समाज भी जहाजके समान हैं। श्रौर उनके नेताश्रोंको भी यह जाननेकी जरूरत रहती है कि वे किथर जारहे हैं श्रौर क्या वे ठीक मार्ग पर हैं।

जैनसमाज किधर जारहा है, क्या यह प्रश्न जैनसमाजकं सामने कभी विशेष रूपसे गहरे विचारके वास्ते आया है ? क्या जैनसमाजकं सदस्यों न कुछ भी समय यह सोचनेमें लगाया है कि वे किधर जारहे हैं ? उनका उद्देश्य क्या है और अब वे उससे कितनी दूर हैं ! यह प्रश्न जैनसमाजके किमी एक दल या सम्प्रदायसे ही सम्बन्ध नहीं रखना, बिल्क ऐसा प्रश्न है जिसपर समाजके हरएक आदमी—स्त्री और पुरुष—को विचार करना चाहिए और जिसके ठीक हल पर ही समाजका कल्याण निर्भर हैं।

जैनसमाज किथर जारहा है ?--इस प्रश्नका उत्तर जब मैं सोचता हूँ तब भुक्ते बहुत दुःख होता है। जैनसमाजकी दशा श्रत्यन्त शोचनीय है। उसकी दशा एक ऐसे जहाज-जैसी है जो चला तो था ठीक मार्ग पर--निश्चित ध्येय लेकर, पर अब मार्ग भूला हुआ उद्देश्य भृष्ट हो गया है। उसके तीनों सम्प्रदाय श्रपनेको एक जहाजुके सवार नहीं. बल्कि तीन भिन्न भिन्न जहाजोंके सवार समभते हैं। उसके नेतात्रोंको अपना मार्ग मालम नहीं, उद्देश्य मालूम नहीं श्रौर उनमेंसे श्रधिक श्रापसमें त्-त् मैं-मैं करके भगड़ना ही अपना काम समभते हैं। जैनसमाजके साधारण-जन तो श्रपनी तीन लोकसे मथरा न्यारी बसाए हुए हैं । वे अपने काम-धन्धे, पेट-पालन श्रीर रुपया-पैसा कमानेमें इतने व्यस्त हैं कि उनको इस बातका जरा भी फिकर नहीं कि समाजमें क्या होरहा है, देशमें क्या होरहा है. और उनके सामने खाई है या कुछा ! उनकी आँखोंके सामने पास-पडौसमें हजारों भाई सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाईयोंके पहाडोंसं टकराकर चकनाचर होरहे हैं, उन पर मारें पड़ रही हैं तथा उनका तिरस्कार होरहा है और फिर भी उनको जरा चिंता नहीं, वे टससे मस नहीं होते। कहते हैं कि जब कब्तर पर आपत्ति आती है तब वह आपनी आँखें बन्द कर लेता है और समभता है कि उसकी मुसीबत टल गई। मगर कुछ ही समय बाद वह अपने आपको विपत्तिके चगलमें फँसा हुआ सर्वनाशके मुखमें पाता है। ठीक यही हालत जैनसमाजकी है! मेरे एक गहरे

मित्र जैनसमाजकी पतित श्रवस्थासे दुखी होकर कहा करते थे कि जैनियों पर किसी कविका यह कहना ठीक लागू होता है:—

किस किसका फ़िक कीजिए किस किसको रोइये, श्राराम चड़ी चीज़ है मुँह टकके सोइये।

किन्तु भुँह ढककर सोनेसे समाजका संकट टलता हो, उसकी कठिनाइयाँ कम होती हों तो वह मार्ग प्रहण करनेमें कोई हानि नहीं हैं। पर ऐसा नहीं हैं।

जैनसमाजमें नेता ही नेता हैं। अनुयायी या सिपाही कोई नहीं हैं । संस्थाएँ छोटी हों या वडी प्रायः सभी ऋखिल भारतवर्षीय नामधारी हैं, पर उनका सचालन कैसा रही है, यह कोई नहीं सो-चता। सभापतियों श्रीर महामंत्रियों तथा श्राध-ष्ठातात्रोंकी भरमार है, पर काम करनेवाला कोई नहीं। पत्र पढ़ने वाले इने गिने, पर पत्रोंकी भर मार ! शक्तियोंका श्रपव्यय हो रहा है ! दान करने-में तो जैनसमाज श्रवना उदाहरण नहीं रखना.पर उस दानका बड़ा भाग प्रचारकोंकी तनस्वाह तथा सफर खर्चमें जाता है और जो कुछ बाक़ी रुपया संस्थामें पहुँचता है वह संस्थाके प्रबन्धमें खच होजाता है, समाजको उसका क्या बदला ( Return ) मिलता है यह सोचना दातारोंका काम नहीं ! वे दान दे चुके, पुरुष प्राप्त कर चुके, उसकी देख-भाल करना उनका काम नहीं ! वे यह कहकर संतुष्ट होजाते हैं कि दानके लेनवाले श्रव उस रूपयंका सद्पयोग या दुरुपयोग करकं अच्छं कर्मीका बन्धन बाँधे,या बुरे कर्मीका इसे वे जाने। दातारोंके इस श्रानियंत्रित दानका एक बुरा फल यह होरहा है कि सहजमें चन्दा इकट्टा करके मौज

उडाने श्रीर नामवरी कमानेवाले संस्था-संचालक जगह-जगह पर नज़र आने लगे हैं और उनके कारण समाज पर श्रर्थके खर्चका बोभ बढ़ता जा-रहा है तथा श्रच्छी संस्थाएँ रूपयोंके श्रभावमें अर्थसंकटमें पड़ी हुई हैं। समाजकी आवाज और शक्ति इतनी दुर्बल है कि आज उसका न समाजमें महत्व हैं श्रौर न समाजसे वाहर। समाजकी समस्याएँ श्रीर जनताके साचान हितके प्रश्न श्राज वहीं हैं जहाँ बीस वर्ष पहिले थे। साहित्यिक स्तेत्र-में कोई विशेष प्रगति नहीं है। कितन प्रनथ अभी तक शास्त्र भएडारोंमें पड़े हुए धप श्रीर हवाके विना बेपवादीके कारण दीमकोंका भोजन यन रहे हैं इसकी तरफ़ किसीका ध्यान ही नहीं है। संस्कृत और प्राकृत भाषाके प्रंथ हिन्दी अनुवादके विना केवल चन्द विद्वानोंके अध्ययन और मन्दिरों की अल्मारियोंकी शोभाकी वस्त बने हुए हैं! 'गर्ज एक बात हो तो लिखी जाय।

इसके इलावा एक प्रश्न यह भी हैं कि आज वे आदर्श कहाँ हैं जिनका प्रचार हमारे पुज्य तीर्थ-करों तथा आचार्योंन किया था । अनेकान्तवाद, साम्यवाद, अहिंसा, लोकहित, आत्माहित, स्वाय-लम्बन, मैत्री भाष, विश्वप्रेम, गुरुष्ठमका अभाव और मनुष्य जातिकी एकता आदि ऐसे आदर्श हैं जिनका हमारे बिद्धान शास्त्रमभाओं तथा वीरजयंती उत्सवेंमें बड़े गर्वक साथ अलाप करते हैं । आज उन आदर्शों अप्वारकी कितनी जकरत हैं, यह भी हम सब जानते हैं । परन्तु जब उनको हम स्वयं अपने घरोंमें, समाजमें, संस्थाओंमें, उपयोगमें नहीं लाने, तब किस तरह उनकी उपयोगिताका कायल दूसरोंको किया जा सकता है ? आज समभदार आदिमयोंके सामने उनका मृल्य हाथीके दिखानेके दाँतोंसे अधिक नहीं है। एक दिन हम वीरजयंती-उत्सवके अवसर पर रेडियोसं वीर-उपदेशका बाढ कास्ट सुन रहे थे। जैनधर्मका अत्यन्त उज्वल तथा उदार रूप जनताकं सामने पेश किया जा रहा था, वह बात तो सब ठीक थी; किन्तु जब यह ख्याल आया कि बाडकास्ट करने वाले महानुभाव कितने बड़े स्थितिपालक, प्रतिगामी और संकुचित विचार वाले हैं, तब वहाँ बैठे हुए मित्रोंको इस विडम्बना पर हँसी आगई। समस्त भारतमें रेडियो सुनने वाले अजैन विद्वान उस समय क्या सोच रहे होंगे, यह जैनसमाजको और स्नास कर बाडकास्ट कराने वालोंको जरा सोचना चाहिए।

सच बात तो यह है कि आज जनताको उन आदशोंकी अत्यन्त अधिक आवश्यकता है, वह उनके लिए तरमती है, पर उन तक उन आदर्शोंको पहुँचानेका जबानी, साहित्यिक या स्वयं उन पर चलकर उदाहरण रूपसे कभी कोई समुचित एवं संतोषजनक प्रयत्न नहीं किया गया।

श्रतः श्रव श्रावश्यकता इस बातकी है कि समाज श्रपने ध्येयको समसे, उस पर चलनेके लिए संगठन करे, श्रपने सबे नेता चुने, उनके पीछे चले श्रीर तन-मन-धनसे श्रपने श्रादर्श तथा उद्देश्यको प्राप्त करनेका प्रयत्न करे। साथ ही, समय समय पर इस बातकी जांच पड़ताल भी करता रहे कि श्रव वह किधर जा रहा है। ऐसी सावधानी श्रीर सत-कंता रखने पर ही वह श्रपने ध्येय तथा श्रादर्शको प्राप्त कर सकेगा श्रीर श्रपने साथ साथ दूसरोंका भी कल्याण कर सकेगा।

### नी।ति-वाद

उस तरफ़ सीख्यका आकर्षण, इस त्रीर निराशाका दुलार ! इन दो-कठोर-सत्योंमें है, निर्वाचित एक प्रवेश-द्वार !! हँसले, रोले इच्छानुसार, इत्ता-मंगुर है सारा विधान—अस्थिर-जीवनको बतलाने, साँसे आती हैं बार-बार !! यदि भिष्न-भिष्न हो जाएँ रंग, तो इन्द्र-धनुष्यका क्या महत्व ? नयनाभिराम है 'मिलन' अतः, है प्राप्त विश्वसे कीर्ति-स्वत्व !! बस, इसी 'मिलन' को कहते हैं, हम-तुम वह सब मिल 'विश्वलोक'-इत्ता-भरका है यह दर्शनीय, पाते यथार्थमें यही तत्व !! जो आज प्रेमका भाजन है, देता है कल वह कटु-विषाद ! है पूर्ण-शत्रुता जिसे प्राप्त, आता वह रह-रह हमें याद !! यह दुख-सुल की परिभाषाएँ, इनमें भ्रुवता कितनी विभक्त ? बस, स्वानुभूतिके बल पर है—अस्तित्व, कह रहा नीतिबाद !!

[बी॰ 'भगवत्' बैन]



### सिद्धसेन दिवाकर

[क्षे०—पं० रतनकास संघवी, न्यायतीर्थ-विशास्त ] [नवीं फिरणसे चागे]

#### जीवनी और किंवदन्तियाँ

दसेन दिवाकर जातिसे ब्राह्मण थे श्रीर इसिलये ये पहले वैदिक विद्वान् थे । कहा जाता है कि ये विक्रम राजाके पुरोहित मंत्रीदेवर्षिके पुत्र थे। विद्वानों-का श्रमुमान है कि इनके जीवनका श्रिधकांश भाग उज्जैन (मालवा) श्रीर चित्तीड़ (मेवाड़) के श्रासपास ही व्यतीत हुश्रा है।

डॉक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणका अनुमान है कि विक्रम राजाकी सभामें जो 'नवरल' विद्वान् थे उनमें 'च्रपणक' नाम वाले सिद्धसेन दिवाकर ही प्रतीत होते हैं यह अनुमान अभी खोजका विषय है, अतः कह नहीं सकते हैं कि यह कहाँ तक सत्य है!

सिद्धसेन दिवाकरके सम्बन्धमें यह लोक-प्रवाद चला खाता है कि इन्हें अपने पांडित्यका बड़ा भारी द्यभिमान था। ये पेट पर पट्टी बांध कर चलते थे, जिसका ख़ाश्य यह था कि कहीं विद्याके भारसे पेट फट नहीं जाय। एक कन्धे पर लंबी निसरनी (सोपान-पंक्तिका) और दूसरे कन्धे पर जाल रखते थे; जिसका तात्पर्य यह था कि यदि प्रतिवादी पराजयके भयसे श्राकाशमें चला जाय तो इस निसरनीके बलसे उसे पकड़ लूँ श्रीर यदि जलमें चला जाय तो इस जालकी सहायतासे श्रापने वशमें करलूँ। इसी प्रकार एक हाथमें कुदाली श्रीर दूसरे हाथमें घास रखते थे। जिसका यह मतलब था कि यदि प्रतिवादी पातालमें भी बैठ जाय तो कुदालीके सहारे उसे खोद निकालूँ। श्रीर यदि हार जाय तो मुँहमें यह घास देकर श्रार्थात् दया-पात्र बना कर छोड़ दूँ। इस प्रकार इनके पांडित्य-प्रदर्शनकी यह दंतकथा मुनी जाती है। इसमें भले ही श्रातिशयोक्ति हो, किन्तु इतना तो श्रावश्य सत्य कहा जा सकता है कि इन्होंने वाद-विवादमें बहुत भाग लिया होगा, प्रतिवादियोंका गर्य खर्व किया होगा श्रीर श्रापनी श्रामाध विद्यत्ताका गौरवमय प्रभाव श्रामिट रूपसे स्थापित किया होगा।

कदा ाता है कि यह अपनी श्रहंकारमय वाग्मिता के कारण तत्कालीन प्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीवृद्धवादीसूरि-के साथ वादविवादमें पराजित हो गये, श्रीर तदनुसार तत्काल ही जैनदीचा स्वीकार कर उनके शिष्य बन गये।

एक दूसरी किंवदन्ती इनके जीवनमें यह भी सुनी जाती है कि चँकि इनके कालमें संस्कृत-भाषामें ग्रंथ-रचना करना ही विद्वत्ताका चिह्न समभा जाने लगा था च्चीर प्राकृतके ग्रंथ एवं प्राकृत भाषामं नवीन ग्रंथींकी रचना करना केवल बालकों के लिये, मुखीं के लिये चौर भोली भाली जनताके लिये ही उपयोगी है, ऐसा समभा जाने लगा था; इमलिये इन्होंने संघके सामने यह प्रस्ताव रक्त्वा कि यदि आपकी आजा हो तो महत्वपूर्ण जैन साहित्यका संस्कृत भाषामें परिवर्तन कर दूं । इस प्रकारके विचार सुनते ही श्रीसंघ एक दम चौंक उठा । इन विचारोंमें उसे जैनधर्मके हासकी गंध श्राने लगी श्रीर भगवान् महावीर स्वामीके प्रति श्रीर उनके सिद्धा-न्तोंके प्रति विद्रोहकी भावना प्रतीत होने लगी । श्रीसंघ सिद्धसन दिवाकरको "मिच्छामि दुक्कडं" कहनेके लिये श्रीर प्रायश्चित लेनेके लिये ज़ीर देने लगा । सिद्धसेन दिवाकरको श्राचार्यश्रीनं संघकी सम्मति श्रनुसार बारह वर्ष तक संघम ग्रलग रहनेका दण्डरूप ग्रादेश दिया: जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।

इस घटनास पता चलता है कि जैन जनतामें प्राकृत भाषाके प्रांत कितनी आदर बुद्धि और ममस्व भाव था। आज भी जैन जनताका संस्कृत भाषाकी अपेद्या प्राकृत-भाषा (अर्धमागधी) के प्रति अधिक ममत्वभाव और पूज्य दृष्टि है।

कहा जाता है कि सिद्धसेन दिवाकर वहाँसे विहार करके उज्जैनी श्राये श्रीर इस नगरीके राजाके समीप रहने लगे। राजा शेव था। एक दिन शैव मंदिरमं राजा-के साथ ये भी गये, इन्होंने मूर्तिको प्रणाम् नहीं किया, राजा इस पर श्रमतुष्ट हुन्ना श्रीर बोला कि श्राप नमस्कार क्यों नहीं करते हैं? दिवाकरजीने उत्तर दिया कि यह मूर्ति मेरा नमस्कार सहन करनेमें श्रसमर्थ है। राजा नमस्कारके लिये बार बार श्राग्रह करने लगा; इस पर सिद्धसेन दिवाकर संस्कृत भाषामें तत्काल छंद-रचना करते हुए ( श्लोक बनाते हुए ) भगवान् पार्श्वनाथकी स्तृति करने लगे । यही स्तृति श्रागे चलकर "कल्याणमंदिर" के नामसे प्रसिद्ध हुई—ऐसी श्रनेक व्यक्तियोंकी कल्पना है। कहा जाता है कि ११ वें श्लोककी रचना करते ही मूर्तिमंसे घृश्राँ उठने लगा श्रीर तत्काल मूर्ति दो भागोंमें विभाजित हो गई तथा उसमेंसे पार्श्वनाथकी मूर्ति निकल श्राई । राजा श्राश्चर्यान्वित हो उठा श्रीर जैन धर्मानुरागी बन गया । बारह वर्ष समाप्त होने पर ये पुनः श्रादर पूर्वक बड़े समारोहके साथ संघमें सम्मिलत किये गये ।

यह उपर्युक्त बात दन्तकथा ही है या ऐतिहासिक घटना है, इससम्बन्धमें कोई निश्चित निर्णय देना कटिन है; क्योंकि इसके निर्णायक कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। यह घटना प्रभावकचिरत स्त्रादि ग्रंथोंमें पाई जाती है, जो कि संग्रह स्त्रीर काव्यग्रंथ हैं, न कि ऐतिहासिक प्रंथ। किन्तु फिर भी यह निष्कर्ष स्त्रवस्य निकाला जा सकता है कि स्त्रागमिक मतानुयायियोंने इनके तर्क-प्रधान विचारों का विरोध किया होगा तथा यह मतभेद संभव है कि कलहका रूप धारण कर गया होगा, जिससे संभव है कि इन्हें स्त्रन्य प्रांतोंमें विहार कर देना पड़ा होगा। स्त्रीर फिर कुछ काल पश्चात् संभव है कि उन विरोधियों को इनकी स्त्रावश्यकता प्रतीत हुई हो स्त्रीर वे पुनः स्त्रादरपूर्वक इन्हें स्त्रपने प्रांतमें लाये हों।

यह तो निश्चित है कि ये सर्वथा श्रंध विश्वासी नहीं थे। श्रागमोक्त वार्तोको तर्ककी कसोटी पर कसकर परखते थे श्रीर कोई बात विरोधी प्रतीत होनेपर तर्क-जल-से उसका समन्वय करते थे। श्रीर यह पहले लिखा जा चुका है कि सम्मति तर्कके ज्ञान प्रकरणमें इन्होंने 'केवल- ज्ञान-केवल दर्शन' को एक ही उपयोग माना है; जबिक ब्रागममें दोनों उपयोगोंको 'क्रमभावी' माना है। इस सम्बन्धमें इन्होंने तर्कके बलपर कर्म-सिद्धान्तके ब्राधारसे क्रमभावी ब्रौर सहभावी पत्तका युक्तिवूर्वक खंडन करके दोनोंको एक ही सिद्ध कर दिया है।

#### कुछ उक्तियाँ

सिद्धसेन दिवाकरके स्वभाविसद्ध तेणस्विताके परि-चायक, प्राकृतिक प्रतिभाके सूचक, निर्भयना तथा तर्क-संगत सिद्धान्तोंके प्रति उनकी दृदताके द्योतक कुछेक श्ठोक निम्न प्रकारस हैं। इन श्ठोकंसि मेरे उस श्चनुमान की भी सिद्धि होती है, जो कि मैंने इनके सर्धानिष्कामन श्रीर विरोधके संबन्धमें ऊपर श्रीकृत किया है:—

जनोऽयमन्यस्यमृतः पुरातनः, पुरातनेरेव समो भविर्प्यात । पुरातनेषु इति श्वनवस्थितेषु, कः पुरातनोक्तानि श्वपरीक्य रोचयेत्॥

श्रथित्—पुरातन पुरातन क्या पुकारा करते हो? यह मनुष्य (सिद्धसेन दिवाकर) भी मृत्युके पश्चात् कुछ समयान्तरमें पुरातन हो जायगा। तब किर श्रन्य पुरातनों के समान ही इसकी भी (सिद्धसेन दिवाकरकी भी) गणना होने लगेगी। इस अकार इस श्रानिश्चित् पुरातनताके कारण कौन ऐसा होगा, जो कि बिना परीचा किये ही केवल प्राचीनताके नामपर ही किसी भी सिद्धानन को सत्य स्वीकार कर लेगा ? श्रर्थात् कोई भी समक्षदार श्रादमी ऐसा करनेको तैयार नहीं होगा।

यदेव किञ्चित् विषमप्रकल्पितं, पुरातने कक्तमिति प्रशस्यते । विनिश्चिताऽप्यच मनुष्यवाक्कृति, र्न प्रकाते स्मृतिमोइ एव सः॥ श्रर्थात्—पुरातनोंने यदि विषम भी—युक्तिविरुद्ध भी—कथन किया हो तो भी उमकी प्रशंसा ही की जाती है श्रीर यदि श्राजके (वर्तमानकालके मेरे जैसे द्वारा ) मन्ध्यके द्वारा कही जानेवाली युक्तियुक्त सत्य बात भी नहीं पढ़ी जाती है तो यह एक प्रकारका स्मृतिमोह श्रर्थात् मिध्यास्य वा रूटि-प्रियता ही है ।

परेश जातस्य किलाश युक्तिमन्, पुरातनानां किल दोपवद्वशः । किमेव जाल्मः कृत इत्युपेश्चिन्ं, प्रपञ्चनायास्य जनस्य सेस्स्यति ॥

श्रथित्—'पुरातनीका कहा हुश्रा तो दोपयुक्त है श्रीर कलके उत्तब हुश्रोका कथन युक्ति संगत है' ऐसा कहना मूर्यतापूर्ण है । इन (सिद्धसन श्रादि) की नी उपेचा ही करनी चाहिये। इस प्रकार उपेचा करनेवाले रूढ़ि-प्रिय मनुष्योंके प्रति सिद्धसन दिवाकर श्रोककी चतुर्थ पंक्तिमें कहते हैं कि 'इस उपेचासे तो इस मनुष्य-(सिद्धसेन) के विचार्गका ही प्रचार होगा।'

इन श्लोकोंसे यह साधार श्रानुमान किया जा सकता है कि सिद्धमेन दिवाकरका ईपांवश, प्रतिस्पर्धावश श्रार रुद्धियताके वश श्रवश्य ही निन्दास्मक विरोध, तथा निरस्कार किया गया होगा। श्रातः यह संभावना तथ्य-मय हो सकती है कि इन तिरस्कार श्रीर विरोधका सामज्ञस्य उपर्युक्त दंतकथाके रूपमें परिणत कर लिया गया होगा जो कुछ भी हो, किन्तु इन सबका सार्गश यही निकाला जा सकता है कि श्राचार्य सिद्धमेन दिवा-कर सुधारक, समयज दूरदर्शी, तर्कप्रधानी, जैनधमंके प्रभावक श्रीर जिन शासनके सबो श्रीर बुद्धिमान संरक्षक है।

'संरत्नक' के पहले 'बुद्धिमान्' शब्द इमलिये लगाना पड़ा है कि उस समयका ऋधिकांश साधुवर्ग ऋौर श्रावकवर्ग केवल 'मूल-सूत्त-पाठ' करने में ही श्रीर शिष्योंका परिवार बढ़ानेमें ही (चाहे वह मूर्य्वही क्यों न हों) जैन धर्मकी रत्ताके कार्यकी समाप्ति समक्त बैठा था। किन्हीं किन्हींकी ऐसी धारणा भी थी कि केवल कढ़ि-श्रानुसार "सिद्धान्तक" बन जाना ही जिन-शासनकी रत्ता करना है।

कोई कोई तो यही समम्पते थे कि अपनेक प्रकारका आइम्बर दिखलाना ही जिन-शासनकी रक्षा करना है। इसप्रकारकी सम्पूर्ण मिथ्या मान्यतात्र्योंके प्रति सिद्धसेन दिवाकरने विद्रोहका भएडा उठाया था श्रीर गौरवपुर्ण विजय प्राप्त की थी।

दिवाकर जीने लिखा है कि—जो कोई (जैन साधु)
विना मननके ही अपनेक प्रत्योंका अध्ययन करके अपने
आपको वह-श्रुति मान लेते हैं, अध्या जो कोई अपनेक
शिष्योंके होने परही एवं जन साधारण-द्वारा तारीफ
किये जाने पर ही अपने आपको "जिन-शासन-संरत्त्क"
मान लेते हैं निश्चय ही वे उल्टे मार्ग पर हैं। वे शास्त्र में
स्थिर युद्धिशाली न होकर उल्टे सिद्धान्त दोही हैं।

इस दृष्टिसे "बुद्धिमान्" शब्द वहाँ पर सार्थक है। श्रीर इस बातका द्योतक है कि पुराग्य पंथियोंका महान् विरोध होने पर भी श्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर श्रपने विचारोंके प्रति दृढ़ रहे श्रीर स्थायीरूपने जिनशासन-रता, महित्य निर्माण, एवं दीर्घ तपस्वी भगवान् महावीर स्वाभीके सिद्धान्तोंका प्रकाशन श्रीर प्रभावना-का कार्य श्रन्त तक करते रहे।

#### टीकादि ग्रंथ और अन्य मीमांसा

सिद्ध मेन दिवाकर द्वारा रचित कृतियों में केवल दो पर ही टौका व्याख्या स्त्रादि पाई जाती हैं; स्त्रीर अपन्य किसी भी कृति पर नहीं, यह स्त्राश्चर्यकी बात है। टीकामय कृतियों में से एक तो सम्मति तर्क है श्रीर दूसरी न्यायावतार। इनके श्रातिरिक्त उपलब्ध बतीसियों-मेंसे किसी पर भी व्याख्या, टीका या भाष्य तो दूर रहा किन्तु 'शब्दार्थमात्रप्रकाशिका' जैसी भी कोई टीका नहीं पाई जाती है। इसका कारण कुछ समक्तमें नहीं श्राता है। इनकी टीका रहित बतीसियाँ निश्चय ही महान् गंभीर श्रार्थवाली श्रीर श्रार्यन्त उपादेय तत्वोंसे भरी हुई हैं। इनकी भाषा भी कुछ क्लिष्ट श्रीर दुल्ह श्रार्थ वाली है। इनकी इस प्रकारकी भाषाको देखते हुए इनका काल चौथी श्रीर पाँचवीं शताब्दिका ही टहरता है।

संस्कृत साहित्यमें ज्यों ज्यों शताब्दियाँ व्यतीत होती गई हैं; त्यों त्यों भाषाकी दुरूहता ऋौर लम्बे लम्बे समास युक्त वाक्य रचनाकी वृद्धि होती गई है। उदाहरणके लिये क्रमसे रामायण, महाभारत, भासके नाटक, कालीदासकी रचनाएँ, भवभूतिके नाटक, बाण की कादम्बरी, भारवी, माघ स्त्रौर हर्षके वाक्योंसे मेरे उपर्युक्त मन्यव्यकी परी तरहसे पुष्ठि होती है। ऊपरके उदाहरण कालुक्रमसे लिखे गये हैं ख्रौर प्रत्येकमें उत्तरी-त्तर भाषाकी क्लिप्टता स्त्रीर स्त्रर्थकी दुरुहताका विकास होता चला गया है । इसी प्रकार जैनसाहित्यमें भी उमास्वातिकी भाषा श्रौर सिद्धसेन दिवाकरकी भाषासे तुलना करने पर भली प्रकारसे ज्ञात हो सकता है कि दोनोंकी भाषामें काफी श्रन्तर है । उमास्वानिका काल लगभग प्रथम शताब्दि निश्चित हो चुका है; अपतः भाषाके स्त्राधारसे यह स्त्रनुमान किया जाता है कि सिद्धसेन दिवाकरका काल तीसरी श्रौर पांचवीं शताब्दि-के मध्यका होगा।

भाषाकी क्लिष्टता श्रौर दुरूहताके विकासमें भाषा-विकासकी स्वाभाविकताके श्रातिरिक्त श्रम्य कारखोंमें से एक कारण यह भी होता है कि जो जितनी ही श्रिधिक किलल्ट, परिमार्जित, श्रीर श्रिधिक से श्रिधिक श्रिधिक श्रिधिक प्रांभीर्यमय भाषा लिखता है, वह उतना ही श्रिधिक विद्वान समक्ता जाने लगता है। संस्कृत भाषा के क्रिमिक विकासके श्रध्ययनसे पता चलता है कि दूसरी शताब्दिसे ही संस्कृत-भाषा के विकास में उपर्युक्त सिद्धान्त कार्य करने लग गया था। श्रीर यही कारण है कि संस्कृत-भाषाकी जटिलता दिन प्रति दिन बदती ही चली गई।

सूद्म-दृष्टिसे विचार किया जाय तो कालीदामकी भाषामें स्त्रीर सिद्धसेन दिवाकरकी भाषामें कुछ कुछ साम्यतासी प्रतीत होगी; स्त्रतः इनका काल तीसरीसे पाँचवींके मध्यका ही प्रतीत होता है।

सम्मितितर्क पर सबसे बड़ी टीका प्रद्युम्नसूरिके शिष्य श्रभयदेवस्रिकी पाई जाती है । इनका काल दशवां शताब्दिका उत्तरार्ध श्रीर ग्यारहर्वाका पूर्वार्ध माना जाता है । ये 'न्यायवनिष्ट्' श्रीर 'तर्क पंचानन' की उपाधिमें विख्यात थे । यह टीका पचीस हज़ार कोक प्रमाण कही जाती है । यह टीका ग्रंथ गुजरात विद्यापीठ श्रहमहाबादसे प्रकाशित हो चुका है । इसका संपादन श्रादरणीय पं० सुखलाल जी श्रीर पं०वेचरदास-जीने घोर परिश्रम उठाकर किया है ।

'सम्मित तर्क' पर दूसरी वृत्ति आचार्य मह्मवादी-की कही जाती है, जिसकी श्लोक संख्या ७०० प्रमाण थी; ऐसा उल्लेख बृहटिप्पणिका नाम प्राचीन जैनग्रंथ-स्विमें पाया जाता है। वर्तमानमें यह वृत्ति अलभ्य है। आचार्य मह्मवादीने यह वृत्ति लिखी थी, इसका उल्लेख महान् प्रभावक आचार्य हिम्मद्रस्रिने अपने 'अनेकान्त जयपताका' में और उपाध्याय यशांविजय-जीने अपनी 'अष्ट-महस्ताटीका' में भी किया है। सम्मित तर्क पर इन दो टीकाओं के अतिरिक्त एक तीमरी वृत्तिका भी उल्लेख पाया जाता है श्रीर यह उल्लेख भी "बृहहि-प्पिश्चिता" नामकी प्राचीन जैन मथ सूचीमें 'सम्मति-वृत्तिरन्यकर्नृ का" मात्र ही पाया जाता है; श्रतः इस सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ।

न्यायावतार पर दो वृक्तियाँ पाई जाती हैं। एक तो श्रसाधारण प्रतिमा संपन्न श्राचार्य हरिभद्रस्रिकी है। ये 'याकिनी महत्तरास्नु' के नामसे प्रसिद्ध हैं। इनका काल प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ मुनिराज जिनविजय जीने ७५७ से ८२७ विक्रम तकका निर्णीत किया है, जो कि सर्वमान्य हो चुका है। कहा जाता है कि इन्होंने १४४४ ग्रंथोंकी रचना की थी। यह वृक्ति २०७३ श्लोक प्रमाण कही जाती है। इसकी हस्त्रलिखित दो प्रतियाँ उपलब्ध हैं; जो कि पार्श्वनाथ भंडार पाटण श्रीर लोड़ी पोशालके उपाश्रय भंडार पाटणमें मुरिस्तृत हैं; ऐसा श्वेताम्बर काँ न्योभ द्वारा प्रकाशित ''जैन ग्रंथावली''से जात हुश्रा है।

न्यायावतार पर दूसरी वृत्तिका उल्लेख 'वृहहिष्पणि का' नामक प्राचीन जैन प्रथम् चिमें पाया जाता है। यह कितने श्लोक संख्या प्रमाण थी. इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके रचयिताका नाम 'सिद्ध व्याख्यानिक' लिखा हुआ है। 'जैन प्रथावलि' के संप्रहकारका अनु-मान है कि ये सिद्धव्याख्यानिक मुनिराज सिद्धपि ही हैं; जिन्होंने कि "उपमितिभवप्रपंच" जैपा आदितीय स्पक

ं वह टिप्पिकाका यह उन्नेख 'सन्मित विवरण' नामकी उस दिगम्बर टीकामे सम्बन्ध रखना हुचा जान पड़ना है, जिसे चाचार्य 'सन्मित' ने लिखा है चौर जिसका पता 'पाहर्वनाथ चरिन' में दिये हुए वादिराज-गृरिके निम्नवाक्यमें भी चलना है—

नमः सन्मतयेतस्मेभवकृपनिपानिनाम् । सन्मातेर्विवृतयेन सुख्धाम प्रवेशिनी ॥२२॥ पंडित श्री सुखलाल श्रीर वेचरदामजीने भी सन्म तितर्ककी प्रस्तावनामें इस बानको स्वीकार किया है ।

--सम्पादक

प्रनथ लिखा है। स्त्रीर उपदेशमाला पर सुन्दर टीका लिखी है। बारहवीं शताब्दिमें होने वाले, रत्नाकरावता-रिका नामक न्यायशास्त्रकी कादम्बरी रूप प्रंथके लेखक रत्नप्रमस्रिने सिद्धपिके लिये 'व्याख्यातृ-चूड़ामिण' का विशेषण लगाया है। यह वृति स्रलम्य है। सिद्धपिका काल विकम ६६२ माना जाता है।

न्यायावतार पर देवभद्र मलधारि-कृत एक टिप्पण भी पाया जाता है। यह ६५३ श्लोक प्रमाण कहा जाता है श्रीर सुना जाता है कि पाटणके भंडारोंमें है। देवभद्र मलधारीकी तरहवीं शताब्दि कही जाती है। इन्होंने श्रपने गुरु श्री चन्द्रसूरि कृत 'लघुसंग्रहणी' पर भी टीका लिखी है।

मिड सन दिवाकरकी ऊपर लिखित कृतियों के श्रांतिरक्त श्रोर भी कृतियां थीं या नहीं; इस सम्बन्धमें श्रोर कुछ नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि इन द्वारा रिचत श्रान्य कृतियोंका श्रीर कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है। यदि लिखी भी होंगी तो भी या तो नष्ट हो गई होंगी या किन्हीं श्राज्ञात् स्थानोंमें नष्टप्राय श्रांवस्थामें पड़ी होंगी।

जैन-साहित्यकी विपुलताका यदि हिसाब लगाया जाय तो यह कहा जा सकता है कि इसकी विस्तृतता अरवी श्रीर खरबों श्लोक प्रमाण जितनी थी। श्राज भी करोड़ों स्लोक प्रमाण जितनी थी। श्राज भी करोड़ों स्लोक प्रमाण जितना साहित्य तो उपलब्ध है। यदि मेरा श्रानुमान सत्य है तो श्राज भी दिगम्बर श्रीर श्र्वेताम्बर ग्रंथोंकी संख्या—मूल, टीका, टिप्पणी, भाष्य, श्रीर व्याख्या श्रादि सभी प्रकारके ग्रंथोंकी संख्या—मिलाकर कमसे कम बीस हजार श्रवश्य होगी। इनमेंसे संभवतः श्राधिक से श्रीधक दो हजार ग्रंथ खुपकर प्रकाशित होगये होंगे। शेष श्राप्रकाशित श्रवस्थामें ही मरणासन्न हैं। जैन-समाजका यह सर्व प्रथम कर्त्तव्य है कि वह मृत्ति, मन्दिर, तीर्थयात्रा, श्रीर गजरथ श्रादिमें खर्च कम करके इस ज्ञानराशिरूप साहित्यकी रज्ञाकी श्रोर ध्यान दे।

जैन-साहित्यमें 'भाषात्रोंका इतिहास', 'लिपिका इतिहास', 'भारतीय साहित्यका इतिहास' 'भारतीय दार्शनिक श्रीर धार्मिक इतिहास' 'भारतीय संस्कृतिका इतिहास' श्रीर 'भारतीय राजनैतिक इतिहास' श्रादि श्रमेक प्रकारके इतिहासोंकी सामग्री भरी पड़ी है। इस अपेबासे अमेक भारतीय श्रीर पाश्चात्य विद्वान् जैन-साहित्यको बहुत ही आदरकी दृष्टिसे देखने लगे हैं श्रीर पढ़ने लगे हैं। फिर भी सत्यकेतु विद्यालंकारके शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि 'ऐतिहासिक विद्वानोंने जैन-दर्शन श्रीर जैन-साहित्यके प्रति उसके अनुरूप न तो आदर ही प्रदर्शित किया है श्रीर न उसके अंथोंका गंभीर अध्ययन श्रीर मनन ही। इसमें जैनसमाजका भी कुछ कम दोप नहीं है। उसने श्रपने साहित्यका न तो विपुल मात्रामें प्रकाशन ही किया है श्रीर न प्रचार ही। यही समाजकी सबसे बड़ी जुटि है। क्या जैनसमाज इस श्रमूल्य साहित्यको प्रकाशित करनेकी श्रीर इसकी रखा करनेकी श्रीर ध्यान देगा?

किंवदन्तीमें यह उल्लेख श्राया है कि 'कल्यासा-मंदिर' स्तोत्र सिद्धसेन दिवाकरकी ही कृति है । यह कथन'प्रभावक चरित्र''नामक ग्रंथमें पाया जाता है । कल्यासमंदिरके श्रंतिम श्लोकमें कत्तांके रूपमें ''कुसुद्रचन्द्र'' नाम देखा जाता है । प्रभाविकचरित्रमें यह देखा जाता है कि इनके गुरु वृद्धवादि श्रादि सूरिने इन्हें दीचा देते समय इनका नाम ''कुमुद्रचन्द्र'' रक्खा या। यह बात कहाँ तक सत्य है ? श्रीर इसी प्रकार 'कल्यास मंदिर' स्तोत्र इनकी कृति है या नहीं, यह भी एक विचारसीय प्रश्न है ।

श्रन्तमं साराश यही है कि श्वे०जैनन्यायके श्रादि श्राचार्य महाकवि श्रीर महावादि सिद्धसेन दिवाकर जैनधर्म श्रीर जैन-साहित्यके प्रतिष्ठापक, श्रेष्ठ संरत्नक, दूरदर्शी प्रभावक, श्रीर प्रतिभा सम्पन्न समर्थ श्राचार्य थे।

'श्राचार्य सिद्धसेन श्रीर उनकी कृतियाँ' इस शीर्षक के रूपमें श्राचार्य महोदयकी खोजपूर्ण जीवनी, सम्मतितर्क न्यायावतार श्रीर श्रुन्य उपलब्ध द्वात्रि-शिकाश्रों के मूल पाठ उनके विस्तृत हिन्दी भाष्य सहित वर्तमान पद्धतिसे सम्पादन करके यदि एकत्र प्रकाशित किये जाएँ तो बीसवीं शताब्दी के जैनसाहित्यमें एक गौरवपूर्ण ग्रंथ तैयार हो सकता। तथास्तु।

### कथा कहानी

ले०--श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय

PARKARIKE KAREKARIKA DE PERBERARAN PERBERARA

#### ( २१ )

हृद्यकी स्वच्छता-उस्ताद "ज़ीक़" उर्दृके एक बहुत प्रसिद्ध किव हुए हैं । वे सुग़लवंशके भन्तिम वादशाह बहादुरशाह ''ज़फ़र''के कविता-गुरु थे । आज भी भारतवर्षमें हज़ारों उर्दके प्रसिद्ध कवि उनके शिष्य श्रीर प्रशिष्य हैं । उर्द शायरीमें महाकवि "ज़ीक" श्रपना नाम श्रमर कर गये हैं। श्राप सुसलमान थे। एक बार अपने शागिर्देकि साथ बैठे हुए आप बात-चीत कर रहे थे कि उनके सिर पर चिविया बार बार श्राकर बैठने लगी । श्रापने तंग श्राकर हॅसीमें फर्माया---''नादानोंने मेरी पगडीको घोंसजा समम जिया हैं''। उस्तादकी इस बातसे सब खिलखिकाकर हँस पड़े। वहीं एक नाबीना (नेत्रहीन) शिष्य भी बैठा हुआ था। उसे जब हँसीका कारण माजूम हुचा तो बोला-- "उस्ताद! हमारे सर पर तो चिदिया एक बार भी आकर नहीं कैठी"। शागिर्दकी बात सुनते ही महाकवि ''ज़ीकु'' बोले-- 'क्या वे जानती नहीं हैं कि काज़ी है, क़बमा पदकर चट इखाख कर देगा"। उस्तादकी बात सुनी तो हँसीका फथ्वारा छूट पड़ा । नाबीना शागिर्द भी मेंपता हुचा हँस दिया । शानिदोंने चर्ज़ किया- "उस्तादने क्या खुव फर्माया है। वेशक दिवसे दिखको राहत होती है। अपने दोस्त-द्वरमनकी पहचान जानवरोंको भी होती है। साँप बच्चेके छेदने पर भी उसके साथ खेबता रहता है, जगर अवान इन्यानको जरासी भूब पर भी काट खाता है। बुगज़ोइसदसे पाक ( राग-द्वेष-

रहित) फ्रक्रांरों के पास शेर और हिरण चौंकदियाँ भरते हैं, उनके तलवे प्रेमसे चाटते हैं मगर शिकारीको खुपे हुए देखकर भी भाग जाते हैं या मुक्राबिलेको तैयार हो जाते हैं। गाय क्रसाईके हाथ बेचे जाने पर बकराती है, मगर किसी रहमदिलके धुदा लेने पर खहसान भरी नज़रोंसे देखती है। इन्सानका चेहरा मानिन्द बाइने ( दर्पण ) के है। उसमें खरे खोटेका खन्स ( प्रतिबिम्ब ) हर वक्त मलकता रहना है।"

( २६ )

होनहार विरवानके हात चीकने पात-भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट् चन्द्रगुप्त-जिसने युना नियोंकी पराधीनतासे भारतको मुक्त किया था । जिसके बल-पराक्रमका लोडा सारं संसारने माना धार जिसके शासन-प्रयाखीकी कीर्ति आज भी गंज रही है--राज्य-वैभवमें उत्पन्न न होकर एक चत्यन्त साधारण स्थितिमें उत्पन्न हुआ था । गाँवकी गाएँ चराना धीर खेलना यही उसका दैनिक कार्य था । किन्तु बचपनमें ही, उसके श्रम सच्या प्रकट होने लग गये थे। वह खेलनेमें स्वयं राजा बनता,किसीको मंत्री किसीको कोतवाल किसीको चोर बगैरह बनाता। चोरोंको इयह चौर सदाचारियोंको इनाम देता । ज्राभी उसकी बाजापावनमें हीव-हजत की जाती तो वह अधिकार पूर्व शब्दों में कहता-"यह राजा चन्द्रगुप्तकी आज्ञा है, इसका पालन होना ही चाहिये। उसका यह भारम-विश्वास, हीयला भीर महत्वाकाँचा देखकर भिषु-वेषमें चायक्य बदा विस्मित

हुआ । उसने कौतुकवश बालक चन्द्रगुसके पास जाकर कहा--''राजन् ! कुछ हमें भी दान दीजिये।''

बाजक चन्द्रगुप्त चायाक्यकी बातसे न भिजका न शर्माया-उसने राजाञ्चोंकी ही तरह ब्रादेश दिया---"सामने जो गाएँ चर रही हैं, उनमें जो भी तुस्ते पसन्द हो जेजासकता है।"

चार्याक्य मुस्कराकर बोला-- "महाराजाधिराज ! यह गाएँ तो गाँव वालोंकी हैं, वे मुक्ते क्यों लेजाने देंगे ?"

चन्द्रगुसने ज्रा भृकुटी चढ़ाकर कहा—"भोले विप्र! क्या नहीं जानते "बीर भोग्या बसुन्धरा।" किसकी मजाल है जो मेरे धादेशकी श्रवहेलना कर सके।"

बालक चन्द्रगुप्तका यह संकल्प सही निकला श्रीर वह भ्रपनी युवावस्थामें ही साधन-हीन होते हुए भी सच्छाच सन्नाट् बन बैठा।

#### ( २७ )

लार्ड विलिंगटन—वास्तवमें बचपनके ही संस्कार भिवित्यमें भाग्य-निर्माता होते हैं। होनहार बालकोंकी धाभा उनके उदय होनेके पूर्व ही सूर्य-रेखाओंके समान फैलने लगती है। वे इसी अवस्थामें खेले हुए खेल—हँसी हँसीमें किए गये संकल्प—बड़े होनेपर कार्यरूपमें परिश्चित कर दिखाते हैं। एक बार बालक विलिंगटनसे किसीने पूछा कि 'यह टाइमपीस क्या कहती हैं!' अबोध बिलिंगटन उत्तर दिया कि 'क्लोक सेज़ दी टन,टन,टन एवड विलिंगटन वुड वी दी लार्ड ऑफ लयडन' (धड़ी कहती हैं टन,टन,टन, टन और लयडनका लार्ड बनेगा विलिंगटन) बालक विलिंगटनकी यह भविष्य वासी

( २८ )

ईर्ष्याका परिणाम—दो पिरुद्ध दिख्या प्राप्त करनेकी नीयतसे एक सेठके यहाँ पहुँचे। विद्वान् समम-कर सेठ साहबने उनकी काफी धाव-भगतकी। उनमेंसे एक पिरुद्धत जब स्नान वगैरहके लिए गए तो सेठजी दूसरे पिरुद्धतसे बोले—"महाराज! ये धापके साधी तो महान् विद्वान् मालूम होते हैं। पिरुद्धतजीमें इतनी उदारता कहाँ जो दूसरेकी प्रशंसा सुनलें। मुँह बिगाड़ कर बोले—"विद्वान् तो इसके पड़ौसमें भी नहीं रहते यह तो निरा बैल हैं।" सेठजी खुप हो गये। जब उक्त पिरुद्धत संध्या वगैरहमें बैठे तो पहले पिरुद्धतजीसे बोले "महाराज धापके साधी तो प्रकायड विद्वान् नज़र धाए।" ईप्यांलु परिद्धत अपने हदयकी गन्दगीको बरवेरते हुए बोले—" अजी, विद्वान् उद्धान् कुछ नहीं, कोरा गधा है।"

भोजनके समय एकके आगे घास और दूसरेके सामने भुस रखवा दिया गया, पंडितोंने देखा तो आग बबूला होगए। बोले—सेठजी ! हमारा यह अपमान, इतनी बड़ी धृष्टता !'' सेठजी हाथ जोड़कर बोले—महाराज ! आप ही लोगोंने तो एक दूसरेको गथा और बैल बत-लाया है। अतः गधे और बैलके योग्य ख़ुराक मैंने सामने रखदी। आप दी बतलाइये इसमें मेरा क्या कुसूर है ? मैं तो आप दोनोंको ही विद्वान समझता था, पर वास्तविक बात तो आपने स्वयंही बतलादी।" सेठजीकी बातसे परिडत बड़े लजित हुए और पड़ताते हुए मनमें कहने लगे—"वास्तवमें जो अपने साधीको बढ़ा हुआ नहीं देख सकता, वह स्वयं भी नहीं बढ़ सकता, स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके किये अपने साधियोंकी प्रविष्ठा करना उन्हें बढ़ाना अत्यावस्थक है। ईच्चां खुम्मुच्योंकी इमारी बैसी ही गति होती है।"



### हरी साग-सब्ज़ीका त्याग

[ले॰ —बाबू सूरजभानुजी वकील ]

#### ( ४ ) पाँचवीं सचित्त त्याग प्रतिमा

**ग्रु**ग्णुत्रनी श्रावक श्रपने विषय कपायोंको कम करता हुआ, वैराग्यको बढ़ाता हुआ और संसार मोहको घटाना हुआ, पहली,दूसरी, तीसरी श्रीर चौथी प्रतिमाश्रोंमें उत्तीर्ण होकर जब पाँचवी प्रतिमामें प्रवेश करता है तो उस समय उसकी श्रात्मा इतनी उन्नति कर जाती है कि वह साग-सञ्जीके खानेका त्याग करदे । त्रसजीवकी हिंसाका त्याग तो उसने दूसरी प्रतिमा धारण करते ही ऋहिंसागुब्रतमें कर दियाथा,परन्तु स्थावर जीवांकी हिंसाका त्याग बिल्कुल भी नहीं किया था, फिर भोगोपभोग परिएामत्रतके प्रहुए करनेपर कन्द्रमृल श्चादि श्चनन्तकाय साधारण बनस्पतिके भन्नणका भी त्याग करदिया था, प्रत्येक वनस्पतिका नहीं किया था। अब इस पाँचवीं प्रतिमामें वह प्रत्येक बनस्पतिके भन्नगाका भी त्याग कर देता है। यह त्याग उसका एकमात्र जीवहिंसासे बचनेके वास्ते ही होता है इस कारण वह किसी बनस्पतिको काट कर सुखानेके द्वारा निर्जीव या प्राप्तक भी नहीं करता है-ऐमा करनेमें तो वह साज्ञान ही हिंसक होता है।

बनस्पति श्रनेक प्रकारसे निर्जीव वा प्रासुक

#### [नवीं किरणका शेप]

की जासकती हैं: जैसे सुखानेसे, श्रागपर पकानेसे, गरम करनेसे, खटाई वा नमक लगानेसे श्रीर चाकृ खुरी श्रादि किसी यंत्रके द्वारा छिन्नभिन्न करने-से। यथा—

सुकं पकं तत्तं श्रंविजजवणोहि मिस्सियंदब्बं । जंजंतेण य छिरुणांनं सब्बं पासुयं भणियं ॥

यदि पाँचवीं प्रतिमावाला वनस्पतिको श्रपन हाथसे निर्जीव श्रर्थात प्राप्तक कर सकता है तो उसको सुखाकर ही रखनेकी क्या जरूरत है। तब तो वह चाकूसे काटकर भी प्राप्तक कर खा सकता है. खटाई या नमक लगा लगाकर भी खा सकता है. गरम करके भी खा सकता है और पकाकर भी खा सकता है। फिर एक पाँचवीं प्रतिमावाला ही क्या सब ही इन रीतियोंमेंसे किसी न किसी गीतिके द्वारा सब प्रकारके फल और माग महत्तीको निर्जीव वा प्राप्तक करके खाते हैं, तब तो मानो सबही पाँचवीं प्रतिमाधारी सचित त्यागीं हैं !परन्तु एंसा होता तो क्यों तो भोगोपभोग परिमाणवतमें अनन्तकाय जीवोंकी हिंसासे बचनके वास्त कर मुलके भन्नएका त्याग कराया जाता और क्यों यह पाँचवीं प्रतिमा क्रायम कर सब ही प्रकारकी साग-सञ्जीके त्यागका विधान किया जाता ? इससे स्पष्ट सिद्ध है कि न तो भोनोपभोग परिमाण्यत बाला

कंदमूलको किसी रीतिसे निर्जीव करके खा सकता है श्रीर न पाँचवीं प्रतिमावाला किसी भी प्रकारकी वनस्पतिको नर्जीव करके खा सकता है। वह न श्रपने खानेके वास्ते ही निर्जीव कर सकता है श्रौर न किसी दूसरेके खानेके वास्ते ही, उसे तो हिंसासे वचना है तब वह स्वयं हिंसा कैसे कर सकता है ? हाँ, यदि किसी दसरेने खास उसके वास्ते नहीं किन्तु श्रन्य किसी कारणसे किसी बनस्पतिको ऊपर लिखी हुई किसी भी विधीसे निर्जीव करके श्रचित कर रखा है तो उस श्रचित की हुई बनस्पति-को यह त्यागी भी खासकता है, क्योंकि उसके निर्जीव करनमें इसका कुछ भी वास्ता नहीं श्राया है। इस कारण यह उसके निर्जीव करनेका दोषी नहीं हो मकता है। दृष्टान्तरूपमें गृहस्थ अपनी गाड़ी व खेती श्रादिके लिये बैल रखता है; परन्तु बिधया बैल ही उसके कामका होसकता है, सांड किसी प्रकार भी उसके काम नहीं श्रासकता है, तो भी सद्गृहस्थी श्रावक इतना निर्द्यी नहीं होसकता है कि स्वयं किसी बैलको बिधया करे वा बिधया करावे। हाँ. र्वाधया करा कराया बैल जब बिकने आता है तो वह जरूर खरीद लेता है। यह ही बात साग सब्जी कं वास्ते भी लागू होती है। भोगोपभोग परिमाण व्रती श्रावक जिसको कन्दमूल आदि अतन्तकाय वनर्स्पातके भन्नएका त्याग होता है, वह भी किसी कन्दमूलको किसी भी प्रकारसे निर्जीव नहीं कर सकता है और न करा सकता है, हाँ, सूखी हुई तृठ, हलदी आदिको भी प्राप्तक किया हुआ कंद-मूल बाजारमें विकता हुआ मिलताहै उसको जरूर-स्तरीद कर खा सकता है, इस हो प्रकार पाँचवीं प्रतिमाधारी श्रावक भी किसी वनस्पतिको निर्जीव

नहीं करसकता है और न करा सकता है। हाँ, उस-के लिये नहीं किन्तु अन्य किसी कारणसे प्रासुक हुई जो वनस्पति उनको मिल जायगी उसको जरूर खासकता है। सचित्त त्यागी श्रावकके विषयमें रत्नकरंड श्रावका चारमें लिखा है —

मूलफलशाकशाखाकरीर कन्दप्रसून बीजानि ।
नामानियोऽत्तिसोऽयं सचित्त विरतो दयामूर्ति ॥३४१
श्रर्थात्—जो कच्चे मूल, फल, शाक, शास्त्री,
करीर, कन्द, फूल श्रीर बीज नहीं खाता है वह
दयाकी मूर्ति सचित्त त्यागी है ।

इसमें दयाकी मूर्ति शब्द खास ध्यान देने योग्य हैं—क्या स्वयं अपने हाथसे बनस्पतिको काटकाट-कर, सुखाकर निर्जीव करनेवाला दयाकी मूर्ति हो-सकता है ? हरगिज नहीं, कदापि नहीं।

#### अष्टमी चतुर्दशीका पर्व

श्रव रही श्रष्टमी श्रीर चतुर्दशी इन दो पर्वोकी वात, दूसरी प्रतिमाधारी श्राणुत्रती श्रावक पाँचों श्राणुत्रत धारण करनेके बाद इन व्रतोंको बढ़ानेके वास्ते दिग्त्रत, श्रानर्थ दंड त्यागत्रत श्रीर भोगोपभोग परिमाण्त्रत नामके तीन गुण्त्रत धारण करता है, इसके बाद वह मुनि-धर्मका श्रभ्यास करनेके वास्ते सामायिक, देशावकाशिक शोपधोपवास श्रीर श्रातिथसंविभाग नामके चार शिचात्रत प्रहण करके, महिनेमें चार दिन ऐसे निकाल लेता है जिनमें वह संसारके सब ही कार्योंसे विरक्त होकर श्रीर सब ही प्रकारका श्रारम्भ छोड़कर यहां तक कि खाना, पीना, नहाना, धोना श्रादि भी त्यागकर एकमात्र धर्म सेवनमें ही लगा रहै। ये चार दिन प्रत्येक पच्नकी श्रष्टमी चतुर्दशीके रूपमें नियत कीर

दिये गये हैं। इस प्रकार ये पर्व तो मुनिके समान बिल्कुल धर्ममें ही लगे रहनेके वास्ते हैं न कि हरी माग सञ्जीका खाना छोड द्याधर्मका स्वागत करनेके वास्ते। ये पर्व तो उस ही के वास्ते हैं जो पहले सम्यग्दर्शन प्रहणकर पाँचों ऋगावत पहण करले और फिर उन ऋगुप्रतोंको बढ़ानेके वास्ते तीनों गुणवत प्रहणकरले श्रौर उसकेवाद साम्यक श्रौर देशावकाशिक नामके दो शिचात्रत भी बहुए। करले, अर्थान कुछ कुछ अभ्यास मुनिधर्मका भी करने लगेः तब ही वह इन पर्वोमें प्रोपधोपवास करके पर्वके ये दिन मुनिके समानधर्म-ध्यानमें ही विता सकता है। यह सब साधन करनेसे पहले ही अर्थात सम्यग्दर्शन-प्रहण करनेसं पहले ही जो लोग इन पर्वोमें हरी सब्जीका त्याग कर धर्मात्मा-त्रोंमें श्रपना नाम लिखाना चाहते हैं वे तो एक मात्र जैनधर्मका मखौल ही कराते हैं।

#### उपसंहार

सारांश इस सारे शास्त्रीय कथनका यह निक-लता है कि श्री कुन्दकुन्द और श्रीसमन्नभद्र जैसे पृताचार्योंकी तो कोशिश यही रही है कि पहले सब ही लोगोंको धर्मका स्टब्स स्वरूप समकाकर और चिरकालका जमा हुआ मिण्यात्व छुड़ाकर सम्यक्ती बनाया जावे, इसके बाद ही फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको सम्यक् चारित्र पर लगाया जावे, जैसे जैसे उनके भाव ऊपर बढ़ते जावें बमा बैमा त्याग उनसे कराया जावे, जिससे सब मार्ग पर चलकर वे अपना कल्याण कर सकें और मोचका परम सुख पासकें। परन्तु जबसे धर्ममें शिथिला-चार फैना है, जबसे ठाठ बाटसे रहनेवाले, नालकी पालकीमें चलनेवाले वस्त्रधारी भट्टारक भी महा- मुनि श्रौर श्राचार्य माने जाने लगे हैं तबसे स्थियोंमें भी भावों श्रीर परिणामोंकी शुद्धिके स्थान पर धर्मके नामपर लोक दिखावा और स्वांग तमाशा ही होने लगगया है। इस ही से जैनधर्मकी श्रप्रभावना होकर इसकी श्रवनति शुरू होगई। नतीजा जिसका यह हुआ कि जहाँ हिन्दुस्तानमें पहले कई करोड जैनी वहाँ अब केवल दस ग्यारह लाख ही जैनी रह गये हैं- उनके भी तीन ट्कड़े जिनमेंसे प्रायः ४ लाख दिगम्बर ४ लाख मृर्ति पुजक श्वेताम्बर श्रौर ३ लाख स्थानकवासी समभ लीजिये। इस प्रकार हिन्दुस्तानकी ३५ करोड़ श्रावादीमें मुद्रीभर जैनी वाक़ी रह गये हैं, वह भी नामके ही जैनी हैं, श्रीर बहत तो ऐसे ही हैं जो जैनधर्मसं बिल्कुल अनजान होकर अपनी धर्म क्रियाचांसे जैनधर्मको लजाते ही हैं।

सबसे बड़ा श्रक्रमोस तो इस बातका है कि पंडितों, उपदेशकों, शास्त्रकी गद्दीपर बैठकर बीर भगवानकी वाणी सुनानंवालों, त्यागियों, बद्धाचार्यों एक्लकों, खुलकों और सुनियों श्राचार्यों में किसीकों भी इस बातका फिकर नहीं है कि धमका सभा स्वरूप बताकर सबसे पहले लोगोंको सभा सम्यक्ती बनाया जावे। सम्भव है वे खुद भी सभ सम्यक्ती न हों, इस ही से इस तरफ कोशिश करनेका उनको उत्साह न पैदा होता हो। कुछ भी हो, अब तो एकमात्र यही देखनेमें श्राता है कि मंदिरजीमें जब कोई शास्त्र समाप्त होता है वा कोई स्वीप्तर किसीके घर भोजन करने जाता है वा कोई स्वीप्तर किसी भी त्यागीके दशीनोंको उनके पास जाते हैं तो ये लोग कुछ नहीं देखते कि वह जैनधमें के स्वरूपकों कुछ जानता भी है वा नहीं,

धर्मका कुछ श्रद्धान भी उसको है वा नहीं, उसके भाव क्या हैं—परिणाम क्या हैं—चारित्र उसका कैसा हैं, पाप पुण्यसे कुछ हरता भी है या नहीं, द्या-धर्मका ख्रयाल भी उसको कुछ है या नहीं, इन सब बातोंका कुछ भी ख्रयाल न करके, वे तो एकदम उसको पिलच जाते हैं और कुछ न कुछ साग सब्जीका त्याग कराकर ही उसको छोड़ते हैं वह बेचारा बहुत कुछ सटपटाता है और हाथ जोड़कर कहना है कि मुक्तसे यह त्याग नहीं होसकता है; परन्तु वहाँ इन बातोंको कौन मुनता है, वहाँ तो इस ही बातमें अपनी भारी कारगुजारी और जीत समकी जाती है जो उस अचनाक पंजेमें फॅसे हुएसे कुछ न कुछ त्याग कराकर ही छोड़ा जावे।

यह त्याग क्या है मानों जैनधर्मकी चपरास उसके गलेमें डाल देना है, जिससे वह अलग पहचाना जाबे कि यह जैनी है; परन्तु इस मूठी चपरासके गलेमें डालते वक्त वह यह नहीं सोचते हैं कि जिस प्रकार कोई मनुष्य मूठा सरकारी चपरास डालकर लोगोंको ठगने लगे तो वह पकड़ा जाने पर सजा पाता है उमही प्रकार धर्मकी मूठी चपरास धारण करने वाला भी धर्मको बदनाम करता हुआ खोटे ही कर्म बांधता है और अपने इस महापापके कारण कुगतिमें ही जाता है।

इस कारण जरूरत इस बातकी है कि सबसे पहले धर्मका सन्धा स्वरूप बताकर मनुष्योंको सम्यक्ती बनाया जावे; फिर शास्त्रोंमें वर्णन किये गये सिलसिलेके मुताबिक ही आहिस्ता आहिस्ता त्याग पर लगाकर उन्हें ऊँचे चढ़ाया जावे, जिससे उनका भी कल्याण हो और धर्मकी भी प्रभावना हो। मालूम नहीं हमारे पंडित, उपदेशक और त्यागी मेरी इस बात पर ध्यान देंगे या नहीं, वे बड़े आदमी हैं, उनकी पूजा है और प्रतिष्ठा है इस कारण सभव है कि वे मुक्त जैसे तुच्छ आदमीकी बात पर ध्यान न दें। खतः अपने भोले भाईयोंसे भी निवेदन हैं, कि वे न तो किसीके बहकायेमें

श्रावें श्रौर न किसीकी जवरदस्तीको मानें; किन्तु एकमात्र वही मार्ग श्रंगीकार करें जो हमारे पूज्य महान् श्राचार्य शास्त्रों में लिख गये हैं; उसके विरुद्ध घड़े हुए तथा प्रचारमें लाये हुए प्राणहीन पाखंडी तथा ढोंगी विचारोंको कदाचित भी श्रंगीकार न करें।

इस मौक्रे पर शायद हमारे किसी भाईके यह शंका उत्पन्न हो कि अगर कोई बेसिलसिले भी साग सन्जीका त्याग करने लगे अर्थान जो कोई पहली प्रतिमाधारी सम्यक्ती भी नहीं है, यहाँ तक कि महानिदयी पापी और हिंसक हैं, फिर भी वह सारी सब्जियोंका त्याग कर सचित्तत्यागी हो जावे तो इस श्राटकल पच्चू त्यागसे उसको कुछ पुन्य नहीं होगा तो पाप भी तो नहीं होगा; तब इतना भारी वावैला उठानेकी क्या जरूरत? इसका जवाव यह है कि मुनिकी कियाओं में नग्न रहना ही एक बहुत ही जरूरी किया और भारी परिपह सहन करना है। तब यदि कोई जैनी, जिसने श्रावककी पहली प्रतिमा भी धारण न की हो,न मिथ्यात्वको ही छोड़ा हो, न त्रसथावरकी हिंसाको तथा फुठ चोरी,कुशील को ही त्यागा हो श्रीर न परिप्रहको ही कम किया हो। मुनिके समान नग्न रहकर कैनधर्मके एक बड़े भारी श्रंगके पालन करनेका दावा करने लगे, तो ऐसा करनेसे क्या वह जैनधर्नका मखील नहीं उडाएगा श्रीर पापका भागी नहीं वनेगा; ऐसे बेसिलसिले साग सब्जीके त्यागके कारण जैनधर्मका जो मखोल श्रन्यमतियों में हो रहा है उससे क्या यह लोग पापके भागी नहीं हो रहे हैं। कमसे कम जैनधर्मकी श्रप्रभावना तो जरूर ही हो रही है। अतः शास्त्र-विरुद्ध त्यागकी प्रथाको हटाने-के लिये शोर मचाना निहायत जरूरी है। जिनको धर्मकी रचा करनी है, उनको तो इस आन्दोलनमें शामिल होना ही चाहिये श्रीर जिनको धर्मसे प्रेम नहीं है, उनकी बलासे चाहे जो होता रहे—धर्म ड्बे या तिरे उन्हें कुछ मतलब नहीं है, हमारा भी उनसे कुछ अनुरोध नहीं हो सकता।

### महारानी शान्तला

[लेखक—पं०के० भुजवली शास्त्री, विद्याभृषण ]

#### 

नित्तादेवी महाराज विष्णुवर्द्ध नकी पड़महिषी थीं। महामण्डलेश्वर, समिधगनपञ्चमहाशाद्य, विभुवनमल्ल, द्वागवतीपुरवराधीश्वर, यादव कुलाम्बर-चुमिण, सम्यक्ष्य-चूड़ामिण श्रादि श्रमेक उपाधियांमें श्रालंकृत होय्मल बंशके प्रतापी शासक मुविष्यात विष्णुवर्द्ध न ही इन शान्तलादेवीके श्रद्धेय पति हैं। महाराज विष्णुवर्द्ध न जन्ममं तो जैनी ही थे; पीछे रामानु जाचार्यके पड्यन्त्रसे वैष्णुव बन गये थे। फिर भी जैन-धर्मसे उनका प्रेम लुम नहीं हुन्ना था। इसके लिये श्रमेक मुहद्द प्रमाण मौजूद हैं। इस सम्बन्धमें में एक स्वतन्त्र लेख ही लिखनेवाला हूँ। वास्तवमें विष्णुवर्द्ध नको जैन-धर्मसे सची सहानुभृति न होती तो क्या उनकी पट्ट-महिषी महारानी शान्तला जैनधर्मकी एक कट्टर श्रमुयायिनी हो सकती थी? र ही, विष्णुवर्द्ध नकी उपयुं लिखन उपाधियों मेंसे "सम्यक्ष्यच्ड्डामिण" नामकी उपाधि हमें क्या सुचित करती है ? यह भी मोचना चाहिये।

श्रनेक शिलालेख यह भी प्रमाणित करते हैं कि
महामण्डलेश्वर विष्णुवर्द्ध नके गंग, मरियण्ण-जैसे
सेनापति, भरत-जैसे दण्डनायक, पोय्सल एवं
नेमिसेटि-जैसे राज-व्यापारी जैनधर्मके एकान्त भक्त
थे। महाराज विष्णुवर्द्ध नने स्वयं कई जैनमन्दिरोंको
दान दिया है। बस्तिहिक्कमें पार्श्वनाथ मन्दिरकी

बाइरी भित्तिपर स्थापित पापागागत सन ११३३ के एक लेखमें ब्रांकित है कि. बोष्पदेवके द्वारा ब्रपनी राजधाना द्वारसमुद्रमें प्रतिष्ठित पार्श्वनाथकी प्रतिद्वाके पीछे प्रजास लोग शेपाच्त लेकर महाराज विष्णुवर्द्ध नके पास द्यार में वंकापुर गये। उसी समय महाराजने मसन नामक रात्र्को पराजित कर उसके देशपर ऋधिकार कर्रालया था तथा रानी लच्मी महादेवीको पुत्र-रत्नकी प्राप्त हुई थी । उन्होंने उन प्रजारियोंकी बन्दना की खीर गन्धोदक तथा शेपाद्धतको शिरोधार्य किया । महाराजने कहा वि ''इस भगवानकी प्रतिष्ठाके पुरुषसे मैंने विजय पाई खीर मुक्ते पुत्ररत्न प्राप्तिका सीभाग्य प्राप्त हुन्ना, इसन्तिये में इस भगवानको 'विजयपार्थ' नामसे पकारूँगा तथा में द्यपने नवजात पुत्रका नाम भी 'विजयनरसिंहदेव' ही रक्क्या।" माथ ही, इस मन्दिरके जीगोंद्वारादिके लिये महाराज विष्णुवद्ध नने जावगल ग्राम भेट किया। क्या इन बातोंसं विष्णुचढ नका जैनधर्मसं प्रेम इयतः नहीं होता है ? हाँ, वैष्णवसतकी दीवाके प्रारम्भमें इनसे जैनधर्मको काफी धका श्रवश्य पहुँचा था। श्रम्तु।

विष्णुवर्द्धन बड़े प्रतापी थे। इसीलिये शिलालेख में एक स्थान पर इनके सम्बन्धमें यहाँ तक लिखा गया है कि 'इन्होंने इतने दुर्जय दुर्ग जीते, इतने गरेशांकी पराजित किया और इतने आश्रितोंकी उच्च पदारूद

### वीर-शासनका महत्व

#### [ ले॰—कुमारी विद्यादेवी जैन 'प्रभाकर' ऋॉनर्स]

र्यो र प्रभुका शासन विशाल है। श्राधुनिक समयमें इसकी श्रावश्यकता श्रधिकाधिक प्रतीत होती जारही है। श्राज संसारमें श्रशान्तिका साम्राज्य चहुँग्रीर छारहा है । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको हड्प करना चाहता है। एक राष्ट्र इसरे राष्ट्रको नष्ट अष्ट कर श्रपने दासत्वमें रखना चाहता है। यह सब स्वार्थान्धता विषय-लम्पटता तथा कषाय-प्रवत्तताका ही फल है। पंरिशासन विषय-कपायकी लम्पटताको दुखःका कारण यताता है, श्रहिंसामय जीवनको सुखी बनाता है। वार भगवानुका उपदेश है-प्राणी मात्रके प्राणोंको श्रपने जैसा जानो, स्वयं श्रानन्दमय जीवन बिताश्रो, एसरोंको प्रानन्दर्श्वक रहन दो, पापोंसे भयभीत रहो, व्ययनोंका परित्याग करो, विवेकमं काम लो श्रीर श्रपनी श्रात्माके स्वरूप को जानों, समक्रो, श्रद्धान करो तथा उसके निज स्वभावमें रमण करो । वीर-शासन सरल है, चाहे बुढ़ा पाली चाहे जवान, स्त्री धारण करो चाहे पुरुष धनाड्य श्रीर रंग ऊँच तथा नीच सब ही अपने अपने पद और योग्यताके अनुसार वीरशासनके अनुयायी होकर अपने आत्माका कल्याण कर सकते हैं। वीर-शासन स्वतन्त्रताका पाठ पढ़ाने वाला है। वीरशासनका संवक स्वयं पुज्य तथा सेव्य वन जाता है।

निश्चयनयसे प्रत्येक श्रात्मा परमात्मस्वरूप है । श्रनादिकालसे लगे कर्म बन्धनोंको निज पुरुपार्थ द्वारा तोड़कर एक संसारी श्रात्मा शुद्ध परम निरंजन, श्रविनाशी,श्रजर,श्रमर, निकल सिद्ध परमात्मा बन जाता
है। सिद्धालयमें परमात्मा परमात्मामें कोई भेद नहीं
है। इस श्रपेज्ञासे वीरका जैनधर्म ही प्राणी प्राणीमें
भेदभाव मिटानेवाला श्रोर सची समानता स्थापित
करने वाला है। श्राज संसार शाँति, स्वतंन्त्रता तथा
समानताके लिये तड़प रहा है। इन तीनोंकी प्राप्तिके
लिये जैनधर्मका श्रविसावाद कर्मवाद, श्रोर साम्यवाद
एक श्रमोध उपाय है। वीरशासनका श्रनेकान्तवाद
एवं स्याद्वाद जन-समुदायके पारस्परिक कलह श्रीर ईपीको मिटाकर सबको एकताके सुत्रमें वाँधनेवाला है।

वीर-शासनके इन मीलिक सिद्धान्तोंका प्रचार करनेके लिए योग्य व्यक्तियों तथा उचित साधनोंकी श्वावरयकता है। वीर भगवानके श्रनुयायियोंका कर्तव्य हैं कि वीर संदेशको प्राणी मात्रतक पहुँचाएँ श्रोर प्रत्येक प्राणीको उसके श्रनुसार जैनधर्म पालनेका श्रवसर देवें। जिनधर्म संसारके दुखसे प्राणियोंको निकालकर उत्तम श्रेष्ठ सुखमें धरनेवाला है। यह धर्म श्वात्माको निजी विभूति है—इस पर किसी ख़ास समाज या जाति विशेषका मौरूसी हक नहीं है। मन सहित संज्ञी यशुपत्ती, मनुष्य, देव नारकी श्वादि सभी जीव इसको प्रहण्य करके श्रपना कल्याण कर सकते हैं। परमपृत्य श्रीमद देवाधिदेव भगवान महावीर श्रपने एक पूर्व भवमें स्वयं सिंह थें, सद्गुरूके उपदेशका निमित्त मिलने पर

सिंहकी पर्यायमें उन्होंने बतोंको पाला श्रीर उसके फलस्वरूप त्वर्गमें जाकर देव हुए।

यमपाल चांडालने मात्र एक देश श्रहिसामन पालन करनेसे देवों द्वारा श्रादर सत्कार पाया ।

नीचमे नीच मनुष्यके उत्थानमें सहायक होना ही वंदिशासनका महत्व है। यह पिततोद्धारक है, जगत् हितकारी है श्रीर साचात् कल्यागरूप है। इस ही कारण यह धर्म समस्त प्राणियों के लिये हितरूप होने में ''सर्वे भ्यो हित: सार्व'' इस सार्व, विशेषण मे विशिष्ट 'सार्वधर्म' कहलाता है। श्रीर इसीमें स्वामी समस्तभद्रने इसे 'मर्बोइय नीर्थ लिखा है। संसारी प्राणियों को चाहिए कि वे वीरशासनकी छुत्र-च्छाया के नीचे श्राण, ग्रहस्थधर्मका यथार्थ रीतिसे पालन करते हुए श्रपने जन्मको सफल करें श्रीर परंपरासे स्वाधीन मुक्ति पदको प्राप्त करें।

वीर भगवानका उपासक एक सञ्चा जैन गृहस्थ न्याय पूर्वक धनोपार्जन करता है, मृदुभाषी होता है, सम्यक्त्वादि गुणोंसे संपन्न होता है, धर्म अर्थ-काम इन तीनों पुरुपार्थोंका एक दृसरेका विरोध न करने हुए, समीचीन गीतिसे साधन करता है, योग्य स्थानमें रहता है, लज्जाबान होता है, थोग्य खाहार-विहार करता है। विद्वान् जितेन्द्रिय, परोपकार्श, दग्रावान तथा पापोंस भयभीत होता है और सत्संगति उसको प्रिय होती है। इस तरह एक सद्ग्रहस्थ ग्रहस्थमें रहते हुए भी छपने धर्मका उन्ह्रष्ट रूपसे पालन कर सकता है—इतनी आत्मशुद्धता प्राप्त कर सकता है कि अन्तमें अन्तर वास समस्त परिग्रहका त्याग कर केवल ज्ञानको प्राप्त कर लेवे।

इस प्रकार वीर भगवानका जिनधर्म कठिन नहीं हैं। जो धर्मके मर्मज़ हैं वे धर्मका पालन करके अपना कल्याग़ करने ही हैं। धर्म पालनमें खेद नहीं, छेश नहीं, श्रवमान नहीं, भय नहीं, विपाद नहीं, कलड नहीं खोर शोक नहीं। वीरका धर्म समस्त विसंवादों तथा भगड़ोंसे रहित है। वस्तुतः इसके पालन करनेमें कोई परिश्रम नहीं है। यह धर्म अध्यन्त सुगम है, समस्त हेश—दुख रहित स्वाधीन आध्माका हो नो सम्यपिग्मन है। इसका फल समस्त संसार-परिश्रमण्ये छुटकर अनंत दर्शन, श्रनन्तज्ञान, श्रनन्त सुख और श्रीर श्रवस्त वीर्य मय सिद्ध श्रवस्था अधीत परमायम्पदकी प्राप्ति है। और परमायमपदकी प्राप्ति ही आध्मोन अनिकः चरम सीमा है 🔆।

अः इस लेखकी लेखिका वार उग्रमेन ही होन एसर पर एल एचर वीर गेहनककी सुपृत्री है श्रीर एक श्रन्छी होनहार लेखिका जान पड़नी है। श्रीपका यह लेख वीरमेवासन्दिरमें वीरशासन ध्यन्तीके उत्सव पर पदा गया है।
— सम्पादक



## 

### ग्राचारमूमि

[ ले॰--पं॰ परमानंदजी जैन शास्त्री ]

ताम्बर जैनसमाजके प्रनथकारों में श्राचार्य देवसूरि श्रपने समयके श्रच्छे विद्वान् माने जाते हैं। धर्म, न्याय श्रीर साहित्यादि-विषयों में श्रापकी श्रच्छी गति थी। वादकलामें भी श्राप निपुण थे, इसी कारण श्रापको वादिदेवसूरिके नामसे पुकारा जाता है। श्रापका श्रस्तित्व समय विक्रमकी १२ वीं शताब्दीका उत्तरार्ध सुनिश्चित है।

वादिदेवसूरिकी इस समय दो रचनाएँ उपलब्ध हैं—एक प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार श्रोर दूसरी स्याद्वादरत्नाकर । 'स्याद्वादरत्नाकर' प्रथम प्रथकी ही टीका है । ये दोनों प्रथ मुद्रित हो चुके हैं । इनमेंसे प्रथम प्रंथ प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकारकी मुख्य श्राधारभूमिका-विचार ही मेरे इस लेखका विषय है । जिस समय मैंने इस प्रंथको देखा तो मुक्ते श्राचार्य माणिक्यनन्दीके 'परीचामुख' प्रंथका स्मरण हो श्राया ।

श्राचार्य माणिक्यनन्दी दिगम्बर जैनसमाज-में एक सम्माननीय विद्वान् होगये हैं। श्रापका समय विक्रमकी प्रायः श्राठधीं शताब्दि है। श्रापने श्रकलंक श्रादि श्राचार्योंके प्रन्थोंका दोहन करके जो नवनीतामृत निकाला है वही श्रापके परीचामुख प्रन्थमें भरा हुशा है। 'प्रमेयरत्नमाला' टीकाके कर्ता श्राचार्य श्रनन्तवीर्यने ठीक ही कहा है कि—'श्रापने श्रकलंकदेवके वचन-समुद्रका मंथन करके यह न्यार्यावद्याऽमृत निकाला है' क्ष । जहाँ

श्रकलंकवचोम्बोधेरुद्धे येन धीमता।
 म्यायविद्यामृतं तस्मै नमो माखिक्यनंदिने॥
 —प्रमेयररनमालायां, श्रनन्तवीर्थः।

तक मुक्ते माल्म हैं जैन समाजमें न्यायशास्त्रको गद्य सूत्रोंमें गूँथने वाला यह पहला ही प्रनथ हैं। आकारमें छोटा होते हुए भी यह गंभीर सूत्रकृति आपकी विशाल प्रतिभा और विद्वत्ताको परि-चायक है। आचार्य प्रभाचन्द्रने इस पर 'प्रमेयक-मलमार्तण्ड' नामकी एक विशाल टीका लिखी है जो बहुत ही गंभीर रहस्यको लिये हुए हैं और उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभाका द्योतन करती है।

इस 'परीचामुख' के साथ जब प्रमाणनयत-च्वालोकालंकार'का मिलान किया गया तो मालम हम्रा कि यह प्रन्थ उक्त 'परीचामुख' को सामने रखकर ही लिखा गया है श्रीर इसमें उसका बहत कुछ अनुसरण किया गया है। सूत्रोंके कुछ शब्दों-को ज्योंका त्यों उठाकर रक्खा गया है, कुछको आगे-पीछे किया गया है, कुछके पर्याय शब्दोंको अपना-कर भिन्नताका प्रदर्शन किया गया है और कुछ शब्दोंके स्पष्टार्थ श्रथवा भावार्थको सुत्रमें स्थान दिया गया है। साथ ही, कहीं कहीं पर कुछ विशे-पता भी की गई है। दोनों प्रंथोंमें सबसे बड़े भेदकी बात यह है कि आचार्य माणिक्यनन्दीने अपने सूत्र प्रंथको केवल न्यायाशास्त्रकी दृष्टिसे ही संक-लित किया है और इसलिये उसमें श्रागमिक परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाले श्रवप्रह, ईहा. श्रवाय, श्रौर धारणा तथा नयादिके स्वरूपका समावेश नहीं किया है। प्रत्युत इसके, वादिदेवसूरि-ने श्रपने प्रमाणनयतत्त्वालीकालंकारमें न्यायदृष्टि श्रीर श्रागमिक परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः सभी विषयोंका संप्रह किया है । इसमें प परिच्छेद या अधिकार दिये हैं जबकि 'परीचामुख' में छह ही ऋध्याय हैं। उनमेंसे दो ऋधिकारोंका नामकरण तो वही है जो 'परीचामुख, के शुरूके दो अध्यायोंका है । तीसरे अधिकारमें परोत्त-प्रमाणके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क श्रौर श्रनुमान इन चार भेदोंका ही वर्णन किया है। चौथे परोत्तप्रमाणके 'श्रागम' के स्वरूपका वर्णन दिया हैं; जब कि 'परीचामुख' में परोचाप्रमाणके उक्त पाँचीं भेदीं-का तीसरे अध्यायमें ही वर्णन किया है। पाँचवें श्रिधिकारका नामकरण श्रीर विषय वही है जो परीज्ञामुखके चतुर्थ अध्यायका है। छठे अधिकार-में परीचामुखके ५ वें और छठे ऋध्यायके विपयको मिलाकर रक्खा गया है। शेष दो ऋधिकार और दिये हैं जिनमें क्रमसे नय, नयाभास और वादका वर्णन किया है। इनका विषय परीचामुखमें नहीं है; परन्तु वह श्रकलंकादिके प्रन्थोंसे लिया गया जान पडता है, जिसका एक उदाहरए। इस प्रकार <del>है</del>---

गुराप्रधानभावेन धर्मयोरेकधर्मिणि ।

विवचा नैगमो । । ६८॥

-सघीयस्त्रये, श्रकतंकः

धर्म्मयोर्धिर्म्मयोर्धर्म-धर्मियोश्च प्रधानोपसर्वनभावेन यद्विचयां सनैकामो नैगमः ।

---प्रमाखनयतत्त्वा०,७-७

उक्त दोनों प्रत्थोंका तुलनात्मक श्रध्ययन करने श्रौर निष्पन्न दृष्टिसे विचार करनेपर यह बात स्पष्ट समक्तमें श्राजाती है कि जो सरसता, गम्भीरता श्रौर न्यायसूत्रोंकी संचिप्त कथन-रौली परीचामुखमें पाई जाती है वह न प्रमाण्यतत्त्वा- लोकालंकारमें कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। इसमें ऋधिकांश सूत्रोंको व्यर्धही अथवा अनाव-श्यकरूपसे लम्बा किया गया है और सूत्रोंकं लाघव पर यथेष्ट दृष्टि नहीं रक्क्वी गई है। फिर भी न्यायशास्त्रके जिज्ञासुओं के लिये यह प्रनथ कुछ कम उपयोगी नहींहै। विषयाधिक्य आदिके कारण यह अपनी कुछ अलग विशेषता भी रखता है।

श्रव में परीज्ञामुख और प्रमाणनयतस्वालोकालंकारके कुछ थोड़ेसे ऐसे सूत्रोंका दिग्दर्शन
करा देना भी उचित समभता हूँ जिनसे पाठकों
पर तुलना-विषयक उक्त कथन और भी स्पष्ट हो
जाय और उन्हें इस बातका भी पता चल जाय
कि बादिदेवसूरिकी प्रम्तुत रचना प्रायः परीज्ञामुखके आधार पर उसीसे प्ररेणा पाकर खड़ी
की गई है। इससे परीज्ञामुखके सूत्रोंमें किये गये
परिवर्तनोंका भी कुछ आभास मिल सकेगा। और
पाठक यह भी जान सकेंगे कि एक आचार्यकी
कृतिको दूसरे आचार्य किस तरह अपनाकर
सफलता प्राप्त कर सकते थे। वह दिग्दर्शन इस
प्रकार है:—

"स्वाप्वर्थिन्यवसायाध्मकं ज्ञानं प्रमाणं।"

—परीचामुख, १,१

"स्वपरम्यवसायि ज्ञावं प्रवासं ।"

—प्रमाखनयतत्त्वा०, १, २

''हिताहितप्रासिपरिहारसमर्थं हि प्रमाखं ततो ज्ञानमेव तत्''

---परीचामुख, १,२

"धभिमतानमिमतबस्तुस्वीकारतिरस्कारचमं हि प्रमाखमतो ज्ञानभेषेत्म्।"

—प्रमाणनयतत्त्वाः, १, ३

"तिश्वश्रयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्।" —परीत्तामुख, १,३ "तद्व्यवसायस्वभावं समारोपपरिपन्थित्वात् प्रमाणत्वाद्वा।"

—प्रमाण्नयतत्त्वाः, १, ६ "स्वोन्सुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः । श्चर्थ-स्येव तदुन्सुखतया । घटमहमात्मना वेग्नि ।"

—परीच्चामुख, १, ६-७-८ ''स्वस्य व्यवसायः स्वाभिमुख्येन प्रकाशनं बाह्यस्येव

तद्भिमुख्येन करिकतभकमहमात्मना जानामीति ।"
—प्रमागानयतत्त्वा०,१,१६

"तद्द्वेधा । प्रत्यचेतरभेदात् ।"

-परीचामुख, २,१-२

"तद्द्विभेदं प्रत्यसं च परोसं च।"

—प्रमाग्गनयतत्त्वा०,२,

"विशदं प्रत्यक्तम् । प्रतीत्यन्तराज्यवधानेन विशेष-वत्त्वया वा प्रतिभासनं वैशद्यम्।"

—परीत्तांमुख,२,३-४

''स्पष्टं प्रत्यक्तं । अनुमानाद्याधिक्येन विशेषप्रका-शनं स्पष्टत्वम्।''

—प्रमाणनयतत्त्वा०, २, २-३

"सामग्रीविशेषविश्लेषिताखिलावरग्रमतीन्द्रिय मश्यतो मुख्यं।"

—परीज्ञामुख, २, ११ ''सकलं तु सामग्रीविशेषतः समुद्भूतसमस्तावरण-चयापे चं निखिलद्रव्यपर्यात्रसाचास्कारिस्वरूपं केवलज्ञानम्'

—प्रमाणनयतत्त्वा०, २,२४

"परोचमितरत् । प्रत्यचादिनिमित्तं स्मृतिप्रत्यभि-ज्ञानतकातुमानागमभेदं । संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः।"

—परीचामुख, ३,४-२-३
"श्वस्पष्टं परोचं स्मरणप्रत्यभिज्ञानतकांनुमानागम भेदतस्तत्पन्चप्रकारं तत्र संस्कारप्रबोधसंभूतमनुभृतार्थं विषयं तदित्याकारं संवेदनं स्मरणम् ।"

--- प्रमाग्गनयतत्त्वा०,३,१

"साध्य व्यासं साधनं यत्र प्रदर्श्यते सोऽन्वयदृष्टान्तः।" —परीज्ञामुख, ३,४३

"यत्र साधनधर्मसत्तायांमवश्यं साध्यधर्मसत्ता प्रकारयते स साधम्बर्टद्यान्तः ।"

—प्रमाणनय०, ३, ४२ "साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक-दृष्टान्तः ।"

—परीचामुख,३,४४

"यत्र तु साध्याभावे साधनस्यावश्यमभावः प्रद-रुपते स वैधर्म्यदृष्टान्तः।"

---प्रमाण्नयतत्त्वा०, ३, ४४

"श्रविरुद्धोपलविधर्विधौ षोढा व्याप्यकार्यकारण पूर्वोत्तरसहचरभेदात्।"

---परीज्ञामुख, ३, ५४

तत्राऽ विरुद्धोपलव्धिविधिसिद्धौ पोढा । साध्येना-विरुद्धानां व्याप्यकार्यकारणपृर्वचरोत्तरचरसहचराणामुप लब्धिरिति ।''

—प्रमाणनयत<del>∻</del>वा∘, ३, ६४-६५,

''श्राप्तवचनादिनिबम्धनमर्थज्ञानमागमः।''

—परीचा**मुख**, ४, १

"ग्राप्तवचनादाविभू तमर्थसंवेदनमागमः।" —प्रमाणनयतत्त्वा०,४,१

"शंकिनवृत्तिस्तु नास्ति सर्वशो वक्तृत्वात्।" —परीज्ञामुख,६,३३

''संदिग्धविपचवृत्तिको यथा विवादापद्गः पुरुषः सर्वज्ञो न भवति।''

—प्रमागानयतत्त्वा०, ६, ५७

ये कुछ थोड़ेसे नमूने हैं। लेखवृद्धिके भयसे अधिक सूत्रोंको नहीं दिया जा रहा है। अधिक जाननेके लिये पाठकोंको दोनों प्रंथोंको सामने रखकर पढ़ना होगा।

बीरसेवामंदिर, सरसावा,

ता० १५-६-१९३९

## वीरसेवामान्दिर, उसका काम ग्रीर भविष्य

[ लेव-बाव माईदयाल जैन बीव एव (श्रॉनर्स) बीवटीव ]

->>

भूण्डारकर इन्स्टोट्यूट ( Bhandarkar Institute) पुनाका नाम शास्त्रसं<mark>प्रह, साहि</mark>त्यिक-खोज, पुरात्व-सम्बन्धी श्रत्संधानके लिए श्राज भारतवर्षमं ही नहीं, किन्तू सारं संसारमें विख्यात है । यह संस्था संस्कृत साहित्य तथा भारतीय इति-हासके लिए कितना काम कर रही है इसका अन्दा-जा इस बातसे लगाया जासकता है कि ऋाज वहाँ पचासों उचकोटिके विद्वान श्रनुसंधान-कार्यमें लगे हुए हैं, वहाँसे निकलनेवाली ग्रन्थ मालाएँ प्रमाण मानी जाती हैं, और किसी भी विद्वानको जब भारतीय विद्याश्चींके बारेमें कुछ गहरी खोज करनेकी त्रावश्यकता पडती है, तब उसे भएडारकर इन्स्ीट्यट पनाकी शरग्। लेनी पड्ती है। जैन-समाजक विद्वानोंको भी प्राचीन जैन प्रन्थोंक बास्त र्याद वहाँ जाना त्राना पड़े तो इसमें कोई स्राध्यर्य की वात नहीं है।

यह संस्था १७ जुलाई सन् १९१७ ईम्बीको सर रामकृष्ण भएडारकरकी ८० वी वर्षगाठके अवसर पर भएडारकर महोदयके उन्न कार्य और ध्येयको जारी रखनके लिए वस्बई तथा द्विणके बिद्वानों और दातारोंने स्थापित की थी और इसका उद्घाटन वस्बई-गवर्नर लांड वेलिंगटनने किया था। यह संस्था अपने महान आदशों के अनसार अवनक वरावर काम कर रही है।

जैन-समाजमं श्रनुसंधानादि-विषयक ऐसे उपयोगी कामोंका तरफ कुछ भी कचि नहीं है। लद्मी श्रीर सरस्वतीका विख्यात वैर जैन-समाजमें मोटे रूपसे हर स्थान पर दिखाई देता है। फिर धन-प्रेमी श्रशिद्धित जैन-समाज विद्या तथा श्रनु-धानके केन्द्रोंकी श्रावश्यकता या महत्वको श्रनु- भव न कर तो आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। इस लापवाही और उपेतामावक कारण जैन समाजने अपनी जो हानि की है उ मकी ज्ञातिपृति होना तो कठिन है ही, पर साथ ही उसने अपने लिए ज्ञान-के स्रोतोंको जो बन्द करिलया और अपनी महा-शास्त्र-सम्पत्तिको अपनी ग़लतीस नष्ट होने दिया वह बड़ी ही चिन्ताका विषय है। देवगुरु-शास्त्रकी पृत्रके संस्कृत-हि दी पाठ प्रतिद्न करना एक बात है, और उनका सन्ना सम्मान करना उनके सिद्धा न्तांका प्रचार करना और उनपर चलना दसरी वात है।

इतनी उपेचाके होते हुए भी कुछ सजनींके प्र-यत्नमं त्रागका जैनसिद्धान्त-भवन, वस्वईका श्री-एलक पन्नालाल सरस्वती-भवन, सरमावेका बीर-स्वामन्दिर त्रीर पाटनका नवोद्घाटित ज्ञानमन्दिर जैनसमाजमें कायम हो सके हैं। इनकी तुलना भगडारकर इन्स्टीट्य्ट्से करना तो दीपकका स्यमें मुकाबला करना है: परन्तु ये संस्थाएँ ऐसी जरूर हैं, जिनका समुचित संचालन संरच्या संय द्वन, त्रीर यथेष्ट त्राधिक सहयोगमें बड़ा रूप बन सकता है।

भगद्दारकर इन्स्टीस्युटका नाम तथा उद्घेग्य जैन-समाजके सामने एक श्रादश रखनेके उद्देश्यसे किया गया है।

'वीरसेवामित्र', सरसावा, अपने हँगकी निराली संस्था है। इसकी स्थापना जैन-समाजके सुप्रसिद्ध विद्वान पंट जुगलिकशोरजी मुख्तारने अभी चार पाँच वप हुए की है। यह संस्था उनके महान त्याग, मित्रव्ययतापूर्ण गाढी कमाई, साहित्य-प्रम और आदर्श-प्रभावना-भावका फल है, और इस संस्थाकी चप्पा चप्पा जमीन और एक एक ईट इन महान आदर्शोंकी विद्युतधाराएँ प्रवाहित करती हैं। अपने तन मन-धन तथा सर्वस्वको मु-ख्तारजीन इस संस्थाकी स्थापना तथा संचालनमें लगा दिया हैं। जैन समाज पर उनका यह कितना बड़ा ऋण तथा उपकार हैं इसको आज भले ही कोई न समक सके, पर भविष्यके इतिहासकार एक स्वरसे इसकी प्रशंसा किये बिना न रहेंगे। इससे अधिक यहाँ और कुछ लिखना अनुचित समका जासकता है।

वीरमेवार्मान्द्र सरमावामें इस समय प्रन्थ-मंप्रह, प्रंथ-सम्पादन, अतेकान्त (पत्र) सम्पादन, प्रन्थ-प्रकाशन, कन्या-विद्यालय-संचालन और अनुसंधान तथा प्रन्थानमांगादिका काम हो रहा है। दो-चार विद्वान जो वहाँ काम कर रहे हैं, परोच्च कामे उनकी इन कामोंमें ट्रेनिंग भी होरही है। कन्या पाठशाला तथा औपधालयके काम स्था-नीय उपयोगके हैं; परन्तु बाक़ीके सब काम समस्त जैन-समाजके उपयोगके लिए हैं, और इसप्रकार बीरसेवामन्दिर तमाम जैनसमाजकी सेवा कर रहा है। यदि यह कहा जाय कि क्यान्तरसे बीरसेवा-मन्दिर भारतवपकी सेवा कर रहा है तो कोई आत्रायोक्तिन होगी।

ऊपर लिखे सब काम ठोस हैं। उनसे जैन साहित्यकी रहा होगी, जैनिसिद्धान्तोंका प्रकाशन होगा और जैनइतिहासके निर्माणमें सहायता मिलेगी, साथ ही जैनधर्म, जैनसाहित्य तथा जैन इतिहासके विषयमें जो अम फैने हुए हैं वे दूर होंगे और इनका सभा स्वरूप जनता तथा विद्वानोंके सामने आएगा। यह काम कुछ कम महत्वका नहीं हैं।

कामको देखते हुए संस्थाका भविष्य उज्ज्वल होना ही चाहिए । परन्तु जैनसमाजमें प्रायः श्रच्छीसे श्रच्छी संस्थाके बारेमें भी यह नहीं कहा जासकता कि वह सुरज्ञित है श्रीर उसकी नींव मुद्दढ हैं। इसलिए यह त्रावश्यक है कि वीरसेवा-मन्दिर सरसावेका काम सुचाम रूपसे भविष्यमें चलता रहे तथा उसके संस्थापकका उद्देश्य पृरा होकर जैनसमाजकी संवा होती रहे। मुख्तार साहबके मित्रों तथा वीरसेवामन्दिरके हितचितकों-का कुछ लद्दय इधर है, यही संतोपकी बात है। समाजके विद्वानोंका कर्तव्य है कि वे इस संस्थामें स्वयं दिलचस्पी लें, समाजको इसका महत्व तथा उपयोग समकावें श्रीर इसकी हर प्रकारसे सहायता कराएँ।

सहायताके रूप निम्न लिखित हो सकते हैं:—

- (१) प्राचीन तथा नवीन प्रत्थ भेंट करना ।
- (२) ऐतिहासिक तथा साहित्यिक पत्र <mark>भेंट</mark> करना।
- (३) पुरातत्व सम्बन्धी सरकारी रिपोर्टें दान करना ।
- (४) प्रथोंको रखनेके लिए अल्मारियां और यदि होसके तो महत्वपूर्ण प्राचीन प्रन्थोंके लिए वाटरप्रक तथा कायरप्रक अल्मारियाँ देना।
- (५) त्रानंकान्तकं प्राहक बनाना तथा उसमें महत्वकं लेख देना।
- (६) सेवामन्दिरमें दस-बीस विद्वानोंके रहने-की व्यवस्था करना ।
- (७) विद्वानों के रहने ऋादिके लिये कुछ कार्टर्म ( मकान ) बनवा देना ।
  - (८) अपनी सेवाएँ तथा समय देना।
- (९) खर्चके लिए अच्छी आर्थिक सहायता प्रदान करना और कराना।
- (१०) कन्या विद्यालयके लिये सुयोग्य श्रध्या पकाश्रों तथा संरक्तिकाश्रोंका ऐसा समुचित प्रबन्ध करना जिससे बाहरकी कन्याएँ भी भर्ती होकर यथेष्ट विद्या लाभ कर सकें।

श्राशा हैं जैनसमाज इस श्रोर ध्यान देगा श्रौर इस प्रकारकी संस्थाश्रोंकी श्रावश्यकता तथा उपयोगिताको समभकर उनको जरूर श्रपनाएगा।



#### वीरशासन-जयन्ती और उसके उत्सव

रशासन जयन्तीका ज्ञान्दोलन इस वर्ष पिछले वर्षेत्र भी अधिक रहा । कितने ही एव सम्पा दकोंने उसमें श्रव्हा भाग लिया—उसकी विज्ञानिको श्रपने पत्रों में स्थान ही नहीं दिया बल्कि श्रपने श्रय लेखादिकों द्वारा वीरशासन दिवसकी उसको उत्पर्वाद् सहित मनानेकी श्रावश्यकता पर ज़ोर दिया तथा श्रपने श्रपने पाठकोंको यह प्रेरणा की कि वे श्रावण कृष्ण प्रतिपदाकी उस प्रथय तिथिके दिन वीरशासनके महत्व श्रीर उसके उपकारका विचार कर उसके प्रति श्रपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उसे श्रपने जीवनमें उतारें शौर भाषगों तथा तदि प्रयक साहित्य के प्रचार-द्वारा उसका संदेश सर्व साधारण जनता तक पहुँचाकर उसे उसके हिनमें सावधान करें। फलनः बहतसे स्थानों पर जल्मे किए गये, प्रभात फेरियां की गई, जलस निकाले गये, मंडे फहराये गये सभाएँ की गई चौर वीरशासनपर श्रव्हे श्रव्हे भाषण कराये गये, जिनकी रिपोर्ट श्रारही हैं श्रीर पश्रोमें भी प्रकाशित होरही हैं। उन सबको यहाँ नोट करना श्रशक्य ईं। वीरसेवामंदिरमें भी दो दिन ख्व थानन्द रहा--जिसकी रिपोर्ट इसरे पत्रों में निकल चुकी हैं। जिन सज्जनोंने किसी भी तरह इस शुभ कार्यमें भाग तथा वीरमेवामंदिरमं श्राने श्रादिका कप्ट उठाया है, उन सबका मैं हृद्यमे श्राभारी हूँ।

इस वर्ष वीरसेवामंदिरमें वीरशासन पर विदानोंके लेख मेंगानेका खास प्रयन्त किया गया है जिसके फल म्बर्ण कई महत्वके लेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त लेखों में से कुछ तो बीर शासना हु के लिये रिजर्व रक्ष्ये गये हैं श्रीर कुछ इस श्रद्ध में प्रकाशित होरहे हैं। जिन विद्वानों-ने श्रभी तक भी श्रपने लेख प्रेकरके भेजनेकी कृषा नहीं की, उनसे निवेदन हैं कि वे शीघ्र ही। पूरा करके भेजनें जियसे वीरशासना हु में उन्हें योग्य स्थान दिया जासके।

#### २ अनेकान्तका विशेपाङ्क

'वीरशासनाङ' के नामसे धनेकान्तका विशेषाङ निकालनेका जो विचार चल रहा था वह रद हो गया है। यह सचित्र श्रंक श्रन्त्वा दंलदार होगा श्रीर पिछले विशेष द्वेत भी बड़ा होगा । इसमें श्रव्छे श्रव्छे विद्वानीं-के महत्वपूर्ण लेख रहेंगे धौर उनके द्वारा कितनी ही महत्वकी ऐसी बातें पाठकोंके सामने श्राएँगी, जिनका उन्हें श्रभी तक प्रायः कोई पता नहीं था। सबसे बड़ी विशेषना यह होगी कि इस श्रंकपे धवलादि अनपरि चय' को मूल सुत्रादि सहित निकालना प्रारम्भ किया जायगा और इस ग्रंकमें उसके कमने कम धाठ पेज ज़रूर रहेंगे । साथ ही, सामग्रीके संकलनरूप 'एति-हाभिक जैनकोश का भी निकालना प्रारम्भ किया जायगा और उसका भा द पंजके रूपमें प्रायः एक फार्स जुद्ध रहेगा । इस कीशमें महावीर भगवानके समयमे लंकर प्रायः श्रव तकके उन सभी दि॰ जैन सुनियों श्चाचार्यो, भहारकों, संघों, गणों, विद्वानों, प्रन्थकारों, राजाश्रों, मंत्रियों श्रीर दुसरे खास खास जिनशासन संवियोंका उनकी कृतियों सहित संनेपमें वह परिचय रहेगा जो अनेक अंथों, अंथ प्रशस्तियों, शिकाशिकों

स्रोर तास्रपत्रादिकमं बिखरा हुन्ना पड़ा है। इससे भारतीय ऐतिहासिक चेत्रमं कितना ही नया प्रकाश पड़ेगा। श्रांर फिर एक व्यवस्थित जैन इतिहास सहज ही मं तथ्यार होसकेगा। इसके सिवाय, जो 'जैन-लच्चगावर्ला' वीरसेवामन्दिरमं दो ढाई वर्षसे तथ्यार होरही है उसका एक नमुना भी सर्वसाधारणके परिचय तथा विद्वानोंके परापर्शके लिये साथमं देनेका विचार है, जो प्रायः एक फार्मका होगा।

इस तरह यह श्रंक बहुत ही उपयोगी तथा महत्व की सामग्रीसे सुसज्जित होगा। इस श्रंकका छपना जल्दी ही प्रारंभ होनेवाला है; क्योंकि छुपनेमें भी काफी समय लगेगा ? ग्रतः जिन विद्वानोंने ग्रभी तक भी लेख न लिखे हों उनसे सानुरोध निवेदन हैं कि वे श्रव इस ग्रंकके लिये ग्रपने लेख शीघ्र ही लिखकर भेजनेकी कृपा करें, ग्रांर इस तरह इस शासनसेवाके कार्यमें मेरा हाथ बटाकर मुक्ते श्रिधिकाधिक सेवाके लिये प्रोत्सा-हित करें। लेख जहाँ तक भी हो सकें एक महीनेके भीतर ग्राजाने चाहियें। जिससे उन्हें योग्य स्थान दिया जासके।

\_\_\_\_\_&\_\_\_\_

### वीर-सेवा-मंदिरके प्रति मेरी श्रद्धाञ्जलि



इस महान् मंदिरके दर्शनोंकी मेरी ऋभिलापा कई वर्षसे हैं । देखना है कि भारय ऋौर पुरुषार्थ दोनोंका ज़ीर कव टीक वैटना है ऋौर दर्शन, सेवाका सोभाग्य मुक्ते किस शुभ संवतमें प्राप्त होता है ।

संवामंदिर संवकोंका तीर्थस्थान है, ऋाश्रय है, उपाश्रय है, ऋाश्रम है, उसका द्वार सच्चे संवकोंके लिये रातदिन चीवीसों घर्ण्टे खुला है: ऋीर वहाँ हज़ारों लाखों सेवकोंके लिये शान्तिस्थान, पुरायक्तेत्र धर्मक्तेत्र है।

यह पवित्र स्थान उन वीर-सेवकों के लिये है जो वीर-भक्त ऋोर स्वयं वीर हों—रुढ़ि भक्त उदरपोपक, धनसेवक-गृहपालकों को वहाँ जाकर ऋाराम न मिलेगा। शुरूमें यदि वहाँ के वातावरणसे व प्रभावित हो गए तो फिर निरन्तर ही सुख-शान्तिका दीर-दीरा है।

यह सेवकोंका मन्दिर है। सेवकोंको सेवकोंके दर्शन होते हैं। दर्शनके प्रतापसे ऋपनी सेवा करने वाला स्वार्थसेवी स्वयंसेवक उन्नतिपथपर ऋारूढ़ हो, परसेवक ऋोर जनसेवक बन जाता है---ऋाप तिरता है ऋोर ऋोरोंको तारता है।

यहाँ बुड्ढे शिशु पंचागुत्रतसाधनकी वर्णमाला. कपाय-शमनकी वाराखड़ी पढ़ते पढ़ते यथारूयात चारित्रके पदकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ऋाते हैं।

जिसको त्र्याना हो, कमर कसके त्र्यावे: रास्ता हल्का करनेको गीत गाता चले

''गुण-प्रहणका भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे"

श्चजिताश्रम, लखनऊ हाल भुवाली शेल, ता०२८-६-३६ श्रजितमसाद (एडवोकेट)

### वीर-सेशमंदिरको सहायता

हालमें वीरसेवा-मंदिर सरसावाको उसके कस्या विद्यालयकी सहायतार्थ, निम्न सजनोंकी घोरसे ३४) रूकी सहायता प्राप्त हुई है, जिसके लिये दातार महाशय धन्यवादके पात्र हैं:---

- ५०) श्रीमती राजकलीदेवी धर्मपर्गी बाबू एदमप्रसादजी जैन स्टिपर्यं श्रीवस्थियर नकुड जि० सहारपुर, मार्फत श्रीमती बर्जीदेवीजी ।
- श्र) लाल केवलराम उग्रसेन जैन क्लेमेर, जगाधरी जिल् अस्वालः पुत्र विवाहकी खशीमें )
- ला० शिखरचन्द्रज्ञा जैनः किरतपुर जि० विजनीर (चि० पुत्र महेन्द्रकुमारको विवाहको स्वर्शामे )
- १०) ला० जम्ब्यमाद्जी जैन रईम नानेता जि० सहारनपुर (चिरंजीव पृत्र महेन्द्रकमारके विवाहकी स्वर्णामें )
- १) ला० उल्फतराय जैन सोनीपत श्रीर पं० मुनिस्वत दास जैन पानीपत ( चि पुत्र पद्मकुमार श्रीर कीशल्यादेवीके विवाहकी खुशीमें ) मार्फत पं० रूपचन्द्रजी जैन गार्गीय पानीपत

32)

ऋधिष्ठाना वीर-सेवा-मंदिर सरसावा जि. सहारनपुर

### चित्र ग्रोग न्लाक

रंगीन. हाफटोन अथवा लाइन चित्र

या

क्लाक वनवान के लिय निम्न पता नोट कर लीजिये

श्रापके श्रादेशका पालन ठीक समय पर किया जाएगा।

मैनेजर—दी ब्लाक सविस कम्पनी

कन्दलाकशान स्ट्रीट, फतहपुरी देहली।

क्या आपने सुना ?

## बम्बई ऋाँग इलाहाबाद

नेर्मा

सुन्दर. स्वच्छ. मनमोहक और शुद्ध

## हिन्दी-श्रैयेज़ीकी छपाईका

गम्चित भवन्ध

# वीर प्रेस आफ इण्डिया,

न्यृ दहलीमें

किया गया है।

प्राहककी रुचि श्रोंर समयकी पात्रन्टीका ख्याल रखना हमारी विशेषना है।

**व्याप भारतर किसी भी रोनेसे बैठे हो। आपर्क उपाइका काप व्यापक आदश आह**ा किसे अनुस्पार होगा। श्रापका इस तरहकी सहालयत होगी माना आपरा त्नजी प्रस्य है। प्रतिस्प कगन्य

बालकृष्ण एम्ए

मन्द्रम । प्रकृत

स्ती मीर श्रेष जा है। हिंदी कि मिटीर कनाट मर्कस. न्यू देहनी।

नेमचन्द्र पत हा नाइन्य पुरनाम 'बीर प्रेम भाग इण्डिया कताट सर्कम न्य देहलीमे छपा

वप ॰ किरमा भ

भाइपद त्रीर नि. स. ४४ ७ ासनस्य १९५६

वापिक मन्य - ।)

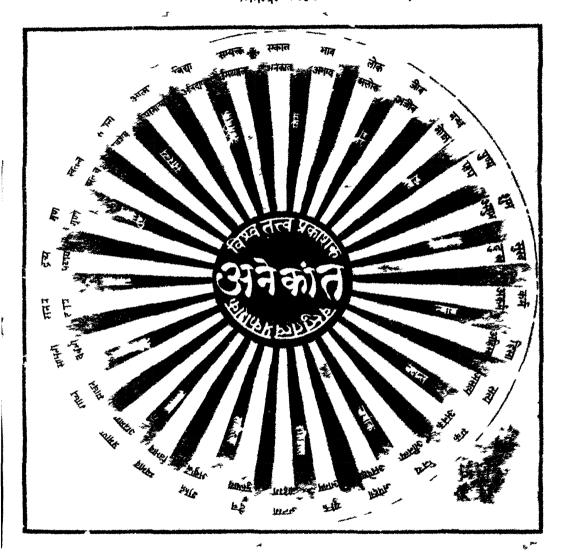

नुगलिक्शोर मुख्नार जुगलिक्शोर मुख्नार अर्थान्याना वीरन्यवामन्दिर सरसावा (सहारनपुर) *गचानक* न**नमुख्याय जैन** टस्परम पा व न ४= न्य रहता

### 🛞 विषय-सूची 🛞

|            |                                                                   |     | पृष्ट         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ۶.         | समन्तभद्र-माहात्म्य                                               |     | પૃષ્ટ<br>પ્લક |
| ٤.         | जैन और बैडिधर्म एक नहीं [ श्री जगदीशचढ़ जैन एम <b>ः</b> ए०        |     | ५९३           |
| ž.         | एतिहासिक ऋष्ययन [ बायृ माईदयाल जैन बी० ए० बी० टी०                 |     | હલ્લુ         |
| 쏭.         | मनुष्यमे उच्चता नीचता क्यों [ पंत्वंशीधरजी व्याकरणाचार्य          |     | 800           |
| ۷.         | जगन्मुन्दरी-प्रयोगमालाः सम्पादकीय नोट सहित 🖟 पंऽदीपचन्द्र पांड्या | जैन | ६५५           |
| ٤.         | स्त्री-शिज्ञा पद्धति [ श्रीय सवानीद्च शर्मा 'प्रशान्त'            |     | ફુચ્ડ         |
| <b>J</b> . | श्री बीट एलट सराफ एडवोकेटकी श्रद्धावज्ञील                         |     | દુદુ          |
| <b>5</b> . | वीर भगवानका वैज्ञानिक धर्म [ बाट स्राज्ञभान् बकील                 |     | દુવાટ         |
| ς.         | में तो विक चुका ( कहानी 🗁 [ श्रीमती जयवन्तीदेवी जैन               |     | દક્ષ્         |
| ¥0.        | . तृष्णाकी विचित्रता [ श्रीमद राजचन्द्र                           |     | દદહ           |
| ę y        | . युगान्तर∹हमारा लदय (र्कावता⊫[ःश्री भगवत्` जैन                   |     | ६३⊏           |
|            |                                                                   |     |               |

### वीर-संवा-मन्दिरको सहायता

हालमें वीरसेवामन्दिर मरमावाको जिम्म मजनोकी खोरसे १०॥-) की महायता प्राप्त हुई है, जिसके लिये दानार महाशय धन्यवादके पात्र हैं:---

- ४) श्रीमती जयवन्तीदेवी धर्मपत्नी ला० कैलाशचन्दजी जैन रईस वृडिया जि० अस्थला ।
- २॥-) ला० नानकचन्द् त्रिलोकचन्द्जी जैन सरसावा (पुत्रीके विवाहकी खुशीमें )
- ४) पं॰ हीरालालजी जैन स्यायतीर्थः ऋध्यापक हीरालाल जैन हाईस्कृलः ऽहाड़ी धीरजः देहली । (ऋषिन १६ दिन तक वीरसेवार्मान्दरमें ठहर कर लाभ लिया )

?011-)

( भारों मासमें सर्व सङ्जनोंकी इस संस्थाका ध्यान रखना चाहिये )

श्रिविष्ठाता वीर-सेवा-मन्दिर सरमावा जिल्लाहारनपुर

#### प्रकाशकीय--

१ श्रगम्तमे निरन्तर प्रवासमें रहनेके कारण श्रमंकान्त की ११वीं किरणकी देखनाल नहीं रख सका है श्रीर १२वीं किरणकी मी देखनाल नहीं कर सकूँगा । ऋपाल पाटकोंके समज्ञ इस लाचारीके लिए ज्ञमा प्रार्थी हैं ।

विनीत—

— श्र. प्र. गोयलीय



नीति ।वरोध-ध्यंसी लोक-व्यवहार वर्त्तकः सम्यक् । परमागमस्य बीजं भ्वनेकगुरुर्जयत्यनेकान्तः ॥

वर्ष २

सम्पादन-स्थान—वीर-सेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा, जिल्सहारनपुर प्रकाशन-स्थान—कर्नाट सर्कम, पो० व० नं० ४८, न्यू देहली भाद्रपद कृष्ण, वीरनिर्वाण सं० २४६५, विक्रम सं० १६९६

किरगा ११

#### समन्तमद्र-माहात्म्य

वन्द्यो भस्मक-भस्मसात्कृतिपटुः पद्मावतीदेवता-दत्तोदात्तपद-स्वमंत्रवचन-व्याहृत-चन्द्रप्रभः । स्त्राचार्यस्स समन्तभद्रगण्मृद्येनेह काले कली जैनं वर्त्य समन्तभद्रमभवद्भद्रं समन्तान्मुहुः ॥ —श्रवणकेल्गोल शि० लेख ४४ (६०)

मुनिसंघके नायक वे त्राचार्य समन्तभद्रवन्द्रना किये जानेक योग्य हैं जो ऋपनी 'भस्मक' त्र्याधिको भस्मीभृत करनेमें—बड़ी युक्तिके साथ निर्मूल करनेमें—प्रवीण हुए हैं, पद्मावनी नामकी दित्र्य-शक्तिके प्रभावसे जिन्हें उद्मपद्की प्राप्त हुई थी, जिन्होंने ऋपने मंत्रकृप वचनवलसे—योगसामध्य-से—बिस्वकृपमें चन्द्रप्रभ भगवानको बुला लिया था—श्रर्थात् चन्द्रप्रभ-विस्वका आकर्षण् किया था और जिनके द्वारा सर्वहितकारी जैनमार्ग (स्याद्वादमार्ग) इस कलिकालमें पुनः सब श्रोरसं भद्रकृप हुआ है—उसका प्रभाव सर्वत्र त्याप्त होनेसे वह सवका हित करनेवाला और प्रेमपात्र बना है।

† श्रीमृलसंघ व्योभ्नेन्दुर्भारते भावितीर्थकृत् । देशे समन्तभद्राख्यो मुनिजीयात्पदर्धिकः ॥ —विकान्तकौरवे, इस्तिमक्कः

<sup>†</sup> यह पश किव ब्राय्यपार्यके 'जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय' में भी प्रायः ज्योंका त्यों पाया जाता है । उसमें चौथा चरण 'जीयात्प्राप्तपदिविकः' दिया है ।

श्रीमृलसंघरूपी श्राकाशमें जो चन्द्रमाके समान हुए हैं, भारतदेशमें श्रागेको तीर्थंकर होनेवाले हैं श्रीर जिन्हें 'चारण' ऋदिकी प्राप्ति थी—तपके प्रभावसे श्राकाशमें चलनेकी ऐसी शक्ति उपलब्ध हो गई थी जिसके कारण वे, दूसरे जीवोंको बाधा न पहुँचाते हुए, शीघ्रताके साथ सैंकड़ों कोस चले जाते थे वे 'समन्तभद्र' नामके मुनि जयवन्त हों—उनका प्रभाव हमारे हृदय पर श्रांकित हो।

कुवादिनः स्वकान्तानां निकटे परुषोक्तयः ।
समन्तभद्र-यत्यप्रे पाहि पाहीति सृक्तयः ॥
— ग्रजंकारियन्तामग्री, ग्रजितसेनाचार्यः

(समन्तभद्र-कालमें) प्रायः कुवादीजन अपनी क्षियों के सामने तो कठोरभाषण किया करते थे— उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ अथवा बहादुरीके गीत सुनाते थे—परन्तु जब समन्तभद्र यतिके सामने आते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे और उन्हें 'पाहि पाहि'—रक्षा करो रक्षा करो, अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं—ऐसे सुन्दर मृदुवचन ही कहते बनता था—यह सब स्वामी समन्तभद्रके असाधारण व्यक्तित्वका प्रभाव था।

श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते । कुवादिनोऽलिखन्भृमिमंगुष्टैरानताननाः ।।

#### - श्रलंकारचिन्तामणी, श्रजितसेनः

जब महावादी समन्तभद्र (सभास्थान ऋदिमें) ऋति थे तो कुवादिजन नीचा मुख करके ऋंगृठोंसे पृथ्वी कुरेदने लगते थे—ऋर्थात् उन लोगों पर—प्रतिवादियों पर—समन्तभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे उन्हें देखते ही विषएण-वदन हो जाते और किंकर्तव्यविमृह बन जाते थे।

‡ श्रवदुतरमरति ऋरिति स्फुटपरुवाचारधूर्जरेजिहा । वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति का कथाऽन्येपाम् ॥

#### — ग्रलंकारचिन्तामणी, विकान्तकीरवे च

वादी समन्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलनेवाले धूर्जिटकी— तन्नामक महाप्रतिवादी विद्वानकी—जिह्वा ही जब शीघ्र अपने बिलमें घुस जाती है—उसे कुछ बोल नहीं श्राता—तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो कथा ही क्या है ? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्व नहीं रखता।

<sup>्</sup>रैयह पद्य शकसंवत् १०४० में उत्कीर्ष हुए श्रवखबेल्गोलके शिलालेल नं० ४४ (६७) में भी थोड़ेसे परिवर्तनके साथ पाया जाता है। वहाँ 'धूर्जटोर्जिह्वा'के स्थान पर 'धूर्जटेरिप जिह्वा' और 'सित का कथा-ऽन्थेषां' की जगह 'तव सदिस भूप कास्थाऽन्थेषां' पाठ दिया है. श्रीर इसे समन्तभद्रके वादारंभ-समारंभ समयकी उक्तियों में शामिल किया है। पद्यके उस रूपमें धूर्जटिके निरुत्तर होने पर श्रथवा धूर्जटिकी गुरुतर प्राजयका उन्नेख करके राजासे पूछा गया है कि धूर्जटि जैसे विद्वानकी ऐसी हालत होनेपर श्रव श्रापकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी क्या श्रास्था है ? क्या उनमेंसे कोई वाद करनेकी हिम्मत रखता है ?



## जैन श्रोर वैद्धिधर्म एक नहीं

[ ले - श्री - जगदीशचन्द्र जैन एम ए., प्रोफेसर रुद्या कालेज, बम्बई ]

----

द्वित होनोंसे कुछ मित्रोंकी इच्छा थी कि ब्रह्मचारी
सीतलप्रमाद्जीने ''जैन-धौद्ध तस्वज्ञान'' नामकी
पुस्तकमें जो जैन जीर बौद्धधमंके ऐक्यके विषयमें
ज्याने नये थिचार प्रकट किये हैं, उनपर में कुछ लिखें।
उक्त पुस्तकको प्रकाशित हुए बहुत्तमा समय निकल
स्वा । किंतु लिखनेकी इच्छा होते हुए भी कार्य-भारमे
में इस ख्रोर कुछ भी न कर सका। ख्रभी कुछ दिन हुए
भुभे वस्बद बुनिवर्सिटीके एक एफ० ए० के विद्यार्थिको
पाली पदानेका ख्रवसर प्राप्त हुछा। मेरी इच्छा फिरमे
जागृत होउटी, ख्रीर ख्रव श्रीमान् पंडित जुगलकिशोर भीके पत्रसे तो में ख्रपने लोभको संवरम ही न कर सका।

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जा श्रीर उक्त पुस्तक पर सम्मतिदाता बाबू ऋजितप्रसाद जी वकीलका कथन है कि "बौद्धमतके सिद्धांत जैन सिद्धांतसे बहुन मिल रहे हैं"। "जैन व श्रीद्धमें कुछ भी ऋन्तर नहीं है। चाहे बौद्धभर्म प्राचीन कहें या जैनधर्म कहें एक ही बात है"। इन महानुभावोंका कथन है कि "जीव तत्त्वके ध्रुवरूप श्रस्ति- स्वमं श्रीर शाश्वत मोल्लकी प्राप्तिमं बौद्ध श्रीर जैनागममें विरोद्ध नहीं है"। हम यहाँ पाठकोंको यह यताना चाहते है कि उक्त विचार श्रास्त्रंत श्रामक हैं। जैनधमंको उरक्ष श्रीर प्राचीन सिद्ध करनेके लिये इस तरहके विचारोंको जनतामें फैलाना, यह जैन श्रीर बौद्ध दोनों ही भर्मोंके प्रति श्रान्याय करना है। ब्रह्मचारीजी "बौद्ध अंथोंके इंग्रेजी उल्थं पट्कर" तथा "सीलोनके कुछ बौद्ध साधुश्रोंके साथ वार्त्तालाप करने" मात्रंस ही उक्त निर्माय पर पहुँच गये हैं। सचमुच ब्रह्मचारीजी श्रापने उक्त कान्तिकारक (१) विचार्गेस श्राक्तंक श्राद्ध जैन विद्यानोंकी भी श्रवहेलना कर गये हैं। नीचेकी वार्तोंस स्पष्ट होगा कि ब्रह्मचारीजीके निष्कर्ष कितने निर्मूल हैं।

सबसे प्रथम बात तो यह है कि जैन प्रस्परामें इतने विहान हुए, पर किसीने कहीं भी जैन श्रीर बीड धर्मकी श्रात्मा श्रीर निर्वाग-संबंधी मान्यनाश्रोकी समानताका उल्लेख नहीं किया। शायद बहाचारी शिको ही सबसे पहले यह अपनोखी सुक्त सुक्ती हो । इतना ही नहीं, जैन विद्वानोंने बौद्धोंके आचार, उनकी आत्मा और निर्वाण-संबंधी मान्यतास्त्रोंका घोर विरोध किया है। स्रकलंकदेवने राजवार्त्तिक स्नादिमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार स्रीर विज्ञान इन पंचस्कंधोंके निरोधसे स्त्रभावरूप जो बौद्धोंने मोल माना हैं, उसका निरसन किया है, स्रीर स्त्रागे चलकर द्वादशांगरूप प्रतीत्यसमुत्याद (पिडचन्समुष्याद) का निराकरण किया है। स्त्रव ज्ञरा ब्रह्मचारी जीके शब्दों पर ध्यान दीजिये—

"संभारमें खेल खिलाने वाले रूप, संज्ञा, वेदना, मंस्कार व विज्ञान जब नष्ट हो जाते हैं, तब जो कुछ शेप रहता है, वही शुद्ध ख्रात्मा है । शुद्ध ख्रात्मा के संबंधमें जो जो विशेषण जैन शास्त्रोंमें है, वे सब बौद्धोंके निर्वाण के स्वरूपसे मिल जाते हैं । निर्वाण कहो या शुद्ध ख्रात्मा कहो एक ही बात है । दो शब्द हैं, वस्तु दो नहीं हैं"।

एक श्रोर श्रकलंकदेव बीढांके श्रभावरूप मोज्ञका ग्वंडन करते हैं दूसरी श्रोर ब्रह्मचारीजी उसे जैनधर्म-द्वारा प्रतिपादित बताकर उसकी पुष्टि करते हैं।

ब्रह्मचारीजीने श्रपनी उक्त पुस्तकमें जैन श्रार बौद्ध पुस्तकोंके श्रनेक उद्धरण देकर जैन श्रार बौद्धोंकी श्राल्म-संबंधी मान्यताको एक बतानेका निष्फल प्रयत्न किया है। किंतु हम यह बता देना चाहते हैं कि दोनों धर्मोंकी श्राल्माकी मान्यतामें श्राकाश पातालका श्रंतर है। यदि महावीर श्राल्मवादी हैं—उनका मिद्धांत श्राल्मा-की ही भित्तिपर खड़ा है तो बुद्ध श्रानास्मवादी हैं श्रीर उनका सिद्धांत श्रान्मवादके बिना जरा भी नहीं टिक सकता। महावीरने सर्व प्रथम श्राल्माके ऊपर जोर दिया है श्रीर बताया है कि श्राल्मशुद्धिके बिना जीवका कल्याण होना श्रसंभव है, श्रीर वस्तुतः इसीलिये जैनधर्ममें सात तत्त्वों-का प्रतिपादन किया है। तथा बौद्धधर्ममें इसके विपरीत ही है। बुद्ध के 'सर्व दुःखं, सर्व चिश्वकं, सर्व अनातमं' सिद्धांतोंकी भित्ति अनातमवाद के ही उत्पर स्थित है। बुद्ध के अष्टांग मार्ग में भी आत्माका कहीं नाम नहीं आता। वहाँ केवल यही बताया गया है कि मनुष्यको सम्यक् आचार-विचारसे ही रहना चाहिये। इतना ही नहीं, बल्कि बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि मैं नित्य आत्माका उपदेश नहीं करता, क्योंकि इससे मनुष्यको आत्मा ही सर्वंप्रिय हो जाती है और उससे मनुष्य उत्तरोत्तर आहंकारका पोषण कर दुःखकी अभिवृद्धि करता है। इसलिये मनुष्यको आत्मा के अभिवृद्धि करता है। 
साइंकारे मनसि न शमं याति जन्मप्रवंधो । नाइंकारश्चलति हृदयादात्मदृष्टी च सत्यां॥ म्रान्यः शास्ता जगित भवतो नास्ति नैरारुयवादी॥ नान्यस्तस्मादुपशमविधेस्त्वन्मतादस्ति मार्गः॥

यही कारण हैं कि बुद्धने आत्मा आदिको 'श्रव्या-कत' (न कहने योग्य) कहकर उसकी ओरसे उदाधीनता बताई है।

यहां बौढोंका श्रात्माके विषयमें क्या सिद्धांत है, इसपर कुछ संदोपमें कहना श्रमुचित न होगा । बौढोंका कथन है कि रूप, वेदना, विज्ञान संज्ञा श्रीर संस्कार इन पंचस्कंघोंको छोड़कर श्रात्मा कोई पृथक् वस्तु नहीं है। इस विषयपर 'मिलिन्दपपह' में जो राजा मिलिन्द श्रीर नागसेनका संवाद श्राता है, उसका श्रमुबाद नीचे दिया जाता है:—

"मिलिन्द—भन्ते, श्रापका क्या नाम है ? नागसेन—महाराज, नागसेन । परन्तु यह व्यवहार मात्र है, कारण कि पुद्गल (श्रात्मा) की उपलब्धि नहीं होती। मिलिन्द—यदि स्रात्मा कोई वस्तु नहीं है, तो स्राप-को कौन पिंडपात (भिला) देता है, कौन उस भिलाका भल्ला करता है, कौन शीलकी रचा करता है, स्रोर कौन भावनास्रोंका चिन्तवन करनेवाला है ! तथा फिर तो स्राच्छों, बुरे कर्मों का कोई कर्त्ता श्रीर भोका भी न मा-नना चाहिये। स्रादि।

नागसेन--मैं यह नहीं कहता।

मिलिन्द---क्या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार चौर विज्ञान मिलकर नागसेन बने हैं !

नागसेन---नहीं।

मिलिन्द—क्या पांच स्कंधोंके श्रांतिरिक्त कोई नाग-सेन हैं ?

नागसेन---नहीं।

मिलिन्द—तो फिर सामने दिखाई देने वाले नाग-सेन क्या हैं?

नागसेन--महाराज, ऋाप यहां स्थसे ऋाये हैं, या पैदल चलकर ?

मिलिन्द-रथसे !

नागसेन — त्राप यहाँ रथसे त्राये हैं तो में पूछता हूं कि रथ किसे कहते हैं ? क्या पहियोंको रथ कहते हैं ? क्या धुरेको रथ कहते हैं ? क्या रथमें लगे हुए डएडोंको रथ कहते हैं ?

(मिलिन्दने इनका उत्तर नकारमें दिया) नागसेन—तो क्या पहिये, भुरे, डगडे द्यादिके द्यालावा रथ द्यालग वस्त है ?

(मिलिन्दने फिर नकार कहा)

नागसेन—तो फिर जिस रथसे आप आये हैं वह क्या है !

मिलिन्द—पहिये, धुरे, डराडे ब्रादि सबको मिला-कर व्यवहारसे रथ कहा जाता है; पहिये ब्रादिको छोड़ कर रथ कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं।

नागसेन — जिस प्रकार पहिये, धुरे, झादिके श्रक्ति-रिक्त रथका स्वतंत्र श्रस्तित्व नहीं है, उसी तरह कप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा श्रीर संस्कार इन पांच स्कंधीको छोड़कर नागसेन कोई श्रलग वस्तु नहीं हैं।"

'विसुद्धिभग'में भी निम्न श्लोकद्वारा उक्त भाव ही व्यक्त किया गया है:—

दुक्समेव हि न कोचि दुक्सितो । कारको न किरिया व विज्जति ॥ प्रात्थि निम्बुत्ति न निम्बुत्तो पुमा । मगगमिथ गमको न विज्जति ।

क्या कोई जैनधर्मका अभ्यासी उक्त मान्यताको जैनधर्मकी मान्यता सिद्ध करनेका दाव। कर सकता है ! यदि कोई कहे कि उक्त मान्यता बुद्धकी मान्यता नहीं; बुद्धने तो त्रात्माको 'त्राव्याकत' कहा है, या उनके विषयमें तृष्णी भाव रक्खा हैतो इसके उत्तरमें हम कहंगे कि फिर भी बुद्धकी मान्यताको हम जैन मान्यता कभी नहीं कह सकते। महावीरने आत्माकी कभी उपेचा नहीं की । बल्कि उन्होंने तो इंकेकी चोटसे घोषणा की कि "जे एगं जाणह से सम्बं जाणह" श्रर्थात् जो एक (श्रात्मा) को जानता है, वह सब कुछ जानता है, जो इस एक तत्त्वको नहीं जानता वह कुछ भी नहीं जानता । जिसतरह जैन शास्त्रोंमें 'श्रणु-गुरु-देह प्रमाण' श्रादि लच-गोंके साथ ब्रात्माका विशद ब्रीर विस्तृत वर्णन देखनेमें श्राता है क्या उस तरहका वर्णन ब्रह्मचारी जीने किमी बौद्ध प्रनथमें देखा है ! यदि नहीं, तो उनका दोनों धर्मों-को एक वताना श्रात्मवंचन है, धर्म-न्यामोह है, विड-बना है श्रीर साथ ही जैन श्राचार्योंकी श्रवमानना है।

जैन ऋौर बौद्ध धर्ममें दूसरी बड़ी भारी विषमता यह है कि बौद्ध धर्ममें मांसभच्चणका प्रतिपादन है जबिक जैन प्रंथोंमें कहीं इस बातका नाम-निशान भी नहीं। यह होसकता है कि बुद्धने अप्रमुक प्राणियोंके मांस-भन्नण करने की आजा न दी हो, जैसे यहूदी आदि धर्मोंने भी पाया जाता है, पर मांसाहारका उन्होंने सर्वथा निपेध नहीं किया । मिल्कमिनिकायके जीवकसुत्तमें जीवकने बुद्धसे प्रश्न किया है कि भगवन्! लोग कहते हैं कि बुद्ध उद्दिष्ट भोजन स्वीकार करते हैं वे उद्दिष्ट मांसका आहार लेते हैं, क्या ऐसा कहने वाले मनुष्य आपकी और आपके धर्मकी निन्दा नहीं करते, अवहेलना नहीं करते ? इसके उत्तरमें बुद्ध कहते हैं—

"न मे ते कुत्तवादिनो अब्भाचिक्खंति च पन मं ते असाता अभूतेन। तीहि खो अहं जीवक ठाने हि मंसं अपरिभोगं ति वदामिः—दिहं, सुतं, परिसंकितं। इमेहि खो अहं जीवक तीहि ठानेहिमंसं अपरिभोगं ति वदामिः अहं जीवक ठाने हि मंसं परिभोगं ति वदामिः—अदिहं, असुनं, अपरिसंकितं। इमेहि खो अहं जीवक तीहि ठानेहि मंसं परिभोगं ति वदामिः—अदिहं, असुनं, अपरिसंकितं। इमेहि खो अहं जीवक तीहि ठानेहि मंसं परिभोगं ति वदामिः"

श्चर्यात्—यह कहने वाले मनुष्य श्चसत्यवादी नहीं, वेधर्मकी श्चवहेलना करने वाले नहीं हैं; क्योंकि मैंने तीन प्रकारके मांसको भच्च कहा है—जो देखा न हो (श्चदिष्ठ) सुना न हो (श्चसुत), श्चौर जिसमें शंका न हो (श्चपरि-संकित)।

वड़ा श्राश्चर्य है कि नुद्धका माँस-संबंधी उक्त स्पष्ट बचन होनेपर भी ब्रह्मचारीजी उक्त बचनके विषयमें शंका करते हुए लिखते हैं "यह बचन कहाँ तक ठीक है, यह विचारने योग्य है।" भले ही उक्त कथन ब्रह्म-चारीजीके विचारमें न बैठता हो, पर कथन तो श्रात्यंत स्पष्ट हैं। पर ब्रह्मचारीजी तो किसी भी तरह जैन श्रीर बौद्धधर्मको एक सिद्ध करनेकी धुनमें हैं। ब्रह्मचारीजीने श्रागे चलकर 'लंकावतार' सूत्रसे देरके देर मांस निषेध-के उद्धरण पेश किये हैं। किन्तु शायद उन्हें यह ज्ञान नहीं कि लंकावतार सूत्र महायान बीद्ध सम्प्रदायका प्रथ है, श्रीर वह संस्कृतमें हैं; जबिक बुद्धके मूल उपदेश पालीमें हैं श्रीर 'मिक्समिनिकाय' पाली-त्रिपटकका श्रंश है। बीद्धधर्मके उक्त श्राचार-विचारकी जैनधर्मके श्राचार-से तुलना करना, यह लोगोंका श्राँखोंमें धूल फोंकना है। वस्तुतः बात तो यह है कि बुद्ध श्रपने धर्मको सार्व-भीमधर्म बनाना चाहते थे, श्रीर इसलिये वे मांसनिषेध की कड़ी शर्त उसमें नहीं लगाना चाहते थे। परन्तु महावीर इसके मखन विरोधी थे।

ब्रह्मचारी जीने एक श्रीर नई खोज की है। उनका कथन है कि "बुद्धने महावीरकी नम्न मुनिचर्याको कांटन समभा, इसलिये उन्होंने वस्त्रसहित साधुचर्याकी प्रवृत्ति चलाई; तथा मध्यममार्ग जो श्रावकों व ब्रह्मचारी श्रावकों-का है, उसका प्रचार गीतम बृद्धने किया-सिद्धांत एक रक्खा।'' ब्रह्मचारीजीकी स्पष्ट मान्यता है कि जैनधर्म श्रीर बौद्धधर्मके सिद्धातोंमें कोई श्रांतर नहीं-श्रांतर सिर्फ इतना ही है कि महावीरने नग्न-चर्याका उपदेश दिया, जब कि वृद्धने सवस्त्र-चर्याका । यदि ऐसी ही बात है तो फिर बौद्धधर्म श्रीर श्वेताम्बर जैनधर्ममं तो थोड़ा भी श्रन्तर न होना चाहिये। किन्तु शायद ब्रह्मचारीजीको मालम नहीं कि जितनी कड़ी समालोचना बौद्धधर्मकी दिगम्बर शास्त्रोंमं मिलती है, उतनी ही श्वेताम्बर ग्रंथोंमं भी है। महावीरकी स्तुति करते हुए श्रयोगव्यवच्छेद द्वात्रिंशिकामें हेमचन्द्रश्राचार्यने बुद्धकी दयालुताका उप-हास करते हुए उनपर कटाच किया है। वह श्लोक निम्न रूपसे है:---

जगत्यनुष्यानवजेन शरवत् कृतार्थयत्यु प्रसभंभवत्यु । किमाभितोऽन्यैःशरणं त्वदन्यः स्वमांसदानेन वृथाकृपालुः॥ ऋथीत्—अपने उपकार-द्वारा जगतको सदा कृतार्थं करनेवाले ऐसे श्रापको छोड़कर श्रन्यवादियोंने श्रपने मांसका दान करके व्यर्थ ही कृपालु कहे जानेवाले की क्यों शरण ली, यह समक्तमें नहीं श्राता । (यह कटा स् युद्ध के अपर है)।

इतना ही नहीं, बुद्ध श्रीर महावीरके समयमें भी जैन ऋौर बौद्धोंमें कितना श्रन्तर था, कितना वैमनस्य था. यह बात पाली प्रन्थोंसे स्पष्ट हो जाती है। यदि दोनों धर्मों में केवल वस्त्र रखने ऋौर न रखनेके ही ऊपर वाद-विवाद था, तो बुद्ध महावीरके श्रन्य सिद्धांतोंका कभी विरोध न करते; उन्हें केवल महावीर की कठिन चर्याका ही विरोध करना चाहिये था, श्रन्य बातोंका नहीं। 'मिल्फमिनिकाय' के 'श्रभयराजकुमार' नामक सुत्तमें कथन है कि एकबार निगएठ नाटपुत्त (महावीर) ने अपने शिष्य अभयकुमारको बुद्धके साथ वाद-विवाद करनेको भेजा। अभयकुमारने बुद्धसं प्रश्न किया कि क्या त्राप दूतरोंको ऋषिय लगनेवाली वागाी बोलते हैं ? बुद्धने विस्तृत व्याख्या करते हुए उत्तर दिया कि बुद्ध 'भृत, तच्छ (तथ्य) श्रीर श्रत्थसहित' वचनोंका प्रयोग करते हैं, वे वचन चाहे प्रिय हों या अप्रिय। बुद्धके उत्तरसे संतुष्ट हो अभयकुमारने कहा 'अनस्सुं नियाएठा' ( श्रनश्यन् निर्प्रनथाः ) श्रर्थात् निर्प्रथ नष्ट हो गये।

महावीर श्रीर उनके श्रमुयाधियोंका चित्रण बौद्धोंके पाली ग्रंथोंमें किस तरह किया गया है, यह बतानेके लिये हम मिक्सिमिकायके उपालिमुत्तका सारांश नीचे देते हैं—

एकवार दीर्घतपस्वी निर्मेथ बुद्ध के पास गये। बुद्ध ने प्रश्न किया, निर्मेथ ज्ञातपुत्र ( महावीर ) ने पाप कर्मों को रोकनेके लिये कितने दराडोंका विधान किया है ? दीर्घतपम्बीने उत्तर दिया, तीन-कायदगढ, वचोदगढ श्रीर मनोदराड । बुद्धने पूछा इन तीनोंमें किंसको महा-सावद्यरूप कहा है ? दीर्घतपस्वीने कहा कायदरहको। वादमें दीर्घतपस्वीने बुद्धसे प्रश्न किया, श्रापने कितने दराडोंका विधान किया है ? बुद्धने कहा, कायकम्म, वचीकम्म श्रीर मनोकम्मः तथा इनमें मनोकम्मको मैं महासावद्यरूप कहता हुँ । इसके पश्चात् दीर्घतपस्वी महावीरके पास आये । महावीरने दीर्घतपस्वीका साध-वाद किया, श्रीर जिनशासनकी प्रभावना करनेके लिये उसकी प्रशंसा की । उस समय वहाँ गृहपति उपालि भी बैठे थे। उपालिने महावीरसे कहा कि श्राप मुक्ते बृद्धके पास जाने की अनुमति दें, मैं उनसे इस विषयमें विवाद करूँगा; तथा जैसे कोई बलवान पुरुष भेडके बच्चेको उठाकर घुमा देता है, फिरा देता है, उसी तरह में भी बुद्धको हिलादूंगा, उनको परास्त कर दूंगा। इस पर दीर्घतपस्वीने महावीरसे कहा कि, भगवन ! बद्ध मा-यावी हैं, वे अपने मायाजालम अन्य तीर्थिकोंको अपना श्रनुयायी बना लेते हैं, श्रतः श्राप उपालिको वहाँ जाने-की अनुमति न दें । परन्तु दीर्घतपस्वीके कथनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, और उपालि बुद्धसे शास्त्रार्थ करने चल दिये । उपालि बृद्धसे प्रश्नोत्तर करते हैं, श्रीर बृद्ध-के अनुयायी हो जाते हैं। अब उन्होंने अपने द्वारपालसे कह दिया कि आजसे निर्मेथ और निर्मेथिणियों के लिये मेरा द्वार बन्द है, श्रीर श्रव यह द्वार मेंने बीडिभिन्त श्रीर भित्तुणियोंके लिये खोल दिया है ( श्रजतमो सम्म दोवारिक, आवरामि द्वारं निगण्ठानं, निगण्ठीनं: अना-वटं द्वारं भगवतो भिक्खृनं भिक्खुणीनं, उपासकानां, उपासिकानं )। इतना ही नहीं, उपालिने द्वारपालस कहदिया कि यदि कोई निग्रंथ साधु आये तो उस अन्दर श्रानेके लिये रोकना, श्रीर कहना कि उपालि श्राजसे

बुद्धका अनुयायी होगया है। तथा यदि वह साधु भिन्ना मांगे तो कहना कि यहीं ठहरो, तुम्हें यहीं आहार मिलेगा। महावीरने यह सब सुना और वे स्वयं एक दिन उपालिके घर आये। द्वारपालने उन्हें रोक दिया। द्वारपालने अन्दर जाकर कहा कि निगंठ नातपुत्त अपने शिष्योंको लेकर आये हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उपालिने उन्हें आने दिया। परन्तु उपालिने आसन पर वैठे बैठे महावीरको कहा 'आसन विद्यमान है, चाहें तो वैठिये।' दोनोंमं प्रश्नोत्तर हुआ और उपालिने बुद्ध-शासनको ही उत्कृष्ट बताया।

इस प्रकारके पाली साहित्यके उल्लेखोंको पढ़कर ऋत्यंत स्पष्ट है कि बुद्ध ऋौर महावीरका सिद्धांत एक न था, तथा उन दोनोंमें केवल चर्याका ही श्रंतर न था।

रात्रिभोजन-त्याग श्रादि दो-चार बातोंका साम्य देखलेने मात्रसे हो हम जैन श्रीर बौद्ध धर्मको एक नहीं कह सकते। ऐसे तो महाभारत श्रादिमें भी 'वस्त्रपूर्त जलं पिवेत्' श्रादि उल्लेख मिलते हैं। उपनिपद्-साहित्य तो ज्ञान श्रीर तपके श्रमुण्ठानोंसे भरा पड़ा है। शतपथ बाह्मण श्रादि ब्राह्मण ग्रंथोंमें जगह जगह वर्षाश्रमुत्तमें एक जगह रहना, श्राहार कम करना श्रादि साधुचर्याका विस्तारसे वर्णन है। परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि यह सब जैनधर्म हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि यह सब अमण-संस्कृतिके चिह्न हैं। पर अमण-संस्कृतिमें जैनके साथ साथ बौद्ध, श्राजीविक श्रादि संप्रदाय भी गरिंत होते हैं।

जैनधर्म श्रीर बौद्धधर्ममें साम्य श्रवश्य है, पर उक्त

यातीमं नहीं । यह साम्य दूसरी हो वातीमें है । श्रास्मा श्रीर निर्वाण-संबंधी बातोंमं तो विषमता ही है । उदाहरणके लिये कर्मसिद्धांत जैन श्रीर बौद्धका मिलता जुलता है । दोनों महापुरुष गुरुणकर्मसे ही मनुष्यकी छोटा बड़ा मानते थे । दोनों ही महात्माश्रोंने सर्व साधारण भाषामें श्रपना उपदेश दिया था । दोनों श्रिहंसाके ऊपर भार देते थे श्रीर पशु-वधका घोर विरोध करते थे । दोनोंका धर्म निवृत्तिप्रधान था । दोनों अमर्श-संस्कृतिके श्रंग होनेसे एक दूसरेके बहुत पास थे । किन्तु दोनोंका सिद्धांत एक न था । महावीर श्रास्मवादी थे, बुद्ध श्रानात्मवादी, महावीर कर्मोंका त्वय होनेसे श्रमंत चतुष्ट्यरूप मोल मानते थे, बुद्ध श्रूत्यरूप-श्रमावरूप । महावीरका शासन तप-प्रधान था, बुद्धका ज्ञानप्रधान ।

हमारी समक्तमं विना सोचे समक्ते ऐसे साहित्यका सर्जन करना, साहित्यकी हत्या करना है । श्रीर एक श्राश्चर्य श्रीर है कि ऐसा साहित्य जैन समाजमें खप भी बहुत जल्दी जाता है । श्रमी तक किसी महानुभावने उक्त पुस्तकके विरोधमें कुछ लिखा हो, यह सुननेमें नहीं श्राया । श्रमी सुना है कि ब्रह्मचारीजाने जैनधर्म श्रीर श्रारिस्टोटल (श्ररस्त्) के विषयमें कुछ लिखा है, श्रीर शायद श्रारिस्टोटलको भी जैन बनानेका प्रयत्न किया गया है । श्राशा है इस लेखके पढ़नेसे पाठकोंमें जैनधर्म श्रीर बौद्धधर्मके जुलनात्मक श्रम्यास करनेकी कुछ श्रमिरचि जामृत



## ऐतिहासिक ऋध्ययन

[ ले॰ - वाव् माईद्याल जैन वी.ए. (धानर्स.) बी. टी.]

किसी देशकी राज्यप्रणाली, राजात्रों, युद्धों तथा सन्धियोंके विवरणको ही इतिहास सममना, इतिहासका बर्त ही सीमित तथा संक्रचित अर्थ लेना है और अपने लिये ज्ञानके साधनोंको कम करना है। जनता सम्बंधी हरएक श्रान्दोलनका जिकर भी इतिहासमें होना चाहिये। धार्मिक सामाजिक, श्रीद्यौगिक, साहित्यिक परिवर्तनोंका भी इतिहासमें समावेश होता है। इसके श्रातिरिक्त खोज करने पर भिन्न भिन्न पद्धतियों, विद्यात्रों, विज्ञानों, कलाश्रों तथा रीति-रिवाजोंके भी इति-हास लिखे जाते हैं, श्रीर उनके श्रध्ययनसे यह बात साफ़ तौरसे समभमें आजाती है कि वे किन किन प्राथस्थात्रोंमें से गुजरे हैं, उनका किस प्रकार विकास हुआ है और किन किन कारणों या परिस्थितियोंकी वजहसे उनमें परिवर्तन, उन्नति या श्रवनित हुई हैं। इस प्रकारके श्रध्ययनसे प्राचीन कालका ठीक झान होजाता है। वर्तमानकी कठिनाइयोंको दूर करनेका मार्ग श्रौर भविष्यके लिये सुमार्ग मिल जाता है।

इसी प्रकारके ष्रध्ययनको ऐतिहासिक श्रध्ययन कहा जाता हैं। स्थितिपालकता, परम्परावाद श्रीर मृद्धिवादका बड़ा कारण इतिहासका ज्ञान न होगा श्रार यह भ्रमपूर्ण विचार है कि जो कुछ ज्ञान, विज्ञान, कला, पद्धित, रीति-रिवाज श्राज जारी हैं वे श्रनादिकालसे बिना परिवर्तनके ज्यृंकं त्यूं चले श्राते हैं श्रीर उनमें परिवर्तन करना दु:साहस है। इससे बड़ी किसी श्राहितकर भूलका शिकार होना मनुत्यजातिके वास्ते कठिन है। इससे हम श्रपनी ही हानि कर रहे हैं। इस हानिको रोकने तथा भ्रमको दूर करनेका एकमात्र साधन ऐतिहासिक श्रध्ययन ही है।

ऐतिहासिक अध्ययनसे ही भिन्न-भिन्न परि-स्थितियाँ, उनके प्रभाव, परिवर्तनींका रूप तथा उनके हानि-लाभ आदि समसमें आसकते हैं और फिर राष्ट्र तथा समाजके संचालक नेता सोच-विचारकर सुधार या उन्नतिका ठीक मार्ग बता स-कते हैं और मनुष्यजातिका कल्याण कर सकते हैं।

ऐतिहासिक अध्ययन जितना आवश्यक है, उतना ही कठिन है। यह काम साधारण जनता या मामूली शिक्तिकोंका नहीं है। अवकाश-हीन तथा बहुधंधी विद्वान भी यह काम नहीं कर सकते। यह काम विशेषज्ञों, ऐ तहासिकों और अन्वेषकों (Research Scholars) का है। यह काम ममय, संलग्नता, धैय, निश्चलता, साममीसंग्रह तथा Reference Books चाहता है। चूंकि यह काम राष्ट्र तथा समाजके वास्ते अन्य बड़े कामोंके समान आवश्यक और उपयोगी है, इसलिए ऐतिहासिक अध्ययनको प्रोत्साहन देना, उसके लिए साधन जुटाना तथा ऐसा काम करनेवालोंके लिए सुभीते पैदा करना समाजका परम कर्तव्य है।

शिक्तिं तथा साधारण जनता को भी अपने नित्यके स्वाध्याय या पठन-पाठनमें ऐतिहासिक अध्ययनकी तरफ लस्य रखना चाहिए और इस तरफ अपनी कचि तथा उत्सुकता बढ़ानी चाहिए। किसी विषयका अध्ययन करते समय इस प्रकारक प्रश्न करने चाहिएं:—यह बात इस रूपमें कब हुई ? ऐसा रूप क्यों हुआ ? इससे पहिले क्या या बुरा ? वह परिवर्तनका प्रभाव अच्छा हुआ या बुरा ? वह परिवर्तन कितने चेत्रमें हो सका ? वर्तमान रूप ठीक है या उसमें किसी परिवर्तनकी आवश्यकता है ? उसमें क्या परिवर्तन किया जाय तथा कैसे किया जाय ? क्या वह परिवर्तन जनता आसानीस प्रहण करेगी या कुछ समयके बाद ? आदि ।

ऐतिहासिक अध्ययनके समान ही उपयोगी तुलनात्मक अध्ययन (Comparative study) श्रीर विश्लेषणात्मक अध्ययन (Analytical study) है।



# मनुष्योंमें उच्चता-नीचता क्यों ?

[ ले॰ पं॰ वंशीधरजी व्याकरणाचार्य ]

- west of the same

मित्रंच, मनुष्य श्रौर देव इन सभीमें यथा-तिर्यच, मनुष्य श्रौर देव इन सभीमें यथा-योग्य बतलाया है। साथ ही सिद्धान्त मंथोंमें यह भी स्पष्ट किया है कि नारकी श्रौर तिर्यच नीच गोत्री ही होते हैं, देव उच्च गोत्री ही होते हैं श्रौर मनुष्य उच्च तथा नीच दोनों गोत्र वाले यथा योग्य हुझा करते हैं।

गोत्रकी उच्चता क्या श्रौर नीचता क्या ? यही श्राज विवादका विषय बना हुआ है। श्राज ही नहीं, श्रतीतमें भी हमारे पूर्वजोंके सामने यह समस्या खड़ी हुई थी श्रौर उस समयके विद्वानींने इसके हल करनेका प्रयत्न भी किया था; जैसा कि श्रीयुत बाबृ जुगलिकशोरजी मुख्तारके 'श्रनेकान्त' की गत दूसरी किरणमें प्रकाशित ''उच्च गोत्रका व्यवहार कहाँ ?" शीर्षक लेखसे ध्वनित होता है।

श्रीयुत मुख्तार साट्ने इस लेखमें धवलप्रंथके उद्यगोत्र कर्मके विषयमें उठाई गयी श्रापत्ति श्रौर श्वालोचनात्मक पद्धितसे किये गये समाधानक्ष्य कथनको श्रपनी श्रोरसे हिन्दी श्रथं करते हुए ज्योंका त्यों उद्धृत किया है। यद्यपि उस समय जिन लो-गोंके मनमें यह शंका थी कि "उश्वगोत्रका व्यवहार या व्यापार कहां होना चाहिये" संभव है उनकी इस शंकाका समाधान धवल प्रंथके उस वर्णनसे हो गया होगा, परन्तु मुख्तार साहबकी मान्यताके श्रानुसार यह निश्चित है कि धवलप्रंथके समाधाना-त्मक वाक्यकी विशद व्याख्या हुए बिना श्राजका विवाद समाप्त नहीं हो सकता है।

उच्चता श्रीर नीचताके विषयमें जो विवाद है उसका मूल कारण यह है कि सिद्धान्त ग्रंथोंमें यद्यपि मनुष्योंक दोनों गोत्रोंका व्यापार बतलाया है परंतु कौन मनुष्यको उच्च गोत्री श्रीर कौन मनुष्यको नीच गोत्री माना जाय तथा ऐसा क्यों माना जाय ? इसका स्पष्ट विवेचन देखनेमें नहीं श्राता है। यद्यपि जिस मनुष्यके उच्च गोत्र कर्मका

उद्य हो उसे उरुचगोत्री श्रीर जिसके नीचगोत्र कर्मका उदय हो उसे नीचगोत्री सममना चाहिये परंतु उच्च तथा नीच गोत्र कर्मका उदय हमारी बाहिरकी वस्तु होनेके कारण इस बद्धिके विवादके श्रन्त करनेका कारण नहीं हो सकता है। यदि नारकी, तिर्येच श्रीर देवोंकी तरह सभी मनुष्योंको उच्च या नीच किसी एक गोत्रवाला माना जाता तो संभव था कि उच्चता श्रीर नीचताके इस विवादमें कोई नहीं पडताः भारण कि ऐसी हालतमें उच्चता और नीचताके व्यवहार-में क्रमसे उच्चगोत्र श्रोर नीचगोत्र कर्मके उदयको कारण मान कर सभी लोगोंको श्रात्मसंतोष हो सकता था; लेकिन जब सभी मनुष्य जातिकी दृष्टि-संसमान नजर ऋारहे हैं तो युक्ति तथा ऋनुभव-गम्य प्रमाण मिले बिना बद्धिमान व्यक्तिके हृदयमें "क्यों तो एक मनुष्य उच्च गोत्री है और क्यों दूसरा मनुष्य नीचगोत्री है ? तथा किसको हम नीचगोत्री कहें श्रीर श्रीर किसको उच्चगोत्री कहें ? इस प्रकार प्रश्न उठना स्वाभाविक बात है श्रीर यह ठीक भी हैं; कारण कि सातों नरकोंके नारकी परस्परमें कुछ न कुछ उइता-नीचनाका भेद लिये हुए होने पर भी यदि नारक जातिकी ऋषेचा सभी नीचगोत्री माने जा सकते हैं, तिर्यचोंमें भी एके-न्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तक और प्रत्येककी सभी जातियोंमें परस्पर कुछ न कुछ नीच-ऊँचका भेद प्रतीत होते हुए भी यदि ये सभी तिर्यंच तिर्यग् जातिकी ऋषेचा नीच माने जा सकते हैं और देवों में भी भवनवासी व्यन्तर-ज्योतिएक वैमानिकोंमें तथा प्रत्येकके अन्तर्भेदोंमें परस्पर नीच-ऊँचका भेद रहते हुए भी देवजातिकी समानताके कारण

यदि ये मभी देव उच्चगोत्री माने जासकते हैं तो मभी मनुष्योंको भी मनुष्यजातिकी समानताके कारण उच्च या नीच दोनोंमें से एक गोत्र बाला मानना चाहिये। मालूम पड़ता है श्रीयुत बाबू सुरजभानुजो वकीलने इसी बिना पर अनेकान्तकी गत पहिली किरणमें मनुष्यगतिमें उच्चगोत्रके अनुकूल कुछ विशेषतायें बतला कर सभी मनुष्योंको उच्चगोत्री सिद्ध करनेकी कोशिश की है, और इसके लिये उन्होंने कर्मकाएड, जयधवला, और लिधसारके प्रमाणोंका संग्रह भी किया है।

मनप्यगतिकी विशेषतास्रोंके विषयमें उन्होंने लिखा है कि-"मनुष्यपर्याय सर्वपर्यायों उत्तम मानी गयी है यहाँ तक कि वह देवोंसे भी जंबी है तब ही तो उच्चजातिके देव भी इस मनुष्यपर्यायको पानेके लिये लालायित रहते हैं, मनुष्यपर्यायकी प्रशंसा सभी शास्त्रोंने मुक्तकंठसे गायी है ।" इन विशेषतात्रोंके श्राधार पर श्रीयृत वकील सा० सभी मनुष्योंको उच्च गोत्री मिद्ध करना चाहते हैं। परंतु जिस प्रकार काबुली घोड़ोंकी प्रसिद्धि होनेपर भी कावुलके सभी घोड़े प्रसिद्धि पानेके लायक नहीं होते उसी प्रकार मनुष्यगतिकी इन विशेषनात्रींके त्र्याधार पर सभी मनुष्योंको उ**च**गोत्री नहीं माना जा सकता है। शास्त्रोंमें जो मनुष्यपर्यायकी प्रशंसाक गीत गाचे गये हैं और देव भी जो मनप्य पर्यायको पानेके लिये लालायित रहते हैं वह इसलिये कि एक मनुष्यपर्याय ही ऐसी है जहाँसे जीव सीधा मुक्त हो सकता है; लेकिन इसका यह अर्थ तो कदापि नहीं, कि जो मनुष्य-पर्याय पा लेता है वह मुक्त हो ही जाता है। इसी मनुष्यपर्यायसे जीव सप्तम नरक और यहाँ तक

कि निगोदराशिमें भी पहुँच सकता है। शास्त्रोंमें ऐसी मनष्यपर्यायकी प्रशंसा नहीं की गई है कि जिसको पाकर जीव दुर्गतिकं कारणोंका संचय करे, या ऐसी मनुष्यपर्यायको पानके लिये देव लाला-यित नहीं रहते होंगे कि जिसको पाकर वे अनन्त संसारके कारणोंका संचय करें। मनु यगतिके साथ रुत्समागम, शारीरिक स्वास्थ्य, श्रात्म-कल्यागा-भावना श्रीर धार्मिक प्रेम व उसका ज्ञान श्रवश्य होना चाहिये, तभी मनुष्यपर्यायकी प्रशंसा व शोभा हो सकती है। इसलिये सभी मनुष्योंको उचगोत्री सिद्ध करनेके लिये मनुष्यगतिकी ये वकील सा॰ द्वारा दिखलाई गयी विशेषतायें श्रसमथं हैं। श्रागे सभी मनुष्योंको उच्च गोत्री सिद्ध करनेमें जो कर्मकांड, जयधवला श्रीर लब्धिसारके प्रमाण दिये हैं वे कितने सबल हैं इस पर भी विचार कर लेना आवश्यक है-

सबसे पहिले उन्होंने कर्म कांडकी गाथा नं० १८ का प्रभाग उपस्थित किया है, वह इस प्रकार है—"भवमस्सिय गीचुचं इदि गोदं" (†गामपुष्वं तु)

वकील साट ने उद्धृत किये हुए श्रंशका यह श्रर्थ किया है कि उच्च-नीच गोत्रका व्यवहार भव श्रर्थात् नरकादि पर्यायोंके श्राश्रित हैं। इससे वे यह तात्पर्य निकालते हैं कि ''जो गति शुभ हो

ं कोष्टक वाला भाग इसी गाथाके आगेका भाग हैं जिसको वकील सा० ने अपने उद्धरणमें छोड़ दिया है। और इसको मिला देने पर पूरा आर्थ इस प्रकार हो जाता है—नीच और उच्च व्यवहार भव अर्थात् नरकादि गतियों के आश्रित है तथा गतियां नाम कर्मके भेदों में शामिल हैं इसलिये नामकर्मके बाद गोत्रकर्मक पाठ बतलाया गया है।

वहाँ उच्च गोत्रका व्यवहार होना चाहिये और जो गित श्रशुभ हो वहाँ नीच गोत्रका व्यवहार होना चाहिये। चूंकि नरक गित और तिर्यगिति श्रशुभ हैं इसिलये इनमें नीच गोत्रका और देव गित शुभ है इसिलये इसमें उच्च गोत्रका व्यवहार जिस प्रकार शास्त्रसम्मत है उसी प्रकार मनुष्यगितमें भी शुभ होनेके कारण उच्च गोत्रका व्यवहार मानना ही ठीक है।"

कर्मकांडकी गाथा नं० १८ का कथन सामान्य कथन है तथा इस कथनसे प्रंथकारका क्या आशय हैं ? यह बात ''शामपुब्बं तु'' पाठसे स्पष्ट जानी जा सकती है। यदि इस गाथाका जो आशय वकील सावने लिया है वही प्रंथकारका होता तो वे ही प्रनथकार स्वयं आगे चलकर गाथा नंध २९८ में मनुष्यगतिमें उदययोग्य १०२ प्रकृतियोंमें नीच गोत्रको शामिल नहीं करते। थोड़ी देरके लिये वकील सा० की रायके मुताबिक मनुष्यगतिमें उदययोग्य १०२ प्रकृतियोमं नीचगोत्रका समावेश सम्मूर्छन श्रीर श्रन्तद्वीपज मनुष्योंकी श्रपेन्ना मान लिया जाय, फिर भी इससे इतना तो निश्चित है कि प्रन्थकार वकील सा० की रायके ऋनुसार सम्मूर्छन सौर अन्तर्द्वीपज मनुष्योंको मनुष्य कोटिसे बाहिर फेंकनेको तैयार नहीं हैं, और ऐसी हालतमें गाथा नं० १८ में प्रंथकारकी रायको वकील सा० श्रपनी रायके मुताबिक नहीं बना सकते हैं। ग्रंथकारने गाथा नं० १८ में जो 'भव' शब्दका प्रयोग किया है वह नीचगोत्र श्रौर उश्वगोत्रके चेत्र-विभाग व चेत्रके निर्णयके लिये नहीं किया है बल्कि कर्मों के पाठक्रममें गोत्रकर्मका पाठ नामकर्मके बाद क्यों किया है ? इस शंकाका समाधान करनेके

तिये किया है। इसिलये प्रंथकारका गाथा नं०१८के उस श्रंशसे इतना ही तात्पर्य है कि "नामकर्मकी प्रकृति (?) चारों गितयोंके उदयमें ही उश्च-नीच गोत्रका व्यवहार होता है इसिलये गोत्रकर्मका पाठ नामकर्मके बादमें किया गया है।" इसके द्वारा नीचगोत्र व उश्चगोत्रके ज्ञेत्र-विभाग व स्थानका निर्णय किसी भी हालतमें नहीं हो सकता है।

श्रव वकील सा० की यह बात श्रीर रह जाती है कि—"मन्ष्यगतिमें नीचगोत्र कर्मका उदय सम्मूर्जन और अन्तर्द्वीपज मनुष्योंकी अपेचासे बतलाया है।" सो यह बात भी प्रमाणित नहीं हो सकती हैं; क्योंकि कर्मकांडकी गाथा नं० २९८ में मनुष्यकी उदययोग्य १०२ प्रकृतियोंमें नीच गोत्र-कर्मका समावेश प्रन्थकारने सम्पूर्छन श्रौर श्रन्त-द्वीपज मन्ष्यकी श्रपेत्तासे नहीं किया है; यदि ऐसा मान लिया जायगा तो कर्मकांड गाथा नं० ३०० से इसका विरोध होगा । गाथा नं० ३०० में जो मनुष्यगतिके पञ्चमगुणस्थानकी उदयव्यच्छिन्न प्रकृतियोंको गिनाया है उसमें नीचगोत्रकर्म भी शामिल है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि मंथकारके मतसे मनुष्यगतिमें नीचगोत्रकर्मका उद्य पञ्चमगुणस्थान तक रहता है। पञ्चमगुण-स्थान कर्मभूमिके श्रार्यखंडमें विद्यमान पर्याप्तक मनुष्यके खाठ वर्षकी अवस्थाके बाद ही हो सकता है अ । इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कर्मकांडकार सम्मूच्छन श्रीर श्रन्तर्हीपज मन्-

श्री इस बातका स्पष्ट विधान करनेवाला कोई आगम-वाक्य भी यदि यहाँ प्रमाण रूपमें देदिया जाता तो अच्छा होता। ज्यों के साथ आर्यखर डमें बसने वाले पर्याप्तक मनुज्यों के भी नीचगोत्र कर्मका उदय मानते हैं, इसलिये
कर्मकां डकी गाथा नं०२९८ का आशाय वकील सा०
के आशायको पुष्ट करने में असमर्थ हो जाता है।
दूसरा कोई प्रमाण सामने हैं नहीं, इसलिये बकील
सा० की यह मान्यता कि—"मनुष्यगतिमें नीचगोत्र कर्मका उदय सम्मूच्छन और अन्तर्द्वीय ज मनुष्यों (जिनको कि उन्होंने अपना मत पुष्ट करने के लिये मनुष्यकोटिसे वाहिर फेंक दिया है) की
अपेचासे हैं" खड़ाईमें पड़ जाती हैं और इसके
साथ साथ यह सिद्धान्त भी गायब हो जाता है कि
सभी मनुष्य उद्यागीत्री हैं।

श्रीयुत मुख्तार सा० ब्र॰शीतलप्रसादजीके लेख पर टिप्पणी करते हुए श्रमेकान्तकी गत चौथी किरणमें लिखते हैं—''मनुष्योंमें पाँचवें गुण्म्थान तक नीचगोत्रका उदय हो सकता है यह (कर्म-भूमिमें बसने वाले मनुष्योंको नीचगोत्री सिद्ध करनेके लिये) एक श्रच्छा प्रमाण जरूर हैं; परन्तु उसका कुछ महत्व तबही स्थापित होसकता है जब पहिले यह सिद्ध कर दिया जावे कि 'कर्मभूमिज मनुष्योंको छोड़कर शेप सब मनुष्योंमेंमे किसी भी मनुष्यों किसी समय पाँचवाँ गुण्म्थान नहीं बन सकता हैं'।"

यह तो निश्चित ही है कि भोगभूमिक मनुष्यों-के पब्चम गुणस्थान नहीं होता। साथ ही, भोग-भृमिया मनुष्य उच्चगोत्री ही होते हैं इसलियं वह यहाँ उपयोगी भी नहीं। पाँच म्लेच्छ खंडोंमें भी जयधवलाके आधार पर यह सिद्ध होता है कि उनमें धर्म-कर्मकी प्रवृत्तिका श्रभाव है इसलिये वहाँ पर भी पंचमगुणस्थान किसी भी मनुष्यके नहीं हो सकता है। लेकिन थोडी देरके लिये यदि उनके भी पाँचवाँ गुएस्थान मान लिया जाय तो भी वकील सा० के मतानुसार तो वे उचगोत्री ही हैं इसलिये उनके भी पाँचवा गुग्रस्थान मान लेनेपर उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। सम्मृ-च्र्छन मनुष्योंके तो शायद वकील सा० भी पञ्च-गुएस्थान स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिये केवल अन्तर्द्वीपज मनुष्य ही ऐसे रह जाते हैं जिनके वि-पयमें नीचगोत्री होनेके कारण वकील सा० की पञ्चमगुणस्थानकी संभावना सार्थक हो सकती है. श्रीर मेरा जहाँ तक ख़याल है इन्हीं श्रन्तर्ह्वीपजों-की अपेद्यासे ही मुख्तार सा० पञ्चमगुणस्थानमें नीचगोत्रके उदयकी सार्थकता सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु उनको मालुम होना चाहिये कि म्लेख-खंडोंकी तरह उन अन्तर्द्वीपजोंमें भी धर्म-कर्म की प्रवृत्तिका अभाव है 🕇 । इसलिये यह बात निश्चित है कि पञ्चमगुरणस्थानवर्ती नीच गोत्रवाले जो मनुष्य कर्मकाएडमें बतलाये गये हैं वे आर्यखंडमें वसनेवाले मनुष्य ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं।

इसके विषयमें दूमरा प्रबल प्रमाग्। इस प्रकार है—

कर्मकांडमें ज्ञायिक सम्यग्द्रष्टि पञ्चमगुण-म्थानवर्ती मनुष्यके भी नीचगोत्र कर्मका उदय वतलाया है, इसके लिये कर्मकाएड गाथा नं०३२८

† जो बन्तर्द्वीपज कर्मभूमिसमप्रशिधि हैं — कर्मभूमियोंके समान, ब्रायु, उत्सेध तथा वृत्तिको क्षिये हुए हैं —
उनमें भी क्या धर्मकर्मकी प्रवृत्तिका सर्वथा धभाव है?
यदि ऐसा है तो उसका कोई स्पष्ट धागम-प्रमाख यहाँ
दिया जाना चाहिये था। — सम्पादक

श्रीर ३२९1 के ऋर्थ पर ध्यान देनेकी जरूरत है। इन दो गाथात्रोंमें सम्यक्त्वमार्गणाकी अपेत्रासे कर्मप्रकृतियोंके उदयका निरूपण किया गया है. उसमें चायिक सम्यग्दृष्टिके पञ्चमगुणस्थानकी कर्म-प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्तिका निर्णय करते हुए लिखा है कि चायिक सम्यग्दृष्टि देशसंयत मनष्य ही हो सकता है तिर्येख्न नहीं, इसलिये पद्ममगुरा-स्थानमें व्यञ्छित्र होनेवाली प्रकृतियोंमेंसे तिर्यगाय, उद्योत श्रौर तिर्यगति की उदयव्युच्छित्ति चायिक-सम्यग्दर्शनकी श्रपेचा चौथे गुएस्थानमें ही होजाती है, बाकी पञ्चमगुणस्थानमें व्युच्छित्र होनेवाली सभी प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्त ज्ञायिक सम्य-ग्दृष्टि मनष्यके भी पांचवें गुणस्थानमेंही बतलायी है उन प्रकृतियोंमें नीच गोत्रभी शामिल है,इससे यह निष्कर्प निकलता है कि चायिक सम्यग्ह्य पश्चम-गुणस्थानवर्ती मनुष्य भी नीचगोत्रवाला हो सकता है। चायिक सम्यग्दष्टि नीचगोत्रवाला मनुष्य श्रार्यखंडमें रहनेवाला ही हो सकता है। दुसरा नहीं † इसका कारण यह है कि दर्शन-

्रं कर्मकांड की वे दोनों गाथायें इस प्रकार हैं— भिव्वदरुवसमवेदगखह्ये सगुणोघमुनसमे खियये॥ या हि सम्ममुनसमे पुण खादिनिय।या य हारदुगं॥३२८॥ खाइयसम्मो देसो खर एव जदो तिहं या तिरियाऊ॥ उज्जोवं तिरियगदी नेसि स्यदम्हि वोच्छेदो॥३२१॥

† जब दर्शनमोहनीयकर्मकी चपणाका निष्ठापक
"निट्ठवगो होदि सम्बत्थ" इस वाक्यके अनुसार सर्वत्र
हो सकता है तब अन्तर्द्वीपज मनुष्योंमें भी उसका निपेघ नहीं किया जा सकता, और इसिबये "चायिकसम्यग्दष्टि नीचगोत्रवाला मनुष्य आर्यक्षण्डमें रहनेवाला
ही हो सकता है दूसरा नहीं," इस नियमके समर्थनमें
कोई आग्रम-वाक्य यहाँ उद्धृत किया जाता तो अच्छा
रहता।

मोहनीयके चपणका प्रारम्भ कर्मभूमिज मनुष्य ही करता है वह भी तीर्थंकर व केवली श्रुतकेवली के पादमूलमें ही। नीचगोत्रवाले मन्ष्यके लिये प्रतिबन्ध न होनेके कारण नीचगोत्रवाला कर्म-भूमिज मनुष्य भी तीर्थंकर आदिके पादमूलमें जाकर दर्शनमोहनीयका चपण कर सकता है। चप्रा करने पर जब वह चायिक सम्यग्दृष्टि बन जाता है तब यदि वह नारकाय, तिर्यगाय या मनु-ष्यायका बन्ध पहिले कर चुका हो तो वह देश-संयम या सकलसंयम नहीं प्रहण कर सकता है। इसलिए उसकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं, एक देवा-यका बन्ध करनेवाला ही देशसंयम या सकल-संयम धारण कर सकता है। जिसने श्रायुर्वन्ध नहीं किया है वह भी यद्यपि देशसंयम धारण कर सकता है परन्तु वह बादमें देवायुका ही बन्ध करता है अन्यका नहीं अथवा नीचगोत्री देशसंयत मनु-प्य भी दर्शनमोहका चपण करके चायिक सम्यग्दृष्टि बन सकता है, लेकिन वह भी यदि श्रायुर्बन्ध क-

†क-मनुष्यःकर्मभूमिज एव दर्शनमोहत्तपग्रप्रारम्भकोभवति ---सर्वार्थसिद्धि, पृ०१०।

ख-दंसग्रमोहरक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजो मणुसो । तित्थयरपादमूले केवलिसुदकेवलीमृले ॥ —सर्वार्थसिद्धिटिप्पणी पृ० २६

ग-दंसवामोहक्लववणापट्टवगो कम्मभूमिजादो हु।
मणुसो केविजमूले विद्ववगो होदि सञ्वत्य ॥
—गो०जीवकांड ६४७

्रं चत्तारि वि खेत्ताई ब्राउगबंधेण होह सम्मत्तं। ब्राणुवदमहन्वदाई ण लहह देवाउगं मोत्तुं॥ ——गो॰ कर्मकांड, ३३४ रंगा तो देवायुका ही करेगा दूसरी का नहीं, इससे स्पष्ट हैं कि नीचगोत्र वाला देशसंयत जो मनुष्य जिस भवमें दर्शनमोहनीयका चपण करके चायिक सम्यग्दिष्ट बनता है उस भवमें तो वह कर्मभूमिज ही होगा, खब यदि वह मरण करेगा तो उच्चगोत्र वाले वैमानिक देवोंमें ही पैदा होगा, वहाँसे चय करनेपर वह नीचगोत्री मनुष्योंमें पैदा न होकर

क क-सम्यग्दर्शनगुद्धा नारकतिर्यङ्नपुसंकद्मीत्वानि । दुण्कुलविकृताल्पायुर्दरिवृतां च वर्जिति नाष्य-व्यतिकाः ॥३४॥ ---रलकरण्ड ।

इसमें दुष्कुल शब्द ध्यान देने योग्य है। दुष्कुलका भर्य नीचगोत्र-विशिष्ट कुल ही हो सकता है। यह कथन भायुका बन्ध नहीं करनेवाले सम्यग्दृष्टिको लच्य करके किया गया है।

ल-दंसग्रमोहे खिवदे सिज्मदि ऐक्केव तादियतुरियमवे । ग्रादिकदि तुरियमवं ग्राविगस्सदि सेससम्मं व ॥ ---चेपक गाथा, जीवकांड पृ०२३१

श्रर्थ—सायिक सम्पग्दर्शनको धारण करनेवाला कोई जीव तो उसी भवमें मुक्त हो जाता है कोई तीसरे भवमें श्रीर कोई चौथे भवमें नियमसे मुक्त हो जाता है।

इसका घारय यह है कि तद्भवमोश्वगामी तो उसी
भवमें मुक्त हो जाता है, यदि सम्यक्त्व-प्राप्तिके पहिले
नरकायु या देवायुका बन्ध किया हो तो घथवा सम्य-क्त्व प्राप्त करनेके बाद देवायुका बन्ध करने पर तीसरे भवमें मुक्त हो जाता है और सम्यक्त्व प्राप्तिके पहिले यदि मनुष्य या तिर्थगायुका बन्ध किया हो तो मोगभूमि में जाकर वहाँसे उचकुती देव होकर किर चयकर उच-कृती मनुष्य होकर मोश्व चला जाता है,देशसंयत शायिक सम्यक्ति तो उसी भवमें या नियमसे देव होकर वहाँमे उचकुती मनुष्य होकर मुक्त हो जाता है। उचगोत्री कर्मभूसिज मनुष्योंमें ही पैदा होगा; इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि पंचमगुणस्थान-में जो मनुष्योंके नीचगोत्रकर्मका उदय बतलाया है वह कर्मभूमिज मनुष्योंकी अपेचासे ही बत-लाया है \*, जिससे वकील सा० का मनुष्यगितमें नीचगोत्र कर्मका उदय सम्मूच्छन और अन्तर्द्धीपज मनुष्योंमें मानकर सभी मनुष्योंको उच्चगोत्री सिद्ध करनेका प्रयास बिल्कुल ठ्यर्थ हो जाता है।

श्रागे वकील सा० ने जयधवला श्रौर लिब्धि-सारके श्राधार पर यह सिद्ध करनेकी कोशिश की है कि सभी मनुष्य उच्चगोत्री हैं। वकील सा० ने जयधवलाका उद्धरण दिया है उसके पहिलेका कुछ श्रावश्यक भाग मुख्तार सा० ने श्रमेकान्तकी गत तीसरी किरणमें श्री पं० कैलाशचन्दजी शास्त्रीके लेख पर टिप्पणी करते हुए दिया है, वह सब यहाँ

\* दर्शनमोहकी चपयाका प्रारम्भ करनेवाला मनुप्य मरकर जब 'निद्ववगो होदि सम्बद्ध्य' के सिद्धान्तानुसार सर्वत्र उत्पन्न होकर निद्यापक हो सकता है, तब
वह कर्मभूमिसमप्रशिधि नामके अन्तर्द्धीपजोंमें भी
उत्पन्न हो सकता है और वहाँ उस चपणाका निद्यापक
होकर चायिक सम्यन्दृष्टि बन सकता है तब उसके पंचमगुणस्थानवर्ती हो सकनेमें कौन बाधक है, उसे भी
यहाँ स्पष्ट करदिया जाता तो अच्छा होता; तभी इस
निष्कर्षका कि ''पंचमगुणस्थानमें जो मनुष्योंके नीचगीत्र
कर्मका उदय बतलाया है वह कर्मभूमिज मनुष्योंकी
अपेकासे ही बतनाया है' ठीक मृल्य भांका जासकता
या; क्योंकि गोम्मटसारकी उस गाथा नं० ३०० में
'मणुससामण्यों पद पदा हुआ है, जो मनुष्यसामान्यका बाचक है—किसी वर्गविशेषके मनुष्योंका नहीं।

—सम्पादक

पर उद्धृत किया जाता है-

''श्रकम्मभूमियस्स पहिवजमायस्स जहरयायं संजम हायमयंतगुर्यं। (चृ० स्०) पुन्विल्लावो श्रसंखे० (य) लोग मेत्तझहायायि उविर गंत्योदस्स समुप्पत्तीए। को श्रकम्मूभूमिश्रोयाम ? भरहरावयिदेहेसु वियीतसिरियदमन्मिमखंडं मोत्तूय सेसपंचलंडंवियिः वासी मख्यो एत्थ ''श्रकम्मभूतिश्रो'' ति विविक्षश्रो। तेसु धम्मकम्मप्वृत्तीए श्रसंभवेण तन्भावोवखेवत्तीदो। जह एवं कुदो तत्थ संजमगहयसंभवो ति यासंकिर्याजं। दिसाविजयहचक्कविश्लंधावारेय सह मिलममखंड-मागयायां मिलेच्छरायायं तत्थ चक्कविश्लेशाविहं सह जादवेवाहियसंबन्धायं संजमपिरवित्तीए विरोहाभावादो। श्रहवा तत्तत्कन्यकानां चक्रवर्त्वादिपरियीतानां गर्भेषूपद्वा मातृपत्तापेत्रया स्वयमकर्मभूमिजा हतीह विवित्तताः। तत न किन्चिद्वप्रतिषिद्धम्। तथाजातीयकानां दीन्नाईत्वे प्रतिषेधाभावादिति।'

इस प्रकरणमें श्रकमेभूमिज मनुष्यके भी संयमस्थान क्तलाये हैं इससे यहाँ पर शका उठाई है कि श्रकमेभूमिज मनुष्य कीन है ? इसका उत्तर देते हुए श्रागे जो लिखा गया है उसका श्रर्थ इस प्रकार है—"भरत, ऐरावत श्रीर विदेह चेत्रोंमें विनीत नामक मध्यम (श्रार्थ) खंडको छोड़कर शेष पांचमें रहने वाला मनुष्य यहाँ पर श्रकमभूमिज इष्ट है श्रर्थान यहाँपर उल्लिखित पाँच खंडोंमें रहने वाले मनुष्य ही श्रक्म भूमिज माने गये हैं, कारण कि इन पांच खंडोंमें धमकर्मकी प्रवृति न हो सकतेसे श्रकमभूमिपना संभव है।

यदि ऐसा है ऋथीत् इन पाँच खंडोंमें धर्म-कर्मकी प्रकृति नहीं वन सकती है तो फिर इनमें संयमग्रहणकी संभावना ही कैसे हो सकती है ? यह शंका ठीक नहीं है, कारण कि दिशाओं को जीतने वाले चक्रवर्तीकी सेनाके साथ मध्यम (आर्य) खंडमें आये हुए और जिनका चक्रवर्ती आदिके साथ विवाहादि संबन्ध स्थापित हो चुका है ऐसे म्लेच्झ राजाओं के संयम प्रहण करनेमें (आगमसे) विरोध नहीं है।

श्रथवा उन म्लेच्छ राजाश्रोंकी जिन कन्याश्रोंका विवाह चक्रवर्ती श्रादिसे हो चुका है उनके गर्भ में उत्पन्न हुए (व्यक्ति) स्वयं (कर्मभूमिज होते हुए भी) मातृपत्तकी श्रपेत्ता इस प्रकरणमें श्रकर्मभूमिज मान लिये गये हैं, इसलिये कोई विवादकी बात नहीं रह जाती है, क्योंकि ऐसी कन्याश्रोंसे उत्पन्न हुए व्यक्तियोंकी संयमप्रहण्-पात्रतामें प्रतिषेध श्रथीत् रोक (श्रागममें) नहीं है। इसीसे मिलता जुलता लव्धिसारका कथन है इसलिये वह यहाँ पर उद्ध्यत नहीं किया जाता है।

इन दोनों उद्धरणोंसे वकील सा०ने यह श्राशय लिया है कि "जब संयमग्रहणकी पात्रता उच्चगोत्री मनुष्यके ही मानी गयी है तो चक्रवर्तीके साथ श्राये हए म्लेच्छ राजाश्रोंके श्चागमप्रमाणसे संयमप्रहणकी संभावना होनेके कारण उच्चगोत्र कर्मका उदय मानना पड़ेगा श्रीर जब ये म्लेच्छ राजा लोग उच्च गोत्र वाले माने जा सकते हैं तो इन्हींके समान म्लेच्छ खंडोंमें रहने वाले सभी मनुष्योंको उच्चगोत्री माननेसे कौन इंकार कर सकता है। इस प्रकार जब म्लेच्छ खंडोंके श्रधि-वासी म्लेच्छ तक उच्चगोत्री सिद्ध हो जाते हैं तो फिर श्रार्य खंडके श्रधिवासी किसी भी मनुष्यको नीच गोत्री कहनेका कोई साहस नहीं कर सकता है-ऐसी हालतमें सभी मनुष्योंको उच्चगोत्री मानना ही युक्ति संगत है।"

श्रव हमें विचारना यह है कि वकील सा० ने जबधवला श्रीर लिध्यसारके श्राधार पर जो तात्पर्य निकाला है वह कहाँ तक ठीक है ?—

इस शंका-समाधानसे इतना तो निश्चित है कि
जयधवलाके रचनाकालमें लोगोंकी यह धारणा
अवश्य थी कि 'म्लेच्छ्रखंडके ऋधिवासियोंमें संयमधारण करनेकी पात्रता नहीं है। यही कारण है कि
प्रन्थकारने स्वयं शंका उठाकर उसके समाधान
करनेका प्रयत्न किया है। और जब पहिला समाधान
उनको संतोषकारक नहीं हुऋ। तब उन्होंने निःशंक
शब्दोंमें दूंसरा समाधान उपस्थित किया है ‡। "तथाजातीयकानां दीचाई ते प्रतिवेधाभावात" — ऋथांत
चक्रवर्ती ऋदिके द्वारा विवाही गई म्लेच्छ्रकन्याओंके गर्भमें उत्पन्न मनुष्योंकी संयमप्रहणपात्रतामें
प्रतिवेध (रोक) आगम प्रन्थोंमें नहीं है, इस हेतुपरक वाक्यसे उन्होंने दूसरे समाधानमें निःशंकपना
व संतोष प्रकट किया है अ।

† यहां पर 'झथना' शब्द ही पहिले समाधानके विषयमें प्रन्थकारके झसंतोषको ज्ञाहिर करता है; क्योंकि 'झथवा' शब्द समाधानके प्रकारान्तरको सूचित करता है समुख्यको नहीं, जिससे पहिले समाधानमें प्रन्थकार-की झरुचि स्पष्ट मालूम पहती है।

‡ जब वीरसेमाचार्यको वह समाधान स्वयं ही संतोषकारक माजूम नहीं होता था तब उसे देनेकी ज़रूरत क्या थी और उनके ब्रिये क्या मजबूरी थी?

-सम्पादक

# श्री पं० केखाराचंद्रजी राखीने "तथा जातीय-काना दीचाइत्वे प्रतिषेधाभावान्" इस हेतुपरक वाक्यका दोनों समाधान-वाक्योंके साथ समन्वय कर हाजा है; परन्तु वाक्यरचना व उसकी उपयोगिता-धनुपयोगिताको देखते हुए यह ठीक नहीं माजूम पढ़ता है। "ततो न किञ्चिद्धप्रतिषिद्धम्" इस वाक्यायं-का समर्थन ही इस हेतुपरक वाक्यसे होता है और "ततो न किञ्चिद्धप्रतिषिद्धम्" यह वाक्य दूसरे समाधान वाक्यसे ही संबद्ध है—यह बात स्पष्ट ही है।

पहिले समाधानके विषयमें मंथकार सिर्फ इतना ही प्रकट करते हैं कि "जिन म्लेच्छराजाओं के चक्र-वर्ती ब्रादिके साथ वैवाहिकादि संबन्ध स्थापित हो चुके हैं उनके संयम प्रहण करनेमें श्रागमका विरोध नहीं है।" इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रनथकार यही सममते थे कि आगम ऐसे लोगोंके संयमधारण करनेका विरोधी तो नहीं है परन्त संयम धारण तभी हो सकता है जब कि संयम-प्रहण-पात्रता व्यक्तिमें मीजूद हो, म्लेच्छ खंडके श्रिधवासियों में संयमश्रहणपात्रता स्वभावसे नहीं रहती है बल्कि आर्यखंडमें आजाने पर आर्योकी तरह ही बाह्य प्रवृत्ति होजानेके बाद उनमें वह (संयमप्रहरापात्रता) त्रा सकती है लेकिन यह नियम नहीं कि इस तरहसे उनमें संयमप्रहण पात्रता श्रा ही जायगी।" इसीलिये 'अथवा' शब्दका प्रयोग करके प्रन्थकारने पहिले समाधानमें श्रक्ति जाहिर श्रीर दूसरे समाधानकी श्रोर उन्हें जाना पड़ा है तथा उस (दूसरे) समाधानकी पुष्टि में उन्होंने स्पष्ट जाहिर कर दिया है कि चक्रवर्ती श्रादिके द्वारा विवाही गयी म्लेच्छ कन्यात्रोंके गर्भ-में उत्पन्न हुए मनुष्योंकी संयमप्रह्णपात्रतामें तो त्रागम भी रोक नहीं लगाता है अवे तो निश्चित ही

तृसरी बात यह है कि इस वाक्यका दोनों समाधान-वाक्योंकेसाथ समन्वय करनेसे प्रकारान्तर-सूचक 'ब्रथवा' शब्दका कोई महत्व नहीं रह जाता है, यह भी ध्यान देने बोग्य है।

श्रागम तो पहले प्रकारका भी विरोधी नहीं है, यह बात लेखक द्वारा ऊपर प्रकट की जा चुकी है तब इस कथनमें, क्या विशेषता हुई, जिसके लिपे 'मागम भी' प्रावि शब्दोंका प्रयोग किया गया है? —सम्पादक संयम प्रहण करनेके अधिकारी हैं। दूसरी बात यह भी है कि यदि म्लेच्छ्खरहके ऋधिवासियोंमें संयमप्रहरूपात्रता स्वभावसे विद्यमान रहती है तो पहले तो प्रन्थकारको पहिले समाधानमें अपनी श्रहचि जाहिर नहीं करनी थी अ। दूसरे, ऐसी हालतमें म्लेच्छखंडोंमें धर्म-कर्मकी प्रवृत्तिका असं-भवपना कैसे बन सकता है बल्कि वहाँ तो हमेशा ही धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति रहना चाहिये; कारण कि वहाँ पर हमेशा चतुर्थकाल ही वर्तता रहता है। श्रीर ऐसा मान लेने पर जयधवला व लिब्धिसार-का यह शंका-समाधान निरर्थक ही प्रतीत होने लगता है। इसलिये जयधवला व लव्धिमारके इन उद्धरणोंसे यही तात्पर्य निकलता है कि म्लेच्छ-खरडके श्रधिवासियोंमें स्वाभाविक रूपसे संयम प्रहण-पात्रता नहीं रहती है, लेकिन आर्थखण्डमें श्राजाने पर श्रायेंकि साथ विवाहादि संबन्ध, सत्समागम, सदाचार श्रादिके द्वारा प्राप्त जरूर की जा सकती है। यह संयमप्रहण-पात्रता ( जैसा कि वकील सा० ने स्वीकार किया है ) उश्वगीत्र कर्मके उदयको छोड़कर कुछ भी नहीं है, जिसका कि अनुमान सद्वृत्ति, सभ्यव्यवहार आदिसे किया जा सकता है। इसलिये जयधवला व लब्धिसारके इस कथनसे गोत्रकर्म-परिवर्तनका ही अकाट्य समर्थन होता है।

यह भी एक स्नास बात है कि यदि वकील सा०

श्र श्रवि जाहिर नहीं की, यह बात 'गोत्रकर्म पर शास्त्रीजीका उत्तर लेख' नामक मेरे उस लेखके पढ़नेसे स्पष्ट समक्तमें था सकती है जो भनेकान्तकी श्रवीं किरय में प्रकाशित हुआ है। के मतानुसारही जयधवला व लब्धिसारका तात्रय लिया जायगा, तो वह कर्मकाएडके विरुद्ध जायगाः कारण कि कर्मकारडमें चायिक सम्यग्हृष्टि देश-संयत मनुष्य तकको नीच गोत्री बतलाया है, जो कि कर्मभिमया मनुष्य ही हो सकता है। इस प्रकार जब कर्मकाएड मनुष्योंको उच्चगोत्री श्रौर नीचगोत्री दोनों गोत्र बाला स्पष्ट बतलाता है तो ऐसी हालत में वकील साट का जयधवला श्रीर लब्धिसारके उद्धरणोंका उससे विपरीत ऋर्थान् "सभी मनुष्य उचगोत्री हैं" आशय निकालना विल्कुल अयुक्त है प्रत्यत इसके, जयधवलाकार व लब्धिसारके कर्ता-के मतसे जब यह बात निश्चित है कि 'म्लेच्छ्खंड-के ऋधिवासियोंमें संयमप्रहणपात्रता न होने पर भी वह श्रार्वखण्डमें श्रा जानेके बाद सत्ममागम श्रादिसे प्राप्त की जा सकती है तो इसका सीधा सादा ऋर्थ यही होता है कि उनके गोत्र-परिवर्तन हो जाता है श्रीर ऐसा मानना गोम्मद्रसार सिद्धान्त प्रनथके साथ एक वाक्यताके लिये त्रावश्यक भी है। यह गोत्र-परिवर्तन करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणान्योग श्रौर प्रथमान्योगसे विरुद्ध नहीं-यह बात हम श्रगले लेखद्वारा बतलावेंगे।

श्रार्यखण्डके विनिवासी मनुष्यों में भी कोई उद्यानि श्रीर कोई नीचगोत्री हुश्रा करते हैं श्रीर जो नीचगोत्री हुश्रा करते हैं वे ही शूद्र कहलाने लायक होते हैं, इसका श्रथ् श्राजके समयमें यह नहीं लेना चाहिये कि जो शूद्र हैं वे नीच गोत्री हैं, कारण कि श्राजके समयमें बहुतमी उच्च जातियों-का भी शूद्रोंके श्रन्दर समावेश कर दिया गया हैं; श्रीर जहाँ तक हमारा खयाल जाता है शायद यही वजह है कि जैनविद्वानोंको सन् शुद्र श्रीर श्रसन् राह्रों की कल्पना करनी पड़ी हैं श्रेष्ठ आहे भी हो परन्तु हतना तो मानना ही चाहिये कि आर्थखरडके अधिवासी जो मनुष्य नीच गोत्री हैं वे शूद्र हैं और वे ही कर्मकाण्डके अनुसार पद्मम गुणस्थान-वर्ती चायिक सम्यग्हिष्ट तक हो सकते हैं। इस विषयमें धवलसिद्धान्त भी कुछ प्रकाश डाखता है—

धवलसिद्धान्तमें गोत्रकर्मका निर्णय करते हुए
एक जगह लिखा है कि—''उच्चेगोंत्रस्य क म्यापारः"
त्रर्थात् उच्चगोत्र कर्मका ज्यापार कहाँ होता है ?
इस शंकाका समाधान करनेके पहिले बहुतसे
पूर्वपत्तीय समाधान व उनके खण्डनके सिलसिलेमें
लिखा है— † ''नेच्याकुकुखाचुल्पत्ती (उच्चेगोंत्रस्य
म्यापारः) काक्पनिकानां तेषां परमार्थतोऽसस्यात, विद्माझण-सायुष्विप उच्चेगोत्रस्योदयदर्शनाच्य"।

श्रर्थ- "यदि कहा जाय कि इस्वाकु कुल श्रादि चित्रय कुलों में उत्पन्न होने में उश्वगोत्र कर्मका व्यापार है श्रर्थान "उश्वगोत्र क्रमें के उदयसे जीव इस्वाकुकुल श्रादि चित्रय कुलों में उत्पन्न होता है" ऐसा मान लिया जाय तो ऐसा मानना ठीक नहीं हैं: क्यों कि एक तो ये इस्वाकु श्रादि चित्रय कुल वास्तविक नहीं हैं, दूसरे वैश्य, ब्राह्मण और साधु-श्रोमें भी उश्वगोत्र कर्मका उदय देखा जाता है श्रर्थान श्रागममें इनको भी उन्चगोत्री वतलाया गया है"

<sup>#</sup> इन सभी बातोंके उपर यथाशकि चौर यथा-संभव चगले लेख-द्वारा प्रकाश ढाला जायगा ।

<sup>†</sup> भवलप्रम्थका यह उद्धरण मुख्तार सा॰ के "ऊँचगोत्रका व्यवहार कहाँ ?" शीर्घक धनेकान्तकी गत दूसरी किरणमें प्रकाशित लेख पर लेखिया गया है।

इसमें उच्चगोत्रकर्मके उक्षि खित लच्चणको असंभवित और अव्याप्त बतलाया गया है, अव्याप्त इस लिये बतलाया गया है कि वह लच्चण उच्च गोत्रवाले वैश्य बाझण और साधुओं में नहीं प्रवृत्त होता है। क्योंकि वैश्य और बाझणों के कुल चृत्रिय कुलोंसे भिन्न हैं तथा साधुका कोई कुल ही नहीं होता है, उसके साधु होनेके पहिलेके कुलकी अपेचा भी नष्ट हो जाती है, यही कारण है कि कुलोंकी वास्तविक सत्ता धवलके कर्त्ताने नहीं स्वीकार की है।

धवल प्रत्थके इस उद्धरणसे यह साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि प्रंथकार कर्मभूमिज मनुष्य में वैश्य, चित्रय, ब्राह्मण श्रीर साधुश्रोंमें ही उच्च गोत्र स्वीकार करते हैं, शृद्रोंमें नहीं । इससे यह तात्पर्य निकालना कठिन नहीं है कि "नीच गोत्री कर्मभूमिज मनुष्य शूद्रोंकी श्रेणीमें पहुँचते हैं।"

यद्यपि मुस्तार सा० ने 'साधु' शब्दके स्थान पर 'शूद्र' शब्द रखनेका प्रयक्त किया है परन्तु वहाँ पर शूद्र शब्द कई दृष्टियोंसे संगत नहीं होता! है। वे दृष्टियां ये हैं—

प्रकरणवश यहां पर यह भी उल्लेख कर देना
उचित्त है कि मुख्तार सा॰ "धार्यप्रत्ययाभिधान
व्यवहार निबन्धनानां पुरुषाणां संतानः उच्चेगोंत्रिम्"
इसके धार्यमें स्पष्टता नहीं ला सके हैं । इसका स्पष्ट
धार्य यह है कि—'धार्य' इस प्रकारके ज्ञान और 'धार्य'
इस प्रकारके शब्द-प्रयोगमें कारणभूत पुरुषोंकी संतान
उच्चगोन्न है। इसका विशद विवेचन भी धागेके खेखमें
किया जायगा।

१—साधु शब्द यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुन्ना है। २—क्रमिक लेखमें ब्राह्मणके बाद शूद्रका उक्लेख ठीक नहीं जान पड़ता, यदि प्रन्थकारको शूद्र शब्द अभीष्ट होता, तो वे 'श्व-विद्वाह्मचेषु' या 'ब्राह्मण विद्युदेषु' ऐसा उल्लेख करते।

३---व्याकरणकी दृष्टिसे भी 'विड् बाइका शूबेषु' यह पाठ उचित नहीं जान पड़ता है।

४—कर्मभूमिज मतुष्योंमें साधु भी शामिल हैं तथा वे उच्च गोत्री हैं इसिलये उनका संग्रह करने के लिये 'साधु' शब्दका पाठ आवश्यक है। यद्यपि यह कहा जासकता है कि ''यहां पर कर्मभूमिज मतुष्योंका ही ग्रहण हैं" इसमें क्या प्रमाण हैं? इसके उत्तरमें यह कहा जासकता है कि हेतु परक-वाक्यमें प्रंथकारने उच्चगोत्री देव और भोग-भूमिज मतुष्योंका संग्रह नहीं किया है।

इस प्रकार यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि-सम्मूर्छन और श्रन्तर्द्वीपज मनुष्योंकी तरह पाँच म्लेच्छखंडोंमें रहने वाले म्लेच्छ और कोई कोई कर्मभूमिज मनुष्य भी नीच गोत्री होते हैं इसलिये बाबू सूरजभानुजी वकीलका यह सिद्धान्त कि-'सभी मनुष्य उच्चगोत्री हैं—' श्रागमप्रमाणसं बाधित होनेके कारण मान्यताकी कोटिसे बाहिर है। लेख लंबा हो जानेके सबबसे यहीं पर समाप्त किया जाता है। गोत्र क्या? उसकी उच्चता-नीचता क्या? तथा उसका व्यवहार किस ढंगसे करना उचित हैं? श्रादि बातों पर श्रागेके लेख द्वारा प्रकाश डाला जायगा। इति शम्

## जगत्सुंदरी-प्रयोगमाला

[बोखक-पं॰दीपचंद्र पांड्या जैन, केकड़ी]

#### -west of the same

नेकान्त वर्ष २के ६वें श्रंकमें 'योनिप्राभृत श्रीर जगत्सुन्दरी-योगमाला'—शीर्षक एक लेख प्रकाशित
हुश्रा है। उसमें, पं० बेचरदासजीके गुजराती नोटोंके
श्राधार पर, उक्त दोनों प्रन्थोंके संबंधमें, संपादक महोदयने परिचयात्मक विचार प्रकट किये हैं। उक्त लेखसे
प्रभावित होकर "जगत्सुन्दरी-प्रयोगमाला" की स्थानीय
प्रतिका बहिरंग श्रीर श्रंतरंग श्रथ्यम करनेके पश्चात्
में इस लेखहारा श्रपने विचार श्रनेकान्तके पाठकोंके
सामने रखता हूँ।

#### जगत्सन्दरी प्रयोगमालाका साधारण परिचय

यह एक वैद्यक ग्रंथ है । इसकी रचना प्रायः प्राकृतभाषामें है। कहीं कहीं बीच बीचमें संस्कृतगद्यमें श्रीर मंत्रभागमें कहीं कहीं तत्कालीन हिन्दी कथ्य भाषा भी है। इसके श्रिषकारोंकी संख्या ४३ है।

#### स्थानीय प्रतिका इतिहास

स्थानयप्रतिमें ५७ पृष्ठ हैं श्रीर हर एक पृष्ठमें २७
गाथा, इस तरह इस प्रतिमें करीब १५०० गाथाएँ हैं।
स्थानीय प्रति श्राधूरी है—कौत्हलाधिकार तक ही है।
यह श्राधिकार भी श्रापूर्ण है। शाकिनी विद्याधिकारका
भी १पृष्ठ उड़ा हुश्रा—गायब है। इस ग्रन्थकी एक शुद्ध
प्रति जौहरी श्रामरसिंहजी नसीराबाद वालोंके पास है।
श्राजसे ७-८ वर्ष पूर्व। उस प्रतिको पं० मिलापचन्दजी
कटारया केकड़ी लाये श्रीर प्रतिलिपि कराई। प्रतिलिपिकारके इस्तिलिखित ग्रन्थोंके पढ़नेमें श्रामन्यस्त होनेकी

वजहसे प्रतिमें बहुत श्रशुद्धियाँ होगई हैं।। स्वैर, जैसी कुछ प्रतिलिपि है उसीके श्राधार पर यह लेख तैयार किया गया है, श्रीर इसीमें सन्तोष है।

### कर्तृ त्व-विषयक उल्लेख

इस प्रंथके कर्ता जसिकत्ति-यशःकीर्ति मुनि हैं,
जिसके स्पष्ट उल्लेख प्रतिमें इस प्रकार हैं—
जस-इत्ति-साममुखिसा भिष्यं साऊस किसस्वं च।
बाहि-गहिउ वि हु भव्वो जह भिच्छने स संगिलह ॥
—पारंभिक परिभापा-प्रकरस, गाथा १३

गियहेन्वा जसइसी महि वसए जेग मणुवेगा।

-- श्रादिभाग, गाथा २७

इय जगसुंदरी-पद्मोगमालाए मुणि जसकित्तिविरहुए..... ग्णम......चिहयारो समत्तो ।

—प्रत्येक श्राधिकारकी श्रान्तिम संधि जस-इत्ति -सरिस धवलोळ उ श्रमय-धारा-जलेणवरिसंत चितिय-मित्ता यंभइ हु श्रासर्खं श्रप्य मिण्यु-व ॥

-शाकिन्यधिकार, गाथा ३६

#### ग्रंथकारका समय

यशःकीर्ति मुनि कय ऋौर कहाँ हुए, इन्होंने किन किन मन्थोंकी रचना की ऋौर इनके सम-समायिक

श्री॰ ए॰एन॰ उपाध्यायकी प्रतिमें इस गाथाका दूसरा चरण "तुम्रमयधरो जलेणवरिसंति" ऐना दिया है। भीर उत्तरार्थमें 'हु'की जगह 'दु' तथा 'मिच्चुम्व'की जगह 'मिच्चुव' पाठ पाया जाता है। —सम्पादक विद्वान्-शिप्यादि कौन कौन थे इस विषयमें साधनामाय तथा स्थानीय प्रतिके प्रशस्ति-विकल होनेके कारण हम निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं लिख सकते । केवल श्चनेकान्तमें प्रकाशित दक्कनकालिज पूनाकी प्रतिके लिपि-संवक्ते श्चाधार पर इतना कह सकते है कि ये १५८२ विक्रमसे पहले हुए हैं। यशःकीर्ति नामवाले जैनमुनि कई होगये हैं—

१--- प्रयोधसार ग्रंथके कर्ता।

२— जगत्सुन्दरीके कर्ता, इनके गुरुका नाम धर्णेसर, सं०१५८२ वि० पूर्व, पर कितने पूर्व यह ऋजात है। ३—सुनपत नगरके पट्टस्थ-१५७५ वि० में होनेवाले गुणमद्र भ०के दादागुरु। ये माथुर संघके पुष्कर गणमें हुए हैं, समय १४७५-१५०० विक्रमाब्दके लगभग।

४—मृलसंघीय पद्मनंदि भ० के प्रशिष्य सकलकीर्तिके शिष्य ऋौर पांडवपुराणदिके कर्ता शुभचन्द्रके गुरु समय १५७५से पूर्व†

५-६ माघनंदि तथा गोपनंदिके शिष्य; इनका वर्णन "जैन शिलालेखसंग्रह" के ५५ वें लेखमें है।

जो माथुर संघके नंदीतटगण
 के हैं: समय १६८३ विक्रमके लगभग।

थश :कीर्ति नामके ऋौर भी कई मुनि हुए होंगे, हमें उनके विषयमें हाल ज्ञात नहीं है ‡।

† इनका नाम 'पारर्वभवांतर' नामक प्राकृत काव्यमं जसकितिके बजाय जयकीति हैं।

‡ इनके स्रतिरिक्त 'यशःकीर्ति' नामके जिन सौर विद्वानोंका परिचय स्थवा उक्केल मेरे रजिण्डर (ऐति-हासिक खाताबही)में दर्ज स प्रकार है—

९ गुणकीर्तिके शिष्य भीर पांडवपुराण तथा हरि-वंशपुराण प्रा० के कर्ता। २ जिलतकीर्तिके शिष्य भीर धर्मशर्माञ्च्ययकी 'संवेष्ट्यान्तवीपिका' टीकाके कर्ता।

#### इस ग्रंथके अधिकारोंकी गाथाएँ

प्रारंभिक परिभाषादि प्रकरणकी गाथाएँ ५४, १ ज्वराधिकारकी ४७, २ प्रमेहकी ६, ३ मूत्रकुच्छकी १२, ४ अतिसारकी २१, ५ प्रहणीकी ५, ६ # पाण्डुकी ७, ७ रक्तिपत्तकी १०, ८ शोषकी ११, ६ आमवातकी ६, १० शूलकी ५, १६ विशूचिकाकी १०, १२ गुल्मकी ४८, १३ प्रदर्की १४, १४ छिद्दिकी ६, †१५ तृष्णाकी २१, १६ हर्षकी १५, १० हिक्काकी ७, १८ कासकी १७, १६ कुछकी ४७, २० शिरोरोगकी २४, २१ कर्णरोगकी १०, २२ श्वासकी ७, २३ व्यक्ती = ३३, २४ भगंदरकी ६, २५ नेत्ररोगकी ३६, २६ नासारोगकी ६, मुखरोगकी ६, २८ दंत रोगकी १३, २६ कंटरोगकी १०, ३० स्वर भेदकी ८, ३१ शाकिनी-भूतविद्याकी २६०, ३२ बालरोगकी स्वमत ७२, रावणकृतकुमारतंत्रके अनुसार ७७, ३३ पलित हरणकी ÷ अनुमान ३००,३४ वमनकी १०, ३५ कौत्हलाधिकार अपूर्ण उपलब्ध प्रमाण २४०,

शेष अनुपलब्ध द अधिकारोंके नामकी गाथाएँ इस प्रकार हैं—

३ चंद्रप्रभु चरित्रके कर्ता । ( मे तीन प्रन्थ जयपुर पाटोदीके मंदिरमें हैं) ४ रक्कीर्तिके दीचित शिष्य भीर गुग्राचन्द्रके गुरु । ४ नेमिचन्द्रके पष्टशिष्य । ६ हेमचन्द्रके प्रपष्ट भीर पद्मनिन्द्रके पष्टशिष्य तथा चेम-कीर्तिके गुरु (लाटीसंहिता प्र०)। ७ गगितसार संग्रहकी एक प्रति वि०सं०१ ८४३ में भ्रापने हाथसे जिस्तने वाले।
—संपादक

🕸 इसमें राजवंध चयका भी वर्णन हैं।

† इसमें भ्रम व श्रम्बिश्चनका भी वर्षन है।

= इसमें नाडी वया गंडमासाका भी वर्णन है।

÷ इस अधिकारके अन्तमें संधि नहीं है।

जाला-गदद ज्या, कृतीसा सत्ततीस बोदण्या रा(ए)ईच्छ्या दियाने खायच्यो घटतीसो थ ।२१। विसतत्तरस्यऽदियारो उखतालीलो सुखीर्ह पर्व्यतो । कामतवादियारो चालीसो एकताल तियविश्वो ।२६। वादाल गंधजुत्ती तेहाल सरोवई उ उद्देश्यो । ६६ जाला-गर्दम (जुद्ररोग), ३७ लूता (चुद्र विष), ३८ गईग्रह्य (१), ३६ विषतत्व (तंत्र), ४० कामतस्व (तंत्र), ४१ तियविज (स्त्रीवैष १), ४२ गंधयुक्ति १, ४३ सरोवई (स्वरोत्यत्ति १)

इस तरह इसम्रंथमें # ५१ ४२ श्रिधिकार हैं। श्रानुप-लब्ध प्रश्रिकार पूनाकी प्रतिमें श्रावश्य होंगे; ऐसी संभावना है।

ग्रंथका प्रारंभिक भाग

‡ मयणकरिको विदिवणं संजमणहरेहिं जेण कुंभयढं
तं भुवणे सुमहंदं † यमहजए पसरिवप्यावम् ॥१॥
तयणमह जोहणाहं भसरीरो,कोहमोहमयहीको
कीको परमस्मि पए निरंजणो को वि परमप्या ॥२॥
तयणमहसुयाएवि(वी) जीए(जाण)पसाराण सयकसरथाणं
गच्छंति कसि पारं बुद्धिविहीणा विकोषस्मि ॥३॥
सुयणाणं मजिक (जक) यामोजस्स (जाण) पसाराण
एथ इद्वसंपत्तं

यमिजया तस्स चक्कयो भावेया धनेसरगुरूस ॥४॥ यमिजया परमभत्तीए सज्जयों विमलसुन्दरसहावे जे यागुयो वि कस्त्रे हिबाति (१) दोसा या जपंति ॥४॥ समिजया दुज्जयो तह परतंति (१) करवा तहारथे जे सुन्दरे वि कन्वे गुका वि दोसिकिया वेंति ॥६॥ दोसेहि तेहि गहिने हि साम (१) सेसगुक्कवीय महस्था जायंति तेवा समिमो सासावा परमाए भत्तीए ॥७॥

इन सात गाथाश्रोंके बाद "खानिक शपुण्यविकां" श्रादि वे ५ गाथाएँ हैं जो श्रनेकान्त पृ० ४८६ की "कुवियगुरुपायमूले" नामकी गाथाके बाद प्रकाशित हुई हैं। उनका इस प्रति परसे इस प्रकार पाठभेद स पाया जाता है—गाथा ८—पुद्यविज्जे (जं), श्राउविजतश्रो (विज्जं तु ), गाथा ६— सुललियपयवंध (पवयश्रा) भुवश्यम्मि कव्वं (सारं); गाथा १०—श्रम्हाश पुश्रो परिमियमईशा (श्रम्हशा पुश्रो परिमियमईशा (श्रम्हशा पुश्रो परिमियमवश्रा), विद्वि मश्रसेशा (वेहसवर्शेशा); गाथा ११—काममूल (मोक्खं) गाथा १२—हारीयचरय (गगा) सुस्सुवविज्जयसत्थ श्रयाश्रमाशो वि(उ)। जोगेहि तवषमाला (जोगा तहिंब) भ्यामि जगमुल्दरीयाम

इन १२ गाथा श्रोमें से श्रादि की ४ गाथा श्रोमें कमसे सुमतींद्र श्रथवा सुमृगेंद्र (सुमइंद) को सिद्ध श्रीर श्रुत-देवीको तथा श्रपने गुरु धनेश्वरको प्रशाम किया है, गाथा ५-६-७में सज्जन-दुर्जनको नमस्कार किया है श्रीर १२वीं गाथा में श्रपनी लघुता प्रकट करते हुए ग्रंथकारने जगस्युन्दरीयोगस्तवकमाला कहनेकी प्रतिज्ञा की है।

चिकित्साके एक अधिकारका नमूना सामियरामो बाज गहबीदोसं च वए खोए । सक्तं बलपरिभावं दाहं जल्लवासवं होह ॥१॥ जहवा वहु विक्जाई मलसंघं पढह पुख धम्मस्स । जह उहुं चिष धावह जहव सिही ग्रंथको होह ॥२॥ ढहवा-अजमोप-विद्वं महोसहं दादिमं जवा सह व । एकम्मि कन्नो सामुको पीको गहबीए (४) वासेह ॥३॥

भनेकान्तमें किसी किसी अधिकारका नाम शबत
 भग गया है।

<sup>🗜</sup> कोष्टकके पाठ श्रशुद्ध हैं।

<sup>†</sup> प्रो॰ ए॰ एन॰ उपाध्यायजीकी प्रतिमें 'भुवखे-समुद्दं' पाठ है। इसीतरह और भी कुछ साधारख पाठभेद हैं। —सम्पादक

कोष्टकके पाठ भनेकान्तके हैं ।

खाबर-पच्छा तह दाहिमंच मगहाए संजुत्तं ।
भागुत्तरेख पीयं पखासखं गहिक-रोयस्स ॥४॥
जंबं-बु-(व) बिह्न-मज्जं कित्य-सुरहार-खायरा-सहियं
रस-मंडेखं पीयं खासइ गहकी स महसारं ॥४॥ अ
हय जगसुन्दरीपमोगमाबाए सुक्विजसिकत्तिवरहए गहखीपसमखो खाम पंचमो-हिवारो सम्मत्तो ।

इस श्रिषकारमें श्रादि की दो गाथाश्रों-द्वारा रोगका निदान श्रवस्थामेद श्रीर उपचारका कथन किया है श्रीर श्रन्त की ३ गाथाश्रोंमें प्रहणीनाशक तीन प्रयोग दिये हैं, वे इस प्रकारहें —

योग १—चित्रक, ऋजमोद, बेलगिरी, सोंठ, ऋना-रदाने, जब (या इन्द्रजब) (सबसम भाग) इनका एकत्र खलुश्च (काढ़ा ?) पीनेसे संग्रहणी नास होती है।

योग २—सोठ १ भा० हरड २ भा०, स्त्रनारदाना ३ भा० पीपल ४ भाग—सबको चूर्ण करके सेवन करने से संग्रहणी शांत होती है।

योग ३—जामुनकी, श्रामकी, श्रौर बेलकी मजा (गिरी या गृदा), कैंथ (कवीठ), देवदारू, सौंट, सम-माग चूरण करके चांवलके मांडसे पीनेसे श्रतिसार (दस्त) श्रौर संग्रहणी नाश होती है।

श्रि प्रोफेसर ए० एन० उपाध्यायकी प्रतिमें इस श्रिकारकी गायाएँ ६ दी हैं। यहाँ ध्यी गाथाका जो उत्तरार्ध दिया है वह उसमें श्वीं गाथाका उत्तरार्ध है और यहाँ जो गाया श्वें नं० पर दी है वह उसमें छठी गाया है। ध्यी गाथाका उत्तरार्ध और श्वींका पूर्वार्ध कमशः उसमें निम्न प्रकार दिये हैं—

बदागुडेण वडया विज्ञह गहजीविकासेह ।
हिंगुसोवकां सुंठी पच्छा तह विडंगचुरणसंजुत्तं ।
हन गाथाओं के पाठमें और भी कुछ साधारण-सा
भेद है ।
——सम्पादक

२--''यदुक्तं-भोजनीय माहिषद्धि, ग्रह्णी-विकारे भक्तं मुग्दरसंच । चपर-विकायां रोगिणं बहुभिवंस्त्रैः प्रच्छाणा ( द्येत् ), यावत्प्रस्वेदं निर्गच्छति गात्रे तदुत्युच्छायत्ततः (?) नो चंद ( चेत् ) भद्रकं भवति तृ ( त्रि ) दोषविका--"

---पिलतहरसाधिकारे, पत्र ४३

३—''बीशलेनोक्तं—पारद मासा १ ताम्र प (पा) त्रयां मण्डूकपर्यारसेन श्रुतिकैका दिनमेकपर्यन्तं, ततः केशराजरसेन, (ततः)ःतित्तिरंडारसेन, ततो सुद्ग-प्रमाण-वटिका कार्या ज्वरे सिक्षपातादौ पूर्वोपचारेण सप्ताहमेकं पिबेत्। चचुः शूज विस्फोटक-कृतानि वर्जयित्वा सर्वन्या-धीनुपशामयति।"

--पिलतहरगाधिकारे, पत्र ४५

४--- "सिंह-प्रसेणमवदी सिंहो जांबवतो हतः। सुकुमार-कुमारो दी तव ह्वेष समंतक,। ७१-७८१ इति श्रह पणमिजण सिरसा मुणिसुष्वय-तित्थणाइ-पय-जुञ्जलं बोच्छामि बाज्जतं रावण-रइयं समासेण ॥१॥"

—वालरोगधिकारका मध्य भाग

१— "एवंभूततत्त्रयरं संखित्तं भासियं मए एत्थ वित्थरदो खायच्यो सुमीवमए घहव जाजिखी हि यख०३ घह्सय घच्छिरियाचो महग्य-प्रह्रयया-पाहुडवराचो सुहमखयहदमंगिय विसुद्धभूयत्थसत्थाचो ॥७४॥ मुखिजख्यमंसियाचो कहिं पि खाऊख विंदु सय-भायं बोच्छामि किंपि पयदो जिखवयखमहा समुहाद्यो ॥७४॥

—शाकिन्यधिकारमें, ज्वालामालिनी-स्तोत्रकें बाद

<sup>🙏</sup> यह गाथा गोम्मट-कर्मकांडकी है।

## तत्कालीन कथ्यभाषाका नमूनां "सुल घाटी काठे मंत्र—( शाकिन्यधिकारे )

क कुकास बादिह उरामे देव कउ सुजा हास खाडतु (स्यंहास खङ्ग) कुकास वादह हाकउ कुरहाडा लोहा रागाउ आरणु वम्मी रागी काठवत्तिम सामा कीधिणि जे गेउरिहि मंत, ते किप्पिणिहिं तोडउ सुज्जू के मोडलं सुज्जु धाटीके मोडउं घाटीतोडउं काठेके मोडउं कांठे स्लघाटी। कांठे मंत्र—"उड सुड स्फुट स्वाहा।" इसके आगे कक्का-विलाई (कांख की गांठ-कांखोलाई) का मंत्र है। जगत्सुन्दरीके विशेष विवरणा और विशेषताएँ

१— "पिलतहरण" नामक ३ ३वें ऋधिकारमें कई रसायन (कीमिया) के प्रयोग हैं, ऋौर उसमें 'हस्ति-पदक, विडालपदक, तोला, मासा, रत्ती, ये मापवाची शब्द ऋाये हैं। उन प्रयोगोंको प्रायः सरस संस्कृत गद्यमें लिखा है ऋौर 'हिंडिका' (हांडी) जैसे कथ्यशब्द काममें लाये गये हैं।

२—"कौत्हलाधिकार" नामक ३५वें ऋधिकारका ऋायुर्वेदके साथ कोई खास संबंध नहीं है; फिर भी इस ऋधिकारमें कई चमत्कारी वर्णन है पर उनमें सधुमांस खून ऋादिका खुले तौर पर विधान है। हो सकता है कि ये जैनत्वकी दृष्टिस नहीं—पदार्थ शक्ति-विज्ञान (साइँस) की दृष्टिस कुछ महत्व रखते हों। ऐसी रचना विरक्तसाधुकी न होकर भट्टारक मुनियों की हो सकती है। इनके जमानेमें मंत्र-तंत्र-चमत्कारसे ऋधिक प्रभाव होता था।

३—उपलब्ध महाधिकारीके ऋादिमें मंगलाचरख पाया जाता है, छोटे ऋधिकारोंमें नहीं। मिन्न-भिन्न मंग-लमें भिन्न-भिन्न तीर्थेकरको नमस्कार किया है।

४—इसका ३६वां जालागहर त्राधिकार नहीं हैं। उस ऋधिकारमें ऋनेकान्त पृ० ४८८ पर मुद्रित ''ऋों **क्ष इस मंत्रमें दशरा-मशरा जैसी बशुद्धियां होंगी।**  नमो पार्श्वरुद्वाय" मंत्रकी संभावना होनी चाहिये। कुछ शब्दपरिवर्ततनके साथ यही मंत्र मतिसागरस्रिके "विद्यानुशासन" में पाया जाता है।

५--३८वें श्रीर ४३वें श्रिषकारोंके नाम समकमें नहीं श्राये। हो सकता है, श्रानुपलब्ध श्रिषकारोंमें सुभित्त; दुर्भित्त, मानसज्ञानादि, व विद्याधरवापीयंत्रादि, धातुवाद श्रीर मंत्रवादका उल्लेख हो। "मंत्रवाद" नामसे मंत्रविषयक महान् ग्रंथ होना भी चाहिये, इसका उल्लेख रामसेनके 'तत्वानुशासन' श्रीर 'विद्यानुशासन' में भी पाया जाता है, या ये वर्णन 'जोग्णीपाहुड' के होंगे।

६-- 'ज्वालामालिनीस्तोत्र' का ग्रंथका श्रंगत्व।

७--† रावगाकृत 'कुमारतंत्र' के श्रमुसार वर्णन श्रीर सुग्रीवमत व ज्वालिनीमतका उक्लेख श्रादि ।

'कुवियगुरु' गाथा पर विचार
कुवियगुरु पायमुले गहु लद्धं मन्हि पाहुदं गर्थ ।
महिमायोग विरह्यं इय महियारं सुसः .... क ।

प्रथम तो यह गाथा तृदित है, श्रीर 'ग्रामिऊगा
पुञ्चिक ने गाथा के पूर्व तो हम गाथा की स्थित ही
मंदिग्ध है । शायद यह श्रशुद्ध भी हो श्रीर
'श्रिहमाग्रेग्र' की जगह 'श्रिहियाग्रेग्र' पाट हो, तब
'कुविय' पदका क्या श्रथं है ? 'कुविय' के श्रथं कोपमें
कुपित श्रीर कुप्य हैं। 'कोऽपिच' या 'किमिपच' श्रथं
हो जावे तो किसी तरह यह श्रथं हो सकता है कि गुरुपादमूलमें (श्रग्रेग्र श्रिहिया कुविय) इसमे श्रिष्क
कोई पाहुड मंथ हमने नहीं पाया। (इय) इस प्रकार
यह श्रिषकार रचा गया है; फिर भी 'श्रिम्हि' पद श्रीर
बुटितपद क्या है ? यदि निर्दिष्ट श्रथं टीक हो तो 'नोशि।
पाहुड' की यही श्रितमसमाप्ति सूचक गाथा होती
चाहिये। खोन की काफी जरूरत है।

† यह कुमारतंत्र विद्यानुशासनमें बाया है और वेंकटेश्वर प्रेस बंबईसे मुद्रित हो चुका है।

#### श्रमेकान्तके लेखांश पर विचार

"जोििणपाहुड" की गाथा-संख्या ६१६ ही है या कम ज्यादा, इसके कर्ता धरसेन हैं या पगहसवगा, यह एक प्रश्न है ! गुजराती नोटोंके श्राधारसे सिद्ध होता है कि 'परहसबस्य'मुनिने भृतविल-पृष्यदंतके लिए र्र्क्नुष्मांडी देवीसे उपदिष्ट जोणिपाहुडको लिखा। पगहसवराका श्चर्थ 'प्रश्नभवरा' के बजाय 'प्रज्ञाश्रमरा' कही तो श्चन्छा है। तब सहज ही में यह जाना जा सकता है कि या तो धरसेनका नामान्तर पग्रहसवगा हो या धरसेन श्रीर पर्हसवरण दो ऋलग ऋलग ऋाचार्य हो । ऋौर उनमेंसे भतवलि पृष्पदंतके सिद्धांतगुर धरसेन श्रीर मंत्रादिके गुरु पएइसवरा हो। प्रवल प्रमाराके बिना बुहहिपशिका-का "जोखिपाहुडं वीरात् ६०० घारसेनं" उल्लेख भी गुलत कैसे कहा जासकता है, गुलत हो भी सकता है पर जोणिपाहुडके प्राचीन होनेपर ही "धवल" में उसके मामोल्लेख किये जानेकी संगति ठीक बैठ सकती है, श्रन्वथा नहीं।

पूनावाली प्रतिमें "कुवियगुरु" गाथाकी स्थिति बहुत कुछ गडबडीमें हैं, वह स्वयं संपादक महोदयने अपने लेखके अंतमागमें स्वीकार किया है। तब उसमें के "अहिमार्णेण" पद परसे और बेचरदासजी लिखित 'लघु' विशेषण परसे, गाथाके भूतविल पदको छोड़कर पुष्पदंत कि हो की क्लिष्टकल्पना करना कहाँ तक संगत

‡ कृष्मांडीदेवी नेमिनाथकी शासनदेवी है। इंद्र-नन्दीके श्रुतावतारके अनुसार भूतविक पुष्पदंतने विद्याकी साधना भी की थी। हो सकता है कि कुष्मांडीदेवी ही उनके सामने उपस्थित हुई हो।

यह नाम 'प्राज्ञश्रमख' भी हो सकता है।
 म बह गाथांग्र 'भूषविष्युष्पृयंत्रभाविहिए' इस प्रकार है।

हो सकता है † । 'श्रहिमायोग विरह्यं' श्रीर 'पग्रहसवर्ण-मुणिया विरह्य' ये दोनों पद परस्पर विरुद्ध हैं। यह बात खास ध्यान देने योग्य है। फिलहाल जोशिपाहुड के कर्ता पग्रहसवर्ण ही हैं ऐसा ठीक है।

### जोििपाहुडका अपर-ग्रंथकतृ त्व

इतने विवेचनके बाद भी हम कुछ निर्णय नहीं दे-सकते; फिर भी जोिणपाहुड़को धरसेन-रचित ही मानें तय कहना होगा कि जगत्सुन्दरी कर्ताके गुरुके "धर्णे-सर" ये नामाचर ही तो कहीं प्रत्यंतर (दूसरी प्रति) में उलट पुलट होकर "धरसेन" नहीं बन गये हैं। जैसे जोिणपाहुड़के कर्ता 'धरसेन' समके गये वैसे ही प्रत्यंतर में जगत्सुंदरीके कर्ता गलतीसे 'हरिपेंग्ग' समके गये हों। जोिणपाहुड़ और जगत्सुन्दरी दोनों प्राकृतप्रधान जैन-वैद्यक प्रंथ होनेके कारण "पूना-प्रति" जैसी ही दोनों प्रंथोंकी संयुक्त श्रन्य प्रति लिखी गई हो श्रीर लेखकोंकी नासमक्तीसे कुछका कुछ समका गया हो।

इतना सब इड्ड लिखनेके बाद भी योनिपाहुडके विषयमें तबतक में श्रापना निश्चित मत नहीं दे सकता जब तक कि उसका श्राध्ययन न कर सकूँ।

इसतरह जगत्सुन्दरीका कर्ता यशःकीर्ति है—हरि-षेरा नहीं; तब इस प्राकृतग्रंथकी "इति पंढित भी हरि-षेरोन" त्रादि संस्कृत संधि श्रीर उसमें योनिप्राभृतके प्रकामवाकी बात भी ग़लत श्रीर निःस्सार ही है, जोकि ग्रंथकी श्रादि की १२ गाथाश्रोंसे श्रीर कर्तृत्व-

<sup>†</sup> भूतविक साथी पुष्पदन्तकी वहाँ कोई क्रिष्ट
करुपना नहीं की गई है, विस्क अभिमानमेर नामसे
भी अक्रित एक दूसरे ही पुष्पदन्त कविकी करुपना की
गई है, जिनका बनाया हुआ अपभंश भाषाका महापुराख है।
—सम्पादक

विषयक उल्लेखसे स्पष्ट है। हाँ, यशःकीर्ति (कर्ता) ने शाकिन्यधिकारकी उद्धृत ७६वीं श्रीर ७३वीं गाथा श्रोमें 'श्रहरवक्षपाहुड' श्रीर 'सुग्रीवमत' व 'ज्वालिनीमत' का उल्लेख श्रवश्य किया है। ''ज्वालिनीमत'' मंत्रवादके लिए प्रसिद्ध भी है।

जैनों की लापरवाहीसे जिनवार्गा के ऋड़ छिन्नभिन्न होते जा रहे है। इस बातकी कुछ भलक पाठकोंको इस लेख द्वारा मालूम होगी। जैनी लोग जिनवारगिके प्रति ऋपना समुचित कर्तव्य पालन करेंगे इसी भावनासे यह लेख प्रस्तुत किया गया है।

### सम्पादकीय नोट---

श्रनेकान्तकी गत ६वीं किरणमें प्रकाशित 'योनिप्राभृत श्रीर जगत्सुंदरी-योगमाला' नामक मेरे लेखको
पढ़कर सबसे पहले प्रोफेसर ए. एन. उपाध्यायने 'जगत्सुंदरीयोगमाला' की श्रपनी प्रति मेरे पास रिज्ञष्टरीसे
भेजनेकी कृपा की, जिसके लिये वे श्रन्यवादके पात्र हैं।
साथ ही, यह सूचित करते हुए कि वे श्रम्मां हुश्रा स्वयं
इस ग्रंथ पर लेख लिखनेका विचारकर रहे थे परन्तु उन्हें
श्रय तक योग्य श्रवसर नहीं मिल सका, मुक्ते ही लेख
लिखनोकी प्रेर्णा की। ग्रन्थायलोकनके पश्चात् मैं लेख
लिखना ही चाहता था कि कुछ दिन बाद पं० दीपचंद जी
पांड्याका यह लेख श्रा गया। इसमें ग्रंथका कितना ही
परिचय देखकर मुक्ते प्रसन्नता हुई; श्रीर इसलिये मैंने
श्रमी इस लेखको दे देना ही उचित समका है।

उपाध्याय जीकी प्रति फलटगाके मिस्टर वीरचन्द कोदरजीकी प्रतिकी ज्योंकी त्यों नक्कल है—उसमें मूल-प्रतिसे मुकाबलेके सिवा सुधारादिका कोई कार्य नहीं किया गया है----श्रीर कोदरजीकी प्रति जयपुरकी किसी प्रति परसे उतरवाई गई थी । यह प्रति श्रशुद्ध होनेके

साथ साथ ऋष्री भी है। इसमें प्रथके ४३ ऋषिकारों में से श्रादिके सिर्फ ३२ अधिकार तो प्रायः पूर्ण हैं श्रीर ३३वें श्रिकारकी ७६॥ गाथाएँ देनेके बाद एकदम प्रन्थकी कापी बन्द कर दी गई है भ्रीर ऐसा करनेका कोई कारण भी नहीं दिया श्रीर न ग्रंथकी समाप्तिको ही वहाँ सूचित किया है। केकडीकी प्रति लेखकके कथना-नुसार नसीराबाद के जौहरी अमरसिंह जीकी मित परसे उतरवाई गई है, जो श्रमभ्यस्त लेखक-द्वारा उतरवाई जानेके कारण ऋशुद्ध हो गई है। साथ ही वह भी अध्री है। उसमें उपाध्याय जीकी प्रतिसे ३३वें अधि-कारकी शेष गाथाएँ (२२४ के करीब), ३४वाँ ऋषिकार परा श्रीर ३५वें श्रधिकारकी २४० गाथाएँ श्रधिक हैं। शेप ३५वें श्रधिकारकी अवशिष्ट गाथाएँ और ३६ से ४३ तकके ८ श्रिधिकार पुरे उसमें भी नहीं हैं। इस तरह चार पाँच स्थानोंकी जिन प्रतियोंका पता चला है वे सब ऋघुरी हैं, श्रीर इसलिये इस बातकी खास जारूरत है कि इस प्रंथकी पूर्ण प्रति शीघ तलाश की जाय, जिससे ग्रंथके कर्तादि विषय पर पूरा प्रकाश पड़ सके । आशा है जहाँ के भंडारों में इस प्रनथकी पूर्ण प्रति होगी वहाँके परोपकारी तथा ग्रन्थोद्धार-प्रिय भाई उससे शीघ ही मुक्ते सुचित करनेकी कृपा करेंगे।

ग्रंथकी प्रतियों में ग्रंथका नाम जगत्सुंदरी-योगमाला श्रीर व्ययंषामाला दोनों ही रूपसे पाया जाता है, इसी से लेखकके 'जगत्सुंदरीप्रयोगमाला' शीर्षक तथा नाम-को भी कायम रक्खा गया है। प्राकृतमें जगसुंदरी श्रीर जयसुंदरी भी लिखा है। संधियाँ कहीं तो ग्रन्थकर्नाके नामोक्लेख पूर्वक विस्तारके साथ दी हैं श्रीर कहीं विना नामके संखेपमें ही, श्रीर उनका कम उपाध्यायजी तथा केकड़ीकी प्रतियों में एक-जैसा नहीं पाया जाता। उदा-हरखके लिये केकड़ीकी प्रतिमें 'ग्रहणीप्रशमन' नामके पाँचवें अधिकारके अपन्तमें जो सन्धि दी है, अपीर जिसे चिकित्सा अधिकारके नमूनेमें ऊपर (लेखमें ) उद्घृत किया गया है वह उपाध्यायजीकी प्रतिमें निम्न प्रकारसे पाई जाती है—

#### "बामेखाइय गहिखरोयाहियारो सम्मत्तो"

इससे मालूम होता है कि संधियों में मन्थकर्ता के नामका उल्लेख करना-न करना श्रिधिकतर लेखकों की इच्छा पर निर्भर रहा है।

सबसे बड़ी बात जो इस ग्रंथके विषयमें विचारणीय है वह ग्रंथकर्ताकी है। पूनाकी प्रतिसे तो यह मालूम होता था कि इस ग्रंथके कर्ता पं॰ हरिषेण हैं, जिसके लिये उनका निम्न वाक्य बहुत स्पष्ट है, जो उक्त प्रतिमें एक द्यंक रहित पत्र पर द्यंकित है—

"इति पंडितश्रीहरिषेगोन मया योनिप्राभृतालाभे स्वसमयपरसमयवैद्यकशास्त्रसारं गृहीत्वा जगत्सुंदरीयोग-मालाधिकारःविरचितः।"

यह वाक्य उपाध्याय जीकी प्रतिमं नहीं है स्त्रीर न लेखक जीने केक डीकी प्रतिमें ही इसका होना स्वित किया है। संभव है कि यह प्रंथके उस भागमें हो जो उक्त दोनों प्रतियोंमें नहीं हैं। उसे देखकर स्त्रीर यह वाक्य हो तो उसकी स्थितिको वहाँ ठीक मालूम करके ही कुछ कहा जा सकता है। इसके लिये प्रंथकी पूर्ण प्रतिका उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। उपाध्याय जीने लिखा है कि वे सितम्बर मासकी छुटियोंमें पूना जायेंगे स्त्रीर उस समय स्त्रपनी प्रतिकी सहायतासे पूना प्रतिकी ठीक स्थितिको मालूम करके जानने योग्य स्त्रावश्यक बातोंको स्पष्ट करनेका यहा करेंगे। ये दोनों बातें हो जाने पर प्रकृत विषयका विशेष निर्ण्य हो सकेगा। स्रस्तु।

इस समय ग्रंथका जो भाग उपाध्यायजी तथा

केकडीकी प्रतियोंमें उपलब्ध है उसमें "मुगिजसइति-विरदृए" इस पदके द्वारा जो कि ग्रंथकी बाज बाज संधियों में पाया जाता है. ग्रंथके कर्ता 'यशः कीर्ति' नामके मुनि मालुम होते हैं। इसीसे उपाध्याय जीने ऋपनी प्रतिमें इस योगमालाको "जसइत्ति-विरचिता" लिखा है श्रीर लेखक महाशयने भी इसी बातका प्रतिपादन किया है। परन्तु ये यशःकीर्ति मुनि कौन हैं, इस बातका अभी किसीको कुछ भी ठीक पता नहीं है। हाँ, एक बात यहाँ प्रकट कर देनेकी है ऋौर वह यह कि संधियोंको छोड़कर जिन मूल ४ गाथात्रोंमें 'जसिकत्ति' नामका प्रयोग ऋाया है उनमेंसे तीन गाथाएँ तो वे ही हैं जिन-का पाठ लेखकने 'कर्तृत्वविषयक उल्लेख' शीर्षकके नीचे उद्धृत किया है-- ऋर्थात् प्रारम्भकी १३वीं, २७वीं स्प्रीर शाकिन्याधिकारकी ३६वीं गाथा, शेष चौथी गाथा बालतंत्राधिकारकी ऋन्तिम ७७वीं गाथा है ऋौर वह इस प्रकार है--

इय बाजतत्तममलं जं हु सुइयं रावणाइभिणयं। संक्षित्तं तं मुणिउं जसइत्तिमुणीसरे एत्थ ॥

इनमेंसे २७वीं गाथामें तो "गियहेक्वा जसइत्ती महिवलए जेख मखुवेख" इस वाक्यके द्वारा इतना ही बतलाया है कि जिस मनुष्यके द्वारा भूमंडलपर यशकीर्ति प्रहण किये जानेके योग्य है—-श्रर्थात् जो मनुष्य उसे प्राप्त करना चाहता है, श्रीर ३६वीं गाथामें "जसइति-सिरसधवलो" पदके द्वारा 'यशःकीर्तिके समान धवल-उज्ज्वल' इतना ही प्रकट किया गया है। इन दोनों गाथाश्रोंसे यह कुछ भी मालूभ नहीं होता कि यह ग्रंथ यशःकीर्ति नामके किसी मुनिका बनाया हुश्रा है। श्रव रही दूसरी दो गाथाएँ, इनमेंसे एकमें 'खाऊष्य' पद श्रीर दूसरी में 'मुखिउं' पद पड़ा हुश्रा है श्रीर दोनों एक ही श्रर्थ 'ज्ञास्वा'—-'जानकरके' केवाचक हैं। पहली गाथा

(नं० १३) में "असइतिकाममुखिका मिक्यं णाऊक" इस वाक्यके द्वारा यह प्रकट किया है कि 'यशःकीर्ति नामके मुनिने जो कुछ कहा है उसे जानकरके,' श्रीर दूसरी ७७वीं गाथामें बतलाया है कि 'रावणादिकके कहे हुए निर्मल वालतंत्रको यशःकीर्ति मुनीश्वरसे जानकरके इस प्रंथमें संज्ञितकपसे दिया गया है। इन दोनों गाथाश्रोसे भी यह प्रंच यशःकीर्तिका बनाया हुश्रा मालूम नहीं होता, बिक्त यह स्पष्ट जाना जाता है कि प्रंय यशःकीर्तिके कथनानुसार तथा उनसे मालूमात करके लिखा गया है, श्रीर इस तरह यह प्रनथ यशःकीर्तिमुनिके किसी शिष्यद्वारा रचा हुश्रा होना चाहिये—स्वयं यशः कीर्तिके द्वारा रचा हुश्रा नहीं। श्रीर इसलिये प्रंथकी कुछ संधियोंमें, जिनका प्रंथकी सब प्रतियोंमें एक श्रार्डर भी नहीं है, 'मुखिजसइत्ति विरहृष्' पद सन्देहसे खाली नहीं है।

'यश:कीर्ति' नामके जितने मुनियोंका अभी तक पता चला है उनमेंसे गोपनन्दीके शिष्य तो ये यशःकीर्ति मालूम नहीं होते; क्योंकि उनकी जिस विशोपताका श्रवणबेलगोलके ५५वें शिलालेखमें उन्नेख है उसके साथ इनका कुछ सम्बन्ध मालुम नहीं होता । बाक्तीके जितने 'यश:कीर्ति' हैं वे सब बिक्रमकी १५वीं शताब्दी स्त्रीर उसके बाद हुए हैं। जो यशःकीर्ति मुनि गुराकीर्ति भट्टारकके शिष्य हुए हैं उनका समय १५वीं शताब्दीका उत्तरार्ध ऋौर १६वीं शताब्दीका पूर्वार्ध है। उन्होंने सं०१५०० में हरिवंशपुरासाको पूरा किया है। ये काष्टासंघी, माथुरान्वयी पुष्करगणके प्रसिद्ध स्त्राचार्योमं हुए हैं, गोपाचलकी गद्दीके भट्टारक थे श्रीर इन्होंने श्रानेक ग्रन्थोंकी रचना की है। रइधू कविने, श्रापने सन्मतिचरित्रमें, इनकी बड़ी प्रशंसा की है श्रीर इन्हींकी विशेष प्रेरणा तथा प्रसादसे सन्मतिचरित्र श्रादि प्रन्थीका निर्माण किया है। साथ ही, इनके शिष्योमें इरिषेण नामके शिष्यका भी उद्घोख किया है। यथा--

#### मुखिजसिकतिहु सिस्सगुबायर, खेमचन्द-इरिसेख तवायर ।

श्राश्चर्य नहीं जो इन यशःकीर्तिके शिष्य हरियेणने ही यह 'जगत्सुंदरीयोगमाला' नामका ग्रंथ योनिप्राभृत्त-के श्रालाभमें रचा हो श्रीर इन्हींका वह संस्कृत उन्नेख हो जो पूना-प्रतिके श्राधार पर ऊपर उद्धृत किया जा- चुका है। संभव है इन्होंने अपने इस ग्रन्थको यशःकीर्तिके नामांकित किया हो और बादको संधियोंमं
'जसिकितियामंकिए' के स्थान पर 'जसिकितियामंकिए'
बनगया हो। कुछ भी हो, जबतक विशेष खोज न हो
तबतक इस ग्रंथको उक्त जसिकिति मुनिके शिष्य हरिषेणका माननेमें मुक्ते तो अभी कोई विशेष आपति मालूम
नहीं होती। इससे पूना-प्रतिके उक्त उल्लेखकी संगति भी
ठीक बैठ जाती है, जो बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें अपने
उल्लेखको लिये हुए है।

श्रव एक बात श्रीर रहजाती है, श्रीर वह है ग्रंथकी ४थी गाथामें 'धनेसर' (धनेश्वर) गुरुका उल्लेख, ये धनेश्वरगुरु कौन हैं इनका कुछ पता माल्म नहीं होता । संभव है ये प्रन्थकारके कोई विद्यागुर रहे हों श्रथवा इनकी किसी विशेषकृतिसे उपकृत होकर ही प्रन्थकार इन्हें श्रपना गुरु मानने लगा हो, श्रीर इसलिये परम्परा गुरुकी कोटिमें स्नाते हों; परन्तु दिगम्बरौँमें धने श्वरसूरिका कोई स्पष्ट उक्केख मेरे देखनेमें नहीं आया। हाँ, धनेश्वर यदि 'धनपाल' का पर्याय नाम हो तो 'धन-पाल'नामके एक प्रसिद्ध कवि 'भविष्यदत्तकथा' के रच-यिता ज़रूर हुए हैं, जिनका भमय १०वीं ११वीं शताब्दि अनुमान किया जाता है। परन्तु श्वताम्बरोमें 'धनेश्वर' नामके कई विद्वान श्राचार्य होगये हैं। एक धनेश्वर-सूरिने वि० संवत् १०६५ में 'सुरसुंदरी कथा' प्राकृतमें रची है, दूसरेंने सार्धशतक ( सूच्मार्थ-विचारसार ) पर सं० ११७१में टीका लिखी है क्षि । मालुम नहीं इनमें ल कोई यैयक तथा मंत्रतंत्रादि-शास्त्रोंके जानकार भी थ या कि नहीं। श्रस्तुः ग्रंथकारके द्वारा उल्लिखित धने-श्वर गुरु कौन थे, इसकी भी खोज होनी चाहिये।

यह प्रंथ मुख्यतः प्राकृत भाषामें हैं, परन्तु कहींकहीं श्रापत्र शभाषा तथा संस्कृत भाषाका भी प्रयोग
किया गया है। संभव है संस्कृतके कुछ प्रयोग प्रचलित
वैद्यक ग्रंथोंसे ही उठाकर रक्खे गवे हों। जाँचने की
जरूरत है, श्रीर यह भी मालूम करनेकी जरूरत है
कि इस ग्रंथको रचते समय ग्रंथकारके सामने दूसरा
कीनसा साहित्य उपस्थित था। —सम्पादक

**🕸 देसो, 'बैन प्रन्थावती'** पृ. २६२ व ११८



## स्त्री-शिक्षा-पद्धति

[ जे॰--भवानीद्त्त शर्मा 'प्रशान्त' ]

-+<del>3</del>€ 1€3++

मुहति ने स्त्रियों व पुरुषोंको भिन्न भिन्न मनो-वृत्तियों का बनाया है। इसलिये उनके उत्तर दायित्व भी भिन्न भिन्न होने चाहियें। पुरुषोंकी त्र्रपंत्ता स्त्रियोंमें लज्जा, शान्ति, दया आदि गुण विशेष रूपसे होते हैं, इसीसे पूर्वाचार्योंने भोजन नथा भरणायोषण-सम्बंधी गृहकार्य स्त्रियोंको सौपा और वे गृहदेवियोंके नामसे पुकारी जाने लगीं।

घर-गृहस्थीका कार्य कियाँ और बाकी बाहर के कार्योंको पुरुषवर्ग करने लगा। इस तरह लोगों का जीवन सुख-शान्तिपूर्वक बीतने लगा। पर समय बदला। पाश्चात्य शिचाका प्रचार बढ़ा। सभी लोग उसीके रंगमें रंगे जाने लगे। कियों व कन्याओंको भी वही शिचा दी जाने लगी। इनकी शिचा-पद्धतिमें किसी भी तरह का अन्तर नहीं रक्का गया। इस शिचा-पद्धतिका ध्येय सिर्फ इतना ही रहा कि वह ब्रिटिश गवर्नमेण्ट-सर्विस के लिये सर्क पैदा करे श्रथवा ग्रेजुऐट निकाले श्रीर इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यका विस्तार करे।

फल इसका आखिर यह हुआ कि बेकार (आवारा) पुरुषोंके विषयमें तो अखबारोंमें खबरें बराबर छपा ही करती थीं और अब भी छपती हैं; पर अब इसने यहाँ तक उन्नतिकी है कि समाचार-पत्रोंमें—"पाँचसौ आवारा व बेरोजगार लड़कियाँ" क्यादि नामोंके शीर्षक भी अपिक गुम लड़कियाँ" इत्यादि नामोंके शीर्षक भी आने लगे हैं। गुम होनेका भी प्रायः कारण यही होता है कि पढ़कर लड़कियां नौकरीकी तलाशमें दूर निकल जाती हैं और नौकरी न मिलने पर वे गुम हो जाती हैं। दिनों-दिन यह संख्या बढ़ती जा रही है।

किसी भी देश व जातिकी उन्नति उसकी शिचापद्धति पर निर्भर है। यदि किसी देशकी शिचापद्धति ठीक है और शिचामें शिल्पकलाको उचित स्थान दिया गया है तथा स्त्रियों व पुरुषों की शिचापद्धतिको भिन्न रक्खा गया है तो वह देश जरूर उन्नत होगा और वहाँका एक भी मनुष्य बेरोजगार व आवारा नहीं होगा।

जापान देश जो आजकल 'पूर्वी ब्रिटेन' कहलाता है उसके शिचा-शास्त्रियोंने इस विषयमें बड़ी दूरदृष्टितासे काम लिया है। उन्होंने उपर्युक्त बातोंको भली-भाँति समभा और उनसे ठीक फायदा उठाया। सबके लिये एक ही शिचापद्धति न रखकर, स्त्रीशिचा-पद्धतिको उन्होंने बिल्कुल ही भिन्न रक्का है।

वहाँ कन्यात्र्योंको गृहकार्यो. सरल-शिल्प श्रौर ललितकलात्रोंमें दत्त किया जाता है। विद्यालयोंकी शिज्ञाके अतिरिक्त माताएँ घर पर भी अनेक प्रकार की सन् शिचाएँ देती हैं । बचपनमें ही माताएँ कन्यात्रोंको बडोंका आदर करनेका उनदेश करती हैं। इसीसे जापानका पारिवारिक जीवन श्रिधिक सुखमय होता है। चंचलता दबाने श्रीर धैर्य धारण करनेकी उन्हें शिचा दी जाती है। माता समय समय पर उनकी परीचा भी लेती है श्रीर देखती है कि जो शिचा कन्याश्चोंको दी जा रही है वह कार्यमें परिएत भी हो रही है या कि नहीं। इससे कन्याएँ शीघ ही ये गुरा सीख जाती हैं। बहुतसी कन्याचोंको तो ये सब गुण सिखानेकी आवश्य-कता भी नहीं होती, जब कि उनकी माता स्वयं उनके लिये आदर्श होती हैं। वे स्वयं ही इन गुणों को मातासे प्रइण कर लेती हैं। मेहमानवाजी ( श्रतिश्वसत्कार) के लिये तो जापान प्रसिद्ध ही

है।

जापानकी लड़िकयां हमेशा शान्त व प्रसन्न रहती हैं। विषय-त्रासना उन्हें नहीं सताती। शोक और कोध चादिके चवसरों पर वे सदा धैर्यसे काम लेती हैं। यही कारण है कि जापानकी स्वियां संसारमें सुशीलताके लिये प्रसिद्ध होरही हैं।

वहाँ के छोटे वसे बड़े बसांका आदर करते हैं। कन्याके बड़ी होने पर उससे घरका काम-काज करवाया जाता है। नौकरों के होते हुए भी सफाई और भोजन बनानेका कार्य लड़िकयाँ व क्षियाँ ही किया करती हैं। सीने-पिरोने और कपड़े धोनेमें भी जापानकी लड़िकयां ऋति निपुण होती हैं। धोबीसे वे शायद ही कभी कपड़े धुलवाती हों।

जापानकी शिज्ञा-पद्धतिने जापानकी स्त्रियोंको पत्नी, जननी श्रीर देश-सेविका श्रादिके सच्चे श्रथोंमें परिणत कर दिया है। देवीकी उपमा धारण करनेवाली नारियोंको देवीस्वरूप ही बना दिया है। शिज्ञाप्रधान देश होने श्रीर शिज्ञाका समुचित प्रवन्ध होनेके कारण बहाँके लोग सब शिज्ञित हैं श्रीर सब श्री-पुरुषोंका यह ध्येय होगया है कि हम राष्ट्रके श्रवयव हैं, हमारा जन्म देश-सेवाके लिये हुश्रा है श्रीर इसी कार्यको करते करते हमारी मृत्यु होगी।

श्रतः स्त्रियोंकी शिक्षा प्रायः पुरुषोंसे भिन्न होनी चाहिये श्रीर उसके लिये हमें बहुत करके जापानका श्रनुकरण करना चाहिये। 'बीरसेवामन्दिर' सरसावा।

8-E-38 \$0

### श्री बी० एल० सराफ् एडवोकेटकी श्रद्धाञ्जलि

[ वीरशासन-जयंतीके अवसर पर मेरे निमंत्रयाको पाकर श्री बी० एल० जी सराफ्न एडवोकेट सागर (मंत्री मध्यप्राम्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन)ने वीरशासनादिके सम्बन्धमें जो अपना श्रद्धान्जलिमय पत्र भेजा है वह अनेकान्तके पाठकोंके जाननेके लिये नीचे प्रकट किया जाता है। इससे पाठकोंको मालूम होगा कि हमारे सहदय अजैन बन्धु भी आजकल वीरशासनके प्रधारकी कितनी अधिक आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और इससे जैनियोंकी कितनी अधिक जिम्मेदारी उसे शीव्र ही अधिकाधिकरूपसे प्रचारमें लानेकी हो जाती है। आशा है जैन समाजके नेताओंका ध्यान इस ओर जायगा और वे शीव्र ही वीरशासनके सर्वत्र प्रचारके लिये उसके साहित्यआदिको विश्वव्यापी बनानेकी कोई ठोस योजना तथ्यार करके उसे कार्यमें परिखत करना अपना पहला कर्तस्य सममेंगे। वर्तमानमें वीरशासनके प्रचारकी जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी ही उसके लिये समयकी अनुकूलता भी है। चेत्र बहुत कुछ तथ्यार है, अतः जैनियोंको संकोच तथा अनुदार भाव को छोक्कर आगे आना चाहिये और अपने कर्तस्यको शीव्र पूरा करके श्रेयका भागी बनना चाहिये। वह पत्र इस प्रकार है—

पूज्य मुख्तारजी,

श्रापका निमन्त्रण प्राप्त हुत्रा, श्रापके सौजन्यके लिये मेरा हृदय श्राभारावनत है।

जो अमृतवर्षण भगवान् महावीरने वीरशासन जयन्तीके दिन शुरू किया था वह आजके हथि यारबन्द रक्तिपासु युगमें और भी अधिक आवश्यक हो गया है। अहिंसा तथा अनेकान्तके सिद्धान्त द्वारा जिस विश्वशान्ति तथा विचार समन्वयका सन्देश भगवान महावीरने भेजा, वह विश्वशान्ति तथा (विचारोंका) पारस्परिक आदान-प्रदान आज भी हर विचारवान हृदयकी लिप्सा है। तोपोंकी गडगडाहरसे, पारस्परिक अविश्वाससे, अत्यन्त शंकित जीवनयापनसं, सोतेमें एकदम चौककर उठा

वाले धरान्त जीवनसे, विश्वास तथा श्रवाध पारस्परिक शान्तिके साम्राज्यमें लेजानेके लिये वीर-शासनकी बहुत श्राव स्वकता है।

कर्मके पूर्व विचारका आगमन नैसर्गिक है। विचार धाराको शक्तिमती बनाना किन्तु पहले ज्ञान-बाहिनी बनानाभी बहुत आवश्यक है। विश्विपासु है, तृषा मृषा होनेके बाद रणज्ञेत्रमें भी अवतीर्ण हो सकता है, विश्व बाधाओं से सफलता पूर्वक संतरित होनेके लिये। किन्तु वह ऐसे निसर्ग-सारल्य-जनित विश्वासविधिद्वारा प्रेरित हो कि उसको सीधा जीवनमें उतारा जासके।

भगवानके ज्ञानके विश्वविस्तारके लिये और कौन श्रन्छी तिथि चुनी जा सकती है ? सरसावा आनेकी मेरी इच्छा है। इस बार बहुतसी वाधाएँ थीं; देखें कब सौभाग्य प्राप्त होता है। आश्रमके वातावरणमें पूर्व ऋषियोंकी ज्ञानोद्रेकी सरलता देखना हर एकको सौभाग्यकी वस्तु होगी। वह एक स्थान होगा जहांसे हम भगवान महावीरके सिद्धान्तोंका सरलतासे पानकर अपनेको पवित्र बना सकेंगे और विश्वको वही संदेश सुनानेको सशक्त बना सकेंगे।

मुक्ते विश्वास है कि आपका शुभप्रयास आशातीत साफल्य प्राप्त करेगा। अडचनोंके कारण व्यप्त रहनेसे कुछ ज्ञानयोगी श्रद्धाञ्जलि अर्पित न कर सका। कुछ समय बाद प्रयक्त करूंगा । फिलहालके लिये परिस्थित देखते हुए समा-प्रार्थी हूँ।

## वीर भगवानका वैज्ञानिक धर्म

[ लेखक-वा॰ सूरजभानु वकील ]

सारीजीव सब ही महादुख उठाते भीर धक्के खाते हुए ही ज्यों त्यों अपना जीवन ज्यतीत करते हैं, श्रपनी श्रभिलाषाश्रों श्रीर ज़रूरतों को प्रा करनेके वास्ते सबही प्रकारका कष्ट उठाने भीर जी तोड कोशिश करने पर भी जब उनकी पृति नहीं होती है तो लाचार होकर ऐसी श्रदष्टशक्तियों की तलाशमें भटकते फिरने लगते हैं जो किसी रीतिसे उनसे प्रसन्न होकर या दीन हीन समझ, दयाकर, उनकी ज़रूरतोंको पुरा कर उनके फप्टों को इल्का करदें। मनुष्य जीवनकी इस ही बेकली. बेचैनी थ्रौर सहीजानेवाली तदफने तरह तरहके शकि शाली देवी देवताश्रों श्रीर संसारभरका नियन्त्रण करने-याले एक ईश्वरकी कल्पना कराकर, उनकी भक्ति स्तुति पूजा बंदना भादि करने और बिल देने, भेंट चढ़ाने श्रादिके द्वारा उनको ख़श करके श्रपना कारज सिद्ध करानेके अनेक विधि विधानोंकी उत्पत्ति करादी है। इसके इलावा जिस प्रकार इबता हुआ मनुत्य तिनके का भी सहारा गनीमत सममने लगता है, निराशाकी भंवरमें चक्कर काटता हुन्ना मन्प्य भी विचारहीन होकर श्रंधाधुंध सहारे इंडता फिरने लगता है, जैसा कि सीता जीके खोये जानेपर रामचन्द्रजी वृत्तों लताश्रोंसे उसका पता पंछते फिरने लग गये थे। जिसका हाथी खोया जाता है वह घरके हांडी बर्तनोंमें हाथ डाल डालकर दंदने लग जाता है। इस कहावतके घनुसार मनुष्य भी चपनी चसदा मुसीवतों को दूर करने चौर महाप्रवल श्रमिलापाओं और तृप्याओं को प्रा करनेके वास्ते श्रंथा होकर जो भी कोई किसी प्रकारका सहारा बताता

है उसहीके पीछे दौकने फिरने लगता है, कोई जिस प्रकारका भी अनुष्ठान, किया कलाप वा विधिविधान बताता है, उसहीके करनेको वह तज्यार हो जाता है, सब ही प्रकारका नाच नाचनेको मुस्तैद रहता है और भक्ति व उत्साहके साथ खूब दिल लगाकर नाचता है, विशेषकर ऐसे कार्य करना तो वह बिना सोचे समभे और बिना किसी हील हुजतके आँख मींचकर ही शंगीकार कर लेता है—जिसमें कष्ट तो उठाना पड़े बहुत ही थोड़ा और उसमे सिद्धि होनेकी आशा दिलाई जाती है। चड़े-बड़े महान् कार्योंकी जैसा कि गंगाजीमें एकबार गोता लगानेसे, जन्म जन्मान्तरके पापोंका दूर हो जाना, हत्यादि।

मनुत्योंकी इनही तरह तरहकी मुसीवतों, श्रापिनयों श्राशाओं, श्रभिलाषाओं और भटकावोंकी पूर्तिके वास्ते एकसे एक नई श्रीर श्रासान नरकीय निकलती रहनेये, नये नये धर्मों श्रीर श्रनुष्ठानों की उत्पत्ति होती रहती हैं और भूते भटके मनुत्य मृगतृत्याकी तरह चमकती रेत-को पानी समभ, उसकी तलाशमें दौइते फिरने लगते हैं श्रीर बराबर भटकते फिरते रहेंगे, जबतक कि वे विचारसे काम नहीं लेंगे और वस्तु स्वभावकी खोजकर उसहीके श्रनुसार सम्भव श्रलंभव और सच स्टब्सं तमीज नहीं करेंगे। सबसे भारी मुश्किल इस विपयमें यह है कि महा मुसीबतोंमें फँसे हुए तथा श्रपनी महान् इच्छाओं और श्रभिलापाओंकी पूर्तिके लिये, भटकते फिरनेवाले मनुत्योंको ऐसे ऐसे श्रासान उपायोंसे उनके हारा किसी प्रकारकी कार्यसिद्धि न होनेपर भी, श्रश्रदा नहीं होती है। जिनमें करना तो पढ़े नाममात्रको बहुत थोबा ही और उससे भाशा होती हो बेहद फल-प्राप्त-की। जिस प्रकार लाटरीका एक रुपयेका टिकिट लेनेसे पचाम हजार व इससे भी ज्यादा मिलनेकी आशा बंध जाती है। भीर अपने भीर अन्य अनेकोंको कुछ न मिलने पर भी निराश न होकर फिर भी बार बार टिकिट ख़रीदते रहनेकी टेव बनी रहती है, इसही प्रकार किसी धार्मिक अनुष्ठानके करने पर भी उसके द्वारा अपना और अन्य अनेकोंका कार्य सिद्ध न होता देख-कर भी अश्रद्धा नहीं होती है किन्तु फिर भी बार बार उस अनुष्ठानको करनेकी इच्छा बनी रहती है। लाटरीमें जिस प्रकार जाखों मनुष्योंमें किसी एकको धन मिलनेसे सब ही को यह आशा हो जाती है कि सम्भव है अब-की बार हमको ही लाख रुपयोंकी यैली मिलजावे. इसही प्रकार धर्म अनुष्ठानों में भी लाखों में किसी एकका कारज सिद्ध होता देखकर चाहे वह किसी भी कारणसे हचा हो, उस अन्छानसे श्रद्धा नहीं हटती है किन्तु जएके खेलकी नरह आज़मानंकी ही जी चाहता रहता है। जिस प्रकार लाटरीका बहुत सस्तापन श्रर्थात् एक रुपयेके बदले लाख रुपया मिलनेकी श्राशा श्रसफल होनेपर भी वारबार लाटरी डालनेको उकसाती है, इसही प्रकार इन धार्मिक अनुष्ठानोंका सुगम श्रीर सस्तापन भी असफलतासे निराश नहीं होने देता है किन्तु फिर भी वैसा करते रहनेके लिये ही उभारता है।

जिस प्रकार राजा भ्रापने राज्यका प्रबन्धकर्ता होनेसे राज्यके प्रबन्धके लिये नियम बनाकर नियमविरुद्ध चलनेवालोंको भ्रापराधी ठहराकर सज़ा देता है श्रीर नियम पर चलनेवालोंकी सहायता करता है, इसही प्रकार संसारभरका प्रबन्ध करनेवाले एक ईंश्वर-की कल्पना करनेवालोंको भी यह ज़रूर बताना पदता

है कि प्रजाके प्रबन्धके लिये उसके क्या क्या नियम हैं, जिनके विरुद्ध चलनेसे वह दंड देता है और अनुकृत प्रवर्तनसे सहायता करता है अर्थात् किन कार्योंको वह ईश्वर पाप बताकर न करनेकी आज्ञा हेता है और किन कार्योंको पुरुष बताकर उनके करनेके लिये उकमाता है। इस ही के साथ राजाके रूपके धनुकृत ही परमेश्वरकी कल्पना करनेसे श्रीर परसेश्वरके श्रधिकार राजाके श्रधि-कारोंसे कम व सीमित और नियमबद्ध स्थापित करनेमें परमेश्वरके ऐश्वर्यमें कमी होजानेके भयसे उनको ईश्वर-की सर्वशक्तिमानता दिखानेके वास्ते यह भी खोल देना पड़ता है कि जिस प्रकार राजाको यह अधिकार होता है कि वह चाहे जिस अपराधीको छोड़ दे, छोड़ना ही नहीं किन्तु श्रपनी मौजमें उसको चाहे जो बख्श दे, इसही प्रकार दीनदयाल परमेश्वरको भी यह ऋधिकार हैं कि वह चाहे जिस अपराधीको चमा करदे श्रीर चाहे जिसको जो चाहे देदे । उसकी शक्ति अपरम्पार है, वह किसी नियमका बंधवा वा किसी बंधनमें बंधा हुआ नहीं है, वह चाहे जो करता है और चाहे जो खेल खेलता है, इसही कारण कुछ पता नहीं चलता है कि वह कब क्या करता है और क्या करने वाला है। इसही कारण लोग उन नियमों पर जो लोगोंके सदा-चारके वास्ते ईश्वरके बनाये हुये बताए जाते हैं कुछ भी भ्यान न देकर कहुत करके उसकी बड़ाई गाकर नमस्कार श्रीर वन्द्रना करके तथा जिस प्रकार भेंट देनेसे राजा लोग खुश होजाते हैं या हाकिम लोग डाली लेकर काम कर देते हैं, इसही प्रकार ईश्वर को भी भेट चढ़ाकर और बलि देकर खुश करनेकी ही कोशिशमें लगे रहते हैं। "मेरे अवगुण अब न चितारी स्वामी मुक्ते श्रपना जानकर तारों' इसही प्रकारकी रट लगाये रखते हैं, इसहीमें अपना कल्याण समभते हैं और इस ही

भक्ति स्तुति वा पूजा उपासनासे ईरवरको खुश करके अपने सांसारिक कार्य सिद्ध करानेकी प्रार्थना करते रहते हैं। हमारा चालचलन कैसा है, हम नित्य कैसे कैसे भयंकर अपराध करते हैं, उसके नियमोंको तोड़ते हैं, उसकी प्रजाको सताते हैं सौर बेलटके जुल्म करते हैं, इसकी कुछ भी परवाह न करके जहाँ कुछ दुःल हुआ व आपत्ति आई या कोई इच्छा पूरी करानी चाही तब तुरन्त ही उसकी बड़ाई गाने लग जाते हैं और रो कर गिड़गिड़ाकर दीन हीन बनकर अपने दुःखोंको दूर करने तथा अभिलापाओं के पूरा करानेकी प्रार्थना करने लग जाते हैं और उम्मीद करने लगते हैं कि इस प्रकार की हमारी पूजा-वन्दना और प्रार्थनासे वह ज़रूर हमारे कार्य सिद्ध करदेगा व महान से महान अपराओं पर कुछ भी प्यान न देगा।

पापीसे पापियोंके भी भारीसे भारी कार्यसिद्ध हो-जाने श्रीर भयानकसे भयानक श्रापत्तियोंके दूर होजानेके इस सहज उपायका विश्वास ही लोगोंके हृदयमे श्रप राधोंका भय दूर कर सदाचारी बनने की ज़रूरत को ही ख्यालमें नहीं श्राने देता है। जब ख्शामद करने, पैरोंमें शिर देकर गिड़गिड़ाने छोर मान बड़ाईके लिये फल पत्र भेंट चढ़ानेसे ही परमेश्वर महापापियोंका भी सहायक हो जाता है, उनके सभी अपराध मुखाफ कर सबही संकटों के दूर करनेको तय्यार हो जाता है; तब पाप करने से क्यों ढरें भौर क्यों सदाचारी बननेकी संसटमें पहें। सदाचारी बनना कोई भासान काम होता तब तो खेर वह भी कर जेते परन्तु वह तो लोहेके चने चवाने श्रीर तलवारकी धार पर नाचनेसे भी ज्यादा कठिन हैं, कठिन ही नहीं असंभवके तुल्य है, इस कारण कीन ऐसी मुसीवतमें पड़े। सब कुछ पाप करने हुए भी सब प्रकार-के गुलक्षरें व मीज डड़ाते हुए भी बंधड़क ख़ून ख़राबा

करते हुए और दुनियाभरको तहस बहस करते हुए भी जब थोदी-सी ख़ुशामद और भेंट भेंटावनसे माजिक राजी हो जाता है तब कौन मूर्ख है जो सदाचारी बनने-की घोर मुसीबतमें फँसे। यह ही कारण है कि दुनिया-से पाप दूर नहीं होता है और सुख शान्तिका राज्य-स्थापित नहीं हो सकता है, जब तक कि इस ख़ुशामद-खोरी और पूजा वन्दनासे माजिकके राजी होनेका वि-श्वास लोगोंके हृद्यमें जमा हुआ है।

पश पत्तियोंको मारकर ईश्वरके नाम पर होम कर देना ही महान धर्म है, ऐसा करनेसे सबही पाप चय हो जाते हैं और सब ही मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। क्यों ? क्यों क्या ईश्वरकी यही श्राज्ञा है, उसको प्रथम करनेका यह ही सबसे बड़ा उपाय है, यज्ञमें होम करनेके वास्तेष्टी तो परमेश्वरने पश पत्ती पैदा किये हैं। परन्त आजकल तो कहीं भी होम नहीं होता है और यदि हिद्स्तानमें कहीं होता भी हो तो हिन्दुस्तानसे बाहर तो किसी भी देशमें न श्रव होता है न पहले कभी होता था, तथ वहाँ क्यों पशु-पर्चा उत्पन्न होते हैं ? जवाब— एक छोटेसे राजाके भी कार्मोमें जब प्रजाको कुछ पृछ्ने-टोकनेका अधिकार नहीं होता है तब सर्व-शक्तिमान परमेश्वरके कामों में दखन देने और पृछ ताछ करनेका क्या किसी को अधिकार होसकना है? फिर उसके भेदोंको कोई समम भी तो नहीं सकता है, तब फिज्ल मराज मारनेसे क्या फ्रायदा । जो उसका हुक्म है उस पर बाँख मीचकर चलते रही, इसहीमें तुम्हारा कल्याया है नहीं तो क्या मालुम कितने काल तक नर-कों में पड़े-पड़े सड़ना पड़े और कैसे महान् दुःख भीगने पर्दे ।

ईसाइयोंका इससे भी बिल्कुल ही विलक्ष्य कहना है कि कोई भी घादमी पापोंसे नहीं बच सकता है बौर न अपना कल्याया ही कर सकता है; इस कारण ईश्वरने ईसा नामका घपना इकलौता बेटा संसारके कल्यायाके वास्ते भेजा है: जो उसकी शरणमें श्राजायगा अर्थात् जो कोई उसको कल्याणकर्ता मानेगा, ईश्वर उसके सब पाप समाकर उसकी स्वर्गमें भेज देगा श्रीर जी उसकी शरणमें नहीं भायेगा उसको सदाके जिये नर्कमें सदना पढ़ेगा । प्रश्न-ईश्वरका इकजीता बेटा कैसे हो सकता है ? उत्तर-ईश्वरने स्वयं एक कुंवारी कन्याके गर्भ रखकर उसको पैदा किया है। इस कारण वह ईश्वरका बेटा है श्रीर चुंकि दूसरा कोई इस प्रकार पैदा नहीं किया गया है, इस वास्ते वह ही ईश्वरका एक इकलौता बेटा है। प्रश्न --- वह तो सुनते हैं राज्य-द्वारा श्रपराधी उहराया जाकर शुलीपर चढ़ाकर मारा गया है, यदि वह ईश्वरका खास बेटा था श्रीर जगतके कल्याणके वास्ते ही अञ्चतरीतिसे पैदा किया गया था तो ईश्वरने उसको शुन्नी देकर क्यों मारने दिया ? उत्तर-उसके शली चढ़कर मरनेसे ही तो उसके माननेवाले सब लोगोंको उनके अपराधोंका कोई दगड नहीं देगा, सबहीको सदाके लिये स्वर्गमें पहुँचा देगा। प्रश्न---जिसने अपराध नहीं किया उसके दंड भुगत लेनेसे श्रपराधीका श्रपराध कैसे दूर होसकता है श्रौर फिर ऐसे लोगोंका भी जो उसके शूली दिये जाने अर्थात् दंड भगतनेके बाद भी हजारों लाखों वर्ष तक पैदा होते रहेंगे श्रीर श्रपराध करते रहेंगे, यह तो साचात् ही लोगोंको पापोंके करनेकी खुली छुटी देना है ? उत्तर-ये ईश्वरीय राज्यके गुप्त रहस्य हैं जिनमें तर्क वितर्क करनेका किसीको क्या अधिकार हो सकता है।

मुसलमान भी इस ही प्रकार यह कहते हैं कि मुहम्मद साहब जिसकी सिफ़ारिश करदेंगे ईश्वर उसके अपराध समा करके उसको स्वर्गमें भेजदेगा, क्यों ऐसा करेगा ? यह उसर्कः मर्जी; जब वह सारे संसारका राजा है तो चाहे जो करे, इसमें किसीकी क्या मजाल जो कुछ एतराज़ कर सके।

हिन्द श्रपने ईरवरकी बड़ाई इस प्रकार करते हैं कि लंकाके राजा रावणको दंड देनेके वास्ते ही ईश्वरको रामके रूपमें मनुष्यजन्म घारण करना पड़ा है। बारह वर्ष बनीवास भुगता, रावणके हाथसे सीताका हरण कराया, जिससे उसके साथ लड़नेका बहाना पैदा हो जाय; फिर चढ़ाई कर ऐसी घमासान लड़ाईकी, जिससे जाखों मनुत्योंका संहार हुन्ना; त्राख़िर रावणको मार-कर श्रपना कार्य सिद्ध किया। प्रश्न-सर्वशक्तिमान परमेश्वरको एक श्रादमीके मारनेके वास्ते इतना प्रपंच क्यों रचना पड़ा ? उत्तर - राज्य कार्यों के रहस्यको राजा ही जानते हैं; तब वह तो इतने बड़े राज्यका मालिक है जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती इस कारण उसके रहस्थको कीन समभ सकता है। इस ही प्रकार परमेश्वरने कंसको मारनेके वास्ते कृष्णके रूपमें जन्म लिया; कंसने उसके पैदा होते ही उसके मारनेका प्रबन्ध किया; उससे बचानेके वास्ते वह गप्त रीतिसं वृन्दाबन पहुँचाया गया; एक म्वालाके यहाँ गुप्त रीतिये उसकी पालना हुई, जहाँ ग्वालोंकी कन्यास्रों स्रोर खियोंको अपने उत्तर मोहित कर उनके साथ तरह तरह की किलोलें करता रहा। यह ही उसकी किलोलें सुना-सुनाकर, गा बजाकर, नाटकके रूपमें दिखा दिखाकर, उसकी महान भक्ति की जाती है; उसकी लीला श्रपर-म्पार है; मनुष्यकी बुद्धि उसके समक्तनेमें बेकार है; वह चाहे जो करे: यह ही उसकी श्रसीम शक्तिका प्रमाण है।

धर्ममें बुद्धिका कुछ काम नहीं जब यह बात निश्चय रूपसे मानी जाती हो तब धर्मके नाम पर चाहे जैसे सिद्धान्तोंका प्रचार हो जाना तो धनिवार्य ही है; इस

ही कारण जब बाह्मणोंका प्रावल्य हुआ तो उन्होंने श्रपनेको ईश्वरका एजेन्ट ठहराकर श्रपनेको पुजवाना शुरू कर दिया; ईश्वरकी भेंट पूजा चादि सब बाह्मणोंके द्वारा ही हो सकती है: ईश्वर ही की नहीं किन्त सब ही देवी देवताश्रोंकी भेंट पूजा बाह्य लोंकी भेंट पूजाके द्वारा ही की जा सकती है। यह ही नहीं किन्तु भरे हुए पितरोंकी गति भी बाह्यणोंको खिलावे श्रीर रुपया पैसा माल श्रसबाब देनेसे ही हो सकती है; खाना, पीना, खाट, खटोली, शय्या, वस्न, दूध पीनेको गौ, सवारीको घोड़ा श्रादि जो भी बाह्म गुको दिया जायगा वह सब पितरोंको पहुँच जायगा; जो नहीं दिया जायगा उसही के लिये पितरोंको भटकते रहना पड़ेगा । परन्तु जो खाना बाह्यखोंको खिलाया जाता है उससे तो बाह्यखों का पेट भरता है श्रीर जो माल श्रसवाब श्रीर गाय घोड़ा दिया जाता है वह भी सब बाह्मणों के ही पास रहता है; वे ही उसको भोगते है तब उसका पितरोंको पहेंचना कैसे माना जासकता हैं ? उत्तर-जब धर्मकी बातोंमें बुद्धिका प्रवेश ही नहीं हो सकता है तब बुद्धि लड़ाना मुखंता नहीं तो श्रीर क्या है । कल्याणके इच्छकों को तो ध्रपनी स्त्री तक भी ब्राह्मणको दानमें दे देनी चाहिये, चुनांचे बड़े बड़े राजाओं तक ने अपनी रानियां बाह्यशोंको दानमें देकर ईश्वरकी प्रसन्तता प्राप्त की है। ब्राह्मणोंको तो दंड देनेका भी राजाको श्रिध-कार नहीं है, क्योंकि वे राजासे ऊँचे हैं। जब बाह्यणका इतना ऊँचा दर्जा है, वे परमिपता परमेश्वर श्रीर सबही देवी देवताओं के एजेन्ट हैं तब उनके गुण क्या हैं और उनकी पहचान क्या है ? उत्तर---उनमें किसी भी प्रकार के गुण देखनेकी ज़रूरत नहीं है, धर्मकी नींव जाति पर है, गुरापर नहीं है; इस कारण जिसने बाह्मण कहनाने वाले कुलमें जन्म लिया है वह ही बाह्मण है, वह और

उसके बाप दादा चाहे एक अक्षर भी न जानते हों, धर्मके स्वरूपसे विल्कुल ही अनजान हो; यहाँ तक कि संकल्प खुड़ाना भी न आता हो, विल्कुल ही मूर्ल गंवार हो, खेती, मजदूरी, आदिसे अपना पेट भरते चले आरहे हों परन्तु जाति उनकी आहाण नामसे प्रसिद्ध चली आती हो, तो वे भी ईरवर और देवी देवताओं के पक्षे एजेन्ट और ईरवरके समान पूज्य हैं। इसके विरुद्ध शृद्ध जातिमें जन्म लेनेवालों और खियोंको धर्म साधनका कोई भी अधिकार नहीं है, खियोंके लिये तो अपने पतिके मरनेपर उसके साथ जल भरना ही धर्म है, इस ही में उनका कल्याण है।

धर्मके नामपर इस प्रकारकी श्रंधाधुंदी चलती देख-कर कुछ मनचलोंने सोचा कि यद्यपि सदाचारकी धर्ममें कोई श्रधिक पुछ नहीं है, मुख्य धर्म तो भेंट पूजा श्रीर बाह्य ग कुलमें जन्म लेना ही है तो भी धर्मके कथनमें सदाचारका नाम ज़रूर भाजाता है, जिससे कभी कभी कुछ टोक पूछ भी होने लग जाती है, इस कारण इसकी सदाचारकी जड़ ही मेट देनी चाहिये; जिससे कोई खटका ही बाक़ी न रहे, बुद्धिको तो धर्ममें दुखल है ही नहीं, तब जो कुछ भी धर्मके नामपर कहा जायगा वह ही स्वीकार हो जायगा; ऐसा विचारकर उन्होंने मास मदिरा श्रार मेथुन यह तीन तन्त्र धर्मके क्रायम किये। श्रथीत मांस खाश्रो, शराब पौश्रो श्रीर स्त्री भौग करते रहो, यह ही धर्म है, इसके सिवाय और कोई धर्म ही नहीं है। धर्मकी बातमें बुद्धि लड़ानेकी तो मनाही थी ही, इस कारण यह धर्म भी लोगोंको मान्य हुआ और ख़ब ज़ोरसे चला । कहते हैं कि गुप्त रूपसे अब भी यह धर्म प्रचलित है और धनेक देवी देवताओं की प्रसन्नता व अनेक मन्त्रों तन्त्रों की सिद्धि इस ही धर्मके द्वारा होती है और बराबर की जा रही है।

धर्ममें अन्तको दख़ल न देनेके सिद्धान्तने कैसे कैसे धर्म चलाये हैं, कैसा धोर श्रंधकार फैला है, धर्मके नामपर ही दुराचार श्रीर पापका कैया भारी डंका बजाया है, इसका कुछ दशन्तरूप दिग्दर्शन तो कराया जा चुका है। अब पाठक कुछ और भी ध्यान देकर सुनलें कि धर्मके विषयमें बृद्धिका दख़ल न होनेकी वजहसे सहज ही में यह जो अनेक धर्म पैदा होगये हैं और पैदा होते रहते हैं, वे सब देशी राज्योंकी तरहसे ही ईश्वरका राज्य क्रायम करते हैं। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि राजाओं का राज तो एक एक ही देशमें होता है भौर ईश्वरका राज्यसंसार भरमें क्रायम किया जाता है. राजा लोग जिस प्रकार ध्रपने ध्रपने राज्यको जगदेव-**ज्यापी करनेके वास्ते आपसमें लड़ते हैं, मनु**ल्य संहार होंता है और ख़नकी नदियाँ बहती हैं। इस ही प्रकार एक ही संसारमें अनेक धर्म और उनके अलग अलग ईरवर कायम होजानेसे, इन सब धर्मानुयाइयों में अपने अपने हेश्वरका जगत्व्यापी अटल राज्यका यम करनेके वास्ते ख़ुब ही घमसान युद्ध होता रहता है। छोटे छोटे राजाओं की लड़ाई में तो खुनकी नदियाँ ही बहती हैं, परन्तु यह धर्म युद्ध तो अनेक धर्मीके द्वारा स्थापित किये संसारभरके महान राजाधिराज जगत पिता श्रनेक परमेश्वरोंके बीचमें होता है, हरएक धर्मवालोंका यह दावा होता है कि हमारा ही परमेश्वर सारे जगतका मालिक है, उस ही का बनाया दुषा क्रानून अर्थात् धर्मके नियम योग्य हैं, अन्य धर्मवाले जो ईश्वर स्थापित करते हैं और जो धर्मके नियम बनाते हैं, वह साम्रात विद्रोह है, गहारी है और राज्य विष्तव है, इस ही कारण सब ही धर्मवाले आपसमें जड़ते हैं, खुन ख़राबा करते हैं और नरसंहार करके खुनके समुद्र भरते हैं। देशी राज्य तो अलग २ चेत्रोंमें रहते हैं परन्तु यहाँ तो

अनेक धर्मावलम्बी एक ही चेत्रमें रहते हैं, इस कारण एक दूसरे को अपने अपने ईश्वरके राज्यका द्रोही समभ. नित्य ही आपसमें लड़ते रहते हैं: एक दूसरेके धर्म साधनको राजविद्रोह मान एक दूसरेको धर्म साधन भी नहीं करने देते हैं, जिससे हरवक्त ही जड़ाई मगड़ा श्रीर कितना फिसाद खडा रहता है। गाँव गाँव गली गली और मुहल्ले मुहल्ले श्रापसमें ऐसा मगड़ा रहनेसे सबही कामों में धका पहुँचना है और सुख शान्तिका तो ढूंढ़ने पर भी कहीं पता नहीं मिसता है। धर्मोंके कारण मनुष्य समाजकी ऐसी भयानक दशा हो जानेसे शान्तिप्रिय श्रनेक विचारवान प्ररुषोंको तो लाचार होकर धर्मका नाम ही दुनियांसे उठा देना उचित प्रतीत होने लगा है, जिसके लिये उन्होंने श्रावाज भी उठानी शुरू करदी है। यद्यपि यह आवाज़ अभी तक बहुत ही धीमी है परन्तु यदि इस श्रशान्तिका कुछ माकूल प्रबंध न हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इसको उग्ररूप धारण करना पड़ेगा और धर्मका नामोनिशान ही दुनियाँसे उठ जायगा ।

यद्यपि उसका सहज इलाज यह है कि धर्मोंका नामोनिशान मिटादेनेके स्थानमें धर्ममें बुद्धि और विचार युक्ति और दलीलको तो कोई दख़ल ही नहीं है, इस जहरीले सिद्धान्तको ही उठा दिया जावेऔर हरएक को इस बातपर मजबूर किया जावे कि अपने अपने ईश्वरके राज्यको अर्थात् अपने अपने धर्मको शारीरिक बलसे प्रचार करनेके स्थानमें, शान्तिके साथ युक्ति और प्रमाण से ही सिद्ध करनेकी कोशिश करें। इस रीतिसे जिसका धर्म अकाव्य होगा, वस्तु स्वभावके अनुकृत होगा, वह ही धर्म बिना ख़्न ख़राबीके फूले फलेगा। और अन्य सब पानीके बुलबुलेकी तरह आपसे आप ही समास हो जायेंगे। परन्तु यह बात तो तब ही चल

सकती थी जब कि यह सब धर्म वा इनमेंसे कोई भी धर्म वस्तु स्वभावकी नींव पर उठाया गया होता. यह सब धर्म तो आँख मीचकर इस ही हीसले पर बने हैं कि धर्ममें हेतुशमाण वा तर्क-वितर्कको कुछ दखल ही नहीं है, तब यह लोग इस नेक सलाहको कैसे मान सकते हैं और कैसे शारीरिक बलके द्वारा लड़ने प्ररने को बन्द कर सकते हैं। वे तो जिस प्रकार देशी राजे श्रपना राज्य बिस्तार करनेके बास्ते ज़बर्दस्ती दसरे राजाओंसे खड़ते हैं; इस ही प्रकार श्रपने ईश्वरके राज्य विस्तारके वास्ते बरायर लड़ते रहेंगे, जब तक कि वस्त स्वभावकी नींवपर स्थित कोई ऐसा धर्म नहीं बताया जायगा, जो डंकेकी चोट यह कहनेको नस्यार हो कि हेतु और प्रमासके द्वारा परीचा की कसोदी पर कसे विना तो कोई भी धर्मकी बात मानने योग्य नहीं हो-सकती है। धर्म वह ही है जो वैज्ञानिक है अर्थात एक-मात्र वस्तुस्वभावपर हो स्थित है, वह ही बास्तविक धर्म है, वह ही कल्यागुकारी छोर छात्मीक धर्म है। धर्म किसीका राज्य नहीं है जिसके वास्ते लडनेकी जरूरत हो. किन्त आत्माका निज-स्वभाव है। जिस विधि वि धानसे भारमा शब्द होती हो और सुख शान्ति पानी हो मह ही विधि विधान प्रहण करनेके योग्य है। जो ब्रह्मण करेगा वह श्रपना कल्याण करलेगा. जो नहीं प्रहण करेगा वह स्वयं श्रपना ही नुक्रमान करेगा, इसमें लड़ने श्रीर ख़ुन खराबा करनेकी तो कोई बात ही नहीं है।

वास्तवमें धर्मोंकी लड़ाई तब ही तक है, जब तक कि धर्मोंके द्वारा किएत किये गये श्रपने र ईश्वरका राज्य जगत भरमें स्थापित करनेकी इच्छा लोगोंके दिलों में क्रायम है। ईश्वरके राज्यका करिपतभूत सिरमे उत्तर जाय, तो सब ही लड़ाई शास्त हो जाय। श्रीर यह तब ही हो सकता है जब कि वस्तु स्वभावके द्वारा बैज़ानिक

रीतिसे असलियतकी खोज की जावे। यह ठीक है कि वैज्ञानिक खोजके द्वारा जो सिद्धान्त स्थापित होता है उसमें भी शुरू शुरूमें मतभेद ज़रूर होता है, परन्तु उस मतभेदके कारण धापसमें लडाई हरिंज नहीं होती है। लड़ाई तो तब ही होती है जब किसी ईश्वर वा देवी देवताका राज्य स्थापित करना होता है। पश्चिमीदेशों में पदार्थ विद्याकी खोज सैंकड़ों वर्षोंसे वैज्ञानिक रीतिसे होती चली आ रही है, उस हीके फलस्वरूप ऐसे ऐसे श्राविकार होते चले जा रहे हैं जिनको सुनकर अच्छों श्रद्धोंको चिकत होना पड़ता है, इनमें भी प्रत्येक नवीन खोजमें श्ररू श्ररूमें बहुत मतभेद होता रहा है: परन्तु लडाई कभी नहीं हुई है। कारण यह है कि कोई माने या न माने श्रीर कोई किनना ही विरोध करे, इसमें नवीन बात खोज निकालने वालेका या उसकी बात मानने वालोंका क्या विगड्ता है, उसे था उसकी नई खोजको माननेवालोंको कोई किसीका राज्य व हकुमत तो कायम करनी ही नहीं होती है, जिसके कारण उन-की नई खोजको मानने वाले राजहोही समसे जावें और उनसे लडाई करके जबईस्ती अपनी बात मनवानी पडे। इस ही प्रकार वैज्ञानिक रीतिसे खोज होनेमें भी मत भेद होनेसे लड़ाई ठाननेकी कोई ज़रूरत नहीं पडती है। कोई माने या न माने इससे किसी वस्तु स्वभावको बताने वालेका क्या बिगाइ; तब वह क्यों खडाई मोख ले और माथा फुटव्वल करें, लड़ाई तो किसीका राज्य, हुकुमत या मिलकियत क्रायम करनेमें ही होती है जहाँ राज्य वा हुकुमत वा मिलकियत क्रायम करनेका शहंगा नहीं वहाँ सगदा दंटा भी कुछ नहीं।

यह सब बानें जान और पहचानकर बीर प्रभुने जीवमात्रकी सुख शान्ति और करुयासके क्षिये वस्तु स्वभावको समकाया और प्रत्येक बातको वह खीकिक

ही वा भाष्यात्मिक, वैज्ञानिक रीतिसे जांच पडतालकर वस्त स्वभावके श्रनुसार ही माननेका उपदेश दिया. बिना परीचा किये श्राँख मीचकर ही किसी बातके मान लेने को तो भाँखें होते हुए भी स्वयं श्रंधा होकर गढेमें गिरना श्रीर बेमौत मरना बताया । वीर प्रभने समभाया कि चाहे जिस चीज़को जाँचकर देखो संसार-की कोई भी वस्तु नाश नहीं होती है और न नवीन पैदा ही होती है। अवस्था ज़रूर बदलती रहती है, इस ही से नवीन वस्तुत्रोंकी उत्पति श्रीर वस्तुश्रोंकी नास्ति, श्रभाव दिखाई देता है। जिस प्रकार सोनेका कड़ा ब्रगाकर हार बनानेसे. कडेका नाश धौर हारकी उत्पत्ति होगई है परन्तु सोनेका न नाश हुआ है न उत्पत्ति, वह ज्योंका त्यों मौजूद है, केवल श्रवस्थाकी तबदीली ज़रूर होगई है। इसही प्रकार लकड़ीके जलजाने पर, लकड़ी-के कया कीयला, राख, धुआं आदि रूपमें बदल जाते हैं, नाश तो एक कणका भी नहीं होता है श्रीर न नवीन पैदा ही होता है। ऐसा ही चाहे जिस वस्तुको जांच कर देखा जाय, सबका यही हाल है। जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि यह सारा संसार सदासे है श्रीर सदा तक रहेगा; इसमें कुछ भी कमीबेशी नहीं होती है और न हो सकती है: श्रवस्था ज़रूर बदलती रहती है, उस ही से नवीनता नज़र भाती है। ईरवरके माननेवालों की भी कमसे कम ईश्वरको तो अनादि अनन्त जरूर ही मानना पड़ता है, जिसको किसीने नहीं बनाया है चौर न कोई उसका नाश ही कर सकता है, इस प्रकार ईश्वरको या संसारको किसी न किसी को तो अनादि मानना ही पदता है, जो कभी न बना हो छौर न कोई उसका बनाने वाला ही हो, इन दोनोंमें ईश्वर तो कहीं दिखाई नहीं देता है उसकी तो मनघदंत कल्पना करनी पड़ती है और संसार साचात विद्यमान

है, जिसकी किसी भी वन्तुका कभी नाश नहीं होता है, श्रीर न नवीन ही पैदा होती है, जिसका श्रनादिसे श्रव-स्था बदलते रहना ही सिद्ध होता है, तब मनघड़ंन कल्पित ईश्वरको न मानकर संसारको ही श्रनादि मा-नना सस्य प्रतीत होता है।

श्रवस्था वदलने की भी वैज्ञानिक रीतिसे खाँच करनेपर संसारमें दो प्रकारकी वस्तु में मिलती हैं: एक जीव-जिसमें ज्ञानशक्ति हैं: थाँर दसरी श्रजीव-जो ज्ञानशून्य है। जीव कभी श्रजीव नहीं हो सकता और ग्रजीव कभी जीव नहीं हो सकता, यह बात श्रच्छी तरह जांच करनेसे साफ सिद्ध हो जाती है: जिससे यह ही मानना सत्यता है कि जीव श्रौर श्रजीव यह दो प्रकारके पृथक् पृथक् पदार्थ ही सदासे हैं श्रीर सदातक रहेंगे। जीव अनेक हैं श्रीर सब जुदे जुदे यह सब जीव सदासे हैं और सदातक रहेंगे ? श्रवस्था इनकी भी बदलती रहती है परन्तु जीवोंका नाश कभी नहीं होता है। श्रजीव पदार्थों में से ईंट पत्थर हवा पानी श्रादि जो श्रनेक रूप नज़र श्राते हैं श्रीर पुद्गता कहलाते हैं, वे सब भी अनेक अवस्था रूप अलट पलट होते रहते हैं। कभी ईंट, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी लोहा, चाँदी आदि ठोस रूपमें. कभी तेल पानी व दूध, घी श्रादि बहनेवाली शक्तमें, कभी हवा, गैस आदि आकाशमें उद्ती फिरने-वाली हालतमें, श्रीर कभी जलती हुई श्रागके रूपमें, एक ही वस्तु इन सब ही हाजतों में श्रदलती बदलती रहती है, यह बात श्रनेक वस्तुश्रोंपर ज़रासा भी ध्यान देनेसे स्पष्ट माल्म हो जाती है।

इसके अलावा यह पुर्गल पदार्थ अन्य भी अनेक प्रकारका रूप पलटते हैं; एक ही खेतमें आम, इमली, अमरूद, अनार, अंगूर, नारंगी आदि अनेक प्रकारके बीजोंके द्वारा एक ही प्रकारकी मिट्टी पानी और हवाका चाहार लेकर जाम जमरूद जादि तरह-तरहके वृक्ष पैदा हो जाते हैं; धर्याद तरह तरहके बीजोंके निमित्तसे एक डी प्रकारकी मिट्टी पानी चाम चमरूद चादि नामकी त्तरह तरहकी पर्यायों में पलट जाती हैं, जिनका रंग रूप स्वाद, स्वभाव, पत्ते फूल फल श्रादि सब ही एक दूसरे-से जुदे होते हैं। कोई घास है, कोई बेल है, कोई पौदा है, कोई तुख है, कोई वृष है; और इनमें भी फिर इतने भेद जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। इस ही घास, प्स, चौर फल, फुलको बकरी खाती है तो बकरीकी क्रिस्मका सरीर श्रीर श्राँख नाक कान श्रादि बनेंगे; घोडा खावेगा तोघोडेकी क्रिस्मके, श्रीर बैज खावेगा तो बैसकी क्रिस्मके, अर्थात् एक ही प्रकारका घास फूस तरह तरहके पशुश्रोंके पेटका निमित्त पाकर, उनके द्वारा पचकर तरह तरहके शरीर रूप बन जावेगा: तरह तरहके पश्चांकी पर्याय धारण करलेगा. फिर एक ही मिट्टी पानीसे बने हुए तरह नरहके वृद्धों बेलों और पौदोंके फुल पसे चौर धनाज जो मनुष्य खाता है उससे मनुष्यका शरीर बनजाता है अर्थात् यह ही सब वस्तयें मनुष्यकी पर्याय धारण कर लेती हैं।

यह कैसा भारी परिवर्तन है जो दूसरी दूसरी व-स्तुझोंका निमित्त पाकर आपसे आप संसारमें होता रहता है। इसपर अच्छी तरह ग़ीर करवेसे यह भी मालूम हो जाता है कि यह परिवर्तन ऐसा अटकलपच्च् नहीं है जो कभी कुछ हो जाय और कभी कुछ; किन्तु सदा नियमबद्ध ही होता है। आमके बीजसे सदा आमका वृष्ठ ही उगता है और नीमके बीजसे सदा बीमका ही, यह कभी नहीं हो सकता कि आमके बीज से नीमका और नीमके बीजसे आमका वृष्ठ पैदा हो-जाय, यह अटल नियम सब ही वस्तुझोंमें मिलता है, जिससे साफ सिद्ध होता है कि यह सब उस्ट फेर वस्तु स्वभावके ही अनुसार होता है, और वस्तुका यह स्वभाव घटल है, वस्तु धनादि है इस कारण उसका स्वभाव भी चनादि है। किसीके चाधीन नहीं है कि जो जिस समय जिस रूप चाहे वैसा ही स्वभाव किसी वस्तुका करहे। इस ही निरचयके कारण तो संसारके सब ही मनुष्य भौर पश्च पत्ती संसारकी वस्तुओंका स्वभाव पहचानकर भौर उस स्वभावको भटल जानकर उनको वर्तते हैं। यदि ऐसा न होता तो संसारका कोई भी व्यवहार न चल सकता, अर्थात् संसार ही न चल सकता, यह सारा संसार तो वस्तुओं के घटल स्वभावपर ही एक दूसरेका निमित्तपाकर आपसे आप चल रहा है, बोरुपके वैज्ञा-निक भी यह जो कुछ तरह तरहके महा भारचर्यलक्क भाविष्कार कर रहे हैं, वह सब वस्तुओं के स्वभाव और उनके घटल नियमोंके खोज निकालनेका ही तो फल है, वे रेडियो जैसी सैकड़ों भारचर्यजनक वस्तुयें बनाते हैं और हम देख-देखकर आश्चर्य करते हैं। इसमें और उनमें इतने बड़े भारी अन्तर होनेका कारण एकमात्र यह ही है कि वे तो वस्त स्वभावको भनादि निधन भौर चटल मानकर उसके जानने चौर सममनेकी कोशिया करते हैं और वस्तुके अनन्त स्वभावों मेंसे किसी एक स्वभावको जानलेनेपर उससे उसहीके धनुसार काम बेने-लग जाते हैं भार इस वस्तुओं के स्वभावको भारत न मान उनको किसी ईरवर या देवी देवता नामकी किसी घरए शक्तिको इच्छाके अनुसार ही काम करती हुई समभ, उस चरष्ट शक्तिके भेदको अनम्य समभ सर्व बने बैठे रहना ही बेहतर सममते हैं। भीर जब बैका निक कोई अञ्चत वस्तु बनाकर दिखाते हैं तो इस उनके इस कामको देखकर चकाचींच होकर मौचकेसे रह-जाते हैं चौर इसको भी ईरवरकी एक सीसा मानकर उसकी बढ़ाई गाने खग बाते हैं।

ज्यों ज्यों वस्तुन्नोंके इन ग्रटल स्वभावों, उनके ं भटल नियमों, तरह तरहके निमित्तोंके मिलनेसे उनके नियमबद्ध परिवर्तन करने, पर्याय पतारने और इन सब बस्तक्रोंके अपने२ स्वभावानुसार एक ही संसारमें काम करते रहनेके कारण आपसे आप ही एक दूसरेके निमित्त बनते रहनेकी खोजकी जाती है.त्यों त्यों यह ही निरचय होता चला जाता है कि यह सारा संसार वस्त स्वभाव के बटल नियमपर ही चलता आरहा है और इसही पर चलता रहेग । सबही वैज्ञानिक इस विषयमें एक मत हैं और ज्यों-ज्यों अधिक अधिक खोज करते हैं त्यों-त्यों उनको इसका और भी दद निश्चय होता चला जाता है भीर वस्तु स्वभावकी ज़्यादा ज़्यादा खोज करनेका चाव अधिक बढता जाता है। अफ्रसोस है कि योरुपके इन वैज्ञानिकोंको धभीतक जीवके स्वभावकी खोजकर अभ्यात्म ज्ञानकी प्राप्तिका शौक नहीं हुआ है, अभीतक उनका उलमाव धनीव पदार्थकी ही खोजमें लगा हथा है और इसमें उन्होंने चसीम सिद्धी भी प्राप्त करली है। इस ही तरह अध्यारमञ्चानकी बाबत भी जो कोई मन जगावेगा तो इसमें भी उसको वह ही श्रदल स्वभाव. श्रद्रज नियम, निमित्त कारणोंके मिलनेसे नियमरूप इरिवर्तन, अनेक पर्यायों में अलटन पलटन आदि सभी बातें मिलेंगी। विशेष इतना कि जीवों में ज्ञान है, राग-हेप है. मोह है और सुखदु:खका धनुभव है, ज्ञान भी उनका बहुत ही भेद हो रहा है और एक दूसरेकी अपेना किसीमें बहुत कम भीर किसीमें बहुत ज्यादा नजर आरहा है. ज्ञानकी यह मंदता, कम व बढतीपना. रागद्वेष और मोह अनेक प्रकारकी इच्छा और भड़क दुःख और सुखका अनुभव, यह सब उसके श्रजीव पदार्थके साथ सम्बन्ध होनेके कारण उनमें विकार आ-जानेसे ही हो रहा है। श्रजीव पदार्थके साथ उसका यह सम्बन्ध चौर उसका यह विकार सर्वथा दर होकर उसको भपना भसली स्वरूप भी प्राप्त हो सकता है. को सदाके लिये रहता है।

बीर भगवानने यह सब मामला वैज्ञानिक रूपसे क्योंका त्यों समकाया है, जीवकी प्रत्येक दशाका कारण, प्रत्येक कारणका कार्य, कारणोंका स्वयमेव मिलना, स्वयं भी मिलना श्रीर दूर इटना, श्रजीवका जीवपर श्रसर, जीवका श्रजीवपर प्रभाव, जीवका जीवके साथ उपकार श्रीर श्रपकार यह सब वास्तविक विज्ञान बढ़ी ही सुजम रीतिसे बताया है। श्रंतमें जीवको श्रपने सब विकार दूरकर श्रपना सिद्यानन्द स्वरूप प्राप्त करनेका मार्ग सिखाया है जो जैन श्रन्थोंसे भली भाँति जाना जासकता है। यहाँ इस लेखमें उसका कुछ थोड़ासा दिग्दर्शन करादेना जरूरी मालूम होता है।

संसारीजीबोंकी प्रत्येक किया रागद्वेष और मोहके कारण ही होती हैं; मान, माया, लोभ कोध आदिक अनेक तरंगे उठती हैं. किसी वस्तुसे सुख और किसीसे दःख प्रतीत होता है, रति घरति शोक भय ग्लानि काम भोगकी मस्ती पैदा होती है, इन ही सब कपायों के कारण मन वचन कायको किया होती है। जैसी जैसी कवाय उत्पन्न होती है फिर वैसी वैसी ही कवाय करनेके संस्कार आत्मामें पड़ते रहते हैं. इस प्रकारके संस्कार पडनेको भावबन्धन कहते हैं। कुम्हार दंडेसे चाकको घमाता है, फिर घमाना बंद करदेनेपर भी चाक आपसे भाप ही घूमता रहता है, उसमें भी कुम्हारके घुमानेसे घमाने का संस्कार पड़जाता है, इस ही कारण कुम्हारके द्वारा घुमाना बन्द करदेनेपर भी उस चाकको श्रापसे श्राप घूमना पड़ता है। इस ही को श्रादत पड़ना कहते हैं। नशेकी भादत बहुत जल्द पड़ती है भौर वह स्टूटनी भारी हो जाती है। बहुतसी बातोंकी भारत देरमें पदती है, लेकिन पदती है ज़रूर । जिनको मिरच खाने की भादत होजाती है वे श्रांखों में दर्द होनेपर भी मिरच खाते हैं, दु:ख उठाते हैं, सिर पीटते हैं और चिक्काते हैं, जेकिन मिर्च खाना नहीं छोड़ सकते हैं। जैसी जैसी किया जीव करता है, जैसे जैसे भाव मनमें लाता है, जैसे जैसे वचन बोलता है वैसी ही वैसी भादत इसको होजाती है: फिर फिर वैसा ही करनेका संस्कार दसमें पद जाता है, उसी प्रकारके बंधनमें वह बंध जाता है।

(शेष घागामी घंकमें)

# मैं तो विक चुका !

[क्रेसिका-श्रीमती जयवन्तीदेवी, उपसंपादिका 'जैनमहिकादर्श']

#### ---

स्वदेव एक साधारण स्थितिके मनुष्य थे। इनके खुशालचन्द्र नामक एक पुत्र तथा सरला नामकी एक कन्या थी। इन्होंने बाल्यकालसे ही स्थिपनी सन्तानको उच्च शिज्ञा दी थी। जो कुद्र द्रव्य कमाते थे, वही पुत्र व पुत्रीकी शिज्ञामें लगा देते थे।

जब लड़का बी० ए० में उत्तीर्ण होगया, तो सुखदेव नित्य नानाप्रकारकी कल्पनाएँ किया करते थे। विचारते थे कि 'श्रव हमारे शुभ दिन श्रागए, खुशालका काम लग जायगा, मैं भी श्रनाथालय श्रीर विद्यालयोंकी सहायता कल्गा' इत्यादि कल्गना करते थे श्रीर प्रसन्न होते थे: लेकिन देवको उनका प्रसन्न होना सहन न हो सका।

होनहार बलवती होती है। भाग्यन पलटा खाया, खुशालचन्द्रको निमोनिया होगया । वड़ं बड़े डाक्टर बुलाये, वैद्योंका इलाज कराया; परन्तु बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी।

बेचारे सुखदेव श्रीर उनकी पत्नी दु:खमागरमें गोते लगाने लगे। पुत्रकी ऐमी श्रवस्था देखकर दोनों श्रविरल-श्रश्रुधारासे श्रपना मुँह घो रहे थे। इसी समय किसीने दर्जाजा खटखटाया। सुखदेव ने उठकर द्वार खोला, देखा कि खुशालचन्द्रका मित्र मोहन एक सुयोग्य डाक्टरको लेकर श्राया है। उनको देखकर सुखदेवको कुछ धैर्य हुशा। डाक्टरने नज्ज देखी, माता बोली—कहिये ! डाक्टर साहब क्या हालत है ? अच्छा भी हो जायगा ? इतना कहकर वह फूटफूटकर रोने लगी। मोहनने उनको धैर्य बंधाया और आप उसकी सेवा सुश्रुषा करनेमें जुट गया।

सुखदेवने पत्नीसे कहा—घरका तमाम रूपया खत्म होचुका है, मुक्ते अब क्या करना चाहिये? पत्नीने कहा—करोगे क्या, खुशालसे बढ़कर इस संसारमें और क्या प्यारा है! लो, ये कड़े और जंजीर बेचदो, इलाजमें कभी न हो। भगवान करे यह अच्छा होजाय। मेरा तो यही धन है, यही सर्वम्व है। जेवर भी बेचकर इलाजमें लगा दिया; परन्तु खुशालचन्द्र को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आखिरकार, एक दिन प्रातःकाल सबके देखते-देखते खुशालचन्द्रके प्राग्ण पखेरू उड़गये। तमाम घरमें कोलाहल मच गया। सुखदंव और उनकी पत्नीका विलाप सुनकर सब लोग दुखी हो रहे थे, सद्य मंघोंसे भी इस समय उनका विलाप सुनकर न रहा गया—बे भी गरजकर रो पड़े।

मुखदेवकी समस्त आशाश्चोंपर पानी फिर गया, जीवन सर्वस्व लुट गया, जन्मभरकी कमाई मिट्टीमें मिलगई। लाश पड़ी हुई थी कि इतनेमें ही पोस्टमैनने लिफाफा लाकर दिया, देखा तो खुशा-लचन्द्रकी चारसौ रुपयेकी नौकरीका दुक्म था। उसे देखकर सारी जनता हाहाकार करने लगी। पर बन क्या सकता था, बेचारे सन्तोष करके बैठ रहे।

पुत्र वियोगसे सुखदेव बीमारसे रहने लगे। पत्नी सोचती थी कि होनहार जो थी सो तो हो चुकी। घरमें लड़की कुँब्यारी है। इसके फेरे तो फेरने ही हैं। ऐसा हो कि इसको अपने हाथों पराये घरकी करदें। यह चिन्ता उसको हर-दम सताने लगी।

होते होते जब कुछ दिन बीत गये, तो सुखदेव-मे उनकी पत्नीने कहा—"जो दुःख भाग्यमें बदा था मो तो हो चुका, श्रव लड़की सयानी हो गई है, इसके लिये कहीं घर-वर ढूँढना चाहिये। किया क्या जाय, काम तो सभी होंगे। नहीं है तो एक खुशाल ही नहीं है।

सुखदेव—कया करूँ, इन मुमीवतोंकी मुमे खबर नहीं थी, मैं तो सोचता था कि खुशालकी नौकरी होनेवाली हैं, किमी योग्य लड़कीसे इसका विवाह करके घरको स्वर्ग बनाऊँगा। सरलाका ज्याह भी ठाठ बाटसे करूँगा; मगर मुफ ऋभागे-की बांछा क्यों पूरी होती? जो कुछ रूपया था पहले पढ़ाईमें लगादिया, फिर जो कुछ बचा, इलाजमें खत्म कर दिया

श्राजकल जिधर देखो पैसे की पृछ हैं। लड़की चाहे सुंदर हो या बदसूरत, विदुषी हो या मूर्ख हो; मगर जिसने श्रिधिक रूपया देदिया उसकी सगाई लेली। किससे कहूँ, क्या करूँ ? भाग्यमें लेना बदा नहीं था, बरना जैसा दान दहेज श्राता वैसा देकर छुट्टी पाता। जहाँ कहीं जाता हूँ, पहला सवाल यह है कि सगाईमें कितना दोगे? लड़की

देखने त्रावेंगे तो कितनी मिलाई करोगे ? लड़का-लड़का तो देख ही रहा हूँ।

**9**8 **9**8 **9**8

विलासपुरमें ला० प्यारेलाल एक धनाढ़ मन्ष्य हैं। इनके चार पुत्र हैं। प्यारेलालने इन चारों पुत्रोंके पढ़ाने-लिखानेमें कुछ कमी नहीं रक्खी। साथ ही, वे उनको नम्न, सुशील तथा धर्मात्मा बनानेमें भी दत्तचित्त रहे। श्राज ज्येष्ट पुत्र विशालचन्द्रकी बी० ए० में फर्स्ट डिविजनसे पास होनेकी खगर मिली हैं। सारा घर गीत-वादित्रकी ध्वनिसे ध्वनित होरहा हैं। कहीं मित्रोंको प्रतिभोज कराया जारहा है, कहीं नृत्य होरहे हैं।

छुट्टीके दिन समाप्त होते ही प्यारेलाल विशा लचन्द्रको इंजीनियरिंगमें दाखिल कर जब वापिस घर आए तब भोजन आदिसे निमटकर दम्पति इस प्रकार वार्तालाप करने लगे—

पत्नी—किह्ये, विशाल दाखिलेमें श्रागया है या नहीं ?

प्यारेलाल—हाँ, श्रागया है। लाश्रो मिठाई खिलात्रो। श्रव क्या कसर है, कालेजसे निकलते ही ढाईसौसे लेकर पन्द्रहसौ तककी तनस्त्राह मिलेगी।

परनी—ईश्वरकी दयासे वह सफलता प्राप्त करे। हमारी तो यही भावना है। २० सालका होगया। श्रवतक तो उसने परिश्रम ही परिश्रम किया है; श्राराम कुछ देखा ही नहीं। श्रवतो उसके सिरपर मौर बंधा देखनेकी मेरी प्रवल उत्करठा होरही है। घरमें श्रवेली ही रहती हूँ। कोई बचा तक पास नहीं है। बहू श्राजाय तो घरमें चाँदना नजर श्रावे। श्राप तो रिश्तेके लिये हाँ करते ही नहीं, श्रव तो सब पढ़ाई खतम हो चुकी, सिर्फ यह साल बाक़ी है सो श्रव तो शादी करके मेरी मनोकामना प्री करो।

प्यारेलाल—श्रच्छा श्रव तुम्हारा ही कहना करूँगा; लेकिन बहूका श्रमी चावलग रहा है, जव श्राजायगी तब रात-दिन लड़ाई रहा करेगी। कहो, लड़ोगी तो नहीं?

पत्नी—श्राप तो वही मसल करते हैं कि "घरमें सूत न कपास जुलाहेसे ठेंगमठेंगा" वह तो श्राई नहीं, लड़ाईकी बात शुरू करदी।

ये बातें हो ही रहीं थीं कि वाहरसे नौकर श्राया कि श्रापको एक बाबू बुलाते हैं। प्यारेलाल उठकर गए।

त्रागन्तुक—जयजिनेन्द्र देवकी।

प्यारेलाल—जयाजिनेन्द्र देवकी माहिब ! कहिये, कुशल त्तेम हैं? ऋापका निवास स्थान कहाँ हैं ? ( कुर्मीकी ऋोर संकेत करने हुए) यहाँ बिराजिये।

श्रागन्तुक बैठ गया । तदनन्तर प्यारेलालने कहा—भोजन तय्यार है, श्राप स्नानादिसं निर्वृत्त होजायँ।

श्रागन्तुक—मैं तो खाना खाचुका हैं। यह श्रापकी मेहरवानी है। मैं ने सुना था कि श्रापका लड़का शादी करने योग्य है सो मैं श्रपनी बहनका रिश्ता उनके साथ करना चाहता हूँ। लड़की सुन्दर तथा गृहकार्यमें दस्त है।

प्यारेलाल—श्रजी भाई साहव ! लड़कीके विषयमें श्रापने कहा सो तो ठीक हैं; लेकिन देन लेनकी बात भी बतलाइये।

धागन्तुक-जो कुछ आप कहेंगे में यथाशक्ति

देनेके लिये तय्यार हूं।

प्यारे०—भाईसाहब! लड़की देखकर रिश्ता लोंगे। यह तो आप जानते ही हैं कि मिलाईमें २१ श्राठमाशीके दिये बिना इज्जत नहीं हैं। दो हजार रुपये सगाईमें श्रीर दो हजार शादीमें भी देना होगा।

श्रागन्तुक यह सुनकर दंग रह गया श्रौर यह कहकर कि श्रच्छा, "मैं श्रापको घर जाकर पत्र लिख्गा" चल पड़ा। यह श्रागन्तुक वही मोहन था जो खुशालचन्द्रका मित्र था। सुखदेवने ही मोहनको लडकीकं रिश्तेके लिये भेजा था।

मोहनने सुखदेवसे श्राकर सब हाल कह सुनाया। सुनकर सुखदेव सोच विचारमें पड़ गये। ऐसा लड़का सुक्ते कहीं न मिलेगा। वे पत्नीसे कहने लगे—इतना कपया कहाँ से लाऊँ, क्या कहूँ ? गहना भी कोई नहीं है जिसे वेच दू। हाँ, यह रहनेका मकान है, इससे चाहे जो करलो।

पत्नी—सोचनेसं क्या होता है ? इस रिश्तेको जाने दीजिये, कहीं श्रीर देख लें, श्राखिर इतना रुपया कहाँसे श्रावेगा।

मुखदेव—मैं तो किसी श्रच्छे लड़केसे ही रिश्ता ककँगा। यदि तुम्हारी समक्तमें श्रावेतो यह मकान वेचदें श्रीर कुछ कपया कका लिखकर लेलें। शादी करनेकं वाद हम दोनों कहीं नौकरी करके कर्ज उतार देंगे। तुमको सिलाईका काम श्रच्छा श्राता ही है, तुम सिलाई करना, मैं नौकरी कर लूंगा। सिलाईसं हम।रा गुजारा होता रहेगा श्रीर नौकरीसं कर्ज श्रदा होता रहेगा।

पत्नी—जैसी आपकी इच्छा हो, मैं उसीमें सहमत हूँ । निःसन्देह लड़की अच्छे घर चली जायगी। बाकी हमें करना ही क्या है।

इस प्रकार सुखदेवने यह निश्चय कर लिया कि मैं अब रिश्ता वहीं करूँगा उन्होंने मोहनको बुलाया । मोहनने पूछा—कहिबे, आपकी क्या सलाह रही।

सुखदेव — बस भाई मोहन ! मैंने निश्चय कर लिया है कि प्यारेलालके यहाँ ही रिश्ता करूँगा। मोहन — आखिर आप इतना रुपया कहाँसे लाएँ-गे ?

सुखदेव-वेटा ! यह मकान वेचदूंगा श्रौर कुछ रुपया कर्ज लेलूंगा । फिर शादीके बाद नौकरी करके श्रदा कर दूंगा ।

मोहनने श्राटल निश्चय देखकर हाँ में हाँ मिलाई श्रीर सगाईकी रस्म करदी।

\* \* \*

मोहनने श्रपने एक मित्र द्वारा विशालचन्द्रको यह ज्ञात करा दिया था कि तुम्हारे श्वसुरकी ऐसी स्थिति है श्रीर किस प्रकार शादीमें रुपया लगाएँगे।

विशालचन्द्र यह मालूम करकं अत्यन्त दुखित हुए। उन्होंने पितासे प्रार्थना पूर्वक कहा—पिताजी लाला सुखदेवकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने अपना मकान बेचकर तथा कर्ज लेकर विवाहमें देना निश्चित किया है। कृपा कर आप उनसे इतना रुपया न लीजिये। मेरे और तीन भाई हैं, उनके विवाहमें जो चाहें लेलें। बेचारे बीमारसे रहते हैं, उम्र भर नौकरी करेंगे तब कहीं कर्ज उत्तरेगा।

पिताने कहा—तुम यह क्या कहते हो, श्रगर उनके पास रुपया नहीं था तो कहीं गरीबके घर रिश्ता करना उचित था। यह मेरी शानके बाहर है कि मैं एक कंगालके घर फक्नीरोंकी तरह विवाह करूँ। विशालचन्द्र यह सुनकर चुप हो रहे।

\$\$ \$\\$ \$\\$\$

त्र्याज विशालचन्द्रकी शादीका दिन हैं। सारा शहर बाजेकी ध्वनिसे गूंज रहा था। कहीं गाने बालोंकी मंडली थी तो कहीं उपदेशकों की भीड़ थी।

प्यारेलाल वेश्या श्रथवा श्रश्लील नाटक नहीं लेगये थे बल्कि बाहरसे बड़े बड़े विद्वान पिष्डत बुलवाए जिन्होंने प्रभावशाली भाषण दिये; जिससे बहुतसे मनुष्योंने सिगरेट पीना, तमास्त्र् स्थाना छोड़ा तथा वसन्तित्वकाके मोहमें पड़कर चारुदत्तकी क्या दशा हुई इसका नाटक दिखाया गया जिससे वेश्यासे घृणा उत्पन्न हुई।

सुखदेवने भी बरातियोंकी खातिरमें कोई कमी न रक्खी। श्राखिर; विदाका दिन श्राया, पलंग पर लड़का बैठाया गया। जब सब कार्य हो चुका तो वरसे कहा कि उठो; लेकिन न तो वे उठे ही श्रीर न कुछ उत्तर ही दिया। विशालचन्द्रकं न उठने पर लोगोंने समभा कि कुछ श्रीर लेना चाहते होंगे। यह सोचकर कहने लगे कि जो कुछ चाहिये कहें, वही हाजिर है। परन्तु उन्होंने इसपर भी कुछ उत्तर नहीं दिया।

जब प्यारेलालको यह मालूम हुआ कि लड़का उठता नहीं तो वे स्वयं वहाँ गए और कहा— बेटा! चलो समय हो गया है फिर रात हो जायगी। तब विशालचन्द्र बोले—पिताजी! मैं अब कैसे जासकता हूँ मैं तो पाँच हजारमें बिक चुका हूँ। आप अपनी पुत्रवधू को ले जाइये, मैं तो अब जैसा ये (सुखदेवकी और संकेत करके) कहेंगे बसाही करूँगा; क्योंकि अब मैं इनका हो चुका हूँ।

पुत्रका ऐसा उत्तर सुनकर प्यारेलाल काठमारे से हो गये। मनही मन बहुत क्रोधित हुए, लेकिन कर क्या सकते थे। ल जात होकर सब कुछ वहीं छोड़ श्रपने घर गये।

सब लोग उनके कपये लेने पर हुँसी उड़ाने आज दिन सुर लगे। कोई कुछ कहता था कोई कुछ। इधर अनुभव हो रहा है।

सुखदेवकी खुशीका पारावार न रहा, मानो उनका पुत्र ही फिरसे दामादके रूपमें आया हो।

दम्पति वहीं पर सुखसे रहने क्षगे । विशाल-चन्द्रकी पांचसीकी नौकरी सगी। एक सासमें ही उन्होंने सुखदेवका सब ऋण चुका दिया।

च्याज दिन सुखदेवको घरमें स्वर्गीय **सुलोंका** नुभव हो रहा है।

# तृष्णाकी विचित्रता

( एक ग़रीबकी बढ़ती हुई तृष्णा )

जिस समय दीनताई भी उस समय ज़मीदारी पाने की इच्छा हुई, जब ज़मीदारी मिली तो सेठाई पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त होगई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुई, जब मंत्री हुआ तो राजा बननेकी इच्छा हुई जब राज्य मिला, तो देव बननेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तो महादेच होनेकी इच्छा हुई । श्रहो रायचन्द्र ! वह बदि महादेवभी हो जाय तो भी तृष्णा तो बदती ही जाती है, मस्ती नहीं, ऐसा मानों ॥ १॥

मुँहपर क्कुरियाँ पड़ गई, गाल पिचक गये, काली केशकी पट्टियाँ मफ़ेद पड़ गई; सूँघने, सुनने श्रीर देखनेकी शक्तियाँ जाती रहीं, श्रीर दाँतोंकी पंक्तियाँ खिर गईं श्राथचा घिस गईं, कमर टेढ़ी होगई, हाड़ मांस सूख गये, शारीरका रंग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रहीं, श्रीर चलनेमें हाथमें लकड़ी लेनी पड़गई। श्रारे !रायचन्द्र इस तरह युवावस्थासे हाथ घो बैठे, परन्तु फिर भी मनमे यह राँड ममना नहीं मरी॥ २॥

करोड़ों कर्ज़का सिरपर इंका बज रहा है, श्वरीर सूखकर रोगसे कॅंघ गया है, राजा भी पीड़ा देनेके लिये मौक़ा तक रहा है ऋौर पेट भी पूरी तरहमें नहीं भरा जाता । उसपर माता पिता ऋौर स्त्री ऋनेक प्रकारकी उपाधि मचा रहे हैं, दु:खदायी पुत्र ऋौर पुत्र खाऊँ खाऊँ कर रहे हैं । रायचन्द्र ! तो भी यह जीव उधेड़बुन किया ही करता है ऋौर इससे तृष्णाको छोड़कर जंजाल नहीं छोड़ी जाती ॥ ३॥

नाड़ी चीगा पड़गई, श्रवाचककी तरह पड़रहा, श्रीर जीवन टीपक निस्तेज पड़ गया। एक भाईने इसे श्रान्तिम श्रवस्थामें पड़ा देखकर यह कहा कि श्रव इस विचारिकी मिट्टी ठंडी होजाय तो टीक है। इतनेपर उस बुढ़ेने खीजकर इशारेंसे कहा, कि हे मूर्ख ! चुप रह, तेरी चतुराई पर श्राग लगे। श्ररे रायचन्द्र ! देखो देखो, यह खाशाका पाश कैसा है ! मरते मरते भी बुद्देकी ममता नहीं मरी ॥ ४ ॥

-श्रीमद् राज**चन्द्र** 



युगान्तर

पीड़ा-कसक, मधुर बन जाए, बाँछनीयता युत कन्दन ! मृत्यु-गरलके वद्यस्थलंपर, थिरक उठे मेरा जीवन ! बाधाएँ, ऋभिलाषात्रीं सी, ं कोमल, मोहक वन जाएँ। कष्टोंकी नृशंसतामें हम, स-क्रिय नव-जीवन पाएँ। दु खमें हो अनुभृति सौस्यकी, सुखमें रहे न दुर्लभता। पश्तामें भी सुलभ-साध्य हो, निश्चल, शिशु-सी मानवता। बन्धन ?--बन्धन रहे नहीं वह. वन जाए गतिकी मर्याद। उस विकासकीसीमा तक, है जहाँ विसर्जित ऋाशावाद।

हमारा लच्य

र्वागतार्थ होंगे हम उधत समोद, यदि-पावन प्रयासा-मध्य विघ्न-दल श्रावेंगे ! धर्म देश जाति-हित प्राणोंका न होगा लोम-आएगा समय निकलंकता दिखावेंगे !! भीरुताके भावोंका न होगा हममें निवास-'धर्म-ध्यंज' लेके जब कदम बढ़ावेंगे ! दूर हट जायेगा विरोध-ऋन्धकार सब--सत्य-रश्मिषींकी जंब ज्योति समकावेंगे !! पश्ताकी शृंखलामें जकड़ा हुआ है मन, उसे मानवीयताका मंत्र बतलावेंगे ! जिनकी सन्निय प्रतिभाएँ हैं कुमार्ग पर, उन्हें सुविशाल-धर्म-पथ दिखलावेंगे !! मुर्खतासे पूर्ण, हठवादमें पड़े हैं जो कि-प्रेम-नीर सिंचनसे सरल बनावेंगे करेंगे विकास सत्य-धर्मका प्रभावनीय, ध्वान्त ध्वंस कर श्रात्म ज्योति चमकावेंगे !!

ं [ श्री 'भगवत' जैन ] सम्पादकजी बीमार

बड़े दु:ख श्रीर खेदके साथ प्रकट किया जाता है कि सम्यादक पं० जुगलिकशोरजी मुख्तार ११ श्रगस्तसे बीमार पड़े हैं। उन्हें जोरका बखार श्राया । स्थानीय वैद्य-हकीमका इलाज कराया गया । श्रीर फिर सहारनपुरसे डाक्टर भी बजाया गया. जिनका इलाज श्रभीतक जारी है। जुलाब दिया गया और इन्जंक्शन भी किया गया। इस सब उपचारसे बुखार तो निकल गया, कुछ हरारत अव-शिष्ट है। लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा होगई है। ऊठा-बैठा नहीं जाता, उठते-खड़े होते च**द्धर**्याते हैं और रातको नींद नहीं श्राती, अन्न बन्द है, थोड़ासा दूध तथा अँगूर-अनारका रस लिया जाता है, वह भी ठीक पचता नहीं, व भोजनमें रुचि भी नहीं है। इससे बड़ी परेशानी हो रही है, और इसी वजहसे 'अनेकान्त' में वे अवकी बार अपना कोई लेख नहीं दे सके हैं। इतना ही रानीमत है

कि वे कुछ लेखोंका सम्पादन कर चुके थे। पिछले वाब सूर्जभानजी आदिके लेखोंका वे सम्पदन नहीं कर सके। आशा नहीं है कि वे जल्दी ही कोई लेख लिख सकें, और १२वीं किरएके समस्त लेखोंका सम्पादन कर सकें। ऐसी हालतमें मुख्तार साठ के मित्रों, प्रेमियों और उनकी छितयोंसे अनुराग रखनेवालोंका जहाँ यह कर्तव्य है कि वे इस संकटके अवसर पर उनके शीघ निरोग होनेकी उत्कट भावना भाएँ, वहाँ विद्वानोंका और सुलेख-कोंका भी खास कर्तव्य है कि वे अपने उत्तम लेखोंसे 'अनेकान्त' पत्रकी सहायता करें, जिससे १२वीं किरए और 'विशेषांक' की चिन्ता मिटे। अक्षा है विद्वान लोग मेरे इस निवेदनको जरूर स्वीमार करेंगे।

ानवदक— परमानन्द जैन

### **'वीरसंवामन्दिर-लायबेरी'को सहायता**

हालमें श्री मुनि जिनविजयती संचालक सियी-डैन अन्थमाला बम्बईने प्रत्थमालाक अब तक प्रकाशित हुए २८॥॥) मृत्यके कुल प्रत्थः श्री पंच नाथ्यमाली थ्रेमी, मालिक हिन्दीप्रत्थरत्नकार कार्यालय वस्वईने २४॥॥ मृत्यके २६ हिन्दी प्रत्थ श्रीर प्रोफेसर हीरालालजी डैन एमच एव अमरावतीने कारखा सीरीजके ८॥) मृत्यके दो प्रत्थ मुक्ते भेंट करके वीरसेवामिन्दर लायबेरीकी जो सहायता की है। उसके लिये ये सब सज्जन बहुनही धन्यवादके पात्र हैं श्रीर में उनकी इस कृपाका बहुनही श्रामारी हूँ।

श्राशा है दूसरे सकत भी इन सक्ततीका श्रानुकरण करके बीरसेवामिन्दर लायकेरीको सब प्रकारसे पुष्ठ बनानेमे श्रापना सहयोग प्रदान करेंगे। इस समय लायबेरीको केशब वर्गीकी संस्कृत टीवा श्रीर पंच टोडरमलजीकी भाषाटीका सहित मुद्रित गोमटसारक दोनो खण्डोंकी श्रीर भाषाटीका सहित प्रकाशित राजवार्तिकाके सब खण्डोंकी तथा भाषाटीकासहित मुद्रित लिट्यसार स्पणासरकी खास जरूरत है। जो महानुभाव भादोंके प्रश्नित दिनोंमें इन प्रत्थोंको या इनमेंसे किसो भी प्रत्थको संस्थाको प्रदान करनेकी कृषा करेंगे, उनका में बहुत श्राभारी होगा।

--- ऋधिष्ठाता 'वीरसंवामन्दिर'

## चित्र और ब्लाक

रंगीन. हाफटोन अथवा लाइन चित्र

या

क्लाक बनवाने के लिये निम्न पता नोट कर लीजिये आपके आदेशका पालन ठीक समय पर किया जाएगा।

मेनेजर—दी ब्लाक सर्विस कम्पनी कन्दलाकशान म्हीट, फतहपुरी—देहली।

### वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला

यह प्रन्थमाला किमी निजी लाभ अथवा व्यापारिक दृष्टिमें नहीं निकाली जा रही है । इसका ध्येय और उद्देश्य उन महत्वके उपयोगी प्रन्थोंको अच्छे ढंगसे प्रकाशमें लाना है जिनका निर्माण तथा मम्पादन वीरमेवामन्दिरमें या उमकी मार्फत बहु पिश्रमके साथ हो रहा है और होने वाला है। लोक-हिनमें सहायक अच्छे गौरव-पूर्ण ठांस साहित्यको प्रचार देना और महत्वके लप्नप्राय जैनमाहित्यका उद्धार करना इस प्रन्थमालाका पहला कर्तव्य है, और इमिलिये इसमें मम्झत-प्राक्तन-हिन्दीके मृल तथा भाषाटीकादि सहित सभी प्रकारके प्रन्थ प्रकाशित हो सकेगे।

प्रत्योंका मृत्य जहाँ तक भी हो सकेगा कम रखनेका प्रयत्न किया जावेगा और उसका अधिकतर आधार परोपकारी सज्जनोंकी सहायता पर ही निर्भर होगा। जो सज्जन जिस प्रत्यंक लिये कुछ महा यता प्रदान करेगे उनके गुभ नाम उस प्रत्यंभ धन्यवाद सिंहत प्रकाशित किये जावेगे। जो महानुभाव ५००) क० या इससे अधिककी एक गुरत सहायता देगे उनके गुभ नाम प्रत्यंक प्रत्यंभ प्रत्यंभ मध्यमालांक स्थायी सहायकांकी सूचीमं बराबर प्रकट हाते रहेगे और उन्हें प्रथमालांका प्रत्यंक प्रत्यं के प्रत्यं मेट किया जायगा। और जो उदार महानुभाव पाँच हजार या इससे अधिककी सहायता प्रदान करेंगे वे इस प्रथमाला तथा बीरसंवामन्दिरके 'सरज्ञक' समसे जावेगे. उन्हें प्रत्यंक प्

प्रन्थमालाका प्रथम प्रथ 'समाधितन्त्र' सस्कृत और हिन्दी टीकार्साहत छपकर तथ्यार हो चका हैं। उसकी ऋधिकांश कापियाँ अनंकाननके उन प्राहकोको भेट की जायगी जो अगले सालका मृत्य, जो कि और अधिक पृष्ठ सन्या बढाए जानके कारण ३) ह० हागा, उपहारी पाष्ट्रज ।) सहित मनीआडर आदिसे पेशनी भेज देवेगे।

इस प्रथमालामे प्रकाशित होने वान कुछ प्रथोके नामादिक इस प्रकार है -

- ? जैन सद्मणावर्ला—प्राय २०० दिगम्बर श्रीर २०० व्वताम्बर प्रयो परस सगृहान पवार्थों के सक्त्या स्थमपादिका श्रभतपूर्व श्रीर महान सग्रह। यह प्रथ बढे साइजके कई खरडोंमे प्रकाशित रागा।
  - २ प्रातन जैनवाक्य सची-प्राकृत श्रीर संस्कृतके सेदस दा विभागाम।
- ३ धवलादि श्रुतपरिचय (मृल मृत्रादि-माहत)—इसमे श्रीधवल और जयधवल प्रथका विस्तृत परिचय रहेगा और यह भी कई खण्डोंमें प्रकाशित होगा।
  - ४ समीचीन धर्मशाख—हिन्दी भाष्य महिते।
- ५ मृत्यु-विज्ञान—मृत्युको पहिलेसे मालम कर लेनके उपायोको वतलाने वाला प्राकृत भाषाका प्राचीन असभ्य प्रथ (नई हिन्दी टीका महित)
- ६. श्राय-ज्ञानितलक यह प्रश्नशास्त्र श्रीर निमित्तशास्त्रका पुराना प्राकृत भाषाका प्रथ है श्रीर संस्कृत तथा नई हिन्दी टीकाकं साथ प्रकट होगा।
- ७ ऐतिहासिक जैन व्यक्तिकांश—इसमे भ० महावीरके समयसे लेकर प्राय श्रव नकके उन सभी ऐतिहासिक व्यक्तियों—मुनियो, श्राचायों, भट्टारकों, बिद्वानो, राजाश्रों, मंत्रियों और दूसरे जिनशासन सेवियों आदिका यह परिचय संक्षेपमे रहेगा जो श्रानंक प्रथो, प्रशस्तियों. शिलालेखों और नाम्रपत्रादिमें बिखरा हुआ पढ़ा है। यह भी कई खण्डोंमें प्रकाशित होगा।

अधिष्ठाता 'वीरसेवार्माक्र' मरमावा जि॰ सहारनेपुर